## कार्यालयीन नया पता

# श्री जैन संस्कृति संरक्षक संघ

(जीवराज जैन ग्रंथमाला)

T.P.4, प्लॉट नं. 56/10, बुधवार पेठ, जुना पुणे नाका, (गॅस पंप के पीछे), सोलापुर – 2 फोन – (0217) - 2320007, मोबा. – 9890967706, 9421040022

# समय - सुबह १० से शाम. ६ बजे तक

#### **COPYRIGHT RESERVED**

इस ग्रंथ के सभी अधिकार प्रकाशकने स्वाधीन रखे हैं।
प्रकाशक की लिखित अनुमित के बिना इस ग्रंथ को या इसके किसी
अंश को; मूल रूप में या अनुवादित रूप में; या वेबसाईट के रूप में; तथा इस
ग्रंथ के मुद्रित चित्रपटों को छापने या छपवाने का काम कोई व्यक्ति या संस्था
आदि नहीं कर सकते।

इस ग्रंथका प्रूफ संशोधन पूर्ण सावधानीसे किया गया है। उसमें भी कहीं कुछ गलतियां रह सकती हैं। इसलिये विद्वतजन गलतियोंको सुधारकर पढे, तथा शुद्धिपत्रक प्रकाशकके पास भेजे तो उसका उपयोग फिरसे प्रकाशित होनेवाले ग्रंथमें हम कर सकते हैं।

प्रकाशन कार्यके लिए संस्थाको आर्थिक सहयोगकी आवश्यकता है । यथा शक्ती दान देकर अनुग्रहीत करे ।

## श्री आचार्य कृंधुसागर प्रन्थमाला पुष्प नं० ४७

# श्री विद्यानंदि-स्वामि विरचितः तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकालंकार:

( भाषा टीका समन्वितः ) ( षष्ठ-खंडः )

#### टीकाकार

तकंरत्न, सिद्धातमहादधि, स्याद्वादवारिधि दार्शनिक शिरोम्णि, श्री पं० माणिकचद जी कींदेय न्यायाचार्य

### सपादक व प्रकाशक पं० वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री

(विद्यावाचस्पति, व्याल्यान केसरो, समाजरत्न, धर्मालकार, विद्यालकार, न्यायकाव्यतीर्थं) ऑ, मत्रो आचार्य कूथसागर ग्रथमाला सोलापुर

RII Rights are Reserved by the Society

प्रति १०००

१९६०. जैन सस्कृति सरक्षक सशोधित मूल्य रु० 150 वीर सं० २४९५ जैन संस्कृति संरक्षक संघ

## संपादकीय वक्तर्ब

तत्त्वार्थरलोक वार्तिकालंकार का यह छठवा खंड स्वाध्या प्रेमी बंधुवा के हाथ में देते हुए हमें ह्व होता है, इस खंड के प्रकाशन में भी अपेक्षा से अधिक विलंब हो शया है, तथ्रपि उसमें हमारी विवशता ही कारण है। प्रारंभ के कुछ भागों का मुद्रण श्री महावीरजी में हुआ, स्वं० श्री पं० अजित-कुमारजी की देख-रेख में यह कार्य चला, परंतु उनके आकस्मिक स्वर्गवासे से यह कार्य स्थगित रहा, अप्रिम भाग का कार्य वाराणसो में कराना पड़ा, इन सब यातायात आदि के कारण से इसके प्रकाशन में विलंब हुआ। आशा है कि हमारे बधु क्षमा करेंगे।

#### ग्रंथ परिचय

यह तो सुविदित है कि तत्वार्थ इलोकवार्तिकालंकार तत्त्वार्थसूत्र पर सुविस्तृत नैयायिक शैली की टीका है। महर्षि विद्यानंदि ने इस महत्त्वपूर्ण इलोकवार्तिक में सर्व-प्रमेयों का सांगापांग विचार किया है। किसी भी विषय पर कोई भी शंका शंष न रहे इस प्रकार निःसंदिग्ध विवेचन प्रस्तुत इलोकवार्तिक में है। करीब ६०० पृष्ठों के प्रथम खंड में केवल प्रथम-सूत्र की व्याख्या है। दूसरे, तीसरे, और चौथे खंड में तत्त्वार्थसूत्र का केवल प्रथम अध्याय समाप्त हो पाया , पांचवें खंड में द्वितीय, तृतीय और चौथे अध्याय के विषयों का निक्ष्पण है। अब प्रस्तुत खंड में पांचवें, छठे और सातवे अध्याय के विषयों पर विचार किया गया है। यह खंड भी करीब ७०० पृष्ठों का हो गया है जो आपके सन्मुख उपस्थित है।

इस खंड मे आगत विषयों का परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसके साथ विस्तृत विषयानुक्रमणिका दी गई है। उसी से स्वाध्यायशील बंधुवों को विषयों का परिज्ञान हो जावेगा। आगामी एक खंड में ग्रंथ समाप्ति करने का हमारा संकल्प है। वह भी शीघ्र पूर्ण होगा ऐसी आशा है।

बिषयानुक्रमणिका देने की पद्धित का हमने इससे पूर्व के खंडों में अवलवन नहीं किया था, परंतु कुछ मित्रों की सलाह थी कि विषयानुक्रमणिका देनेसे स्वाध्याय करने वालों को एवं संशोधक विद्वानों को सहूलियत रहती है। सो इस खड में प्रस्तुत खंड में आगत विषयों की सूर्ची दी गई है। रलोकानुक्रमणिका भी यथापूर्व दी गई है।

इस ग्रंथ के प्रकाशन में संस्थान ने बहुत बड़ा साहस किया है। कारण सातों खंडों के प्रकाशन में संस्था के करीब पचास हजार रुपयों का ज्यय हो जायगा। तथापि एक महान ग्रंथराज का प्रकाशन होकर जैन न्याय जगन की एक महती आवश्यकता की पूर्ति करने का श्रेय संस्था को प्राप्त होगा। ऐसे ग्रंथों के एक बार प्रकाशित होने में ही जहाँ कठिनता का अनुभव होता है वहाँ बार-बार प्रकाशन तो असंभव ही है। उसमें भी विशेष बात यह है कि यह ग्रंथ विद्वान व संशोधकों के काम की चीज है। जनसाधारण के लिए यह गृह दार्शनिक विषय होने से शुष्क प्रतीत हो सकता है। हमारे करीब ५०० स्थायी सदस्य हैं, उन्हें तो यह ग्रंथ विता मूल्य ही भेंट में देते हैं। हमारे सदस्यों में प्रायः समाज के प्रसिद्ध स्वाध्याय प्रेमी बंधु आ जाते है। अतिरिक्त सज्जन ग्रंथ को खरीदकर पढने वाले बहुत कम रह जाते हैं। इसलिए संस्था का ज्यय करीब-करीब साहित्य सेवा में ही उपयुक्त हो जाता है।

हमारे साधर्मी बंधुवों से निवेदन हैं कि वे हमारे इस कार्य में हाथ बटावेगे तो आगामी खंड भी शीघ्र हो प्रकाश में आ सकेगा, प्रत्येक श्रुत भण्डार, मंदिर, मरम्वती भवन, विद्यालय, महाविद्यालय, तीर्थ क्षेत्र आदि में इस प्रंथराज की एक-एक प्रति विराजमान करावें। गत वर्षों में अमेरिका आदि पर-देश के पुस्तक भंडारों में बीसों सेट गये हैं तो भारतीय प्रंथ-भंडारों के मंचालकों का भी ध्यान इस ओर जाना चाहिये, इस प्रंथ के प्रकाशन में मदद देना या संस्था के कार्य में मदद देना भी एक प्रकार से प्रकाशन में सहायता है। १०१) देने वाले म्थायी सदस्यों की वृद्धि करना भी मंस्था के कार्य में एक प्रकार की सहायता है। उन स्थायी सदस्यों को प्रथमाला से प्रकाशित (उपलब्ध) सर्व साहित्य विना मूल्य भेट में दिये जाते हैं। आशा है कि हमारे धर्म बंधु यथासाध्य इस कार्य में सहयोग देंगे।

### इस खड के प्रकाशन में सहायता

इस खंड के प्रकाशन में हमारी एक धर्मभिगनी ने उल्लेखनीय सहायता की है। अतः उनका संक्षिप्त परिचय करा देना हम अपना कर्तव्य समझते है।

सहारनपुर नि० छा० धवछकीतिं जी प्रसिद्ध धर्मात्मा थे, उनकी चार पुत्र संतति ।१) छा० मेहर चद, (२ छा० रूपचद (३) बा० रतनचद (४) बा० नेमिचद्र, और एक पुत्री जयवती देवी के नाम से थो। पिता श्री धवलकीर्ति नाम के अनुसार ही धार्मिक वृत्ति, सरल और भद्र प्रकृति के थे, अतः संतान में भी प्रारभ से ही धार्मिक वृत्ति आई है। श्री ब्र० रतनचद मुख्तार और बा० नेमीचदर्जा वकांल से समस्त समाज सुपरिचित है। सतत स्वाध्याय के बछ से दोन। सहोदरोने जैन सिद्धांत का जो ज्ञान आकलन किया है एव सूक्ष्मतलम्पर्शी विषयों का विवेचन उनकी लेखनी से सदा होता है, जिससे समाज के सर्व श्रेणी के लोग लाभान्वित होते हैं, भाई रतनचदुजी ने मुख्तारगिरी १९४७ मे लोडकर शांतिमय जीवन को अपनाया, बा॰ नेमीचद्जी ने १९५३ में वकालत के ज्यवसाय को छांडकर अपना ४९ की उम्र में ही ब्रह्मचर्य ब्रत धारण कर लिया है, दोनो सहोदरों की यह पावन वृत्ति अनुकरणीय है। इनकी बहिन जयवती देवी का विवाह सुलतानपुर नि॰ ला॰ महाज प्रसाद जी के पुत्र ला॰ जिनेश्वर प्रसाद जी बी॰ ए० के साथ हुआ, ला० महाज प्रसाद जी तहसीलदार थे। उनके दो सुपुत्र थे। जो क्रमशः जयप्रसाद और जिनेश्वर प्रसाद के नाम से प्रसिद्ध थे एव परस्पर प्रेम में बलभद्र और नारायण के समान रहते थे। ला॰ महाज प्रसाद जी के पिता ला॰ अज़ुभ्या प्रसाद जी डिप्टी कलेक्टर थे। उनका एक पुत्र ला॰ जनेश्वरदास भी ऑनरेरी मेजिस्ट्रेट व ऑ० असिस्टेट कलेक्टर थे। ला० जनेश्वरदास की एक बहिन सहारनपुर नि० सप्रसिद्ध तीर्थ भक्त स्व॰ ला॰ जब प्रसाद जी से विवाही थी, उनके सुपुत्र ला॰ प्रयुम्नकुमार जी रईस आज विद्यमान हैं, इस प्रकार श्रीमतो जयवंती देवी ला० प्रद्यम्न कुमार जी की मगी मामी थी। ला० जिनेश्वर-प्रसाद और जयप्रसाद दोनों भाइयों को कोई सन्तान नहीं थी। ला॰ जयप्रसाद का स्वर्गवास मन् १९६० में हुआ, अत्यधिक प्रेम के कारण ला० जिनेश्वर दास जी उनके वियोग को सहन नहीं कर सके। इसिछिए उसी शोक से वे भी एक महीने के बाद ही स्वर्गस्थ हुए, अब उनकी स्पृति में उनकी दानों विधवा पत्नियों ने एक लाख रूपये नगद, और बहुत सी स्थावर संपत्ति देकर सुलतानपुर में इ टर कालेज स्थापित कराया है। सम्मेदशिखर जी, इस्तिनापुर आदि क्षेत्रों में भी कमरा आदि निर्माण कराये एव और भी पर्याप्त दान किया है। श्रीमती जयवंती देवी ने श्लोकवार्तिकालकार के इस खण्ड के प्रकाशन मे ४०००) की धन राशि सहायता में दी है, हमारी प्रबल इच्छा थी कि उनके सामने ही यह प्रकाशित हो जाय परत

उनका स्वर्गवास २६-१२-६७ को हो गया । देवेच्छा के सामने हम विवश रहे । स्वर्ग में उनकी आत्मा को इस पावन कार्य से अवश्य प्रसन्नता होगी ।

#### ऋणभार स्वीकार

इस खंड के प्रकाशन में श्रीमती जयवंती देवी ने जो सहायता दी है वह अविश्मरणीय है, हम उनके प्रति ऋणी हैं, श्री ब० रतनचंदजी मुख्तार व श्री वा० नेमीचंदजी वकील ने ग्रंथ की विषय सूची के संकलन में, रलोकानुक्रमणिका के चयन में एवं उक्त सहायता के प्रदान कराने में सस्था के प्रति आत्मी-यता पूर्ण व्यवहार किया उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, श्री महावीर जी क्षेत्र स्थित शांतिसागर सिद्धांत प्रकाशिनी सस्था, स्व० पं० अजितकुमार जी शास्त्री और आनन्द प्रेम वाराणसी के हम आभारी हैं जिनके सत्प्रयत्न से यह कार्य सुकर हो सका, पांचवे अध्याय के अंत तक श्री महावीर जी में और छठे, सातवे अध्याय का भाग वाराणसी में मुद्रित हुआ। और भी जिन जिन सज्जनों का हमें इस कार्य में सत्परामर्श व सहयोग प्राप्त हुआ उनके भी हम कृतज्ञ है।

#### अपनी बात

यह प्रथमाल परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुर देव आचार्य कुंधुसागर महाराज की स्मृति में सचा-लित हैं। आचार्य महाराज स्वय विद्वान, लोकपणा के धनी, विश्ववद्य, सर्वजन मनाहर, किन तपम्बी एव प्रभावक साधु थे, उनके द्वारा निर्मित करीब ४० प्रथ प्रकाशित हो चुके है। जो जन सावारण के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो चुके है। यह इलोकबर्तिकालंकार विद्वान समाज के लिए अध्ययन की वस्तु है। इसे सरल व हृदयंगम करने के लिए जन समाज के वयोष्ट्रद्ध सुप्रसिद्ध विद्वान श्री तार्किक शिरोमणि, सिद्धांत महादिध, पं० माणिकच द जी न्यायाचार्य ने जो विस्तृत हिंदी टीका लिखी है, वह अनुपम है। विद्वत्समाज उनकी इस कृतिकी उपकृति के लिए सदा ऋणी रहेगा। पूज्य पहित जी की भी उत्कठा है कि इसका सपूर्ण प्रकाशन जीवन काल में ही पूर्ण हो जाय।

इसके प्रकाशन में प्रथमाला के ट्रस्टियों का सहयोग पूर्णतया रहा है। वे हमारे कार्य में सतत प्रोत्साहन देते रहते हैं, परतु हमारे ही कार्याधिक्य के कारण सर्वकार्य द्वत गति से हा नहीं पाते हैं। फिर भी बड़ी उदारता से हमारे ट्रस्टीगण, वाचक, स्वाध्याय प्रभी इसे सहन करते हैं एवं सम्थाको अपनाते हैं यह उनकी बड़प्पन हैं, हम सदा उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे।

वीर स० २४९५ वैशाख सु० ३ कल्याण भवन सोलापुर २ विनीत वर्षमान पाश्वनाथ शास्त्री ऑ॰ मत्रा, आचार्य कुथुसागर प्रथमाला

## तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकालंकार का मूलाधार

### षष्ठ खंड

### पंचमोऽध्यायः

अजीव-काया धर्माधर्माकाश-पुद्गलाः ॥ १ ॥ द्रव्याणि ॥ २ ॥ जीवाश्त्र ॥ ३ ॥ नित्या-वस्थितान्यरूपाणि ।। ४ ।। रूपिणः पुद्गलाः ॥ ५ ।। आ आकाशादेकद्रव्याणि ॥ ६ ॥ निष्क्रि याणि च ॥ ७॥ असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम् ॥ ८॥ आकाशस्यानन्ताः ॥ ९॥ संख्येयासंख्येयाइच पुद्गलानाम्।। १०।। नाणोः ।।११।। लोकाकाशेऽवगाहः ।।१२।। धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ॥ १३ ॥ एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् ॥ १४ ॥ अमख्येय-भागादिषु जीवानाम् ॥ १५ ॥ प्रदेश-संहार-विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् ॥ १६ ॥ गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकारः ।। १७ ।। आकाशस्यावगादः ।। १८ ।। शरीर-वाङ्-मनः-प्राणापानाः पुद्गलानाम् ।। १९ ।। सुख-दुःख जीवित-मरणोपप्रहाश्च ।। २० ॥ परस्परोपप्रहो जीवानाम् ॥ २१ ॥ वर्तना-परिणाम-क्रिया-परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२ ॥ स्पर्श-रस-गन्ध-वर्णवन्तः पुद्गलाः ॥ २३ ॥ शब्द-बन्ध-सीक्ष्म्य-स्थील्य-संस्थान-भेद-तमश्खायातपोद्योतवन्तश्च ॥ २४ ॥ अणवः स्कन्धाश्च ॥ २५ ॥ मेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥ मेदादणुः ॥ २७ ॥ मेद-सघाताभ्यां चाक्षुषः ॥ २८ ॥ सद् द्रच्य-लक्षणम् ॥ २९ ॥ उत्पाद्व्यय-भ्रौच्य-युक्त सत् ॥ ३० ॥ तद्भावाच्ययं नित्यम् ॥ ३१ ॥ अर्पितानर्पितसिद्धेः ॥ ३२ ॥ स्निग्धरुक्षत्वाद्बन्धः ॥ ३३ ॥ न जघन्य-गुणानाम् ॥ ३४ ॥ गुण-साम्ये सदृशानाम् ॥ ३५ ॥ द्वयिकादि-गुणानां तु ॥ ३६ ॥ बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ च ॥ ३७ ॥ गुण-पर्ययवद् द्रव्यम् ॥ ३८ ॥ कालश्च ॥ ३९ ॥ सोऽनन्तममयः ॥ ४० ॥ द्रव्या-श्रया निर्नुणा गुणाः ॥ ४१ ॥ तद्भावः परिणामः ॥ ४२ ॥

इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे पञ्चमोऽध्याय ॥ ५ ॥

### षष्ठोऽध्यायः

काय-वाङ्-मनः-कर्म योगः ॥ १ ॥ स आस्रवः ॥ २ ॥ शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य ॥३॥ सकषायाकषाययोः साम्परायिकेर्यापथयोः ॥ ४ ॥ इन्द्रिय-कषायाव्रत-क्रियाः पश्च-चतुः-पश्च-पश्च-विंशति-संख्याः पूर्वस्य मेदाः ॥ ५ ॥ तीव्र-मन्द-ज्ञाता-ज्ञात-भावाधिकरण-वीर्य-विशेषेभ्यस्तद्विशेषः ॥ ६ ॥ अधिकरणं जीवाजीवाः॥ ७ ॥ आद्यं सरम्भ-समारम्भरम्भ-योग-कृत-कारितानुमत-कषाय-विशेषे स्त्रि स्त्रि स्त्रि स्त्रि दचतु इचैकशः ॥ ८ ॥ निर्वतनानि क्षेप-संयोग-निसर्गाद्वि-चतुर्द्धि-त्रि-मेदाः परमू

॥ १॥ तत्प्रदोषनिह्वन-मात्सर्यान्तरायासादनोषघाता ज्ञान-दर्शनावरणयोः ॥ १० ॥ दुःख-शोक-तापाकन्दन-वध-परिदेवनान्यात्म-परोभय-स्थानान्यसव्वेद्यस्य ॥ ११ ॥ भूत-व्रत्युजुकम्पादान-सरागसंयमादियोगः क्षांतिः श्रोचिमिति सद्वेद्यस्य ॥ १२ ॥ केवलि-श्रुत-संघधम-देवावर्णवादो दर्शनमोहस्य ॥ १३ ॥ कपायोदयात्तीवपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥ १४ ॥ बह्वारम्भ-परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः ॥ १५ ॥ माया तैर्यग्योनस्य ॥ २६ ॥ अन्पारमभपरिग्रहत्वं मानुषस्य ॥ १७ ॥ स्वभाव-मार्दवं च ॥ १८ ॥ नाःशीलव्रतत्वं च सर्वेषाम् ॥ १९ ॥ सरागसंयम-संयमासंयमाकाम-निर्जराबालतपांसि देवस्य ॥ २० ॥ सम्यक्त्वं च ॥ २१ ॥ योगवक्रता विसवादनं चाशुभस्य नामनः ॥ २२ ॥ तद्विपरीतं शुभस्य ॥ २३ ॥ दर्शनिवशुद्धिविनयसम्पन्नता शील-व्रतेष्वनतीचारो-भिक्षणज्ञानोपयोग-सवेगौ शक्तितस्त्याग-तपसी साधु-समाधिर्वयावृत्यकरणमर्ददाचार्य-बहुश्रुत-प्रव-चन-मक्तिरावश्यकापरिहाणिर्मार्ग-प्रभावना प्रवचन-वत्सलत्विमिति तीर्थकरत्वस्य ॥ २४ ॥ परात्म-निन्दा-प्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैगित्रस्य ॥ २५ ॥ तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥ २६ ॥ विघ्नकरणमन्तरायस्य ॥ २७ ॥

इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

### सप्तमोऽध्यायः

हिंसाऽनृत-स्तेयाब्रह्म-परिग्रहेभ्यो विरितर्वतम् ॥ १ ॥ देशसर्वतोऽणु-महती ॥ २ ॥ तत्स्थैयार्थं भावनाः पञ्च पञ्च ॥ ३ ॥ वाङ्मनोगुप्तीर्यादानिक्षेपण-समित्यालोकित-पानभोजनानि
पञ्च ॥ ४ ॥ क्रोध-लोम-मीरुत्व-हास्य-प्रत्याख्यानान्यनुवीची-भाषण च पञ्च ॥ ५ ॥ शून्यागारविमोचितावास-परोपरोधाकरण-मेक्ष्यगुद्धि-सधर्माविसंवादाः पञ्च ॥ ६ ॥ स्त्रीरागकथाश्रवण-तन्मनोहरांगिनिरीक्षण-पूर्वरतानुस्मरण-वृष्येष्टरस-स्वश्रीरसंस्कार-त्यागाः पञ्च ॥ ७ ॥ मनोज्ञामनोक्रेन्द्रिय-विषय-राग-द्वेष-वर्जनानिः पञ्च ॥ ८ ॥ हिंसादिष्विहामुत्रापायावद्यदर्शनम् ॥ ९ ॥ दुःखमेव
वा ॥ १० ॥ मैत्री-प्रमोद-कारुण्य-माध्यस्थानि च सन्त्व-गुणाधिक-क्रिश्यमानाविनयेषु ॥ ११ ॥
जगत्काय-स्वभावौ वा संवेग-वराग्यार्थम् ॥ १२ ॥ प्रमत्त्योगात्प्राण-व्यपरोपणं हिंसा ॥ १३ ॥
असद्विधानमनृतम् ॥ १४ ॥ अदत्तादानं स्तेयम् ॥ १५ ॥ मैथुनमब्रह्म ॥ १६ ॥ मूर्च्छो परिग्रहः
॥ १७ ॥ निःश्वन्यो व्रती ॥ १८ ॥ अगार्यनगारश्च ॥ १९ ॥ अणुव्रतोऽगारी ॥ २० ॥
दिग्देशानर्थदण्डविरित-सामायिक - प्रोषधोपवासोपभोग-परिभोग-परिमाणातिधि-संविभाग-व्रत-सम्पकश्च ॥ २१ ॥ मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता ॥ २२ ॥ श्रका-कांक्षा-विचिकित्सान्यदृष्टिप्रश्नसासंस्तवाः सम्यग्दृष्टेरतीचाराः ॥ २३ ॥ व्रत-शोलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम् ॥ २४ ॥ बन्धवध-च्छेदातिभारारोपणान्नपानिनिरोधाः ॥ २५ ॥ मिथ्योपदेश-रहोभ्याख्यान-क्रुटलेखिकया-न्यासा-

पहार-साकारमन्त्र मेदाः ॥ २६ ॥ स्तेनप्रयोग-तदाहृतादान-विरुद्धराज्यातिक्रम-हीनाधिकमानी-नमान-प्रतिरूपकृत्यवहाराः ॥ २७ ॥ परिववाहकरणेत्यरिकापिरगृहीतागमनानङ्गकीडा-कामतीत्रा-मिनिवेशाः ॥ २८ ॥ क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्ण-धनधान्य-दासीदास-कुप्य-प्रमाणातिक्रमाः ॥ २९ ॥ ऊर्घ्वाधिस्तर्यग्व्यतिक्रमण-क्षेत्रवृद्धि-स्मृत्यन्तराधानानि ॥ ३० ॥ आनयन-प्रेष्यप्रयोग-शब्द-रूपा-तुपात-पुद्गलक्षेपाः ॥ ३१ ॥ कन्दर्प-कौत्कुच्य-मौखर्यासमीक्ष्याधिकरणोपभोगपिरभोगानर्थक्यानि ॥ ३३ ॥ अत्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गादान-संस्तरोपक्रमणानादर-स्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३४ ॥ सिचत्त-सम्बन्ध-सम्मिश्राभिषव-दुः-पक्वाहाराः॥ ३५ ॥ सिचत्तनिक्षेपापिधान-परव्यपदेश-मात्सर्य-कालातिक्रमः॥ ३६ ॥ जीवित-मरणाशसामित्रानुराग-सुखानुवन्ध-निदानानि ॥ ३७ ॥ अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम् ॥ ३८ ॥ विधि-द्रव्य-दातृ-पात्र-विशेषात्तिक्षेशः ॥ ३९ ॥

इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥

# धलोकवार्तिक विषयसूची

### पंचमाध्याय

| स्त्र १                                        | 9-94                        | बलाधान निमित्त                           | ५७         |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------|
| अजीव कायके नाम                                 | १                           | परिणामका लक्षण                           | ६३         |
| अजीवोका लक्षण                                  | २                           | सिद्धोमे भी ऊर्घ्वगमनरूप क्रिया है       | ६५         |
| <b>सृत्र</b> २                                 | <b>१५</b> −२१               | क्रिया व क्रियावान कथचित् भिन्न व अभिन्न | ६६         |
| द्रव्यका लक्षण                                 | <b>१</b> ६                  | बौद्धोका खण्डन                           | 90         |
| द्रव्यसे पर्याय कथचित् भिन्न                   | १६                          | कूटस्थ नित्य का खण्डन                    | ७२         |
| सृत्र ३                                        | ₹4- <b>&gt;</b> 8           | सूत्र ८                                  | ७३-७९      |
| जीवके विषयभ बौद्धादि मनोका खण्डन               | २१                          | धर्मादिक द्रव्य मुख्य रूपसे सप्रदेशी है  | ৩८         |
| सृत्र ४                                        | २५-३ र                      | सृत्र ४                                  | ७९–५६      |
| नियतिवाद पर्याय                                | २५                          | अनन्तकी व्यास्या                         | 60         |
| द्रव्यार्थिकमे द्रव्य नित्य व अवस्थित पर्याया- |                             | प्रदेश और प्रदेशवानका कथचित् भेद         |            |
| थिक नयसे आंनत्य व अनवस्थित                     | २६                          | कथचित् अभेद                              | 50-68      |
| मूर्त द्रव्यके गुण कथाचत् मूर्त कथाचत्         | , ,                         | अनेक द्रव्योस बना हुआ द्रव्य अनादि और    |            |
| अमृर्त है                                      | ३२                          | अनन्त नही हो सकता                        | <b>چ</b> ک |
| स्त्र                                          | <b>३३</b> ३४                | वस्तुमृत कार्यका कारण उपचरितपदार्थ नही   | Ī          |
| रूपी राब्य का अर्थमृति है                      | <b>३</b> ४                  | हो सकता मुरूप पदार्थ हो कारण होगा        | ८४         |
| स्य ६                                          | <b>३</b> ४- <b>३</b> /      | अंग रहित पदार्थ सर्वव्यापी नहीं हो सकता  | ८५         |
| धम अधर्म आकाशम एक एक द्रव्य ह किन्तु           | ~ ~                         | व्यापकता व निरशमे तुल्यबल विरोध है       | ८५         |
| जोव पुद्गल कालमे अनेवः द्रव्य है               | <b>३६</b>                   | परमाणु सावयव है                          | ८५         |
| * '                                            | ₹ <i>*</i><br><b>३</b> ८—9३ | आकाशके अनन्तप्रदेशत्वकी सिद्धि           | ९२         |
| सूत्र -<br>अतरग बहिरग निमित्तोंके मिलने पर     | ₹7 —9 ₹                     | किन्पत पदार्थ सभी प्रकारम अर्थक्रिया की  |            |
|                                                | 3.7                         | नहीं कर सकता                             | ९२         |
| देशान्तर प्राप्तिका कारण ह वह क्रिया ह         | ₹ <i>C</i>                  | यदि ज्ञान के द्वारा जाना जानेसे आकाश     | . ,        |
| 'सत्' लक्षण द्युद्ध द्रव्यका है                | 60                          | अनन्त नही रहेगा तो वेदके भी अनन्तपनेक    | ī          |
| 'गुणपर्ययवत्'। यह लक्षण अशुद्ध द्रव्यका है     | 80-88                       | प्रभाव आ जायगा                           | ९६         |
| सद्शपरिणाम ही सामान्य है                       | <b>∀</b> ₹                  | _                                        | , ,        |
| सामान्य भी अनित्य है                           | ४३                          | वस्तुको यथार्थ जानना प्रमाणका स्वभाव है  | • •        |
| अन्तरंग ओर बहिरग कारणोके मिलने पर              |                             | अत अनन्तको अनन्त रूपमे जानता है          | <b>9</b>   |
| ही क्रिया व अन्य पर्याय होती है                | <b>ጸ</b> ጸ                  | सूत्र १०                                 | 99-108     |
| तीनो जगत्मे व्यापनेवाले पदार्थोंके क्रिया      |                             | 'परमाणु हो स्कघ नहीं हैं' इसका खडन       | ९९         |
| नहीं होती                                      | ४५                          | , <b>6</b> ,                             | १०४-१ : २  |
| काल द्रव्य कालाणु रूप है                       | ५२                          | परमाणु एक प्रदेशो है                     | १०५        |

## [ **१०** ]

| परमाणु द्रव्यरूप से निरश शक्ति रूपसे<br>साश है   | १०९                       | <b>सूत्र १७</b><br>द्रव्यकी देशान्तरमे प्राप्तिका कारण रूप | १३ <b>३—</b> १४५ |
|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| धर्मादि द्रव्यो मे निष्क्रियत्व व सक्रियत्व      | , ,                       | परिणाम गति है। इसीमे विपरीत                                |                  |
| आदि अनेक विरोधी धर्मों का कथन                    | १११                       | स्थिति है                                                  | १३४              |
| सत्यका अमोघ चिन्ह स्यात्कार है                   | ११२                       | धर्म और अधर्म द्रव्योके न मानने पर                         |                  |
| स्त्र १२                                         | 112-118                   | लोक अलोक विभागका अभाव हो                                   |                  |
| यदि आकाश द्रव्य को अपना ही आधार                  |                           | जायगा                                                      | १४०              |
| माना जायगा तो अन्य सब द्रव्य स्व-                |                           | निरवधि के सस्थानका विरोब है                                | १४०-४१           |
| आधार क्यो न माना जाय इसका निरा-                  |                           | यदि धर्म अधर्म द्रव्यको लोकाकाग प्रमाण                     |                  |
| करण                                              | ११४                       | न माना जाय तो लोक अलोकका विभाग र                           |                  |
| आकाश द्रव्य सर्वव्यापी है अन्य द्रव्य            |                           | नही                                                        | १४४              |
| अव्यापी है अत इनमें आधार आधेयपन                  |                           | स्त्र् १८                                                  | 184-188          |
| <b>बन</b> जाता है                                | ११४                       | आकाशको अन्य द्रव्यके अवगाहकी आव-                           | _                |
| सूत्र ५३                                         | १ <b>१</b> ४— <b>१</b> १५ | श्यकता नहीं हैं, क्योंकि सर्वव्यापी हे                     | १४७              |
| धर्माधर्म द्रव्य मपूर्ण लोकमे क्यो है इस<br>-    |                           | स्त्र १९                                                   | १४९-१५१          |
| शकाका निराकरण                                    | ११५                       | भाव वचन व भाव मन पोद्गलिक नहीं है                          | १५०              |
| सुत्र १४                                         | 384-336                   | सूक्ष्म पुद्गल शरीर आदिके उपादान                           |                  |
| पुद्गलका सूक्ष्म परिणमन होने के कारण             |                           | कारण है अमूर्तीक जीव प्रधान कारण नही                       | १५१              |
| आकालके एक प्रदेश पर भी असख्यात                   |                           | सूत्र २०                                                   | १५१-१५४          |
| व अनन्तपुद्गल परमाणुमे स्कघ समा-                 | 0.0                       | मरण भी उपकार है                                            | १५२              |
| जाते हैं<br>सूत्र १५                             | ११८<br><b>११</b> ८—१२०    | आयु जीव विपाको भी है                                       | १५३              |
| प्रत्येक जीपकी लोकके अस <del>ख</del> ्यातवे भाग- | 110-140                   | सूत्र २१                                                   | १५४-१५६          |
| मे अर्थात् असख्यात प्रदेशोमे अवगाह है            | ११९                       | परस्परमे एक दूसरेका अनुग्रह करना                           |                  |
| सूत्र १६                                         | 929-933                   | जीवोका उपकार है                                            | १५५              |
| आत्मा कथचित् मृर्त कथचित् अमृर्त                 | १२२                       | सूत्र २२                                                   | 9 46-504         |
| आत्मा नित्यानित्यात्मक है                        | १२५                       | स्वकीय सत्ताकी अनुभूतिने द्रव्यको प्रत्येक                 |                  |
| अवयव को व्युत्पत्ति अनुसार आत्मा के              | * * *                     | पर्यायके प्रति उत्पाद व्यय ध्रीव्य आत्मक                   |                  |
| प्रदेश नहीं हैं। केवल परमाणके परि-               |                           | एक वृत्तिको एक ही समयमे गभित कर                            |                  |
| णाम की नाप करके चिह्नित किये गये                 |                           | लिया है, वह स्वकीय सत्ताका तदात्मक                         |                  |
| आत्माके अखड अशोको प्रदेशपनेका                    |                           | अनुभवन करना वर्तना है                                      | १५७              |
| कोरा नाममात्र कथन कर दिया है।                    |                           | काल द्रव्य स्व और पर दोनो के वर्तन                         |                  |
| इसलिये आत्माके भिन्न-भिन्न खण्ड नही              |                           | 19                                                         | १६०–१६१          |
| होते                                             | १२५                       | वर्तमान कालके अभावमे स्वसवेदन अर्थात्                      |                  |
| सहभावी पदार्थोंमे भी आधार आधेय-                  |                           | सुख दुख आदिके वेदनके अभावका प्रसग                          |                  |
| भाव                                              | १२७                       | आ जायगा                                                    | <b>१</b> ६३      |
| निश्चयनयसे आधार आधेय संबंध दो                    |                           | वर्तना आदिके द्वारा काल द्रव्यका अनु-                      |                  |
| द्रव्यामे नही है, व्यवहारनयका खडन                | १३१                       | मान होता है।                                               | १६४              |

## [ 99 ]

| स्वकीय जातिका परित्याग नही करके         |                | संयोगका लक्षण                          | ३०४                       |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------|
| द्रव्यका प्रयोग और विस्नसा स्वरूप       |                | संयोग व बधका अन्तर                     | ₹0८                       |
| विकार हो जाना परिणाम है                 | १६९            | पुद्गलोके परस्पर बन्धमे एकत्व सभव है   |                           |
| जीवके प्रयत्नसे हुआ विकार तो प्रयोग     |                | किन्तु जीव और पुद्गलके बंधमे एकत्व     |                           |
| स्त्ररूप परिणाम है                      | १६९            | उपचार से हैं                           | ३१०                       |
| जीव प्रयत्नके बिना अन्य अंतरग बहिरग     |                | सीक्ष्म्यका कथन                        | 3 8 8                     |
| कारणोसे विस्त्रमा स्वरूप परिणाम होता है |                | परमाणु साश भी है निरश भी               | ३१ <b>२</b>               |
| परिणमन की सामर्थ्य होते हुए भी बहिरग    | ī              | सूत्र २३                               | ३ १ <b>४ – ३</b> २०       |
| कारणो की अपेक्षा रखता है                | ०७१            | अनेकान्तसे परमाणुकी सिद्धि             | ्र, ७— <b>३</b> १८<br>३१८ |
| वहिरग कारण है सो काल है                 | १७०            | सुत्र २६                               | <br>३२०—३२४               |
| बीजसे अकुर पर्यायाणिक नयकी अपेश्वा      |                | परमाणु व स्कथको उत्पत्तिको सिद्धि      | ३२१-२२                    |
| भिन्न है और द्रव्याधिक नयकी अपेक्षा     |                | सूत्र २७                               | ३ ४-३३९                   |
| अभिन्न है                               | १७४-७५         | अणुसे भेद ही उत्पन्न होता है           | ३२५                       |
| कुमार और युवा अवस्थाओमे सदृशपना         |                | परमाणु नित्य ध्रुव नहीं है             | 338                       |
| भी है विद्शता भी है                     | १८६            | स्त्र २८                               | ३३९–३४७                   |
| मकर व्यतिकर दोपोका लक्षण                | <b>१</b> ९२    | मघातसे, <b>मेदसे, स</b> घातभेदसे चाधुप |                           |
| एकान्त निन्य व एकान्त क्षणिकका खण्डन    | १९३            | होता है                                | ३४०                       |
| काल अपने परिणमनम स्वय निमित्त है        | १९४            | 'चचुसे मात्र रूपका ही ग्रहण होता है'   |                           |
| काल विभाव रूप पारणमन नहीं करता          |                | इसका खडन । गुण गुणीके सर्वधा भेदका     |                           |
| इसलिए अपरिणामी ह                        | १९४            | खडन                                    | ३४२                       |
| क्रियाका लक्षण                          | १६५            | सघातसे, भेदमे, दोनोमे अस्पार्शन अ-     |                           |
| पराव अपग्न्वका रूक्षण                   | १६८            | रासन पदार्थ भी स्पार्शन रासन हो जाते   |                           |
| निश्चय (म्रस्य ) काल                    | २०१            | है                                     | इ४७                       |
| थ्यवहार काल                             | २०२            | स्त्र र९                               | - 3 -340                  |
| भूत वर्तमान भविष्य कालोकी सिद्धि        | २०४            | सामान्य 'सत्' द्रव्यका लक्ष्यण है      | 388                       |
| व्यवहार कालकी सिद्धि                    | २०५            | सूत्र ३०                               | *0 -3 ×0                  |
| सृत्र २३                                | ₹69-49€        | उत्पाद व्यय ध्रीव्यका स्वरूप           | ३५१                       |
| स्पर्श आदि चारो गुण एक दूसरके अवि-      |                | सत्के इस लक्षणते परमतो का खटन हो       |                           |
| नाभावी है                               | २१२            | जाता है                                | ३५३                       |
| स्त्र २४                                | ₹9७-39₹        | 'युक्त'का अर्थतदात्मक सवयः             | ३५७                       |
| परमाणुतो शब्द आदि पर्यायोके धारी        |                | स्त्र ३१                               | ₹"1-3 € 0                 |
| नही, क्योंकि विरोध आता है स्कंध ही      |                | जो अतः द्भाव है व्यय सहित वह अनित्य    |                           |
| शब्द रूप होता है                        | २२१            | है                                     | ३५७                       |
| शब्द आकाशका गुण नही है                  | ???-??         | अतद्भावका अर्थ अन्यपना हे              | ३५८                       |
| परमाणु शब्दका उपादान कारण नही हो        |                | स्त्र ३२                               | ३६०-३६५                   |
| सकता, क्योंकि परमाणु सूक्ष्म ह          | <b>२४१–</b> ४२ | अपित अनिपतिके कारण एक द्रव्यमे निन्य   |                           |
| बधका लक्षण                              | 308-306        | अनित्यपना विरोधको प्राप्त नही होता     | ३६१                       |
|                                         |                |                                        |                           |

| ्रद्रव्यायिक नयसे नित्य, पर्यायायिक नय            | ासे         | सूत्र ४०                                                               | 806-43         |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| अनित्य है                                         | ३६१         | काल अनन्त समयवाला है यह व्यवहा                                         | र<br>४१०       |
| संकर आदि ८ दोषोका कथन                             | ३६२         | से हैं                                                                 | ४१३            |
| प्रमाणकी अपेक्षा वस्तु जात्यतर रूप है             |             | भावका अर्थापुर्याय है                                                  |                |
| सूत्र ३३                                          | ३६५-३७४     | एक द्रव्य अपनी अपनी भिन्न-भिन्न शक्तियी                                |                |
| परमाणु साश व निरश                                 | ३७२         | के बिना वह अनेक कार्योका सम्पादन                                       |                |
| स्त्र ३४                                          | ३७३८३       | नहीं कर सकता                                                           | ४११            |
| जधन्यका अर्थ एक नहीं है किन्तु निकृत              | 2           | सूत्र ४९<br>गुण द्रव्यके आश्रय रहते हैं                                | ४१४–४१४<br>४१५ |
| है अर्थात् जिसमे कम न हो सके                      | ३७६         | गुण प्रव्यक आवय रहत ह<br>मुख्यके अभावमे उपचार सभव नहीं है              |                |
| परमाणुमे सदा अबव रहनेका निया                      | म           | मुख्यक अमावम उपचार नमय गहा ह<br>पर्यायोके निषेधके लिये 'निर्गुणा' शब्द | 017-14         |
| नहीं हैं                                          | ₹८३         |                                                                        | ४१६            |
| सूत्र ३५                                          | ३८३–३८५     | दिया गया                                                               |                |
| गुण साम्य होनेपर विदृशमे बय नही                   |             | सूत्र ४२<br>'तद्भाव परिणाम' द्वारा पर्याय का लक्षण                     | 832-853        |
| होगा                                              | ३८४         | कहा गया                                                                | ४१८            |
| स्त्र ३६                                          | ३८५–३८८     | 'पर्याय' सहभावी और क्रमभावी दो                                         |                |
| सद्घ व विद्यागुण वालोका द्वि अधिक                 | ī           | प्रवाद सहसावा आर क्रममावा पा<br>प्रकारको है                            | ४१९            |
| गुण होनेपर बब होगा                                | ३८७         | प्रकारका ह<br>सक्षेपमे द्रव्यार्थिक और पर्यापार्थिक दो नय              | 0/2            |
| सूत्र ३०                                          | ₹८८—३९३     | कही गई विस्तारसे तीन आदि अनेक                                          |                |
| बय हो जाने पर अनिक गुण वाला बघ                    | •           |                                                                        |                |
| रहे अन्य द्रव्योको स्वकीय गुणानुरूप परि           | •           | नय है।                                                                 | ४१९            |
| <b>णमन</b> करा देता है                            | ३८९         | अध्याय ६                                                               |                |
| परमाणुका परमाणुके साथ मात्र सयोग                  |             | सुत्र १                                                                | 851-834        |
| सम्बन्ध नहीं होता है बध होकर स्कधक्य              | i           | योग आस्त्रव का कारण हु अत सर्व प्रथम                                   |                |
| तीसरी अवस्था हो जाती है                           | ३९०-९१      | योगकाकथन किया गया                                                      | ४३२            |
| <mark>परिणामके बिना</mark> परिणामी और परिणामी     |             | बघ दो पदार्थी मे होता है। अनेक पदार्थी                                 |                |
| के बिना परिणाम नहीं हो सकता। तथा                  |             | को कथचित् एक हो जाने की बुद्धि की                                      |                |
| <mark>ज्ञान</mark> के बिना आत्माका भी अभाव हो     | t           | उपजाने वाला सबन्ध विशेष बय ह                                           | ४३३            |
| जाता है                                           | ३९३         | ज्ञरीर वचन और मन वर्गणाके आल-                                          |                |
| सूत्र ३८                                          | ३९३−४०५     | म्बनमे आत्म प्रदेशोका परिस्पदन                                         |                |
| द्रव्यका निरुक्ति लक्षण                           | <b>३९</b> ४ | क्रिया है                                                              | ४३४            |
| <mark>सत् तथा 'गुणपर्ययवद् द्रव्य' इन दोनो</mark> |             | अयोग केवली और सिद्धोंके योग नहीं है                                    |                |
| लक्षणोका सम्बन्ध                                  | ३९५         | अत दोनो अयोगी हैं                                                      | R3R            |
| अनेकान्तकी सिद्धि                                 | ३९८         | सिद्ध भगवान् अव्यपदेश चारित्रसे                                        |                |
| सूत्र ३९                                          | 804-808     | तन्मय है                                                               | Rik            |
| ।दार्थोंको कमवर्ती पर्यायोमे वर्तनारूप            |             | सृत्र २<br>केवलो समुद्धातमे भी सूच्म काय योग                           | ४३६–४३९        |
| <b>कारण होना</b> काल द्रव्यकी पर्याय है           | ४०६         | होता है                                                                | 836            |
| •                                                 | •           | * *                                                                    | - 7 7          |

1

| मिथ्यादर्शन आदिका भी योगमे अनु-                     |                                | जीव अधिकरणके १०८ भेद                    | አልጸ                 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| प्रवेश हो जाता है                                   | ४३८                            | कषाय स्थानकी अपेक्षा जीवाधिकरणके        |                     |
| सृत्र                                               | ४३९–४४५                        | असं <del>ख</del> ्यात भेद हैं           | ४७५                 |
| सम्यन्दर्शन आदिसे अनुरजित योग शुभ                   |                                | सूत्र ९                                 | 8>8-ee8             |
| है और मिथ्यादर्शन अविसे अनुरजित                     |                                | निर्वतना आदिके भेदोका कथन               | <b>४८</b> १         |
| योग अशुभ है, क्योंकि सम्यग्दर्शन विशुद्ध            |                                | सम्भ १०                                 | 868-868             |
| परिणाम और मिथ्यान्व सक्लेश परि-                     | 880                            | प्रदोष आदिका स्वरूप                     | ४८६                 |
| णाम है                                              |                                | प्रदोष आदिके द्वारा ज्ञानावरण कर्ममे    |                     |
| विशुद्ध परिणामोसे शुभ फलवाले पुद्गलो-               |                                | अनुभाग विशेष बैंघता है                  | ४८७                 |
| का और सक्लेश परिणामोसे अज्ञुभफल                     |                                | संत्र ११                                | 868-404             |
| वाले पदगलोका आस्रव होता है                          | 888                            | दू ख शोक <b>आ</b> दिका स्वरूप           | ४६५                 |
| योग सख्यात, असख्यात प्रकार नथा<br>अनन्त प्रकारका भी | ४४५                            | 'वेद्यका' अर्थ                          | ५०२                 |
|                                                     | 48 <b>5</b> -845               | यम, नियम, कायक्लेश आदि दुख रूप          | (- (                |
| सृत्र ४<br>कषाय सहित जीवोके साम्परायिक कर्मी-       | 464-624                        | नहीं हैं                                | ५०५                 |
| का और कपाय रहित जीनो हे ईयापिथ                      |                                | सम्र १२                                 | 400-490             |
| कर्मोका आसव होता है                                 | ४४६                            | भूत वती आदिका स्वरूप                    | 400-406             |
| क्षाया ज्ञान होता ८                                 | <b>ሪ</b> ሃቹ                    | जिस जिस जातिके अनेक सुख दुख है          | 400-405             |
| साम्परायका निर्मक अर्थ और कार्य                     | ४४७                            | उतनी ही असस्य जातियोके सद्वेद्य और      |                     |
| र्ट्यापथका लक्षण व कार्य                            | 886                            | अमद्वेद्य कर्म है। क्योकि विशेष विशेष   |                     |
| अकृपाय जीवके भी नोत्तर्भमें स्थिति                  | 3 5 (                          | कार्योकी उत्पत्ति विशेष कारणोके बिना    |                     |
| अनुभाग पटता ह                                       | ४४५                            | नही हो सकती                             | 1.0 -               |
| मकपाय जीव परतव ह और अकपाय<br>                       |                                | -                                       | ५१०                 |
| जीव परतत्र नही हे किन्तु अधातिया                    |                                | सूत्र १३                                | 433-433             |
| कर्मोदय की परतत्रता भी पूर्वकपायका                  |                                | केवली श्रुत सघ आदिका तथा आवरणका         |                     |
| फल है                                               | ४४८–४४९                        | स्वरूप                                  | ५११                 |
| सृत्र ५                                             | ४५३–४६३                        | सूत्र १४                                | 435-438             |
| साम्परायिक—आस्रवक भेद                               | ४५३                            | द्रव्य आदि निमित्तके वशसे कर्म-परिपाकको |                     |
| सम्यक्त्वादि २५ क्रियाओका स्वरूप                    | ४५५-४५९                        | उदय कहते हैं                            | ५१३                 |
| स्त्र ६                                             | ४६३–४६५                        | स्त्र १५                                | 494-498             |
| तीव्र आदि भावोका अर्थ                               | ४६४–४६ <b>९</b>                | बहु, आरभ, परिग्रहका स्वरूप              | ५१५                 |
| वीर्यका पृथक ग्रहण करनेका कारण                      | ४६६                            | सूत्र १६                                | <b>५ ५ ६ —५ ३</b> ७ |
| द्रव्य कर्मसे भाव कर्म और भाव कर्मसे                | ४६९                            | मायाका स्वरूप                           | ५१६                 |
| द्रव्य कर्म होनेपर भी अन्योन्याश्रय दोष<br>नहीं है  | ४६९                            | सूत्र १७                                | 490-496             |
| • •                                                 |                                | अल्प आरम्भ आदिका स्वरूप                 | ५१८                 |
| सृत्र ७<br>जीव और अजीवमे दो अधिकरण है               | ४ <b>६९</b> ४७३<br>४६ <b>९</b> | स्त्र ५८                                | 496-499             |
| सम्र ८                                              | 803-800                        | उपदेशके बिना स्वभावसे कोमलता मनु-       |                     |
| सूर उ<br>संरम्भ आदिका स्वरूप                        | ४७२                            | ष्यायु व देवायुका कारण है               | ५१९                 |
|                                                     | ·                              | <b>4</b>                                | * * *               |

## [ {8 ]

| सूत्र १९                                  | <b>પ્</b> યુ ૧-પ્યુ ૧ | रात्रिभोजन व्रत                           | ५४५             |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| शील व व्रतसे रहितपना चारो आयुके           | i                     | सूत्र २                                   | ५४७५४९          |
| बधका कारण है                              | ५२०                   | देश और सर्वका अर्थ                        | ጸጸ።             |
| सूत्र २०                                  | પ્ય ૨ ૧               | मिथ्यादृष्टिके व्रत बालतप है              | ५४८             |
| धर्म घ्यानसे अन्वित सरागसयम आवि           | ₹                     | सूत्र ३                                   | ५४९             |
| देवायुके कारण है                          | ५२१                   | व्रतोमे स्थिरताके लिये भावना है जिससे     |                 |
| सूत्र २१                                  | <b>५२</b> २-५२३       | उत्तर गुणो को प्राप्ति होती है            | ५४९             |
| अनन्तानुबन्धीका अभाव तथा मिथ्यात्वका      | г                     | स्त्र ४                                   | 440             |
| विनाश हो जानेसे हिंसा स्वभाव नहीं         |                       | अहिसा वृत की पाच भावना                    | ५५०             |
| रहता और वृत्ति विशुद्ध हो जाती है         | ५२३                   | ₹ <b>₹</b>                                | ५५०-५५१         |
| सूत्र २२                                  | ५२४                   | सत्यव्रत की पाच भावना                     | ×ηο             |
| योगवक्रता तथा विसवादनका स्वरूप            | 4+8                   | स्त्र ६                                   | 443-445         |
| सूत्र २३                                  | 4 + 8-4 5 14          | अचौर्य व्रतको पाच भावना                   | ५ <b>५</b> २    |
| योगो की ऋजुता तथा अविमवादन शुभ-           |                       | स्त्र 🌞                                   | 445-443         |
| नाम कर्मका कारण है                        | ५२५                   | ब्रह्मचर्य व्रत की पाच भावना              | ५५३             |
| सूत्र २४                                  | ५२५-५३०               | सूत्र ८                                   | બંગરૂં–ખંખબ     |
| दर्शनविशुद्धि आदिका स्वरूप                | ५२६-५२९               | अपरिग्रह ( आकिचन्य ) व्रतकी पाच           | 41,3            |
| दर्शनविशुद्धिसे अन्वित प्रत्येक भावना     |                       | भावना                                     | ४५३             |
| तीर्थंकर की कारण है                       | ५२९                   | भाव्य, भावक, भावनाका स्वरूप               | ५५४             |
| पुण्य तीन लोकका अधिपति बना देता है        | ४२६                   | सुश्र ९                                   | 4 c 12 10 E     |
| स्त्र २५                                  | ५३०-५३१               | अपाय और अवद्यका अर्थ                      | ५५६             |
| पर निदा आदिका स्वरूप                      | ५३०                   | सूत्र १०                                  | <b>७५६-५५</b> ८ |
| सुत्र २६                                  | 439-422               | कारणम कार्यका उपचार कर हिंसा आदि-         |                 |
| नीचैर्वृत्ति आदिका स्वरूप                 | ५३१                   | को दुख कहा है                             | ५०७             |
| सुत्र २७                                  | u                     | अन्नह्म भी दुख है सुख नहीं है             | ५५७             |
| आत्म परिणामो की शुद्धिसे पुण्यकर्मका      |                       | सूत्र ११                                  | 1947-1950       |
| शुभ आस्रव और अशुद्धिसे पापकर्मीका         |                       | मैती, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ तथा सन्त्र, |                 |
| अशुभ आसव होता है                          | ५३५                   | क्लिश्यमान,गुणाधिक और अविनय इनका          |                 |
| सूत्र १० से २७ तक इन १८ सूत्रो हारा       |                       | स्वरूप                                    | ७५८             |
| अनुभाग विशेष की अपेक्षा कथन है            | ५३६                   | मैत्री आदि भावनाका विशेष कथन              | ४५९             |
| •                                         | •                     | स्त्र १२                                  | ५६०-५६४         |
| अध्याय ७                                  |                       | स्वभाव, सवेग, वैराग्य इन शब्दोका अर्थ     | ५६१             |
| सूत्र ।                                   | 41,5-480              | आत्मा स्वरूप चितवन करनेवाले भावित         |                 |
| बुद्धि पूर्वक परित्याग करना विरति है      | 488                   | आत्माके सवेग व वैराग्य होता है            | ५६२             |
| <b>वर्तोका आ</b> स्रव तत्त्वमे कथन करनेका |                       | सूत्र १३                                  | ५६४             |
| कारण                                      | ५४४                   | प्रमत्त व योग शब्दका अर्थ                 | * 4 *           |
|                                           |                       |                                           |                 |

## [ १५ ]

| प्राण व्यपरोपणका अर्थ                     | ५ ६ ५           | <b>झूठ चोरी और</b> कुशीलमेसे प्रत्येकमे पाचो             |                  |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| प्राण व शरीर जीवसे भिन्न हैं फिर भे       | <b>ी</b>        | पाप गर्भित है                                            | <b>X</b> CC      |
| प्राणोका वियोग दुखका कारण है              | ५ ६ ५           | परिग्रहका लक्षण, मूच्छपिर शका-समा-                       |                  |
| शरीर और आत्माको भिन्न माननेवा             | ले              | घान तथा वस्त्र आदि भी परिग्रह है                         |                  |
| एकान्तवादियोके यहाँ हिंसा सभव नही         | है ५६६          | क्योंकि मूर्छा है                                        | ५९०              |
| चक्रदोष                                   | <b>५</b> ६६–६७  | ू<br>पिच्छी कमण्डल परिग्रह नहीं है सू <del>र</del> मसाप- |                  |
| स्याद्वादियोके प्राणोके व्यपरोपणसे प्राणी | <b>[-</b>       | रायादिमे इनका त्याग हो जाता है                           | ४९३              |
| का व्यपरोपण सभव है                        | ५६८–५७१         | शरीर पूर्वीपार्जित कर्मका फल है अत                       | ~ > 7            |
| जहा प्रमत्तयोग होगा वहा प्राण व्यपरो      | -1              | क्षीण मोह हो जानेपर शरीर परित्यागके                      | •                |
| पण अवश्य होगा                             | ५७०             | लिये परमचारित्रका विधान है                               | <b>પૃ</b> દ્ધ    |
| रागादिके अभावम हिसा नही है                | ५७२             | मुनिके आहार ग्रहण करने मूर्च्छा नही                      |                  |
| स्त्र १४                                  | ५७३५७५          | है, क्योंकि वह नव कोटि विशुद्ध आहार                      |                  |
| असन्का अर्थ अप्रशस्त हं                   | <b>५</b> ७३     | ग्रहण करता है                                            | ५९५              |
| 'मिथ्या अनृत' यह ठीक नही है अतिव्यावि     | म               | स्त्र १८                                                 | ५ <b>०६-५</b> ९६ |
| दोष आ जावेगा                              | ५७४             | •                                                        | . 14 . 1         |
| असत्य और सत्यकी परिभाषा                   | ५७४             | निश्चल्य और व्रतीपनके अग-अगी                             |                  |
| स्तूत्र ६५                                | نع د نع۔نع بھ ہ | भाव है।                                                  | <b>५९</b> ८      |
| कर्म नो कर्म वर्गणाका ग्रहण चोरी नहीं।    | ਜੈ              | असयत सम्यग्दृष्टिके शत्य रहित होनेपर                     |                  |
| किन्तु जिन वस्तुओंमें लेने देनेका व्यव    | <b>[-</b>       | भी व्रतोका अभाव है                                       | ५९=              |
| हार होता हे वही अयत्तादानको चोर्र         |                 | सूत्र १९                                                 | ५९९-६०३          |
| कहा ह                                     | <i>પ</i> હવ     | आगारका अर्थ                                              | ५९९              |
| प्रमत्त योगमे अदत्तादान चोरी है           | ४७८             | नैगम सग्रह व्यवहार नयसे एक देश                           |                  |
| सूत्र १६                                  | ५७९-५८ ४        | व्रतियोका व्रतियोमे समावेश हो जाता है                    | ४९९              |
| मैयनकी परिभाषा                            | ५८७             | अनगारका अर्थ                                             | Ę 0 8            |
| ब्रह्म की परिभाषा                         | ५८२             | सूत्र २०                                                 | ६०२-६०३          |
| बिना प्रमादके मैथुन सभव नहीं है           | ५८२             | अणुन्नतोका अर्थ                                          | ६०२              |
| स्त्री परिषहजय या उपसर्गमे मुनिवे         | 5               | सूत्र 🕶 १                                                | ६०४–६१३          |
| अब्रह्म नहीं होता                         | \$ 2 %          | सात शील व्रतोके स्वरूपका कथन                             | ६०५              |
| स्त्र १७                                  | ५८४-५ ः         | श्रोषघोपवास                                              | ६१०              |
| मृच्छिका अर्थ। मूर्छाका कारण होनेसे ब     | ग्रह्म          | पाच अभदयका कथन, तथा अनिष्ट <b>यान</b>                    |                  |
| परिग्रहको परिग्रह कहा गया                 | ሂሪሄ             | वाहनादि तथा अन्पसन्य वस्त्रका त्याग                      | ६११              |
| प्रमत्त योगका अभाव हीनेमे ज्ञान दर्शन     | 1               | अतिथिसविभाग                                              | ६१२              |
| चारित्र परिग्रह नहीं है                   | *<*             | सृत्र २२                                                 | <b>६१३-</b> ६२१  |
| परिग्रह सब पापोका मूल है                  | ५८६             | मरणका रुक्षण                                             | ६ <b>१</b> ३     |
| परिग्रहमे चोरी व अब्रह्म भी होता है       | ष्८७            | सल्लेखनाका अर्थ                                          | ६१४              |
| हिंसामें रोष चार पाप आ जाते हैं           | XCC             | जोषिताका अर्थ                                            | <b>59</b>        |

| सल्लेखना आत्महत्या नही है                    | ६१६                    | सूत्र ३६                                  | ६४६-६४७    |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| स्त्र २३                                     | ६२१-६२७                | अतिथि सविभाग व्रतके अतिचार                | ६४६        |
| शका आदिका स्वरूप                             | ६२१                    | सूः, ३७                                   | ६४७—६४८    |
| प्रशं <b>सा और सस्तवनमे अन्तर</b>            | ६२२                    | सल्लेखनाके अतिचार                         | ६४७        |
| आगार और अनगार दोनो सम्यग्दृष्टिय             |                        | स्त्र ३८                                  | ६४५-६५०    |
| पाच अतिचार हैं                               | ६२२                    | दानका लक्षण                               | ६४६        |
| दर्शनमोहनीय कर्मोदयसे सम्यग्दर्श             |                        | स्वका अर्थ धन है                          | ६४९        |
| अतिचार                                       | ६२३                    | अनुग्रह शब्दमे स्वमास दानका निषेध हो      |            |
| सूत्र २४                                     | <b>६२</b> ७—६२/        | जाता है क्योंकि महापकारक है               | ६४९        |
| ५२ - ०<br>पाच पाच अतिचार गृहस्यके है         | ६२८                    | सूत्र ३९                                  | ६५०—६५९    |
| सूत्र २५                                     | ६ ÷ ९ — ६ ३ o          | दानमे विशेषताका कारण                      | ६५०        |
| पूर्व २३<br>बब बन्धन आदिका अर्थ              | <b>६२९</b>             | विघि, द्रव्य, दातार और पात्र इन सबकी      |            |
| सृत्र २६                                     | ₹₹o <b>ξ</b> ₹>        | विशेषता                                   | ६५१        |
| मिथ्योपदेश आदि अतिचारोका अर्थ                | 44044°<br>430          | विधि-द्रव्य आदिको विशेषतामे बहिरग         |            |
|                                              | ५२ <b>०</b><br>६३२—६३३ | और अतरग कारण प्रकारक है                   | ६५१        |
| सूत्र २ ·<br>स्तेन प्रयोग आदि चोरीके अतिचारे |                        | दानमे सक्लेश रहिततासे उत्कृष्ट पुण्य,     |            |
|                                              |                        | किचित् सक्लेशनामे मध्यम पुण्य, बृहत्      |            |
| कथन                                          | ६३२                    | सक्लेशतासे अल्प पुण्य होता है             | ६५२        |
| स्त्र २८                                     | ६३२-६३५                | द्रव्यमे पात्रमे यदि गणोकी वृद्धि होती है |            |
| परविवाहकरण आदि ब्रह्मचर्य व्रतके पा          |                        | तो पुण्य होता है, यदि दोष हो वृद्धि होती  |            |
| अतिचारोका कथन                                | ६३४                    | है तो पाप बध, यदि गुण व दोप हाते          |            |
| स्त्र २९                                     | 6 <b>3</b> '4 6 3 '9   | है तो मिश्र बध होगा                       | ६ ४ ३      |
| अपरिग्रह व्रतके अतिचार                       | ६३५                    | पात्रके अनुसार दानका फल                   | ६५४        |
| सुत्र ३०                                     | ६३७–६३८                | जैसे कृषिसे भूमि जल जाम आदि कारणो         |            |
| दिग्वतके अतिचारोका विशेष कथन                 | <i>७६३</i>             | से बीजके फलमे विशेषता हो जाता है          |            |
| सूत्र ३१                                     | ६३६३५                  | वैसे ही सामग्रीक भेदने दाग फलम विशे-      |            |
| देश द्रतके अतिचारोका कथन                     | ६३८                    | षता हो जाती है                            | ६४४        |
| सूत्र ३२                                     | ६३९–६४१                | अनेकान्तके द्वारा पर मतोका लडन            | ६५५        |
| अनर्थदण्ड व्रतके अतिचारोका कथन               | ६३९                    | विशुद्ध परिणामोस अपात्रको दिया गया        |            |
| सूत्र ३३                                     | ६४१–६४२                | दान सफल, और सक्लेशसे पत्रका दिया          |            |
| सामायिक व्रतके अतिचार                        | ६४१                    | गया दान निष्फल होता है। अशद्ध अवस्था      |            |
| स्त्र १४                                     | ६४३–६४४                | मे पात्र दान न करनेसे पुण्य बध तथा        |            |
| प्रोषघोपवासके पाच अतिचार                     | <b>६४३</b>             | अशुद्ध पदार्थके दानमे पाप तथ होता है      |            |
| सुन्न ३५                                     | ६४४–६४६                | <b>ऐसा अ</b> नेकान्त व स्याताद है         | ६५७        |
| उपभोग परिभोगके अतिचार                        | ६४४                    | सातवें अध्यायका साराश                     | <b>६६०</b> |
|                                              |                        |                                           | ٠,٠        |

# त्र्य पञ्चमो<sub>ऽध्यायः</sub>

व्वस्तमोहतमाः सर्व (लोका) लोकभासकचित्महाः। प्रबोधयेनमनः पद्म श्रीमान्मे जिनमास्करः ॥ १॥

### ॐ नमो जिनेन्द्राय तुष्टिपुष्टिकर्त्रे

जीव तत्त्वका निरूपस कर चुकने पर अब श्रीउमास्वाभी महाराज अजीव तत्त्वका निरूपस करनेके लिये पचम अध्यायके बारम्म में अजीव तत्त्वके भेट्रोंकी संज्ञाका प्रतिपादन करनेके लिये सूत्रको कहते हैं—

# **अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः** ॥१॥

धर्म अधर्म आकाश और पुर्वाल ये चार पदार्थ अजीव होते हुये काय हैं अर्थात्-चेतना गुरा से रहित होते हुये प्रदेशप्रचयात्मक ये चार पदार्थ हैं।

किमर्थास्य सूत्रस्य प्रवृत्तिरत्रेत्याह ।

कोई शिष्य प्रश्न करता है कि इस सूत्र की प्रवृत्ति किसलिये उमास्वामी महाराजने यहा की है। ऐसी जिज्ञासा होने पर श्री विद्याननन्द ग्राचार्य वार्त्तिक द्वारा समाधानको कहते है—

## अथाजीवविभागादिविवादविनिवृत्तये। अजीवेत्यादिसुत्रस्य प्रवृत्तिरुपपद्यते ॥१॥

उक्त चार ग्रध्यायों में जीव तस्व का प्ररूपण करने के श्रनन्तर श्रब श्रजीब तस्व के विभाग, जक्षण, श्रादि में पड़े हुये विवाद की विशेषनया निवृत्ति करने के लिये सूत्रकार द्वारा "श्रजीब काया" इत्यादि सूत्र की प्रवृत्ति करना युक्त बन जाता है।

सम्यम्दर्शनिषयमावेन जीवोहिष्टे दृष्टेष्टजीवतत्त्वव्यारुयानेऽनन्तरमजीवतत्त्वव्या-रूपानमर्हत्येव, तत्र च लच्छाविभागविशेषलक्षणविप्रतिषक्षौ तद्विनिवृत्यर्थास्य प्रवृत्तिर्घ-टतएवान्यथा निःशंकमजीवतत्त्वव्यथानात् ।

''तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्'' इस मूत्र द्वारा तत्वार्थों मे श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन बताया है तहां सम्यग्दर्शन के विषयभाव रके जीवनक्वका उद्देश कर बुकने पर उक्त चार ग्रध्यायो मे देखे जारहे या युक्तिप्रमाणो द्वारा श्रभीष्ठ होरहे अथवा प्रत्यक्ष भीर परीक्ष प्रमाण से परीक्षा किय गर्य जीव तत्त्व का व्याख्यान कर चुकने पर उसके अव्यवहित पीछे अजीव तत्त्व का व्याख्यान करनी उचित पड जाता ही है। उस अजीव तत्व में सामान्य लक्षण, विभेद, विशेषलक्षण, इन में अनेक प्रवादियों के नाना विवादों के उपस्थित होने पर उनकी निवृत्तिके लिये इस सूत्र की प्रवृत्ति होना घटित होजाता ही है। अन्यथा यानी-सूत्रकार इस सूत्रकों नहीं कह पाते तो शकारहित होकर अजीव-तत्व की व्यवस्था नहीं हो सकती थी।

अजीवनादजीवाः स्युरिति साः । न्यलचणं । कायाः प्रदेशबाहुल्यादित कालाद्विशिष्टता ॥ २ ॥ धर्मादिशब्दतो बोध्यो विभागो भेदलच्चणः । तेन नैकं प्रधानादिरूपता नाप्यनंशता ॥ ३ ॥ निःशेषाणामजीवानामिति सिद्धं प्रतीतितः । विपच्चे बाधसद्भावाद् दृष्टेनेष्टेन च स्वयम् ॥ ४ ॥

प्रागुधारण या चेतनास्वस्थ जीवन नहीं होने से धर्म गादिक द्रव्य मजीव होजाते हैं इस प्रकार पांचो द्रव्यों में व्यापनेवाला श्रजीव का सामान्यलक्षण निरुक्तिद्वारा कहिंद्या गया है। प्रदेशों की बहुलता करके चारो पदार्थ काय हें इसकारण काल द्रव्य से विलक्षणता ग्राजाती है ग्रर्थात् काल द्रव्य जीवन से रहित होरहा ग्रजीव तो है किन्तु भनेक प्रदेशी नहीं है ग्रतः श्रजीव होते हुए काय बन रहे ये चार पदार्थ ही है। धर्म ग्रादि चार शब्दों की निरुक्ति से ही भिन्न भिन्न लक्षण वाला विभाग समम लिया जाय तिस कारण सर्व प्रजीवोंको एक ही प्रकृति या शब्द ब्रह्म या चित्राद्ध त ग्रादि स्वरूपना नहीं है ग्रीर वह ग्रजीवतत्व श्रांशों से भी रीता नहीं है ग्रर्थान्—धरति, न धरित, ग्राकाशन्ते ग्रह्मम्, पूरणालने यस्य, इन निरुक्ति-पूर्वक श्रयों से इनका लक्षण न्यारा न्यारा साश होजाता है। सांख्यों ने जैसे एक ही जड़ प्रकृति को मान रक्खा है वैसा हमारे यहा ग्रजीवतत्व नहीं है ग्रथवा बौद्ध जैसे निरश स्वलक्षणों को स्वीकार कर बैठे हैं वैसा हमारे पहा ग्रजीवतत्व नहीं है श्रव्या बौद्ध जैसे निरश स्वलक्षणों को स्वीकार कर बैठे हैं वैसा हमारा जीव द्रव्य नहीं है किन्तु ग्रनेक प्रदेशों करके साश है। प्रत्येक द्रव्य मे ग्रनन्त स्वभाव विद्यमान है, इस प्रकार सम्पूर्ण श्रजीव द्रव्यों के लक्षण ग्रादिक सर्व प्रतीतियों द्वारा सिद्ध हो जाते हैं। इसके विपरीत विपक्ष मे इष्ट प्रमाण करके स्वयमेव वाघाशों का सद्भाव है, ग्रतः उमास्वामी महाराज का उक्त सुत्र निर्वाष सार्थक, ग्रावश्यक, व्यावृत्तिकारक, ग्रीर ग्रज्ञात प्रमेय का ज्ञापक है।

## जीवस्योपयोगो लच्यां जीवनमितिप्रतिपादितं ततोन्यद्जीवनं सतिस्थित्यवगा-इहेतुत्वरूपादिस्वरूपमन्विपसापारसम्बीवानां लच्चां।

उक्त तीन वाक्तिकों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है कि जीव का लक्षण उपयोग है यहीं जीवन है। मूल सूत्रकार स्वयं दूसरे अध्याय में इसका प्रतिपादन कर चुके हैं। उस जीवन से न्यारा पदार्थ पर्यु दासवृत्ति द्वारा अजीवन है, जो कि गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, अवगाहहेतुत्व, रूप रसादि स्वरूप हो रहा और अन्वय-रूप से लक्ष्यों में ग्रांत पोत वर्त रहा अजीवों का साधारण लक्षण है।

भावार्य - अर्थ में गति का हेतुपना है, अधर्म में स्थित का हेतुपना है, आकाश में अवगाह का निमित्त कारखपना है और पुद्गल में रूप, रस, आदि गुगा बिद्यमान हैं एतन्-स्वरूप अजीवन नाम का माब धर्म बारो अजीव द्रव्यों का लक्ष्मण है।

त्रिकासविषयाजीवनानुमवनादजीव इति निरुक्तरेच्यभिचारास पुनर्जीवनाभावमाश्रं तस्य प्रमाशामीचरत्वात् पदार्थलस्थात्वायोगात् भावांतरस्वभावस्युद्धामावस्य व्यवस्थापनात् । काया इव कायाः प्रदेशवादुन्यात् कालाखवदखुमाश्रत्वामावात् । ततो विशिष्टाः पंचैवास्तिकाया इति वचनात्।

भृत, वर्तमान, भविष्य, तीनो कालों में गतिहेत्त्व ग्रादि ग्रजीवन धर्मों का श्रनुभवन करने से भजीवतत्व है। इस अजीव शब्द की निरुक्ति का कोई व्यभिचार दोष नहीं आता है, अतः निरुक्ति द्वारा ही निर्दोप लक्षण बन गया होने से सूत्रकार ने प्रजीव तत्व का स्वतंत्र सूत्र द्वारा कोई लक्षण नहीं कहा है। अजीव शब्द में नत्र शब्द तो सहश को ग्रहण करने वाला पर्युदास है जो कि अनक्षर, मनग, अनेकात, अनुपम, अग भादि के समान भाव-भारमक पदार्थ है। तुच्छ हो रहा केवल जीवन का मभाव तो फिर मजीव नही है क्योंकि वह तुच्छ-अभाव किसी भी प्रमास का विषय नही है खरविषाण के समान तुच्छ श्रभाव किसी भी पदार्थ का लक्षण नहीं हो सकता है। जैसे "भूतले घटा-भावः यहां घट से प्रतिरिक्त भृतल पदार्थ जैसे घटाभाव प्रभीष्ट किया गया है, उसी प्रकार प्रधिकरण , स्वरूप ग्रन्य भाव का स्वभाव हो रहे ही श्रभाव पदार्थ की व्यवस्था की गयी है। भावार्य-वैशेषिकों ने , सातवा पदार्थ तुच्छ ग्रभाव स्वीकार किया है उनके यहां जीव का तुच्छ-ग्रभाव ग्रजीव समभा जाता है किन्तु नैनो के यहा गति-हेतुत्व भादि भनेक गुराो से युक्त हो रहे जीव भिन्न पदार्थ भजीव माने गये है। जीव से भिन्न हो रहे किन्तु सच्च, द्रव्यत्व ग्रांदि धर्मों करके जीव के सदृश पदार्थ हैं। "ग्रंजीव काया: 'यहां जो काय शब्द का प्रयोग किया गया है उसमे इव शब्द का उपमा अर्थ खिपा हुआ है जिस प्रकार जीवों के शरीर पूर्वगलों के पिण्ड-स्वरूप एकत्रित हो जाते है उसी प्रकार सनादि-कालीन धर्मादिको के प्रदेशो की बहुलता का तदात्मक एकत्रीभाव हो जाने से.ये चार पदार्थ शरीरो के समान काय है, कालागुमों के समान ये चार तत्व केवल एक-प्रदेशी श्रगुस्वरूप नहीं हैं। सिद्धान्त ग्रन्थों में ऐसा वचन है कि क्षिस कारण से धनेक प्रदेशों से विशिष्ट हो रहे जीव, पुद्गल, धर्म, ग्रधमं, भीर झाकाश ये पांच ही झस्तिकाय हैं, एक प्रदेश के झितिरिक्त झन्य प्रदेशों से रहित होने के कारता कालास द्रव्य श्रक्तिकाय नही है।

अजीवाश्च ते काषाश्चेति समानाधिकश्चवृत्तिसामध्यदिवशीयते. मिमाधिकर-णायां दृषी कथंचिद्वदेविद्यायामपि कायानामेव संप्रत्ययप्रसंगात् अजीवा शं दिशेषणभादात् सामानाधिकरच्यायायपि दृषी दोषोषमिति चेन्न, अभेदप्रतीतेः । अजीवा एवं काया इति " धर्मादीनामजीवत्वकायत्वाम्यां तादारम्यप्राधान्ये तयोः सामानाधिकरणयोपपष्टेः ।

"अजीवकायां" इस शब्द की अजीव हो रहे सन्ते जो काय हैं, इस प्रकार दोनों पदों के वाच्यार्थ के समान प्रश्लिकरण को बता रही कर्मधारय समान-वृक्ति हो रही है, यह विना कहेही शब्द भीर अर्थ की सामर्थ्य से जान ली जाती है। ''समर्थः पदिविधः'' पद-सम्बन्धी विधियां सामर्थ्य के

ष्माध्यस हो रही समभ ली जाती है। दोनो पदो के बाच्य अर्थों के न्यारे न्यारे अधिकरण को कहने वाली 'अजीवो के काय' यो पष्ठीतत्पुरुप बृत्ति करने पर तो अजीव और काय में कथचित् भेद की विवक्षा होने पर भी केवल उत्तर पदार्थ-प्रधान मानी गयी तत्पुरुपवृत्ति में कायो की ही प्रधान रूप से भली प्रतीति ,ोनेका प्रसंग होवेगा । अर्थात् 'अजीवाके काय' यो तत्पृष्ठव करने पर अजीव अर्थ गौरा पड जाता है और 'अजीव हो रहे जो काय' यो कह देने पर दोनो पदार्थोंकी प्रधानता रहती है। यदि यहां कोई यो श्राक्षेप करे ''अजीवादच ते कायादच" यो विग्रह करते हुये ''विशेपण विशेष्येण" इस सूत्र द्वारा कर्म-धारय समास करने पर भी अजीवो को विशेषरापना हो जाने से समानाविकररापना ख्यापन करने वाली कर्मधारयवृत्ति मे भी यह दोष तदवस्थ है। ग्रथीत्-ग्रजीव विशेषण है ग्रीर काय विशेष्य है। यो समान प्रधिकरण होते हुए भी विशेष्य हो रहे कायों की ही समीचीन प्रतीति हो सकेगी। विशेषण हो रहा अजीवपना गौरा पड जायगा और आप जैनो को दोनो की प्रधानता अभीष्ट है। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नही कहना क्योकि यहा श्रजीव श्रीर काय दोनों की श्रभेद की प्रतीति हो रही है 'म्रजीव हो रहे ही जो काय है" इस प्रकार धर्म, म्रधर्म, भ्रादिकोके म्रजीवपन मौर कायपन करके तदात्मकपन की प्रधानता होने पर उन दोनों का समानाधिकरणपना बन जाता है। भ्रजीवपन को छोडकर कायपना जीव द्रव्य में है श्रीर कायपन को छोडकर भ्रजीवपना काल द्रव्य मे है यो व्यभिचार की रक्षा करते हुये तथा म्रजीव को विशेषण वनाते हुये कर्मधारयवृत्तिका निर्वाह कर दिया जाता है परन्तु अजीवपना इन चार कायों मे कायपना इन चार अजीवो मे अभेद अनुसार श्रोत प्रतित प्रतीन हो रहा है, अतः इस सूत्र मे दोनो भेदो की प्रधानता रखते हुये धर्म, अधर्म, भ्राकाश, पुद्गलो का उद्देश्य कर युगपत् भ्रजीवपन भ्रीर तदभिन्न कायपन का विधान कर दिया गया है।

काया इत्येवास्तु इति चेन्न, जीवस्यापि कायत्वात् तद्व्यवच्छेदार्थत्वादजीवग्रहण्स्य । वर्मादीनामजीवत्वविधानार्थत्वाच्च सत्रस्य युक्तमजीवग्रहण् । ति जीवा इत्येवारतु इति चेन्न, कालाखुवत्मदेशमात्रत्विराकरणार्थत्वात् कायग्रहण्स्य । मन्यथा तेऽस्तिकाया इति सत्रांतरारंभप्रसंगात् । जीवानां कायत्वविधानार्थमारंभणीयमेत्र सत्रांतरमिति चेत्, नारंभणीयं, मसंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मेकजीवानामित्यत एव जीवानां प्रदेशवाहुन्यसिद्धेः कायत्वविधानात् ति धर्माधर्मयोस्तत एव, माकाशस्यःनंता इति वचनादाकाशस्य, संख्येयासख्येयानतात् वुद्गलानामिति वचनात् पुद्गलस्य कायत्वविधानसिद्धरपार्थकं कायग्रहणमिति चेन्न, ततो भर्मादिग्रदेशानामियत्ताविधानात् । कि जीवस्यापि ततोऽसंख्येयग्रदेशत्वविधानाम कायत्वविधिति चेन्न, ततो जीवस्य कायत्वानुमानात् । न चात्र धर्मादीनां कायत्वविधान तत्र जीवस्य कायत्वानुमानात् । न चात्र धर्मादीनां कायत्वविधान तत्र जीवस्य कायत्वानुमानात् । म चात्र धर्मादीनां कायत्वविधान अस्वविधान विद्यस्य कायत्वान्ति कायस्व विधान सिद्धः ।

यहा कोई प्रतिवादो कटाक्ष करता है कि श्रजीव नहीं कह कर विधेय दल में 'कायाः' इतना ही एक पद रहो बृत्ति श्रादिका टण्टा स्वन मिट जायगा। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि जीवको भी श्रसंस्थात-प्रदेशी होने से कायपना है, भतः श्रजीको का संग्रह करते समय उस

जीव का व्यवच्छेद करने के लिये अजीव पद का ग्रहण किया गया है। दूसरी वात यह भी है कि धमं भादिको के भ्रजीवपन का विधान करने के लिये यह सूत्र है, ग्रतः भ्रजीव का ग्रह्ण करना युक्तिपूर्ण है प्रयात्-प्रह्माइ तवादी सवको जीव-प्रात्मक ही स्वीकार करते हैं उनके प्रति धर्मादिकों में मजीवपन का प्रतिपादन करना सूत्रकारको भ्रावश्यक पड गया है। परोपकारी भाषार्य महाराज मूत्रो द्वारा श्रज्ञात प्रमेयो का ज्ञापन कराते है। यदि वह प्रतिवादी फिर यो कहे कि तब तो 'अजीवा:' इतना ही विधेय दल रहो. काय प्रह्मा की सूत्र में कोई ग्रात्रश्यकता नहीं। श्राचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि धर्मादिकों में एक-प्रदेशी या अप्रदेश कालाए के समान प्रदेशमात्रपन का निराकरण करने के लिये जुनकार ने काय का ग्रहण किया है अन्यथा यानी यदि यहाँ काय का ग्रहण नहीं किया जातः तो "ते ग्रस्तिकायाः" वे धर्म ग्रादिक ग्रस्तिकाय हैं इस प्रकार एक न्यारे दूसरे सुत्र के भ्रारम्भ करनेका प्रसग होता. इसी सूत्र मे काय कह देने से उस गौरव दोष से बच जाते हैं। यदि प्रतिवादी यहा यो कहे कि जीवो के कायपनका विधान करने के लिये निराला सूत्र तो भारम्भ करने योग्य ही है, ऐसी दशा में लाघव कहाँ होसकेगा ? यो कहने पर तो प्रन्थकार कहते हैं कि हमको जीवो के कायपन का विधान करनेके लिये न्यारा सूत्र नहीं ग्रारम्भ करना है "ग्रसख्येया" प्रदेशा धर्माधर्में कजीवानाम्" धर्मद्रव्य, ग्रधर्मद्रव्य, ग्रीर एक जीव द्रव्य के मध्यम असंख्यातासंख्यात प्रमारा ग्रसस्याते प्रदेश है, इस मुत्र से ही जीवों के प्रदेशों की बहलता की सिद्धि होजाने से कायपन का विधान होजाता है, ग्रत न्यारे सूत्र का ग्रारम्भ नहीं करने से लाघव हुगा। पूनः प्रतिवादी बोल उठा कि तव तो उस ही सूत्र से धर्म भीर ग्रधमें द्रव्य के बहुत प्रदेश सिद्ध होय ही जायगे, श्राकाश के श्रनन्त प्रदेश है इस मूत्रकार के वचन से श्राकाश के बहुत प्रदेश सध जायगे। तथा पुद्गलो के संख्याते असल्याते और अनन्ते प्रदेश है इस भूत्रकार के वचन से पुद्गल के कायपन का विधान होना सधजाता है, ग्रतः इस सूत्र मे काय का ग्रहण करना व्यर्थ है। लाघव करने बैठे हो तो ग्रच्छा लाघव करना चाहिये। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नही कहना क्योंकि उन "ग्रसस्येया: प्रदेशा: धर्माधर्मैंकजीवा-नाम्, श्राकाशस्यानन्ता., सख्येयासख्येयाश्च पूद्गलानाम्., तीन सुत्रो करके धर्म भ्रादि द्रव्यो के प्रदेशों का इतना नियतपरिमारापना विधान कर दिया गया है।

प्रतिवादी बुरे ढगमे पीछे पडकर पुन कहता है कि तब तो उस 'श्रसंख्येयाः प्रदेशाः धर्मो-धर्मेकजीवाना" सूत्र से जीव के भी श्रसंख्यात प्रदेशीपन का विधानमात्र होजाने से कायपन की विधि नहीं होसकेगी श्रयीत् उस सूत्र से धर्मादिक के समान जीवके भी श्रसंख्यात प्रदेशों की ही सिद्धि होगी, कायपन की सिद्धि नहीं होसकेगी। धर्मादिकों के कायपनके लिये जब यह सूत्र किया है तबतो जीव के कायपन की विधिके लिये न्यारा सूत्र बनाना ही पड़ेगा, लाघवकी चर्चा उड़ गयी।

माचार्यं कहते है कि यह तो नहीं कहना क्यों कि उस सूत्र से अंसस्यात प्रदेशों की विधि होते हुये जीव के कायपनका अनुमान कर लिया जाता है। किन्तु इस सूत्र में यदि धर्म आदिकों के कायपन का विधान नहीं किया गया होता तो वहां ''असंस्थेयाः प्रदेशाः धर्माधर्में कजीवानां" इस सूत्र द्वारा जीवके कायपनका अनुमान नहीं किया जासकेगा, इस कारण यहां सूत्र में काय का ग्रहण करना उचित है।

जीव (पक्ष) अस्तिकाय है (साध्य) प्रदेशोंके बहुत से इतने परिमाण का आश्रय होने से (हेतु) धमं, अधमंश्रादि के समान (अन्वयदष्टान्त) इस अनुमान की प्रवृत्ति होजाती है। अन्यथा यानी-यहां

काय का ग्रह्णा नहीं करने पर तो ग्रस्तिकाय होरहे धर्मादि द्रव्य-स्वरूप दृष्टान्त की ग्रसिदि हो जाने से जीव को ग्रस्तिकाय साधने वाला ग्रनुमान नहीं प्रवर्त सकता था ग्रतः इस सूत्र में काय का ग्रह्ण करना सार्थक है, तुच्छ लाघव को हम इष्ट नहीं करते है।

किमर्थं धर्मीदिशव्दानां वसनं ? विमागविशेषलस्यप्रसिद्ध्यं। सस्तु नाम धर्मा-धर्माकाशपुद्वला इति शब्दोपादानात् विमागस्य प्रसिद्धिः, विशेषस्यास्य तु दशं ? तिस-वंचनस्य सम्याव्यभिचारात् तिद्धशेषलस्य सिद्धिः। सकृत्यकसगतिपरिकामिनां सांनिध्यधा-नाद्धमः, सकृत्सकलस्यितिपरिकामिनां सांनिध्यधानाद्गतिविषयीयादधर्मः, आकाशतेऽस्मिन् द्रव्याणि स्वयं वाकाशते इत्याकाशं, त्रिकालपूरकामलनात् युद्गला इति निर्वचनं न प्रतिपश्चम्न-प्रयातीत्यव्यभिचारं सिद्धं।

यहां कोई प्रश्न करता है कि अर्जाव और काय शब्द का प्रयोग करना सूत्र में सार्थक समभ लिया, अब यह बताओं कि धम आदिक शब्दों का कथन सूत्रकारने किसलिये किया है ? इसका उत्तर आचार्य कहते हैं कि विभाग करके द्रव्योंके विशेष लक्ष्मगां की प्रसिद्धिके लिये धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल इन शब्दों का स्त्रमें उपादान किया गया है।

पुन किसीका ग्राक्षेप है कि धर्म, ग्रधमं, ग्राकाश ग्रीर पुद्गल इस प्रकार शब्दों का उपा-दान करदेने से ग्रजीव काय के विभाग की पिसिद्ध भने ही हो जाय किन्तु उनके न्यारे न्यारे विशेष लक्षणों की सिद्धि मला किस प्रकार हो सकती है ? किसी का नाम ले देने मात्रसे इतरव्यावतं क लक्षण नहीं बन जाता है। ग्राचार्य महाराज इसका समाधान करते हैं कि उन धर्म ग्रादि शब्दों की निरुक्ति कर प्राप्त हुये योगिक ग्रथंका स्वकीय लक्षण के अनुसार कोई भी व्यभिचार दोष नहीं देखा जाता है ग्रत उन धर्म ग्रादि के विशेष विशेष लक्षणों की सिद्धि हो जाती है। जैसे कि सम्यग्जान, सम्यक्-चारित्र शब्दों की निरुक्ति द्वारा ही निर्दोष लक्षण प्रसिद्ध है. हा सम्यग्दर्शन का निरुक्तिद्वारा प्राप्त हुग्रा 'समीचीन देखना' स्वरूप ग्रथं इष्ट नहीं है, ग्रत सूत्रकारको रूढि ग्रथं या पारिभाषिक ग्रथं प्रकट करने के लिये न्यारा लक्षण-सूत्र कहना पढ़ा था। जब तक निरुक्ति से लक्षण ग्रथं लब्ध हो जाय तब तक लम्बी परिभाषा बनाना उचित नहीं है।

उसी ढगसे धर्म श्रादिको की कुछ विशेषणां के साथ निक्ति इस प्रकार करलेनी चाहिये कि गमन परिणाम से युक्त होरहे जितने भी जीव या पुद्गल हैं उन सबके युगपन् सिन्धान या सहकारि-पन का धारण कर देने से धर्म द्रव्य कहा जाता है। भावार्थ-गमनमें उपादान कारण या प्रेरक निमित्त तो ये जीव पुद्गल ही हैं किन्तु गमन करने वाले सम्पूर्ण जीव पुद्गलो का युगपन् उदासीन कारण धर्मद्रव्य है 'धूम् धारणे,, धातुसे मन् प्रत्यय करदेने पर धर्म कब्द बनता है।

तथा कितिपय जीव, पुद्गल और घमं, अधमं, धाकाश, काल, इन स्थितिपरिणामवाले सम्पूर्ण द्रव्योके एक ही काल में सामिष्य या सिचवपन का आधान कर देनेसे कारण अधमं द्रव्य कहा जाता है, यह अधमं द्रव्य उस गति से विपर्यय कर देनेके कारण अधमं कहा जाता है। अधमं शब्द में पड़ा हुआ नत्र शब्द विपरीत अर्थ का प्रतिपादक है, पुद्गल द्रव्य बने हुये पुण्य पापो से ये धर्म, अधमं द्रव्य सर्वया विलक्षण हैं। पारिभाषिक या साह तिक शब्दों में आनुपूर्वी का साहत्य मिलाते रहना ठक्काओका अप्रासंगिक कर्तव्य है।

किन्ही धाचार्यों के मतानुसार गित पूर्वक स्थित परिशामवाले जीव और पुद्गल ही यहां ग्रह्श करने योग्य माने गये हैं। घाकाश की निहक्ति यो है कि जिसमें सम्पूर्ण दृथ्य युगपत् भवकाश पाते रहते हैं भथवा स्वयं घाकाश भी जिसमें भवगाह पाजाता है, श्रतः वह अत्यन्त परोक्ष पदार्थ धाकाश है। तथा तीनो कालों में पूर जाना या गल जाना होते रहनेसे ये पुद्गल हैं। इस प्रकार धर्म घादि चार शब्दों की निहक्ति प्रतिपक्ष यानी विपक्ष में नहीं प्रवर्तती है, इस कारशा निहक्ति द्वारा प्राप्त हुआ। धर्य ही व्यभिचार दोष से रहित होरहा विशेषलक्षशा सिद्ध हो जाता है।

यहां यह कहना है कि उदासीन कारण, प्रेरक कारण, श्रीर उपादानकारण इनकी शक्तियों में न्यूनता या प्रधिकता की पर्यालोचना करना व्यर्थ है, सभी श्रनन्त शक्तियों को धारते हैं।

कालस्याजीवस्वेनोपसंरुयानमहि कर्त्रव्यमिति चेश्व, तस्याग्ने वस्यमाखस्वात् । ततो वर्मावर्माकाशपुद्गलाः कालश्चेति पंचैवाजीवपदार्थाः प्रतिपादिता भवंति । तेन प्रधान । मेवाजीवपदार्थो धर्मादीनामशेवाखामश्रीवानां प्रधानहृष्टवादिति न सिद्धं तेषां पृथगुपस्रव्येः ।

यहा किसी प्रतिवादी का श्राक्षेप है कि काल द्रव्य का भी इस सूत्र में ग्रजीवपन करके कथन करना चाहिये श्रन्यथा सूत्रकार की त्रुटि समकी जावेगी, सूत्रकार की भूल होजाने पर वास्तिक-कार को उचित है कि वे उस क्षति को पूरा करने के खिये नवीन वास्तिक वना देवे।

प्रत्यकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्यों कि स्वयं प्रत्यकार "कालक्व" इस सूत्र द्वारा इस काल को ग्रागे प्रत्य में अजीव स्वरूप कहनेवाले हैं तिस कारण पाचवे प्रध्यायका पूरा प्रकरण होजाने पर "धर्म श्रध्यमं, श्राकाश, पुद्गल ग्रौर काल ये पाचोही द्रव्य अजीव पदार्थ समक्ता दियेग्ये होजाते हैं ग्रौर वैसा होजाने से साख्यों का यह मन्तव्य सिद्ध नहीं हो पाता है कि एक प्रधान (प्रकृति) ही श्रजीव पदार्थ है क्यों कि धर्मादिक सम्पूर्ण श्रजीव प्रधान स्वरूप ही हैं। बात यह है कि उन धर्म, श्रध्यमं श्रादिकों की न्यारी न्यारी उपलब्धि होरही है, ग्रतः विरुद्ध होरहे धर्मग्रादिक पाच द्रव्य मला एक प्रकृति रूप कथ्यमिप नहीं हो सकते हैं।

प्रधानाह ते दृष्टेन स्वयमिष्टेन च वाधसद्भावात्। नहि प्रधानमेकस्युक्तमामहे मन्तर्विहरम् भेदानास्यप्रकृष्टेः। न चैषा भ्रांतभेदोपलिष्पर्वाधकामावात्। प्रधानाह तम्राहक-मनुमानं वाधकमिति चेका, तस्य तदभेदे तद्वद्वसिद्धत्वात्तरसाधकत्वामावाद् भेदोपलिष्धवाधकन्वा-योगात्। ततो भेदे द्वतिसिद्धिप्रसंगात्। पराम्युपगमादनुमान तत्साधकभेदोपल्ब्येश्च वाधक-मिति चेका, पराम्युपगमस्याप्रमास्यत्वात्। तत्प्रमास्यत्वे भेद्रसिद्धे रवश्यंभावात्। ततः प्रधाना-द्वते निर्वाधं दृष्टविरोधः। तथेष्टेन च महदादिविकारप्रतिपादकागमेन तद्वाधोस्ति, तस्या-विद्योपकिष्यतत्वे प्रधानाद्वतिसिद्धर्षि ततो न स्यात्, न च प्रत्यचानुमानागमागोचरस्यापि प्रधानस्य स्वतः प्रकाशमचेतनत्वादिति न तद्र्पता धर्मादीनां।

दूसरी बात यह है कि घात्म-भिन्न सम्पूर्ण चर, घचर, पदार्थों को एक प्रधान-महैं त स्वरूप मानने पर तुम सास्मों के यहा स्वयं दृष्ट गौर इच्ट प्रमाणों से वाधाने उपस्थित हो जावेंगी। देखिये प्रत्यक्ष प्रमास द्वारा हम तुम सब एक प्रधान को ही नही देख रहे है क्योंकि सुख, दु ख, देष, प्रयत्ने, धादि धन्तरङ्ग धौर घट, पट धादि वहिरग भिन्न-भिन्न हो रहे पदार्थों की उपलब्धि हो रही है पदार्थों का भिन्न-भिन्न प्रतिभास करने वाली यह उपलब्धि भान्ति ज्ञान नही है क्योंकि कोई वाधक प्रमास सन्मुख उपस्थित नहीं है।

यदि कापिल यो कहे कि ''त्रिगुणमिवविकि विषयः सामान्यमचननं प्रसवधाम," अविवेक्यादिः सिद्धस्त्रैगुण्यात् तद्विपर्यायाभावात्, भेदाना परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च, इत्यादि प्रत्य द्वारा हमारे पास प्रधान के ग्रद्धत का ग्राहक ग्रनुमान प्रमाण विद्यमान है जो कि तुम्हारी भेद-उपलब्धि का बाधक है। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि उस ग्रनुमान को यदि उस प्रधान से ग्रभिन्न मानोगे तो उस प्रधान के समान ग्रनुमान की भी ग्रसिद्धि हो जाने से ग्रनुमान को उस प्रधानाद्धत के साधकपन का ग्रभाव हो जावेगा, ग्रतः वह ग्रनुमाद्ध हमारी भेदोपलब्धि का वाधक नहीं हो सकेगा।

यर्थात् — जब प्रधानाद त ही असिद्ध है तो उससे अभिन्न माना गया अनुमान भी किसद्ध है हा यदि उस प्रधान से अनुमान को भिन्न मानोंगे तो उक्त दोष यद्यपि टल गया किन्तु अपिसद्धान्त हो गया, अद त को साधते हुये तुम्हारे यहा प्रधान और अनुमान यो द त पदार्थों की सिद्धि हो जाने का प्रसग शाबैठा। यदि तुम कापिल यो कहो कि दूसरे विद्वान् जैन या नैयायिको के स्वीकार करने से न्यारे अनुमान को उस प्रकृति अद त का साधक और जैनो की भेद-उपलब्धि का वाधक कह दिया है वस्तुत. हमारे यहा अनुमान प्रकृति-आत्मक ही है। अन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि दूसरे के स्वीकार करने को तुमने प्रमाण नहीं माना, यदि उसको प्रमाण मान लोगे तब तो तुम और दूसरे अथवा दूसरों के माने हुये अनेक तत्वों के स्वीकार करलेने से भिन्न-भिन्न पदार्थों की सिद्धि अवश्य हो जावेगी, तिस कारण प्रधान का अद त मानने पर कापिलों के यहा वाधा-रहित होकर दृष्ट (प्रत्यक्ष ) प्रमाणों से विरोध आया। तथा इष्ट अनुमान प्रमाण करके महत् अहंकार, तन्मात्राये आदि विकारों के प्रतिपादक आगम प्रमाण करके भी उस प्रधानाद त की वाधा है।

यदि उन भिन्न भिन्न अनुमान, आगम, या महदादि विकारों को भूंठी अविद्यासे गढ लिया गया मान लोगे तो उस अनुमान या आगम प्रमाण से तुम्हारे अभीष्ठ प्रधानाई त की भी सिद्धि नहीं हो सकेगी। प्रत्यक्ष, अनुमान, और आगम प्रमाणों के विषय नहीं हो रहें भी प्रधान का स्वय प्रकाश, स्वरूप स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता है क्योंकि कापिलों ने प्रधान को अवेजन माना है किसी भी अवितन पदार्थ का स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। इस कारण धर्म आदि द्वयों का उस प्रधान का स्वरूप हो जाना उचित नहीं है।

## एतेन शन्दाद्वेतस्वता प्रतिविद्धा पुरुषाद्वेतस्वतायां तु तेवामजीत्वविरोधः। न च पुरुष एवेदं सर्वमिति शक्यव्यवस्थं पुरस्तादजीवसिद्धिविधानात्।

इस उक्त कथन करके धर्म आदिको का शब्दाद्वीत स्वरूपपना निषेधा जा चुका समभ लेना चाहिये शब्दाद्वीत पक्ष में भी दृष्ट और इष्ट प्रमाणों से वाधा श्राती है ग्रर्थात्—धर्म आदिक यदि शब्द-स्वरूप होते तो कानों से सुनने में भाते किन्तु ऐसा नहीं है तथा पाषाण, अग्नि आदि शब्दों का अर्थ के साथ अभेद मानने पर कान के फूट जाने या जलजाने का प्रसंग ग्रावेगा जब कि अर्थ से शब्द श्रीमन्त माना जा रहा है। इसी प्रकार धर्म, अधर्म आदिको को पुरुषाद्वीत स्वरूप होने पर तो उत धर्मादिको के अजीवपन का विरोध आवेगा, आत्म-स्वरूप पदार्च चंतनात्मक होते है, अजीव नही। ब्रह्माद्वीतवादी ये 'सब ग्राम, बाग, पवंत, घट, पट, श्रादिक ब्रह्म-स्वरूप ही है',इस सिद्धान्त की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रथम अध्याय में "जीवाजीवास्तव", सूत्रका व्याख्यान करते समय पहले अजीव की सिद्धिका विधान किया जा चुका है। प्रत्यक्ष-सिद्ध हो रहे अनेक चेतन, अचेतन, पदार्थों का अपलाप करना उचित नहीं है।

पृथिवयते जोवायुमनोदिक्का लाकाशमेदक्षपताच्यजीवपदार्थस्यायुक्तैव, पृथिवयत्तेजोमनमां पुद्गलद्रव्यपर्यायत्वाद्यात्त्रासिद्धेः । पृथिवयद्यः पुद्गलपर्याया एव मेदसंवाताभ्यायुत्पद्यमानत्वात् । येत् न पुद्गलपर्यायास्ते न तथा दृष्टाः यथाकाशाद्यः भेदसंवाताभ्यायुत्पसमानाश्च पृथिव्याद्य इति न ततो सात्यत् । विमागसंयोगाभ्यायुत्पद्यमानेन शब्देन व्यभिचार
इति चेस्न, तस्यापि पुद्गलपर्यायत्वात् । तद्दपर्यायत्वे तस्य विद्याक्ष्यवेद्यत्विरोधात् न च भेदो
विमागमात्रं, स्कंथविदारणस्य मेदशदेवनाभिषानात् । नापि सवातः संयोगमात्रं, मृत्पिडादीनां
स्कंशपरिणामस्य संवातशब्दवाच्यत्वात् । न च ताभ्यायुत्पद्यमानत्वमपुद्गलपर्यायस्य झानादेरस्ति
येनानैकंतिको हेतः स्यात् ।

वैशेषिक नौ द्रव्यों में से पृथिवी, अप, तेज, वायु, मन, दिक्, काल, आकाश, इन आतमभिन्न आठ द्रव्यों को अजीव पदार्थ मानते हैं आचार्य कहते हैं कि यो अजीव पदार्थ का पृथिवी आदि
आठ भेद स्वरूप होना भी युक्तिरहित ही है क्योंकि पृथिबी, जल, तेज, वायु, और मन ये पाव स्वतंत्र
द्रव्य नहीं है, पुद्गल द्रव्य की विशेष पर्याय होने से इनको न्यारी न्यारी जाति का द्रव्यपना असिद्ध
है, इसमे युक्ति यह है कि पृथिवी आदिक (पक्ष) पुद्गल के विकार नहीं है (साध्य) भेद और संघात से
उपज रहे होने से (हेतु) जो पुद्गल के पर्याय नहीं है वे तो तिस प्रकार भेद और सघात से उपज रहे
नहीं देखे जा रहे हैं जैसे कि आकाश आत्मा, आदिक पदार्थ है (व्यतिरेकदृशन्त) भेद और सघात से
उपजरहे पृथ्वी आदिक हैं उपनय इस कारण वे पुद्गल की पर्याय ही है, उस पुद्गल से न्यारी जाति
के तत्वान्तर नहीं है (निगमन)।

इस अनुमान में कोई वैशेषिक पण्डित अनैकान्तिक हेत्वाभास उठाता है कि कि लादिप्रणीत वैशेषिक दर्शन का सूत्र है "सयोगादिविभागाच्च क्षव्द-निष्पत्ति" बास को चीरते समय या कपडे को फाइते समय विभाग से शब्द उपजता है तथा ताली, घन्टा, घडियाल बजाते समय या लोहा कासा ग्रादि को पीटते समय संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, शब्द तो गुण है, पुद्गल का पर्याय नहीं है, श्रत. विभाग और सयोगसे उपजरहे शब्द करके तुम जैनों के हेतु का व्यभिचार हुगा। हेतु रहगया साध्य नहीं रहा। बन्धकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि वह शब्द भी पुद्गलसे उपादेय हो रहा पुद्गल की पर्याय है। यदि उस शब्द को उस पुद्गल की पर्याय नहीं माना जावेगा तो बहिरग श्रोव इतिय करके उस सब्द के जावने योग्यपन का विरोध हो जावेगा। स्पर्शन ग्रादि पाच बहिरग इतिय करके पुद्गक्यिय ही जाने जाते हैं अर्थाद् फोनोग्राफ के तथा या चूड़ी पर पौद्गलिक शब्द हो जमाया जा सकता है, टेलीग्राम या टेलीफान में पौद्गलिक शब्द ही पौद्गलिक बिजली करके

फेका जाता है, धनगर्जन या बड़ी तोप के शब्दों से तो कान बहिरे या गर्भपात, हृदयकंप आदि विपत्तिया उपज जाती है, ये कृत्य पुद्गलपर्याय से ही सम्भवते हैं, गुए। से नहीं । हेतु में पड़े हुये भेद का अर्थ केवल विभाग नहीं है, पुद्गल पिण्डस्वरूप स्कन्ध के विदारएं को भेद शब्द करके कहा जाता है तथा संघात का अर्थ भी केवल संयोग ही नहीं है किन्तु यहीं, चून, के पिण्ड या तन्तु आदिके स्वन्त्वभूत, परिएगम को संघात शब्द करके कहा गया है, दुकड़े होजाने का और मिल जाने को स्थूल रूप से भेद और संघात का अर्थ समक्त लेना चाहिये। जो ज्ञान सुख, आदिक पदार्थ पुद्गल पर्याय नहीं हैं इन को उन भेद और संघात में उपजरहापन नहीं हैं जिससे कि हमारा हेतु व्यभिचारी होजाय अर्थात्—भेद और संघात से उपजरहापन हेतु निर्दोध हैं। अपने साध्य किये गये पुद्गलपर्यायपन को सिक्क कर हो देता है।

भेदात् पृथिन्यादीनामुत्पस्यसंभवादिसद्धो हेतुरिति चेक, घटादिभेदास्कपासाधुत्यितिदर्शनात् द्वचणुकभेदादिष परमास्त्यसिद्धेः । यथेष हि तंत्वादिसंघातान्वयव्यक्तिरकानुविधानात् पटादीनां तत्संघातादृत्यसिक्तरशिक्रयते तथा पटादिभेदान्वयञ्यतिरकानुधिधाना
संत्वादीनामात्मसाभास्तद्भेदादुत्यसिः छशकाभ्युपगंतुम् । पटादिभेदामाधेषि तथ्वादिदर्शनाभ
ततस्तद्पसिरिति चेक्न, तस्यापि तंत्वादेः कर्पासप्रवेशीभेदादेवं त्यस्तिसद्धेः ।

यहा कोई वैशेषिक प्रतिवादी उक्त हेतु को स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास वताने का प्रयत्न करता है कि स्कन्धों का विदारण करने से पृथिवी भादिकों के उपजने का श्रसम्भव है, मत जैनों का हेतु पक्ष में नहीं वतने से मसिद्ध है अर्थात्—जैन जहां भेद से खण्डपट, कपिलका श्रादि की उत्पत्ति मानते है वहां भी श्रवपदी के श्रवपद, पंचाणुक, चतुरणुक, त्र्य गुक, द्वय गुक, परमाणु, इस कम ने प्रलय हो कर पुन द्वयणुक, त्र्य गुक, चतुरणुक श्रादि की सृष्टिप्रक्रिया भनुसार ही खण्डपट, कपालिका, ठिकुच्ची भादि की उत्पत्ति भी सघात से ही होती है, भेद से तो नाश भने ही हो जाय, जो कोई छोटा दुकड़ा भी उपजेगा वह अपने उपादान कारण लघु भवयवोंके सयोगसे ही उत्पन्न होगा, श्रत जैनो का हेतु श्रसिद्ध है।

ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि घट, गेहूँ, डेल आदि का विदारण कर देनेसे कपाल, जून, डेली, आदि पुद्गल पर्यायों की उत्पत्ति होरही देशी जाती है। द्र्षणुक के भेदसे परमाणु की उत्पत्ति हो रहीं भी सिद्ध है, परमाणु की उत्पत्ति में भेदके अतिरिक्त भन्य कोई उपाय नहीं है जब कि परमाणु से छोटा काई अवयव नहीं माना गया है, परमाणु नित्य द्रव्य नहीं है इसका प्रकरणवश निर्णय करा दिया जावेगा। देखों जिस ही प्रकार तन्तु, किनक, आदि अवयवों के एकी-भाव के साथ अन्वय माँर व्यतिरक्ष का अनुविधान करने से पट लूण्ड, आदि अवयवियों की उन अवयवों के सवातसे उत्पत्ति होना स्वोकार किया जाता है उसी प्रकार पट (थान) लक्कड़ चना, आदि अवयवियों के भेद के साथ अन्वय व्यतिरेकों का अनुविधान करने से तन्तु (सूत) चीपुटी, दौल, आदि अवयवों का आतमलाभ होजाने के कारण उन अवयवियों के भेद से अवयवों की उत्पत्ति होना बहुत अच्छा स्वीकार किया जासकता है। कपड़ा फाड़ करके चीर चीर कर दिया जाता है, दुपट्टा काढ़ने के जिन्ने लड़किया कपड़े में से सूत निकाल लेती हैं।

यदि यहा वैशेषिक या कहै कि पहिन पहिले उपने हुये सूत की श्रवस्था मे कपड़ा, थान,

मादि का भेद नहीं होते हुये भी तन्तु मादिक उपज रहे देखे जाते हैं, मत. उस भेदसे उन तन्तु मादिकों का उपजना नहीं बन पाता है, मतः स्वरूपासिद्ध नहीं तो भागासिद्ध दोष भवश्य लागू होगा।

यन्यकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि उस प्रथम ही प्रथम के तन्तु मादि का भी कपास (कई) की बनी हुई पौनी का भेद होजाने से ही उपजना सिद्ध है। धुनी हुयी कई के पिण्डों को भेद कर पौनी बनाई जाती है, पुन: चर्ला या तकली द्वारा पौनी को कम-पूर्वक छिन्न भिन्न कर के सूत बनाया जाता है।

यशाविधानां च तंत्वादीना पटादिमेदादुत्पत्तिरूपलब्धा तथाविधानां न तद्मावे प्रतीयते इति नोपालंभः। समर्थयिष्यते च मेदात्यरमायवादीनामुत्पत्तिः संघाताच्चेति नासिद्धो हेतुः, यतः पुद्गलप्यीपाः पृथिव्यादयो न सिद्धेयुः।

हा, कार्यकारण भाव का सूक्ष्मरूप से विचार करने पर निर्णीत होजाता है कि जिस प्रकार चपटे या ठ उरहे तन्तु ग्रादिकों की उत्पत्ति पट ग्रादिकों भेद से ही होरही देखी गयी है उस प्रकार के होरहे कार्य भूत तन्तु ग्रों ग्रादि की उत्पत्ति उस पट ग्रादि के भेद हुये बिना नहीं प्रतीत होती है, इस कारण हम जैनों के ऊपर काई उलाहना या हेत्वाभास नहीं उठाया जा सकता है। भूत्रकार स्वयं भविष्य ग्रन्थ में कहेंगे ग्रौर मुफ विद्यानन्द स्वामी करके उसका समर्थन किया जावेगा कि परमाणु की या महास्कन्धपूर्वक हुये लघुस्कन्ध ग्रादि की उत्पत्ति भेद से ही होती है तथा लघु, महान् ग्रनेक, पृथ्वी ग्रादि स्कन्धों की उत्पत्ति सघात से हो रही है, इस कारण हम दोनों का हेतु ग्रसिद्ध हेत्वाभास नहीं हैं जिससे कि पृथ्वी, जल ग्रादिक कार्य पुद्गल द्रव्य के पर्याय नहीं सिद्ध हो सके ग्रर्थात् पृथ्वी जल, तेज, वायु ग्रीर मन ये स्वतन्त्र द्रव्य नहीं हैं किन्तु पुद्गल के पर्याय हैं।

## दिशोषि नात्रोपसल्यानं कार्यमाकाशेऽन्तर्भावात् ततो द्रव्यांतरत्वात्रसिद्धेः।

वैशेषिकों ने नौ द्रव्यों में से जीव-भिन्न ग्राठ द्रव्यों के। स्वतत्रतया ग्रजीव द्रव्य स्वीकार-किया है इन में पृथ्वी ग्रादि पाच का पुद्गल पर्यायपना सांघ दिया गया है। ग्रब दिशा द्रव्य का विचार करते हैं। वैशेषिक की ग्रोर से कोई कहरहा है कि स्वतत्र ग्रजीव द्रव्य के प्रतिपादक इस सूत्र में दिशा द्रव्य का भी निरूपण करना चाहिये था, सूत्रकार भूल जाय तो वात्तिककार द्वारा दिशा द्रव्य का भी उपसंख्यान करना चाहिये। ग्राचार्य कहते हैं कि यह ठीक नहीं क्योंकि उसका ग्राकाश में ग्रन्तर्भाव ग्राजाता है, ग्रत दिशा का उस ग्राकाशसे निराले द्रव्यपन की प्रसिद्धि नहीं होपाती है, दिशा ग्राकाशस्वरूप ही है।

स्यान्मतं, प्रापिशदिवत्ययिवशेषः पदार्थविशेषदेतुको विशिष्टप्रत्ययत्वात् दंड्यादि-प्रत्ययवत्, योऽसी विशिष्टः पदार्थस्तद्वेतुः सा दिग्द्रच्यं परिशेषाद्व्यस्य प्रसक्तस्य प्रतिषेवात् ततो द्रव्यांतरमाकाशादिति । तदसत्, तद्वेतुत्वेनाकाशस्य प्रतिषेद्धमशक्तेस्तत्प्रदेशश्रीख्वेवादित्यो-दयादित्रशात् प्राच्यादिदिग्ध्यवद्वारप्रमिद्धेः । प्राच्यादिदिक्सम्बधाच्य मूर्तद्रच्येषु पूर्वपरादिप्रत्यय-विशेषोत्यन्तर्ने परस्परापेश्वया मूर्तद्रव्यात्येत् तद्वेतवः । एकतरस्य पूर्वत्वाभिद्धावन्यतरस्यापर-स्याग्रत्वासिद्धेस्तदसिद्धी चेकतरस्य पूर्वस्वायोगादितरेतरायश्रद्भात् उभयासःवप्रसंगात् । सम्भव है कि वैशेषिकों का यह मन्तब्य होय कि पूर्व, पिश्चम, आदिक होरहे ज्ञानिकोष (पक्ष) किसी विशिष्ट पदार्थ को हेतु मान कर उपजे हैं साध्य) विशिष्ट प्रस्यय होने से (हेतु) दण्डी कुण्डली, आदि प्रस्ययों के समान (अन्वय दृष्टान्त)। जो कोई वह विशिष्टपदार्थ उस ज्ञान का हेतु होरहा है वह तो पिरशेषन्याय से दिशा द्रव्य सिद्ध होजाता है क्योंकि प्रसगप्राप्त होरहे अन्य आत्मा, प्राकाश, पृथ्वी आदि का प्रतिपेध कर दिया जाता है, तिस कारण आकाशसे निराला स्वतन्त्र द्रव्य दिशा का मानना चाहिये। अर्थात्--पूर्व, पिष्टिम, आदि ज्ञानों का कारण आतमा नहीं होसकता है क्योंकि स्वसम्बेदन प्रत्यक्ष के श्रतिरिक्त ज्ञानों द्वारा पूर्व, पिष्टिम, आदि को व्यवस्था हो रही है, यह इससे पूर्व है, यह यहा से पिष्टिम है, इस ज्ञान का कारण आकाश भी नहीं है क्योंकि दिशाओं की आपेक्षिक परावृत्ति देखी जाती है। शब्द का समवायिकारण आकाश होता है, दिशा नहीं। पृथ्वी आदिक छह द्रव्य भी उक्त प्रत्यय के कारण नहीं है क्योंकि इन मे विलक्षणता प्रतीत होरही है। अत-परिशेष से नवमा स्वतंत्र दिग्दव्य स्वीकार करना पडता है।

म्राचार्य कहते है। कि वैशेषिको का यह मन्तव्य प्रशसनीय नही है। क्योंकि उस पूर्व, पश्चिम, ग्रादि ज्ञानों के हेतूपने करके श्राकाश का निषेध करने के लिये श्रशक्ति है। उस श्राकाश की प्रदेश-श्री शियों में ही सूर्य के उदय ग्रस्त ग्रादि के वश से पूर्व पश्चिम ग्रादि दिशाग्री के व्यवहार प्रसिद्ध होजाते हैं। ग्रर्थात्—सम्पूर्ण ग्रलोकाकाश के ठीक मध्य मे लोकाकाश विराजमान है। लोका-काश का ठीफ मध्य सुदर्शन मेरु की जड़ में विराज रहे ब्राठ प्रदेश है। चार वरिकयों के ऊपर रक्से हुये चार वरिफयो के समान उन माठ प्रदेशोंके छह म्रोर परमासू के समान नापलिये गये माकाश प्रदेशो की पक्ति प्रनुसार छ दिशाये नियत होरही हैं। प्रथवा भ्रमण करते हये सूर्यके उदय ग्रस्त डेरी वाजू, सूघी लाग, ऊपर और नीचे अनुसार छह दिशाये स्वीकार करली जाती है, इस दूसरी व्यवस्था के अनुसार दिशाश्रोकी ढाई द्वीप में परावृत्ति होजाती है। वात यह है कि आकाश द्रव्य का मानना अवगाह देनेकेलिये आवश्यक ही है। आकाश के अतिरिक्त कोई निराला अनेक गुगो का पिण्ड दिशा द्रव्य नही है। सूर्यके उदय ग्रादि के ग्रवीन पूर्वदिशा, पश्चिम दिशा ग्रादि व्यवहार प्रसिद्ध हो रहे है। तथा मूर्योदय की ओर बन गयी पूर्वदिशा आदि के सम्बन्ध से वनारस, पटना आदि मूर्त द्रव्यों में या सिन्धुनदी ग्रादि में पूर्व, पश्चिम, ग्रादि ज्ञानिविशेषों की उत्पत्ति होजाती है, ग्रतः परस्पर की अपेक्षा करके मूर्न द्रव्य ही उन एक दूसरों में पूर्व, पश्चिम, आदि ज्ञान को उपजाने के कारण नहीं है। क्यों कि यदि मथुरा की अपेक्षा पटना को पूर्व में और पटना की अपेक्षा मथुरा को पविचम में जान लेना मथुरा, पटना, इन मूर्न द्रव्यों की अपेक्षा से ही होरहा माना जावेगा तो दानों में से एक के पूर्व पनकी नहीं सिद्धि होने पर शेप वचे हुये दूसरे का पश्चिमपना सिद्ध नहीं हो सकेगा और उस का पश्चिमपना सिद्ध नहीं होनेपर दो में से प्रकरण-प्राप्त इस एकका पूर्वपना नहीं बन सकता है, अत: अन्योत्याश्रय दोष होजाने से दोनो मूर्त द्रव्यों के पूर्व पश्मिपन के असद्भाव का प्रसन आवेगा इस काररण मूर्त द्रव्य से अतिरिक्त अखण्ड आकाश की प्रदेश श्रो शियो को दिशा द्रव्य मानकर मूर्त द्रव्यों मे उस दिशा करके पूर्व पश्चिम ग्रादि व्यवहारों को साध लेना चाहिये, वैशेषिकों के यहां दीधितिकार पण्डितजी तो दिशा को ईश्वर से अतिरिक्त पदार्थ नहीं मानते हैं। किन्तु अचेतन दिशा का चेतन ईव्वर मे अन्तर्भाव करना कठिन है। हां आकाश में सुलभतया अन्तर्भाव हो सकता है।

नन्वेवमाकाशप्रदेशश्रेखिष्वपि कुतः पूर्वापरादिष्रत्ययः सिद्ध्येत् ? स्वइत्यतः एव

तिसदी तस्य परावृश्यमावप्रसंगात । परस्परापेष्यसा तिसदावितरेतराश्रयखादुमयास्क प्रसक्ते रिति चैत्, दिन्द्रदेशेष्ट्रपि पूर्वीपरादिप्रस्ययोत्पत्ती समः पर्वज्योगः । द्रव्यांतर्पि कर्णनायामन-वस्थाप्रसंगर्थ । यथैव हि यूर्तव्द्रयमवधि कृत्वा यूर्तेष्वेवेद्मस्मारपश्चिमेनेत्यादिप्रत्यया दिग्द्रव्यहेतु कास्ततो दिग्मेदमविष कृत्वा दिग्मेदेष्वेवेयमितः पूर्व पश्चिमेयमित्यादिप्रत्यया द्रव्यांतरहेतुकाः सन्तु विशिष्टप्रत्यवत्वाविशेषः त् तद्भेदेष्वपि पूर्वीपरादि-प्रत्ययाः परद्रव्यहेतुका इत्यनवस्था । दिखु भेदेषु द्रव्यांतरमंतरेख पूर्वीपरादिप्रत्ययस्योत्पत्ती तेनेव हेतोरनेकांतिकश्वातकृतो दिक् पिढिः ।

स्वपक्ष का अवधारण करते हुये वैशेषिक यहा कटाक्ष करते हैं कि इस प्रकार आकाश की प्रदेशपिक्तयों में भी पूर्व, पिरचम ग्रादि ज्ञान भला किस कारण में सिद्ध होयों वताओं ? यदि जैन यो कहैं कि ग्राकाश के स्वकीय स्वरूप से ही ग्राकाश की प्रदेश-श्रेणियों में उस पूर्व, पिरचम, ग्रादि ज्ञान होने की सिद्धि होजायगी, ऐसा कहने पर तो हम वैशेषिक कहते हैं कि उस पूर्व, पिरचम, ग्रादिक ज्ञानों के परिवर्तन नहीं होसकने का प्रसग ग्रावेगा ग्रर्थात्—मथुरा से पटना पूर्व है वे ही पूर्व दिशा के प्रदेश कलकत्ता की ग्रपेक्षा पिरचम दिशा सम्बन्धी हो जाते हैं, जो ही निषध पर्वतका पूर्वीय छोर यहां में पूर्व दिशा में है वही विदेह क्षेत्र वालों के लिये पिरचमदिशा स्वरूप होकर बदल जाता है। यदि ग्राकाशकी प्रदेशपिक्तयों में पूर्व, पिरचम, दिशा को नियन करादिया जावेगा तो दिशाभों का बदलना नहीं होसकेगा।

भव यदि जैन परस्पर की भ्रवेक्षा भ्राकाश प्रदेशों में पूर्व पश्चिमपन की सिद्धि करोगे तो तुम्हारे यहां भी इतरेतराश्रय दोष होजाने से दोनों भ्रपेक्षकों के भ्रभाव होजाने का प्रसंग भ्राता है।

यो कटाक्ष हो चुकने पर आचार्य कहते है कि तुम वैशेषिको के यहा दिशासम्बन्धी प्रदेशोमे भी पूर्व पश्चिम, श्रादि जानो की उत्पत्ति में यह कुचोद्य समान रूपसे लागू हो जाता है मर्थात्-वैशेषिको ने दिशा द्रव्य एक माना है "उपाधिभेदादेकापि प्राच्यादि-व्यपदेशभाक्" उपाधियों के भेद से दिशा द्रव्य के छह या दश भेद कर लिये गये है यहा भी मन्योन्याश्रय दोष तदवस्य है परस्पर मे एक दूसरे की या मूर्त द्रव्य की अपेक्षा है। यदि मूर्त द्रव्यों में पूर्वीपरादि का ज्ञान कराने के लिए दिशा द्रव्य को और दिशा द्रव्य में पूर्व, पश्चिमादि का ज्ञान कराने के लिये भ्रन्य द्रव्यो की लम्बी कल्पना करते चले जाबोगे तो वैशेशिको के ऊपर अनवस्था दोष होजाने का प्रसग धाता है कारण कि जिस ही प्रकार मृतं द्रव्य को अवधि करके मृतं द्रव्यों में ही यह इससे पश्चिम दिशा-वर्त्ती है यह इससे उत्तरदिशावली है। इत्यादिक ज्ञान वैशेषिको के यहा दिशा द्रव्य को कारण मानकर उपज जाते हैं उसी ढगसे दिशा द्रव्य के भेदो की घ्रवधि कर, पूर्व, भपर, मादि दिशा भेदो मे ही (भी) यह इससे पूर्व दिशा है भीर यह इससे पश्चिम दिशा है इत्यादिक ज्ञान अन्य द्रव्य को कार्गा मान कर हो जावो, क्योंकि विशिष्टज्ञानपना मूर्त द्रव्य और दिशा द्रव्योको कारण मानकर हुये दोनो ज्ञानो में अन्तर रहित है तथा दिलाके उन भेदों में भी पूर्व, पश्चिम, आदि ज्ञान अन्य तीसरे प्रध्य को हेत् मान कर होजायंगे यो चीथे, पाचवे, ग्रादि द्रव्यों को कारण मानते हुये ग्रनवस्था दोष ग्राता है। यदि भाप वैशेषिक दिशासों के भेदों में सम्य द्रव्य के विना ही पूर्व, पश्चिम सादि ज्ञानोकी उत्पक्ति होने की मानेंगें तो उस करके ही तुम्हारे विशिष्ट प्रत्ययत्व हेत् का व्यभिचार दोष घाता है, ऐसी दशा मे उस व्यभिवारी हेतु से दिशा द्रव्य की सिद्धि कैसे होसकती है ? सर्मात्-नहीं।

भावार्थ — जो दिला द्रव्य के लिये उपाय विचार रक्का है उसी से ग्राकाश प्रदेश श्री शियों के विषय में हुये भन्योन्याश्रय का परिहार हो जाता है प्रत्युत वैशेषिकों के ऊपर भनवस्था भीर व्यभिचार दोष श्रीधक ग्राजाता है "इत इदिमिति यतस्ति हिश्य लिङ्गम्" इस वैशेषिक सूत्र द्वारा न्यारे दिला द्रव्य को मानना भनुचित है।

विषुवति दिने यत्र सवितोदेति स पूर्वो दिग्मागो, यत्रास्तमेति सीऽपर इति दिग्मदेषु पूर्वापरादिप्रत्ययसिद्धौ गगनप्रदेशपंकिष्विप तथैव तित्सदित्रसु कि मत्र दिग्द्रव्यातर-कल्पनया तहेशद्रव्यकल्पनात्रसंगात् । अयमतः पूर्वो देश इत्यादिप्रत्ययस्य देशद्रव्यमंतरेणानु-पपत्तेः पृथिव्यादिरेव देशं द्रव्यमित्ययुक्तं, तत्र पृथिव्यादिप्रत्ययोत्पत्तेः । पूर्वोदिदिक्कृतः पृथिव्यादिषु पूर्वदेशादिप्रत्यय इति चेत्, प्रोद्याकाशकृतन्तत्रैत पूर्वा दिक्कृत्ययो स्तिवित व्यर्था दिक्कृत्या।

पन्त्रह मूहूर्त का दिन श्रौर पन्द्रह मुहूर्त की रात यो दिन रात जिस दिन समान हो जाते हैं छ छ: महीने पीछे झाने वाले उस विषुवान् दिन में जिस दिशा में सूर्योदय होता है वह भाग पूर्व दिशा सम्बन्धी है श्रौर उसी दिन जहाँ सूर्य श्रस्त होजाता है वह दिशाका श्रश पश्चिम कहा जाता है, इस प्रकार वंशिषक दिशाश्रों के भेदों में यदि पूर्व, पश्चिम. श्रादि जानों के हो जाने की सिद्धि मानेंगे तब तो आकाश की प्रदेश-पक्तिशों में भी तिस ही प्रकार दिन, रात, के श्रवसर पर सूर्यके उदय, श्रस्त, अनुसार उन पूर्वीद दिशाश्रों की सिद्धि हो जाश्रो, यहा व्यर्थ न्यारे दिशा द्रव्य की कल्पना करके क्या लाभ निकला?

यदि इसी प्रकार लोक व्यवहार की थोडी थोडी भित्ति पर न्यारे न्यारे द्रव्यों की कल्पता की जा- गी तो देश द्रव्य की कल्पना करने का भी प्रसग श्रायगा। देखिये यह इससे पूर्व देश है, यह देश इससे पिश्चम है, यह मालव देश है, इत्यादिक ज्ञानों का होना स्वतन्त्र देश द्रव्य के बिना नहीं बन सकता है। यदि वैशेषिक यो कहें कि पर्वत, नदी श्रादि स्वरूप पृथिवी, जल, ग्रादिक नियत द्रव्यही तो देश द्रव्य हैं, न्यारे देश द्रव्यकों हमें माननेकी कोई ग्रावश्यकता नहीं है। ग्राचार्य कहते हैं कि यह कहना अयुक्त है क्योंकि पृथिवी ग्रादि द्रव्योंमें यह पृथिवी है, यह जल है. इत्यादि ज्ञान ही उपज सकते हैं, यह पूर्व देश है यह पश्चिम देश है ये विशिष्ट-ज्ञान तो पृथिवी ग्रादिक से नहीं उपज पाते हैं। यदि बैशे-षिक यों कहें कि पूर्व भादि दिशामों द्वारा पृथिवी ग्रादिकों में पूर्व देश, दक्षिण देश, ग्रादि ज्ञान कर दिये जाते हैं। यो कहने पर तो ग्रन्थकार कहते हैं कि तबतो पूर्व ग्राकाश या पश्चिम ग्राकाश सम्बन्धी प्रदेश श्रीणियो द्वारा उन दिशाओं में ही पूर्व ग्रादि दिशा के ज्ञान हो जाओ, इस ग्रवस्थामें न्यारे दिशा प्रदेश श्रीणियो द्वारा उन दिशाओं में ही पूर्व ग्रादि दिशा के ज्ञान हो जाओ, इस ग्रवस्थामें न्यारे दिशा दृश्य की कल्पना करना व्यर्थ पड़ती है।

नन्वेत्र मादिरयोदयादितशादेवाकाशप्रदेशश्रे शिष्टित पृथिव्यादिष्वेत पूर्वा सादिप्रस्थय सिद्धे सकाशश्रे शिकल्पनाष्यनिधिका भवत्विति चेत् न, पूर्वस्यां दिशि पृथिव्यादय इत्याद्याधारा-धेयव्यवद्यारहर्गनात् । पृथिव्याद्यधिकरश्रभूताया गगनप्रदेशपंक्तेः परिकल्पनस्य सार्थकरवात

### गंगनस्य प्रमाणांतरत्वतः साध्यव्यमाश्चत्त्रः च्च । ततो न धर्मादीनामजीवादीनां दिग्द्रव्यरूप-तोपसंख्यातच्या ।

वैशेषिक भ्रपने पक्षका भ्रवधारण करनेके लिये याक्षेप करते हैं कि इस प्रकार तो सूर्यके उदय, सस्तमन, दायाँ, वाया, भ्रादि के वश से ही धाकाश की प्रदेश—श्रेणियों के समान पृथिवी भ्रादिकों में ही परम्परा विना भ्रादित्य के उदय भ्रादि से ही पूर्व, पश्चिम, श्रादि ज्ञानों की सिद्धि हो जायगी, भ्रतः भ्राकाश के भ्रदेशों की श्रेणियां की कल्पना करना भी व्यर्थ ही रहो। यो कहने पर तो ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि पूर्व दिशा में पृथिवी, पर्वत, नदी भ्रादिक हैं इत्यादिक न्यारे भ्राधार भीर न्यारे भ्राधेय भ्रनुसार व्यवहार हो रहे देखे जाते हैं, भ्रतः पृथिवी आदिकों का भ्राश्रय हो रही भ्राकाश के प्रदेशों की पंक्तियों की छहों भ्रोर या दशा भ्रीर कल्पना करना सार्थक है।

दूसरी बात यह है कि अन्य अन्य तर्क, अनुमान, या आगम प्रमाणो से हम भविष्य अन्थ में आकाश को साध देवेंगे, अत सर्व द्रव्यों को युगयन् अवकाश होने के लिये आकाश द्रव्य का मानना क्लूप्त है। उसी की कल्पित श्रेणियों से दिशा के कर्तव्य का निर्वाह कर दिया जाता है। तिस कारण सूत्रों के धर्म आदि ''अजीवकायों" को (में) अथवा जीव, अजीव, आदि तत्वों को (में) एक स्वतन्त्र न्यारे दिग्दव्य स्वरूपम का नहीं उपसंख्यान करना चाहिये अर्थात्—सूत्रकार ने द्रव्य या तत्वों के गिनाने में कोई श्रुटि नहीं रक्खी है, दिशा द्रव्य आकाश स्वरूप है।

पृथिव्यादिरूपता तस्कन्धस्वरूप एवाजीवपदार्थ इत्यप्ययुक्तं, धर्माधर्मादीनामपि ततो मिक्सस्मावानामजीवद्रव्याणामप्रे समर्थिष्यमाणत्वात् । पुत्रालद्रव्यव्यतिरेकेण रूपस्कंध-स्यासभवःच्च सक्तं धर्मादय एवाजीवपदार्था इति ।

यहा कोई चार्वाक या बौद्ध कहते हैं कि पृथिवो, पर्वत, नदी, जल, भादि पिण्ड-स्वरूप के समान रूपस्कंध स्वरूपी ही भ्रजीव पदार्थ है, कोई न्यारा अमूर्त अजीव द्रव्य नहीं (यहा तावत् शब्द व्यर्थ दीख रहा है) ग्रन्थकार कहते हैं कि यह कहना भी अग्रुक्त है क्यों कि उस रूपस्कन्ध से भिन्न स्वभाव वाले धर्म, अधर्म भादि अजीव द्रव्यों का भी अग्रिम ग्रन्थ में समर्थन किया जानेवाला है तथा पुद्गल द्रव्य के ग्रतिरिक्त सौत्रान्तिकों के श्रमीष्ट हो रहे रूपस्कन्ध का असम्भव है, भतः धर्म भादिक ही भ्रजीव पदार्थ हैं, इस प्रकार सूत्रकार ने इस सूत्रमें बहुत अच्छा कहा है, चार ये भौर कहे जाने वाले काल द्रव्य इन पाच द्रव्यों से अधिक या न्यून श्रजीव पदार्थ नहीं है।

सूत्रकार महोदय के प्रति किसी विनीत पिश्वत का प्रश्न है कि प्रायः सभी दार्शनिकों के यहां द्रव्यों की मुरुयता से तत्वों की व्यवस्था की गई है तथा ''मितश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु" ''सर्वद्रव्य-पर्यायेषु केवलस्य" यहां द्रव्यों को कहा गया है वे द्रव्य कीन है है ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर श्री उमास्वामी महाराज श्रीयम सूत्र को कहते हैं—

# द्रव्याणि ॥२॥

उक्त धर्म प्रादिक चार प्रजीवकाय माने जाचुके द्रव्य स्वरूप हैं प्रयादि — धर्म प्रादिक चार पदार्थ गुणा या पर्याय स्वरूप नहीं हैं किन्तु प्रनेक अनुजीवो, प्रतिजीवो, प्रादि गुणों के प्रविद्य- स्भाव पिण्ड-स्वरूप होरहे द्रवरा कियापरिरात द्रव्य है, भविष्य मे कई जाने योग्य जीव श्रीर का को मिला कर छह द्रव्य होजाते हैं।

म्बपरप्रत्ययोग्पादिविगमपर्यायेर्द्र्यते द्रवन्ति व तानीति द्रव्यासि, कर्मकर्तृसाध-नःवीपपत्तेः द्रव्यशब्दम्य स्याद्वादिनां ।वराधानवतारात् । सर्वर्थकांतवादिना त तदनुपपत्ति-विरोधात् । द्रव्यपर्यायाणां हि मेदैकांते न द्रव्यासां पर्यायेद्रवसं तथा स्वयमसिद्धत्वात् । सिद्ध-क्षपेरेव हि देवदत्ताभिः प्रसिद्धसत्ताका प्रामाद्रयो द्र्यमासा दृष्टाः न पुनरसिद्धसत्ताकरसिद्ध-सत्ताका वन्ध्यापुत्रादिभिः क्र्यरोमाद्य इति । न च द्रव्येम्यः पर्यायाः पृथक्सिद्धसन्ताः पर्याय-स्वविरोधात् द्रव्यांतरवत्-द्रव्यारतंत्रासामेत्र स्वमावानां पर्यायत्वोपपत्तेः ।

जिस प्रकार शृत, तैल जल, यथायोग्य आगे, पीछे, वह जाते है, उसी प्रकार स्व को और पर को कारण मान कर हुये उत्पाद और व्ययसे युक्त होरहे पर्यायो करके जो बहाये जारहे है। अथवा उन उन पर्यायों को वहाती हुयीं जो गमन कर रही है इस कारण वे द्रव्य हैं। द्रव्य शब्द के कर्म-साधनपना और कर्नृ साधनपना बनजाता है स्याद्धादियों के यहा कोई विरोधदोष नहीं उतरता है। हा सर्वथा एकान्तवादियों के यहा तो विरोध होजाने से वह कर्मपना और कर्नृ पना एक मे नहीं बन पाता है।

प्रधात्— "द्रुगती" धातु से कर्म या कर्ता मे यत् प्रत्यय करने पर द्रव्य शब्द बन जाता है नदी का पानी स्वयं नीचे को वह जाता है और नहर, वम्बा, ग्रादि का जल इष्ट स्थानो पर नीचे की ग्रोर वहा दिया जाता है। उसी प्रकार सम्पूर्ण द्रव्य प्रतिसमय उत्पाद व्ययवाने भनेक पर्यायो को धारते है, कभी द्रव्य स्वतत्र होकर पर्याये द्रव्य के पराधीन होजाती है। भौर कदाचित् पर्याये स्वतत्र होकर द्रव्य की परतत्रता विवक्षित होजाती है। एक भोजनको विशेष प्रयत्न करके लीला जाता है। किन्तु चिकना, पतला, भोज्यपदार्थ स्वयमेव लिल जाता है। इसी प्रकार पर्याये द्रव्य को तीनो काल तक वही वहा रही हैं अथवा भन्वित द्रव्य ही भनेक पर्यायो मे अनुगत होरहा तीनो काल बहा जा रहा है। भनेकान्त वादियोके यहा विवक्षा अनुसार सब व्यवस्था वन जाती है।

यदि द्रव्य श्रौर पर्यायो का एकान्तरूपसे भेद मान लिया जावगा तो द्रव्योका पर्यायो करके अनुमनन होना नहीं बन सकेगा क्योंकि तिस प्रकार वे पर्याये स्वय असिद्ध हैं। श्रात्मलाभ कर जुके सिद्ध स्वरूप ही होरहे देवदत्त, जिनदस्त, श्रादिको करके द्रवण या गमन किये जारहे वे ग्राम, नगर, श्रादि देखे जा जुके हैं जिनकी कि सत्ता प्रसिद्ध है। श्रसिद्ध सत्ता वाले वन्त्र्यापुत्र श्रद्धविषाण आदि करके अप्रसिद्धसत्तावाले कच्छपरोम. गगनकुष्तुम, श्रादिक प्राप्त हो रहे फिर नहीं देखे गये हैं। सर्वथा भेदबादियों के यहा द्रव्यों से सर्वथा पृथक् होरहे पर्यायों की सत्ता सिद्ध नहीं है क्योंकि यो पर्यायपन का विरोध हो जावेगा जैसे कि एक विवक्षित्त द्रव्य की पर्याय दूसरे अप्रकृत द्रव्य की पर्याय नहीं कहीं जाती है।

अर्थात्—धर्म द्रव्य की पर्याय ज्ञान नहींहै, कारण कि धर्मद्रव्यसे ज्ञान सर्वथा भिन्न है । उसी प्रकार अग्नि से उष्णता को सर्वथा भिन्न मानने पर उधर उष्णतारहित अग्नि मान जावेगी भीर इधर प्राव्या रहित हो रही उष्णता नह हो जावेगी, निरको धड़ने प्रवाग कर देने पर वह सनुष्य

मैरजाता है अथवा एक के घडपर दूसरे के सिर को या दूसरे के घड पर एक के सिर को जोड देने से दोनो मर जाते हैं, इसी प्रकार सर्वथा भेद पक्ष में पर्याय और पर्यायों दोनो असत् हैं। दो अन्धों के मिल जाने पर भी रूप को देखने की शक्ति नहीं उपज पाती है। वस्तुतः द्रव्य के पराधीन होरहे स्वभावों को ही पर्यायपना बनता है जोकि कथचिन् तादात्म्य पक्ष में शोभता है सर्वथा भेद में नहीं।

पृथाभूता अपि द्रव्यतो द्रव्यपरतन्त्राः पर्यायास्तरसमवायादिति चेन्न, कथिचित्रादात्रव्यव्यतिरेकेण समवायस्य निरस्तपूर्वत्वात् । पर्यायेभ्यो मिन्नानां द्रव्याणां च सम्बसिद्धौ
पर्यायपरिकल्पनावैयध्यात् । कार्यनानात्वपिकल्पनायां त्वामन्त्रपर्यायसंबंधनानात्वसिद्धितस्तविश्वंधनपर्यायात्रपरिकल्पनात्रसंगात् । सुद्रमपि गच्वा पर्यापांतरसद्दारम्योपगमे प्रथमत एव
पर्यायतादारम्योपगमे च न पर्यायद्वित्याणि द्र्यते कथिद्धिनानामेत्र प्राप्यप्रापकभावापपत्तेः ।

वैशेषिक कहते हैं कि द्रव्य से पृथाभूत भी होरही किन्तु द्रव्यों पराधीन होकर वर्तरही पर्याय उस नियत द्रव्य की ही वखानी जाती हूँ ययों कि अयुत्तसिद्ध के अनुसार आत्मा में उन ज्ञान, आदि पर्यायों का या पृथिवी में रूप, रसादि पर्यायों का समबायसम्बन्ध होरहा है, ग्रन्थकार कहते हैं कि यह ता नहीं कहना, कारण कि कथिचत् तादात्म्यसम्बन्ध के अतिरिक्तपने करके समवाय सम्बन्ध का पूर्व प्रकरणों में निराकरण किया जा चुका है। अर्थात्—समयाय का अर्थ कथि चत् तादात्म्य है। कथि चत् तादात्म्य सम्बन्ध से जुड रहे पदार्थों में सर्वथा भेद नहीं बन पाता है।

एक बात यह भी है कि पर्यायों से सर्वधा भिन्न होरहे द्रव्यों के सद्भाव की सिद्धि यदि मानी जायगी तो वैशेषिकों के यहा पर्यायों की चारों श्रीर कल्पना करना व्यर्थ होजायगा श्रथीत्-उच्छाता से सर्वधा न्यारी याद श्रश्नि रक्षित रह सकता है। ता पीछे श्रश्नि पर उच्छाता का बोभ लादना निरर्थक है इस उगमे तो काई किसो का मात्मभूत स्वभाव या स्वभावों का श्रात्मभूत श्राश्रय नहीं ठहर पायगा सर्व निराधार निराधेय हाते हुये मारे मारे फिर कर नष्ट होजायगे। यदि भेद-वादी वैशेषिक पर्यायों में द्रव्य का भिन्न मानन के लिये उनके भ्रपने अपने नियत अनेक कार्यों की कल्पना जरगों नित्र नित्र पर्यायों के त्रिक्त सम्बन्ध का सिद्धि हाजान से पुन. उनके नियोजक कारण हुये अन्य पर्याया को कल्पना करते रहने का प्रसग आजाने से अनवस्था दोष आता है श्रथीत्-भिन्न द्रव्यों की भिन्न पर्याया को नियत करने के लिय नान। काय नियामक माने जायगे, पुन. उन कार्यों के नियोजक सम्बन्ध श्रनेक माने जायगे, सम्बन्ध भी भिन्न ही रहेगे उनका नियत करने के लिये पुन. अन्य पर्यायों की श्रावश्यकता होगी, यो चाहे कितना भी लम्बा पिक्त बढा लाजाय श्रनवस्था दोप भनिवार्य है।

यदि वैशेषिक बहुत दूर भी जाकर अनवस्था के डर से अन्य पर्यायों के साथ द्रव्य का तदा-त्मकपन स्वीकार कर लेगे तो प्रथम से ही पर्यायों के साथ द्रव्य का उदात्मकपन स्वीकार कर लिया जाय और ऐसा होने पर पर्यायों करके द्रव्य द्रवश करने थोग्य यानी प्राप्त करने योग्य नहीं ठहर पाती है क्यों कि कथित भिन्न होरहे पदार्थों में ही प्राप्यप्रापक भाव बनता है, सर्गया भिन्नों में नहीं। देवदत्तको ग्राम की प्राप्ति होना भिन्न प्रकार का कार्य है। अतः भेद पक्षमें भी वह बन सकता है यो तो द्रव्यपन या वस्तुपन करके देवदत्त और ग्राम में भी अभेद माना जासकता है। किन्तु यहा द्रव्य भीर सहभावी कमभावी, पर्यायोमे पाया जारहा द्रवरा स्वरूप प्राप्त होजाना या प्राप्त करलेना दो कथंचिए अभिन्न होरहे पदार्थों मे ही घटित है।

स्याद्वादिनां तु भेदनयापीणात् पर्यायाणां द्रव्येभ्यः कथंचिर्भेदे सित यथोदितपर्या-यद्वीयो प्राप्यते इति द्रव्याणि "कर्मणि यस्त्यो युज्यते" द्रवन्ति प्राप्तुवंति पर्यायानिति द्रव्यासीति च कर्तरि वहुल वचनादुपपद्यते । द्रव इव भवन्तीति द्रव्यासीति चैवार्थे द्रव्यशब्दस्य निपातनात् ।

स्याद्वादियों के यहां तो भेद नय की विवक्षा करने में पर्यायों का द्रव्य से कथंचित् भेद होने पर पूर्व में कहे जा चुके अनुसार उत्पाद व्ययवाले पर्यायों करके जो द्रुत होते रहते हैं यानी प्राप्त किये जाते हैं इस कारण वे द्रव्य है, यो विग्रह करके कमंं में य प्रत्यय करना युक्त पड़जाता है 'द्रु' धातु से कमंं में य प्रत्यय करनेपर द्रव्य साधु बनालिया जाता है तथा जो द्रव्य स्वतंत्र होकर पर्यायों को द्रवण करते हैं। यानी प्राप्त करते हैं। इस कारण द्रव्य है, यो कर्ता में बहुल वचन से 'य" प्रत्यय करना बन जाता है।

अर्थीत्—कर्म मे य प्रत्यय करना तो न्यायप्राप्त है बहुल शब्द का वचन होने से कही कही कर्ता में भी युट्प्रत्यय के समान य प्रत्यय कर लिया जाता है ग्रंथवा द्र्यानी काष्ठ के समान जो होते हैं इस कारण ये द्रव्य है यो इब यानी सहश ग्रंथ में द्रव्य शब्द को निपातमें साध लिया जाता है अर्थान् इस सूत्र से निपात करके द्रव्य शब्द साधुबनालिया जाता है जैसेगाठ या चिन्हों से रहित होरहा सुन्दर काठ मन चाहे मोगना, मुद्गर कड़ी टोड़ा, जुग्ना ग्रादि किसी भी ग्राकार से प्रकट कर लिया जाता है। सुडौल उत्तम पाषाण में से कैसी भी प्रतिमा उकेर ली जाती है। तिसी प्रकार द्रव्य भी स्वपर या ग्रन्तरग बहिरग कारणो श्रनुसार उत्पाद व्ययवान पर्यायो करके भव्य कर लिया जाता है।

द्रव्यत्वयोगाद्द्रव्याक्योत्यारे, तेषां द्रव्यत्ववतीति स्याद्द्यदियभिधानवत् । श्रथा-मेदोपचारः क्रियते यष्टियोगात् पुरुषो यष्टिरिति यथा तथापि द्रव्यत्वानीति स्यास तु द्रव्याणि ।

द्रव्यत्व जाति का समवाय सम्बन्ध होजाने से पृथिवी भादिक नां द्रव्य माने जाते है इस प्रकार कोई दूसरे विद्वान् नैयायिक या बैशिषक कह रहे हैं। अचायं कहते हैं। कि उनके यहा धर्म भादि या पृथिवी भादि के साथ ''द्रव्याणि'' यह पद नहीं लगसकेगा भिन्न पृथिवी में भिन्न जातिका भिन्न सम्बन्ध हाजाने से वे पृथिवी श्रादिक द्रव्यत्व जाति वाले हैं यो 'द्रव्यत्ववन्ति" ऐसा प्रयोग होसकेगा जैसे कि सर्वथा भेद अनुसार दण्ड के योग से पुरुष के लिये दण्डवान् या दण्डी यह शब्द कहा जाता है। यदि वैशिषक इस दोष से बचने के लिये यहा अब अभेद का उपचार यानी अभेद नहीं होते हुये भी पृथिवी श्रादिक नौ द्रव्य और द्रव्यत्व जाति में अभेद की कल्पना करें जैसे कि लकडी या छड़ी के याग से पुरुष को लकडी कह दिया जाता है, लाल चोला वाले पुरुषको अभेद के उपचार अनुसार लाल चोला कह दिया जाता है। तब तो हम जैन कहते हैं कि तौभी ''पृथिव्यादीनि द्रव्यत्वानि" पृथिवी श्रादिक द्रव्यत्व है यह शब्द कह सकोगे किन्तु पृथिवी श्रादिक द्रव्य हैं अभेद उपचार करनेपर यो कथमि नहीं कह सकते हो ''यष्टि' पुरुष '' यहा अभेद उपचार करने में मतुम् हो तो उडाया गया है, तदनुसार यहां भी मतुम् को हटा कर द्रव्यत्वानि होना चाहिये।

द्रव्यस्वाभावसम्बाभावात् तम द्रव्यस्वं द्रवर्या द्रव्यभिति द्रव्यशब्दाभिधेयमिय सामान्यं यदि सर्वगतामूर्तनित्यस्वभावं द्रव्यम्यः सर्वथा मित्रं तदा न प्रमाणिरद्धं, द्रव्येषु सद-शापरिस्तामस्येव द्रव्यस्वारूयस्यानुवृत्तप्रत्ययदेतुत्वोपपत्तिरियन्यत्र निरूपणात् । अथ तदेव साद-रयं सामान्यं तदिभमतमेव पर्यायेद्व्यंत इति द्रव्याणीति वचनात् सादर्यव्यंजनपर्यायत्वात् ।

वैशेषिक पुन: श्रपना मत कहते हैं कि द्रव्य और द्रव्यत्व एक ही है क्योकि द्रव्यत्व मे द्रव्यपन के श्रमावका लक्षण विद्यमान नहीं है ग्रतः वह द्रव्यपना द्रवण-भाव स्वरूप होरहा द्रव्य है इस कारण द्रव्य काब्द का बाच्य भी द्रव्यस्व सामान्य है तब तो "पृथिव्यादीनि द्रव्यत्वानि" कह दो या "द्रव्याणि" कह दो, एक ही श्रर्थ पडता है।

इस पर झाचार्य कहते है कि वह द्रव्य या द्रव्यत्व रूप सामान्य भी सर्वव्यपक अमूर्त और नित्य स्वभाववाला माना जा रहा द्रव्यों से यदि सर्वथा भिन्न है तब तो वह प्रमाणों से सिद्ध नहीं है क्यों कि द्रव्यों में वर्तरहे सहरापरिणाम को ही द्रव्यत्व इस नाम से कहा गया है, यह गौ है, यह गौ है, इस प्रकार के अनुवृत्त ज्ञानों के हेतुपने करके महरा परिणाम ही स्वरूप गोत्व ग्रादि सामान्य वन सकते है, इसका निरूपण अन्य प्रकरणों में या ग्रातिरिक्त ग्रन्थों में किया जा चुका है, ग्रव वैशेषिक यदि उस सहरापन को ही सामान्य (जाति) पदार्थ कहैं ने तब तो हम जैनों को स्वीकार ही है। सिद्धात्त ग्रन्थों में ऐसा वचन है कि पर्यायों करके जो प्राप्त किये जारहे हैं इस कारण वे द्रव्य है ऐसी कर्मसाधन निरुक्ति कथन करदेने से द्रव्य शब्द साधु बन जाता है क्योंकि सहरापरिणाम रूप व्यजन पर्याय ही द्रव्यत्व पडता है सहरा परिणामों से भ्रतिरिक्त ग्रन्य गुण या पर्याय भी द्रव्य के भ्रात्मभूत शरीर है।

धर्मादयोनुवर्तते इति सामानाधिकरण्यात् द्रव्याशीति वचनात् । पुन्लिगत्वप्रसग इति चेन्न, आविष्टलिंगत्वाद्द्रव्यशब्दस्य वनादिशब्दवत् ।

पूर्व सूत्र में कहे गये धर्मादिक शब्दों की यहां अनुवृत्ति कर ली जाती है इस कारण उनके साथ समानाधिकरणपना होने से "द्रव्याणि" ऐसा बहुवचन से इस सूत्रका निर्देश किया गया है। यदि यहां कोई यो आक्षेय करें कि उन धर्मादिकों का समानाधिकरणपने से जैसे यहां बहुवचन किया गया है उसी प्रकार पुल्लिगपनका भी प्रसंग धाता है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि द्रव्य शब्द अपने नियत लिंग को ग्रह्ण कर रहा आविष्टलिंग है जैसे कि वन, भाजन, पुण्य, आदि शब्द बहुबीहि समास के विना अपने लिंग को कहीं छोडते हैं उसी प्रकार द्रव्य शब्द अपने गृहीत ने प्रसक्तिंग को नहीं छोड़ सकता है।

### कि पुनरत्रानेन सत्रेश कृतमित्याइ-

कोई शिष्य पूछता है कि यहा सूत्रकार ने फिर इस सूत्र करके क्या क्या प्रयोजन सिद्ध किया है। इस प्रकार जिज्ञासा होने पर श्री विद्यानन्द ग्राकार्य समाधान-कार भगली वर्शितक को कहते है-

तद्युणादिस्वभावत्वं द्रव्याणीतीह सूत्रतः । द्रव्यलच्चसद्भावात्मत्यास्यानमवेयते ॥ १ ॥ सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराज ने "क्रम्याणि" इस सूत्र से धर्म ग्रादिकों को ग्रात्मा का गुरापना, ग्रभावपदार्थपना, गुरा-समुदायपना, गुरासद्भाव, ग्रादि उन स्वभावपन का निराकररा कर विया है, ऐसा जान लिया जाता है क्योंकि पर्यायों करके द्रवे जाय या पर्यायों को सदा प्राप्त करते रहे इस द्रव्य के लक्षरण का सद्भाव उन धर्म ग्रादिकों में है।

धर्माधर्मयोशातमगुणत्वादाकाशस्य च मूर्तद्रव्याभावस्वभावत्व। इ द्रव्यत्विमत्येके मन्यंते, तान प्रति धर्मादीनां गुणभावस्वभावत्वमनेनात्र प्रत्याख्यातं निश्चीयते । न हि पुणय-पापे धर्माधर्मो क्रमो नाष्याकाशं मूर्तद्रव्याभावमात्रं द्रव्यक्षयायोगात् तेषां द्रव्यव्यपदेशसिद्धेः। कथिनत्याह—

कोई एक विद्वान यों मान रहे हैं। कि बेशेशिक मनानुयायी तो धर्म और अधर्म को आत्मा का विशेषगुरा स्वीकार करते हैं उनके यहा चौवीस गुराों में या आत्मा के चौदह गुराों में धर्म, अधर्म, (अटट) गिनाये गये हैं अत आत्मा के गुरा होने से धर्म, अधर्म, को दृष्यपना नहीं माना जाता है। पृथिवी आदि नौ ही द्रष्य है तथा चार्वाक मन के अनुयायी आकाश को स्वतंत्र द्रष्य न्ी मान कर मून दृष्यों का अभाव स्वरूप स्वीकार करते हैं। प्रसज्यवृत्ति से मूर्न दृष्यों का नुच्छ अभाव आकाश पड़ना है। अन्थकार कहते हैं कि उन वैशेशिक या नैयायिको तथा चार्वाक् या बौद्धों पिट धर्म आदिकों का गुरा स्वरूप भावस्वभावपना इस सूत्र करके यहा खण्डन कर दिया जा चुका निश्चय कर लिया जाता है हम प्रस्थकार पुण्य और पाप को धर्म और अधर्म नहीं कह रहे है तथा मूर्न दृष्यों के केवल अभाव को प्राकाश भी नहीं वथान रहे हैं क्योंकि दृष्य के सिद्धान्तित लक्षण का सम्बन्ध होजाने से उन धर्म अधर्म, और आकाश को दृष्य का व्यवहार होना युक्तियों से मिद्ध है। किस प्रकार है ? ऐसी जिज्ञासा होने पर आचार्य समायान कहते हैं—

धर्माधर्मी मतौ द्रव्ये गुणित्वात्पुद्गलादिवत् । तथाकाशमतो नैषां गुणाभावस्वभावता ॥ २ ॥ न हेतोराश्रयासिद्धिस्तेषामग्रं प्रसाधनात् । नापि स्वरूपतोसिद्धिर्महत्त्वादिगुणस्थितेः ॥ ३ ॥

धर्म और अधर्म (पक्ष) द्रव्य माने गये हैं (साध्य) गुरावान् होने से (हेतु) पृद्गल, आतमा, आदि द्रव्यों के समान (अन्वय इन्टान्त) तिसी अकार गुरावान् होने से आकाश भी द्रव्य है अत इन धर्म, अधर्मों, को गुराम्वभावपना और आकाश को अभाव स्वभावपना नहीं माना जा सकता है। गुराम्वापन हेतुके आश्रयासिद्ध दोष नहीं है क्योंकि उन अतीन्द्रिय धर्म, अधर्म और आकाशकी आये प्रत्य में बहुत शच्छी सिद्धि करदी जावेगी अतः वस्तुभूत पक्ष के प्रसिद्ध होजाने पर हमार। हेतु आश्रयासिद्ध-हेत्वाभास नहीं है "पक्षे पक्षतावच्छेदकाभाव आश्रयामिद्धि" तथा महापरिमारा, सख्या, सयोग गित-हेतुन्व, अस्तिन्व, प्रमेयत्व आदि गुराों की स्थित वर्त रही होने से गुरासहितपना हेतु स्वरूप से असिद्ध भी नहीं है पर्थात् गुराोपना हेतु पक्ष में वर्तरहा होने से स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास नहीं है (पक्षे हेत्वभाव: स्वरूपासिद्धिः) सम्पूर्ण वादियों ने गुरावान् पदार्थों को द्रव्य स्वीकार किया है।

## द्रव्यश्वे साध्ये धर्मोदीनां धर्मिणामप्रसिद्धरदाद्गुणित्वादित्यस्य हेतोराश्रयासि-द्रत्वात्ततं एव गुणित्वस्यासंमवात् स्वरूपासिद्धत्वं चैत्येके। तम सम्यक् तेपामप्रे प्रमाणतः साधनात् तत्र महत्त्वादिगुणस्थितत्वाच्य। ततः सक्तं धर्माद्यो द्रव्याणीति।

उक्त वार्तिको का विषरण यो है कि कोई एक विद्वान् यहां दोष उठारहे है कि धर्म ग्रादिको का द्रथ्यपना साध्य करने पर पक्षम्यक्पर्धामयों के श्रप्रसिद्ध होजाने से "गुण्सिहतपन" इस हेतु का श्राध्यासिद्धपना है और तिस ही कारण से यानी जब पक्ष ही नहीं नो हेतु विचारा कहा ठहरेगा? यो पक्ष में हेतु का सम्भव ( सद्भाव ) नहीं होने से गुण्तित्व हेतु स्वरूपासिद्ध है। श्राचार्य कहते हैं कि विलक्षण एक विद्वान का यह कहना समीचीन नहीं है क्यों कि श्रगल ग्रन्थ में प्रमाणों से उन धर्म अधर्म, और श्राकाश का माधन कर दिया जावेगा ग्रत हमारा हेतु श्राध्यासिद्ध हेत्वाभाम नहीं है। तथा उन धर्म धादि तीनों में महच्च ग्रादि गुण्गों की रियति होरही होनेस गुण्तित्व हेतु स्वरूपासिद्ध भी नहीं है तिम कारण सूत्रकार ने इस सूत्र द्वारा थो वहुत श्रच्छा कह दिया है कि धर्म ग्रादिक चार पदाथ प्रत्य है श्रक्षिन्गृण या पर्याय ग्रथवा स्वभाव एवं श्रविभागप्रतिच्छेद या ग्रभावस्वरूप नहीं है किन्तु इन सबके तदात्मकपिटभूत श्रवण्ड द्रव्य है "नयोपनयैकान्तानां विकालाना समुच्चय । श्रविभाङ्भाव-सभ्वत्यो द्रव्यमेकमनेकधा" पर गुक जी समन्तभद्र स्वामी ने द्रव्य का लक्षण बहुत ग्रच्छा कहा है तथा सिद्धान्त-चक्रवर्त्ती नेभिचन्द्र श्राचार्य ने "एयदवियम्मि जे श्रव्यपज्जया वियग्गपज्जया चावि। तीदाणागदभ्दा तावदिय त हबदि दव्व" या प्राम्तात किया है। श्रकलक देव महाराज के राजवात्तिक में कहे गये द्रव्यक्षरण से तो ग्रन्थकार की परिपूर्ण सहानुभूति है, ये द्रव्य के लक्षण सब धर्मादि में सुघटित होरहे है।

त्रव नया उक्त चार पदार्थ ही द्रव्य है ? ग्रथवा क्या कोई अपन्य पदार्थ भी द्रव्य है ? ऐसा प्रश्न प्रवर्तने पर अपन्य द्रव्य का उपादान करने के लिये सूत्रकार इस अगले मृत्र को कहते हैं —

## जीवाश्च ॥३॥

जो जीव चुके है, जीव रहे है. जीवेगे वे अनन्तानन्त जीव पदार्थ भी द्रव्य है। यो पाच ये भीर कहे जाने वाल काल के साथ सम्पूर्ण द्रव्य छह हो जाते है।

## द्रव्यागीत्यभिसम्बन्धः । तत्र बहुत्ववचनं जीवानां वैविष्यख्यापनार्थः ।

पूर्व सूत्र मे कहे गये "इट्यािंग" इसका विधेय दल की झोर सम्बन्ध कर लिया जाता है। मतः जीवों का सह रेय कर इट्यपन का विधान कर लिया जाय। उन जीवों में बहुवचनपना तो जीवों के भ्रनेकपन को प्रकट करने के लिये है झर्थात्—मृद्ध तवादियों के समान जीव एक ही नहीं है किन्तु ससारी मुक्त, या त्रस स्थावर, सूक्ष्म बादर, झादि भेदों करके झपनी भ्रपनी न्यारी न्यारी सत्ता को धार रहे झनन्तानन्त जीव है।

द्रव्याखि जीवा इत्येकयोगकरसं युक्तमिति चेक्न, जीवानामेव द्रव्यत्वप्रसंगात् । धर्मादीनामप्यिकारात् द्रव्यत्वसंत्प्रयय इति चेक्न, द्रव्यशब्द्य्य जीवशब्दाववद्भत्वाद्धर्माद्भिः है। हमारे ग्रन्थों में ऐसा कहा है कि चैतन्य नामक परिशाति से विशिष्ट हो रहा यह शरीर ही मार्त्मां है, ग्रत जीवों को पृथिवा ग्रादिक से निराला स्वतन्त्र द्रव्यपना युक्तियों से नहीं बन पाता है। ग्रंथात्- पिठी, गुड, महुग्ना, पानी, इनके सडाने से मदशक्ति नवीन उपज जाती है, उस मद शक्ति से युक्त हो रहा मद्य उक्त चार पदार्थों से कोई निराला तत्व या द्रव्य नहीं है, इसी प्रकार "पृथिव्यप्तेजोवायुरिति तत्वानि" "तत्समुदये शरीरेन्द्रियविषयसज्ञा तेभ्यश्चेतन्य" यह चैतन्य के उपजने की पद्धति है।

उस चैतन्य से युक्त हो रही काय को ही स्थूलं--बुद्ध व्यवहारी जन जीव कह देते है इस प्रकार कोई दूसरा पण्डित कह रहा है। ग्रन्थकार कहते हैं कि चार्वाक पण्डित भी तिस 'द्रव्यागाि' के ग्रिधकार पडे हुये ''जीवाइच'' सूत्र करके पराभव को प्राप्त कर दिया गया समक लेना चाहिये, इस बात का ग्रन्थकार दूसरी वार्तिक द्वारा निवेदन किये देते हैं—

## हमादिभूतचतुष्काच्च द्रव्यांतरतया गतिः । न तु देहगुणत्वादिरिति देहात् परे नराः ॥२॥

पृथिवी म्रादि चारो भूतो से द्रव्यातरपने करके जीव की ज्ञष्ति हो रही है, बुद्धि या चैतन्य को देह का गुरापना म्रादि तो कथमपि नहीं है, इसको कहा जा चुका है। इस कारएा शरीर से भिन्न जीव द्रव्य है, यह सिद्धान्त निर्सीत है।

पृथिन्यादिभ्यो द्रन्यांतरं जीव इति प्रागुक्तात्साधनाद्भिन्नलद्यणत्वादेविनिश्चयः।
तथा देहस्य गुणः कार्यं वा चेतनेत्यिभ "न विग्रहगुणो बोधः तत्रानध्यवसीयते" इत्यादेवी
निरस्तत्वाम देहगुणत्वादिजीवानामतो भेदात् द्रन्यांतगण्येव जीवाः। एवं पंचास्तिकायद्रन्य। णि
धर्माधर्माकाशपुद्रगञ्जीवाख्यानि प्रसिद्धानि भवंति।

पहिले सूत्र के अवतार प्रकरिशों में कहे जा चुके भिन्न लक्षिणत्व, भिन्न प्रमाणवेद्यत्व, आदि देनुक्रों करके दम बात का विशेषतया निर्णय कर लिया जाता है कि पृथिवों आतिकों में निराला द्रव्य जीत है अधात—' विभिन्नलक्षिणत्वाच्च भद्यचेतन्यदहरा । तत्वात्तर प्रा ताति गादिनि मीयते ।। भिन्नप्रमाग वेद्यत्वादित्यप्येतेन विश्वतम् । साधित वहिरन्तश्च प्रत्यक्षस्य विभेदत् ॥ " इन वाक्ति द्वारा जीव द्रव्य को पृथिवी आदिक से निराला तत्व साथ दिया चुका है चार्वाक उस प्रन्थ को पढ ले।

तथा देह का गुए। हो रहा भ्रथवा शरीर का कार्य हो रहा चैतन्य है, कह चार्वाको का कहना भी 'न विग्रहगुणो वोधस्तत्रानध्यवसायत । स्पर्शादिवत्स्वयं तद्भदन्यस्यापि तथा गते । तद्गुणत्वे हि बोधस्य मृतदेहेऽपि वेदनम् । भवेत्र्वगादिवद्वाह्यकरण्ज्ञानतो न किम् ॥" इत्यादि वार्तिको करके पूर्व प्रकरणो मे निराकृत किया जा चुका है, अत. जीवा को देह का गुणपना, जीविन शरीर का गुणपना, पृथिवी ग्रादिका साधारण गुणपना, मन का गुणपना, श्रादि सिद्ध नही होपाता है, इस कारण पृथिवी भ्रादि से भिन्न होजाने से जीव पदार्थ न्यारे न्यारे स्वतन्त्र द्रव्य है किसी की पर्याय या किसी के गुण नहीं है भौर इस प्रकार व्यवस्था होचुकने पर धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव संज्ञा वाले पांच अस्तिकाय द्रव्य प्रसिद्ध हो जाते है।

#### तानि पुनः---

वे द्रय्य फिर कैसे हैं १ इस प्रश्न के अनुसार द्रय्यों की विशेष प्रतिपत्ति कराने के लिये सूत्रकार अगले सूत्र को कहते हैं।

# नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ४ ॥

धर्म प्रादिक द्रव्य नित्य है प्रर्थात्-तीनों कालो मे वर्त रहे सन्ते कभी नष्ट नहीं होते है। पर्यायों का नाश भने ही होजाय किन्तु परिएगामी द्रव्य सदा विद्यमान रहते है। यदि द्रव्य ही नाश को प्राप्त होने लगते तो संसार मे कभी का शून्यवाद छाजाता भौर यह चराचर जगत् देखने मे नहीं भ्राता। तथा धर्म भ्रादिक द्रव्य भ्रवस्थित है भ्रयात्-भ्रपने नियत सख्या के परिमाण का उल्लंघन नहीं करते है द्रव्य जितने हैं उतने ही रहते हैं, न एक घटता है और न एक बढ़ता है। सत् का विनाश नहीं होता है भ्रार असत् का उत्पाद नहीं होता है, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, भ्राकाश द्रव्य भी एक है, काल द्रव्य असख्यातासन्यात है, जीव द्रव्य स्वतंत्र होरहे भनन्तानन्त है, जीवों से भ्रनन्त-गुणे पुद्गल द्रव्य है ये सब सख्याय नियत है, कोई पोल नहीं है जैसे कि मोहमद ( मुहम्मद ) के भ्रनुसार चाहे जितनी भ्रात्माये ( रूथे ) उपजा ली जाती है भौर चाहे जिनको नष्ट कर दिया जाता है।

वौद्ध भी नियत सख्यावालं नित्य द्रव्योको नहीं मानकर स्व-लक्ष्याों को क्षरा-ध्वंसी ध्वन्सी स्वीकार कर बैठे हैं। बात यह है कि द्रव्य तो अवस्थित है ही अन्य भी गुण, पर्याय, अविभागप्रतिच्छेद, स्व-भाव, जिसके जिन जिन निमित्तो द्वारा जैसे जैसे कालत्रय में होने योग्य है वे भी सब प्रतिनियत है सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसा जिसका परिण्मन भलका है रेफमात्र उससे स्यून, अधिक, नहीं होसकता है। भोले लोग कह देते हैं कि दाने दाने पर छाप पड़ी हुयी है, हम कहते हैं कि दानो पर ही क्या सम्पूर्ण पृथिवी, जल, वायु, जीव, कालागु, लोहा, चादी, रेत, मल, बूरा, काठ, अक्षर, आदि सभी पर अपने अपने नियत स्वभावों की छाप पड़ी हुयी है, सर्वत्र कथं चित् भेद केवलान्वयी होकर ओत पोत घुस रहा है, गेहूं के एक दाने के हजारों एक एक एक चून के दुकड़ों पर और एक एक दुकड़े के अनन्त परमागुओं पर तथा एक परमागु द्रव्य के अनन्तानन्त गुणों पर एवं एक एक गुणकी अनन्त पर्यायों पर तथं व एक एक पर्यायके अनन्तानन्त अविभाग-अतिच्छेदों या स्वभावों पर छाप लग रही है "ज जस्स जिन्ह देसे जेग् विहाग्गेगा जिन्ह कालिम्म" इत्यादि अन्य करके श्री कार्तिकेय स्वामी ने बहुत अच्छा सिद्धान्त कर दिया है। एव ये उक्त द्रव्य सभी रूपसे रहित है। हाके कहने में उसके अविनाभावी रस आदिका भी अहिंग होजाता है। भिवष्य अन्य में अकेले पुद्गल को ही रूपी द्रव्य कह देगे। अतः उससे शेष रहे द्रव्यों को रूपरहित समभाजाय।

त्रभावाञ्ययानि नित्यानि, नित्यशञ्दस्य श्रीव्यवचनत्वात् सर्वदेयसानिष्टसेरवस्थि-तानि, न विचते रूपमेतेष्वित्यरूपाणि कृतस्तान्येशमित्याद ।

8

"तद्भावाव्ययं नित्य" प्रत्यभिज्ञान के हेतु होरहे यह के वही भाव करके व्यय नहीं होते रहने को नित्य कहा जाता है। ये धर्म प्रादिक द्रव्य 'तदेव इदम्" इन प्रत्यभिज्ञान के हेतु-भूत सहभावो गुगों करके या पर्याय ग्रौर गुगों के ग्रविद्वनभाव पिण्डस्वरूप करके व्यय को प्राप्त नहीं होते हैं, नित्य शब्द घ्रुवपन का कथन वर रहा है "गित्र प्राप्ते" धातु से नृव ग्रथं में त्य प्रत्यय कर नित्य शब्द बना लिया जाता है, सदानियत सख्यावाल इतने परिमागाका उल्लंबन नहीं करने से ये द्रव्य श्रवस्थित कहे जाते हैं। ये द्रव्य श्रपने नियत प्रदेशों की संख्या का भी उल्लंधन नहीं करते हैं। इन द्रव्यों में रूप गुगा विद्यमान नहीं है इस कारण ये श्ररूप माने जाते हैं। यहां कोई पूछता है कि वे धर्मादिक द्रव्य इस प्रकार उक्त तीन विधेय दलों से किस प्रकार विहित समभे जांय ? ऐसी जिज्ञासा होने पर यन्धकार उत्तर वार्तिकों को कहते हैं—

द्रव्यार्थिकनयात्तानि नित्यान्येवान्वितत्वतः । अवस्थितानि सांकर्यस्यान्योन्यं शश्वदस्थितेः ॥ १ ॥ ततो द्रव्यांतरस्यापि द्रव्यषद्कादभावतः । तत्पर्यायानवस्थानान्नित्यत्वे पुनर्र्थतः ॥ २ ॥

द्रव्यायिकनय से धर्म आदिक ( पक्ष ) नित्य ही है ( साध्य ) तीनो कालसम्बन्धी गुएा और पर्यायों के पिण्ड में परस्पर अन्वय बन चुका होने से ( हेतु ) इस अनुमान द्वारा धर्मादिकों को नित्य साध दिया गया है तथा धर्मादिक द्रव्य ( पक्ष ) अवस्थित हैं ( साध्य ) सर्वदा परस्पर में सकरपन की स्थित नहीं होने से ( हेतु ) अर्थाप्-एक दूसरे से न्यारे वर्त रहे ये द्रव्य परस्पर में मिल कर अपनी सत्ता को नहीं खो वैठते हैं और मिल मिलाकर अतिरिक्त द्रव्यों को नहीं उपजा लेते हैं, अपने अपने अगुरुलघु गुएा द्वारा अन्यूनानिविरिक्त होकर अवस्थित रहते हैं, तिसी कारण छह द्रव्यों से अतिरिक्त अन्य द्रव्योका अभाव है। द्रव्याधिक नय अनुसार परमाथ रूपसे नित्य या अवस्थित होनेपर यह बात विना कहे ही निकल आती है कि पर्याय-दृष्टि से वे धर्म आदिक अनित्य और अनवस्थित है इतर व्याकृत्ति या अतिव्याप्त का निवारण करने पर ही विशेषण लगाना सफल समका जाता है।

धर्मादीनि व्याख्यातानि पंच वश्यमाखेन कालेन सह पडेब द्रव्याश्च । ता न द्रव्याधिकनयादेशादेव नित्यानि, निर्वाधानिवतिक्कानिवपयत्वान्यथानुपपचेः । तत एवाषिश्च-तानि तेषामन्यान्यक्षांकर्यस्याव्यवस्थानात् सर्वदा सप्तमद्रव्यस्यामाव।व्यति सत्रकारषचनात् । पर्यायाधदिशादनित्यानि तान्यनदस्थितानि चेति सामध्यदिवगम्यते ।

धर्म ग्रादिक पाच द्रव्यो का व्याख्यान किया जा चुका है काल द्रव्य को सूत्रकार भागे कहने बाले हैं यो ये पांच काल के साथ मिलकर छह ही द्रव्य हैं। वे छह द्रव्य द्रव्यार्थिक नयंकी भ्रपेक्षा कथन कर देने से ही निरय है क्योंकि अन्वितपने के वाधारिहत विज्ञान का विषयपना भ्रम्बन्धा यानी निर्म माने विना वन नहीं सकता है। तिस ही कारण यानी द्रव्यार्थिक नय श्रनुसार ये द्रव्य श्रवस्थित हैं, क्योंकि उनका परस्पर में सकर होजाने की व्यवस्था नहीं है। एक बात यह भी है कि सूत्रकार ने जब छह ही द्रव्यों का निरूपण किया है तो सदा कालत्रय में सातवे द्रव्य का अभाव होजाने से ये द्रव्य अवस्थित रहते हैं। हां पर्यायाधिकनय से कथन करने के अनुसार वे धर्म आदिक अनित्य हैं और अनव-स्थित हैं, यह सिद्धान्त कण्ठोक्त विना यो ही शब्द-सामर्थ्य से जान लिया जाता है।

भावार्थ-इब्य भीर पर्यायोका समुदाय वस्तू है जो कि प्रमाशाका विषय है। वस्तु के अंशों को जानने वाले नय ज्ञान हैं। द्रव्याधिक नय वस्तु के नित्य, स्रवस्थित, संशो को स्रौर पर्यायाधिक ग्रनित्य, ग्रनवस्थित ग्रंशो को जानता रहता है। द्रव्ये नित्य हैं, उनकी पर्याये ग्रनित्य हैं, इसी प्रकार दृश्ये धवस्थित हैं, हां उनकी पर्धाये धनवस्थित हैं । ब्रह्मचर्य नामक पर्यायमें जैसे सत्यञ्जत, शहिसाबत, कत कारित श्रादि नी भंग, क्षमा ब्रादि परिस्थितियों के अनुसार जैसे श्रनेक उत्तम श्रंश बढ जाते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक पर्याय में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, झादि की अनेक परवशताओं से न्यून, झचिक, ग्रविभाग-प्रतिच्छेदो को लिये अंश अनवस्थित रहते हैं। अत्यन्त छोटे निमित्तमे भी पर्याये अवस्था से भवस्थान्तर को प्राप्त होरही भवस्थित नहीं रह पाती है। परिशुद्ध प्रतिभा वाले विचारकोकी समभ मे यह सिद्धान्त सुलभतया आजाता है। न्यायकत्ता (हाकिम) ने अपराधी को एक घण्टा, एक दिन, महीना, छह महीना, तीन वर्ष, सात वर्ष, झादि के लिये जो कारावास का दण्ड दिया है वह ताहरा अपराध की अपेक्षा अपराधी के भिन्न भिन्न भावों का उत्पादक है, इसी प्रकार एक रूपया, दस. वीस, पाचसी, हजार, दस हजार ग्रादि का दण्ड विधान भी ग्रपराधी की न्यारी न्यारी परिस्तियों का उत्पादक है, एक एक पैसे की न्यूनता या अधिकता उसी समय ताहश भावी की उत्पादक होजाती है। दीपक के प्रकाशमें मन्द कान्ति वाले कपड़े या भाण्डकी स्वल्प कान्तिका परिसामन एक राज, दसगज, बीसगज की दूरी पर न्यारा न्यारा है- यहा तक कि एक प्रदेश मागे पीछे होने पर मन्द चमक के प्रविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या मे प्रन्तर पडता रहता है। शिखा, मूछे भौये, ग्रादि के वाल यद्यपि निर्जीव है फिर भी उनको केची या ख़रा से काट देने पर मर्यादा तक फिर बढ जाते है यदि नहीं काटे जांय तो विलक्षण परिणति के अनुसार भीतर से नहीं निकल कर उतने ही मर्यादित बने रहते है।

कहा तक कहा जाय परिणामों का विचित्र नृत्य जितना अन्त -प्रविष्ट होकर देखा जाता है उतना ही समस्कार प्रतीत होता है, घन्य हैं वे सर्वज्ञदेव जिन्होंने सूक्ष्मातिसूक्ष्म परिणातियों का प्रत्यक्ष कर अनेक परिणामों का हमें दिग्दर्शन करा दिया है कि अमुक वस्तु का क्या भाव है ? इसका तात्पर्य यही है। कि बाजारमें प्रत्येक वस्तु का मूल्य दिन रात न्यून अधिक होता रहता है इसमें भी बेचने और खरीदने--योग्य वस्तुओं के परिणामन तथा केता, विक्रताओं की धावश्यकता, अनावश्यकता अथवा सुलभता, दुर्लभता, उपयोगिता, अनुपयोगिता के अनुसार हुये परिणाम ही भाव माने गये है। मोक्षमार्ग में भी शुभ भावों की अतीव आवश्यकता है, भावोंकों भी चीन्हने वाले व्यापारों के समान मुमुक्ष जीव भी भटिति आत्म--लाभ कर लेता है। कहां तक स्पष्ट किया जाय पदार्थों के भावोंसे ही सिद्ध अवस्था

भौर जगत् की चमत्कार चित्र, विचित्र, परिशातियां ग्रनादि से अनन्त काल तक हो रही हैं। अतः पर्यायों को अनवस्थिन कहना समुचित ही है, नियत कारशों से ही प्रतिनियत पर्याये ही वनेंगी जैसा कि सर्वेश ज्ञान में अनक रहा है, इस दृष्टि से पर्यायों को अवस्थित कह देना भी बुरा नहीं है ''अपिता-निपतिसिद्धें , तीन काल के जितने भी अक्षय अनन्तानन्त समय है उतने ही तो एक द्रव्य या एक एक गुगा के अनन्तानन्त परिशाम होंगे और अधिक क्या चाहने हो ?

एतेन चिणिकान्येव स्वलचगानि द्रव्यागीति दर्शनं प्रत्याख्य तं,प्रराग्यतः प्रकृत-द्रव्यागां नित्यत्वसिद्धेरन्यत्र प्रतीत्यभावात् । दर्थकमेत्र द्रव्यं सन्त्रात्रं प्रवानाद्यद्वतमेव वा नाना द्रव्यागां तत्रानुप्रवेशात् । परमार्थतोऽन गस्थितानि त नीत्यपि मतमपाग्तं प्रति यत-लचगमेदात्सर्वदा तेपामवस्थितत्विद्धेः ।

द्रव्यों का नित्यपन फौर पर्यायों का **अनित्यपन समभाने वाले इस कथन करके बौद्धों के** इस दर्शन का प्रत्याच्यान कर दिया गया है कि स्वलक्षगा ही द्रव्य हो रहे क्षिणिक ही है।

प्रथात्—वीद्धों ने ग्रसाधारण, क्षिणिक, परमाग्यु स्वरूप, स्वलक्षणों को ही द्रव्य माना है जो कि प्रत्येक क्षणा में ठहरकर दूसरे क्षणा में समूल-चूल नष्ट हो जाते स्वीकार किये हैं, ग्राचार्य कहते हैं कि प्रवरण-प्राप्त धर्म ग्रादिक द्रव्यों के नित्यपन की प्रमाणों से सिद्धि हो रही है, ग्रन्य स्वलक्षण, चित्राई ते, ग्रादि में प्रतीति होने का ग्रभाव है, ग्रत बौद्ध दर्शन का प्रत्याख्यान हो जाता है।

तथा ग्रह तै-वादियों ने एक ही केवल सत्-स्वरूप परमन्नहां को द्रव्य माना है। ग्रथवां किया ने प्रकृतिका ग्रह ते हो अचेतन द्रव्य स्वीकार किया है, अन्यमितियों ने भी ज्ञानाह ते, शब्दाह न प्रादि स्वीकार किये है। श्रद्ध तवाद अनुसार अनेक द्रव्यों का उस श्रद्ध ते में ही विचार करने के पीछे प्रवेश हो जाना माना है। ग्रन्थकार कहते हैं कि द्रव्य-रूप से नित्य और पर्याय-रूप से अनित्य कहने वाले इस प्रकरण से इन सबका निराकरण कर दिया जाता है, साथ में इस मत का भी खण्डन किया जा चुका समभो कि "वे द्रव्य वास्तविकरूप से अनवस्थित है" जब कि प्रत्येक में नियस होरहे लक्षणों के भेद से सदा उन द्रव्यों का अवस्थितपना सिद्ध है, तो वे द्रव्य अनवस्थित कथमिप नहीं है, पर्याय भले ही अनवस्थित रहो।

### अथारूपाणीति कि सामान्यतो वाविशेषतोः मिश्रीयत इत्याशंकमानं प्रत्याह ।

श्रव कोई शिष्य ग्रच्छी ग्राशका कर रहा है कि सूत्रकार ने जो ''श्रक्ष्पािं कहा है वह क्या सामान्य रूपसे कहा गया है ? ग्रथवा क्या विशेष रूप से धर्मादिकों को रूपरहित कहा गया है ? इस प्रकार ग्राशका करने वाले के प्रति ग्रन्थकार वास्तिक द्वारा समाधान को कहते हैं—

> अरूपाणीति सामान्यादाह न त्वपवादतः। रूपित्ववचनादमे पुद्गलानां विशेषतः॥ ३॥

धर्म ग्रादिक पांच द्रव्य स्थरिह्त है, इस वातकों सूत्रकारने सामान्यरूप में कहा है, अपवाद यानी विशेषरूप से नहीं। क्योंकि ग्रगल सूत्र में पुद्गलों का विशेष स्वरूप में रूपसहितपन का वचन कहा जाने वाला है। पुद्गल के ग्रातिरिक्त किसी भो द्रव्य में किचित् भी रूप नहीं है।

न दि विद्यते रूपं मृतियेंगं तान्यरूपाणीत्युत्सर्गतः पडपि द्रव्याणि विशेष्यंते, न पुनिर्देशेषतस्त्रयोत्तरत्र पुद्गलानां रूपित्यविधानात् ।

जित द्रव्यों के (में) रूप यानी मूर्ति विद्यमान नहीं है वे द्रव्य ग्ररूप है, यो उत्सर्ग रूप से यानी सामान्यरूप से छऊ भी द्रव्य ''ग्ररूपागि" इस विशेषण में विशिष्ट होरही है किन्तु फिर विशेषरूप से कोई कोई ही द्रव्य या द्रव्यों के ग्रन्तमेंद स्वरूप कोई नियत द्रव्य ही ग्ररूप नहीं है क्योंकि उत्तर ग्रन्थ में पुद्गलों के रूपसहितपन का विधान कर दिया जावेगा। यो धर्म, ग्रधमं, ग्राकाश, जीव भौर काल ये सभी पाचो द्रव्य रूपरित कह दी गयी है, कर्म ग्रीर नो--कर्म से वंधे हुये ससारी जीवको श्रशुद्ध-पर्यायाधिक नय से भने ही मूर्न कह दिया जाय इमने हमारी कोई क्षति नहीं है, द्रव्यद्दि से सभी जीव ग्रमूर्त है।

कश्चिदाह—धर्मावर्मकाल एवो जीवाश्च नामूर्तयो असर्वगतद्रव्यत्वात् पुद्गलवत् स्याद्वादिभिस्तेषाममर्वगतद्रव्यत्वाभ्युवगमान्न त्रानिद्धां हेतुः, नाष्यनैकांतिकः साध्यविषये गगने सुखादौ वा पर्याये तद्मम्भवादिति । सोऽत्र पृष्टव्यः का पुनित्यं मूर्तिरिति ? असर्वगतद्रव्य-परि-णामो मूर्तिरिति चेत् तिहं न सर्वगत द्रव्यपरिणामवन्तो धर्माद्य इति साध्यमायातं तथा च भिद्धसाधनं ।

कोई यहा वैशेषिक का एक-देशी कह रहा है कि धमं, अधमं, काल-अस्स ये, और जीव (पक्ष) अभूतं नही है (साध्य) अव्यापक द्रव्य होने से (हेतु पुद्गल के समान (अन्वय दृष्टान्त / इस अनुमान में हेतु पक्ष में वर्त रहा होने के कारमा असिद्ध हेत्वाभास नहीं है क्योंकि स्याद्धादियों ने उन धमं आदिकों का असवंगत द्रव्य होना स्वीकार किया है, भने ही लोक में व्याप रहे धर्म, अधमं होय किन्तु आकाश के समान सर्वव्यापक नहीं है, परिच्छिन्न परिमाण वाले द्रव्य अमूत नहीं होते हैं "परिच्छिन्न-परिमाणवत्त्व मून्तंत्वं" तथा हम वैशेषिकों का हेतु व्यभिचारों भी नहीं है क्योंकि साध्यके विपक्ष हो रहे अमूर्त आकाश द्रव्य अथवा सुख, बुद्धि आदि पर्यायों में उस असवंगत ब्रव्ययन हेतु का असम्भव है। आचार्य कहते हैं कि यो कह रहा बेशेषिक यहा पूछने योग्य है कि बताओं भाई न तुम्हारे यहां यह मूर्ति किर क्या पदार्थ माना गया है। यदि अव्यापक द्रव्य का परिणात (अपकृष्ट परिमाण गुण) मूर्ति है, तो यो कहने पर हम जैन कहैंगे कि तव तो सर्वगत द्रव्यों के परिणामों को नहीं धार रहे ये धर्म आदिक है यह साध्य दल कहना प्राप्त हुआ और वैसा होने पर तुम वैशेषिकों के उत्पर सिद्धसाधन दोष लग वैद्या। अर्थात्-जैसा हम जैन मान रहे है वैसा हो तुम साधरहे हो, नवीन कार्य कुछ नहीं कर रहे हो। साध्य तो प्रतिवादी को असिद्ध होना चाहिये तथा हम जैनों को अभीष्ट होरहे विषय पर साध्यसम हेतुं नामका दोष उठाना हमें उचित नहीं दीखता है तुम उसकों भी मन में समक्षतो। यहा परिणाम के स्थान पर ''परिमाण' शब्द धच्छा जचता है।

अथ स्पर्शादिसंस्थानपरिश्वामो मृतिस्तद्भावाभाम् यो धर्माद्द इति साध्यं तदातुमानवाधितः पद्यः कालात्ययापदिष्टश्च हेतुः । तथाहि--धर्माद्द्यो न मृतिमन्तः पुद्वताद्वत्वे
सति द्रव्यत्वादाकाशवदित्यनुमानं विवादाध्यासितद्रव्याश्वाममृतिन्वं साध्यन्येव । सुखादिपर्यायेष्वभावाद्भागासिद्धत्वं हेतोरिति चेक, तेषामपद्योक्कतत्वात्।

ग्रव तुम वैशेषिक यदि स्पशं ग्रादि रचना--ग्रात्मक परिणास को मूर्ति मानोगे भौर उस मूर्ति का सद्भाव होने से धर्म ग्रादिक द्रव्य श्रमूर्तिमान् निही हैं. यह साघा जायगा तब तो तुम्हारा पक्ष ग्रनुमान प्रमारा से वाधित होजायगा और हेतु कालात्ययापिष्ट यानी वाधित हैत्वाभास बन जायगा धर्म ग्रादिक से स्पर्श ग्रादि के सद्भाव का ग्रभाव है यानी स्पर्श ग्रादिक नही है 'पक्षे साध्याभावो वाधः' है, उसी वात को ग्रन्थकार स्पष्ट कर दिखलाते हैं कि धर्म ग्रादिक द्रव्य पक्ष) मूर्ति वाले नही हैं (साध्य) पुद्गल से भिन्न होते हुये द्रव्य होने से (हेतु) ग्राकाश के समान (र्ष्टान्त, यह निर्दोष ग्रनुमान विवाद मे ग्रिधिक होरहे धर्म ग्रादि द्रव्यों के ग्रमूर्तपन को साध ही देता है, ग्रतः इस निर्दोष ग्रनुमान से वैशेषिकों का (या ग्रायंसमाजियों का) पक्ष वाधित होजाता है, यदि जैनो के ऊपर वैशेषिक यो दोष उठावे कि सुख, इच्छा ग्रादि पर्यायों में तुम्हारा पुद्गल से भिन्नपन होते हुये द्रव्यपना हेतु विद्य-मान नहीं है, ग्रतः हेतु भागासिद्ध हेत्वाभास है, पक्ष के एक देश मे नहीं रहने वाला हेतु भागासिद्ध हेत्वा-भास कहा जाता है। ग्रन्थकार क्ते हैं कि यह तो नही कहना क्योंकि उन सुखादि पर्यायों को पक्ष नहीं किया गया है, पाच द्रव्योंको ही पक्ष कोटिमें डाला गया है, ग्रतः भागासिद्ध दोष नहीं ग्राता है।

कुतस्तेषाममूर्तित्वसिद्धिः ? सा बनान्तरादित्यभिषीयते । सुखादयोष्यमूर्तद्रव्यपर्यायाः न मूर्तिमन्तः स्मूर्नद्रव्यपर्धायत्वादाकाशपर्यायवत् । मूर्तिमन्दद्रव्यपर्धायाशां रूपादीनां कथममूर्ति-त्वसिद्धिशित चेन्न कथमपि तेषां स्वयं मूर्तिमन्त्रात् । मूर्त्यंतरामाचात् तेषाममूर्तित्वं गुखत्गादेच सिद्धचित गुखानां निर्शु शत्वसाधनात् ।

यहा यदि कोई यो पूछे कि फिर उन मुख, ज्ञान, उस्साह, ग्रादि पर्यायो का अमूतंपना भला किससे साधा जायगा? इस पर हमारा यह कहना है कि अन्य साधनो से सुखादिको के अमूर्तपन की सिद्धि कर ली जाती है जैसे कि गूढ अंगा र की अग्निको घूम से अतिरिक्त किसी अन्य हेतु से साध लिया जाता है सबंत्र उस साध्य को साधने के लिये एक ही हेतु का ठेका नही है, दूसरे दूसरे हेतुओ द्वारा अन्य अनुमान उठा लिये जाते हैं। यहा सुलादिको मे यह अमूर्तपना यो साध लिया खाता है- कि अमूर्त द्रव्यो के पर्याय होरहे सुख आदिक भी (पक्ष) मूर्तिवाले नही है (साध्य), रूप आदि संस्थान परिगातियो से रहित होरहे अमूर्त द्रव्यो के पर्याय होने से (हेतु), आकाश द्रव्य की पर्याय के समान (अन्वय दृष्टान्त)। इस दूसरे अनुमान द्वारा सुख आदि पर्यायोके अमूर्तपन को साध दिया जाता है।

यदि यहां बैशेषिक यो कहै कि 'हमारे यहाँ और स्याद्वादियों के यहां भी रूप में पुनः रूप, रस, झादि गुगा नहीं माने गये हैं, रस में रूपरसादि गुगा निर्मुगा हुआ करते हैं, ऐसी दशा में हम पूछते हैं कि मूर्तिवाले पुद्गल द्रव्य की पर्याय होरहे रूप आदिकों के अमूर्तिपन की सिद्धि भला किस प्रकार करोगे? अभी तक के दा अनुमानों से तो रूप आदि गुगा या काली, नीली, खद्दी, मीठी आदि पर्यायों के अमूर्तिपन की सिद्धि नहीं होपायी है, दानों हेतु रूप आदि सहभावों पर्यायों या कम भावी पर्यायों में नहीं वर्तते हैं' यों वैशोषिक के कहने पर तो अन्यकार कहते हैं कि किसी भी प्रकारसे उन रूपादिकों के अमूर्तिपन की सिद्धि नहीं है क्योंकि वे स्वयं मूर्तिमान पदार्थ हैं पुद्गल जैसे स्वयं मूर्तिमान हैं पुद्गल से कथंचित् अभिन्न होरहे रूप आदि पर्याय भी उसी प्रकार मूर्त है, हा प्रकरणप्राप्त उन रूप आदिकों मे दूसरे अपकृत रूपादि संस्थान स्वरूप भूर्ति के नहीं होने से उन रूप आदिकों के अमूर्तपना तो गुगापना हेतु से ही सिद्ध हो बाता है नयोंकि ''द्रव्याध्या निर्गुगा गुगा." गुगो के गुगारहितपन की सिद्धि प्रसिद्ध है।

भावार्थ—अघटो घट. ? यहा नज् का अर्थ यदि अन्योग्याभाव है तब तो यह प्रयोग अशुद्ध है जब कि घट घटस्वरूप है तो वह तादात्म्यसम्बन्धाविष्ठ-नप्रतियोगिता वाले घट-भेद से युक्त कथ-भिप नही होसकता है "घटो घटः" यह समाचीन जान ''अवटो घटः" इस बुद्धि को नही होने देता हा यदि ''अघटो घटः" मे नज् का अर्थ अत्यन्ताभाव है तब तो यह प्रयोग ठीक है, संयोग सम्बन्धसे घटवान होरहा भूमाग अघट नही होसकता है किन्तु घट के ऊपर या भोतर कोई दूसरा घट सयोग सम्बन्धसे नही घरा हुआ है अतः दूसरे घटसे रहित होरहा यह घट अघट है। इसी प्रकार रूप आदिक क्वयं मूते हैं, हा रूप ग्रादि मे दूसरे मूर्ति पदार्थों के नही वर्तने से बे रूप ग्रादि गृण अमूर्त सभ जाते है। आत्मा ज्ञानवान् है, ज्ञान ज्ञानवान् नही है। (सीप्रकार मूर्त द्रव्यो को पर्यायो मे अमूतपना गुण-पर्या-यत्व हेतु से साध लिया जाय। यहा बात यह है कि पुद्गल द्रव्य गुणवान् होते हुये मूर्त हैं, पुद्गल के गुण या उनकी पर्याये मूर्त नही है। ग्वालिया गोमान् है गाये दूधवाली है, कच्च दूध स्वयं गोमान् या दुग्धवान् नही है, दण्डी पुरुष डढे वाला है, स्वयं दंड तो डडे वाला नही है, कच्च ति तादात्म्य मानने पर पुद्गल द्रव्य के गुण या पर्यायें भी मूर्त होजाते है, पुद्गल की स्कन्ध या अणुयें ये पर्यायें तो मूर्त है ही। मूर्त द्रव्य के साथ बध जाने पर संमारी जोव को भी मूर्त कह दिया जाता है, शेष चारद्रव्य और उनके गुण या पर्यायें असूर्त ही है यहा भो स्याद्वाद सिद्धान्त अनुसार कथंवित् मूर्तपना लगाना तो अज्ञो को चेष्टा करना है, सर्वत्र विना विचारे 'स्थात्' को लगाने बाला पुरुष अपना उपहास कराता है।

एतेन सामान्यविशेषसमवायानां सद्दशेतरपरिश्वामाविष्यमावलस्यानां मूर्तिम-दृद्गन्याश्रयासां कर्मसां च मूर्तत्वममूर्तित्वं चितित बोद्धन्यं। तेषाममूर्तित्वमेबेत्यिष प्रत्या-रूपातं तेन यदुक्तं गुसकर्मसामान्यविशेषसमशाया अमूर्तय एवेति तद्युक्तं, प्रतीतिविरोधात्।

इस उक्त कथन करके इस बात का भी विचार किया जा चुका समक्ष लेना चाहिये कि सहशपरिएगम-स्वरूप सामान्य पदार्थ (शांति) भीर विसद्दश परिएगम स्वरूप विशेष पदार्थं तथा भविष्यभाव यानी भ्रष्टथम्माव (कथंचित् तादात्म्य) स्वरूप समवाय पदार्थं का भी मूर्तपन भीर भमूर्तपन है एवं मूर्तिमान् पुद्गल या संसारी जीव क्रष्यों के शाश्चित होरहे गमन, भ्रमण, मादि किया श्रो का भी मूर्ति-सहित-पना श्रार मूर्तिरहितपना विचार लिया गया समक्ष्म लेना चाहि तहा-वैशेषिको ने द्रव्य, गुरा, कर्म सामान्य, विशेष, समवाय, या छह भाव पदार्थ स्वीकार किये हैं स्वत्वे कल, तेज, वायु, श्रोर मन इन पाच श्रपकृष्ट--परिमागा वाले मूर्त द्रव्योको छोड करके श्रवशेष कार व्यापक द्रव्य तथा गुरा, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय श्रोर श्रभाव भी श्रमूनं पदार्थ माने गये है। वैशेषिको के छह पदार्थों की परीक्षा के श्रवसर पर उनको बहत कुछ शोधा गया है। द्रव्य, गुरा श्रीर कर्मों की श्रच्छी विवेचना की गयी है, निच्च एक श्रीर श्रनेक मे रहने वाला ऐसा कोई सामान्य पदार्थ नहीं है, हा सद्दश परिरणाम या पूर्वापर विवर्तों में व्यापने वाला परिरणाम ही सामान्य (जाति) है, तिश्रंक श्रीर उद्धवंता उसके भेद है। तथा श्रन्त में होने वाला श्रीर नित्य द्रव्य में वर्त रहा विशेष पदार्थ श्रमाराों से सिद्ध नहीं है, हा विलक्षरा परिरणाम स्वरूप विशेष पदार्थ स्मृतित हे, पर्याय श्रोर व्यतिरेक विसके भेद हो, सकते है। समवाय भी श्रयुत--सिद्धों का सम्बन्ध होरहा नित्य समर्ग नहीं है किन्तु कथं-चित् तादारम्य स्वरूप ही समवाय है। जैन सिद्धान्त श्रनुसार छहो द्रव्यों में सामान्य, विशेष, समवाय विद्यमान है।

हा परिस्पन्द रूप कियाये तो जीव और पुद्गल दो द्रव्या मे ही है। प्रकरण मे यह कहना है कि मूर्त द्रव्यों के गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तो मूर्त है क्यों कि मूर्त द्रव्य से कथिन ग्रिश्म हो रहे वे मूर्त ही तो कहे जायगे, हा इन गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवायों मे पुन दूसरे गुण, कर्म, सामान्य, प्रादिक नहीं रहते हैं और रूप ग्रादि संस्थान--परिणाम भी नहीं है यत ये अमूर्त भी है अमूर्त द्रव्यों के गुण या पर्याये सब अमूर्त ही है ऊर्व्यंगमन काल मे मुक्त जीवों की किया भी अमूर्त ही है, अतः जिन वंशेशिकों के यहा उन गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवायों का अमूर्तपना ही जो बखाना गया है इस कथन से उस अमूर्तपन के एकान्त का भी खण्डन हो चुका समभ लेना चाहिये। तिस कारण जो वेशेषिकोंने यह कहा था कि गुण, कम, साभान्य, विशेष, समवाय ये पांच पदार्थ अमूर्त ही है, इस प्रकार उनका वह कथन अयुक्त है क्योंकि प्रतीतियों से विरोध ग्राता है। देव-दक्त के पुत्र का शरीर जैसे देवदक्त का लडका है उसी प्रकार उस शरीर के हाथ, पाव मस्तक, पेट, को भी देवदक्त का लडकापन प्राप्त है, मिश्री भीठी है उसका मीठा रस भी मीठा है, हा मीठे रस मे पुन: दूसरा मीठा रस नहीं घोल दिया गया है भत उसको भले ही रसान्तर से रहित कह दिया जाय एतावता मिश्री का रस एकान्त रूप से नीरस नहीं है।

श्रात्मा ज्ञानवान् है उसका ज्ञान भी ज्ञानवान् है, जिनदत्त की श्रात्मा पण्डित है साथ मे जिनदत्त का शरीर उस शरीर का हाथ, पाव, पेट, मुग्न, श्रवयव भी पण्डित है, श्रसद्भूत व्यवहार नय से तो पण्डित की पगडी या दुपट्टा भी पण्डित है तभी तो उन की पणडी का विनय करते हैं। द्रव्यनिक्षेप के भेदो का विचार कीजिये। अत. प्रतीति के श्रनुसार वस्तु की व्यवस्था स्वीकार कर लेनी चाहिये कुल्सित श्राग्रह करने का परिपाक श्रच्छा नहीं हैं।

अशोरसर्गतः पुत्रस्तानामभ्यद्भितत्वप्रसक्ती तद्यवादार्थभिदमाह ।

अकार उत्सर्ग यानी सामांन्य विधि से पुद्गलों के भी रूप--रहितपन का प्रमंग प्राप्त होने पर रस, झाकि (प्रतिषेध या विशेष) निरूपण करने के लिये इस अगले सूत्र को कहते हैं—

# रूपिणः पुद्गलाः ॥५॥

पुद्गल द्रव्य रूपवाले होते हैं अर्थात्—रूप रसादि सस्थान परिगाम वाले पुद्गल द्रव्य मूर्त हैं प्रतः ग्रावाद को टालकर उत्सर्ग विधिया प्रवर्तती हैं। यो पुद्गल के श्रतिरिक्त शेप पाच द्रव्यो में पूर्व सुत्र श्रपुसार श्ररूपमा समभा जाय।

ह्मपश्च्दस्यानेकार्थत्वेपि मृतिमत्पर्यायग्रहणं, शास्त्रसामध्यीत् । ततो ह्मपं मृति-रिति गृह्यते ह्मपादिसंस्थानपरिणामो मृति-रिति वचनात् गुण्विशेषवचनग्रहणं वा रसादीनां तद्विनाभावाचदंतभू तत्वादग्रहणामावात् । ह्मपेतेष्वस्ति ह्मपण इति नित्ययोगे कथंचिद्-व्यतरेकिशां ह्मपतद्वतामिति , पुद्गला इति बहुवचन भेदप्रतिषादनार्थं तदेवं ।

ह्प शब्द के अनेक अर्थ होने पर भी यहा प्रकरण अनुसार मूर्तिमान् पर्याय को कहने वाले हप शब्द का ग्रहण है क्यों कि अहंन्तभगवान् करके कहे गये और गणधर देव करके धारण किये गये शास्त्र की सामर्थ्य से अथ्यह लब्ध हो जाता है कि स्वभाव, अभ्यास, श्रवण तादात्म्य आदि ये हप शब्द के अर्थ अभीट नही है, तिस कारण रूप का अर्थ "मूर्ति" यह ग्रहण किया जाता है। हूप, रस आदि सम्थान परिणाम मूर्ति है इस प्रकार शास्त्रों में वचन है अथ्वा गुण विशेष को कथन करने वाले हप शब्द का यहा ग्रहण है जो कि गुण चक्षु द्वारा ग्रहण करने योग्य है या काली, नीली, आदि पर्यायों में परिणत होता है।

यहा रूप शब्द उपलक्षिण है अत उस रूप के साथ अविनाभाव सम्बन्ध हो जाने से उस रूप मे ही अन्तर्भूत हो जाने के कारण रस, गन्ध आदिकों के नहीं ग्रहण हो सकने का अभाव हे अर्थात्— रूप के अविनाभावी सभी रस आदिक परिणाम रूप का ग्रहण करने से पकड लिये जाते हे। इन पुद्गलों में रूप विद्यमान है यो विग्रह कर कथंचित् भेद को धार रहे रूप और उस रूप वाले पुद्गलों का नित्य योग होने पर रूप शब्द से मत्वर्थीय इन् प्रत्यय करते हुये "रूपिण." यह बहुवचन शब्द बन जाता है।

सूत्रकार ने उद्देश्य दल में "पुद्गला यह जस् विभक्ति वाला बहुवचनान्त रूप तो पुद्गल के भेदो की प्रतिपत्ति कराने के लिये कहा है अर्थात्—ग्रणु, स्कन्ध, या परमाणु, संख्यातवर्गणा असंख्यातवर्गणा, आहारवर्गणा भाषावर्गणा आदि पुद्गल के अनेक भेद है। तिस कारण इस प्रकार होने पर जो सूत्रकार का अभिप्राय ध्वनित हुआ उसको वाक्तिक द्वारा यो समभो कि—

श्ररूपित्वापवादोऽयं रूपिणः पुद्गला इति । रूपं मूर्तिरिह ज्ञेया न स्वभावोखिलार्थभाकः ॥१॥ रूपादिपरिणायस्य मूर्तित्वेनाभिधानतः । स्पर्शादिमत्वमेतेषामुपलद्येत तत्त्वतः ॥२॥

'रूषिणा. पुद्गला." यह जो सूत्र है सो पूर्वसूत्र में कहे जा चुके पुद्गल के ग्ररूपीपन का अपबाद है यहा प्रकरण में रूप का ग्रर्थ मूर्ति समक्षना चाहिये। सम्पूर्ण श्रथों में प्राप्त होरहा स्वभाव तो रूप का ग्रर्थ नहीं है ग्रर्थात्— रूप का ग्रर्थ यदि स्वभाव या स्वरूप पकड लिया जाय तब तो सम्पूर्ण पदार्थ या सम्पूर्ण द्रव्य गुण, पर्याये, रूपी बन बैठेगी। श्रन्य श्राकर ग्रन्थों में रूप श्रादि परिणाम को मूर्तिपन करके कथन किया है वस्तुतत्त्व रूप से इन पुद्गलों को उपलक्षणों द्वारा स्पर्श श्रादि से सहितपना समक्ष लिया जाता है यानी रूपिणा कहने से रसवन्त, गन्धवन्त. इत्यादि सव पौद्गलिक गुणों से सहितपना जान लिया जाय। सिक्षण्त सूत्र में ग्रनेक गुणों का नाम कहा तक गिनाया जा सकता है ?

अथ प्राक्तामपि द्रव्याणां नानाद्रव्यत्वमाहोरिवदेकैकद्रव्यत्वमुत केषांचिकानाद्रव्य त्वभित्याशंकायानिद्माह ।

कोई शिष्य श्री उस्मास्वामी महाराज के प्रति शका उठाता है कि छहों भी द्रव्यों को क्या श्रत्येक के अनेक द्रव्यपना है ? ग्रथवा क्या छहों द्रव्य एक एक द्रव्य स्वरूप ही हैं ? कि वा कोई कोई ही नाना द्रव्य हैं ? इस पकार आशका होने पर सूत्रकार इस अगले सूत्र को स्पष्ट कहे देते हैं—

# त्रा त्राकाशादेकद्रव्याणि ॥ ६ ॥

ग्राकाशपर्यन्त एक एक द्रव्य है श्रर्थात्—धर्मद्रव्य एक ही द्रव्य है भ्रौर ग्रधर्म द्रव्य भी एक ही है तथा श्राकाश द्रव्य एक ही है, शेष द्रव्य श्रनेक होगे यह परिशेषन्याय से लब्ध होजाता है।

श्रमिविधाव। इप्रयोगः । एक शब्दः संख्याव चनस्तत्सवंधाद् द्रव्यस्य केव चनप्रसंग इति चेका, धर्माद्यपेक्षया बहुत्वसिद्धेः । एकं च द्रव्यं च तदेकद्रव्यं एकद्रव्यं चेकद्रव्यं च एक द्रव्यार्शाति धर्माद्यपेक्षया बहुत्वं न विरुध्यते । एकेकिमस्तु लघुत्वात् प्रसिद्धत्वाद्द्रश्यमतेरिति चेका वा द्रव्यापेक्षयेकत्वख्यापनार्थत्वादेकद्रव्यासीति वचनस्य पर्यायार्थादेशाद्वहुत्वप्रतिपचेः । इस सूत्र मे धिमिविधि प्रथं में आड़् का प्रयोग किया गया है "तत्सिहतोऽभिविधि" यो प्रयुज्य-मान आकाश का भी ग्रहरण हो जाता है। यदि ग्राङ् का ग्रर्थ मर्यादा होता तो आकाश क्षूट जाता। यहा सूत्र मे एक शब्द सख्या ग्रथं को कह रहा है। इस पर किसी का प्रश्न है कि यह एक शब्द संख्या को कह रहा है तो उस संख्या-वाचक एक शब्द के साथ सम्बन्ध हो जाने से द्रव्य शब्द के भी एक वचन हो जाने का प्रसंग भावेगा? ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्यों धर्म भादिक कित-प्य द्रव्यों की ग्रपेक्षा करके द्रव्य शब्द के बहुवचनपना सिद्ध है, एक हो रहा और जो द्रव्य है, यो विग्रह कर कर्म-धारय वृत्ति ग्रनुसार "एक द्रव्य" शब्द को एक वचनान्त बनालों फिर एक द्रव्य (धर्म) और एक द्रव्य (श्रधमें) तथा तीसरा एक द्रव्य (ग्राकाश) यो विग्रह कर एक-शेप-वृत्ति द्वारा "एक द्रव्यािण" यह साधु शब्द बन जाता है, धर्म ग्रादिक तीन द्रव्यों की ग्रपेक्षा बहुवचन का प्रयोग करना विच्छ नहीं पडता है।

यहां कोई आक्षेप करता है कि ''एक द्रव्यािशा" ऐसा नहीं कह कर 'एक कें' इतना ही विधेय दल रहों क्यों कि लाघव गुए। है. द्रव्यों का प्रकरए। चल रहा है, तथा लोक में आकाश आदिक द्रव्य रूप से प्रसिद्ध ही है। इस कारए। द्रव्य की जिप्त विना कहें स्वयं हो ही जायगी, सूत्र में द्रव्य का ग्रहण करना व्यथं है रे ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना, द्रव्य शब्द व्यथं नहीं है क्यों कि द्रव्य की अपेक्षा करके एक पन की प्रसिद्ध कर। ने के लिये 'एक द्रव्यािशा' ऐसा सूत्रकार का बचन है, हा पर्यायािथक नय अनुसार कथन करने से बहुपने की प्रतिपत्ति होजाती है अथित्—धमं, अधमं, आकाश, ये द्रव्य तो एक ही एक है, किन्तु इनकी सहभावी या कमभावी पर्याये बहुत है।

एकसंख्याविशिष्टानीत्येकद्रव्याणि सूचयन्। अनेकद्रव्यतां हन्ति धर्मादीनामसंशयम् ॥ १ ॥ आ आकाशादिति ख्यातेः पुद्गलानां नृणामपि । कालाण्नामनेकत्वविशिष्टद्रव्यतां विदुः ॥ २ ॥

"एकद्रव्यारि।" यहा मध्यम पदलोपी समास करके या धर्म से विशिष्टपन का लक्ष्य कर एकत्व सस्या से विशिष्ट होरहे ये एक एक द्रव्य है, इस प्रकार सूत्रद्वारा सूचन कर रहे श्री उमास्वामी महा-राज तीन धर्मादि द्रव्यों के ध्रनेक द्रव्यपन को सशयरहित नष्ट कर देते है। और श्राकाश पर्यन्त इस प्रकार सूत्रकार द्वारा उत्कृष्ट कथन कर देने से तो पुद्गल और जीवों के भी तथा कालाणुशों के ध्रने-कत्वविशिष्ट द्रव्यपन को विद्वान् समक्ष लेते है।

भा भाकाशादेकत्वसंख्याविशिष्टान्येकद्रव्यागीति स्त्रयम् केवलं द्रव्यापेच्यानेक-द्रव्यतामेषामपास्यति कि तर्हि ? जीवपुद्गलकालद्रव्यागामेकत्वं च ततोनेकत्विशिष्टद्रव्यता-मेषां वार्तिककारादयो विदुः । कथमिति चेत, उच्यते । श्राकाश पर्यन्त एकत्व संख्या से विशिष्ट होरहे एक एक द्रव्य है, इस प्रकार सूत्र करते हुये उमास्वामी महाराज उन धर्मादिकों के द्रव्य-श्रपेक्षा केवल श्रनेकद्रव्यपन का ही निराकरण नहीं करते हैं किन्तु साथ ही जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य ग्रीर कालद्रव्यों के एकपन का भी खण्डन कर देते हैं। तिस कारण वास्तिक को बनाने वाले अकलक देव ग्रादि उत्कृष्ट विद्वान् इन जीव पुद्गल कालाणुग्रो, के ग्रनेकत्व विशिष्ट द्रव्यपन को समीचीन जान रहे हैं, साथ ही सूत्र ग्रनुसार धर्म, ग्रवर्म, ग्रीर ग्राकाश का एक एक द्रव्यपना निर्णीत कर चुके हैं। यहा यदि कोई यो पूछे कि इस प्रकार कैसे निर्णीत कर चुके हैं ? यो कथन करने पर तो ग्रन्थकार करके यह युक्ति कही जा रही है कि—

# एकद्रव्यमयं धर्मः स्यादधर्मश्च तत्त्वतः । महत्त्वे सत्यमूर्तत्वात्त्ववत्तत्सिद्धिवादिन।म् ॥ ३॥

यह धर्म द्रव्य और ग्रधमं द्रव्य (पक्ष) एक द्रव्य है। (साध्य) तत्त्व स्वरूप से महान् यानी महापरिमाण वाले होते सन्ते अमूर्त होने से (हेतु)। ग्रत्यन्त परोक्ष उस ग्राकाश की सिद्धि को कहने वाले मीमासक नैयायिक, सास्य, वैशेषिक ग्रादि वादियों के यहाँ ग्राकाश के समान (ग्रन्वय हृष्टान्त) ग्रथीन्—वैशेषिकों के महत् परिमाण वाले ग्राकाश को एक द्रव्य स्वीकार किया है, इसी प्रकार धर्म भीर ग्रधमें भी एक एक द्रव्य है।

महत्त्वादित्युच्यमाने पुद्गलस्कन्धंव्यभिवारो मा भूदित्यमूर्तत्ववचन, अमूर्व-त्वादित्युक्ते कालाणुभिवीदिनः सुखादिभिः प्रतिवादिनोऽनेकांतो मा भूदिति महत्त्वविशेषणां । न चःमूर्व-वमसिद्धं धर्माधर्मयोः पुद्गलादन्यत्वे सति द्रव्यत्वादाकाशवदिति तत्साधनात् । नापि महत्त्वं त्रिजगङ्खापित्वेन साधयिष्यमाक्षत्वात् । ततो निर्द्धाः हेतुः ।

महत्त्वे सित श्रमूर्तत्व हेतु यह निर्दोष है यदि महत्त्वात् इतना ही कह दिया जाता तो पुद्गलनिरित स्कन्धों के साथ व्यभिचार होजाता। वह व्यभिचार नहीं होय इस लिये अमूर्त्पन का कथन
किया है, अर्थात्—पुद्गल के नभोवगंगा, महास्कन्धवगंगा, मुमेरु, स्वयंत्रभाचरा पवंत, स्वयभूरमगा
समुद्र, श्रेगीबद्धविमान आदि स्कन्ध महान् है। किन्तु अमूर्त नहीं है, अत पुद्गल की स्कन्ध-स्वरूप
अनेक पर्यायों में एक द्रव्यपन नहीं ठहराया जा सकता है। यदि अमूर्तत्वात् इन्ना ही हेतु कह दिया
जाता तो वादी विद्वान् जैनों के यहा कालपरमागुओं या मिद्ध आत्माओं करके व्यभिचार हो जाता
तथा इस समय प्रतिवादी वन रहे नैयायिक या मीमासक के यहा अमूर्त माने गये सुख,इच्छा, आदि
करके व्यभिचार होजाता। वह व्यभिचार नहीं होय इस लिये हेतु में महत्त्व नामक विशेषण डाला
गया है।

भावार्थ — जैनो के कालागु और सिद्ध जीवो को श्रमूर्त माना गया है, किन्तु महा परिमाग् वाले नहीं होने से ये एक द्रव्य नहीं है। कालाग्य तो श्रसत्यात है, श्रौर सिद्ध श्रनन्तानन्त हैं। प्रति-वादियों की श्रपेक्षा काल करके व्यभिचार नहीं होगा क्यों कि वे वैशेषिक या नैयायिक काल द्रव्य को महापरिमाण बाला श्रीर श्रमूर्त मानते हुये प्रसन्नता पूर्वक एकद्रव्य स्वीकार कर बैठे है, श्रतः उनके यहा श्रमूर्त होरहे सुख, ज्ञान, किया श्रादि करके हुये व्यभिचार की निवृत्ति के लिये महापरिमाण यहा विशेषण देना सफल है, धर्म श्रीर श्रध्यमं द्रव्य मे श्रमूर्तपना हेतु ठहर रहा है, श्रत स्वरूपासिद्ध नहीं है, देखिये धर्म श्रीर श्रध्यमं (पक्ष) श्रमूर्त है (माध्य) क्यों कि पुद्गल से भिन्न होते सन्ते द्रव्य है। (हेतु) श्राकाश के समान (ग्रन्वयहटान्त)। इन श्रनुमान से उस श्रमूर्तपन हेतु को साध दिया जाता है तथा हेतु का महत्त्व विशेषण भी श्रसिद्ध नती है, पक्ष मे ठहर जाता है, कारण कि तीन जगन् मे व्यापक हो रहे-पन करके धम श्रीर श्रधमं मे महापरिमाण को भविष्य मे साध दिया जावेगा तिस कारण यह महापरिमाण वाले होते हुये श्रमूर्तपना हेतु निर्दोप है, इममे कोई हेत्वामास दोष नहीं श्राता है।

सम्बद्धाहरणमपि न साध्यसाधनधर्मिवकलं तित्सिद्धिवादिनां, तदेकद्रव्यत्वस्य साध्य-धर्मस्य च महत्त्वामूर्तत्वस्य तन्त्रतस्तत्र प्रसिद्धत्वात् । गगनासन्त्रवादिनां प्रति तस्य तथात्वे-नाग्रे साधनाद्धमीधर्मद्रव्यवत् । तत एव नाश्रयं सिद्धो हेतुस्तदाश्रयस्य धर्मस्याधर्मस्य च प्रमा-गोन सिद्धत्वात् ।

उक्त अनुमान में उस आकाश की सिद्धि को स्पष्ट कहने वाले वादियों के यहा आकाश उदा-हरण भी साध्यरूप धर्म और साधन स्वरूप धर्म से रीता नहीं है, क्यों कि उस आकाश में उसके एक-द्रव्यपन स्वरूप साध्यधर्म की और तत्त्व रूप से महान् होते हुये अमूर्तपन स्वरूप साधन धर्म की प्रसिद्धि हो रही है। हा गगन का बद्धाव नहीं मानने--वाने चार्वाक आदि वादियों के प्रति उस आकाश को तिस प्रकार साध्य--सहितपन और हेतुसहितपन करके आगे अन्थ में साध दिया जायगा जैसा कि यहा धर्म और अधम द्रव्य को, नैसा एक द्रव्यपना और महान् होते हुये अमूर्तपना साध दिया जाता है। निस ही कारण से यह हेतु आश्रयासिद्ध भी नहीं है। क्यों कि उस हेतु के आधारभूत धर्म और अधम की प्रमाण करके सिद्धि हो चुकी है, "प्रसिद्धों धर्मी" ऐसा सूत्र है। 'पक्षे पक्षतावच्छेदकाभाव आश्रयासिद्धि ' खर--विपाण आदि असत् पदार्थों में कोई भी वास्तविक स्वकीय धर्म नहीं रहता है यो पक्ष में पक्ष के धर्म का नहीं रहना आश्रयासिद्धि दोष है।

> नानाद्रव्यमसौ नानाप्रदेशत्वाद्धरादिवत् । इत्ययुक्तमनेकांतादाकाशेनेकता हता ॥ ४ ॥ तस्य नानाप्रदेशत्वसाधनादप्रतो नयात् । निरंशस्यास्य तत्सर्वमूर्तद्रव्येरसंगतिः ॥ ५ ॥

यदि कोई पण्डित इस हेतु में सत्प्रतिपक्ष दोष उठाता हुमा यो दूसरा अनुमान बनाबे कि वह धर्म या मधर्म (पक्ष ) अनेक अनेक अनेक द्रव्य है, (साध्य) अनेक प्रदेशवाले होने से (हेतु) पृथिवी, जल, आदि द्रव्यों के समान (अन्वय दृष्टान्त)। आचार्य कहते हैं कि यह कहना अयुक्त है क्योंकि एक- पन को हरलेनेवाले या एकता को धारने वाले आकाश करके व्यभिचार होजाता हैं। धर्यात्—आकाश अनेक प्रदेशवान् है, किन्तु नाना द्रव्य नहीं है, एक द्रव्य है। धर्मले ''आकाशस्यानन्ता." इस प्रन्थ से ध्रथवा नय युक्तियों से उस आकाश का अनेक प्रदेश सहितपना साध दिया जायगा। इस धंशरहित आकाश की उन सम्पूर्ण मूत द्रव्यों के साथ सगित नहीं होमकती है।

ग्रथित्—वैशेषिको ने ग्राकाश को विभु द्रव्य माना है सर्वमूर्तिमह्व्यसंयोगित्व विभुत्वं" पृथिवी, जल, तेज, वायु, ग्रीर मन इन सम्पूर्ण मूर्तिमत्द्रव्यो के साथ संयोग रखने वाला पदार्थ विभु माना गया है। यदि वैशेषिक ग्राकाश के श्रंशों को स्वीकार नहीं करेंगे तो निरंश ग्राकाश भला बम्बई, कलि-काता, यूरप, ग्रमेरिका, स्वर्ग नरक ग्रादि दूर दूर सभी स्थलों पर विराज रहे मूर्तिमान द्रव्यों के साथ कैसे सयुक्त हो सकेगा न ग्रशों से सहित होरहा बास या नापने का गज तो नाना देश में फैल रहे भीत या वस्त्रों पर सयुक्त होजाता है, किन्तु निरश परमाण सकृत् भिन्नदेशीय पदार्थों से चिपट नहीं सकता है, (समर्थन)।

ततो न पन्नस्यानुमानेन वाधा तस्याप्रयोजकत्यात् । नापि हेतोः कालान्ययापदि-ष्टतेति धर्माधर्मयोरेकद्रव्यन्वसिद्धिः।

तिस कारण हम जैनो के पक्ष की इम वैशेषिक के अनुमान करके वाधा नहीं भाती है। क्योंकि वह नाना-प्रदेशत्व हेतु नाना द्रव्य-पन का प्रयोजक नहीं है, भ्रौर हमारे हेतु के कालात्ययाप-दिष्टपना यानी वाधितहेत्वाभासपना भी नहीं है, इस कारण तीसरी वात्तिक द्वारा धर्म भ्रौर भ्रधमें के एक द्रव्यपनकी।सिद्ध होजाती है भ्राकाश के एक द्रव्यपन में किसी का विवाद ही नहीं है।

#### यथा च तानि धर्माधर्माकाशान्येकद्रव्याणि तथा।

जिस ही प्रकार वे धर्म, ऋधर्म, और ऋाकाश इव्य रूप से एक एक है, उसी प्रकार और भी कुछ विशेषता को लिये हुपे हैं। इस बात को नमफने के लिये श्री उमास्वामी महाराज ऋगले सूत्र को कहते हैं—

# निष्कियाणि च ॥ ७ ॥

धर्म, ग्रधर्म, ग्रौर ग्राकाश ये तीन द्रव्य कियाओं से रहित है, ग्रर्थात्—धर्म, ग्रधर्म, ग्राकाश ये केवल एक द्रव्य ही नहीं है, साथ में देशसे देशान्तर होना रूप किया से रहित भी है, जीव पुद्गलों के समान ग्रपने स्थान को छोड कर परक्षेत्र में नहीं चले जाते हैं।

उभयनिमित्तापेदः पर्यायविशेषो द्रव्यस्य देशांतरप्राप्तिहेतुः क्रिया, न पुनः पटा-र्थान्तरं तथाऽप्रतीयमानत्वात् गुरासामान्यविशेषसमवायवत् ।

श्रन्तरग कारण मानीगथी किया परिणमन शक्ति श्रीर वहिरंग होरहे संयोग श्रादि इन दोनो निमित्त कारणो की श्रपेक्षा रखते हुए द्रश्य का जो पर्याय विशेष देश से देशान्तर प्राप्ति का कारण है, वह किया है। फिर कोई स्वतंत्र न्यारा पदार्थ किया नहीं है, क्योंकि तिसप्रकार स्वतंत्र तक्व रूप करके या ग्रन्य पदार्थ-पने करके कर्म की प्रतीति नहीं होरही है। जैसे कि गुण, सामान्य, विशेष श्रीर समवाय स्वतंत्र होकर नहीं जाने जारहे है। ग्रर्थान्— वैशेषिकों ने द्रव्य से सर्वथा भिन्न स्वीकार कर गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय इनको स्वतंत्र तत्त्व माना है, ग्राचार्य कहते है, कि किया ग्रथवा गुण, सामान्य, विशेष, समवाय भी द्रव्य की ही विशेष पर्याय हैं। निराले तस्त्व नहीं हैं, ग्रत यह किया का लक्षण निर्दोष किया गया है।

ननु क्रिया द्रव्यात्पदार्थान्तरं तद्भिक्षलचणत्वाद्गुणादिवदिति । पदार्थात्रत्वेनाप्रती-यमानत्वमसिद्धमिति चेत्, कर्थाचिद्भिक्षलचणत्वस्य द्रव्यव्यक्ति भिरनेकांतात् । कालादिद्रव्य-व्यक्तीनां न द्रव्याद्भिक्षलचणत्वं क्रियावद्गुणानत्समवायिकारणमिति द्रव्यलचणस्य तत्र मावा-दिति चेत्र, कालादिषु क्रियावस्व अजितस्य द्रव्यलचणस्योपगमात् पृथिव्यादिषु तदवर्जितस्य तस्य व्याल्यानात् कर्थाचित्तेषां द्रव्यलचणभेदसिद्धे । पदार्थान्तरत्वे तु द्रव्यव्यक्तीनां गुणा-दिव्यक्तीनामपि पदार्थांतरत्वप्रसक्तेः कुतः वद्यदार्थनियमः १

यहा वैशेषिक स्वपक्ष का अवधारण इस प्रकार कहते हैं कि किया (पक्ष) द्रव्य से सर्वया भिन्न निराला पदार्थ है (साध्य) उस द्रव्य के लक्षण से सर्वथा भिन्न लक्षण को धार रही होने से (हेतु) गुण, जाति, आदि के समान (अन्वयदृष्टान्त)। "कियावद्गुणवत्समवायिकारण" इस द्रव्य के लक्षण से "एक द्रव्यमगुणं सयोगविभागेष्वनपेक्षकारणं" यह कमे का लक्षण भिन्न है, अतः अन्य पदार्थपन करके नहीं प्रतीत होरहापन किया मे असिद्ध है, यो कहने पर तो आचार्य कहते है, कि तुम वैशेषिकों के भिन्नलक्षणत्व का अर्थ यदि कर्थाचित् भिन्न भिन्न लक्षणवानापन है। तब तो द्रव्य की व्यक्तियों करके व्यभिचार होजायगा, देखिये द्रव्य के पृथिवी, जल, तेज, आदि ये भेद है, पृथिवी के भो घट, पट, पुस्तक आदि अनेक भेद तुम्हारे यहा माने गये है। इन में कर्थाचित् भिन्न-लक्षणपना हेतु विद्यमान है, किन्तु सर्वथा पदार्थान्तरपना साध्य नहीं है, अत. वैशेषिकों का हेतु अर्नकान्तिक हेन्या-भास है।

यदि वैशेषिक यो कहे कि द्रव्य के काल, म्रात्मा, पृथिवी, म्रादि व्यक्ति विशेषों का लक्षण द्रव्य के लक्षण से भिन्न नहीं है जो कियावान है भीर गुणवान है. तथा कार्योंका समवायि कारण है, वह द्रव्य है, द्रव्य के इस लक्षण का उन काल भादिकों में सद्भाव है। भ्रतः व्यभिचार नहीं भायगा, ग्रन्थ-कार कहते है। कि यह तो नहीं कहना क्योंकि काल भादि चार व्यापक द्रव्यों में कियावान्पने से रिहत होरहे द्रव्य लक्षण को स्वीकार किया गया है, भ्रीर पृथिवी भ्रादि पाच मूर्नों में उस कियावस्व को नहीं छोड़ कर उस पूरे द्रव्य लक्षण को वखाना गया है। भ्रतः उन द्रव्य व्यक्तियों के घटित होरहे द्रव्य लक्षणों का कथं चित् भेद सिद्ध होजाता है।

धर्यात्—कर्णादमुनि प्रशीत वैशेषिक दर्शन मे ''क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति'' द्रव्य का सक्षरा कहा है, यह पूरा लक्षरा पृथिवी, जल, तेज वायु और मन मे घट जाता है, आकाश आदि व्यापक द्रव्यों में क्रिया नहीं मानी गयी है, अतः क्रियावस्व नहीं, आग्रक्षशाविष्यक्र अवयवी में गुंश

वस्व भी नहीं माना गया है, कार्य से कारण एक क्षण पूर्व में रहता है, गुण उपजने के प्रथम द्रव्य निर्णुण है। यो द्रव्य के विशेष नौ भेदों में कथचित् भिन्न लक्षणपना वर्त रहा है, ग्रतः व्यभिचार दोष तदवस्थ है, व्यभिचार की निवृत्ति के लिये यदि वैशेषिक द्रव्यों की विशेष व्यक्तियों को स्वतंत्र तत्त्व रूप से न्यारे न्यारे पदार्थ स्वीकार करेंगे तब तो गुण के रूप, रसादि, व्यक्तियों को या कर्म के उत्क्षेपण, ग्रपक्षेपण ग्रादि व्यक्तियों को एवं पर-जाति, ग्रपर-जाति, इन सामान्य व्यक्तियों ग्रथवा ग्रनन्त विशेष व्यक्तियों को भी स्वतंत्र तत्त्व रूप से पदार्थन्तर पने का प्रसंग प्राप्त होगा, ऐसा होने पर छहों भाव पदार्थ होने का नियम भला कैसे ठहर सकता है नै सैकडों या श्रनन्ते मूलतत्त्व बन बैठेंगे।

द्रव्यत्वप्रतीतिमात्र द्रव्यलच्चणं सकलद्रव्यव्यक्तीनामिश्वं तस्य कर्माणि मना-गप्यभावात् सर्वथा तद्भिक्वलच्चणत्वं हेतुरिति चैत्, प्रतिवाद्यसिद्धः सद्द्रव्यलच्चणामिति कर्मण्यपि द्रव्यप्रत्ययमात्रस्य भावादन्यथा तदसन्वप्रसंगात्।

वैशेषिक जहते है, कि द्रव्यत्व जाित स्वरूप करके जाितमान् द्रश्य की प्रतीति होजाना केवल इतना ही द्रव्य का लक्षण तो द्रव्य के पृथिवी ग्रादि सम्पूर्ण नौऊ व्यक्ति विशेषों के ग्रिभन्न है उस द्रव्य के लक्षण का कर्म में कदािचत् भी सद्भाव नहीं पाया जाता है, ग्रत उस द्रव्य से सर्वथा भिन्न लक्षण-पना हेतु ठीक है, किया में वर्त्त रहा हेतु द्रव्य से पदार्थान्तरपने को साध देगा, यो कहने पर तो ग्रन्थ-कार कहते है, कि कथिचत् भिन्न लक्षणत्व हेतु में व्यभिचार दोष दिया जा चुका है, हा सर्वथा भिन्न-लक्षणत्व हेतु को कहो तो प्रतिवादी विद्वान जैनों के प्रति ग्रसिद्ध है। पक्ष में हेतु नहीं ठहरता है। 'सद्द्रव्यलक्षण'द्रव्य का लक्षण सत् है इस प्रकार सत् स्वरूप द्रव्य की केवल प्रतीति करा देना इस द्रव्य का लक्षण सद्भाव कर्म में भी विद्यमान है, ग्रन्थया यानी सत् स्वरूप द्रव्य के लक्षण का यदि कर्ममें नहीं माना जायगा तो खरिवपाण के समान उस कर्म के ग्रसन्त्व का प्रसग होजावेगा, ग्रतः ''सर्वथा भिन्न लक्षणत्व" हेतु पक्षभूत कर्म में नहीं ठहरा इस कारण तुम्हारा हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास है।

न हि सत्तामहासामान्यमेव द्रव्यमिति स्याद्वादिनां दशेनं तस्याः शुद्धद्रव्यत्वोपग-मात् । गुण्यर्ययवद्द्रव्यमित्यशुद्धद्रव्यत्तत्त्वणस्य कर्मण्यभावेषि कथं चिदेकद्रव्याभिक्तत्त्वज्ञात्वं तस्य सिद्ध्येक सर्वथा । तच कथं चित्पदार्थान्तरत्वं साधयेदिति विरुद्धसाधनाद्विरुद्धं परेः सर्वथा पदार्थां तरत्वस्य तत्र साध्यत्वात् ।

"सद्द्रव्यलक्षरा" इस सूत्र अनुसार सत्ता नामका महासामान्य ही द्रव्य है, यह स्याद्वादियों का सिद्धान्त नहीं है। उस महासत्ता को तो हमने शुद्ध द्रव्यपन करके स्वीकार किया है, अर्थात्—शुद्ध द्रव्यों का निरूपण सत्स्वरूप करके किया जाता है, अनेक शुद्ध द्रव्यों में प्रत्येक होकर वर्त रहे अनेक अस्तित्व गुणों के परसंग्रह नय द्वारा किये गये आपेक्षिक पिण्ड को महासत्ता कह दिया जाता है। अतः सूत्रकार करके कहा जाने वाला "सद्द्रव्यलक्षरा" यह शुद्ध द्रव्यों का लक्षरण समक्षा जाय जो कि

कर्यंचित् अभेद दृष्टि अनुसार शुद्ध द्रव्य की ओर लक्ष्य रखते हुये यावत् गुरा, क्रिया, अशुद्धद्रव्य, पर्याय इन सम्पूर्ण सत्पदार्थों मे चटित होजाता है।

हा गुए और पर्याय वाला द्रव्य होता है, इस अशुक्ष द्रव्य के लक्षण का कर्म मे अभाव होने पर भी कथंबित एक द्रव्य के साथ अभिन्न लक्षणपना उस कर्म के सिद्ध होजावेगा अतः सर्वथा द्रव्य के लक्षणपना नही सिद्ध होसका। वैशेशिको का द्वितीय पक्ष अनुसार सर्वथा भिन्न लक्षणपना हेतु स्वरूपासिद्ध है, और प्रथम पक्ष अनुसार कथंबित भिन्नलक्षणपना हेतु तो कर्म मे द्रव्य से कथिबत पदार्थान्तर को साध सकेगा, इस कारण इष्ट होरहे साध्य से विरुद्ध साध्य को सिद्धि कर देने से वैशेषिको का हेतु विरुद्ध हेत्बाभास है। क्योंकि दूसरे विद्वान वैशेषिको ने उस कर्म मे सभी प्रकारो से पदार्थान्तरपन यानी न्यारेपन को साध्य कर रखा है, अतः वैशेषिको का भिन्न--लक्षणत्व हेतु अने-कान्तिक, असिद्ध और विरुद्ध दोषो से युक्त है।

कर्म सर्वथा न द्रव्यात्पदार्थान्तरं कथं चित्र द्रिक्ष स्व खार वाद् खादिवदिति परमतसिद्धेः न चात्र कर्माप्रतिपद्धं येनाश्रयासिद्धिः साबनस्य । नापि सर्वथा पदार्थी तरत्वेन द्रव्यात्प्रतिपद्धं कुतिश्वत्प्रमाखात् स्याद्धादिभिः, येन धिमप्राहकप्रमाख वाधा । तस्य कथं चित्पदार्थां तरत्वेनैव प्रतिपद्भत्ततात् न चैवं सिद्धांतिवरोधः, कर्मणः पर्यायत्वेन द्रव्यात्कथं चित्पदार्थां तरत्वव्यवस्थित्र तर्रत्वव्यवस्थितं कर्त्यादिनाशत्वलच्च स्य धीव्याद्द्रव्यलच्च एक्ट्रिं द्विद्धेः । कर्मगु खसामान्यविशेषसमवायानां पर्यायलच्च सम्द्रावात् पर्यायपदार्थत्ववचनादन्यथातिप्रसक्तेः । प्रागमावादीनां विशेषखिवशेष्य-मावादीनां च पदार्थतरत्वप्रसंगात् पदार्थशेषत्वकचनायामेवेनैव पदार्थेन पर्याप्तत्वादन्येवां पदार्थशेषावस्थिते सन्नेवधारखाभावादित्युक्तप्रायं।

वैशेषिकों के अनुमान का वाधक यह अनुमान है कि कर्म (पक्ष) द्रव्य से सर्वथा न्यारा भिन्न पदार्थ नहीं है (साध्य) उस द्रव्य के लक्षण से कथं चिन् भिन्न, ग्रभिन्न होरहे लक्षण को धारने वाला होने से (हेतु) गुण, सामान्य, आदि के समान। इस अनुमान द्वारा पर-मत की यानी जैनमत की सिद्धि होजाती है। इस अनुमान में पक्ष हो रहा कर्म (किया) पदार्थ अपरिज्ञात नहीं है जिससे कि हेतु के आश्रयासिद्धि नामका दोष लग बैठता अर्थात्-बाल गोपालों तक को किया प्रसिद्ध होरही है अतः हसारा " कथं चित् भिन्नलक्षणत्व " हेतु आश्रयासिद्ध हेत्वाभास नहीं है और स्याद्धादियों करके जिस किसी भी प्रमाण द्वारा वह कर्म से सर्वथा भिन्न तस्वपने करके भी ज्ञात नहीं है जिससे कि धर्मी को ग्रहण कराने वाले प्रमाण से वाधा आती।

हाँ द्रव्यसे कथंचित् भिन्न पदार्थपने करके ही उस कर्मकी प्रतिपृत्ति होचुकी है भावार्थ -वैशे-पिक यदि हमारे हेतु में यों वाधा उठाना चाहें कि जिस प्रमाण करके वर्मी कर्म जाना जायता वह प्रमाण द्रव्य से भिन्न होरहे ही कर्म को जान पायगा ऐसी दशा मे द्रव्य से सर्वथा भिन्न पदार्थान्तर-पन के प्रमाव को साधने वाला हेतु वाधित होजायगा, हम स्याद्वादी कहते हैं कि घोड़े कादोड़ना, प्राम्न

फल का पतन होना, चक्की का भ्रमगा होना, ग्रग्निज्वाला का ऊपर जाना, जल या बायू का तिरछा बहना ये सब कियाये कियावान् पदार्थों से सर्वथा भिन्न नहीं दीख रही हैं, हा पहिले घोडा स्थिर था श्रब चलने लगगया। स्थिर चाकी पीछे भ्रमगा करने लग जाती है, यो कियाबान् द्रव्यसे किया का कथ-चित् भेद ही निर्गीत है. मर्बथा भेद नही है, इस प्रकार कहनेसे हम ग्रनेकान्त--वादियो के यहाँ काई जैन सिद्धान्त से विरोध नही आता है नयोकि किया होना एक पर्याय विशेष है, अत पर्याय होने के कारण किया को इब्य से कथ चित् पदार्थान्तरपना ब्यवस्थित है। सुवर्गा के कडे का मुवर्ग से सर्वथा भेद नही है। द्रव्य ग्रीर पर्याय का समुदाय सत् है उत्पाद व्यय ग्रीर ध्रीव्या से तदात्मक युक्त हो रहा सत् पदार्थ माना गया है। पर्याय के उत्पाद भ्रौर विनाश लक्षण है, इव्य मे ध्रुवपना भ्रोतपोत हो रहा है, भ्रत कर्म के उत्पाद, विनाश--स्वरूप लक्ष्मा का द्रव्य के लक्ष्माश होरहे बौव्य से भेद मिद्ध होरहा है। क्रिया, गूरा, सामान्य, विशेष स्रोर समवा के पर्याय का लक्षरा विद्यमान है, स्रत जैन सिद्धान्त मे परिस्पन्द ह्रप किया, सहभावी-कमभावी पर्याय स्वरूप गूरा, सहश परिशाम या परापर विवर्त-व्यापी परिशाम, स्वह्मप सामान्य, पर्याय व्यतिरेक--स्वह्मप विशेष ग्रीर प्रविष्वग्भाग सम्बन्ध-स्वह्मप समवाय इन सब के पर्याय का लक्ष्म विद्यमान है, श्रतः इनको जैन सिद्धान्त मे पर्याय पदार्थ कहा गया है, श्रन्यथा यानी--कर्म, गूण, ब्रादि को पर्याये नहीं मान कर स्वतंत्र तत्त्व (पदार्थ) माना जायगा तो ब्रति-प्रसग होजायगा । श्रापेक्षिक गुरा, श्रविभागप्रतिच्छेद, प्रतियोगित्व, अनुयोगित्व, आदि को भी न्यारे न्यारे पदार्थ होने का प्रसग आजायगा। प्रागभाव, प्राग्सता, पश्चात्- सत्ता स्रादि को और विशेष्य-विशेष्णभाव, श्राधार श्राधेयभाव, स्वरू सम्बन्ध, तादात्म्य सम्बन्ध श्रादि का भी न्यारे न्यारे पदार्थ होजाने का प्रसंग ग्रावेगा। या ग्रनन्त मूल पदाय होजाने पर भला वैशेषिको के यहाँ छह या सात पदार्थों की हो व्यवस्था कहाँ रही ?

यदि वैशेषिक यो कहै कि पदार्थों की सख्या के प्रतिपादन करने वाले "धर्मविशेषप्रसूताद् द्रव्यगुग्तकर्मसामान्यविशेषप्रस्वायाना पदार्थाना साधन्यं-वैधन्यां तत्त्वज्ञानान्निश्रेयसम्" इस किगाद ऋषि प्रग्तित सूत्र में हपने एवकार द्वारा कोई अवधारण नहीं किया है। दार्शिनिक बेचारा कहाँ तक अनेक पदार्थों को गिना सकता है ? छह, सात, नौ, सोलह, पच्चीस आदि कितने ही पदार्थ गिनाये जाय तो भी सैकडो, हजारो, पदार्थ शेष पड़े रहते हैं विद्वान जन उपरिष्ठात् उन वेशेष्य-विशेषग्रभाव आदि पदार्थों को मान ही लेते है। ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार उक्त उपलक्षण पदार्थों के शेषपन करके यदि अतिरिक्त पदार्थों की कल्पना की जायगी तब तो एक ही उपलक्षणभूत पदार्थे करके पर्याप्तवान है। यानी सभी प्रयोजन सिद्ध हो जार्थों क्योंकि पदार्थ-प्रतिपादक सूत्र में छह ही भाव पदार्थों का अवधारण नहीं है, अतः कण्ठोक्त एक या दो पदार्थों से प्रतिरिक्त शेष अनेक पदार्थों के अवस्थित हो जाने पर सभी पदार्थ समक्षाये जा सकते है। इस बात को हम " जीवाजीवास्तव " इत्यादि सूत्र का विवरण करते समय कह चुके हैं, प्रकरण अनुसार और भी कई बार ऐसा विवेचन किया जाचुका है।

सामान्यसमत्रायौ कथं पर्यायौ १ निरयत्वादिति चेक, तयोरिप गुसकर्मविशेषदद-निरयत्वोपगमात् । सदद्यपरिसामौ हि सामान्यं स्थाद्वादिनां अविष्वग्मावश्च द्रव्यपर्याययोः समवायः, सचौत्पाद-विनाशवानेव सदद्यव्यक्त्युत्पादे सादृश्योत्पाद्प्रतीतेस्तिद्ववाशे च तद्विना-शमात्रभावात् ।

कलुषित-चित्त होकर बेशेषिक पूंछते है कि तुम जैनो के यहाँ सामान्य श्रीर समवाय भला किस प्रकार पर्याय माने गये हैं ने क्यों कि तुम्हारे यहाँ उत्पाद व्यय वाली पर्याय प्रतित्य मानी गयी है किन्तु नित्य होता हुन्ना, श्रनेको मे समवेत होरहा सामान्य श्रीर नित्य सम्बन्ध माना गया समवाय तो नित्य है श्रतः ये दोनो स्वतत्र तत्त्व होने चाहिये। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि उन सामान्य श्रीर समवाय दोनों को भी गुण, कर्म, श्रीर विशेष पदार्थों के समान श्रनित्यपना स्वीकार होजाता है। श्रथवा वैशेषिकों के यहाँ श्रनित्य द्रव्यों के सम्पूर्ण गुणों श्रीर नित्य द्रव्यों के भी कितपय गुणों तथा सम्पूर्ण कर्मों को जैसे श्रनित्य माना गया है उसी प्रकार सामान्य श्रीर समवाय भी श्रनित्य मानने पड़ेगे। विशेष पदार्थ भी हप्टान्त समभ लिया जाय जब कि स्याद्वादियों के यहाँ सहश्वपिरणाम ही सामान्य माना गया है तथा द्रव्य श्रीर पर्यायों का कथचित तदात्मक श्रपृथग्भाव ही समवाय सम्बन्ध है, तब तो वह उत्पादवान् श्रीर विनाशवान् ही है क्योंकि सहश व्यक्तियों का उत्पाद होने पर साहश्य (सामान्य) की उत्पत्ति होना प्रतीत होता है श्रीर उन सहश व्यक्तियों का विनाश होने पर उस सहशपन (जाति) का पूरा विनाश होरहा देखा जाता है।

सादृश्यस्य व्यक्त्यतरेषु दर्शनाश्चित्यत्विमितिचेम्न, वैसादृश्यस्य विशेषस्य गुग्यस्य कर्मग्राश्चेत्रं नित्यत्वप्रसंगात् । नष्टं।त्पन्नव्यक्तिस्यो व्यक्त्यंतरेषु न तदेव वैसादृश्यादि दृश्यते ततान्यस्यत्र दर्शनादिति चेत्, सादृश्यादि प्रमेश किन्न भनेत् तथाप्रतीतेरविशेषात् । ततो द्रव्य-पर्याय एव किया ।

यदि वैशेषिक यो कहै कि एक व्यक्ति के नष्ट होने पर भी प्रत्य दूसरी दूसरी व्यक्तियों में सहशपना देखा जा रहा है, ग्रत साहश्यस्वरूप सामान्य भी निश्य ही होना चाहिये। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि इस प्रकार तो विसहशपन--स्वरूप विशेष पदार्थ को ग्रौर गुगा को तथा कर्म को भी नित्य होजाने का प्रसग ग्रावेगा। देखी, विलक्षण पदार्थ के नष्ट होजाने पर भी दूसरे विसहश पदार्थ विद्यमान हैं। एक काले, पोले, या खहे, मीठे, गुगा के विनश जाने पर भी ग्रन्य पृथि-वियों में काले ग्रादि गुगा विद्यमान हैं, हलन, चलन, ग्रादि कर्म भी सदा किसी न किमी के होते हो रहते है, भदः ये भी तिस्य वन बैठेगे।

यदि वैशेषिक यो कहैं कि नष्ट होरही या उत्पन्न होरही व्यक्तियों से निराली अन्य विद्यमान व्यक्तियों में वे ही तो वैसाह्य, गुएग, किया, आदि नहीं देखे जा रहे हैं, जो कि नष्ट या उत्पन्न व्यक्तियों में है किन्तु उन नष्ट या उत्पन्न व्यक्तियों में वर्त रहे वैसाह्य आदिसे दूसरे भिन्न वैसाह्य आदि का ही अन्य व्यक्तियों में दर्शन होरहा है, अतः ये अनित्य हैं, यो कहने पर तो हम जैन कहते हैं कि तब तो न्यारे न्यारे वैसाह्य आदि के समान फिर साह्य, समवाय, आदि भी निराले ही क्यों नहीं होजांयों क्योंकि तिस प्रकार न्यारे साह्य या निराले वैसाह्य आदि की प्रतीति होने का कोई अन्तर नहीं है तिस कारण सिद्ध होता है कि द्रव्य की पर्यायविशेष ही किया है, द्रव्य से निराला स्वतंत्र तस्व कोई कर्म पदार्थ नहीं है।

गुणादीनां क्रियात्वप्रमंग इति चेस्न, ततो िशेषलक्षश्वसद्भावात्। द्रव्यस्य दि देशांतरप्राप्तिहेतुः पर्यायः क्रिया न सर्वः । सर्वत्र सर्वदा कःमास्न स्यादिति चेस्न, उभयनि-भित्तापेक्षत्वात् क्रियायास्तद्भाव एव मावात् पर्यायांतरवत् । निष्कांतानि क्रियायाः निष्कि-याणि धर्माधर्माकाशानि । कुत इत्याह ।

वैशेषिक कहते है कि द्रव्य की पर्याय को यदि किया कहा जायगा तब तो गुए। या सामान्य द्र्यादि को किया होजाने का प्रसंग आजायगा। जैन सिद्धान्त अनुसार गुए। आदि भी द्रव्य के पर्याय है, आवार्य कहते है कि यह तो नहीं कहना क्यों कि उस किया से गुए। आदि भे विशेष लक्षरएों का सद्भाव पाया जाता है। द्रव्य को प्रश्न देश से अन्य देशान्तर की प्राप्त का कारए। होरहा द्रव्य की पर्याय तो किया है, द्रव्य की शेष सभी पर्याय किया नहीं हैं। यदि यहां कोई आक्षेप करे कि जब किया द्रव्य का अन्तरंग परिगाम है तो सर्व देशों में सभी कालों में द्रव्य की देशान्तर प्राप्ति जो होती रहनी चाहिये सो किस कारण में नहीं होती है बताओं आवार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि द्रव्य की किया नामक परिए। ति अन्तरंग, बहिरंग, दोनों निमित्तों की अपेक्षा रखती है जब अन्तरंग, बहिरंग, कारणों की योग्यता प्राप्त होंगी तब उसके होने पर ही तो किया की उत्पत्ति हों सकेगी जैसे कि द्रव्य की अन्य पर्यायें सर्वत्र सर्वदा नहीं होती फिरती है किन्तु नियत कारणों के अनुसार किचत्र, कदाचित्, ही होनी है। यहाँ तक यह निर्णीत कर दिया गया है कि परिस्पन्द स्वरूप किया से निष्कान्त हो रहे धर्म, अधर्म, और आकाश द्रव्य निष्क्रिय है। किस कारण से ये तीन द्रव्य कियाओं से रहित है बताओं इस प्रकार जिज्ञामा होने पर ग्रन्थकार वात्तिक द्वारा उत्तर कहते है—

निष्कियाणि च तानीति परिस्पंदविमुक्तितः।
सूत्रितं त्रिजगद्व्यापिरूपाणां स्पंदद्दानितः॥ १॥

देश से देशान्तर होना--स्वरूप परिस्पन्द से छूट जाना होने के कारण सूत्रकार ने उन धर्म, ध्रीय ध्राकाश को इस सूत्र द्वारा "निष्क्रिय" ऐसा सूचित किया है क्योंकि तीनो जगत् मे व्यापने वाले स्वरूपको धारने वाले पदार्थ के हलन, चलन, ध्रादि स्पन्द होने की हानि है, जो तीनो जगत् मे ठसाठस भर रहा है वह कहाँ जाय ? ध्रीर कहाँ से कहाँ ध्रावे ? यानी कही नहीं।

धर्माधर्मी परिस्पन्दस्य या क्रियपा निष्क्रियी सकलजगद्व्यापित्वादाकाशवत्। परिग्रामलचगया तु क्रियया मिक्रयावेव, अन्यथा वस्तुत्विविरोधात्। स्वरूपासिद्धो हेतुरिति चेम, धर्माधर्मथोः सकललोकव्यापित्वस्याग्रे समर्थनात्।

धर्म द्रव्य ग्रीर ग्रध्मं द्रव्य (पक्ष) पिर्पन्द स्वरूप किया करके रिहत होरहे निष्क्रिय हैं (साध्य) क्यों कि सम्पूर्ण जगत् मे व्याप रहे हैं (हेतु) भ्राकाश के समान (ग्रन्वयद्दण्टान्त)। हाँ ग्रपिरम्पन्द--ग्रात्मक ग्रनेक परिग्णाम स्वरूप किया करके तो वे सिहत होरहे सिक्रिय ही हैं ग्रन्यथा यानी धर्म ग्रादि में यदि ग्रपिरम्पन्द परिग्णाम स्वरूप कियाये भी नही मानी जायगी तब तो ग्रपिर-ग्णामी पदार्थों के वस्तुपन का विरोध होजायगा जैसे कि क्यर —विषाण कोई वस्तु नही है। यदि यहाँ कोई यो ग्रापेक्ष करे कि पक्ष मे निश्ची वर्त्तने से जैनो का सकल जगत्--व्यापीपना हेतु स्वरूपिसद हेत्वाभाम है, ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कह बैठना क्योंकि धर्म, ग्रधमं के सम्पूर्ण लोक मे व्याप--रहेपन का ग्रिग्रम ग्रन्थ में समर्थन कर दिया जावेगा, उताबले मत होग्रो।

# सामर्थ्यात्सिक्यो जीवपुद्गलाविति निश्चयः। जीवस्य निष्क्रियत्वे हि न कियाहेतुता तनौ ॥ २ ॥

धर्म, ग्राधमं, ग्राकाश, इन तीन द्रव्य या काल को मिला देने से चार द्रव्यों के निष्क्रियपन की सूत्र द्वारा सूचना होचुकने पर विना कहे ही श्रन्य शब्दों की सामध्य से यह निश्चय कर लिया जाता है कि जीव द्रव्य ग्रीर पुद्ल-द्रव्य कियासहित है। पुद्गल को कियासहित माननेमे प्राय किसी का विवाद नहीं है। हाँ वैशेषिक, नैयायिक, साक्य विद्वान् ग्रात्मा में किया होना नहीं मानते हैं कोई प्रक्रिया-वादी पण्डित तो किसी भी पदार्थ में किया को नहीं मानते हैं, सिनेमा में देखे जारहे चित्रों को कियाओं के ज्ञान समान सभी कियाओं के ज्ञान भ्रान्त हैं, ग्रन्य ग्रन्य प्रदेशों पर पदार्थ दूसरा, तीसरा, उपज जाता है। पूर्व प्रदेशों पर का पदार्थ वहा ही समूल-चूल नष्ट होजाता है। इस पर हम जैनों का यह कहना है कि यदि जीव को कियारहित माना जायगा तो शरीर में किया करने का हेतुपना जीव के घटित नहीं होसकेगा। भावार्थ—हाथ, पाँव, ग्राद शरीर में जीव ही किया को उपजाता है, यथार्थ बात तो य है कि हम हाथ को उठाते हैं यहा हाथ में ग्रोत पोत श्रुस रहे ग्रात्मा या ग्रात्मा के प्रदेशों को ही हम उठा रहे हैं, ग्रात्मा के उठ जाने पर उससे चिपट रहा हाथ भी उठ जाता है। बैलगाड़ी का उपरला भाग बैलों द्वारा खींचाजाता है, उससे चिपट रहे पहिये भी चिसटते जाते हैं गाड़ी पर बैठेहए मनुष्य भी लदे वारहे हैं, ग्रात्मा शरीर की हिद्दा में उलक्षरहे शास, रक्त,

(खून) चर्म ग्रादि धातु उपधातु, ग्रोर मलो में भी किया उपजाती है। जहां तक पूंछ पहुँच ज हैं, वहा पर तो घोड़ा पूंछ से ही डास को उड़ा देता है, हा इसके ग्रांतरिक्त भरीर प्रदेश पर क मच्छर के बैठ जानेपर घोड़े की सिक्तिय आत्मा वहीं चर्म में कप किया पैदा कर मक्खी को उड़ा के है। स्वयं क्रिया-रहित पदार्थ दूसरों में किया उपजाने का प्रेरक निमित्त नहीं होसकता है। ग्र ग्रपने शरीर बराबर परिमाण को धार रहे जीव के हलन, चलन, ग्रादि कियाग्रों का होना प्रत् प्रमाण से सिद्ध है।

प्रकृतेषु पंचसु द्रव्येष्वाकाशांतानां त्रयाणां निष्क्रियत्ववचने सामध्यीजजीवपुर्गः सिक्रयौ स्तितौ वेदितव्यौ ।

प्रकरण प्राप्त पाच द्रव्यों में ग्राकाश पर्यन्त तीन द्रव्यों के निष्क्रियपन का कथन करने उमास्वामी महाराज ने विना कहे ही सामर्थ्य में जीव ग्रौर पुद्गल के किया--सहितपन का जूचन दिया है, यह समक लेना चाहिये। गम्यमान पदार्थ को पुन कण्ठोक्त शब्दों द्वारा कहना व्यर्थ ग्रत्यन्त सक्षिप्त शब्दों द्वारा बहुत प्रमेय को कह देने वाले सूत्रकार महाराज का नो यह लक्ष्य रह ही चाहिये।

ननु पुद्गलाः क्रियावत्तयोपलभ्यमानाः क्रियावंत इति युक्तं, जीवम्तु न सिं यस्तस्य तथानुपलभ्यमानत्वादिति न चोद्यं, तस्य निव्क्रियत्वे शरीरे वियाहेतुत्वविशेषात ततः क्रियावानात्मान्यत्र द्रव्ये क्रियाहेतुत्वात् पुद्गलद्रव्य दित्यनुमानाज्जीवस्य क्रियावतं पह्ममान्न तस्य सिक्रयत्वमयुक्तं।

यहा किसी का प्रश्न है कि कियासहितपन करके देखे जा रहे गाडी, वायु, बादल, समुद्रज आदि पुद्गल कियावान है, यो जैनो का कहना युक्ति-पूर्ण है किन्तु जीव कियावान है, यह कहना उचित नहीं क्योंकि उस जीव की तिस प्रकार किया-सहितपने करके उपलब्धि नहीं हो रही है। आद सर्व व्यापक है, एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकता है। प्रन्थकार कहते है, कि यह कुचोद्य उठा ठीक नहीं है, कारण कि उस आतमा को किया रहित मानने पर शरीर में किया करने के हेतु होरहें का विरोध होजायना। स्वयं दरिद्र मनुष्य दूसरे को धन देकर धनी नहीं बनासकता है। स्पर्शरि आकाश दूध या पानी को उष्ण नहीं कर सकता है। तिस कारण में सिद्ध हो जाता है कि आतमा (पि कियावान है (साध्य), अन्य पुद्गलद्रव्य में किया का हेतु होने से (हेतु), पुद्गल द्रव्य के समान (अप्यहणन्त)। अर्थात्—जैसे कियावान ही पुद्गल दूसरे पुद्गल में किया को उपजा सकता है, कियाव ऐ जिन गाड़ी के उब्बों में किया कर देता है, इस प्रकार अनुमान से जीव के किया—सहित—पन उपलम्भ हाजाने के कारण उस जाव को किया—सहितपना अभोष्ट करना अयुक्त नहीं है।

कालेन व्यामचाराश्र हेतुर्गमको वेति चेश्न, कालस्य क्रियाहेतुत्वाभावात्। क्रिय निर्वर्तकत्वं क्रियाहेतुत्विमह साधनं न पुनः क्रियानिमित्रमात्रस्य तस्य काखादी सद्मावाभ वाक्ष व्यक्तिचारः । कालो हि कियापरिणामिनां स्वयं निमित्तमात्रं स्थविरगती यष्ठितत्, न पुनः कियानिर्वर्तकः पर्णादौ पवनवत् ।

यदि यहाँ कोई यो दूषण उठावे कि काल तो सम्पूर्ण गित आदि परिणितियों का कारण होरहा निष्क्रिय माना गया है अन काल करके व्यभिचार होजाने से जैनो का अन्यत्र दृष्ये किया-हेतुत्व नामका हेतु अपने मिक्रयत्व साध्य का ज्ञापक नहीं है, आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि काल को किया का प्रेरकहेतुपना नहीं है किया का प्रेरक होकर सम्पादन करा देना यहाँ '' क्रियाहेतुत्व,, साधन का अर्थ है किन्तु फिर किया का केवल उदासीन निमित्तकारणपना किया-हेतुत्व नहीं है, अत क्रियाके उस प्रेरक निमित्तपन हेतु का काल आदि में सदभाव नहीं है इस कारण व्यभिचार दोप नहीं होता है।

यो समिभये कि काल तो स्वयं स्वकीय ध्रम्यन्तर बहिरग कारण या नियत उपादान कारणो प्रमुसार किया स्वरूप परिणत होरहे पदार्थों का केवल उदासीन निमित्त है। जैसे कि ध्रित वृद्ध पुरुष को गमन करने में लीठिया थोड़ा सहारा मात्र देती है, या चाक को घुमाने में नीचे की पतली कीली साधारण सहायक है। बैठे हुये बुड्ढे को लिठिया बलात्कार से नहीं चला देती है। दण्ड करके कुम्हार के घुमाये विना विचारी स्थिर कील चाक का नहीं घुना देती है, इसी प्रकार काल किया का उदासीनिमित्त है। जैसे तिनका प्रादि में वायु प्रेरक निमित्त होरहा है उस प्रकार काल किया का स्वात ज्यवृत्ति से सम्पादक नहीं है। यद्या जीवों के साथ बंध रहा पुण्य, पाप, भी स्वयं गतिरहित होकर ग्रन्य इण्ट, ग्रनिष्ट, वस्तुमों की गति करने में सहायक होजाता है तथापि भ्रप्राप्यकारी वह निमित्त कारण भले हो रहो किन्तु प्रेरक निमित्त नहीं है।

तारों में बह रहा बिजली का प्रवाह जैसे पक्षा, ट्राम गाडी, श्रादि की गतियों का निर्वर्तक बनानेवाला है बैसा श्रहण्ट नहीं है, इसो प्रकार चुम्बक पाषाएं, भले ही लोहे का श्राकर्षएं कर उसकी चिपटा लेवे किन्तु यहाँ वहाँ गमन किये विना स्वतंत्रता-पूर्वक लोहे को ठेडा, तिरछा, ऊचा, नीचा, नहीं चला सकता है, बौइलर से निकल रही भाप स्वय गतिमान् होती हुई ऐ जिन को चलाने में प्रेरक कारएं होजाती है। सत्य बात यह है कि मत्रशक्ति, ऋद्धि, श्रातिश्व, श्रह्ण्ट, तत्र झादि पदार्थ इस किया के निमित्त कारएं भले ही होजाय किन्तु प्रेरक कारएं वे ही द्रव्य हैं जो स्वयं कियाबान् हैं हम जैन कियारहित कारएं से दूसरे में किया होजाने का निषेध नहीं करते है। श्रादिभूत कियारहित कारएं। से ही पहिलो किया उपजेगी हाँ जो प्रकृष्ट प्रेरक होकर दूसरे पदार्थ में किया को करेगा वह स्वयं कियाबान् श्रवस्य होना चाहिये। प्रकृत में जीव द्रव्य शरीर में किया का प्रेरक सम्पादक है भत वह कियाबान् श्रवस्य होना चाहिये जैसे कि पत्तो झादिक में कियाओं का सम्पादक वायु स्वयं कियाबान् है। धीवर पासकी में वैद्यं जी को लिये जा रहे हैं यहाँ वैद्यं जी में किया पासकी द्वारा होरही है, पालकी में किया को धीवर कर एहे हैं धीवरों के शरीर में कियाओं का उनकी धारमारें

कर रही हैं। उत्साह, इच्छा, वेग, पुरुषार्थ, शक्ति इन करके छाती में किया होरही घीवरों की टांगों को ढकेलती जाती है अथवा कौर लीला जाता है यानी गटक लिया जाता है, यहाँ भी कियाबान ही आश्मा अपने हाथ, जवडा, गलकाक आदि शरीर के अवयवों में किया का सम्पादक है, भले ही आश्मा की किया स्वय निष्क्रिय होरहे इच्छा, प्रयत्न, उत्साह छादि में होजाय। अत. विचारशील बिद्धानों को यहाँ अन्थकार के '' अन्यत्र द्रव्ये कियाहेतुत्वात्, इस हेतु का अन्तरतल में अवगाह कर विचार कर लेना चाहिये।

# प्रयत्नादिगुणस्तद्वात्र हेतुरिति चेन्न वै। गुणोस्ति तद्वतो भिन्नः सर्वथेति निवेदितम्।॥३॥

बैशेषिक कहते हैं कि झात्मा मे, सख्या, परिमाएा, पृथक्तव, सयोग, विभाग, बुद्धि, सुख, दु.ख, दुंख, प्रयत्न, धर्म, झधर्म, झौर भावना नामक संस्कार ये चौदह गुएा है तिन में से अयत्न झादि तीन गुएा ही शरीर में किया करने के हेतु है उन गुएगोवाला झात्मा तो शरीर में किया करने का हेतु नहीं है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो कथमपि नहीं कहना क्योंकि उस गुएगो वाले झात्मा से सर्वथा भिन्न होरहा कोई गुएा नहीं है, पूर्व प्रकरणों में हम इस बातका निर्णय कर चुके हैं। झर्थाच्-गुएगों से गुएए भिन्न नहीं है, जब झात्मा के गुएए शरीर में किया के सम्पादक है तो उनसे झिन्न होरहा झात्मा भी किया का हेतु बन बैठा।

नात्मा शरीरादी क्रियाहेतुनिगु सस्यापि मुक्तस्य तद्धेतुत्वप्रसंगात् ततोऽसिद्धो हेतुः प्रयत्नो धर्मोऽधर्मश्चात्मनो गुस्रो हि तन्वामन्यत्र वा द्रव्ये क्रियाहेतुरिति परेषामाश्यो न युक्तः, प्रयत्नस्य गुस्रत्वासिद्धेः, वीर्यान्तरायच्चयोपशमादिकारस्यापादितो ह्यात्मप्रदेशपरिस्पंदः प्रयत्नो नः क्रियैवेति स्याद्धादिमिनिवेदनात्। तथा धर्माधर्मयोरिप पुद्गलपरिस्पामत्वसमर्थनाबात्मगुस्रत्वे।

इस कारिका का विवरण यो है वैशेषिको का यह अभिप्राय है कि शरीर आदि में किया का कारण आत्मा नहीं है किन्तु गुरण है यदि शरीर में किया का कारण आत्मा को माना जायणा तो गुणों से रहित मुक्त आत्मा को भी उस किया के हेतुपन का प्रसग होजावेगा, तिस कारण जैनों का हेतु स्वरूपासिद्ध है ''आत्मा कियावान् अन्यत्र द्वय्ये कियाहेतुत्वात्" यह हेतु पक्ष में नहीं वर्तता है। हाँ प्रयत्न, धर्म, और अधर्म ये आत्मा के तीन गुण ही शरीर में अथवा अन्य वस्त्र, भूषण, ठेला. सूक्ष्म शरीर आदि द्वय्यों में किया के हेतु है। इस प्रकार दूसरे वैशेषिकों का यह आश्मय है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह उनका अभिप्राय समुचित नहीं है क्यों कि प्रयत्न को गुणपना असिद्ध हैं, वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम, इच्छा, आदि कारणों, करके सम्पादित किया गया आत्मा के प्रदेशों का परिस्पन्द

होजाना ही प्रयत्न है वही हमारे यहां प्रयत्न भारमा की किया मानी गयी है, इस प्रकार स्याद्वादी विद्वानों करके निवेदन कर दिया गया है। श्रर्थात्- भ्रात्मा का प्रयत्न ही श्राहमा की किया है जो कि भ्रात्मा की पर्याय भ्रात्मस्वरूप ही है यदि कोई धनिक घोडागाडी में बैठा (लदा) जा रहा है यद्यपि परिन. मत्त से उस धनिक या रोगी की भ्रात्माश्रों में किया होरही है किन्तु यह उनका प्रयत्न नहीं है, भ्रतएव प्रयत्न-स्वरूप किया से युक्त होरहे भ्रात्मा को शरीर भ्रथवा भ्रन्य द्वयों में किया का हेतुपना कहा गया है तथा दूसरे तीसरे कारण माने गये धर्म, भ्रधमं, भी पुद्गल द्रव्य के पर्याय है, इस बात का हम प्रथम श्रष्ट्याय में समर्थन कर चुके है, भ्रत ये धर्म श्रधमं श्रात्मा के गुण नहीं है, ऐसी दशा में वैशेषिकों का श्राक्षेप सफल नहीं होसका।

समप्यसी प्रयत्नादिराहमगुणः सर्वथात्मनो भिक्तो न प्रमाणसिद्धोस्तीति निवेदनात् कथंनित्तद्भिन्नस्तु स तत्र क्रियाहेतुरित्यात्मंव तद्धंतुरुक्तः स्यात् । तथा च कथमसिद्धो हेतुः ?

" अस्तुतोप न्याय " मे उन प्रयत्न श्रादि को श्रात्मा का गुएा भी मान लिया जाय तो भी वे प्रयत्न धर्म, श्रीर ग्रधमं ये ग्रात्मा से सर्वथा भिन्न होरहे तो प्रमाएतों से सिद्ध नहीं है, श्रात्मा से कथि चत् ग्राभिन्न हो रहे ही प्रयत्न या भावपुण्य, एव भावपाप होसकते है, इसका हम निवेदन कर चुके है। उस ग्रात्मा से कथं चित् ग्राभिन्न होरहे प्रयत्न ग्रादिक उन गरीर या ग्रन्य द्रव्य मे किया के कारएा है, यो कहने पर तो वह ग्रात्मा ही उस किया का कारएा है, यो कह दिया गया समका जाता है। ग्राभिद पक्ष के श्रनुमार एक की बात दूसरे कथि चत्र ग्राभिन्न से भी लागू होजाती है। ग्रीर तिस प्रकार ग्रात्मा को शरीर ग्रादि की किया का काररणपना सध जाने पर हम जैनों का 'द्रव्ये कियाहेतुत्व " यह हेतु भला ग्रसिद्ध हेत्वाभास कैसे होसकता है ? ग्रर्थान्-नहीं।

कियाहेतुगुणत्व।द्वा लोष्ठवत्सिकयः पुमान्। धर्मद्रव्येण चेदस्य व्यभिचारः परश्रुतौ ॥ ४॥ न तस्य परणाहेतुगुणयोगित्वहानितः। निमित्तमात्रहेतुत्वात्स्वयं गतिविवर्तिनाम्॥ ५॥

अथवा आत्मा को किया—सहित सिद्ध करने का दूसरा अनुमान यो समिभिये कि आत्मा (पक्ष ) सिक्य है (साध्य ) किया के हेतु होरहे गुगों को थारने वाला होने से (हेतु) डेल के समान (अन्वय क्टिंग्नत)। यदि यहां कोई वैशेषिक पण्डित दूसरे विद्वान् जैनों के शास्त्रों की सम्मित अनु-सार अर्भद्रव्य करके इस हेतु का व्यभिचार उठावे कि जीव, पुद्लों की गति का कारण धर्म द्रव्य है या गति के हेतु होरहे "गति-हेतुत्व" नामक गुगा को धारने वाला धर्म द्रव्य है किन्तु वह सिक्य नहीं माना गया है, अभी इसी सूत्र मे धर्म द्रव्य को कियारहित साधा जा रहा है। ग्रेन्थकार कहते हैं वि यह दोष उठाना ठीक नहीं क्योंकि उस धर्म द्रव्य को किया की प्रेरणा करनेवाला हेतुभूत गुण वे योगीपन की हानि है। ग्रथीत्-किया का प्रेरक कारण धर्म द्रव्य नहीं है, हा स्वयं गति—स्वरूप परि णमन कर रहे जीव पुद्लों की गति--किया का केवल सामान्य रूप से निमित्त कारण धर्म द्रव्य है, हेर् के शरीर मे प्रेरकपना घुसा हुआ है, अत व्यभिचार दोष नहीं आता है।

क्रियाहेतुगुणत्वस्य हेतोः क्रियावन्ते साध्ये गगनेनानेकांत इत्ययुक्तं, तस्य क्रियाहेतुगुणायोगात्। वायुसंयोगः क्रियाहेतुरिति चेन्न, तस्य क्रियावित तृणादी क्रियाहेतुरिवेन दर्शनात्। निष्किये व्योमादी तथात्वेनाप्रतीतेः। न च य एव तृणादी वायुसंयोगः स एवा-काशेहित, प्रतिसंयोगि—सयोगस्य भेदात् वायुसंयोगसामान्यं तु न क्रिचदिषे क्रियाकारणं, मंदतमवेगवायुसंयोगे सस्यिप पादपादी क्रियानुपलब्धेः।

वैशेषिक जन व्यभिचार दोष उठाने के लिये पुन प्रपनी घर-मानी प्रिक्रिया अनुसार चेष्टा करते है कि किया के हेतुभूत गुण से सहितपन हेतु का कियासहितपन साध्य करनेपर आकाश करने व्यभिचार होजायगा। प्राचार्य कहते हैं कि यह कहना अयुक्त है क्योंकि उस आकाश के कियाके हेतुभूत होरहे गुण का योग नहीं है। यदि वैशेषिक यो कहैं कि आकाश और वायुका, सयोग नामका गुण किया का हेतु होरहा आकाश में विद्यमान है जैसे तृणवायुसयोग तृण में किया को कर देता है। सयोग दो आदि द्रव्यों में ठहरता है, चल रही वायु में जो ही संयोग है वही सयोग वहां के आकाश में विद्यमान है। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि वह वायु सयोग तो कियावान् माने गये तिनके, पत्ता, शाखा, आदि में किया करने के हेतुपने करके देखा गया है, कियारहित आकाश आदि में तिस प्रकार किया के हेतुपने करके उस वायुसयोग की प्रतीति नहीं होती है।

दूसरी बात यह है कि जो ही वायु-संयोग तृगा आदि में क्रिया का हेतु है वही वायु-सयोग तो आकाशमें नहीं है, कारण कि प्रत्येक सयोगी द्रव्य की अपेक्षा संयोग भिन्न भिन्न है, घट औं पट का सयोग होजाने पर घट का सयोग गुगा न्यारा है और पट का संयोग न्यारा है, दो द्रव्यों क एक गुगा साभे का नहीं होसकता है, अलीक है। हाँ सामान्य होने से दो गुगो को एक गुगा मले हं व्यवहार में कह दिया जाय, वैशेषिकों ने भी दो, तीन, आदि पदार्थों में प्रत्येक में न्यारी न्यारी दिस्व त्रिंग, संख्या का समवाय सम्बन्ध से वर्तना स्वीकार किया है। पर्वत में अग्नि संयोगसम्बन्ध से रहतं है, यहाँ प्रतियोगिता सम्बन्ध से अग्नि में सयोग रहता है और अनुयोगिता सम्बन्ध से पर्वत में संयोग रहता माना गया है, वस्तुतः ये सयोग दो होने चाहिये, अतः दो संयोगियों की अपेक्षा बायु सयोग उन् में न्यारा न्यारा है।

हाँ सामान्य रूप ने मात्र वायुसंयोग तो किसी भी द्रव्य में क्रिया का कारण नहीं माना गया है, देखिये ग्रतीव मन्द वेगवाले वायु का सयोग होने पर भी कदाचित् दृक्ष ग्रादि में क्रिया नहीं देखी जाती है ग्रथात्—जीवनोपयोगी वायु सदा बहती ही रहती है कभी श्रद्धरात्रि के समय या वर्षा की ग्रादि में ग्रथवा भ्रन्य ग्रवसरों पर भी सवंया मन्द वायु चलती है, तब वृक्ष, दोपक, ग्रादि पदार्थों में भी किया देखने में नहीं ग्राती है, पुष्ट भीत या इढ थम्भों को तो तीन्न वेग बाले वायु का संयोग भी हिला, बुला, नहीं सकता है, भ्रतः भ्राकाश करके "क्रिया-हेतु गुगात्व" हेतु का व्यभिचार दोष नहीं ग्राता है।

स्यानमतं, न क्रियावानातमा सर्वगतत्वादाकाश्चवदित्यनुमानवाधितः क्रियावान् पुरुष इति पद्यः, कालात्ययापदिष्टरच हेतुरिति । तदसत्, पुरुषस्य सर्वगतत्वासिद्धेः । सर्व-गतः पुरुषो द्रव्यत्वे सत्यमूर्तत्वाद्गगनवदिति चेन्न, परेषां कालद्रव्येण व्यभिचारात् साधनस्य । कालस्य पद्मीकरणाददोष इति चेन्न, पद्मस्यानुमानागमवाधानुषङ्गात् ।

वैशेषिको का यो मन्तस्य भी होय कि आत्मा (पक्ष ) क्रियावान् नही है (साध्य ) सर्वत्र स्थापक होने से (हेतु ) आकाश के समान (ह्न्स्टान्त )। इस अनुमान से तुम जैनो का "आत्मा क्रियावान् है "यह पक्ष वाबित होजाता है और "क्रियाहेतु-गुएात्वहेतु " कालात्ययापदिष्ट (वाधित हेत्वाभास ) होजाता है। आचार्य कहते हैं कि यह उनका कहना असत्य है प्रशसनीय नही है क्यों कि पुरुष के सर्वस्थापकपन की सिद्धि नही होसकी है अर्थात् सभी आत्माये अपने अपने गृहीतशरीर बरावर मध्यम परिमाणावाले है। मुक्त आत्मार्थे चरम शरीर से किंचित् न्यून लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई, को धार रही हैं केवल लोकपूरण अवस्थामे आत्मा तीन लोकमे स्थाप जाती है। यदि वैशेषिक आत्मा को स्थापक सिद्ध करने के लिये यो अनुमान उठावें कि आत्मा (पक्ष ) सर्वत्र फैल रहा स्थापक है (साध्य ) द्रष्य होते हुये अमूर्त होने से (हेतु ) आकाश के समान (ह्ष्टान्त )।

यहाँ रूप भ्रादि गुणो या क्रिया, सामान्य, भ्रादि मे व्यभिचार की निवृत्ति के लिये द्रव्यपन विशेषण देना भ्रोर पृथिवी भ्रादि मे व्यभिचार के निवारणार्थ भ्रमूर्सत्व कहना सार्थक है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह भ्रमुमान तो ठीक नही। क्यों कि दूसरे विद्वान् जैनो के यहाँ स्वीकार किये गये काल द्रव्य करके तुम्हारे हेतुका व्यभिचार दोष भ्राता है। भावार्थ--वादी, प्रतिवादी, दोनोको हेतु भ्रभीष्ट होना चाहिये भ्रन्यथा वह साध्य कोटि मे धर दिया जाता है। सवारी का घोडा वह होना चाहिये जो स्वय चलता हुमा भश्वववार को भी भ्रभीष्ट स्थान पर ले पहुँचे किन्तु जो घोडी का निर्वल बच्चा (बछेडा) स्वयं सिर पर धरना पडे वह गमक (ले जाने वाला वाहन) नहीं होसकता है। देखो काल बेचारा द्रव्य है भौर भ्रमूर्त भी है किन्तु सर्वगत नहीं है। यदि वेशेषिक यों कहें कि काल को भी हम पक्ष कोटि में कर लेंगे, वह भी ब्यापक द्रव्य है, भ्रतः कोई दोष नही श्राता है। भ्राचार्य कहते हैं

कि यह ढंग तो ठीक नही। व्यभिचार स्थल को पक्षकोटि में डालने का विचार रखना अच्छा नहीं काल को सर्वगत मानने पर तुम्हारे पक्ष की अनुमानप्रमाण और आगमप्रमाण में वाधा आजाने प्रसंग आता है।

तथाहि—कालोऽपर्वगतो नानाद्रव्यस्वात्-पुद्रलविद् यनुमानं पक्षस्य वाधकं।
चात्रासिद्धो हेतु : तस्य नानाद्रव्यस्वेन स्याद्वादिनां सिद्धस्वात्। नानाद्रव्यं कालः प्रस्
काशप्रदेश युगपद्वयवहारकालभेदान्यथानुपपत्तेः। प्रत्याकःशप्रदेशं भिन्नो व्यवहारकालः स
स्कुरुत्वेत्राकाशलंकाकाशदेशयोदिंवसादिभेदान्यथानुपपत्तेः। तत्र दिवसादिभेदः पुनः कि
विशेषभेदात् नीमित्तकानां लोकिकानां च सुप्रसिद्ध एव। स च व्यवहारकालभेदो गी
पर्गभ्यपगम्यमानो मुख्यकालद्रव्यमंतरेश नोपपद्यते। यथा मुख्यसन्त्रमंतरेश कचिदुपच
सन्वमिति । प्रतिलोकाकाशप्रदेशं कालद्रव्यभेदसिद्धस्तरसापनस्यानवद्यस्वात् श्रन्यथाः
पन्नत्वसिद्धेः।

इसी वात को स्पष्ट कह कर यो दिखलाया जाता है कि काल द्रव्य (पक्ष) अव्याप (साध्य) अनेक द्रव्य होने से (हेतु) पुद्गल के समान (हण्टान्त)। यह निर्दोष अनुमान तुर पक्ष का वाधक है, इस अनुमान में पड़ा हुआ हेतु असिद्ध नहीं है क्योंकि उस काल की नाना द्रव्य करके स्याद्वादियों के यहा सिद्ध कर दिया है। और भी लीजिये कि काल (पक्ष) अनेक द्रव्य (साध्य) आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक ही समय में भिन्न भिन्न व्यवहार कालों की अन्यथा य कालको नाना द्रव्य माने विना, सिद्धि नहीं होपाती है। इस अनुमान का हेतु भी असिद्ध नहीं है, दे व्यवहार काल (पक्ष) प्रत्येक आकाश के प्रदेशों पर भिन्न भिन्न वर्त रहा है (साध्य) क्योंकि ही समय उत्तर प्रान्तवर्त्ती कुरुक्षेत्र सम्बन्धी आकाश और दक्षिण प्रान्तवर्त्ती तका सम्बन्धी आ प्रदेशा में दिवस आदिका भेद अन्यथा यानी भिन्न भिन्न व्यवहार कालको माने विना नहीं वन पात

यह भी हेतु असिद्ध नहीं है क्योंकि उन कुरुक्षत्र, लका आदि देशों में फिर दिवस आदि भेद तो कियाविशेषों के भेद से होरहा निमित्तशास्त्रज्ञाता, ज्योतिषी पण्डित और लौकिक पुरुष यहाँ बहुत अच्छा प्रसिद्ध ही है अर्थात्—सूर्यके उदय और अस्त की अपेक्षा लंका और कुरुक्षेत्र स्वल्प अन्तर पड जाना है। शीत और उष्णता में भी अन्तर है, आस्र आदि फलों का आगे पीछे प इत्यादि कियाये भी विशेषताओं को लिये हुये हैं। यो क्रियाविशेषों के अनुसार दिवस आदि भेद न्यारे न्यारे स्थलों पर दिवस आदि भेदों करके उन व्यवहार कालों का भेद तथा व्यवहार काल भेद से काल को नाना द्रव्यपन साथ दिया जाता है।

भिन्न, भिन्न, व्यवहार काल तो वैशेषिक, मीमासक, ग्रादि सबको मानने पडते है ग्रीर दूसरे विद्वानो करके गौगा होकर स्वीकार कर लिया भिन्न भिन्न व्यवहार काल तो मुख्य काल-द्व विना नहीं वन सकता है। जैसे कि वैशेषिकों के यहा पर द्रव्य, गुगा, कर्म में मुख्य सत्ताकों माने विना कहीं सामान्य, विशेष, ग्रादि में उपचरित (गौगा) सत्ता नहीं बन पाती है इस कारण लोका-काश ने प्रत्येक प्रदेश पर भिन्न भिन्न काल द्रव्य की सिद्धि होजाती है क्यों कि अन्यथानुपपत्ति की सिद्धि होजाने से काल के उस नाना द्रव्यपन को साधने वाला हेतु निर्दोष है। नाना द्रव्यपनसे पुनः काल का भ्रव्यापकपना सध जाता है। अन भ्रात्मा को व्यापकपना साधने में दिया गया वैशेषिकों का 'द्रव्य होते हुये समूर्तपना " हेनु काल द्रव्य करके व्यभिचारी है। स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष से भी आत्मा का अपने भ्रापेर-परिमाण वाले का ही प्रमुभव होरहा है।

### कालस्यासर्वगतत्वेऽनिष्टानुपंगपरिजिहीर्षया प्राहः

काल को भ्रव्यापक द्रव्य मानने पर भ्रनिष्ट का प्रसग होजायगा, यो वैशेषिको के भ्रभिप्राय के परिहार करने की इच्छा करके प्रत्थकार भ्रगली वार्तिक को मुन्दर कह रहे हैं।

# कालोऽसर्वगतत्वेन क्रियावान्नानुषज्यते । सर्वदा जगदेकैकदेशस्यत्वात् पृथक् पृथक् ॥ ६ ॥

करणाद मत-श्रनुयायी कहते हैं, कि काल को यदि असर्वगत द्रव्य माना जायगा तब तो इस हेतु करके परमागा मन, डेल, गोली श्रादि के ममान काल को भी क्रियावान् बनने का प्रसग ग्रा जा-वेगा किन्तु हम गौर जैनभी कालको क्रिया-रहित मानते हैं ग्राचार्य कहते है कि यह प्रसंग नहीं ग्रापाता है क्योंकि सदा लोक के एक एक प्रदेश पर पृथक् पृपक् होकर कालागु स्थित होरहे हैं। बात यह है कि कालागुग्रो के ग्रातिरिक्त मुमेरु पवत, ध्रुवतारा, मनुष्य लोक से बाहर के सूर्य चन्द्र विमान, श्रन्य भी विने, भवन, कुल-पर्वत, ग्रादिक श्रव्यापक पदार्थ जहाँ के तहाँ नियत होरहे स्थित है, हलन, चलन, नहीं करते हैं। उसी प्रकार ग्रसम्यात कालागुग्रे भी ग्रनादि काल में ग्रनत काल तक ग्रपने ग्रपने नियत स्थानो पर ग्रहिग होकर व्यवस्थित है, उन में क्रिया होने का ग्रन्तरंग कारण सर्वथा नहीं है। कोई वेगगुक्त पदार्थ कालागुग्रो में ग्राधात भी करें तो वह ग्रमूतं कालागुग्रो में ग्राधात होकर परली ग्रोर निकल जायगा, जैसे से कि स्वच्छ काच चलाया, फिराया, गया फैल रहो भूप को हिला, हुला, नहीं सकता है, धूप वहां की वहां ही रहती है, काच से उसका व्याघात या देशान्तर कर देना नहीं हो पाता है।

क्रियावान् कालोऽसर्वगतद्रव्यत्वात् पुद्गलविद्यिनिष्टानुषजनमयुक्तं, सर्वदा लंका-कार्शकंकप्रदेशस्थरवेन पृथक्-पृथक् कालाख्नां प्रसाधनात् । तं हि प्रस्थाकाशप्रदेश प्रतिनिषत-स्वभावस्थितयोऽभ्युपगन्तव्याः परीक्षकंरन्यथा व्वहारकालभेदप्रतिनियतस्वमावस्थित्यनुप्यक्तेः कदाचित्तत्पराष्ट्रिष्ठसंगात् । वैशेषिक अनिष्ट प्रसंग को उठा रहे हैं कि काल द्रव्य (पक्ष) कियावान् हो जाना चाहिये (साध्य) अव्यापक द्रव्य होने से (हेतु) पुद्गल के समान (इष्टात)। ग्रन्थकार कहते है कि यह हम तुम दोनो को अनिष्ट हो रहे काल के किया-सहित पन का प्रसग उठाना अनुचित है क्योंकि सदा लोका-काश के एक एक प्रदेश पर स्थित हो रहेपन करके पृथक्-पृथक् कालाखु द्रव्यों की अच्छी सिद्धि कर दी गयी है। वे कालाखुये आकाश के प्रदेश पर अपने प्रतिनियत स्वभावों करके स्थित हो रही परोक्षक विद्वानों करके अवश्य स्वीकार करनी पड़ती हैं, ग्रन्थथा यानी-प्रत्येक प्रदेश पर प्रत्येक कालाखु के नहीं मानने पर तो प्रतिनियत स्वभावों को लिये हुये व्यवहार काल के भेदों की स्थित नहीं बन पाती है। यो तो कभी कभी उन व्यवहार काल के विशेषों की परावृत्ति हो जाने का प्रसग हो जायगा किन्तु परावृत्ति (रहोबदल) होती नहीं है, ग्रत. कालाखुओं को किया-रहित और प्रत्येक प्रदेश पर नियत मान लेना उचित है।

अणुपरिमाणानि च तानि कालद्रव्याणि स्कंधाकारत्वेन कार्यानुमितिप्रतीयमानस्य कार्यस्य प्रत्याकाशप्रदेशं सकृद्द्रव्यवहारकालभेदलक्षणस्याग्रुनापि कालद्रव्येण कर्तुं शक्यत्वात् । एतेन सर्वगतः काल इति पक्षस्यागमवाधोपद्शिता . कथं ? "लोयायासपएसे एक्केक्के जे ठिया हु एक्केका । स्यणाणं सार्ती इव ते कालाण् ग्रुणेयव्वा" इत्यागमस्यावधितस्य सिद्धेः । अत एव द्रव्यत्वे सत्यमूर्वत्वादिति हेतुः कालात्ययापदिष्टः कालोऽसर्वगत एव व्यवतिष्ठते । तथा चात्मनः परममहत्वे साच्येऽस्येव हेतोः कालेन व्यमिचारः सिद्ध्यतीति नातस्तित्यद्विर्येन क्रिया-वानात्मा क्रियाहेतुगुख्यत्वाक्लोष्ठविद्यनुमानमनवद्यं न भवेत् । पक्षस्यानुमानवाधनानवताराद्धे-तोश्च कालात्ययापदिष्टत्वामावादिति सक्तमाकाशान्तानां निष्क्रियत्वं तद्वचनेन सामर्थ्याज्जीव-पुष्कालाः । सिक्रयत्वप्रतिपादनं च कालस्य वच्यमाणस्य निष्क्रयत्वात् ।

वे काल द्रव्य अगु परिमाण वाले है क्यों कि स्कन्ध आकारपने करके कार्य अनुमिति द्वारा प्रतीत किया जा रहा जो प्रत्येक आकाश के प्रदेश पर पुगपत् व्यवहार काल के अनेक भेद-स्वरूप कार्य है वह अगु-स्वरूप भी काल द्रव्य करके किया जा सकता है। इस कार्यके लिये व्यापक काल या लम्बे कोड़े काल द्रव्य की आवश्यकता नहीं है।

इस उक्त कथन करके वैशेषिकों के काल सर्वगत है, इस पक्ष की आगमप्रमाणसे आ रही बाधा दिखलाई जा चुकी है। अनुमान प्रमाण से तो वैशेषिकों के पक्ष की बाधा हो ही चुकी।

श्चागम प्रमाशा से बाधा किस प्रकार ग्राती है ? उसको यो सुनो । प्राचीन किस। सिद्धान्त ग्रन्थ की गाथा है श्वी नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती ने भी द्रव्य-संग्रह ग्रन्थ में उल्लेख किया है "लोका-काश के एक एक प्रदेश पर एक एक होकर जो रत्नो की राशि के समान स्थित हो रही हैं वे कालाणुये समझ सेनी चाहिये। इस ग्रवाधित हो रहे ग्रागम की सिद्धि है।

यों काल को भी पक्ष कोटि मे डालकर व्यापक सिद्ध कर रहे वैशेषिकों के पक्ष की मनुमान से वाचा दिखला दी जा चुकी थी, ग्रंब ग्रागम से भी उस पक्ष की वाद्या को प्रसिद्ध कर दिया है।

इसी कारण से काल को पक्ष कोटि से डालकर "द्रव्य होते हुये धर्मू तपन " यह हेतु वाधित हेत्वाभास हो जाता है क्योंकि काल द्रव्य प्रव्यापक ही व्यवस्थित हो रहा है धौर तैसा होनेपर आत्मा को परम महापरिणाम वाला (सर्वव्यापक) साध्य करने पर इस 'द्रव्यत्वे सस्यमूर्तत्व' हेतु का काल द्रव्य करके व्यभिचार सिद्ध हो जाता है, इस कारण इस द्रव्यत्वे सित अमूर्तत्वहेतु से आत्मा के उस सर्वगत-पने की सिद्धि नहीं हो पाती है जिससे कि हम स्याद्धादियों का ''आत्मा कियावान है कियाके हेतु-भूत गुणों का धारने वाला होने से डेल के समान" यह अनुमान निर्दोष नहीं होता।

भर्थात्—जैनियों का भनुमान निर्दोष है क्यों कि हमारे पक्ष के ऊपर भनुमान प्रमाणों द्वारा वाधामों का भवतार नहीं है भीर इसी ही कारण हमारा हेतु कालात्ययापिदष्ट नहीं है। भतः सूत्रकार ने यह बहुत भ्रच्छा कहा या कि भाकाश पर्यन्त द्रव्यों के क्रिया-रहितपन है तथा उस कथन करके परिशेष न्याय द्वारा विना कहे ही भ्रन्य उक्त शब्दों की सामर्थ्य से जीव भीर पुद्गल द्रव्यों का कियासहितपना समभा दिया गया है भीर भविष्य ग्रन्थ में कहे जानेवाले काल द्रव्य को क्रिया-रहित पना भी निर्णीत कर दिया है जो कि सूत्रकार के भ्रभिप्राय के भ्रनुसार यह छटवां वाक्तिक और उसका विवरण काल के निष्क्रयपन का प्रतिपादन कर रहा है।

नन्वेवं निः कियत्वेषि धर्मादीनां व्यवस्थिते । न स्युः स्वयमभिन्नेता जन्मस्थानव्ययिक्तयाः ॥७॥ तथोत्पादव्ययभ्रोव्ययुक्तं सदिति लक्षणं । तत्र न स्यात्ततो नेषां द्रव्यत्वं वस्तुतापि च ॥ = ॥ इत्यपास्तं परिस्पंदिकयायाः प्रतिषेधनात् । उत्पादादिकियासिद्धेरन्यथा सत्त्वद्दानितः ॥ ६ ॥ परिस्पंदिकयाम् ला नचोत्पादादयः कियाः । सर्वत्र गुणभेदानामुत्पादादिविरोधतः ॥ १० ॥ स्वपरप्रत्ययौ जन्मव्ययौ यदि गुणादिषु । स्थितस्य किं न धर्मादिद्रव्येष्वेषस्रुपेषते ॥ ११ ॥ श्रव यहां किन्ही दूसरे ही विद्वानों का प्रश्न है कि इस प्रकार प्रमाणों द्वारा धर्म श्रादि द्वियों के किया- रहितपन की भी व्यवस्था होचुकने पर फिर स्वय जैनों को श्रभीष्ट हो रही उत्पत्ति, स्थित, श्रीर व्यय स्वरूप कियाय उनमें नहीं हो सकेगी श्रीर ऐसी दशा में सूत्रकार द्वारा किया गया तिस प्रकार उत्पाद, व्यय, ध्रीव्यों से युक्त पदार्थ सत् है, यह द्वव्य का लक्षण उन धर्म श्रादिकों में घटित नहीं होसकेगा. तिस कारण इन धर्म श्रादिकों का द्रव्यपना श्रीर वस्तुपना भी नहीं बन पाता है, श्रथीत्— धर्म श्रादिकों में जब कोई किया नहीं पायी जाती है तो उत्पाद, व्यय, ध्रीव्य कृप किया श्रो के भी श्रभाव हो जाने पर धर्म श्रादिक न तो द्रव्य श्रीर न वस्तु सघ सकेगे, खर-विषाण के समान श्रसत् हो जायगे।

स्राचार्यं कहते हैं कि यह शकाकार का कहना यो निराकृत हों जाता है, कि सूत्रकार ने "निष्क्रियािंग च "इस सूत्र द्वारा हलन, चलन कम्प स्रादि परिस्पन्द-स्वरूप किया का धर्म स्रादिक द्वव्यों में प्रतिषेध किया है. शुद्ध धात्वर्थ-स्वरूप या स्रपरिस्पन्द-स्रात्मक उत्पाद स्रादि कियाये तो उनमें शिद्ध है, स्रग्यथा धर्म स्रादिकों के सत्पने की ही हानि हो जायगी। उत्पाद, व्यय, स्रादिक कियायें परिस्पन्द-स्वरूप किया को मूल कारण मान कर नहीं होती है। यदि हलन चलन, स्रादि किया की भित्त पर उत्पाद, व्यय, धाँव्य माने जायगे तो गुणों के रूप पीत स्रादि भेद प्रभेदों के उत्पाद स्रादि होनेका विरोध हो जायगा। भावार्थ—वैशेषिकों ने द्रव्यों में ही उत्क्षेपण स्रादि परिस्पन्द स्वरूप कियाये मानी है। "गुणादिनिर्गुणिक्रय "गुणों में क्रियाये नहीं रहतों है, ऐसी दशा में क्रिया-रहित गुणों में तुम्हारे विचार स्रनुसार उपजना, नशना, ठहरना, बढना, घटना. स्रादि कियायें नहीं हो सकेगी।

यदि श्राप गुरा श्रादिकों में स्व श्रोर पर को काररा मान कर होरहे उत्पाद, ब्यय श्रीर स्थित को मानेंगे तो इसी प्रकार घर्म श्रादि द्रव्यों में उत्पाद, ब्यय, स्थितियों को क्यों नहीं स्वीकार करिलया जाता है। भावार्थ—परिस्पन्द किया के बिना जैसे गुरा श्रादिकों में श्रनेक प्रपरिस्पन्द-श्रात्मक कियाये होरही है, ज्ञान उपजता है, घटता है, बढ़ता है, मुख ठहर रहा है, भावना हुढ होरही है श्रादि उसी प्रकार परिस्पन्द के बिना भी धर्म श्रादि द्रव्यों में उत्पाद श्रादि कियाये सध जाती है। शुद्ध परमात्माये, श्राकाशद्भव्य, कालागुये, धर्म, श्रधमं, इन द्रव्यों में हलन, चलन श्रादि के बिना श्रनेक ग्रपिर्पन्द कियाये होरही है, पट्स्थान-पतित हानि बृद्धियों के श्रनुसार अन्तरग, बहिरग कारण-वश्र श्रनेक उत्पाद, ब्यय, धौच्य होते रहते हैं। श्रत इनमें वस्तुपना, द्रव्यपना, बाल बाल रक्षित होरहा श्रश्रण है।

गतिस्थित्यवगाहानां परत्र न निवंधनं। धर्मादोनि कियाश्चन्यस्वभावत्वात्खपुष्णवत्॥ १२॥

# क्रियावस्वयसंगो वा तेषां वायुषरां बुवत् । इत्यचोद्यं बलाधानमात्रत्वाद्गमनादिषु ॥ १३ ॥ धर्मादीनां स्वशक्त्येव गत्यादिपरिणामिनां । यथेन्द्रियं बलाधानमात्रं विषयसंनिधौ ॥ १ ४ ॥

किसी विद्वान् का आचार्यों के ऊपर ग्राक्षेप है, कि धर्म ग्रादिक तीन द्रव्य (पक्ष ) दूसरे द्रव्यों मे गित स्थिति, भौर अवगाह के कारण नहीं होसकते है, (साध्य ) क्रियारहितपना स्वभाव होने से (हेतु) भाकाश के फूल समान (दृष्टान्त )। यदि धर्म, ग्रधमं भौर ग्राकाश को यथाक्रम से गित, स्थिति, भौर अवगाह देना इनका कारण माना जायगा तो वायु, पर्वत, भौर जल के समान उन धर्म ग्रादिकों के क्रिया--सहितपन का प्रसग होजावेगा ग्रधीन्—वायु क्रियामहित हो रही ही तृण ग्रादिकों की गित का निबन्ध है, पर्वत क्रिया करने की सामध्यं को धार रहा हो पक्षी, पशु, ग्रादि की स्थिति का ग्रवलम्ब होरहा है। जल भी स्वय क्रियाव।न् होरहा मछली, डेल, ग्रादि के ग्रवगाह का हेतु होरहा है। इसी प्रकार धर्म ग्रादिक भी क्रियावान् होजायगे।

ग्रन्थकार कहते हैं कि यह चोद्य उठाना ठोक नहीं है। वयों कि ग्रपनी शक्ति करके गित ग्रादि स्वरूप परिएात हो रहे पदार्थों के गमन, स्थिति, ग्रादि में धर्म ग्रादि द्रव्यों को केवल बलाधायक-पना है, जिस प्रकार कि रूप रस, ग्रादि विषयों के सिन्नधान हाने पर चक्षु ग्रादि दिन्द्रया चाञ्चषप्रत्यक्ष ग्रादि की उत्पत्ति में ग्रात्माके केवल वल का ग्राधान कर देती है। भावार्थ— जैमें कि ग्रात्मा को ज्ञान करने में इन्द्रिया थोडा सहारा लगा देती हैं, उसी प्रकार गिति. स्थिति, ग्रवगाह क्रियात्रों में धर्म ग्रादिक तीन द्रव्य स्वल्प सहारा लगाने वाले उदासीन कारण है, समर्थ कारण तो गित-पिरणत या स्थित--परिएात ग्रथवा ग्रवगाह--परिएात पदार्थ ही है। ग्रतः धर्म ग्रादिकों के परिस्पन्द क्रिया से सिहतपन का प्रसग नहीं ग्रापाता है।

> पुंसः स्वयं समर्थस्य तत्र सिद्धेर्न चान्यथा। तथैव द्रव्यसामर्थ्यान्निष्कयाणामपि स्वयं।। १५॥ धर्मादीनां परत्रास्तु कियाकारणमात्रता। नवैवमात्मनः कालक्रियाहेतुत्वमापतेत्।।१६॥ सर्वया निष्क्रयस्या पि स्वयं मानविरोधतः।

# श्रात्माहिमेरकोहेतुरिष्टःकायादिकर्मणि ॥ तृणादिकर्मणीवास्तु पवनादिश्व सक्रियः ॥१७॥ (षट्पदी)

विशेष शक्तिशाली कारएं। की अपेक्षा विचार किया जाय तो उन चाक्षुष-प्रत्यक्ष आदि ज्ञानों में स्वयं समथं हो रहे आत्मा की ही सिद्धि है, अन्य प्रकारों से ज्ञान नहीं उपजता है। यानी-ग्रात्मा के बिना मृत शरीर में वत रही इन्द्रिया ज्ञानों को नहीं उपजा सकती हैं।

तिस ही प्रकार द्रव्य की सामर्थ्य से स्वय किया--रिहत हो रहे भी धर्म धादिको को दूसरे जीव धादिको की गति ग्रादि मे किया का केवल सामान्य कारणपना रहो।

यदि यहां कोई बैशेविक अवसर पाकर यो बोल उठे कि इस प्रकार तो किया--रिहत ही आहमा को भी शरीर में किया का हेतुपना आ पड़ेगा (प्राप्त हो जावेगा) अर्थात् किया--रिहत धर्म आदिक जैसे दूसरे पदार्थों में कियाओं को कर देते है, उसी प्रकार किया-रिहत जीव भी शरीरमें किया को उपजा देगा, फिर 'शरीरे किया-हेतुत्व' हेतु आप जैनों ने आहमा में किया-सहितपन को क्यों साधा था? आचार्य कहते हैं कि यह नहीं समक्ष बैठना क्यों कि सर्वथा भी स्वयं कियाओं से रिहत हो रहे आहमा को मानने पर प्रमाणों से विरोध आता है जब कि शरीर आदि की किया करने में आहमा प्रेरक कारण इष्ट किया गया है जैसे कि तृण पत्ता आदि की कियाओं में वायु, जल, विजली आदिक प्रेरक कारण माने गये हैं, दूसरों में कियाओं के प्रेरक कारण पवन आदिक किया--सहित ही है तो उसी प्रकार आहमा भी किया--सहित होना चाहिये तभी शरीर आदि में किया करने का वह प्रेरक हेसु हो सकता है।

## वीर्यांतरायविज्ञानावरणच्छेदभेदतः। सिकयस्यैव जीवस्य ततोंगे कर्महेतुता ॥१=॥

तिस कारण से सिद्ध हुआ कि वीर्यान्तराय कर्म भीर ज्ञानावरण कर्म के (का) विशेष क्षयो-पशम हो जाने से क्रियासहित हो रहे ही जीव को शरीर में क्रिया का हेतुपना प्राप्त होता है।

> इस्ते कर्मात्मसंयोगप्रयत्नाभ्यामुपेयते । यैस्तेपि च प्रतिचिप्तास्तयोस्तञ्ज्ञक्त्ययोगतः ॥१६॥ निष्कियो हि यथात्मेषां क्रियावद्वे सहस्यतः । कालादिवचयैवात्मसंयोगः सप्रयत्नकः ॥२०॥

गुणः स्यातस्य तद्वन्य निष्कियत्वाविशेषतः । गुणाःकर्माणि चैतेन व्याख्यातानीति सूचनात् ।।२१॥ नतावदात्मसंयोगः केवलःकर्मकारणं । नुःप्रयत्नस्य इस्तादौ कियाहेतुत्वहानितः ॥२२॥ नैकस्य तत्प्रयत्नस्य क्रियाहेतुत्वमीच्यते । शरीरायोगिनोन्यस्य ततः कर्मप्रसंगतः ॥२३॥

म्नात्मा के हो रहे संयोग से ग्रीर प्रयत्न से हाथ मे कर्म (किया) उपज जाती है, यह सिद्धान्त जिन वैहोषिको करके स्वीकार किया गया है वे कस्णाद मतानुपायी भी उक्त कथन करके प्रतिक्षेप को प्राप्त कर दिये गये हैं क्योंकि उन ग्रात्मा के सयोग ग्रीर भात्मा के प्रयत्न मे हाथ मे उस किया को करने की शिक्त का योग नहीं है ग्रथांत करणाद ऋषि प्रस्तीत वैहोषिक दर्शन के पाचवे ग्रध्याय का पहिला सूत्र है "ग्रात्मसयोगप्रयत्नाभ्या हस्ते कर्म" आत्मा के सयोग और ग्राथ्माके प्रयत्न से हाथ मे किया उपज जाती है, किया का समवायी कारण हाथ है, प्रयत्न वाले भात्मा का सयोग श्रसमवायी कारण है भीर प्रयत्न निमित्त कारण है। वैहोषिको ने पाचवें ग्रध्याय के ग्रयले सूत्रों मे भी कर्म पदार्थ की परीक्षा की है। हम ग्रन्थकार को यह कहना है कि साधर्म, वैधर्म प्रमुत्तार प्रमेय निरूपण करने वाले इन वैहोषिको के यहा कियावान पदार्थों के साथ विसदृशपना होने से जिस प्रकार निष्क्रिय हो रहा भात्मा वेचारा काल ग्रादि के समान कियाग्रो का सम्पादक नही है उसी प्रकार प्रयत्न का साथी हो रहा श्रात्माका सयोग नामक गुएग भी किया का कारण नही है क्योंकि उस भात्म-सयोग या प्रयत्न को उन काल भादिक के समान कियारहितपन का कोई ग्रन्तर नही है "दिक्कालावाकाहाण्य कियावद्ध के धर्मानिष्क्रियािण वकारादात्मसंग्रहः। इसके लगे हाथ ही वैहोषिको के इस प्रकार सूत्र करने से कि इस । क्रियावान के साथ विध्वापन करके गुएग भीर कर्मों का भी निष्क्रियपने करके व्याख्यान किया जा जा जुका है, केवल ग्रात्मसंयोग तो कर्म का कारण नहीं हो सकता है।

प्रथात—वैशेषिक दर्शन में पाचवें ग्रध्याय के दूसरे ग्रान्हिक का वाईसवा सूत्र "एतेन कर्माणा गुणाश्च व्याख्याता" है, इस सूत्र के अनुसार कोई भी गुण भला किया का कारण या ग्रधिक-रण नहीं हो सकता है ऐसी दशा में केवल भात्म-संयोग भी तो उत्क्षेपण ग्रादि कर्म का कारण नहीं बन पाता है, भात्मा के प्रयत्न को भी हाथ भादि किया के हेतुपन की हानि है क्योंकि उस ग्रात्मा के अकेले प्रयत्न को किया का हेतुपना नहीं देखा जाता है, कोरा प्रयत्न यदि किया का कारण होता तो शरीर का सम्बन्ध नहीं रखने वाले ग्रन्थ प्रदेशवर्त्ती व्यापक ग्रात्मा के उस प्रयत्न से भी किया हीने का प्रसंह भाकेगा! ।

प्रधात्—ग्रात्मा को व्यापक मानने वाले वैशेषिकों के यहा शरीर से मितिरिक्त थम्भ या भींतें में भी ग्रात्मा विश्वमान है ग्रात्मा का प्रयत्न गुरा भी वहा ग्रात्मा में समवेत हो रहा है किन्तु भीत में किया नहीं देखी जाती है जो गुरा वेचारे स्वयं किया रहित है वे ग्रन्य द्रव्यों में किया के प्रेरक-कारण नहीं हो सकते है व्यापक द्रव्यवा गुरा किमी एक देशवर्ती स्वकीय शरीर नामक उपाधिमें ही किया का प्रेरक कारण, नहीं बन सकता है या तो सम्पूर्ण स्वसंयोगी पदार्थों में किया को उपजावे ग्रथवा कहीं भी किया को नहीं उपजावे।

वात यह है कि वैशेषिकों के यहा स्वीकृत व्यापक म्रात्मा या उसके सयोग भीर प्रयत्न गुगा भला हाथ ग्रादि में किया की उत्पत्ति नहीं करा सकते हैं।

### सहितावात्मसंयोगप्रयत्नो कुरुतः क्रियाः । हम्तादावित्यमंभाव्यमन्थयोः सहदृष्टिवत् ॥ २४ ॥

यदि वंशेषिक यो कहै कि ग्रान्मा का ग्रकेला सयोग या प्रयत्न गुगा तो हाथ में क्रिया को नहीं उपजा सकते है, हाँ ग्रात्मा के संयोग श्रीर प्रयत्न दोनों सहित होते हुये हाथ. पाव, ग्रादि में क्रिया श्रो को कर देते है। ग्राचार्य कहते है कि यह ग्रसम्भव है। जैसे कि दो ग्रन्धे पुरुष साथ होकर भी दर्शन को नहीं कर पाते है ग्रर्थात्-ग्रकेला ग्रकेला ग्रन्धा भी देख नहीं सकता है ग्रीर दो ग्रन्थे मिल कर भी चाक्षण-प्रत्यक्ष नहीं कर पाते है, इसी प्रकार मिलकर ग्रात्मसयोग ग्रीर ग्रात्मप्रयत्न भी हाथ में क्रिया श्रो को नहीं उपजा सकते है।

#### अहन्टापेचिणो तो चेदकुर्वाणो क्रियां निर । इस्तादो कुरुतः कर्म नैवं कचिददृष्टितः ॥ २५ ॥

यदि वैशेषिक पुन यो कहै कि ग्रहण्ट यानी विशेष पुण्य, पाप की ग्रपेक्षा को कर रहे वे संयोग ग्रौर प्रयस्न भने ही ग्रात्मा में किया को नहीं कर रहे हैं किन्तु हाथ, शिर ग्रादि में किया को कर देते हैं। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह कथन ठीं के नहीं है। क्यांकि इस प्रकार कहीं भी नहीं देखा गया है, विना देखी हुयी बात को केवल तुम्हारी प्रतिज्ञा-मात्र से स्वीकार करने की हमें टेव नहीं है।

उष्णापेचो यथा वन्हिसंयोगः कलशादिषु । रूपादीन् पाकजान् सृते न वन्ही स्वाश्रये तथा ॥ २६ ॥ नृसंयोगादिरन्यत्र क्रियामारभते न तु । स्वाधारे निर तस्येत्थं सामर्ध्यादिति चेन्न वै ॥ २७ ॥ 3 1

# वैषम्यादस्मदिष्टस्य सिद्धेः साध्यसमत्वनः । प्रतीतिवाधनाचैतद्विपरीतप्रसिद्धितः ॥ २८ ॥ साध्ये क्रियानिमित्तत्वे दृष्टांतो ह्यक्रियाश्रयः । स्यादेव विषमस्तावद्गिनसंयोग उष्णभृत् ॥ २६ ॥

पुन ग्रापि वंशेषिक वोलते हैं कि उपगुना की ग्रापेक्षा रखता हुआ ग्रामिन का संयोग जिस प्रकार घट ग्रादिकों में पाक से जायमान रूप, रस, श्रादिकों को उपजा देता है किन्तु वह विहरमयोग ग्रापेन ग्राधार भून ग्रामिन में रूप ग्रादिकों को नवीन नहीं उपजाता है, उसी प्रकार ग्रास्म-संयोग ग्रादि गुरा भी ग्रन्य हाथ, पाव, ग्रादि में क्रिया को वना देते हैं परन्तु ग्रापेन ग्राघार होरहे ग्रास्मा में किया को नहीं उपजा पाने हैं क्यों कि उन ग्रास्म-सयोग, प्रयत्न, ग्रादि की इसी प्रकार सामध्ये हैं, कार्यकारगाभाव के नियतपन में ग्राप जैन भी व्यर्थ भगड़ा नहीं उठावेंगे। ग्राचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि निश्चय से ग्रापका हण्टान्त विषम पड़ता है उसमें तो हमारे ही इण्ट की मिद्धि होजाती है। वैशेषिकों के उपर साध्य-सम दोष भी लगना है ग्रीर प्रतीतियों में वाधा ग्राती है तथा वैशेषिकों के इस अभीष्ट मन्तव्य से विपरीत होरहे सिद्धान्त की ग्रच्छी सिद्धि होजाती है। देखिये प्रकरण में क्रिया का निमित्तपना साध्य किया जा रहा है उस ग्रवसर पर क्रिया का ग्राम्थय नहीं ऐसा ग्राग्नियोग हण्टान्त दिया जा रहा है, ग्रत उष्णता के साथीपन को घार रहा यह ग्राग्नियोग विषम हण्टान्त है। वियमहण्टान्त इण्ट साध्य को नहीं साध पाता।

यथा च स्वाश्रये कुर्वन् विकारं कलशादिषु।
करोति वन्हिसंयोगः पुंसो योगस्तथा तनौ ॥ ३०॥
इत्यस्मदिष्टसंसिद्धिः क्रियापरिणतस्य नुः
काये क्रियानिमित्तत्वसिद्धेः संयोगिनि स्फुटं॥ ३१॥

दूसरी बात यह है कि ग्राग्न-संयोग जिस प्रकार प्रपने आश्रय होरहे ग्राग्न में विकार को कर रहा सन्ता ही घट, ईट, रन्ध-रहे भान ग्रादि में विकार को कर देता है, उसी प्रकार श्रात्मा का सयोग भी ग्रात्मा में त्रिया को करता सन्ता ही शरीर में त्रिया को कर देवेगा, इस प्रकार त्रिया-परिएत श्रात्मा के सयोगी शरीर में त्रिया के निमत्तपन की सिद्धि होजाने से हम जैनों के इच्ट साध्य की भली सिद्धि होजाती है। श्रात्मा का त्रियासहितपना मन्दबुद्धि बाल गोपालो तक में स्पष्ट इत्य से परिज्ञात हारहा है। भावार्थ—भवा या भहा में लग रही भाग का संयोग घट या ईट में कठिनता,

रिक्त या पकता को उपजा देता है, साथ मे ग्राग्न के भी ग्रानेक विकार कर देता है। ग्राग्न पर मोटी रोटी को सेकने से ग्राग्न की दशा को निहारिये वह निर्वल, निस्तेज, होजाती है किन्तु वैशेषिक ग्राग्न मे विकार होने को स्वीकार नहीं करते हैं, ग्रत साध्यसम दोष लागू होता है यहाँ तक ग्रन्थ-कार वैशेषिकों के ऊपर विषमता, ग्रस्मदिष्ट-सिद्धि श्रीर साध्यसमता का ग्रापादन कर चुके हैं, ग्रव चौथी प्रतीतिवाधा को उठा रहे हैं।

संयोगोर्थान्तरं वन्हेः कुपदेश्च तदाश्रितः। समवायात्ततो भिन्नप्रतीत्या वाष्यते न किं॥ ३२॥ घटादिष्वामरूपादीन् विनाशयति स स्वयं। पाकजान् जनयत्येतत्प्रतिपद्येत कः सुधीः॥ ३३॥

उस ग्राग्नि या घट ग्रादि के ग्राश्रित होरहा ग्राग्नि या घट ग्रादि का सयोग तो समजाय-सम्बन्ध होजाने के कारण भला उन ग्राधारों से भिन्न माना गया है तब ो कथि चन् ग्राभिन्न होने की प्रतीति करके वह सबंधा भिन्न संयोग क्यो नहीं वाधित हो जावेगा ? थोडा इस बात को विचारों कि वह ग्राग्निसयोग स्वय घट. ईट ग्रादि में कच्चे, रूप, रस, ग्रादिकों को विनाश देता है गौर पाक से जायमान पक्के रूप,रस, ग्रादिको उत्पन्न कर देता है कौन बुद्धिमान् ऐसी श्रयुक्त बात की प्रतिपत्ति कर नेवेगा ? ग्राथात्-कोई नहीं। ग्राग्नि के कार्य को बेचारा निर्णुण, निष्क्रिय ग्राग्नि-सयोग नहीं कर सकता है।

न चैषा पाकजोत्पत्तिप्रिक । व्यवतिष्ठते । वन्हेः पाकजरूपादिपरिणामाः क्रुटादिषु ॥ ३४ ॥ स्वहेतुभेदतः सर्वः परिणामः प्रतीयते । पूर्वाकारपरित्यागादुत्तराकारलिधतः ॥ ३५ ॥ क्रुटेञ्पाकजरूपादिपरित्यागेन जायते । वन्हेः पाकजरूपादिस्तथा दृष्टरेखाधनात् ॥ ३६ ॥ नोष्णयापेच्चस्ततो वन्हिसंयोगोऽत्र निदर्शनं । चः क्रियाहेतुतासिद्धौ विपरीतप्रसिद्धितः ॥ ३७ ॥ चः क्रियाहेतुतासिद्धौ विपरीतप्रसिद्धितः ॥ ३७ ॥

वैशेषिको के यहाँ मानी गयी यह पाकजपदायों की उत्पत्ति की प्रक्रिया व्यवस्थित नहीं हो पाती है। भावार्य-परमाणु में ही पाक होने को मानने वाले पीलुपाक-वादी वैशेषिको के यहाँ तथा परमाणु और अवयवी दोनो मे पाक होने को कहने वाले पिठर -पाक--वादी नैयायिकों के यहाँ पाक-जन्य रूप आदिकों के उपजने की यह प्रक्रिया है कि प्रथम अग्नि-सयोग से परमाणुओं मे किया उपजती है, किया होजानेसे दूसरे परमाणु करके विभाग होजाता है, उस विभाग से द्वयणुक को बनाने वाले सयोग का नाश होजाता है, परचात्-द्वयणुको का नाश होजाता है, उसके पीछे परमाणु मे स्थाम आदिका नाश होजाता है, र--पुन: परमाणु मे रक्त आदि की उत्पत्ति होती है, ३-तत्परचात्-द्वयणुक द्वय को बनाने के अनुकूल लाल परमाणुओं मे किया उपजती है, ४-पुन: विभाग होता है, ५ परचात्-परमाणुओं मे पहिले होरहे सयोग का नाश होता है, ६-पीछे द्वयणुकों को आरम्भ करने वाला सयोग उपजता है, ७-उसके पीछे द्वयणुकों की उत्पत्ति होती है, उसके पीछे द्वयणुकों रक्त आदि की उत्पत्ति होती है। इसो प्रकार और भी कई प्रक्रियायें हैं।

नैयायिको के यहा भी पाकज रूप, रस, गन्ध, स्पर्शों की उत्पत्ति करने मे न्यून-अधिक, वैसी प्रिक्रिया इष्ट की गय। है, ये भवयबी मे भी पाक को मानते हैं किन्तु यह सब प्रमागा-वाधित है भवे मे घडा या भट्टा मे ईंट विचारी टूट फूट कर परमाणुस्वरूप दुकड़े दुकड़े नही होजाते हैं यदि कोई ईंट पिघल जाय या विखर जाय तो फिर वह वैसी ही छिन्न, भिन्न, होकर पक जाती है ववचित् होने वाला कार्य सर्वत्र के लिये लागू नहीं होता है, मतः यह वैशेषिकों की प्रक्रिया व्यर्थ घोष-सामात्र है। बात यह है कि अन्तिसयोग से नहीं किन्तु वैशेषिकों के मतानुसार मानी गयी अन्ति नामक द्रव्य से और जैन मतानुसार अग्नि नामक अगुद्ध द्रव्य या पर्याय से घट, ईंट, आदि मे पाक-जन्य रूप, रस, भ्रादिक परिसाम उपज जाते हैं। जगत् मे भ्रपने भ्रपने विशेष हेतुम्रो से सम्पूर्ण परि-शाम होरहे प्रतीत किये जाते हैं। पूर्वोत्तराकारपरिहारावाप्तिस्थितिलक्षरा. परिशाम, जैनसि-द्धान्त मे पूत्रमाकार का त्याग भौर उत्तर भाकार का महत्त तथा भौव्य भं शो करके स्थिति होने को परिस्माम कहागया है, पूर्व-आकारो का परित्याम और उत्तर-वर्ती श्राकारो की प्राप्ति होजाने से घट मे पहिले के पाक जन्य नहीं ऐसे अपाक ज रूप श्रादिका परित्याग करके पुन अपिन के द्वारा पाकज रूप मादिक उपज जाते हैं यो तिस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमास से दीख जाने की कोई वाघा नही धानी है तिसकारण यहाँ उष्णता की अपेक्षा र बता हुआ अग्निसयोग नामक वैशेषिको का हुट्टाम्त देना ठीक नहीं है क्योंकि इस इष्टान्त की सामर्थ्य से मात्मा के कियाहेतुपन की सिद्धि होजाने पर बैशेषिको के मन्तब्य से विपरीत होरहे सिद्धान्त की प्रसिद्धि होजाती है, अतः वैशेषिको के अपर प्रतीतिवाधा ग्रौर विपरीतप्रसिद्धिका भाषादन किया गया समको।

अनुष्णाशीतरूपरवामेरकोनुपषातकः कुटः प्राप्तः कथं रूपाद्युच्चेदोत्पादकारणं ॥ ३८ ॥ Èγ

वैशेषिको ने उष्णता की अपेक्षा रखते हुये अग्नि-संयोग को पाकज रूप आदिको का कारण बताया है, उसमे हमारा यह कहना है जब कि अनुष्ताशीत स्पर्श वाला और काले रूप वाला पूर्ववर्ती कच्चा घड़ा तुम वैशेषिको ने प्रोरक भी नहीं माना है और उपघातक भी नहीं माना है, ऐसी दशा में वह घड़ा पूर्व-वर्ती रूप आदिकों के उच्छेद का कारण और उत्तर-वर्ती पाकज रूप आदिकों के उत्पाद का कारण कैसे प्राप्त होसकता है? र्थात्-घट यदि प्रोरक होता तब तो नवीन रूप आदिकों का उत्पाद कर देता और यदि उपघातक होता तो पूर्ववर्ती रूप आदिकों का नाश कर देता किन्तु यह सब कार्य आपने विन्हसयोग के ऊपर रख छोड़ा है, ऐसी दशा में समवायिकारण होरहे घट की गाँठका कोई बल रूप आदिकों के उत्पाद या विनाश में कार्यकारी नहीं हो पाता है।

गुरुत्व निष्कियं लोष्ठे वर्तमानं तृणादिषु । कियाहेतुयथा तद्वत्त्रयत्नादिस्तथे चणात् ॥ ३६ ॥ ये त्वाहुस्तेपि विध्वस्ताः प्रत्येतव्या दिशानया । स्वाश्रये विकियाहेतौ ततोन्यत्र हि विकिया ॥ ४० ॥ द्रव्यस्येव कियाहेतुपरिणामात्पुनः पुनः । कियाकारित्वमन्यत्र प्रतीत्या नैव वाध्यते ॥ ४१ ॥

"ग्रात्मसंयोगप्रयत्नाम्या हस्ते कर्म " इस सिद्धान्त को पुष्ट कर रहे वैशेषिक पुन कहते हैं कि जिस प्रकार डेल में विद्यमान होरहा गुरुत्व नाम का गुगा स्वय कियारिहत है किन्तु तृगा पत्ता, ग्रादि में किया को उपजाने का हेतु है उसी के समान प्रयत्न, सयोग, ग्रादि निष्क्रिय भी है परन्तु भादि में किया के उत्पादक हो जायगे क्योंकि तिम प्रकार देखा जा रहा है, डेल के साथ बन्ध रहा हलका तिनका या पत्ता भी नीचे गिर जाता है। ग्राचार्य कहते हैं कि इस प्रकार जो कोई वैशेषिक पण्डित कह रहे हैं वे भी तो इसी उक्त कथन के उग करके निराकृत कर लिये गये समभ लेने चाहिये। भर्णात्-केवल भारोपन किसी भी किया का सम्पादक नही है, गिर रहा कियासिहत डेल ही तिनका भादि में किया को उपजाता है, विक्रिया को हेतु होरहे स्वकीय ग्राक्ष्य में विक्रिया होते हुये ही उस विक्रियाबान् द्रव्य से ग्रन्य पदार्थों में विशेष किया होसकती है, ग्रन्यथा नही। बात यह है कि द्रव्य की ही बड़ी देर तक पुन. पुन किया के हेतुपन करके परिगाति होती रहती है तभी वह द्रव्य भन्य हाथ, शरीर, तिनका, ग्रादि पदार्थों में किया को करा देता है, यह द्रव्य का कियाकारीपना प्रतीतियों करके बाधित नहीं हीता है, ग्रतः कियासिहत ग्रास्त को ही शरीर ग्रादि में किया का हेतुपना है, यह निर्मीत समक्री।

## पुरुषस्तद्गुणो वापि न क्रियाकारणं तनो । निष्कियत्वाद्यथा व्योमेत्युक्तिर्यात्मिन वाधकं ॥ ४२ ॥ नानैकांतिकता धर्मद्रव्येणास्य कथंचन । तस्या प्रेरकतासिद्धेः क्रियाया विश्रहादिषु ॥ ४३ ॥

सिक्य जीव को किया का हेतु मानने वाले जैनो के ऊपर कोई वाधा उठा रहे है कि आत्मा अथवा उसका प्रयत्न आदि गुर्गा भी (पक्ष) शरीर मे किया का कारण नहीं है (साध्य) किया-रहित होने से (हेतु) जैसे कि आकाश (अन्वयहण्टान्त)। आवार्य कहते है कि इस प्रकार जो आत्मा में किया के कारणपन का वाधक कथन किया गया है वह हमारे मिद्धान्त का वाधक नहीं होसकता है क्योंकि अनुमान में पडे हुये इस निष्क्रियत्व हेतु का धर्म द्रव्य करके व्यभिचार है। देग्यिये उस धर्म द्रव्य को शरीर आदि में किया का किसीन किसी प्रकार उदामीनरूप में अप्रेरकहेतुपना सिद्ध है। दूसरी बात यह है कि निष्क्रियत्व हेतु भागासिद्ध भी है क्योंकि पुरुष के कियासहितपना साधा जा चुका है, गुर्गा को तुम भने ही निष्क्रिय मानते रहो।

एवं सिकयतासिद्धावात्मनो निर्वृताविष ।
सिकयत्वं प्रसक्तं चेदिष्टमूर्ध्वगतित्वतः ॥ ४४
यादशो मशरीरस्य क्रिया मुक्तस्य तादृशी ।
न युक्ता तस्य मुक्तःविरोधात् कर्मसंगतेः ॥ ४५ ॥
क्रियानेकप्रकारा हि पुद्गलानामिवात्मनां ।
स्वपरप्रत्ययायत्तभेदा न व्यतिकीर्यते ॥ ४६ ॥

वैशेषिक श्राक्षेप करते हैं कि इस प्रकार श्रात्मा का कियासिहतपना सिद्ध हो जाने पर तो मोक्ष में भी ग्रात्मा के कियासिहतपन का प्रसग ग्रावेगा। यो कहने पर तो हम जैनों को कहना पडता है कि यह प्रसग हमको श्रभीष्ट है, हम ग्रात्मा का ऊर्विगमन स्त्रभाव मानते हैं, ग्राठ कर्मों का नाश तो मनुष्य लोक में ही होजाता है पुनः ऊर्ध्वगमनस्वभाव करके मुक्त जीव सिद्धलोक में विराजमान होजाते हैं। हा इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि स्थूल, सूक्ष्म, शरीरों से सिहत होरहे ससारी जीव की जिस प्रकार की किया है बंसी मुक्त जीव की किया मानना समुचित नहीं है, नहीं तो उसके मुक्तपन का विरोध होजावेगा ग्रर्थात्--श्रौदारिक, वैकियिक, शरीर-धारी जीव ऊपर, नीचे, तिरक्षे, चलते हैं, घूमते है, नाचते कृदते है, ग्रथवा सूक्ष्मशरीर--धारी विग्रहगित के जीव भी करजुगित, पारिमुक्ता, लांगलिका, गोमूतिका, गितयों जैसे जाते श्राते है, वैसे मुक्त जीव किया को नहीं करते हैं।

कमों का क्षय होते ही उसी समय ऊर्ध्वाति स्वभाव करके सीत राजु ऊंचा गमन करके सिद्धलोक मे विराजमान होजाते हैं, भले ही सिद्धों मे ऊर्ध्वातिस्वभाव सदा विद्यमान है किन्तु ऊपर धर्म द्रव्य का ग्रभाव होनेसे सिद्ध भगवान् पुन ऊपर ध्रलोकाका में गमन नहीं कर पाते हैं। ऊपर धर्म द्रव्य का ग्रभाव होनेसे सिद्ध भगवान् पुन ऊपर ध्रलोकाका में गमन नहीं कर पाते हैं। ज्ञानावरण ध्रादि कर्मों के साथ सगति होजाने से पुद्गलों के समान ससारी भ्रात्माभ्रों की परिस्पन्द- कानावरण क्रादि कर्मों के साथ सगति होजाने से पुद्गलों के ग्रधोन होकर भ्रनेक भेदों को धार रही स्वरूप कियायें भ्रनेक प्रकार की है, स्व ग्रीर पर कारणों के वश होरही वे कियायें परस्पर मिश्रित नहीं होजाती है। भावार्य-स्वकीय भ्रीर परकीय कारणों के वश होरही वे कियायें न्यारी है, घोटे पर चढा हुआ श्रव्यवार स्वय श्रीर घोडे को निमित्त पाकर नाना क्रिक्यायें न्यारी है, घोटे पर चढा हुआ श्रव्यवार स्वय श्रीर घोडे को निमित्त पाकर नाना प्रकार की भिन्न भिन्न क्रियाओं को कर रहा है, वे क्रियाये भ्रव्यवार से कथंचित् भिन्न ग्रिमन्न स्वरूप हैं।

### सान्येव तद्वतो येषां तेषां तद्द्वयशून्यता । क्रियाकियावतोभे देनाप्रतीतेः कदावन ॥ ४७ ॥

वह किया उस कियावान् से सर्वथा भिन्न ही है यह सिद्धान्त जिन वैशेषिकों के यहाँ स्वी-कार किया गया है उन वैशेषिक या नैयायिकों के यहाँ उन किया ग्रीर कियावान् दोनों का शून्यपना प्राप्त होता है क्योंकि किया ग्रीर कियावान् की भिन्नपने करके कदाचित् भी प्रतीति नहीं होती है। ग्रार्थात्-जैसे ग्रीपन को उप्एाता से सवधा भिन्न मानने पर उप्एाता के विना ग्रीपन की कोई सत्ता नहीं ग्रीर ग्राथ्य ग्रीपन के विना उप्एाता भी ठहर नहीं पाती है, दोनों का ग्रभाव होजाता है, उसी प्रकार कियावान् द्रव्य को किया से भिन्न मानने पर किया ग्रीर कियावान् दोनों पदार्थ शून्य होजाते है। कोई किया या कियावान् को न्यारा दिखा तो दे?।

> कियाकियाश्रयो भिन्नो विभिन्नप्रत्ययत्वतः । सह्यविंध्यवदित्येतद्विभेदेकांतसाधनं ॥ ४८ ॥ धर्मिप्राहिप्रमाणेन हेतोर्वाधननिर्णयात । कथंचिद्भिन्नयोस्तेन तयोर्प्रहणतः स्फुट ॥ ४६ ॥

तैशिषक प्रनुमान बनाते है कि किया और किया का ग्राश्रय होरहा कियाबान द्रश्य (पक्ष ) ये दोनां सर्वथा भिन्न है (साध्य )। विशेष रूप से 'भिन्न है' "भिन्न है" इस जान का विषय होने से (हेतु) सह्यप्वंत ग्रीर विध्य पर्वत के समान (ग्रन्वय दृष्टान्त)। इस प्रकार यह किया और कियावान् के सवधा भेद को एकान्त से साधने वाला अनुमान है। आचाय कहते है कि इस अनुमान में पड़े हुये हेतु की धर्मी को ग्रहण करने वाले प्रमाण करके वाधा होजाने का निर्णय होरहा है क्योंकि पक्ष कोटि मे पड़े हुये कथि पन्न होरहे ही उन किया और कियावान् का उस धर्मी ग्राहक प्रमाण करके स्पष्ट रूप से ग्रहण होरहा है। किया और कियावान न्यारे क्यावान पदार्थ विद्यमान रहे किया के नही उपजने पर भी ग्रहण विद्यमान रहे

सकता है, श्रतः किया से कियावान को सर्वथा श्रामिश्न भी नहीं कह सकते हैं, श्रतः किया श्रीर किया-वान में कथंचित् भेद स्वीकार करना ही बुद्धिमानों को सन्तोष कराने वाला है।

> विभिन्नप्रत्ययत्वं च सर्वथा यदि गद्यते । तत एव तदा तस्यासिद्धत्वं प्रतिवादिनः ॥ ५०॥ कथंचितु न तत्सिद्धं वादिनामित्यसाधनं । विरुद्धं वा भवेदिष्टविपरीतप्रसाधनात् ॥ ५१॥

वैशेषिको ने किया और कियावान के सर्वथा भेद को साधने मे विभिन्नप्रत्ययपना हेतु दिया है, प्रत्यय शब्द का अर्थ ज्ञान पकड़ा जाय तो भिन्न भिन्न ज्ञान का गोचरपना अर्थ निकलता है और प्रत्यय का अर्थ कारण करने पर किया और कियावान के कारण भिन्न भिन्न हैं, यह हेतु का अर्थ प्रतीत होता है, अस्तु—वैशेषिक चाहे किसी भी अर्थको अभिन्नेत करें हमे केवल इनना ही कहना है कि विभिन्न प्रत्ययपना किया और कियावान में सर्वथा कहा जा रहा है तब तो तिस ही कारण से यानी कथिन विभिन्न प्रत्ययपना उन किया, कियावानों में ज्ञात होजाने से प्रतिवादी होरहे जैनो के यहां वह सर्वथा भिन्न प्रत्ययपना हेतु असिद्ध हेत्वाभास है अर्थात्—जैन सिद्धान्त अनुसार सर्वथा भिन्न प्रत्ययपना हेतु विश्व कहा जाय तो प्रतिवादी जैनो को तो सिद्ध है किन्तु। वादी होरहे वैशेषिकों के यहां वह कथिन विभिन्न प्रत्ययपना हेतु सिद्ध नही है, इस कारण फिर भी वह हेतु समीचीन साधन नहीं बन सका। दूसरी बात यह है कि कथिन विभिन्नप्रत्ययपना हेतु किया और कियावान में कथिन, भेद के विश्व है सर्वथा भेद से विपरीत कथिन भेद का अच्छा साधन कर देने से वैशेषिकों का कथिन भिन्न प्रत्ययपना हेतु विश्व हेश्वाभास होजायगा

#### साध्यसाधनवैकल्यं दृष्टांतस्यापि दृश्यताम् । सत्त्वेनाभिन्नयोरेव प्रतीतेः सह्यविंध्ययोः ॥ ५२ ॥

वैशेषिको के द्वारा प्रयुक्त किये गये सहा और विध्य पर्वत दृष्टान्तो के भी साध्यविक-लता और स धनिकलपा देखी जा रही है। सत्पने करके अभिन्न होरहे ही सहा और विध्य पर्वतों की बाल गोपालो तक को प्रतीति होती है। अर्थात्—सहा पर्वत सद्भूत है और विध्याचल भी सद्भूत है सत्पने करके या वस्तुत्व, पदार्थत्व रूप से सहा और विध्य अभिन्न हैं, यदि सत्पने करके भी सहा और विध्य को भिन्न मान लिया जायगा तो दोनों में से एक के आकाश-पृष्प समान असत्पने का प्रसग आजावेगा, अतः दृष्टान्त में वैशेषिकों का "सर्वधाभिन्नत्व" नामक साध्य नहीं रहा और सर्वधा भिन्नप्रत्ययपना हेतु भी नहीं ठहरा जिन स्कन्ध या परमाराष्ट्रों से सहा या विध्य पर्वत बनेहुये हैं। उनमें भी पुद्गलपने करके अभेद हैं, इस कारण साध्यविकल और साधनविकल दृष्टान्त होगया।

# विरुद्धधर्मताध्यासादित्यादेरप्यहेतुता। प्रोक्तेतेन प्रपत्तव्या सर्वथाप्यविशेषतः॥ ५३॥

यदि वैशेषिक दूसरे, ते गरे, म्रांद झनुमान यो उठ वे कि क्रिया और क्रियावान् (पक्ष) सर्वथा भिन्न है (साध्य) विमद्ध धर्मों से अधिक होरहे हाने से (हेतु) पुद्ल और आत्मा के समान (अन्वयहण्टाला)। अधवा क्रिया और कियावान् भिन्न हैं विभिन्न-कर्नु कहोने से १ या विभिन्नकालवर्त्ती होने से २ अथवा भिन्न भिन्न कार्यों के सम्पादक होने से ३ (हेतु)। प्राचार्य कहते हैं कि इस ही से यानी-भिन्न प्रत्ययपन हेतु वा विचार कर देने से विमद्ध धर्माध्यास, भिन्नकर्नु कत्व, भिन्नकार्यकारित्व आदिव हेतुओ का भी असद्धेतुपना बढिया कह दिया गया, भली भाति समक्ष लेना चाहिये वयोकि उक्त हेतु में इन हेतुओं में सभी प्रकारों से कोई विशेषता नहीं है। अर्थान्-विभिन्न प्रत्ययन्व हेतु पर जैसा विचार चलाया गया है उसी विचार अनुसार विमद्धधर्माध्यास आदि हेतु भी असिद्ध, बिरुद्ध,—हेस्वाभास है और उन अनुसानों के हण्टान्त भी साध्यितकल और साधन-विवल होजाते है, यो विभिन्नप्रत्ययत्य हेतु से ६न हेतुयो गा कोई अन्तर नती है।

कियाकियावतोनन्य।नन्यदेशत्वतः किया । तत्स्वरूपविद्रत्येके तद्य्यज्ञ।नचेष्टितं ॥ ५४ ॥ लौकिकानन्यदेशत्वं हेतुश्चेद्वयभिचारिता । वातातपादिभिस्तस्यानन्यदेशौर्विभेदिभिः ॥ ५५ ॥

वैशेषिकों के पक्ष से प्रतिकृत सर्वथा ग्रभेद-वादी कोई एक विद्वान् कह रहे है कि किया-वान् पदार्थ से किया श्रभिन्न है (प्रतिज्ञा) रोनों का श्रभिन्न देश होने से (हेतु) किया ग्रौर उस किया के स्वरूप समान (अन्वयदृष्टान्त)। ग्राचार्य कहते है कि कापिलों का वह कहना भी ग्रज्ञान पूर्वक चेप्टा करना है। यहाँ अभेद--वादियों से हम स्याद दा पूछते है कि श्रभिन्नदेशपना हेतु यदि लोक में प्रसिद्ध होरता श्रभिन्नदेश में खूलिपना माना जायगा तय ना वायु ग्रौर थूप या शर्वत से खुल रहे बूरा श्रीर जल श्रथवा तिल श्रीर उसमे प्रविष्ट होरहे तेल ग्रादि करके तुम्हारे उस हेतु को द्यभिचारि-हेत्याभामपना प्राप्त होजायगा, देखों वे वात, ग्रातप ग्रादिक पूरे श्रभिन्न देश में वक्त रहे है किन्तु वे वात, श्रातप श्रादिक परस्पर में विशेष ऋष ने भिन्न है, श्रा हेतु के रहजाने पर भी साध्य के नहीं ठहरन से त्यभिचार रोष हमा।

शास्त्रीयानन्यदेशत्वं मन्यते साधनं याद । न सिद्धमन्यदेशत्वप्रतीतेरुभयोस्तयोः॥ ५६॥

# तद्वह शा क्रिया तद्वान्स्वकीयाश्रयदेशकः । प्रतीयते यदानन्यदेशत्वं कथमेतयोः ॥ ५७॥

यदि अभेद-वादो पण्डित यो कहै कि शान्त्र युक्ति अनुसार सिद्ध होरहे अनन्यदेशपन को हम हेतु इच्ट करते हैं। वायु और घूप में लौकिक देश की अपेक्षा भले ही अभिन्नदेशपना हो किन्तु शाम्त्र-हिण्ट से वायु का देश न्यारा है और घूप का आश्रय होरहा देश न्यारा है, सम्पूर्ण अवयवी अपने अवयवों में काश्रित होरहों अवयवों में निवास करते हैं, बूरा अपने अवयवों में हैं और जल अपने अवयवों में आश्रित होरहा है, अत कोई ध्यिभचार दोष नहीं आला है। आचार्य कहते हैं कि शास्त्रीय अभिन्न-देशपना यदि हेतु माना जा रहा है तब तो वह हेतु सिद्ध नहीं है अर्थात्-पक्ष में नहीं वक्तने में अनन्यदेशस्त्र साधन असिद्ध हेस्वाभास है क्योंकि उन दोनों किया और कियावान् का भिन्न-देशवृत्तिपना प्रतात होरहा है। देखियं किया तो उस कियावाने देश (इच्य) के आश्रित होरही प्रतीत होती ह और वह कियावान् पदार्थ तो अपने आश्रय-भूत पदार्थ में वत रहा देखा जाता है। किया दौउत हुये घोडे में है और क्रियावान् घोडा तो समवाय सम्बन्ध से स्वकीय आधार होरहे अवयवों में या सयोगसम्बन्ध से भूमि देश में आश्रित होरहा है, जब ऐसी दशा है तो मला इन किया और क्रियावान् का भिन्न देश में बूरिपना किस प्रकार बन सकता है श्रियांत्र नहीं। ऐसी दशा में तुम्हारा हेनु असिद्धहेत्वाभास है। 'अन्यों देशी ययो स्तावन्यदेशी तयोभविः अन्य-देशस्व'यो बहुन्नीहि समास करना। न्यावशस्त्र में बहुन्नीहि समास को अधिक स्थल मिलते है ''न कर्मधारय स्यान्मस्वर्थीयो वहुनीहिं वर्थप्रतिपत्तिकर "।

सर्वथानन्यदेशत्वमिसद्धं प्रतिवादिनः ।
कथंचिद्धादिनस्तत्स्याद्धिरुद्धं चेष्टहानिकृत् ॥ ५८ ॥
धर्मिग्राहिप्रमाणेन वाधा पत्तस्य पूर्ववत् ।
साधनस्य च विज्ञे या तैरेवातीतकालता ॥ ५६ ॥

क्रिया ग्रौर क्रियावान् के ग्रभेद को साधने वाले वादी ने ग्रांभन्न-देशपना हेतु दिया था उस पर हमार। यह प्रश्न है कि सवथा श्रभिन्नदेशपना यदि हेतु है न तब तो प्रतिवादी होरहे जैनो के प्रति यह हेतु श्रसिद्ध है। जैन सिद्धान्त--श्रनुसार क्रिया श्रौर क्रियावान् का ग्रधिकरणभूत देश सर्वधा ग्रभिन्न नहीं है। लकडी को छील रहे तक्षक (वढई) की क्रिया का ग्राधारभूत देश न्यारा है ग्रौर क्रियावान् तक्षण का ग्रधिकरण स्थान उससे भिन्न है। हाँ यदि कथांचत् ग्रभिन्नदेशपना हेतु कहा जायगा तब ती वह वादी को विरुद्ध पड़ेगा कथांचत् ग्रभिन्नदेशपना हेतु सर्वथा ग्रभेद को नहीं साधता हुआ कथांचित् ग्रभेद को साधेगा यो वह हेतु सर्वथा ग्रभेद—वादी के इष्टिसिद्धान्त की हानि को करने बाला हुआ। एक बात यह भी है कि धर्मी को ग्रहण करने वाले प्रमाण करके तुम्हारे पक्ष की बाधा उपस्थित होजाती है जैसे कि पूर्व मे किया ग्रौर क्रियावान का सर्वथा भेद मानने वाले को बाधा उपस्थित हुई थी, जो प्रमागा पक्ष मे हुये किया और कियावान् को ग्रहण करेगा वह उनको कथित् ग्राभिन्न ही जानेगा तथा तुम्हारे सर्वथा ग्राभिन्नदेशपन हेतु का उन वायु, धूप, ग्रादि करके ही कालात्ययापदिष्टपना भी समभा जाता है ग्रर्थात्-किया और कियावान् प्रमाणो द्वारा सर्वथा ग्रभिन्न नहीं प्रतीत होरहे है, ग्रत सर्वथा ग्रनन्यदेशत्व हेतु वाधित हेत्वाभास है।

निष्क्रियाः सर्वथा सर्वे भावाः स्युः चिणकत्वतः । पर्यायार्थतया लिब्धं प्रतिचणिववर्तवत् ॥ ६० ॥ इत्याहुर्ये न ते स्वस्थाः साधनस्याप्रसिद्धितः । न हि प्रत्यच्चतः सिद्धं चिणकृत्वं निरन्वयं ॥ ६१ ॥ साधर्म्यस्य ततः सिद्धवंहिरन्तश्च वस्तुनः । इदानींतनता दृष्टिनं चणच्चियणः क्विचत् ॥ ६२ ॥ कालांतरस्थितेरेव तथात्वप्रतिप्रत्तिनः । (षट् पदी )॥ ६३ ॥

यहाँ बौद्ध कह रहे है कि सम्पूर्ण पदार्थ (पक्ष ) सब ही प्रकारों से किया--रहित है (नाघ्य) क्षििएक होने से (हेतु)। पर्यायार्थ स्वरूप से ग्रात्मा लाभ कर रहे प्रतिक्षिण होने वाले परिगाम के समान (हण्टान्त)। ग्रर्थात्—बौद्ध लोग किसी भी पदार्थ में किया का नहीं मानते हैं, फेंका जा रहा डेल या दौडता हुआ घोडा उन उन प्रदेशों में सर्वथा नवीन ढग रे उपजता जा रहा है, पूव समय में जिन ग्राकाश के प्रदेशों पर घोड़ा उपजा था, दूसरे समय में उसका सर्वथा विनाश होकर ग्रगले प्रदेशों पर नवीन घोडे का ग्रसत् उत्पाद हुआ है, यही ढग कोसो तक के प्रदेशों पर सत् का विनाश ग्रौर ग्रसत् का उत्पाद करते हुये मान लेना चाहिये। पर्याय-पदार्थ ही ग्रात्मलाभ करता है, द्रव्य कोई वस्तु नहीं है, प्रतिक्षण में होने वाली तद्देशीय पर्याय जैसे कियारहित है उसी प्रकार सम्पूर्ण पदार्थ कियार रहित हैं। सिनेमा में फिल्म के वही चित्र दौडते नहीं हैं केवल दूसरे दूसरे चित्र ग्राते जाते हैं, ग्रौर देखने वालों को उन्ही के दौडने, घूमने, नाचने का अम होजाता है।

माचार्य कहते हैं कि इस प्रकार जो कह रहे हैं वे बौद्ध भी स्वस्य नहीं है, रोगी पुरुष ही ऐसी अग्ट सण्ट अयुक्त बातों को कह सकता है, क्योंकि उनके कहे हुये क्षिणिकत्व हेतु की प्रमाणों से सिद्ध नहीं हुई है, देखिये निरन्वय क्षिणिकपना प्रत्यक्षप्रमाण से सिद्ध नहीं है वहिरंग घट, पर्वत, काष्ठ, सुवर्ण, आदि वस्तुओं के और अन्तरग आत्मा आदि वस्तुओं के सधर्मापन यानी अन्वयसहित-पन की उस प्रत्यक्ष से सिद्धि होरही हैं जो कोई पदार्थ एक ही क्षण तक स्थायी होकर क्षिणिक होता तो इस ही काल में बृत्तिपने करके उसका दर्शन होता किन्तु कहीं भी क्षणमात्र में क्षय होजाने वाले पदार्थ का इस एक ही समय काल में बृत्तिपने करके दर्शन नहीं होता है। कालान्तर तक स्थिति की ही तिस प्रकारपने करके प्रतिपत्ति होरही हैं। बिजली, प्रदीप, बुद्बुदा, आदि पदार्थ भी अनेक क्षणो तक स्थित रहते हैं, अतः प्रत्यक्ष प्रमाण से अन्वय-रहित होरहे सर्वथा क्षणिकपन की प्रतीति नहीं होती है।

# नानुमाना तत्सद्धं तद्धेतोरनभी खणात्। सत्त्वोत्पत्त्यादिहेतुश्चेन्न तत्रागमकत्वतः।। ६४॥ विरुद्धादितया तस्य पुरस्तादुपवर्णनात्। प्रपंचेन पुनर्ने इ ति चारः प्रतन्यते॥ ६५॥

दूसरे अनुमानप्रमाण से भी वह क्षिणिकपना सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि उस क्षिणिकपन को साधने बाला समीचीन हेतु नहीं देखा जा रहा है, यदि बौद्ध यो कहैं कि हम क्षिणिकस्व को साधने के लिये सच्वात् उत्पत्तिमच्वात्, कृतकत्वात्, यानी--सन्पना, उत्पत्तिसहितपना, कृतपना आदि आदि हेतु देंगे। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि उस क्षिणिकपन को साधने में बे हेतु गमक अर्थात् साध्य के ज्ञापक नहीं है, विरुद्ध, वाधिन, आदि हेत्वाभास रूप से उन हेतुओं का पहिले प्रकरणों में विस्तार से वणान किया जा चुका है. यहाँ उनके विचार को पुनः नहीं फैलाया जाता है, अत. क्षिणिकत्व हेतु से सम्पूर्ण पदार्थों में सर्वथा निष्क्रियपना सिद्ध करना उचित नहीं है। जो कि "निष्क्रिया सवथा सर्वे भावा स्युः क्षिणिकत्वत " बौद्धों करके कहा गया था।

कथंचिनिनिष्क्रयत्वेन साध्ये स्यात्सिद्धसाधनं । त्रान्नश्चयनयादेशात्प्रसिद्धं सर्ववस्तुषु ॥ ६६ ॥ व्यवहारनयाचेषां सिक्रयत्वप्रसिद्धितः । भृतियेषां क्रिया सैवेत्ययुक्तं सान्वयत्वतः ॥ ६७ ॥

यदि सम्पूर्ण भावो को कथंचित् कियारहितपन करके साधा जायगा तब तो हम जैन तुम्हारे ऊपर सिद्धसाधन दोष उठा देवेंगे क्योकि निश्चयनय की अपेक्षा कथन करने से सम्पूर्ण वस्तुओं में वह कियारहितपना प्रसिद्ध ही है, अर्थात् निश्चयनय से सम्पूर्ण पदार्थ अपने अपने शुद्ध स्वरूप में सदा तिष्ठते हैं। जाना, आना, घटना, बढ़ना, ठहरना, ठहराना, आदि कियाये उसमें नहीं होती है, व्यवहारनय से ही उन पदार्थों के कियासहितपन को प्रसिद्ध होरही है, निश्चयनय तो वस्तु के शुद्ध निविकल्प अंशों को प्रहर्ण करता है, जिन वादियों के यहाँ पदार्थों के भवन यानी नवीन उत्पत्ति को ही किया माना गया है, वह सवधा प्रसत् पदार्थों की उत्पत्ति स्वरूप किया भी युक्त नहीं है क्योंकि पदार्थों के अन्वयसहितपना विद्यमान है, पूर्वकालवर्त्ती पर्यायों में भोत-प्रोत होकर दृष्य या गुर्णों का अन्वय प्रविष्ट होरहा है, सर्वथा असत् का उत्पाद होना अलीक है।।

नित्यत्वात्सर्वभावानां निष्कियत्वं तु सर्वथा । यैरुकं तेप्यनेनैव हेतुना दृषिता इताः ॥ ६८ ॥

## सर्वथा तन्मतध्वंसात्त्रमाणाभावतः क्वचित् । कथचिन्नित्यताहेतुर्यदि तस्य विरुद्धता ॥ ६६ ॥ कथंचिन्निष्कयत्वस्य साधनात् र्चाणकादिवत् । ततः स्युर्निष्कियाः सर्वे भावाः स्यात्सिकयाः सह ॥ ७० ॥

हा तो जिन पण्डितो ने क्रटस्थ नित्य होने के कारण सम्पूर्ण पदायों का तर्वथा कियारहित-पना वसान दिया है वे पण्डित भी इस हेनु करके दूषित कर दिये जा चुके है, इस ही कारण वे हर लिये गये है अर्थात्-श्राचायों ने क्षिणक-वादी बोदो के श्रसत्-श्राद का खण्डन करके जैंने पदार्थों के क्रियारहितपन को नहीं सधने दिया है, उसी श्रकार सबथा सत्-वाद का श्रत्याख्यान कर नित्यवादियों के यहाँ पदार्थों के निष्क्रियत्वकी सिद्धि नहीं हो पाती है। सभी श्रकारों से उन नित्य-वादियों के मत का खण्डन होजाता है, किसी भी घट, घोडा, गाडी वाण, श्रादि पदार्थ में सर्वथा नित्यत्व या निष्क्रियत्व को साधने वाला कोई प्रमाण नहीं है। हाँ कथंचित् नित्यत्व उनमे श्रवश्य पाया जाता है, श्रत यदि कथंचित् नित्यपन को हेतु कहोंगे तब तो वह हेतु विरुद्ध होजावेगा, जैसे कि क्षिणिकत्व, कृतकत्व, श्रादिक हेतु विरुद्ध हेत्वाभास होगये थे। क्योंकि कथचित् नित्यपना हेतु तो सर्वथा निष्कि-यपन के विपरीत कथंचित् निष्क्रियपन का साधन करेगा। तिस कारण श्रव तक सि हुग्रा कि सम्पूर्ण पदार्थ ''स्यात् (कथचित्) निष्क्रिय" है श्रीर साथ ही "स्यात्सिक्य" है, यह स्याद्वाद सिद्धान्त श्रेयस्कर है।

विरोधादिप्रसंगश्चेन्न हष्टे तदयोगतः । के चैत्रैकज्ञानवत्स्वेष्टतस्ववद्या प्रवादिनाम् ॥ ७१ ॥ स्वेष्टं तस्वमनिष्टात्मशून्य सदिति ये विदुः । सदसद्रुपमेकं ते निराकुर्युः कथं पुनः ॥ ७२ ॥

पदार्थों को निष्क्रिय ग्रौर साथ ही सिक्रिय साधने मे विरोध, वैद्धार्कितरण्य, सशय, उभय, सकर, व्यितकर, भनवस्था, भ्रप्रतिपत्ति, भ्रभाव, भ्रादि दोषो का प्रसग माने यह तो नही समभना क्यों कि प्रत्यक्षप्रमाण द्वारा भ्रनेक धर्म-प्रात्मक देखे गये पदार्थ मे उन विद्धार ग्रादि दोषों का योग नहीं है, जैसे कि बौद्ध प्रवादियों के यहाँ नोल, पीत, ग्रादि भ्रनेक भ्राकार क्रिया एक विश्वज्ञान स्वीकार किया गया है, भ्रथवा भ्रन्य नैयायिक, मीमांसक, ग्रादि प्रवादियों के स्वीक्रियने ग्रपने इन्ट तस्व जैसे स्वीकार किये जाते हैं। भावार्थ—क्लेट्स रोगी को दूध हानिप्रद है, स्वीक्र नीरोग पुरुष को दूध लाभप्रद है, साहूकार को दीपक इन्ट है, चोर को भ्रनिष्ट है, चलती हुई रेक्शोडों मे बैठा हुमा मनुष्य चल भी रहा है, यो क्रियासहित होरहा भी क्रियारहित है। बौद्धों ने भ्रनेक भ्राकार वाले एक विश्वकान को इन्ट किया है, उस ज्ञान में नानापन के साथ एकपना विद्यमान है वैशेषिक या नैयायिकों ने

भी सामान्य के विशेष होरहे दृब्यत्व, पृथिवीत्व, श्रादि को माना है, सभी प्रवादी विद्वान् श्रनिष्टतस्व से रिहत होरहे, इष्ट तस्व को स्वीकार करते हैं, श्रतः वह इष्ट तस्व विचारा स्वरूप की श्रवेक्षा सत्रूप है, श्रीर पररूप होरहे श्रनिष्ट तस्व की अपेक्षा असत्रूप है, जो विद्वान् श्रनिष्टश्चात्मक पदार्थों से सून्य होरहे अपने 'इष्ट तस्व को सत् इस प्रकार जान रहे हैं वे श्राचार्यों करके सिद्धान्तित किये गये सत्स्वरूप श्रीर श्रसत्स्वरूप एक पदार्थ का फिर किस प्रकार निराकरण कर सकेंगे ? शर्थात्--नही।

### निष्क्रियेतरताभावे वहिरंतः कथंचन । प्रतीतेर्वाधशून्यायाः सर्वथाप्यविशेषतः ॥ ७३ ॥

वहिरग पदार्थ और श्रन्तरंग पदार्थों में निष्क्रियपन और उससे भिन्न सिक्रिय रन के सद्भाव होने में वाधकों से शून्य होरही प्रतीति होरही है, अत पदार्थों को कथिन्त निष्क्रिय और सिक्रिय स्वीकार कर लेना चाहिये, सभी प्रकार, से कोई विशेषता नहीं है। किया सिहनपन और किया रहितपन दोनों की श्रन्तररहितप्रसिद्धि होरही है, इस प्रकरण में श्रात्मा को सिक्क्य मानना युक्तिपूर्ण है। यहाँ तक इस सूत्र का विवरण समाप्त हुआ।

" अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गला " इस सूत्र में काय शब्द का ग्रहण कर देने से इन द्रव्यों के नाना प्रदेशों का अस्तिस्व तो निश्चित हुआ किन्तु उन प्रदेशों की ठीक सख्या का परिज्ञान नहीं होसका है, कि किस द्रव्य के कितने कितने प्रदेश हैं ? ग्रतः उन प्रदेशों की नियत मंख्या का ज्ञान कराने के लिये श्री उमाम्वामी महाराज इस ग्रियम सूत्र को कहते हैं — ।

# "श्रमंख्येयाः प्रदेशा धर्मार्मैकजीवानाम्॥ = ॥

धर्म द्रव्य भीर भ्रधमं द्रव्य तथा एक जीव द्रव्य के भ्रसख्याते प्रदेश है, अर्थात्-जगत् में धर्म द्रव्य एक ही है, भीर अधमं द्रव्य भी एक ही है, जीवद्रव्य भ्रनन्तानन्त है, भ्रत पूरे धर्म द्रव्य भी एक ही है, जीवद्रव्य भ्रनन्तानन्त है, भ्रत पूरे धर्म द्रव्य श्रीर भ्रथमं द्रव्य तथा एक जीव द्रव्य इन में से प्रत्येक के लोकाकाश के प्रदेशो वरावर मध्यम भ्रसम्याता-सस्यात गिनती वाले भ्रसंख्याते प्रदेश है, पुद्गल परमाणु जितने स्थान को घरती है वरकी के समान उतने घन चौकोर भ्राकाश स्थल को प्रदेश कहा जाता है, सकोच, विस्तार स्वभाववाला जीव भले ही कमीं से निर्मित छोटे या बडे शरीर के बराबर होय किन्तु केवल-समुद्घात करते समय लोकपूरण भ्रवस्था में सम्पूर्ण लोकाकाश को व्याप लेता है।

# प्रदेशेयत्तावधारणार्थमिदं धर्माधर्मयोरेकजीवस्य च । कुतः पुनरसंख्येयप्रदेशता धर्मादीनां प्रसिद्धधरीत्यावेदयति ।

धर्म, अधर्म, धौर एक जीव के प्रदेशों की इतनी परिमाणपन-संख्या का अवधारण करने के लिये यह सूत्र प्रारम्भा गया है। यहाँ कोई शिष्य प्रश्न करता है कि धर्म आदिकों का फिर असं-

ख्यातप्रदेशीपना भला किस प्रमाण से प्रांसद्ध होजाता है ? ऐसी जिज्ञासा होने पर श्री विद्यानन्दै श्राचार्य ग्राग्रिम वार्तिको द्वारा समाधान का निवेदन करे देते हैं।

> प्रतिदेशं जगद्व्योमव्याप्तयोग्यत्वसिद्धितः । धर्माधर्मेकजीवानामसंख्येयप्रदेशता ॥ १ ॥ लोकाकाशवदेव स्याबासंख्येयप्रदेशभृत् । तदाधेयस्य लोकस्य सावधित्वप्रसाधनात् ॥ २ ॥ अनन्तदेशतापायात् प्रसंख्यातुमशक्तितः । न तत्रानंतसंख्यातप्रदेशत्वविभावना ॥ ३ ॥

लोक-सम्बन्धी भाकाश के प्रत्येक प्रदेशों पर व्यापने की योग्यता की सिद्धि होजाने से धर्म, प्रधमं, ग्रौर एक जीव के असल्यात प्रदेशों से सहितपना है, धर्म ग्रौर प्रधमं से घिरा हुन्ना तथा एक एक जीव से घिर जाने योग्य यह परिमित जगत् बेचारा लोकाकाश के समान ही ग्रसल्याता-सल्यात प्रदेशों को धार रहा है, क्योंकि जिस अधिकरए।भूत लोक के धर्म, प्रधर्म भौर एक जीव द्रव्य, ये आधेय होरहे हैं, उस लोक का छहो और अवधि-सहित पना बढिया साध दिया है। भनन्त प्रदेशी-पन का श्रभाव होजाने से इन तीन द्रव्यों के भन्त प्रदेशों में सहितपन का विचार करना नहीं चाह्य। भार एक, दो, तान, चार आदि देग स बढिया गिनतों करने के लिये सामथ्य नहीं होने से सल्यात प्रदेशों पन का भी विचार नहां करना चाहिये। तव ता अनन्त भौर सख्यात से शेष बचे असंख्यात प्रदेश ही इन तीन द्रव्या में स्वीकार करने याग्य है। जगत् श्र एों के घन-प्रमारण मध्यम श्रसंख्यातासंख्यात प्रदेश धर्मादिकों के प्रसिद्ध होजाते हैं।

न ह्यय लांका निरविः प्रतीतिविरोधात्। पृथव्या उपरि सावधित्वदर्शनात् पार्श्वतोधस्ताच सावधित्वसंभवनात् तद्वदुपरि लांकस्य सावधित्वसिद्धेः। सर्वतः अपर्यता मेदि-नीति साधने सर्वस्य हेतारप्रयाजकत्वापत्तः। प्रसिद्धे च सावधी लांक तद्विकरणस्याकाशस्य लोकाकाशसंज्ञकस्य सावधित्वसिद्धेः।

यह लाक छहां ग्रोर मर्यादारहित नहीं है। मर्यादारहित मानने पर समीचीन प्रतीतियों से विरोध ग्राजावेगा क्यों कि पृथवीं के ऊपर मर्यादासहितपना देखा जाता है, ग्रीर पसवाडों में या नीचे भी ग्रविधसहितपन की सम्भावना होरही है, इसी प्रकार (के समान) ग्रिधिक ऊपर देशों में भी लोक का ग्रविधसहितपना सिद्ध होजाता है। "यह पृथवीं सब घोर से पर्यन्तरिहत है," इस बात को साधने में जितने भो हेतु दिये जावेंगे, ग्रपन अपयंत्तपन साध्य के साथ अनुकूल तक नहीं मिलने के कारण सभी हेतुग्रों के ग्रप्रयोजकपन का प्रमग ग्राजावेगा यो वे ग्रपने साध, को नहीं साध सकेंगे। भतः इस लोक के ग्रविधसहितपन की प्रसिद्ध होजाने पर उस जगत् के ग्रविकरण होरहे लोकाकाश नामक शाकाश का ग्रविधसहितपन सिद्ध होजाता है।

परिशेषादसंख्येयप्रदेशत्वसिद्धिः। तथाहि न तावन्लोकाकाशमनंतप्रदेशं श्रवद-संहरगाधर्मत्वे सित सावधित्वात् पंचाणुकाकाशवत् । असंहरगाधर्मत्व।दिरयुच्यमानं ऽक्लोकाकाशेन व्यभिचार इति सावधित्ववचनं, सावधित्वादित्युक्तिप १९द्गलस्वःधेनानंतपरमाणुकेनानेकांतो माभृदिति श्रवदसंहरगाधर्मकत्वे सतीति विशेषगां।

पिर होष याय से लंकाकाश के ससस्यातप्रदेशीपन की सिद्धि होजाती है। उसी को विशद्ध हप से यो समिभ्रये कि सब से पहिले लोकाकाश अनस्तप्रदेशवाला तो नहीं है, (प्रतिज्ञा) सबंदा सहार धर्म से रहित होते सते अवधिसहितपना होने से (हेतु) पाच अगुओ करके बने पचागुक से धिरे हुए पाचप्रदेशी आकाश के समान (अन्वयहटान्त)। यह अनुमान प्रशस्त है, यदि वैशेषिकों के म रानुसार पचागुक हप्टान्त लिया जायगा तो एक सौ वीस परमागुओ का पंचागुक माना जायगा क्योंकि दो परमागुओ का एक द्यगुकों का एक प्राप्त और तीन द्वथगुकों का एक प्राप्त तथा चार प्रयगुकों का एक चतुरगुक एव पाच चतुरगुकों का एक पंचागुक । यो एक पंचागुक ने आकाश के अधिक से अधिक एक भी बीस प्रदेशों को घर लिया है, अस्तु, लौकिक या परीक्षकों की समानबुद्धि का विषय होरहा किसी भी ढंग का पचागुक हण्टान्त बना लिया जाय।

इस अनुमान मे कहे गये हेतु के यदि केवल असकोचधर्मपन इतने विशेषएा दल को ही हेतु कहा जायगा, तब तो अलोकाकाश करके व्यभिचार होजायगा। देखिये अलोकाकाश सहारधर्मवाला नहीं है, किन्तु अनन्त-प्रदेश वाला है, अतः हेतु के रहने पर और साध्य के नहीं ठहरते हये व्यभिचार दोष हुआ।

इस व्यभिचार की निवृत्ति के लिये हेतु का विशेष्य दल अविधिसहितपना कहा गया है, अलोकाकाश अविधिसहित नहीं है. अविधिसहितपना इतना केवल विशेष्यदल के कथन करने पर भी अनन्त परमाणु वाले पुद्गल स्कन्ध करके व्यभिचार नहीं होजावे, इस लिये सर्वदा असह रण्धर्मपना होते सन्ते ऐसा विशेषण दल प्रयुक्त कियागया है। अनन्त परमाण में बना हुआ पुद्लस्कन्ध घडा या लड्डू अविधिसहित है किन्तु अनन्तप्रदेशीपन के अभाव वाला नहीं है, सदा असह र धर्म बाला होते सन्ते इस विशेषण से व्यभिचार का वारण होजाता है, क्योंकि घडा, लड्डू, आदि पुद्गल स्कन्ध तो संकुचित होजाने वाले या नाशशील है। यो हम जैनो का प्रयुक्त हेतु निर्दोष है।

न चैतदिनद्ध साधनसद्भावात्। शश्वदसहरणधर्मकं लोकाकाशमजीवत्वे सत्यमूर्तद्रव्यत्वादलोकाकाशवत्। न झलोकाकाशं कदाचित्संहरणधर्म सर्वदा परममहस्वाभावप्रसंगात्
तथा न संख्यातप्रदेशं लोकाकाशं गणनया प्रसंख्यातुमशक्यत्वादलोकाकाशवदेवेति नानंतसंख्यातप्रदेशत्वं तस्य विभाविषतुं शक्यं। परिशेषादसंख्येयप्रदेशं लोकाकाशं सिद्धं। ततो धर्माधर्मेकजीवा स्वसंख्येयप्रदेशाः प्रतिप्रदेशं तावदसंख्येयप्रदेशलोकाकाशव्याप्तियोग्यत्वात् यन्न तथा
तथा यश्वकपरमःश्वरिति निरवदो हेतुः, अन्यशानुपपत्तिसदभावात्।

यह हेतु पक्ष मे वर्त रहा है. ग्रसिद्ध हेत्वाभास नहीं है क्यों कि हेतु को साधने वाले दूसरे भर्नु-मान का सद्भाव है। लीजिये, लोकाकाश (पक्ष) सर्वदा ग्रसहार धर्मवाला है, (साध्य) ग्रजीव होते सन्ते ग्रमूर्न द्रव्य होने से (हेतु) ग्रलोकाकाश के समान (ग्रन्वय दृष्टान्त)। ग्रलोकाकाश कदानित् भी सहार धर्म वाला नहीं है, क्यों कि ग्रलोकाकाश को सहार धर्मी मानने पर सदा परममहत्त्व परिमाण के ग्रभाव का प्रसग होजायगा, कदाचित्र भी सकुचने वाला पदार्थ सदा परम महापरिमाण का ग्राश्रय नहीं बना रह सकता है, ग्रतः लोकाकाश ग्रनन्त-प्रदेशी नहीं है यह सिद्ध हुणा विशा वह लोकाकाश (पक्ष) सख्याते प्रदेशो वाला भी नहीं है (साध्य)। क्यों कि लोकाकाश के प्रदेशों की एक, दो, तीन चार, सौ, पाचमौ, हजार, लाख, कोटि, ग्रादि गिनती करके ग्रच्छी सख्या करने के लिये किसी की सामध्य नहीं है (हेतु), ग्रलोकाकाश के ही समन्त (ग्रन्वय दृष्टान्त)। इस प्रकार उस लोकाकाश के ग्रनन्तप्रदेशीपन ग्रीर सख्यात-प्रदेशीपन का सिद्धचार नहीं किया जा सकता है, परिशेष से ग्रसख्यात प्रदेश वाला ही लोकाकाश सिद्ध होजाना है।

भावार्थ— सल्या-प्रमाण के सल्यात, ग्रसस्यात ग्रोर ग्रनन्त तीन भेद है. तिनमे श्रसस्य ग्रीर ग्रनन्त के परीत, युक्त ग्रीर द्विकवार यो तीन भेद है। उक्त सातसन्याग्रो के जवन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, यो तीन तीन भेद कर डकईम भेद वाला मल्या—मान है, इन मे से मध्यम ग्रसस्यातासस्यात का विशेष भेद यहाँ लिया गया है। तिस कारण मे इस सूत्र द्वारा यह सिद्ध हुग्ना कि धर्म, ग्रधर्म, ग्रीर एक जीव द्वय तो (पक्ष) ग्रमस्यात प्रदेश वाले हैं (साध्य)। क्योंकि उतनी ही ग्रसस्यातासस्यात रूप सस्या को धार रहे ग्रसस्यात प्रदेश वाले लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर इन तीन द्रव्यों के व्यापने की योग्यता है (हेतु), ग्रर्थात्—जिन्ने ही धर्म ग्रादि के प्रदेश है। ठीक उनने ही लोकाकाश के प्रदेश है, जो तिम प्रकार साध्य वाला नहीं है। यानी ग्रमस्यातप्रदेशी नहीं है, वह तिस प्रकार हेतुमान नहीं है, यानी लोकाकाश को व्यापने की योग्यता नहीं रखता है। जैसे कि एक परमाणु (व्यतिरेकदृष्टान्त) इस प्रकार हमारा हेतु ग्रन्थानुपपत्ति का सद्भाव होने से निर्दोष है। ग्रसिद्धि, व्यिनचार ग्रादि कोई भी दोष इस हेतु मे नहीं है।

#### नन्वत्र जीवस्यैकविशेषणं किमर्थामत्यारेकायामिदमाह।

यहाँ किसी की शका है कि सूत्रकार ने इस सूत्र में जीव का विशेषण 'एक' किस लिये दिया है। इस प्रकार ग्रांशका होने पर ग्रन्थकार इस समाधान को कहते हैं—

## एक जीववचः शक्तेर्नासंख्येयप्रदेशता । नानात्मनामनंतादिप्रदेशत्वस्य संभवात् ॥ ४ ॥

सूत्र मे एक जीव के कथन की सामर्थ्य से सिद्ध होजाता है, कि अनेक जीवो को असस्यात प्रदेशीपना नही है। नाना जीवो के तो अनन्त आदि प्रदेश होते सम्भवते हैं। अर्थात्—यहाँ आदि पद को यो घटित किया जा सकता है कि जघन्य युक्तानन्त प्रमाण अभव्य जीवो के मिल कर सम्पूर्ण प्रदेश मध्यम युक्तानन्त प्रमाण होजाते है। समस्त सिद्धों के प्रदेश इन से भी अतन्तानन्त गुरो मध्यभ अन-

न्तानन्त रूप है। तथा सम्पूर्ण जीवों के तो इनसे भी अनन्त गुरो मध्यम अनन्त।नन्त प्रदेश है. जीवों की राशि और असरूयात प्रदेशों का गुरा। करने पर विवक्षित जीवों के पिण्ड के प्रदेशों की संख्या निकल आती है, हा किसी भी एक जीव के प्रदेश तो असंख्याते ही है।

एकजीववचनसामध्यीम नानाजीवानामसंख्येयप्रदेशत्वं तेषां अनंतप्रदेशत्वस्यानंता-नंतप्रदेशत्वस्य च संभगत् ।

सूत्रकार द्वारा एक जीव के वचन की सामर्थ्य से नाना जीवो का ग्रसख्यात प्रदेशीपना नहीं सिद्ध द्वोपाता है, वयोकि उन नाना जीवो के ग्रनन्तप्रदेशीपना ग्रीर ग्रनन्तानन्तप्रदेशीपना सम्भव नहीं है।

कुतः पुनर्धमिदीनां सप्रदेशत्वं सिद्ध यतोऽसरूयेयप्रदेशता साध्यत इत्याशंकां निराविकीपुराह।

पुनः किसी विनीत शिष्य की शका है, कि फिर यह बताग्रो कि धर्मादिको का प्रदेशों से सिंहतपना भला किस प्रमाण से सिद्ध होजाता है ? जिससे कि उनका ग्रसल्येयप्रदेशों से सिंहतपना साधा जाता है, इस प्रकार की ग्राशका का निराकरण करने की इच्छा रखते हुये ग्रन्थकार ग्रगली वार्त्तिक को कहते है।

# सप्रदेशा इमे सर्वमूर्तिमद्द्रव्यसंगमात् । सक्रदेवान्यथा तस्यायोगादेकाणुवत्ततः ॥ ५ ॥

ये धर्म, ग्राधमं, ग्रादिक द्रव्य (पक्ष) प्रदेशों से सहित ही है, (साध्य) एक ही वार में सम्पूर्ण मूर्तिमान् द्रव्यों के साथ सम्बन्धी होजाने में (हेतु)। ग्रन्थण-यानी इन धर्मादिकों को सप्रदेशी माने विना उन सम्पूर्ण मूर्तिमान् द्रव्यों के साथ उनके सम्बन्ध होजाने का श्रयोग होजावेगा जैसे कि एक परमागा प्रदेश सहित नहीं होने के कारण सम्पूर्ण मूर्तिमान् द्रव्यों के साथ युगपन् सम्बन्ध नहीं कर पाता है (व्यतिरेकदृष्टान्त)। तिस कारण से ये धर्म श्रादिक श्रनेक प्रदेश वाले हैं, (निगमन) यो यह उक्त सिद्धान्त पृष्ट होजाता है।

#### न हि सक्तरसर्वम्तिमद्द्रव्यसंगमः देसप्रशत्वमंतरेण घटते धर्माशीनामेकपरमाणुवत्। ततोमी धर्माधर्मेकजीवास्ते सप्रदेशा एव ।

प्रदेशों से सहितपन के विना धर्मादिकों का युगपत् सम्पूर्ण मूर्तिमान् द्रव्यों के साथ संयोग होजाना घटित नहीं होपाता है, जैसे कि प्रदेशों के विना निरंश एक परमाणु का एक ही समय में सम्पूर्ण मूर्तिमान् द्रव्यों के साथ सम्बन्ध नहीं होपाता है, तिसकारण से ये जो धर्म, अधर्म, और एक जीव द्रव्य है वे स्वारमभूत प्रदेशों से सहित ही हैं।

ग्रुल्यप्रदेशाभावादुपचरिताः प्रदेशास्तेषाभिति चेत् कृतस्तत्र तदृपचारः ? सकृषा-नादेशद्रव्यसंवन्धादेव तस्य सप्रदेशे कांडपटादी दर्शनादिति चेत् तद्वनग्रुल्यप्रदेशसद्भावे को

#### दोषो १ श्रनित्यत्वप्रसगः सावयवस्यानित्यत्वप्रसिद्धे घटादिवदिति चैत्, कशंचिदनित्यत्वस्येष्टत्वा-दद।षोयं । सर्वशानित्यत्वेर्धिकयाविरोधात् । मर्वस्य कशंचिदनित्यत्वस्य व्यवस्थापनात् ।

कोई पडित कहते है कि उन धर्म ग्रादिकों के प्रदेश मुख्य नहीं है, ग्रत उपचार से ही उनके प्रदेश मान लिये जाग्रो। यो कहने पर तो ग्रन्थकार पूछते है, कि उन धर्मादिकों में किस कारण से उन प्रदेशों का उपचार किया जाता है, वताग्रो ? यदि तुम यो कहों कि धर्म ग्रादिकों का एक ही समय में नाना देशों में वर्त रहे द्रव्यों के साथ सम्बन्ध होरहा है, इस ही कारण इन में प्रदेशों का उपचार है क्योंकि प्रदेशों से सहित होरहे हो देरा, परदा, वास ग्रादि में उस ग्रनेक देश-वर्ती द्रव्यों के साथ ग्रुपत् सम्बन्ध होजाने का दर्शन होरहा है।

यो कहने पर तो ग्रन्थकार कहते हैं कि उन्ही डेरा ग्रादिकों के समान धर्म ग्रादिक में भी मुख्य प्रदेशों का सद्भाव मानने पर भला कौनसा दोष ग्राता है, बताग्रों । यदि तुम यो कहों कि मुख्य प्रदेश मानलेने पर काण्ड पट ग्रादि इच्यों के भी ग्रानित्यपन का प्रसग ग्राजायमा क्यों कि ग्रावय में सिहत होरहे सावयव पदार्थों का ग्रानित्यपना प्रसिद्ध है, जैसे कि सावयव घट, पट, ग्रादिक ग्रानित्य हैं। यो कहने पर तो ग्राचार्य कहते हैं कि धर्म ग्रादिकों का कथिन्-प्रनित्यपन यह हमारे यहा कोई दोष नहीं है, कथिन्-प्रमित्यपना धर्म ग्रादिकों के इष्ट किया गया है, यदि धर्म ग्रादिकों को सर्वथा नित्य माना जायगा तो कूटस्थ नित्य पदार्थ के ग्रायं किया होने का विरोध होजावेगा, पर्यायों की ग्रापेक्षा सम्पूर्ण पदार्थों के कथिन्-प्रमित्यपन का भय करना व्यथं है।

# जीवस्य सर्वतद्द्रव्यसंगमो न विरुष्यते । लोकपूरणसंसिद्धेः सदा तद्योग्यतास्थितेः ॥ ६॥

एक जीव का भी सम्पूर्ण उन मूर्तिमान द्रव्यों के साथ सम्बन्ध होना विरुद्ध नहीं पडता है, केविल-समुद्घात के अवसर पर लोक-पूरण अवस्था में एक समय तक सम्पूर्ण मूतं द्रव्यों के साथ सम्बन्ध होजाना भले प्रकार सिद्ध है, और अन्य अवस्थाओं में भी सर्वदा उस सर्व मूर्तिमद्द्रव्यों के साथ सम्बन्ध होने की योग्यता अवस्थित रहती है, अर्थात्—जंसे तीन गज लम्बा फैला हुआ चादरा तीन गज भूमि को छूरहा है, छोटीसी घरी कर देने पर भी सकुचित चादरे में तीन गज भूमि को स्पशं करने की योग्यता सदा विद्यमान है. इसी प्रकार चीटी, मक्खी, घोडा आदि अवस्थाओं में भो जीव के तीनों लोक में फैल जाने की योग्यता विद्यमान है। हाँ जीव के अलोकाकाश में व्यापने—योग्य अनन्तानन्त प्रदेश नहीं है। वैशेषिकों ने भी 'सर्वमूर्तिमद्द्रव्यसयोगित्व व्यापकत्व 'यो आत्मा का व्यापकपान पना इष्ट किया है, अन्तर इतना ही है कि वैशेषिक या नैयायिक तो सम्पूर्ण आत्माओं का सर्वदा व्यापक बना रहना अभीष्ट करते हैं और हम स्याद्वादी आत्मा का परिमाण तत्कालीन गृहीत शरीरों के बराबर स्वीकार करते हैं। हा वैकियक समुद्घात, मारणान्तिकसमुद्घात, केविलसमुद्घात, अवस्थाओं में धारमा के प्रदेश लोक में बहुत फैल जाते हैं, लोक-पुरण अवस्था में तो तीन सौ तेताली स

धन राजू प्रमारा लोक को कोई एक जीव व्याप्त कर लेता है, हाँ सम्पूर्ण लोक में फैल जाने की योग्यता सम्पूर्ण जीवो के सदा विद्यमान है।

जीवो हि लोकपूरणावस्थायां सकृत्सर्वमूर्तिमद्द्रव्यैः संवध्यते इति सिद्धान्तसद्-भावाक स्याद्वादिनां तस्य सकृत्सर्वमूर्तिमद्द्रव्यसंगमो विरुध्यते, शेषावस्थास्विप तद्योग्यताव्या वस्थापनात्। एतेन धर्माधर्मयोः सर्वथा प्रतिदेशं लोकाकाशव्याप्तिवदेकजीवस्यापि तद्व्या-प्तियोग्यत्वस्थितेरसंख्येयप्रदेशत्वसाधने हेतोरसिद्धिः परिहृता वेदितव्या। तथा योग्यतामं-तरेण धर्मादीनां शश्यत्तद्व्याप्तिविशोधात्। परमाणुवत् कालाणुवद्वा तद्व्याप्तिः साधियध्यते चाप्रतः।

जीव नियम से लोक-पूरण प्रवस्था में सम्पूर्ण मूर्तिमान् द्रव्यों के साथ युगपत्सम्बन्ध कर लेता है, इस प्रकार सिद्धान्त का सद्भा । होने में म्याद्वादियों के यहा उस जीव का युगपन् सम्पूर्ण मूत द्रव्यों के साथ सयोग होना विरुद्ध नहीं पड़ता है क्यों कि लोकपूरण के प्रतिरिक्त शेष प्रवस्थताओं में भी जीव के उस मर्वमूर्तिमद्द्रव्य-सम्बन्ध की योग्यता का व्यवस्थापन होजाता है। इस कथन करके धमं श्रोग श्रधमं के सभी प्रकारों में लोकाकाश के प्रश्येक प्रदेशों पर व्यापजाने के समान एक जीव के भी उस लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेशों पर व्यापने की योग्यता स्थित होजातों है, इस कारण श्रसक्येय प्रदेशों के सहितपना साधने पर हेतु के स्वरूपासिद्ध दोष का परिहार कर दिया गया समभ लेना चाहिये क्योंकि तिस् प्रकार लोक-व्यापकपन की योग्यता के विना धर्मादिकों के सबंदा उस लोकमें व्यापकपन का विरोध होजावेगा जैसे कि पुद्मल परमाणु प्रथवा कालाणु के लोक में व्यापकपन की योग्यता का विरोध है, श्रीर भी श्रीग्रम ग्रन्थों से (में) इन धर्म श्रादिकों का उस लोक में व्यापकपन साध दिया जावेगा, यहाँ इतना ही कथन पर्याप्त है। धर्माधर्मेक-जोवाः (पक्ष) श्रसंस्थेय-प्रदेशा (साध्य) प्रतिप्रदेशं तावदसंस्थेय-लोकाकाशव्याप्तियोग्यत्वात् (हेतु) इस श्रनुमान का हेतु पक्ष में विद्यमान है, जो कि श्रपने साध्य को पक्ष में साध देता है।

#### अधाकाशस्य कियतः प्रदेशा इत्याह ।

ग्रव महाराज यह बताग्रो कि ग्राकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हैं ? ऐसी जिज्ञासा होने पर सूत्रकार उमास्वामी महाराज ग्राग्रिम सूत्र को कहते है-

#### श्राकाशस्यानंताः ॥ ६ ॥

भाकाश द्रव्य के भनना प्रदेश है। भ्रथीत्—यहा भनन्त पद से जिन-हुन्ट कोई मध्यम भनन्तानन्त प्रहेण करना चाहिये, भनन्त नाम को एक संख्या विशेष है। जिसका भन्त नहीं भावे ऐसा भनन्त यहां भभीष्ट नहीं है। उत्कृष्ट भसख्यातासंख्यात से एक बढा देने पर ही जघन्य भनन्त होजाता है, केवलज्ञान या भृतज्ञान की भ्रपेक्षा इकईसो भी सख्याभो का परिमाण किया जा सकता है, कोई भशक्यता नहीं है। हा भक्षय-भनादि भक्षय-भनन्त को उसी स्वरूप से जान लेना या जिन

लेना प्रमासाज्ञान का कार्य है। जीव राज्ञिसे ग्रनन्तगुस्मी पुद्गल राज्ञि है, पुद्गलों से ग्रनन्त-गुस्मी काल समयों की राज्ञि है। भूत, भविष्यत काल के समयों से ग्रनन्तानन्तगुर्मों श्रेस्मीरूप श्रालोकाकाश के प्रदेश हैं, इनके घन प्रसास्म सम्पूर्म ग्राकाश के ग्रनन्तानन्त प्रदेश है। यो परि नास्म किया जा सकता है, कोई पोल नहीं है। हाँ जिसका ग्रन्त नहीं वह ग्रनन्त है, यह केवल ग्रनन्त शब्द की निरुक्ति की जा सकती है। प्रकृत्यर्थ नहीं करना चाहिये।

प्रदेशा इत्यनुवर्तते । पूर्वस्त्रते वृत्त्पक्ररणातत्र वृत्तिनिर्देशे हि प्रदेशानामसंख्येय-शब्दोपाधीनां व्यवस्थानात्केवलानामिहानुवृत्तिने स्यात्, तत एवासंख्येयप्रदेशा इति वृत्तिनिर्देशे लाषवेथि वाक्यनिर्देशोऽसख्येयाः इति कृत इहोत्तरस्त्रतेषु च प्रदेशप्रहणं मा भूद्यता गौरविमिति ।

पूर्व सूत्र से "प्रदेशा " इस पद की अनुवृत्ति कर ली जाती है, तिस ही कारण से पहिले सूत्र मे प्रदेश शब्द की असस्येय शब्द के साथ कर्मधारयवृत्ति नहीं की गयी है। यदि वहां कर्मधारय समास वृत्ति अनुसार निर्देश कर दिया जाता तो "असस्येय-प्रदेशा "पद बन जाता "विशेषण" विशेष्यण बहुता "के अनुसार असस्येय शब्द को विशेषण रखने वाले विशेष्यभूत प्रदेशों की व्यवस्था हीजाने से केवल प्रदेशों की यहाँ अनुवृत्ति नहीं होसकेगी "एकयोग--निर्दिष्टाना सह बा निवृत्ति सह वा प्रवृत्ति "या तो असस्येय और प्रदेश दोनों शब्दों को अनुवृत्ति होती या एक की भी नहीं होपाती। तिस ही कारण से यद्यपि समास करने पर "असस्येय--प्रदेशा "इस प्रकार समास वृत्ति पूर्वक कथन करने में लाधव है, फिर भी सूत्रकार ने "असस्येयाः "यह पद न्यारा रखते हुये वाक्य का कथन किया है। यहाँ "आकाशस्यानन्ता "इस सूत्र में और अगले दो सूत्रों में पुन प्रदेश शब्द का ग्रहण नहीं होवे जिससे गौरव होजाता अर्थात्—गौरव दोष का परिहार करने के लिये "प्रदेशा." शब्द को असमसित रखा है, उसकी यहाँ अनुवृत्ति कर ली जाती है।

श्रंताऽवसानिमह गृह्यते, श्रविद्यमानां श्रतो येषां त इमेऽनंताः प्रदेशा इत्यन्यपदार्थ-निर्देशीय । ते चाकाशस्यिति भेदनिर्देशः कथित्प्रदेशप्रदेशिनोर्भेदाप्यचेः ? सर्विधा तयार-भेदे प्रदेशिनः स्वप्रदेशादेकस्मादर्थान्तरस्वामावात् प्रदेशमात्रत्वप्रसंग इति प्रदेशिनोऽसन्वा। तदसन्त्रे प्रदेशस्याप्यसन्त्रमित्युभयासन्त्रप्रसिकः।

यहाँ सूत्र मे अन्त का अर्थ अवसान ग्रहण किया जाता है, जिनप्रदेशों का अन्त विद्यमान नहीं है, वे प्रदेश, ये अनन्त है, इस प्रकार बहुश्रीहि समास द्वारा अन्य पदार्थ को कथन करने वाला इस सूत्र में "अनन्ता "यह निर्देश है। वे अनन्त प्रदेश आकाश द्रव्य के है, इस प्रकार षष्ठण्यन्त और प्रथमान्त पदों के अनुसार सूत्रकार द्वारा भेदपूर्वक कथन किया गया है, क्यों कि अ गभूत प्रदेश और अंगी होरहे प्रदेशों इनका कथंचित्—भेद होना युक्तियों से सिद्ध है। यदि सभी प्रकारों से उन प्रदेश और प्रदेशी द्रव्यों का अभेद माना जायगा तब तो प्रदेशवाले द्रव्य को अपने एक प्रदेश से भेद नहीं होने के कारण केवल एकप्रदेशधारीपन का प्रसंग होगा, यो प्रदेशी द्रव्य का अभाव हुआ जाता है, और उस प्रदेश का असहय होजान पर प्रदेश का भी असहय होजाना है। इस प्रकार प्रदेश धीर

प्रदेशी दोनों के ग्रसत्वका प्रसग ग्राया। भावार्य — प्रदेशी द्रव्य का एक प्रदेश के साथ ग्रभंद मानने पर "द्रव्य" एक — प्रदेशवान् हुआ जाता है, एक प्रदेश वाला द्रव्य तो परमाणु के समान प्रदेशी नहीं कहा जा सकता है, जब प्रदेशी कोई नहीं रहा तब प्रदेश भी कोई नहीं ठहर सकता है, यो दोनों का ग्रमाब होजायगा, भ्रतः एक ग्राकाश ग्रोर उसके अनन्त प्रदेशों का सर्वया श्रभेद नहीं मान कर कथं - चित् ग्रभेद स्वीकार करना चाहिये।

सर्वया तद्वभेदे पुनराकाशस्य च द्रव्यप्रदेशा द्रव्याणि वा स्युगु णादयो वा १ यदि द्रव्याणि तदाकाशस्यानेकद्रव्यत्वप्रसंगो घटादिवत्। तथा च सादिप्यवसानत्वं तद्वदेव न द्रानेकद्रव्याग्वधं द्रव्यं किंचिदनाद्यनतं दृष्टमिष्टं वा परस्य। गुणाः प्रदेशा इति चेक्ष, गुणांतराश्रयत्विवरोधात् सावारणगुणा हि संयोगविभागसंख्याद्यस्तत्रेश्यंते घटसंयोगोन्यस्या-काशप्रदेशस्य कुट्यसंयोगोन्यस्य करविभागोऽन्यस्य दंडविभागोन्यस्येति संयोगविभागयाः प्रतीतेः। एकः खस्य प्रदेशो द्वी चेति सख्यायाः संप्रत्ययात् परो गगनप्रदेशाऽपरो वेति पर-त्यापरत्वयोरवजीवात् प्रयोगतस्मात् पाटलिपुत्राकाशप्रदेशाः चित्रकृत्याकाशप्रदेश इति परिकाणस्य सिन्नर्णयात् ।

यदि फिर भ्राकाश भ्रोर उसके प्रदेशों का सर्वधा भेद माना जायणा तब तो बताओं वे भ्राकाशद्रवय के सर्वथा भिन्न पड़े हुये प्रदेश भला द्रव्यपदार्थ है ? भ्रथवा क्या गुए, कर्म, भामान्य, भ्रादि पदार्थ माने जायगे ? बताओं यदि वे भ्रनेक प्रदेश द्रव्य रूप हैं, तब तो भ्राकाश को भ्रनेक-द्रव्यपन का प्रसंग ग्रावेगा जैसे कि घट भ्रादिक भ्रनेक द्रव्य माने गये हैं, किन्तु वैशेषिका ने भ्राकाश का एक द्रव्य स्वीकार किया है "तन्ध भावेन"॥ २६ ॥ "शब्दिलगाविशेषाद्विशेषिका ने भ्राकाश का एक द्रव्य स्वीकार किया है "तन्ध भावेन"॥ २६ ॥ "शब्दिलगाविशेषाद्विशेषिका ने भ्राकाश विशेषात्र विशेषात्य विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र विशेषात्र विश

तथा उन दूसरे पण्डित बैशेषिकों के यहाँ भ्रनेक द्रव्यों से बनाये गये घट, पट, भ्रादि द्रव्यों का धनादि धनन्तपना इष्ट भी नहीं कियागया है। यदि उन प्रदेशों को द्रव्य नहीं मान कर गुगा-स्वरूप माना जाय तो यह भी ठीक नहीं पड़ेगा क्योंकि तब तो उन गुगास्वरूप प्रदेशों में भ्रन्य गुगां के भाश्ययपन का विरोध होजायगा, गुगों में दूसरे गुगा नहीं रहा करते हैं ' निर्मुणा गुगा " 'गुगा-दिनिर्मुगाक्रिय: " ऐसा जैनों ने भीर वैशेषिकों ने स्वीकार किया है। जब कि भ्राकाश-सम्बन्धी उन प्रदेशों में संयोग, विभाग, संख्या, भादि साधारण गुगा वर्ष रहे वैशेषिकों ने इष्ट किये है।

देखिये झाकाश के अन्य प्रदेश का घट के साथ संयोग होरहा है, और आकाश के दूसरे ही अन्य प्रदेश का भीत के साथ संयोग होरहा है, यों प्रदेशों में संयोग गुग ठहर जाता है। तथा आकाश के अन्य प्रदेशों का हाथ से विभाग होरहा है, और झाकाश के दूसरे अन्य प्रदेश का दण्ड के साथ

विभाग होरहा है, यह प्रदेशों में विभाग गुण रह गया। इस प्रकार धाकाश के प्रदेशों में संयोग धौर विभाग गुणों की प्रतीति होरही है। धाकाश का एक प्रदेश और धाकाश के दो प्रदेश, तीन प्रदेश, इत्यादि ढग में प्रदेशों में संख्या गुण का भी भने प्रकार प्रत्यय होरहा है। यह धाकाश का दूर-वर्सी प्रदेश परे है, और यह निकट-वर्सी प्रदेश ग्रपर है, यो धाकाश के प्रदेशों में परस्व धौर धपरत्व गुणों का परिज्ञान होरहा है। तथैव पटना-सम्बन्धी धाकाश के इस प्रदेश से चित्रकूट, मयुरा, उज्जैन धादि के श्राकाशप्रदेश पृथक् है, इस प्रकार धाकाश के प्रदेशों में पृथवत्व गुणा का उपलम्भ होरहा है। तथा घट-सम्बन्धी श्राकाश के प्रदेश से मन्दराचल-सम्बन्धी श्राकाश का प्रदेशस्थल महान् है, यो प्रदेशों में परिमाणा गुणाका श्रच्छा निर्णय होरहा है।

इस ढंग से प्रदशों में सयोग, विभाग, सल्या, परत्व, ग्रपरत्व, पृथवत्व, परिमाण, ये सात सामान्यगुण पाये जाते हैं। वैशेषिकों के यहा बुद्धि, सुख, दु ख, इच्छा, द्वेष प्रयत्न, धम, मधमं, भावना, रूप,
रस, गंध, स्पर्श, स्नेह, सासिद्धिकद्ववत्व भौर शब्द, ये सोलह विशेष गुण है, श्रीर सख्या, परिमाण,
पृथवस्व, सयोग, विभान, परत्व, भपरत्व, गुरुत्व, वेग भौर नैमिसिकद्ववत्व ये दस सामान्यगुण हैं द्वदत्व
और सस्कार के विशेषभेद दोनों भोर भागये हैं यो चौवीस गुणों की संख्या छुब्बीस होगयी है।
भतः गुणवान् होने से श्राकाश के प्रदेश गुणस्वरूप नहीं होसकते हैं।

प्रदेशिन्येवाकाशे सयोगादयो गुणा न प्रदेशेष्विति चेक, अत्यवसंयोगपूर्वकादयान-संयोगोपगमाद्द्वि-ततुकत्रीरससंयोगवत् । पटाशीनामाकाशप्रदेशसंयोगमं रेगाकाशप्रदेशसंयो-गोऽपरः एकवीरसस्यासिद्धः। सिद्धे तन्त्वेकसंयोगे द्वितंतुकसयोगप्रसंगात् मंथोगज ायोगा नातः।

प्रदेशों श्रीर प्रदेशों के भेद को माननेवाले वैशेषिक कहते हैं कि प्रदेशों वाले ग्राकाश में ही संयोग, विभाग, ग्रादिक गुए। है प्रदेशों में कोई गुए। नहीं है। प्रन्यकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि ग्रव्यवा के संयोग-पूर्वक होरहा भवयवी का संयोग तुम्हारे यहाँ स्वीकर किया गया है, जैसे कि दुस्ता और वीरए। का सयोग है। भ्रयात्-हस्त पुस्तक सयोग से शरीर पुस्तक संयोग जो हुगा है वह प्रव्यव संयोग-पूर्वक भवयवी का संयोग वैशेषिकों के यहाँ माना गया है, तृए। या डशीर से बने हुये और तन्तुओं को स्वच्छ या विरल करने वाले साधन को वीरए। (बुश) कहते हैं। एक तन्तु और वीरए। के सयोग से हुगा दो दो तन्तुओं के साथ वीरए। का सयोग संयोगज सयोग है। वेशेषिकों ने सयोग के एक कर्मजन्य, उभयकर्मजन्य और संयोगज-सयोग यो तीन भेद माने हैं, बाज पक्षी और पवंत का सयोग ग्रन्यतर कर्म-जन्य है। यहा एक बाज में किया हुयी है, पवत में नहीं। लडने वाले दो में हाओं का उभय-कर्मजन्य संयोग है। क्यों कि दोनों में हाओं में किया होकर वह सयोग हुगा है, कपाल और वृक्ष के सयोग से घट और वृक्ष का सयोग तो सयोगजसयोग है। यह भवयव के सयोग पूर्वक हुआ अववयी का स्थोग है। पट आदिकों का भाकाश के प्रदेशों के साथ सयोग सी श्रिक्ष है, एक तन्तु के साथ सयोग सिद्ध होने पर दो तन्तुओं के साथ संयोग होने का प्रसग है. गत: भाकाश में सयोगजसयोग का ग्रमाव हुगा। भावार्थ—भाकाश के प्रदेशों में संयोग को नहीं मानने वाले वैशेक

षिक आकाश में एक कर्मजन्य सयोग को नहीं मान सकते हैं, क्यों कि आकाश में तो किया है नहीं। भीर दूसरा संयुक्त होने वाला द्रव्य यदि किया को करें भी तो जहाँ वह पहिले था वहाँ भी आकाश विद्यमान था, ऐसी दशा में दो में से एक की किया से हुआ सयोग आकाश में मानना व्यर्थ है। तथा उमय कर्मजन्य सयोग भी आकाश में अलीक है, तीसरा सयोगजसंयोग तभी बन सकता है जब कि अवयव सारिखे आकाश प्रदेशों में संयोग माना जाय। यदि वैशेषिक पण्डित आकाश के प्रदेशों में संयोग माना जाय। यदि वैशेषिक पण्डित आकाश के प्रदेशों में संयोग को नहीं मानते हैं, तो आकाश में सयोगजसयोग नहीं बन पाता है, ऐसी दशा होने पर आकाश में संयोग गुसा का अभाव हुआ।

ष्रतेन विभागविभागाभावः प्रतिपादितः। संख्या पुनर्दित्वादिकाकाशे प्रदेशि-न्यनुपपण्णैय तस्येकत्वात्। एतेन परत्वापरत्वप्रथक्त्वपरिमाणमेदामावः प्रतिनिवेदितः तत्रै-कत्र तदनुपपण्णेः। ततः स्त्रप्रदेशेष्वेवैते गुणाः सिद्धा इति न गुणाः प्रदेशा गुणित्वात् पृथि-व्यादिवत्।

दस ही कथन करके आकाश में विभागजन्य विभाग का अभाव भी प्रतिपादन कर दिया गया समभी। अर्थात्—हस्त और हुक्ष का विभाग होजाने से शरीर और वृक्ष का विभाग हुआ विभाग गज विभाग कहलाता है, जब आकाश के प्रदेशों में विभाग गुरा नहीं माना जाता है, तो बैंशेषिकों के यहाँ आकाश में भला विभागज विभाग कैसे ठहर पायेगा ?। प्रन्यतर कर्म-जन्य चील और पर्वत का विभाग है, केवल चील उड कर पर्वत से अलग होजाती है तथा उभयकर्मजन्य भिड़े हुये दोनों में ढो का विभाग एवं काररामात्र विभाग जन्य विभाग और काररामां का अभाग में विभाग गजविश्राग हैं। आकाश के प्रदेशों में विभाग माने विना आकाश में विभाग गुरा का अभाव होजाता है। तीसरा गुरा किर दित्व, आदिक संख्यातों प्रदेशवाले आकाश से असिद्ध ही है, वयोकि वह आकाश द्वय एक माना गया है, आकाशके प्रदेशों में ही द्वित्व आदिक संख्याबे ठहर सकती हैं। इस उक्त कथन करके परत्व, अपरत्व, पृथवत्व, और परिमारा विशेषों का अभाव भी आकाश में है, प्रतिवादी के सन्मुख इस बात का बहुत अच्छा निवेदन कर दिया गया है क्योंक उस प्रकेले आकाश में उन परत्व, अपरत्व, आदि तही होपाती है, तिस काररा से आकाश के प्रदेशों में ही संयोग, विभाग, संख्या, परत्व, अपरत्व, पृथवत्व, परिमारा, ये गुरा सिद्ध होजाते हैं। इस काररा आकाश के प्रदेश (पक्ष) गुरा पदार्थ नहीं है (साध्य) गुरावान् होने से (हेतु) पृथिवी, जल, आदि द्वयों के समान (अन्वयहण्डान्त)। यहां तक आकाश के प्रदेशों का गुरापमा निषद्ध कर दिया है।

नापि कर्माणि तत एव परिस्पन्दारमकरवामानाच । नापि सामान्यादयोतुवृत्तिप्रस्य-बादिहेतुत्वामावात् । पदार्थातराणि खप्रदेशा इत्ययुक्तं । षट्पदार्थनियमविरोधात् ।

ग्राकाश के प्रदेश तिस ही कारण से यानी गुणवान् होने से तीसरे माने गये कर्मपदार्थं स्वरूप भी नहीं हैं क्योंकि कर्म गुणो के धारी नहीं हैं, दूसरी बात यह है कि परिस्पन्द-भ्रात्मकपन का प्रभाव होजाने से वे प्रदेश कर्मपदार्थं स्वरूप नहीं हैं, कर्म होते तो हलन, चलन, भ्रादि किसी भी किसास्वरूप होते किन्तु यह वैभेषिकों ने इष्ट नहीं किया है। तथा श्राकाश के वे प्रदेश सामान्य,

VALVANT ON MAIN --

विशेष, समवाय श्रौर श्रभाव पदार्थ स्वरूप भी नहीं है वयों कि श्रुवृत्तिप्रत्यय श्रादि के हेतुपन का श्रभाव है, श्र्यांत्—यह घट है, श्रौर यह घट है, तथा यह भी घट है. इत्यादिक श्रुवृत्ति प्रत्यय का हेतु जैसे घटत्व सामान्य है, वैसे श्रुवृत्त ज्ञान के कारण प्रदेश नहीं हैं श्रौर यह इससे व्यावृत्त हैं, यह इससे व्यावृत्त हैं, ऐसे व्यावृत्ति की कारण नहीं होने से वे प्रदेश विशेष पदार्थ भी नहीं है अयुत्तिख पदार्थों का "यहा यह है" इस झान के कारण नहीं होने से वे प्रदेश समवाय पदार्थ भी नहीं है, भाव पदार्थ-स्वरूप प्रदेश भला श्रभाव पदार्थ-स्वरूप कैसे होसकते हैं ?। गुणवान होने से भी प्रदेश इन सामान्य ग्रादि पदार्थ-स्वरूप नहीं है क्योंकि सामान्य ग्रादि में गुण नहीं पाये जाते हैं। यदि वैशेषिक यो कहै कि श्राकाश के प्रदेश इन छह पदार्थों से ग्रितिरिक्त अन्य पदार्थ स्वरूप होजायगे प्रन्थकार कहने हैं। कि यह इनका कहना श्रयुक्त है क्योंकि "जगत् के सम्पूर्ण भाव पदार्थ छह ही है" जो कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, उनके यहाँ माने गये है, इस नियम का विशेष होजायगा।

अत एव न मुख्याः खम्य प्रदेशा इति चेन्न, मुख्यकार्यकरणदर्शनात । तेषामुप-चरितत्वे तदयोगान । न ह्यु पचरितोग्निः पाकादानुपयुज्यमानो दृष्टम्तस्य मुख्यत्वप्रयंगात् । प्रतीयते च मुख्य कार्यमनेकपुद्गलद्रव्याद्यवगादकत्तव्या ।

पुन वैशेशिक यदि यो कहै कि इस ही कारण यानी छह पदार्थों के नियम का विरोध नहीं होय, अतः आकाश के प्रदेश वास्तिवक मुख्यपदार्थ कोई नहीं हैं, किल्पत या उपचरित है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि उन प्रदेशों करके मुख्य कार्य का करना देखा जाता है, बस्तु-भूत कार्य का कारण उपचरितपदार्थ नहीं होसकता है, उन प्रदेशों के किल्पा होने पर उस मुख्य कार्य के किये जाने का अयोग है। देखिये मिट्टी का अगिन रूप बना हुआ खिलौना या अगिन का चमकीले पदार्थ में पड़ाहआ प्रतिविम्ब अथवा "अगिनमिण्यक " आदि उपचरित अगिन है, यह किल्पत अगिन पकाने, जलाने, मुखाने आदि कार्यों में उपयोगी होरही नहीं देखींगयी है, यदि किल्पत अगिन पाक आदिकों कर देनी तो उसको मुख्य अगिनपनेका प्रसंग आजावेगा किन्तु आकाशके प्रदेशोंमें होरहा अनेक पुद्गलद्रव्य, जीवद्रव्य आदिका अवगाह करदेना स्वरूप मुख्य कार्य प्रनीत होता है।

निरशस्यापि विश्वन्वाचयुक्तमिति चेत् कथं विश्वनिरंशो वेति न विरुद्धयते । ननु
प्रमागासिद्धत्वाद्वादिप्रतिवादिनोराकाशे विश्वत्वाभावाक विप्रतिविद्धं । तत एव निरंशत्व सिद्धिः । तथाहि-निरंशमाकाशादि सर्वजगद्व्यापि वात यक निरंशं न तत्त्रथा दृष्ट यथा घटादि सर्वजगद्व्यापि चाकाशादि तस्माकिरंशमिति कश्चित् । तदसमीचीनं, हेतोः प्चाव्यापकत्वात् परमायो निरंशे तदमावात् ।

यदि बैशेषिक यो कहे कि मुख्य प्रदेशों से रहित होरहे निरंश भी आकाश के व्यापक होने के कारण वह अनेक द्रव्यों को अवगाह देना युक्त बन जाता है। यो कहने पर तो आचार्य कहते है कि आकाश को विभु कहना और निरंश कहना यह किस प्रकार पूर्वीपर विरुद्ध नहीं पड़ेगा ? प्रयादि—



ग्राचार्य कहते है कि वैशेषिक का वह कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि पक्ष के एक देश में हेतु नहीं व्यापता है निरंश परमाणु में उस हेतु का ग्रभाव है, ग्रतः सर्व जगत् व्यापकपना हेतु भागा-सिद्ध हेत्वाभास है। ''पक्षकदेशहेत्वभावो भागासिद्धि" यह भागासिद्धि का लक्षण है।

तस्या विवादगोचरत्वाद्व द्वीकरणाददोष इति चेम, सांशपरमाणुवादिनस्तत्रापि विप्रतिपत्तेः पत्तीकरणोपवत्तेः । साधनांतरात्तत्र निरंशत्वसिद्धे रिहावचीकरणमिति चेत्, एवं ति न किश्चत्वचाव्यावको हेतुः स्यात्। चेतनास्तर्वः स्वापात् मनुष्यवदित्यत्रापि तथा परिह रस्य संमवात् । शक्य हि वक्तु यषु तरुषु न स्वापादयोऽसिद्धास्त एव पश्चीकियते, नेतरे तत्र हेत्वतराचे ननत्वप्रमाधनात् ततो न पद्माव्यापको हेतुरिति ।

वंशेषिक कहते है कि वह परमाणु तो बंशेषिक. नैयायिक, जैन, मीमासक, किसी के यहाँ भी विवाद का विषय नहीं है, सभी विद्वान परमाणु को निरंश मानते है, ग्रतः परमाणु को पक्ष कोटि में नती किया गया है तब तो भागासिद्ध दोष नहीं ग्राया। ग्राचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि परमाणुग्रों को ग्रं शों से सहित कहने वाले बादी पण्डित का उस परमाणु में भी निरंशपम का बिवाद खड़ा हुग्रा है। प्रथम जैन विद्वान् ही पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उर्ध्व, ग्रधः, यो छहों ग्रोर से ग्रन्य छह परमाणुग्रों को चिपटाने वाले छह पहलों करके सहित होरहे परमाणु को शक्ति की अपेक्षा षडश मान लेते है, ग्रत विवाद पडजाने से परमाणु का भी पक्षकाटि में कर लेना बन जाता है, उस में हेतु के नहीं वर्तने से वैशेषिकों के ऊपर भागासिद्ध दोष खड़ा हुग्रा है।

यदि वैशेषिक यो कहै कि उस परमाणु में प्रत्य चरमावयवत्व ब्रादि हेतु से निरंशपन की सिद्धि करली जायगी, ब्रतः यहा इस ब्रनुमान में परमाणु का पक्षकोटि में ब्रह्म करना उचित नहीं जंचा है। ब्राचार्य कहते हैं कि को कहोंगे तब तो इस प्रकार कोई भी हेतु पक्ष में ब्रव्यापक (भागा-सिद्ध) नहीं होसकेगा। देखिये भागास्द्धि का प्रसिद्ध उदाहरण यह है कि वृक्ष (पक्ष) चैतन हैं (साध्य) स्वाप यानी शयन करना पाया जाने से (हेतु) सो रहें मनुष्यों के समान (ब्रग्वयहष्टान्त) यों सोते हुये वृक्षों में तो स्वाप हें तु है बौर निद्धा कर्म की उदय उदीरणा से रहित होरहें, जागते वृक्षों

मे स्वाप हेतु नहीं ठहरा किन्तु सभी वृक्षों को पक्ष बनाया गया है, मत यह हेतु पूरे पक्ष में नहीं ज्यापने के कारण भागासिद्ध हेत्वाभास है। यहां भी तिस प्रकार भागासिद्ध दोष के परिहार का सम्भव होरहा है। देखिये वादी के द्वारा यो कहा जासकता है कि जिन वृक्षों में शयन, भग्नक्षत-संरो हण, ग्रादि परिणाम ग्रसिद्ध नहीं है, वे ही वृक्ष यहां पक्ष कोटि में किये जाते हैं श्रन्य स्वाप ग्रादि से रहित होरहे कम्पित या जागृत वृक्ष यहां यहां नहीं किये गये है। उन जागते वृक्षों में ग्राहार करना, फलना, प्रला, ग्रादि हेतुग्रों से चेतनपन की ग्रब्छे उन से सिद्धि करादी जावेगी, तिस कारण यह स्वाप हेतु भी पक्ष में ग्रव्यापक यानी भागासिद्ध नहीं हो सकेगा। यहाँ तक व शेषिकों के ' सर्व जयत्- व्यापित्व " हेतु को भागासिद्ध बता दिया गया है।

किल कालात्यय।पदिष्टो हेतुनिरंशत्वसाधने सर्वजगद्व्यापित्वादिति पद्मस्यानुमान्
नागमवाधितत्वात् सांशमाकाशादि सकृद्मिन्नदेशद्रव्यसंवन्धत्वात्काष्ट्रपटादिवदिति गगनादेः
सांशत्वानुमानवचनात् । अत्र हेतांः मामान्यादिमिर्ध्यभचारामंभवात् । तेषां सकृद्धिन्नदेश—
द्रव्यसवंषस्य प्रमाणसिद्धस्यामावात् । तथा धर्माधर्मे कजीवलोकाकाशानां तुन्य संख्येयप्रदेशत्वात् प्रदेशसम्वाय इत्याद्यागमस्यापि तत्सांशत्वप्रतिपादकस्य सुनिश्चितःसंम द्वाधकस्य
सद्भावाच ।

वैशेषिको का श्राकाश श्रादि के निरंशपन को साधने मे दिया गया "सर्वजगद्व्याकपना होने से "यह हेतू कालात्ययापदिष्ट वाधित ) हेत्वाभास भी है, क्योंकि 'ग्राकाश ग्रादि निरंश हैं' इस पक्ष को अनुमान ग्रीर भागम प्रमालो से वाधितपना है। श्राकाश, ग्रात्मा भादिक पदाथ पक्ष ) मंशों से साहत है. (साध्य) एक ही वार में भिन्न भिन्न देशवर्ती द्रव्यों के साथ सम्बन्ध कर रहे होने से (हेत्) काण्डपट, पदी, कनात, भीत ग्रादि के समान (ग्रन्वयष्ट्रव्टान्त)। इसप्रकार ग्राकाश ग्रादि के साशपन को साधने वाले अनुमान का वचन है, इस अनुमान मे पडे हुये हेतु का सामान्य ( जाति ) विशेष, मादि करके व्यभिचार दोष होजाने का ग्रसम्भव है, क्योंकि उन सामान्य ग्रादिकों के एक ही बार मे भिन्न देशीय द्रव्यों के साथ सम्बन्ध होजाने की प्रमाएं। से सिद्धि नहीं होपाती है, वैशेषिकों द्वारा माना गया नित्य, एक, भनेकानुगत, सर्वंगत, ऐसे सामान्य की प्रमाणों से सिद्धि नहीं होसकी है, घट या पट के पूरे देशों में व्याप रहे सहश्वपरिमारा-स्वरूप घटत्व, पटत्व आदि सामान्य यदि कतिपय भिन्नदेशीयद्रव्यो से सम्बन्ध रखते है तो वे सामान्य साथ मे साश भी हैं, मत व्यभिचार दोष की सम्भावना नही है, यह वैशेषिको के अनुमान की इस अनुमान से वाधा प्राप्त हुई। तथा वैशेषिको के अनुमान की आगम-प्रमारण से यो वाधा पाती है कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, एक जीव द्रव्य और लोकाकाश के तृत्य रूप से असंख्यातासख्यात प्रदेश हैं, इस कारण इन चारो का समश्रदेशत्व रूप से सम्बन्ध होरहा है, इत्यादिक आकाश आदि को साशपने के प्रतिपादक ग्रागम का भी सद्भाव है, जिन धागमों के वाधक प्रमाणों के ग्रसम्भवने का बहुत श्रच्छा निर्णय होचुका है।

भावार्य-द्वादशागों के विषय का वर्णन करते हुये माचार्यों ने समवायाग का निरूपण कड़ते समय धर्म, मादिक चार के तुल्य असल्यात प्रदेशी होने से द्रव्ययमवाय इब्ट किया है। राजवा- लिंक में भी "श्रुतं मितपूर्व द्रचनेकद्वादाशभेदं " इस सूत्र के व्याख्यान में लिखा है कि धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय तथा लोकाकाश एवं एक जीव के तुल्य संख्या रूप ग्रसंख्यात प्रदेश होने के कारण एक प्रमाण (नाप) करके द्रव्यों का समवाय होजाने से परस्पर में द्रव्यसमवाय है, इस प्रकार अनुमान और ग्रागम प्रमाणों से वाधित होरहा वैशेषिकों का भाकाश में निरंशत्व को साधने वाला हेतु कालात्ययापदिष्ट है।

बद्ण्युच्यते निरंशमाकाशादि सदावयानारम्यत्वात् परमाश्चवदिति तद्प्यनेन निरस्त, हेनोः कालान्ययापदिष्टत्वाविशेषात् । किं च यदि सर्वया सदावयवानारम्यत्वं हेतु-स्तदा प्रतिवाद्यसिद्धः पर्यायार्थादेशात् पूर्वपूर्वाकाशादिप्रदेशेम्य उत्तरीत्तराकाशादिप्रदेशोत्पत्ते-गरम्यारंभकभावोषपत्तेः । अत्र कर्याचित्सदावयवानारम्यत्वं हेतुस्तदा विरुद्धः, कर्याचित्ररंश--न्वस्य सर्वाया निरंशस्वविरुद्धस्य साधनात् । कर्याचित्ररंशस्वस्य पाधने सिद्धसाधनमेव पुगद्-लस्कंश्वत्सव दावयवतिमामामावात् सावयवत्वामावोपगमात्

भौर भी वैशेषिको द्वारा जो यह कहा जाता है कि भाकाश भादि (पक्ष ) निरंश हैं, (साध्य) सवदा भवयवों से नहीं भारम्भने योग्य होने से (हेतु ) परमाएं के समान (भन्वय हुन्दान्त )। इस प्रकार वैशेषिकों का यह भनुमान भी इसी कथन करके निराकृत होगया समभ्रो, क्योंकि पूर्व भनुमान के हेतु समान इस भनुमान के हेतु का भी कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभासपना भन्तररहित है, दूसरी बात यह भी है कि वैशेषिक यदि सर्वथा सदा भवयवों से भनारम्यपन को हेतु कहेंगे तब तो प्रतिवादी होरहे जैनो को यह वैशेषिकों का हेतु मसिद्ध (हेत्वाभास ) पडेगा क्योंकि पर्यायाधिक नय की अपेक्षा कथन करने से पूर्व पूर्व समय-वर्ती भाकाश भादि के प्रदेशों से उत्तरोत्तर समयवर्ती भाकाश भादि के प्रदेशों की उत्पत्ति होरहों मानी जाती है, भतः भारम्य, भारम्यक भाव बन रहा है।

भावार्थ — पर्याय — हिन्द से आकाश या उसके प्रदेश आदि सभी पदार्थ प्रतिक्षण उपजतेरहते हैं, पूर्व समय — वर्ली पर्याय कारण होती है, भीर उत्तर समय — वर्ली पर्याय कार्य माना जाती है आकाश के प्रदेश भी उत्तर समय - वर्ली आकाशीय प्रदेशों को या प्रदेशों के पिण्ड आकाश को उपजाते रहते हैं, ऐसी दशा में सभी प्रकारों से अवमनो द्वारा अनारम्यपना हेतु आकाश में नहीं रहता है, भतः वैशेषिकों का हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास है। हाँ अन यदि कर्यचित् सदा सवयनों से अनारम्यपन को हेतु कहोंगे तब तो वैशेषिकों का हेतु विरद्ध हेत्वाभास होगा क्योंकि वह हेतु साध्य किये गये सर्वथा निरंशरन से विरद्ध होरहे कथित् निरशत्म का साधना करेगा। तथा आकाश में कथित्व निरशत्म का साधना करेगा। तथा आकाश में कथित्व निरंशपन का साधन करने में हम जैनों की ओर से वैशेषिकों के ऊपर सिद्धसाधन दोष ही भी है, क्योंकि जिस प्रकार प्रदेशल स्कन्धों में सदा अवयनों का विभाग है, ने दूट, फूट, जाते हैं जुड़ मिल जाते हैं, उस प्रकार आकाश में सदा अवयनों का विभाग नहीं है, अतः आकाश में सावयवपने के अभाव को हम जैनों के यहा नहीं स्वीकार किया गया है, इस कारण जिस कथित्व निरंशपन को हम जैन प्रयम से ही मानते आरहे हैं, उसके लिये ही प्राप पुनः सनुकान रचने का घोर परिक्षम कर रहे हैं, जी कि व्यर्थ हैं।

स्यानमतं, नाकाशदीनां प्रदेशा मुख्याः संति स्वतोऽप्रदिश्यमानत्वात् परमाणुवत् । पटादीनां हि मुख्याः प्रदेशाः स्वतोऽवधार्यमाणाः सिद्धा इति । तदयुक्त, परमाणोरेकप्रदेशान् मावप्रसंगान् छवास्थः स्वतोऽप्रदिश्यमानतः विशेषात् । परमाणुरेकप्रदेशोत्यन्तपराचत्वाद-स्मदादीनां स्वतोऽप्रदिश्यमान इतिचैत् तत ए गकाशादिप्रदेशाः स्वतोऽप्रदिश्यमानाः संत्वस्म-दादिमिः । अतीदियार्थदिशिनां तु यथा परमाणुरेकप्रदेशः स्वतःप्रदेश्यस्त्रभाकाशादिप्रदेशोन् पीति स्वतोऽप्रदिश्यमानत्वादित्यसिद्धो हेतुः । पटादिद्वचणुकाद्यन्यवैरनेकांतिकश्च, तेषामस्म-दादिन्यमानानामिष मावात् ।

सम्भव है वैशेषिको का यह मन्तव्य होय कि ग्राकाश ग्रादिको के प्रदेश ( यक्ष ) मुख्य नहीं हैं ( साध्य ) स्वतः एक एक प्रदेश द्वारा नापने के ढग से नहीं प्रदेशित किये जारहे होने से ( हेतु ) परमासा के समान ( ग्रन्वय ट्रव्टान्त )। जिस कारसा से कि पट, घट, वृक्ष, ग्रादिको के मुख्य प्रदेश हैं तिस ही कारसा से वे स्वतः प्रदिष्ट होकर ग्रवधार सा किये जा रहे सिद्ध हैं। ग्राकाश में यह बात नहीं है भ्रत ग्राकाश के मुख्य प्रदेश नहीं है। ग्राचार्य कहते है कि वैशेशिको का मह कथन युक्तिरहित है क्योंकि यो तो परनास के माने जा रहे एक प्रदेश के ग्रभाव का प्रसग होजावेगा, कारसा कि ग्रव्यक्ष छात्रस्थ जीवो करके परमास में भी स्वतः ग्रप्रदिश्यमानपना ग्राकाश के समान ग्रन्तररहित विद्यमान है। यदि वैशेषिक यो कहैं कि परमास तो एक प्रदेशवाला है ही, किन्तु ग्रत्यन्तपरोक्ष होने से हम ग्रादि छन्दस्थ जीवो को स्वतःनापने योग्य प्रदिश्यमान नहीं होपाता है ग्रथवा परमास का एक प्रदेश तो ग्रनुमान या ग्रागम से स्वीकार करने योग्य है, ग्रमुलिनिद्रंश करने के समान सूक्ष्म परमास के प्रदेश का स्वतः प्रदेशदारा ग्रकत नहीं किया जा सकता है।

मानार्य कहते है कि तिस ही कारण से यानी अन्यन्त परोक्ष होने से श्राकाश, काल, ग्रादि के प्रदेश भी हम भादि अल्पन्न जीवों करके स्वतः नहीं प्रदेशने योग्य होरहे होजाश्रो, हाँ ग्रतीन्द्रियशर्थों का प्रत्यक्ष करने वाले सवज्ञ जीवों के ता तिसप्रकार एक प्रदेश वाला परमाण अञ्जुलिनिर्देश से भी भत्यिक स्वतः प्रदेश योग्य है, तिस प्रकार श्राकाश अधिक के प्रदेश भी स्वतः प्रदेश करने योग्य है। इस प्रकार वंशेषिका का "स्वतः श्रप्रदिश्यमानत्वात्" यह हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास है। तीसरा दोष यह है कि पर श्रादि के समान द्वच्णक, त्र्यणक, श्रादिकों करके यह हेतु व्यभिचारी भो है, क्योंकि हम श्रादिकों करके स्वतः नहीं प्रदेशित किये जारहे भी उन द्वयणुक का सद्भाव है अर्थात्—द्वयणक, त्र्यणक श्रादि अथवा पर श्रादि के भी एक परमाण्ववगाही प्रदेशा का स्वतः प्रदिश्यपना नहीं है, फिर भी उनके प्रदेश माने गये हैं, श्रत हेतु के रहने पर द्वयणुकादिकों में साध्य के नहीं बरतने से वैशेषिकों का स्वतः श्रप्रदिश्यमानस्व हेतु व्यभिचारी हेत्वाभास है।

कि च कथंचित्सांशमाकाशादि परमाणुभिरंकदेशेन युज्यमानत्वात् स्कंशवत् । तस्य तैः सर्वात्मना सयुज्यमानत्वे परमाणुमात्रत्वप्रसंगात् । तथा चाकाशादिबद्धत्वाण्चिः ।

एक बात यह भी है कि आकाश आदि द्रव्य (पक्ष ) कथचित् आ शो से सहित हैं (साध्य ) अनेक परमाणभों के साथ एक एक अदेश करके संयुक्त होरहे होने से (हेतु ) घट, पट, आदि स्कन्ध के समान ( दृष्टान्त )। यदि याकाश को साश नहीं माना जायगा और उस ग्राकाश का उन परमाग्राग्नों के साथ सम्पूर्ण स्वरूप से सयोग होरहा स्वीकार किया जायगा तब तो ग्राकाश को परमाग् के
बरावर होने का प्रसग ग्राजायगा ग्रंथात्—देखों, विचारों, जो पदार्थ एक प्रदेशीय या निरश परमाग्न के साथ भीतर बाहर ऊपर, नीचे, सर्वात्मना सयुक्त होरहा है, वह परमाग्न के बरावर ही है।
यदि परमाग्न से उस संयुक्त पदार्थ का परिमाग्न बढ जायगा तो समभ लेना चाहिये कि उस संयुक्त
पदार्थ का शुछ ग्रंश परमाग्न के साथ चिपटा नहीं था जैसे कि एक रुपये का दूसरे रुपये के साथ एक
भाग में सायोग होजाने से दो रुपयों की गड़डी बढ जाती है, सर्वाग रूप में एक रुपये का दूसरे रुपये
के साथ संसग्न मानने पर तो दो रुपयों मिल कर भी एक रुपये वरावर ही होगे। केशाग्र मात्र भी बढ
नहीं सकेगे। इसी प्रकार श्राकाश का सर्वाग रूप से एक परमाग्न के साथ संयोग होजाने पर वह
ग्राकाश परमाग्न के बरावर होजायगा ग्रोर तैसा होने पर ग्रनेक परमाग्न शों के साथ ग्राकाश का
सर्वात्मना सम्बन्ध मानने पर ग्राकाश धर्म ग्रादि द्रव्यों के ग्रनेकपनकी ग्रापत्ति होगी जो कि हम, तुम,
दोनों को इष्ट नहीं है।

स्यान्मतं, नैकदेशेन मर्वात्मना वा परमाणुभिराकाशादियुं ज्यते । कि ति १ युज्यते एव यथावयवी स्वावयवैः सांमान्यं वा स्वाश्रयेरिति । तदसत् साध्यसमत्वाक्षिदर्शनस्य तस्याप्यवयव्यादेः सर्वथा निरंशत्वे स्वावयवादिमिरेकांततो भिन्नेन संबंधो यथाक्तदोषानुषंगात् कात्स्न्ये कदेशव्यतिरिक्तम्य प्रकारांतरस्य तत्संबधनिबंधनस्यासिद्धेः । कथंचित्तादात्म्यस्य तत्स-वंधत्वे स्याद्वादिमतसिद्धिः, सामान्यतद्वतोर्वयवावयविनोश्च कथंचित्तादात्म्योपगमात् । न चैवमाकाशादेः परमाणुभिः कथचित्तादात्म्यमित्येकदेशेन संयोगोभ्युपगतव्यः । तथा च सांशन्वसिद्धिः ।

धाँधलवाजी करते हुये वैशेषिकों का यह मत होय कि परमाण श्रादिकों के साथ श्राकाश श्रादि द्रव्य न तो एक देश करके संयुक्त होते हैं। जिससे कि श्राकाश श्रादि सांश होजाय श्रीर सर्वाग रूप से भी ग्राकाश श्रादिक द्रव्य उस परमाण के साथ संयुक्त नहीं होजाते हैं। जिससे कि श्राकाश का परिमाण परमाण के समान होजाता या ग्रनेक परमाण श्रो के साथ संयुक्त होजाने से श्राकाश द्रव्य श्रनेक होजाते। तो यहा किस ढण से परमाण श्रादिकों के साथ ग्राकाश ग्रादिक युक्त होते हैं? इस शका पर हम वैशेषिकों का संक्षेप से यही राजाश-स्वरूप उत्तर है, कि वे ग्राकाश ग्रादिक द्रव्य परमाण श्रो के साथ संयुक्त हो ही जाते हैं। जैसे कि श्रपने श्रवयवों के साथ श्रवयवी सम्यन्धित हो जाता है। श्रथवा सामान्य (जाति) श्रपने द्रव्य, गुण या कर्म नामक श्राश्रयों के साथ सम्बन्धित होजाता है।

श्राचार्य कहते है कि इस प्रकार वैशेषिको का वह कथन प्रशसनीय नहीं है। क्योंकि उनका दिया हुआ अवयवी या सामान्य स्वरूप दृष्टान्त साध्यसम है, अर्थात्—जैसे परमाण्य्रो के साथ आकाश

आदि का सयोग किसी ढंग से साधा जारहा है। उसी प्रकार अवयवी और सामान्य का अपने अव-यव या आश्रयों के साथ सामर्ग करना भी साधने योग्य है। उनका सामर्ग जैसा आप मानते हैं, वैसा कोई निर्मित नहीं होसकता है। बौद्धोंने अवयवों में अवयवी के वर्तने पर जो आक्षों किये थे उस पर भी वैशेषिकों ने कोरी प्रचण्ड नरपित की आज्ञा के समान युक्तियों से शीता उत्तर दिया है। बात यह है कि अवयवों में अवयवी रहता है, सामान्यवान में सामान्य रहता है, किन्तु वैशेषिक जिम ढग से कहते हैं उस रीति से नहीं। वैशेषिकों के अनुसार उस अवयवी या सामान्य, आदि को भी यदि सर्वथा निरश मानित्या जायगा तो एकान्त रूप से भिन्न होरहे स्वकीय अवयव आदिकों के साथ सम्बन्ध नशे होसकता है, क्योंकि ऊपर कहे गये अनुसार दोषों का प्रसाग आता है। पूर्णारूप में या एक देश से इन दो के अतिरिक्त उस सम्बन्ध के कारगा होरहे अन्य प्रकारों की असिद्ध है, अत. वशेषिकों के दशन्त में भी वे ही दोप खंडे हुये है, असिद्ध हण्यान्त से साध्य की सिद्ध नहीं होसकती है।

यदि कथित तादात्म्य को उनका सम्बन्ध स्वीकार किया जायगा तब तो ग्याहादियों के मत की सिद्धि होजाती है क्यों कि सामान्यवान् का एव अवयवों और अवयवी का कथित तादात्म्य सम्बन्ध हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है। किन्तु इस प्रकार परमाणुओं के साथ आकाश आदि का कथित तादात्म्य सम्बन्ध नहीं माना जा सकता है क्यों कि ये सर्वधा भिन्न द्रव्य है. कथित भिन्ना- भिन्न पदार्थों में तो कथित तादात्म्य सम्बन्ध बन सकता है, अब अनेक परमाणु के साथ एक आकाश द्रव्य का एक देश करके ही स्योग स्वीकार करना पड़ेगा और तैसा होने पर एक देश, एक देश यो अनेक देश होजाने से आकाश के साशपन की सिद्धि होजाती है।

किं च सांशमाकाशादि श्येनमेपाद्यन्यतराभयकर्मजसंयोगिविमागान्यथानुपविद्याः। श्येनेन हि स्थागोः संयोगो विभागश्चान्यनरकमजस्तत्रोत्पन्नं कर्म स्वाश्रयं श्येनं तदाकाश-प्रदेश।द्वियोज्य स्थाएवाकाशदेशेन संयोजयात ततां व। विभिद्याकाशदेशांतरेण संयोजयतीति प्रतीयते, न चाकाशस्यैकदेशाभावे तद्वटनात्, कर्मणः स्वाश्रयान्याश्रययोरेकदेशत्वात ।

एक बात यह भी है कि आकाश आदिक पदार्थ (पक्ष ) स्वकीय अ शो से सहित हैं साध्य) संयुक्त या विभवत क्ष्यों में से किसी एक द्रव्य में हुई किया से उत्पन्न हुआ ह्येन (बाज पक्षी) या मनुष्य आदि का सयोग और विभाग तथा संयुक्त या विभक्त दोनों द्रव्यों में उपजी क्रिया से जन्य मेंढा, महल, आदि के सयोग और विभाग ये अन्यथा यानी आकाश प्रादि को साश माने विना नहीं बन सकते हैं (हेतु)। जब कि बाज पक्षी के साथ स्थाएा (दूंठ) का संयोग और विभाग भला अन्यतरकर्म से जन्य हुमा है। यहा यो समिभिये कि उन हयेन में उत्पन्न हुमा कर्म अपने आधार होरहें ह्येन को आकाश के उस प्रदेश से वियोग करा कर स्थाएा से अविच्छित्र होरहे आकाश के प्रदेश के साथ संयोजित करा देता है, अथवा वह अन्यतर कर्म उस संयुक्त प्रदेश से विभिन्न कर यानी विभाग कर आकाश के अन्य प्रदेश के साथ संयोजित करा देता है, अथवा वह अन्यतर कर्म उस संयुक्त प्रदेश से विभिन्न कर यानी विभाग कर आकाश के अन्य प्रदेश के साथ संयुक्त करादेता है, इस प्रकार प्रतीति होरही है। आकाश के एक एक देश को माने विना उस एक एक प्रदेश के साथ हुये सयोग या विभाग की घटना नहीं होसकती है, किया भी स्वकीय आश्रय में हो या अन्य आश्रय में उपज गयी होय, आकाश के एक देश में वर्त

रहे ब्रव्य ही मे पायी जा सकती है, ग्राकाश के सर्वदेशवर्ती द्रव्य मे क्रिया नही होपाती है। क्योंकि ऐसा कोई कियाबान् ब्रव्य ही नहीं है।

एतेन मेपयोक्तमयकर्मजः संयोगो विमागश्चाकाशस्याप्रदेशत्वे न घटत इति निवे-दितं, क्रियानुव्यत्तिश्च तस्याः देशांतरप्राप्तिहेतुत्वेन व्यवस्थितत्वात् देशांतरस्य चाऽसंमवात् । ततः एव परस्वापरत्वपृथक्तवाद्यनुपप्तिः पदार्थानां विश्लेषा । तत्सकलमम्युपगच्छतांजसा सांश-माकाशादि प्रमाखिषत्व्यं ।

इस उक्त कथन करके इस बात का भी निवेदन कर दिया जा चुका समभलों कि दो मेंढाभों का दोनों की कियाओं से उपजा सयोग श्रथवा विभाग ही श्राकाश को प्रदेशरहित मानने पर नहीं घटित होपाता है। दूसरी बात यह है कि श्राकाश को निरश मानने पर पृथिवी, जल, तेज, वायु, श्रीर मन इन में से किसी भी द्रव्य की कोई किया नहीं वन सकती है, क्यों कि वह किया तो अन्य देशों की प्राप्त का काररण होकरके व्यवस्थित होरही है। ग्रर्थात्—जब श्राकाश के प्रदेश नहीं है, तो प्रकृत देश से दूसरे देशों में प्राप्त कराने वाली किया कथमपि नहीं बन सकती है। किस देश से कौनसे दूसरे देशा पर पदार्थ का रक्खें श्राकाश को निरश मानने वालों के यहाँ देशान्तर का तो श्रसम्भव है। तथा तिस ही कारण से यानी देशान्तरों का श्रमम्भव होने से पदार्थों परत्व, श्रपरत्व, पृथवच्च, द्रवत्व, गुरुत्व ग्रादि को ग्रसिद्धि होना समभ लेना चाहिये श्रर्थात्—ग्राकाश के प्रदेश होने पर ही सहारनपुर से काशी की श्रपेक्षा ग्रयोध्या अपर है, पटना पर है, यो पटनासम्बन्धी परत्व ग्रीर श्रयोध्या सम्बन्धी ग्रपरत्व गुण बन सकते है अन्यथा नहीं।

सप्रदेश श्राकाश के देश, देशान्तर मानने पर ही पदार्थों का एक दूसरे से पृथम्भाव बनता है, वस्त्र से मैल पृथक होगया, श्र गुलीसे नख को पृथक कर दिया, ये सब श्राकाशके अनेक-प्रदेश मानने पर ही सम्भवते हैं। वैशेषिकों ने श्राद्य स्पन्दन (बहना) का श्रसमवायी कारण द्रवस्व गुगा माना है, श्रीर श्राद्य पतन का श्रसमवायी-कारण गुरुत्व गुगा स्वीकार किया है, जब श्राकाश के प्रदेश ही नहीं है तो कौन द्रव्य कहा से बह कर कहाँ जाय र श्रीर भारी पदार्थ कहा से गिर कर कहा पड़े समक्त में नहीं श्राता है। तिसकारण उन संयोग, विभाग, किया, परत्व, श्रपरत्व, पृथक्त श्रादि सम्पूर्ण सुव्यवस्थाओं को स्वीकार करने वाले वैशेषिक या अन्य वादी करके श्राकाश, श्रात्मा, श्रादि द्रव्यों को श्रतिशीद्य प्रामाणिक मार्ग स्रनुसार साश स्वीकार कर लेना चाहिये।

#### कुतः पुनराकाशस्यानंताः प्रदेशा इत्यावेदयति ।

महाराज फिर यह बताश्रो कि श्राकाश के ग्रनन्त प्रदेश भला किस ढग से सिद्ध कर लिये जाते हैं ? सम्भव है कि सप्रदेश सिद्ध करिंदये गये श्राकाश के सख्यात या ग्रसंख्यात ही प्रदेश होवे ? इस प्रकार जिज्ञासा होने पर ग्रन्थकार श्राग्रम वार्त्तिक द्वारा ग्रावेदन करते है।

> अनंतास्तु प्रदेशाः स्युराकाशस्य समंततः । लोकत्रयाद्वहिः प्रांताभावात्तस्यान्यथागतेः ॥ १ ॥

छहो स्रोर से या सब श्रोर से ग्राकाश के प्रदेश तो श्रनन्तानन्त ही हो सकते हैं (प्रतिज्ञा) तीनो लोक से बाहर नियन प्रान्त का ग्रभाग होने से (हेतु)। श्रन्थथा थानी लोक से बाहर प्रान्त का श्रभाव नहीं मानने पर तो उस श्राकाश की गित यानी ज्ञण्ति नहीं होसकेगी। वैशेषिकों के मत अनुसार सर्वगतपना भी नहीं सम्भवेगा, श्रन्य देशों में वर्तरहा श्राकाश श्रन्यगत बन वैठेगा।

अनंतप्रदेशमाकाशं लोकत्रयाद्विः समंततः प्रांताभावात् यकानंतप्रदेशं न तस्य ततो विहः समन्ततः प्रांताभावो यथा परमाणवादेः इत्यन्यथानुपपित्तलक्षणो हेतुः स्वसाध्यं साध्यत्येव । ततो विहः समततः प्रान्ताभावस्याभावे पुनराकाशस्य गत्यभावप्रसंगात् भावेषि कथमाकाशस्य गतिनित्याह ।

श्राकाश द्रव्य (पक्ष ) श्रानन्त प्रदेश प्रान् है (साध्य) तीनो लोक से बाहर सब श्रोर से प्रान्त का स्रभाव होजाने से (हेतु)। जा श्रानन्त प्रदेश वाला नहीं है, उसका उस तीनो लोक से बाहर सब श्रोर प्रात का श्रभाग नहीं पाया जाता है जसे कि परमार्ग्य, घट, पट, श्रादिका प्राताभाव नहीं है, (व्यत्तिरेक हुच्दाना । इस प्रकार श्रन्यथानुपपत्ति नामक श्रसाधारण लक्षरण से युक्त होरहा हेतु श्रपते साध्य को साध ही देता है। उस लोकश्रय से बाहर समन्तत. श्राकाश के प्रान्ताभाव का श्रभाव माना जायगा यानी प्रान्तभाग मान लिये जायगे तो फिर श्राकाश द्रव्य की ज्ञाप्ति होने के श्रभाव का प्रसग श्राजायगा। कोई प्रश्न करता है कि लोक से बाहर श्राकाश के प्रान्तों के श्रभाव का सद्भाव मानने पर भी भला श्राकाश की ज्ञप्ति किस प्रकार होजायगी? बताश्रो, ऐसी जिज्ञामा होने पर श्राचार्य महाराज उत्तर वाल्कि को कहने है।

जगतः मावधेस्तावद्भावो वहिरवस्थितिः। संतानात्मा न युज्येत सर्वथार्थिक्रयाच्नमः॥२॥ न गुणः कस्यचित्तत्र द्रव्यस्यानभ्युपायतः। तदाश्रयस्य कर्मादेरिप नैवं विभाव्यते॥ ३॥ द्रव्यं तु परिशेषात्स्यात्तन्नभो नः प्रतिष्ठितं। प्रसक्तप्रतिषेधे हि परिशिष्टव्यवस्थितिः॥ ४॥

सब से प्रथम यहाँ विचार करना है कि चरा बर वस्तुग्रों का पिण्ड होकर यह जगत् मर्यादा-सिंहत है, चाहे तीन लोक माने जाय या सात भुवन ग्रथवा चौदहभुवन ग्रादि माने जाय इनकी ग्रविध ग्रवश्य मानी जायगी। ग्रविधसिंहत इस जगत् से बाहर भी कोई भावात्मक पदार्थ ग्रविध्यत है जो कि किन्पत सन्तानस्वरूप तो नहीं उचित है, क्योंकि ग्रथिंक्या करने में वह समयं है, किल्पत पदार्थ सभी प्रकार से ग्रथिंक्या को नहीं कर सकता है, ''निंह मृष्मयो गौर्वाह--दोहादाबुपयुज्यते " सत: वह भाव--पदार्थ बौद्धों के यहां माने गये ग्रनुमार किल्पत सन्तान स्वरूप नहीं माना जा सकता है। पृथिवी. जल, ग्रादिस्वरूप भी वह नहीं है, क्यों कि ये सब लोक के भीतर ही है। लोक से बाहर का भाव पदार्थ रूप. रस, ग्रादि गुण-स्वम् । भी नहीं होमकता है क्यों कि उस गुण के ग्राश्रयभूत किसी भी एक पृथिवी ग्रादि द्रव्य को वहां स्वोकार नहीं किया गया है। इसी प्रकार कमें (किया), सामान्य (जाति) ग्रादि के सम्भवने का भी वहाँ विवार नहीं किया जा सकता है क्यों कि उनके ग्राश्ययभूत हों रहे द्रव्य का ग्रामाव है, द्रव्य के विना ये विचारे कहा ठहर पायेंगे । हा पृथिवी, वायु, ग्रात्मा, गुण, ग्रादि का निषेध करते हुये "पिर्शेष-प्राय" से जो कोई द्रव्य वहां जगत् के बाहर ठहर पायेगा वहीं तो हम स्याद्वादियों के यहां ग्राकाश द्रव्य प्रतिष्ठित है, प्रसक्तप्रतिषेधे परिशिष्ट -सप्रत्ययहेतु परिशेष. "क्यों कि प्रसग-प्राप्त पदार्थों का युक्तियों में निषेध कर चुकने पर ग्रन्त में जो परिशिष्ट (वच) रह जाता है, उसकी 'पिर्शेष-याय" ग्रनुसार व्यवस्था कर दी जाती है। ग्रथित्-जगन् के बाहर कोई पृथिवी ग्रादि द्रव्य नहीं है, केवल ग्राकाश द्रव्य है ।

श्रनंता लोकधातव इत्याकाशत्ववादिनां दर्शनमयुक्तं प्रमाणाभावात । स्वभाव-वित्रकृष्टानां भावाभावनिश्चयासंभवात् संभवे वा स्थतः चित्रसंगात् तदागमस्य प्रमाणभूत-स्यानभ्युपगमात् । ततः सावधिरेव लोको व्यवनिष्ठते तस्य च स्वतो विद्यः समंतादभावस्ता-वित्मद्धः स च नीरूपो न युज्यते प्रमाणाभानात् । भावधर्मस्वभावो न गुणः, कर्म, सामान्यं, विशेषो वा, कस्यचिद्द्रव्यस्य तदाश्रयस्थानभ्युपगमात् परिशेषाद्द्रव्यमिति विभाव्यते । प्रस-क्तप्र'तपेधे परिशिष्टव्यवस्थितेः तदस्माकमाकाशं सर्वतोऽविधरहितमित्यनंतप्रदेशसिद्धः ।

लोक नामक धातुये अनन्न है अर्थात्—लोक तीन, सो, हजार लाख, आदि इतने ही नहीं है किन्तु मण्यात, असण्यात, में भी वह कर अनन्त है। आचार्य कहते है कि इस प्रकार आकाशतत्व को मानने वालों का दर्शन अयुक्त है क्यों कि इस में कोई प्रमाण नहीं है, अथवा आकाश को तत्व मानने वालों के यहां लोकों को भी अनन्त कहने वाला दर्शन अयुक्त है, इस विषय का कोई प्रत्यक्ष या अनुमान अयवा आगम प्रमाण नहीं है। स्वभाव से विप्रकृष्ट (व्यवहित) होरहे चाहे किन्हीं भी अतीन्द्रिय पदार्थों के भाव या अभाव का निश्चय करना असम्भव है, फिर भी चाहे किसी भी अतीन्द्रिय पदार्थों के भाव या अभाव का निश्चय करना असम्भव है, फिर भी चाहे किसी भी अतीन्द्रिय पदार्थ का मद्भाव मान लिया जायगा तो सभी दार्शनिकों के यहाँ स्वत ही क्षति होने का प्रसग आजावेगा, चाहे कितने भी मन--माने सूक्ष्म पदार्थ मान लिये जावेगे और चाहे किसी भी परमाणु, आकाश, कर्म, काल द्रव्य आदि स्वभावविष्ठकृष्ट पदार्थों का अभाव कर दिया जा सकता है। प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण में तो अनन्त लोकों की सिद्धि नहीं होसकती है, और जिस आगम में लोक अनन्त लिखे हुये है, उस आगम को प्रमाणभूत स्वीकार नहीं किया गया है, तिस कारण से मर्यादासहित ही लोक व्यवस्थित होता है।

उस पञ्च द्रव्य समुदाय या षट् द्रव्यसमूह-स्वरूप मर्यादित लोक का अपने से वाहर सब आर अभाव तो सिद्ध ही है किन्तु वह लोक का अभाव निःस्वरूप या प्रसज्यपक्ष अनुसार तुच्छ अभाव रूप माना जाय यह तो उचित नहीं है क्योंकि इस विषय में कोई प्रमाण नहीं है। इस परिमित लोक के बाहर भी कोई भाव-पदार्थ ठहर सकता है, पर्युदास नांमक अभाव के अनुसार वह लोक के वाहर लोक का श्रभाव माना गया भाव धर्म स्वभाव हो रहा पदार्थ किसी रूप धादि चौवीस गुए। स्वरूप भी नहीं है, अथवा उत्क्षेपए। श्रादि पाच कर्म स्वरूप भी नहीं है, इसी प्रकार वैशेषिकों के यहाँ माने गये सामान्य ग्रथवा विशेष पदार्थ-स्वरूप भी नहीं है, विशेष उन गुए। श्रादि के श्राक्षय हो रहे किसी भी द्रच्य को वहाँ स्वीकार नहीं किया गया है, स्वकीय ग्राधार के तिना गुण श्रादि किसका श्राक्षय पाकर ठहरे?। तब तो परिशेषन्याय से वह लोई इव्य ही विचारा जा सकता है। प्रसग--प्राप्तों का निषेध कर चुकने पर बच रहे परिशिष्ट परार्थ की व्यवस्था होजाती है, ग्रत वही द्रव्य हम स्याद्वादियों वे यहा श्राकाश माना जा रहा है. ग्रर्थात् लोक के बाहर पृथिवी, जल भादि तो हो नहीं मकते हैं, क्योंकि वहा उनके ठहरने या गमन का हैतु अधर्म या धर्म द्रव्य नहीं है, इस कारण से वहा जीव द्रव्य भी नहीं है, जहां पुगद्ल, जीव, धर्म श्रथमं. श्रीर कालद्रव्य पाये जाते हैं वह तो लोक ही है, लोक से बाहर सब श्रोर मे श्रव। धरहित होरहा श्राकाशद्रव्य है, इस कारण भावाश के ग्रनग्तानन्त प्रदेशों की सिद्धि होजाती है, यो श्राकाश की जित्त श्रीर श्राकाश के प्रदेशों की सिद्धि कर दी गयी है।

परेषां पुनरनन्ता लोकधातवः सतोपि यदि निरतगस्तदा अतरालप्रतीि न स्यात् सर्वथा तेषां निरंतरवे बैंकं लोकधातुमात्रं स्यात् परेषां लोकधातुनां तत्र नुप्रवेशात ए देशेन नैरन्तर्ये सावयवत्वं तद्वयवेनापि तदत्रयवांतरैः सर्वत्मना नैरंतर्ये नदेका यवमात्र स्थात्, तदे— कदेशेन नैरन्तर्ये तदेव सावयवत्वमे स्मनन्तपरमाण्नां सर्वत्मना नैरन्तर्थे परमाणुमात्रं जगद्भवेत तदेकदेशेन नैरंतर्ये सावयवत्वं परमाणुनां । तकानिष्टं इति भांतरा एव लोकशतः प्रतिपर-माणु वक्तव्याः । तदन्तर एवाकाशमेवांक्तव्यापादनादनतप्रदेशमायातं ।

दूसरे वादी पण्डितो के यहाँ फिर लोकधातुये अनन्त होरहे सन्ते भी यदि वे अन्तरहित है तब तो उनके मध्य मे पडे हुये अन्तरात्र की प्रतीति नहीं होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि सर्वथा उनका अन्तररहितपना माननेपर केवल एक ही लोकधातु हो सकेगा, अनेक लोक कथमपि नहीं माने जासकेंगे क्यों कि अन्तररहित अवस्था में गन्य सम्पूर्ण लोक धातुओं का उस एक ही लोक में पनुप्रवेश होजायगा। जैसे कि एक लोक में पड़ें हुये पान्त या देशों का उसी लोक में अन्तर्भाव होजाता है, यदि लोकों का परस्पर में एक देश करके अन्तररहितपना माना जायगा तब तो लोक सावयव होजायगे क्यों कि अवयवों से सहित होरहे पदार्थों का एकदेश या प्रान्तदेश अथवा मध्यदेश करके निरतरपना या सान्तरपना सम्भवता है। तथा उस अवयवी के एक देश होरहे अवयव करके उसके अन्य अवयवों के साथ सम्पूर्ण रूप से यदि निरतरपना माना जायगा तो वह पूरा अवयवी केवल एक अवयव-प्रमाण (वरोबर) होजायगा।

इसी प्रकार उस छोटे अवयवी स्वरूप अवयव के एक देश करके अन्तराल का अभाव माना जायगा तो किर वही अवयव—सहितपना प्राप्त होता है। इस प्रकार अन्त मे जाकर सब से छोटे चर-मावयब होरहे अनन्त परमागुओं का सम्पूर्ण स्वरूप से निरन्तरपना स्वीकार करने पर यह जगत् केवल एक परमागु—वरोवर होजायगा। यदि परमागु के वरोवर उस जगत् का किर एक देश करके अन्तरालाभाव माना जायगा तो परमागुओं को अवयव से सहितपन का प्रसग प्राप्त होता है, जो कि किमी भी वादी, प्रतिवादी, विद्वान् की इब्ट नहीं है, इस कारण निरन्तरपन के पक्ष का परित्याग कर लोक धातुश्रों को अन्तरसहित ही स्वीकार कर लेना अच्छा है। सूक्ष्मदृब्धि से विचार करने पर प्रत्येक परमाणु को अन्तर-सहित कहना उचित पडता है, प्रत्येक परमाणु अनुसार वे लोकधातुर्ये अन्तराल सहित है और वह अन्तर यानी व्यवधान ही तो आकाश है, या वह अन्तर आकाश ही तो है, इस प्रकार अनन्त लोक-धातुओं को मानने वाले वादी के उक्त मन्तव्य का खण्डन कर देने से यह प्राप्त होता है, कि एक आकाशद्रव्य अनेक प्रदेशों में फैल रहा अनन्तानन्त प्रदेशों वाला है।

आश्चोकतमःपरमासुमात्रमतरमिति चेत्रा, आलोकतमःपरमासुभिरपि सान्तरैर्भवि-तव्यं । तत्रैरंतर्ये प्रतिपादितदीषानुषंगात् । तदंतरारायाकाशप्रदेशा एवेत्यवश्यमावि नभोऽनं-तप्रदेश ।

यदि कोई यो कहै कि लोकधातुम्रो या परमाणुम्रो को न्यारा न्यारा करने के लिये अन्तरसिहत मानना ठीक है किन्तु वह अन्तराल आकाश पदार्थ स्वरूप नही मानकर केवल अवश्य माने जा
हे आलोक अन्धकार, और परमाणुस्वरूप ही अन्तर माना जाय अथवा प्रकाश होने पर आलोक के
परमाणुम्रो स्वरूप और अन्धकार में तम के परमाणुम्रो स्वरूप वह अन्तराल मान लिया जाय
व्यथं मे अत्यन्तपरोक्ष आकाश द्रव्य के मानने की आवश्यकता नहीं दीखती है। अन्थकार कहते हैं,
कि यह तो नहीं कहना क्योंकि प्रालोक के और अन्धकार के परमाणुणे भी तो खण्ड, खण्ड, होकर
न्यारे न्यारे द्रव्य हैं, उनको भी अन्तरालसहित होना चाहिये तभी उन छोटे छोटे परमाणुम्रो के स्वतत्र द्रव्यपन की रक्षा होसकनी है, यदि उन श्रालोक परमाणुम्रो या अन्धकारपरमाणुम्रो का निरन्तरपना स्वीकार किया जायगा तो अभीकहे जा चुके दोषों का प्रसंग होगा।

श्चर्यात्—एक देशकरके निरन्तरपना मानने पर अनेक परमाणुओं का सावयवपना मानना-पड़ेगा और सर्वात्मना निरन्तरपना (ससर्ग) मानने पर केवल परमाणु के बरावर जगत् हुआ जाता है, जोकि किसी को भी इष्ट नहीं है, अत. लोकधातुओं अथवा प्रत्येकपरमाणुओं तथा आलोकपरमाणु और तम.परपाण्यें उन सब के अन्तर होरहे आकाश प्रदेश ही है, इस कारण लोक के बाहर अनन्ता-नन्त प्रदेशों काला आकाश द्रव्य अवश्यभावी है, लोक के बाहर एक अखण्ड आकाश द्रव्य अनन्तानन्त क्षेत्र में फैल रहा है। घी से भरी हुई कढाई में दसो पूडियों को डाल देने पर उन पूडियों के सब ओर फैल रहा हुत जैसे उनके परस्पर में अन्तर है, उसी प्रकार अनेक पदार्थों का अन्तर आकाशद्रव्य होस-कता है, हाँ अन्तरालरहित पदार्थों में आकाश का अन्तर मानना कोई प्रयोजनसाधक नहीं है, भले ही उन अखण्ड, अच्छिद्ध, स्कन्ध आदि पदार्थों में भीतर वाहर सब ओर आकाश द्रव्य श्रोत पोत चुस रहा है या वे पदार्थ उस आकाश में सर्वाङ्ग ड्व रहे है।

श्रागमज्ञानसंवेद्यमनुमानविनिश्चतं । सर्वज्ञैर्वा परिच्छेद्यमप्यनंतप्रमाणभाक् ॥ ४ ॥ श्राकाश द्वव्य का प्रनातप्रदेशीयना निर्दोष ग्रागम प्रमाण से जानने योग्य है, तथा निर्दोष हेतु से उत्पन्न हये अनुमान प्रमाण द्वारा भी ग्राकाश का ग्रनन्त गरेशीयना विशेषरूप मे निश्चित कर लिया जाता है, ग्रथवा सर्वज्ञ जीवो करके भो ग्रनन्त प्रदेशीयना विषय करने योग्य है, इस प्रकार ग्रागम, श्रनुमान, ग्रौर प्रत्यक्ष प्रमाणो करके जाना जा रहा ग्राकाश अनन्तप्रदेशों के परिमाण को धार रहा है।

### यिक्रज्ञानपरिच्छेद्यं तत्सांतिमिति योत्रवीत्। तस्य वेदो भवादिर्वा नानंत्यं प्रतिपद्यते॥ ५॥

यहा कोई कुतर्क उठाता है कि जो विज्ञान करके जानने योग्य है, वह मान्त ही है, अनन्त नहीं। आचार्य कहते है कि इस प्रकार जो कटाक्ष कह चुका था उस पण्डितके यहा वेद अथवा महेरवर, काल, बीज, वृक्ष सन्तान आदिक पदार्थ फिर अनन्तपन को नहीं प्राप्त होमकेंगे। अर्थात्-ज्ञान से परिच्छेद्य वेद है, ईरवर को भी अगम ज्ञान से जाना जाता है, युक्तियों से सन्तान का ज्ञान होजाता है किन्तु ये ज्ञेय होकर भी अनन्त माने गये हैं। इसी प्रकार शाकाश द्रव्य भी परिच्छेश होकर अनन्त होसकता है, ये बात दूसरी है कि अनन्त को अनन्तपने करके ही जाना जायगा, सान्तपने करके नहीं। यो कुतर्की का सान्तत्व को साधने में दिया गया " विज्ञान परिच्छेद्यत्व हेनु व्यभिचारी हआ "।

स्वयं वेदस्येश्वरस्य पुरुषादेव। अनाद्यन्तत्वं कुतश्चित्प्रमाणात् परिच्छिद्वप्रिष तत्सादिपर्यन्तत्वं प्रतिचिपनाकाशस्यानुमानागमयागिप्रत्यचः परिच्छिद्यमानस्यानंतत्वं प्रतिचि-पतीति कथ स्वस्थः १ प्रमाणस्य यथावस्थितवस्तुर्णारच्छेदनस्वभावत्वादनंतस्यानंतत्वेनंव परि-च्छेदनं को विरोध स्यात् संख्यातासख्यातादेस्तथा परिच्छेदनवत् । ततः सक्तमाकाशस्यानताः प्रदेशा इति ।

वेद का, ईश्वर का, अथवा आत्मा, प्रकृति, आदि का, प्रनादि अनन्तपना किसी भी प्रमास से स्वय जान रहा सन्ता भी और उन वेद आदि के सादि सान्तपन ना खण्डन कर रहा सन्ता भी यह वादी फिर अनुमान, आगम, और सर्वज्ञप्रत्यक्ष इन प्रमासों। अरके जाने जा रहे आकाश के अनन्त-पन का खण्डन कर देता है, इस प्रकार कहने वाला वादी स्वस्थ किसप्रकार कहा जासकता है। किसी क्षेय पदार्थ को अनन्त माने और दूसरे ज्ञेथ पदार्थ को या ही मनमाना सान्त कह दे, वह वादी उन्मत्त ही कहा जा सकता है। भाई बात यह है कि प्रमास का स्वभाव तो जो पदार्थ-जैसे व्यवस्थित है, उस वस्तु का उसी अन्यून, अनितिरक्त, रूप से ज्ञान कर लेना है, अनन्त पदार्थ का अनन्तपने करके ही ज्ञान करने मे भला कौन सा विरोध आजायमा? अर्थात्—कोई नही। जिस प्रकार सस्यात या असस्यात आदि की तिसप्रकार सस्यातपने या असस्यातपने आदि करके ठीक परिच्छित्ति हो जाती है, अथवा असस्यातासस्यात की असस्यातासस्यात रूप करके ज्ञित है, उसी प्रकार आकाश के प्रदेशों का अनन्तानन्तरूष से ज्ञान होजाता है किसी स्थूलबुद्धिवाले पुरुष को यदि काई सूक्ष्म पदार्थ या कठिन पदार्थ समक्ष मे नही आकर अज्ञेय होरहा है, फिर भी उस अक्षेय पदार्थ को अज्ञेय-पने करके ज्ञेय कह सकते है, केवलज्ञानके अविभागप्रतिच्छेद सबसे बड़ी उत्कृष्ट अनन्तानन्त नामकी सस्या वाले है,

धलौकिक गिर्मित धनुसार वे भी इकईसवे संख्यामान द्वारा परिमित है, ब्राकाश के अनन्तानन्त प्रदेश भी सर्वज्ञ के प्रत्यक्ष मे हस्तामलक वत् देखे जारहे परिमित हैं, हा वे अनन्तानन्त अवश्य है, तिस कारम सूत्रकार ने यो इस सूत्र मे बहुत अच्छा कहा था कि श्राकाश द्रव्य के अनन्तानन्त प्रदेश है। यहाँ तक इस सूत्र का व्याख्यान समाप्त हुआ।

धर्म, अधर्म, एक जीव ग्रीर श्राकाश यों चार श्रमूर्त दृव्यों के प्रदेशों का परिमाण जाना जा चुका है, श्रव महाराज बताश्रो कि मूर्त पुद्गलों के प्रदेशों का परिमाण कितना है ? ऐसी जिज्ञासा होने पर सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराज श्रगले सूत्र को कहते हैं।

## संख्येयासंख्येयाश्च पुद्गलानाम् ॥ १० ॥

पुद्गल द्रव्यों में में किसी के संख्यात प्रदेश है, किसी श्रशुद्ध पुद्गल द्रव्य के श्रसंख्यात प्रदेश है, श्रौर च शब्द करके समुच्चय किये गये श्रनन्त प्रदेश भी किसी पुद्गल स्कन्ध के माने जाते है।

#### प्रदेशा इत्यनुवर्तते । च शब्दादनंतारच समुचीयते । कुतस्ते पुगद्लानां तथेत्याह ।

इस मूत्र में " असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्में कजीवानाम् " इस सूत्र में प्रदेशा. इस पद की अनुवृत्ति होरही है और च शब्द से पूर्वसूत्रोक्त " अनन्ता " इस वाच्यार्थ का समुच्चय कर लिया जाता है, ऐसी दशा में इस सूत्र का यो अर्थ होजाता है कि पुद्गलों के संख्येय, असंख्येय और अनन्त प्रदेश है। कोई यहा यदि यो प्रश्न करें कि पुद्गला के तिस प्रकार संख्यात, असंख्यात, और अनन्ते वे प्रदेश किस प्रमागा से भला सिद्ध होजाते है बताओं ? इस प्रकार जिज्ञासा होने पर ग्रन्थकार उत्तर-वार्त्तिक का कहते हैं।

## संख्येयाः स्युरसंख्येयास्तथानंताश्च तत्त्वतः । प्रदेशाः स्कंधसंसिद्धेः पुगद्लानामनेकधा ॥ १ ॥

पुद्गल द्रव्यों के प्रदेश संस्थात प्रौर श्रसस्थात तथा अनन्त होसकते है, (प्रतिज्ञा) नयों कि वास्तिविक रूप से पुद्गलों वे अनेक प्रकार के स्कन्धों की अच्छी सिद्धि होरही है, (हेतु)। अर्थात्— जितने परमाण्यों से जो स्कन्ध बनेगा उस—स्कन्ध में उतन परमाण्वयगाही प्रदेश कहे जायेगे। पुद्गलस्कन्ध में आकाश के प्रदेशों की लम्बाई, चौंडाई, अनुसार प्रदेश नहीं माने गये है जैसे कि धर्म, अधर्म, एक जीव और आकाश में माने गये थे किन्तु पुद्गलों में तो परमाण्यों की गिनती अनुसार प्रदेशों की संस्था नियत की गयी है, भले ही आकाश का क्षेत्र उनमें वहत थोडा होय या अधिक से अधिक परमाण्यों की संस्था बराबर संस्थातप्रदेशी या असस्यात प्रदेश वाला होय। अनन्त प्रदेश वाले आकाश में तो कोई पुद्गल द्या ठहरता ही नहीं है क्यों कि पुद्गलों का अवस्थान असंस्थात प्रदेशवाले लोकाकाश में ही है अलोकाकाश में नहीं।

मरूयेयप्रमाणवारव्धानामनेकथा-स्कंथानामसंख्यातानंतानंतपरमाणवारव्धानां स संभिद्धः पुद्गलानां स्युरेवं संख्येयाश्चासख्येयाश्चानंताश्च प्रदेशास्तस्वतः सकलवाधवेधुर्यात्।

सख्याते परमाणुद्यो करके ग्रारम्भे गये भ्रनेक प्रकार के स्कन्धो की भले प्रकार प्रमाणो से सिद्धि होरही है तथा श्रसख्यात परमाणुश्रो या श्रनन्त-परमाणुश्रो ग्रथवा श्रनन्तानन्त परमाणुश्रो से बनाये जा चुके भ्रनेक प्रकारके पौद्गलिक स्कन्धा को भलो तिद्धि होरहा है, इस कारण से पुद्गलों के इस प्रकार सख्येय श्रोर श्रसख्येय तथा श्रनन्त प्रदेश होसकते हैं क्योंकि तास्विक रूप से सम्पूर्ण वाधाश्रो का रहितपना देखा जाता है प्रधात् व।धा-रहित प्रमाणो से जिसकी सिद्धि है उस पदार्थ का सद्भाव श्रवश्य स्वीकार करने योग्य है। जैसे कि स्वकीय या पर के सुखदु खो का श्रस्तित्व जान लिया जाता है।

नतु च स्कंधस्य ग्रहणं तदारभकावयवग्रहणपूर्वकं तदग्रहणपूर्वक वा १ प्रथमपचे-ऽनतशः परमाश्चनां तद्वयवानामतींद्रियत्वादग्रहणे स्कंधाग्रहणमिति सर्गग्रहणमवयव्यसिद्धेः, द्वितीयपचेऽत्र मकलावयवश्चत्वपि देशेऽवधविग्रहणप्रमगः कति यावपवग्रः प्रकेषि ग्कं -ग्रहणे सर्वाग्रहणमेव कित्रपयाण्ययाना प्यन्तनशः परमाश्चनां व्यवस्थानाचेषां च ग्रहणामंभ— वात्। ततो न परमार्थतः स्कवसंमिद्धिः अनाद्यविद्यावशादत्यासभेष् संसुष्टेषु वर्षहरंतश्च परमाशुषु तदाकारप्रतीतेः तादृशकेशादिष्वप्यन्याकारप्रतीतिवदिति कश्चित्

यहाँ कोई अवयवी को नहीं मानने वाला बौद्ध-वादी शका करता हुआ स्वपक्ष का अव-धारण करता है कि स्कन्ध का प्रहण क्या उमको बनाने वाले अवयवों के प्रहण्यूर्वक होगा? अथवा क्या उसके आरम्भक अवयवों का पूर्व में प्रमण नहीं कर फिटिति अवयवी का प्रहण होजावेगा? बताओं। प्रथम पक्ष ग्रहण करने पर उस स्कन्ध के अवयव होग्हें कई वार अनन्ते अनन्ते परमाणुओं का अतीन्द्रियपना होने के कारण नहीं ग्रहण होने पर स्कन्ध का ग्रहण नहीं होसकता है, इस कारण सम्पूर्ण पदार्थों का ग्रहण नहीं होसका क्यों कि अवयवी पदार्थ की सिद्धि नहीं हो सकी है। अर्थात्— परमाणुभूत अवयव तो न्तीन्द्रिय हैं और अवयवीं को हम बौद्ध मानते नहीं है, ऐसी दशा में किसी भी पदार्थ का ग्रहण नहीं हुआ। यहां दूसरा पक्ष लेने पर तो यानी-पूर्व में प्रवयवों का ग्रहण नहीं होते हुये भी स्कन्ध का ग्रहण होजाता है जो मानने पर सम्पूर्ण अवयवों से रीते होरहे भी देश में अवयवीं के ग्रहण होजाने का प्रसग आवेगा।

यदि जैन या नैयायिक यो तीसरा पक्ष उठावे, कितने ही एक योडे से अवयवो का ग्रह्ण पूर्व में होने पर पुन स्कन्ध का ग्रहण होजाता है तो भी हम बौंद्ध कहते है कि यो मानने पर भी सभी अवयवो या अवयवियो का अग्रहण ही होगा क्योंकि स्कन्ध के कितप्य ग्रवयव होरहे भो तो अनन्ते परभागण्यों की आप जैनों के यहाँ व्यवस्था को गयी है, अतः कितने ही एक अवयवभूत अनेन्ते परमागण्यों का ग्रहण करना असम्भव है, तिस कारण वास्तविक रूप से स्कन्ध की समीचीन सिद्धि नहीं होसकती। हां अनादि काल से लगी हुई ग्रविया के बल से जीबो को आत निकटवर्सी हो रहे किन्सु एक दूसरेके साथ नहीं सस्गित हैये वहिरग परमाण और अन्तरंग परमाणुओं उस स्कन्ध आकाद की

प्रतीति होजाती है जो कि भ्रान्त है जैसे कि तिस प्रकार के भ्रति निकट—वर्ती और परस्पर नहीं सम्बन्धित होरहे केश धान्य, वालुका कर्ण भ्रादि में भी उन ग्राकारों से न्यारे भ्राकारों की प्रतीति-कीजाती है। भावार्थ—न्यारे न्यारे केशों के भ्रति निकट होजाने पर कवरी, वंनी, चुट्ट, जटा, ग्रादि प्रतीतिया होजाती हैं, न्यारे न्यारे भ्रानेक धान्यों को सनुष्य एक धान्यराणि कह देते हैं, इसी प्रकार न्यारे न्यारे परमाणु भों के सपीपवर्ती होजाने पर उनको भ्रान्तिवश जन स्कन्ध कह देते हैं। वस्तुतः सूक्ष्म, भ्रसाधारण, क्षरिणक परमाणुये ही यथार्थ है, कालान्तरस्थायी, स्थूल, साधारण, माना जा रहा अवयवा या स्कन्ध तो वस्तुमू। पदार्थ नहीं है, यहां तक कोई बौद्ध पण्डित कह रहा है।

तस्यापि सर्शब्रहणमवयष्यमिद्धेः। परमाखवो हि वहिरं नर्वाऽबुद्धिगोचरा एका-वीद्रियत्वात् न चावयवी तदारम्धोम्युपगतः इति पर्वस्य वहिरंगस्यातरगस्य चार्थब्रह्ण कथं विनिधार्यते ?।

श्रव श्राचार्यं कहते हैं कि उस बौद्ध पण्डित के यहा भी (ही) सम्पूर्ण पदार्थों का ग्रह्ण नहीं होपाता है क्यों कि श्रवयवी पदार्थ की सिद्धि उन्हों ने नहीं मानी है, तथा वहिरण श्रोर अन्तरण स्वलक्षण परमाण्ये अथवा विज्ञानपरमाण्ये नो अतीन्द्रिय होने के कारण बुद्धि के विषय हो नहीं हैं श्रांग उन परमाण्श्रों से बनायागया अययवी पदार्थ बौद्धों ने म्बोकृत नहीं किया है, इस प्रकार सम्पूर्ण वहिरणपदार्थ श्रीर अन्तरंग पदार्थों का ग्रहण नहीं होसबना भला किस प्रकार दूर किया जा सकता है श्रियांत्—बौद्धों के यहाँ किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होपाता है।

श्रथ के चिन्संचिताः परमास्य एव स्वप्रस्थिति शेषादिति इत्तान्यि स्वेश्वरस्थान्य स्वप्रसान्य स्वप्यस्य स्वप्रसान्य स्वप्यस्य स्वप्यस्

अब बौद्ध यो कहते हैं कि हम परमाणुमो की सदा उत्पत्ति मानते रहते हैं कोई कोई एकतित हुये परमाणु ही स्वकीय कारणों की विशेषता से इन्द्रियजन्य ज्ञानो करके जानने योग्य स्वभाव वाले उपज जाते हैं, उनका ग्रहण होना सिद्ध है इस कारण सम्पूर्ण पदार्थों का ग्रग्रहण नही हुगा, कतिपय एवट परमाणुग्नो का इन्द्रियो द्वारा ग्रहण होचुका है, बौद्धो का यह मत है। अब ग्राचार्य कहते हैं कि बौद्धो का वह मन्तव्य भी समीचीन नहीं है क्योंकि कभी भी, कही भी, किसी भी, ग्रन्पज व्यक्ति को परमाणुग्नो की प्रत्यक्ष प्रतीति होने का ग्रभाव है। जब कि एक ही स्कन्ध बेचारा ज्ञान मे स्थूल रचनाओं की ज्ञारने वाला प्रतीत होरहा है, जो कि ग्रपने को जानने वाली बुद्धि करके भनाकार हूम्सहा पूर्ण स्वष्टु रूप के प्रतिभास रहा है ग्रांस्-ग्रांके प्रतिविग्वों के नही घारण्हा भीर स्व को

भी जानने वाला ज्ञान ग्रनाकार है हा उस ज्ञान द्वारा स्थूल ग्राकार वाला एक ग्रवयवी स्पष्ट जान लिया जाता है।

यदि बौद्ध यहा यो कहै कि परमाराये ही चेतन श्रात्मा मे नही विद्यामान होरहे भी श्रति स्थूल आकार को किसी एक भ्रान्तिज्ञान मे दिखला देती है जैमे कि स्थूलदर्शक मोटे काच करके छोटा पदार्थ भी बहुत बड़ा दीखने लग जाता है, यो कहने पर तो भ्राचार्य बौद्ध से पूछते है कि वे परमासुर्ये किसी न किसी प्रकार प्रतिभासित होचुकी सन्ती उस न्धूल ग्राकार को दिखलावेगी ? ग्रथवा क्या नहीं प्रति-भासित होरही परमाणुर्थे भी अविद्यमान, स्थूल, ग्रांकार को चेतन श्रात्मामे दिखलः देवेगी ? बताग्री। दितीय पक्ष अनुसार नहीं प्रतिभासित हयी परमाण्ये तो विज्ञान में स्थूल आकार को नहीं दिखला-सकती है नयोकि यो मानने पर तो सभी स्थानो पर सभी कालो मे, सभी प्रकार, सम्पूर्ण जीवो के, उस स्थल ग्राकार के दीख जाने का प्रसग ग्रावेगा वयोकि परमाराश्ची का अप्रतिभास तो सर्वत्र सर्वदा सब जीवों के मुलभनया विद्यमान है। हाँ प्रथम पक्ष ग्रनुसार ग्राप बौद्ध यो कहै कि वे परमागुर्ये सच्त्र, वस्तुत्व, ब्रादिकरके प्रतिभासित हो रही सन्ती ही उस स्थूल ब्राकार को दिखला देती है, जैसे कि सत्त्व, पदार्थत्व. म्रादि रूप करके प्रतिभासित होरहे ही केशे, धान्य, मूत, म्रादिक उन कवरी. धान्य-राशि, रस्सा भ्रादि रणल ग्राकारो को दिखला देते है। ग्राचार्य कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि जब आप बौद्ध परमागुओं को सर्वा गीए। प्रतिभासित कर चुके है, तो परमागुत्व, सूक्ष्मत्व क्षिणकत्व, स्वलक्षरणत्व स्रादि स्वरूप--करके भी उन परमारगुश्रो के प्रतिभासित हो चुकनेपन का प्रसग भ्रायगा किन्तु यह बात भ्रालीक है, किसी भी भ्रावीग्दर्शी को परमार्गु का परमार्गुपन स्नादि धर्मो करके स्पष्ट प्रतिभास नहीं होवाता है।

सत्यं, तेनाप्रितिभाता एव परमाणवः ' एकस्यार्थस्वभावस्य प्रत्यक्षस्य स्वतः स्वयं। कोन्यो न दृष्टो भागः स्याद्वा प्रमाणेः परीक्यते" ॥ इतिवचनात् केवल तथा निश्चयानुत्पत्ते-स्तेषामप्रतिभातत्वग्रुच्यते । " तस्माददृष्टस्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो गुणः । श्रांतिनिश्चीयते नेति साधनं संप्रवर्तते " ॥ इति वचनात् सत्त्वादिनेव स्वभावेन तत्र निश्चयोत्पत्तरभ्य सप्रव-रणवृद्धिपाटवार्थित्वलच्चणस्य तत्कारणस्य भावाद्वस्तुस्वभावात् । वस्तुस्वभावो द्वोष परं प्रति प्रातीतिकानुभवपटीयान् कचिदेव स्मृतिवीजमाधत्ते प्रवोधयति चांतरं संसारमिति चेत्, कथ-मेवं सन्वादेरणुत्वादिस्वभावः परमाणुषु भिन्नां न भवेदिरुद्धधर्माध्यासात् सद्धविध्यवत् ।

बौद्ध कहते है कि ग्राप जैनो का कहना सत्य है उस परमागुत्व ग्रादि स्वभाव करके नहीं प्रतिभासित होरहे ही परमागुर्ये उस ग्राकार को दिखलाते हैं यह द्वितोयपक्ष हमको ग्रभीष्ट है, हमारे बौद्धग्रन्थों में इसप्रकार का कथन है कि ग्रथं के एकस्वभाव का जब स्वतः ही ग्रपने ग्राप प्रत्यक्ष ज्ञान होगया है, तो उस पदार्थ का कौनसा श्रन्यभाग देखा जा चुका, भला प्रमागो करके परितः नहीं देखा गया है ने ग्रथान्—पदार्थों में श्रनेक स्वभाव तो नहीं हैं किसी का एक बार प्रत्यक्ष कर लेने पर उस पदार्थ का पूर्णाख्प से प्रत्यक्ष होजाता है, कोई भाग श्रद्धट नहीं रहता है, केवल इतनी बात है कि तिस प्रकार निश्चय को उत्पत्ति नहीं होने से उन परमागुन्नों का श्रप्रतिभासितपना कह दिया जाता है, हमारे ग्रन्थों में यह भी कथन है कि तिसकारण देखे जा चुके पदार्थ के सम्पूर्ण गुण देखे जा चुके समक्ष

लेने चाहिये, हॉ कदाचित् भ्रान्ति होजाने से यदि किसी गुएं। का निश्चय नहीं किया जा सकता है तो साधन की प्रवृत्ति होती है, यानी--हेतु के द्वारा उम अनिर्गाति गुएं। का निश्चय कर लिया जाता है। भावार्थ--जैमे असाधारण, सूक्ष्म, परमारणु म्वरूप, स्वलक्षण के क्षिएं। कर्ति न्यारेन्यारे अनेक अंश नहीं है। जिसमें कि कुछ अशों को जान लिया जाय और किनप्य स्वभावों को छोड़ दिया जाय। बात यह है कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष करके पदाथका सर्वांगीएं। प्रत्यक्ष होजाता है किन्तु अनादि--कालीन वासना से जीवों के उत्पन्न होगये भ्रान्ति ज्ञान अनुसार उस क्षिएं पदाणं में कालान्तरम्थायीपन या नित्यपन स्थूलपन आदि का ज्ञान हो जाता है, इस भान्ति को दूर करने की सामर्थ्य निविकल्पक ज्ञानमें नहीं है, अत " सर्व क्षिएंक सच्वात् कृतकत्वाद्वा" इस निश्चयज्ञानात्मक अनुमान करके देखे जा चुके ही क्षिएं। कर लिया जाता है, इसी प्रकार परमारणु को जान चुकने पर ही उसके सम्पूर्ण स्वभावों का उसी समय दर्शन होचुका था, केवल कुछ गुरंगों का तिस प्रकार निश्चय नहीं उपजने ने परमारणुओं को अप्रतिभागित कह दिया जाता है।

सत्व, पदाथत्व, प्रादि स्वभावो करके ही उन परमासु स्वरूप विषयो मे निश्चय की उत्पत्ति होती है क्योंकि वस्तु के स्वभाव श्रनुसार उस निश्चय के कारण होरहे १ श्रम्यास, २ प्रकरण, ३ बुद्धि-पाटव ग्रीर ४ ग्रांथत्व स्वरूपो का वहाँ सद्भाव है। वस्तु का यह स्वभाव है कि प्रतीति के ग्रनुसार धनुभव कराने मे प्रतीव दक्ष होरहा वह स्वभाव वस्तु के किसी ही अम्यस्त ग्रंश मे दूसरे स्मरण करता जीव के प्रति स्मृति के बीज का भ्राधान कर देता है, भ्रन्य अनम्यस्त या अबुद्धि-गोचर भ्रशो में नहीं। श्रीर मसार--वर्ती प्राश्मियों को अभिन्न परमाणु में भी यो श्रन्तर--प्रबोध करा देता है। षर्थात्- परमाण् के सत्तवग्रा मे अभ्यास, प्रकरगा, बुद्धिपटुता श्रौर अभिलाष्कताये विद्यमान है, श्रत परमागा के मच्व--स्वभाव की प्रतीति क्षिटित होजाती है, किन्तू परमागा के स्रग्रत्व या क्षिणिकत्व स्वभाव मे स्रभ्यास आदिक नही है, स्रतः उसका शीझ स्मरण नही होपाता है, एक परमाण मे भी संसारी जीव स्वभावों करके भेद को समस बैठते है, अत हम बौद्धों का कहना ठीक है कि अप्रतिभा-सित परमारण भी अपने मे अविद्यमान होरहे स्थूल आकार को किसी विश्रम से दिखला देते हैं, यो बौद्धों के कहने पर तो ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार परमाण्छों में अग्रात्व, क्षिणिकत्व. आदि स्वभाव मला सत्व ग्रादि स्वभावो से भिन्न क्यो नही हो जायगे क्योंकि निश्चितत्व ग्रीर ग्रनिश्चितत्व धर्मों का उनमे ग्रध्यास होरहा है जैसे कि सह्य श्रौर विनध्य पर्वत विकद्ध धर्मों से ग्रधिरूढ होने के कारण भिन्न भिन्न माने गये है, परमाण के कुछ धर्मों का निश्चय है, श्रीर श्रन्य स्वभावो का निश्चय नहीं, ऐसी दशा मे परमाण के स्वभावों का भेंद होजाना भ्रनिवार्य है। बौद्धों के कहने से ही परमाण मे अनेक अश सध जाते है।

यदि षुनिनश्चयस्यावस्तुविषयत्वाम तद्भावामावाभ्यां वस्तुस्वमावभेद इति-मतं, तदा कथ दर्शनस्य प्रमाणे तरभावन्यवस्था निश्चयं। त्पश्यनुत्पत्तिभ्यां विपर्थयोपजननानुप-जननाभ्यामिति तद्भ्यवस्थानुषंगात्।

यदि फिर बौद्ध यो कहें कि निश्चय ज्ञान तो वस्तु को विषय नही किया करता है, निर्विक-ल्पक प्रत्यक्ष ही वस्तु को छूता है, निश्चय द्वारा किल्पित अंश जाने जाते हैं इस कारण उस निश्चय के सद्भाव भीर भभाव करके वस्तु के स्वभावों में भेद नहीं होसकता है। भाषार्य कहते हैं कि वौद्ध का यदि यह मत है तब तो निश्चय की उत्पत्ति करके निविकल्पक प्रत्यक्ष के प्रमाणपन भीर भ्रप्रमारणपन की ब्यवस्था भला किस प्रकार होगी ? यो तो विपर्यय ज्ञान की उत्पत्ति भौर भनुत्पत्ति करके भी दर्भन के उस प्रमाणपन या भ्रप्रमाणपन की व्यवस्था होजाने का प्रसग भावेगा। भावार्थ-वौद्धों ने निविकल्पक प्रत्यक्ष में निश्चय ज्ञान की उत्पत्ति होजाने से प्रमाणपना स्वोकार किया है, भौर जिस देखे हुये भी विषय में पश्चात् निश्चय उत्पन्न नहीं हुआ है, उस दर्शनका भ्रप्रमाणपना व्यवस्थित किया है जैसे कि नीलस्वलक्षण का प्रत्यक्ष कर पीछे यह नील ही है, ऐसा निश्चय उपज गया तब लो उस निविकल्पक प्रत्यक्ष की प्रमाणता मानी जायगी भौर यदि स्वलक्षणत्व या क्षिणिकत्व का पीछे निश्चय ज्ञान नहीं उपज सका है तो उनका निविकल्पक दर्शन हो चुकने पर भी उस दर्शन की श्रप्रमाणता ही समभी जाती है इसपर हमें यह कहना है कि दर्शन में प्रमाणता भौर भप्रमाणता के व्यवस्थापक निश्चय को वस्तु का निश्चय करने वाला नहीं माना जाय यह भाष्टचर्य है, यदि वस्तु को नहीं विषय करने वाले भूठे ज्ञानों की प्रमाणता या भ्रप्रमाणता का व्यवस्थापक मान लिया जायगा तो विषयंग्रान या सशय भी प्रमाणपन भीर श्रप्रमाणपन की व्यवस्था करा देगे। मूखं या भ्रपराधी पुरुष भो न्यायकी गही पर वैठ कर भ्रण्ट शासन करने लगजावेगा कौन राकता है ?

दर्शनप्रामाण्यहेतुर्यथार्थनिश्चय ए द द्वार्थाध्यत्रमायित्वास्त्र विवर्धयः मंशयो वा तिद्वपरीतत्वादिति चेद्व्याहतमेतत् स्वलच्याानालम्बनश्च निश्चयो दृष्ट र्थाध्य मायी चित तनः स्वलच्यााध्यवसायी स्वलच्यालंबन एवेति वस्तुविषयो निश्चयोन्यथानुपपत्तेः सिद्धः। एवं च तद्भाव।मावाभ्यां वस्तुस्वभावभेदोवश्यंभावीति सन्वद्रव्यत्वादि-म्बभावेन निश्चीयमानाः परमाण्यां अणुत्वादिस्वभावेन च।ऽनिश्चीयमाना नानाम्बभावाः (सद्धा एव । केशादित्वेन निश्चीयमानाः प्रविपत्तवादिना च।ऽनिश्चीयमानाः प्रतिपत्तव्याः। सर्वथा तद्निश्चयं तत्र विश्रमामावप्रसंगात् तद्भावे श्रातिप्रसक्तेः।

बौद्ध कहते है कि दर्शन मे प्रमारापन का काररा तो यथार्थनिश्चय ही है क्योकि निर्विल्पकप्रत्यक्ष द्वारा देखे जा चुके ग्रर्थ का अध्यवसाय (निर्णय) करने वाला निश्वय ज्ञान है, विपर्ययज्ञान
प्रथवा सशय ज्ञान तो निर्विकल्पक दर्शन मे प्रमाराता के सम्पादक नहीं है क्योंकि वे उससे विपरीत
है, यानी हुट्ट ग्रथं का अध्यवसाय नहीं करा सकते हैं। यो बौद्धों के कहने पर तो हम जैन कहते हैं कि
यह कहना परस्पर व्याघात दोष युक्त है, एकान्त-वादी बौद्धों को ऐसी बात कथमि नहीं कहनी
चाहिये। एक ग्रीर निश्चय को स्वलक्षरा को नहीं विषय करने वाला कहा जाता है, ग्रीर दूसरी ग्रीर
निश्चय को हुट्ट ग्रथं का अध्यवसाय करने वाला माना जाता है, इसमे उसी प्रकार व्याघात दोष
ग्राता है, जैसे कि अपनेको ग्रज्ञानी मानता हुन्ना कोई पुरुष स्वयको सर्वज्ञ कहबैठे। देखों जो निश्चयज्ञान तुम बौद्धों के यहाँ वस्तुभूत माने गये स्वलक्षरा को ग्रालम्बन नहीं करेगा वह हुट्ट ग्रथं का
ग्रध्यवसाय करने वाला नहीं है, ग्रीर जो ज्ञान हुट्ट ग्रथं का ग्रध्यवसाय करता है, वह स्वलक्षरा को
विषय ग्रवस्य करता है।

स्वलक्षण को विषय करने वाला ही स्वलक्षण-प्रध्यवसाय करसकता है, तिस कारण सिद्ध हु प्रा कि स्वलक्षण का प्रध्यवसाय करने वाला ज्ञान (निश्चय) स्वलक्षण को प्रालम्बन (विषय) करने वाला ही होना चाहिये। इसप्रकार प्रन्यथानुपपत्ति से यह सिद्ध हु प्रा कि निश्चय ज्ञान वस्तुभूत को विषय-करने वाला है, प्रन्यथा यानी वस्तु को विषय करने वाला नहीं मानने पर प्रनुपपत्ति यानी निश्चय ज्ञान करके हुष्ट प्रश्चं के अध्यवसाय की सिद्धि रही होपातो है। श्रीर इस प्रकार उस निश्चय के सद्भाव ग्रीर ग्रमाय करके परमाणस्वरूप वस्तु के स्वभावों का भेद अवश्य ही होजावेगा, इस कारण सत्व, द्रव्यत्व, पदार्थत्व ग्रादि स्वभावों करके निश्चय किये जारहे ग्रीर परमाण्य श्रवश्य श्रनेक स्वभाव वाले सिद्ध हो ही जाते है, जैसे कि केश, धान्य, ग्रादिपने करके निश्चय को प्राप्त होरहे ग्रीर विरलपन, श्रसमृष्टपन, स्नुन्तरालपन, ग्रादि करके नहीं निश्चय किये जारहे वे परमाणु समक लेने योग्य हैं।

यदि सभी प्रकारों से उन ।रमाण्झों का निश्चय नहीं माना जायगा जो कि वौद्धों ने परमाएखों के अप्रतिभातपन का पक्ष लेरला है, तब तो विभ्रम के भी अभाव होजाने का प्रसग होगा ऐसी
दशा में बौद्धों का यह कहना शोभा नहीं पायगा कि परमाण्णे ही अविद्यमान होरहे स्थूल आकार को
किमी विभ्रम से दिखला देती है, यदि बौद्ध परमाणुओं का सर्वथा अनिश्चय होने पर भी उन में
भ्रान्तिज्ञान होने को स्वीकार कर लेगे तब तो अतिप्रसग होजायगा यानी--मरीचिकाचक के नहीं होने
पर भी जल की भ्रान्ति उपज जानी चाहिये, सीप के नहीं होनेपर भी या सोते हुये पुरुष को भी रजत
चादी का भ्रान्तिज्ञान होजाना चाहिये, बात यह है कि लम्बी पड़ी हुयी वस्तु को जानकर ही रस्सी में
भाप का ज्ञान होसकता है, अन्यथा नहीं।

सन्। दिना च निरचयमानोवयवी वहिर्न परमाणव इत्ययुक्तं, सर्वानिरचयेऽवयव्य-मिद्धेः। तह्यं मूल्यदानक्रियणः परमाणवः। प्रत्यचबुद्धावात्मानं च न समर्पवंति प्रत्यचतां च म्बं कुवन्तीति नतः परमार्थसंनः पुमक्लानां स्वांधा द्वर्यणुकादयोऽनेकिविधा इति तेषां सख्येषा-दिप्रदेशाः प्रातः तिका एव ।

बौद्ध कहते हैं कि सत्व, द्रव्यत्व, म्रादि स्वभावो करके मवयवी का निश्चय किया जा रहा है जा कि सवस्तुभूत है, इसका ज्ञान भी मज्ञान सारिखा है किन्तु वहिरंग परमाण्यें तो सत्व मादि करके नहीं निश्चय की जा रही है, अतः वे अप्रतिभात ही रही। प्रन्थकार कहते हैं कि बौद्धों का यह कहना थुक्तियों से रीता है, क्यों कि तुम्हारे पूर्व कथन--मनुसार सम्पूर्ण पदार्थों का निश्चय नहीं होने पर अवयती को भी सिद्धि नहीं है, जब तुम बौद्ध सत्व मादि करके भी परमाण् का निश्चय हीना नहीं मानते हो तबतो वे परमाण् मूल्य नहीं देकर खरीदने वाले हुये, यह बड़ा भारी दीषभाया। प्रत्यक्ष अबुद्धि मे परमाण्यें अपने को समर्पण नहीं करती है, और अपना प्रत्यक्ष होजानियना स्वीकार कर रही हैं यह " अमूल्यदान क्रयित्व" दोष हैं, तिस कारण से पुगद्दलों के भनेक प्रकार स्वष्युक, अव्याक भादि स्कन्ध भाप बौद्धों को परमार्थ क्ष्य से सद्भूत मानने पहेंगे। यो इस सूत्र द्वारा कहे गये उन पौगद्दिक स्कन्धों के संक्येय, यसक्ष्य गादि प्रदेश तो प्रतीतियों अनुसार सिद्ध ही होजाते हैं कर्तिपय

स्थूल स्कन्धों का चक्षुग्रों से प्रत्यक्ष होरहा है, किन्तु सूक्ष्म स्कन्ध या परमाएग्नों को अनुमान या ग्रागमं ज्ञान से जान लिया जाता है, प्रतीतियों के ग्रनुसार सार वस्तुकी व्यवस्था है, श्रीर वस्तु की व्यवस्थिति अनुसार समीचीन प्रतीतिया होजाती है। ज्ञापकपक्ष में एक को जानकर उससे प्रज्ञान को जानने में कोई अन्योन्याश्रय दोष नहीं ग्राता है।।

" संख्येयासंख्येयाश्च पुगद्लाना" इस सूत्र में मामाम्य रूप से ५द्गलो के प्रदेशों का निरूपण किया गया है, यों श्रविशेष रूप से कथन होने के कारण एक पुद्गल परमाणु के भी उस प्रकार श्रनेक प्रदेश होजायं, ऐसी श्राशंका उपस्थित हो तने पर उसका निषध करनेके लये सूत्रकार इस श्रगले सूत्र को कहते हैं।

## नाणोः॥ ११॥

परमाणु के प्रदेश नही है। ग्रथीत्-ग्रण् केवल एक प्रदश परिमाण वाली है, अतः जैसे ग्राकाश के एक प्रदेशके पुनः ग्रन्य प्रदेश नहीं है, उसी प्रकार एक ग्रविमाणी परमाणु का भी ग्रप्रदेश-पना जान लेना चाहिये। जब कि परमाणु से कोई छाटा पदार्थ जगन् मे नहीं है ता इस परमाणु के प्रदेश कैसे भिन्न किये जा सकते हैं । अतः ' ग्रतादि ग्रत्त मज्भं ग्रत्तत्त गोव इन्दियेगेज्जं " ऐसे सूक्ष्म ग्रण् के दो तीन ग्रादि कितने भी प्रदेश नहीं माने गये है।

#### संख्येयासंख्येयाश्च प्रशेशा इत्यनुवर्तनाच एवाणा : प्रतिषिध्यंते । तथा च---

पूर्व सूत्र से संख्येय. त्रसख्येय तथा च शब्द करके लिये गये ग्रनन्न ग्रौर प्रदेश इन पदो की श्रमुवृत्ति कर लेने से वे संख्यात, श्रसख्यात, श्रौर श्रनन्त प्रदेश ही श्रम् के इम मूत्र द्वारा प्रतिषिद्ध किये जाते हैं ग्रौर तैसा होने पर सूत्र का ग्रथ ऐसा होजाता है कि—

### नाणोरिति निषेधस्य वचनान्नाप्रदेशता । प्रसिद्धौ वैकदेशत्वात्तस्याणुत्वं न चान्यथा ॥ १ ॥

अगा के प्रदेश नहीं है इस प्रकार सूत्रकार द्वारा निषेध का कथन कर देने से उस अगा का अप्रदेशपना या प्रदेश रहितपना नहीं प्रसिद्ध होजाता है क्यों कि उस अगा का एक प्रदेश माना जा रहा है, अन्यथा यानी अगा का एक भी प्रदेश नहीं मानने पर तो खर-विपागा के समान उसका अगापना ही नहीं रक्षित रह सकेगा अर्थान्-जब अगा स्वयं एकप्रदेश परिमित है तो किर उसके दूसरे प्रदेश नहीं होसकते हैं अकेला रुपया पुन दो,तीन, आदि रुपयो वाला नहीं है। एक बात यह भी है कि एयादीया गगाना वीयादीया हवति संखेज्जा। तीयादीया गियमा कदित्त सण्गा मुगोदन्वा " जैन सिद्धान्त में सख्यातों को दो से प्रारम्भ किया गया है, गुगा जैसे स्वयं निर्गुगा है उसी प्रकार एक प्रदेश वाला भी अगा स्वयं दो आदि प्रदेशों से रहित होरहा सन्ता अप्रदेश है।

नद्यकप्रदेशोष्यणुर्न भवतीति युक्तं तस्यावस्तुत्वप्रसंगात् । ननु चाणोः प्रदेशत्वे प्रदेशी कः स्यात् स एव स्वर्गादिगुणाश्रवन्याद्गुणीति वृमः । कथ स एव प्रदेशः प्रदेशी च १ विरोधादिति

चेत् ततुभयस्यभानन्वीयपचेः । प्रदेशित्वस्त्रभाग्त्वस्याति स्कंषावस्थायां तद्भावान्यथानुपपचेः प्रदेशत्वस्त्रभावः पृद्गद्रच्यत्वात् । एकेन प्रदेशे । पृद्गलद्रच्यस्याप्रदेशित्वे द्वयादिप्रदेशेरप्यप्रदेशित्वे प्रदेशित्वे द्वयादिप्रदेशेरप्यप्रदेशित्वे प्रदेशित्वे द्वयादिप्रदेशेरप्यप्रदेशित्वे प्रदेशित्वे प्रदे

एक प्रदेशवाला भी अरणु नहीं होता है, यह कहना तो उचित नहीं है क्यों कि यो तो उस परमाणु के अवस्तुपन का प्रसंग आजावेगा सर्वथा एक भी प्रदेश से रहित तो खर--विषाण आदि असत् पदार्थ ही हैं। यहा किसी की शंका है, कि यदि अरणु को एक प्रदेशस्वरूप माना जायगा तो भला प्रदेशवाला प्रदेशी यहा कौन पदार्थ होसकेगा? प्रदेशी के विना कोई एक भी प्रदेश स्थिर नहीं रह सकता है। इसके उत्तर में ग्रन्थकार कहते है, कि स्पर्श, रस, आदि गुगों का आश्रय होने से वह गुणवान परमाणु ही प्रदेशी है, ऐसा हम जैन सिद्धान्ती सिहगर्जना करते हुये बोलते है। शकाकार पुन कहता है, कि वह प्रदेश होरहा ही परमाणु भला प्रदेशी किस प्रकार हो सकता है? क्यों कि विरोध है, स्वयं धन ही तो धनवान नहीं होजाता है, स्वयं बच्चो -वाला नहीं है।

यो कहने पर ता ग्रन्थकार कहते है कि उस परमाणु में दोनो स्वभावों से सहितपना बन रहा है। देखिये प्रदेशीपन स्वभाव तो इस परमाणु के विद्यमान है ग्रन्थया स्कध ग्रवस्था में परमा-गुग्नों के उस प्रदेशीपन भाव की सिद्धि नहीं होसकेगी, परमाणु में प्रदेशीपन ग्रात्मभूत है। तभी तो कितिपय परमाणु शो के बधजाने पर स्कन्ध दशा में वह प्रकट हो गाता है, तथा पुद्गल द्रव्य होने से प्रदेशपन स्वभाव स्पष्ट ही है। शुद्ध पुद्गल द्रव्य एक प्रदेश स्वरूप परमाणु ही तो है, यदि पुद्गल द्रव्य को एक प्रदेश करके प्रदेशीपना नहीं माना जायगा तो दो, तीन, ग्रादि प्रदेशा करके भो उसके ग्रप्य-देशीपन (प्रदेशों नहीं होसकने) का प्रसग आवेगा। यहां किसी का यह कहना विरुद्ध है कि परमाणु एक प्रदेश बाला होरहा श्रप्यदेशी है, जेन--सिद्धान्त ग्रनुसार प्रदेश ग्रीर प्रदेशों का परस्पर में ग्रविना-भाव होरहा है। प्रदेशों के बिना प्रदेश का ग्रसम्भव है, जैसे कि ग्राकाश का कूल प्रदेशी नहीं होता स्वय प्रदेश भी नहीं है। तथा प्रदेश के बिना प्रदेशी की भी सिद्धि नहीं है, उस ख पुष्प के समान हो समफलो ग्रत प्रदेश हौना हुन्य भी परमाणु प्रदेशी है।

तत एव न प्रदेशो नापि प्रदेशी परमाणुरिति चेन, द्रव्यत्वविरोधात् गुणादिवत् । न चाद्रव्यं परमाणुर्गु श्वन्वात् स्कथवत् । न चाप्रदेशप्रदेशिस्वभाव किंचिद्द्रव्यं सिद्धः । गमना दिसिद्धमिति चेन्न, तस्मानंतादिप्रदेशत्वसाधनंन प्रदेशिस्वव्यवस्थापनात् ।

यहां नैयायिक कहते है तिस ही कारण यानी प्रदेश और प्रदेशी का अविनाभ।व होने से हमारे यहा परमाणु प्रदेश स्वरूप भी नहीं है। और प्रदेशवान भी परमाणु नहीं माना गया है। अन्य-कार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि यो कहने से परमाणु के द्रव्यपन का विरोध हो जायगा जैसे कि गुणा, कर्म भादिक पदार्थ प्रदेश न होते हुये भी प्रदेशी नहीं है। अतः वे द्रव्य नहीं है, इसी प्रकार परमाणु भी द्रव्य नहीं हो सकेगा किन्तु यह परमाणु भद्रव्य तो नहीं है। क्योंकि स्पर्श सावि

गुगों से सहित है जैसे कि गुगाबान होने से पुद्गल स्कन्ध द्रव्य माना जाता है। दूसरी बात यह है, कि प्रदेश ग्रौर प्रदेशी स्वभावों से रहित तो जगत में कोई द्रव्य ही सिद्ध नहीं है। यदि वैशेषिक यों कहैं कि ग्रात्मा, ग्रादिक द्रव्य न तो प्रदेशस्वरूप है ग्रौर न प्रदेशीस्वरूप हैं किन्तु वे द्रव्य रूप से सिद्ध हैं। ग्राचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि उन ग्राकाश ग्रादि के ग्रनन्त, ग्रस- ल्यात, ग्रनन्तानन्त ग्रादि प्रदेशों से सहितपन का साधन कर देने से प्रदेशीपन की व्यवस्था करा दी गयी है।

स्याद।कूत तं अनेकप्रदेशः परभाख्यद्रिव्यत्वाद् घटाकाशादिवदिति । तदसत्— धर्मिग्राहकप्रमाखवाधितन्वात् पद्मस्य कालात्ययापदिष्टत्वात् हेतोः कालेन व्यभिचार। स्या द्वादिनां मीमांसकानां च शब्दद्रव्येखानेकानात् ।

यदि त्म कटाक्ष-कर्तात्रों का यह चेष्टित होय कि परमाण (पक्ष ) अनेकप्रदेशों वाला है, (साध्य) द्रव्य होने से (हेत् ) घट, प्राकाश, भ्रात्मा, ग्रादि के समान । ग्रन्थकार कहते है कि तुम्हारा वह कथन प्रशसनीय नहीं है क्योंकि पक्ष हारहे परमास स्वरूप धर्मी को ग्रहसा करने वाले प्रमासा करके वाधित होजाने से द्रव्यत्व हेत् कालात्ययापदिष्ट (वाधितहेत्वाभाम ) है अर्थात्-जो कोई प्रमाग परमारा को जानेगा वह चरमावयव होरहे परमारा को केवल एक प्रदेश रूप ही जान पावेगा यदि इसमें भी भ्रानक प्रदेश माने जायगे तो उन भ्रानेक प्रदेशों में पडे हुये एक प्रदेश का जहां सद्भाव होगा वह परमाण व्यवस्थित किया जायगा वहुत दूर भी जाकर जब कभी परमाण सिद्ध होगा वह एक प्रदेश स्वरूप ही निर्गीन किया जायगा, ऐसी दशा मे भी परमाणुक अनेक प्रदेश स्वीकार करते जाना कालात्ययांपदिष्ट है, यानी एक प्रदेशपन, इस की सिद्धि हो जुने पुन साधनकाल के ग्रभाव हाजाने पर तुमने हेत् प्रयुक्त किया ह, यो साध्याभाव का निर्माय होचुकन पर द्रव्यत्व हेत् से अनेकप्रदेशत्व की सिद्धि नहीं होसकती है। दूसरा दोष यह है कि द्रव्यत्व हेतु का काल द्रव्य करके व्यभिचार श्राता है, काल भला द्रव्य तो है किन्तु अनेक प्रदेशों वाला नहीं है। तीमरी बात यह है कि स्याद्वादी और मीमाँसको के यहाँ माने गये शब्द द्रव्य करके व्यभिचार स्राता है, वर्शीपक या नयायिक भले ही शब्द को गुरा माने किन्तु स्पर्श, वेग, सयोग, आदि गुरा। का धारी होने से शब्द का द्रव्यपना निराति है। भ्रथवा इस पति का अर्थयो कर दिया जाय कि रयाद्वादियों के यहाँ काल दृष्य से व्यभिचार है, श्रीर मीमासको के यहाँ माने गये शब्द द्रव्य करके व्यभिचार श्राता है मीमासक द्रव्य मानते हुये शब्र को प्रदेशो से रहित स्वीकार करते है किन्तु स्याद्वादी तो शब्द को प्रशुद्ध द्रव्य मानते हुय साथ ही भ्रनेकप्रदेशी भी इष्ट कर लेते है।

तथाहि-वटादिभिद्यमानवर्यन्तो भेद्यत्वान्यथानुववत्तेः योऽमौ तस्य पर्यन्तः स परमाखुरिति परभाखुत्राहिणा प्रमाणेनानेकप्रदेशित्वं वाध्यतं तस्यानेकप्रदेशत्वे परमाखुत्व-विरोधात्।

ग्रन्थकार ने वैशेषिकों के द्रव्यत्व हेतु को वाधित कहा था उसी को स्पष्ट कर यो दिखलाते हैं कि घट, पट, ग्रादिक पदार्थ (पक्ष ) छोटे छोटे भ्रवयव रूप से छिन्न, भिन्न, किये जारहे पर्यन्तभूत किसी चरमावयव पदार्थ को भार रहे हैं, ग्रन्तथा यानी ग्रन्तपर्यन्त उनके छोटे छोटे दुकडे होजाना नहीं माना जायगा तो भेद्यपना नहीं बन सकता है (हेतु) जो भी कोई पदार्थ सब से अन्त में जाकर उस घटादि अवयवों का पर्यन्त होगा वह परमागु है, इस प्रकार परमागु को ग्रहण करने वाले प्रमाशा करके अनेक प्रदेशी पना वाधित होजाता है। यदि उस अन्तिम भवयव को अनेकप्रदेश वाला माना जायगा तो उसके परम भ्रगुपनका विरोध ोजावेगा। परम श्रगुतो वही होमकता है जिससे फिर कोई छोटा भवयव न कभी हुआ, न है, न होगा, "अग्लोरप्यणीयान् न परो वतंते"।

## श्रष्टप्रदेशरूपाणुवादो उनेन निवारितः । तत्रापि परमस्कन्धविदभावप्रसंगतः ॥ २ ॥

इस उक्त कथन करके रूप--परमासु के ग्राठ प्रदेशों के प्रवाद का निवारसा किया जा चुका समभ लो। एक कारण यह भी है कि उस प्राणु के आठ प्रदेश मानने के प्रवाद में भी बड़े लम्बे चीड़े स्कन्ध की प्रजीति होने के स्रभाव का प्रसग स्राता है। भावार्ध-स्राठ दिशा, विदिशास्रो, से दूसरे दूसरे माठ परमाणुम्रो का बघ होजाने की भ्रपेक्षा जो परमाणु के भ्राठ प्रदेश माने गये है, वहा भी एक देश या सर्व देश का विकल्प उठा देने पर परमासु का प्रदेशों से रहितपना ही मिद्ध होता है। वस्तूत परमारा का एक ही प्रदेश है, और उस प्रदेश की व्यञ्जन पर्याय वरफी के समान छह पैल वाली है, तदनुसार एक परमाण के साथ चार दिशाओं और ऊपर नीचे यो छह परमाणु बधसकते हैं, अने-कान्त वाद मे परमारम् के एक देश या मर्व देश करके दूसरे परमारम् का बध जाना घटित होजाता है। शक्ति की अपेक्षा छह अ श वाल। परमाण साधा जा चुका है, परमाण के आठ अंश मानने वाले को ऊध्व ग्रीर ग्रधः ग्रंग ग्रवण्य मानने पड़ेगे इस में एक बडाभारी दोष यह भी होगा कि ग्राठ पैन वाले अनेक पदार्थ छिद्र रहित होकर सघन बन्ध नहीं सकते हैं जैसे कि गोल गोल पदार्थों का छिद्र-रहित पिण्ड नही वन सकता है, तथा दिशा विदिशाग्रो सम्बन्धी ग्राठ पैल वाले पदार्थ का ऊपर ग्रौर नीचे का पैल बहुत बड़ा होजाता है किन्तु परमाणु के अब एक से होने चाहिये यदि परमाण के समतल में छह पैल माने जाय और ऊपर नीचे दो पैल मानकर यो आठ प्रदेशों की कल्पना की जायगी तो यद्यपि छह पैल वाले पदार्थों का भ्रच्छे ढग से समतल मे छिद्ररहित बन्घ होसकता है किन्तु ऊपरैं नीचे के पैल वहत बड़े होजाने से प्र शो मे छोटापन, बडापन ग्राजाता है परमाण को घन समचत्रस (वरफी के समान) मानने पर ये कोई आपत्तिया नहीं आती है अत परमारण के आठ अंश या दश ग्र श ग्रथवा गोल ग्राकार का मानना ठीक नही जवना है।

परमाण्नामनंकप्रदेशत्वाभावे सर्वात्मनैकदेशेन च संयागे विग्रहेपि अणुमात्रप्रसक्तेः सावयवन्वेऽनवस्थाप्रसंगाच परमस्कंधस्य प्रनितिविरंगधाद्ष्टप्रदेशरूपाणुभिद्यमानपर्यन्तः
सर्वदा स्वयमभेद्यः मिद्ध्यति न पुनरनंशः परमाणुस्तस्य बुद्ध्या परिकल्पनादिति केषांचिद्ष्टप्रदेशरूपाणुबादः संप्यनेनैव प्रदेशपरमाणुस्कंधस्य वचनेन विचारिता द्रष्टच्यः, रूपाणोरष्टप्रदेशस्य सर्वदाण्यमेद्यत्वायागात् । तथाहि-भेद्यां रूपाणुः मूर्वत्वे सत्यनंकावयवत्वात् घटवत् । नात्र
हेताराकाशादिभिरनेकांतो मूर्तिमच्चे सतीति विशेषणाचेषाममूर्तत्वात् । ततः परमाणुरेकप्रदेश
एव विद्यमानपर्यन्तः सिद्धः ।

परमाणु के ब्राठ प्रदेश को मानने वाले कहते है कि याद परमाणु में के अनेक प्रदेशों से सहितपना नहीं माना जायगा तो सर्वांगरूप से संयोग होजाने पर पिण्ड में भी केवल अणु वरावर बनेरहने का प्रसग आवेगा क्योंकि एक परमाणु दूसरे परमाणा में सर्वांगी सा प्रविष्ट होजायगी और उसी में तीसरी, चौषी, प्रांदि अणुये सर्वात्मना अन्तः प्रविष्ट होजायगी तो ऐसी दशा में सुमेर पर्वत भी अणु के वरोवर छोटा बन बैठेगा और यदि एक देश करके परमाण्यों का सयोग माना जायगा तब तो सावयवपना होने पर अनवस्था दोप का प्रसग आवेगा कारणा कि पहिले से ही जिस पदार्थ के कितपय अवयव होते है, उसी पदार्थ के कई एक एक देशों की कल्पना करके उसका एक देश करके सयोग होजाना बन सकता है, और यो पहिले से ही कितपय अवयवों करके गढ गया वह अवयवी पदार्थ हुआ उन पूर्ववर्ती अवयवों के सयोग में भी एक देश करके सयोग होने की कल्पना करते करते यो लम्बी धारा बढ़ती चलीजायगी, इस प्रकार अनवस्था होजाती है, याहे सर्वात्मना संयोग मानो बाहे एकदेशन सयोग मानो बड़े स्कन्ध की प्रतीति होने का विरोध आता है, अत हम कहते हैं कि बह आठ प्रदेशों वाला रूपाण उत्तरोत्तर भेदा जा रहा अन्त में जाकर सिद्ध होजाता है जो कि सदा किसी करके भी स्वय पुन भेदने योग्य नहीं है, किन्तु वह परमाणु किर अशों से रहित नहीं है, अस्मदादि जीवों को प्रत्यक्षज्ञान द्वारा अवेद्य होरहे उस साश परमाणु की बुद्ध करके परिकल्पना कर ली जाती है। इस प्रकार किन्ही विद्वानों का रूपाण के आठ प्रदेशों का मानने वाला प्रवाद है।

ग्रन्थकार कहते हैं कि वह कुत्सित पक्ष का परिग्रह भी इस ही प्रदेश--स्वरूप परमाण्यों से बनजाने योग्य स्कन्ध के कथन करके विवार कर दिया गया देख लेना चाित्ये। ग्रर्थात्—स्वाद्वाद सिद्धान्त अनुसार एक प्रदेश वाले परमाण का सर्वात्मरूप से या एक देश रूप से सयोग हाजाने पर अनेक ग्रण् ग्रण्मात्र भी होसकते है श्रीर बडे स्कन्ध स्वरूप भी परिण्म जाते है, काई दोष नही ग्राता है, तुम्हारे ग्राठ प्रदेशवाले रूपाण के सदा भी अभेद्यपन का ग्रयोग है, ग्राठ प्रदेश वाले पदाथ के पुन-रिप कितपय दुकडे होसकते है, इसी बात को स्पष्ट करके यो प्रनुमान द्वारा दिखलाया जाता है। क रूपाणु (पक्ष ) भेदने योग्य है, (साध्य ) मून होते सन्ते भ्रनेक अवयवी वाला हाने से (हेतु) घट के समान (ग्रन्वयद्यप्टान्त )।

यहा हमारे हेतु का आकाश आदि करके व्यभिचार दोष नही आता है क्योंकि मूर्तिवाला होते सन्ते इस प्रकार हेतु में विशेषणा दे रखा है, वे आकाश आदि तो अमूर्त है, तिस कारण घट, कपाल, कपालिका, पडग्पूक, पचाण्क यो भेद को प्राप्त होरहा सन्ता सब से प्रन्त में जाकर एकप्रदेश्वाला ही परमाण् सिद्ध होता है, अतः अध्य प्रदेशवादी भने ही उसको रूपाण कहे या बौद्ध उसको स्वलक्षण कहै, नैयायिक परमाणक कहै, जैन उसको अग् कहै। बात यह है कि अन्तिम सब से छोटा अवयव केवल एक प्रदेश स्वरूप है, हा उसकी व्यंजनपर्याय समघनचतुरस्र है, अगडा वढाना वार्थ है, परोक्ष पदार्थों का निर्णय अप्तोक्त आगमों से बहुत विदया होता है।

नन्वेवं परमस्कन्धप्रतीत्यभावत्रसग इति चेत्र, तस्याष्टप्रदेशाखवादेपि समानत्वात्। तथाहि— परमाता को आठ प्रदेश का कहने वाले पण्डित यहाँ शंका करते हैं कि इस प्रकार परमाता का एक ही प्रदेश मानने पर तो बड़े लम्बे चौड़े महान् स्कन्ध को प्रतीति होने के सभाव का प्रसग धावेगा क्यों कि परमाण के धनेक प्रदेश तो नहीं है, ऐसी दशा में अनेक परमाणुओं के संयुक्त होजाने पर भी पिण्ड अरणुमात्र ही बना रहेगा। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि वह बड़े स्कन्च की प्रनीति नहीं होना तो तुम्हारे आठ प्रदेश वाली अरण् को कहने वाले प्रवाद में भी समान है, आठ प्रदेश वाले अरण् को कहने वाले प्रवाद में भी समान है, आठ प्रदेश वाले अरण् को कहने वाले प्रवाद में भी समान है, आठ प्रदेश वाले अरण् का एक देश करके सयोग मानने पर छिद्र रह जाते हैं, ऊपर नीचे के स्थल भर नहीं पायगे और एक देश का पक्ष लेने पर अनवस्था दोष भी आता है, अत सम्पूर्ण रूप से सयोग मानने वाला दूसरा पक्ष ही लेना पड़ेगा। ऐसी दशा में पिण्ड अरणु मात्र रह जायगा और बड़े पिण्ड की प्रतीति नहीं होसकेगी, इस बात को प्रत्थकार स्वय विशद रूप से अप्रिम वात्को द्वारा कहते हैं।

यथाणुरणुभिर्नान।दिक्कैः संबंधमादधत् । देशतोवयवी तद्वत्प्रदेशोन्यैः प्रदेशतः ॥ ३ ॥ सर्वात्मना च तैस्तस्यापि संबंधेणुमात्रकः । पिंडः स्यादन्यथोपात्तदोषाभावः ममो न किम् ॥ ४ ॥

जिस प्रकार एक मध्य-वर्ती परमाण् इधर उघर नाना दिशाश्रो मे वर्त्तरहे नाना परमाणुश्रों के साथ सम्बन्ध को सब श्रोर से घारण कर रहा सन्ता एक एक देश की श्रवेक्षा से वह प्रदेश यानी परमाण श्रवयवी हुश्रा जाता है, उसी के समान उस श्रवयवी के पहिले से भी श्रनेक देश थे उन श्रन्य प्रदेशों के माथ भी एक एक देश करके सम्बन्ध धारने पर श्रनवन्था दोष का प्रसग श्राता है। हां द्वितीय पक्ष श्रनुसार सम्पूर्ण रूप से भी उन नाना दिशा-वर्ती श्रनेक परमाणुश्रो के साथ उस मध्य-वर्त्ती परमाणु का सम्बन्ध मानने पर तो पिण्ड श्रणु मात्र होजायगा श्रन्यथा यानी जैन सिद्धान्त श्रनुसार श्रन्यप्रकारों से सम्बन्ध मानने पर यदि गृहीत दोषों का श्रभाव किया जायगा तो प्रदेशमात्र परमाणु को मानने वालों के यहां भी वह दोष का श्रभाव क्यो नहीं समान रूप में लागू होगा? श्रथात्-द्रव्य रूप से निरश श्रीर शक्ति रूप से साश परमाणु का सन्य दिशा-वर्ती परमाणुश्रों के साथ बन्ध होजाने पर महान स्कन्ध की प्रतीति होजाती है, यह श्राचार्यों करके माना गय। निद्धि माग है।

अष्टप्रदेशोपि हि ह्रपाणु पूर्विदिद्ग्गतह्रवावर्वतग्प्रदेशैरेकशः संबंत्रमधितिष्ठ-न्नेकदेशेन कात्र्न्येन वाधितिष्ठेत ? एकदेशेन चेददयत्री प्रदेशः न्यात्परमाणुवत तथा चान-वस्था परापरप्रदेशपरिकल्पनात् कात्र्न्येन चेत् व्याद्योऽणुमात्रः स्यात् हृत्याणुप्रदेशेष्वष्टासु हृपा-चवतरप्रदेशानां प्रवेशाचेषां च परस्पराजुप्रवेशात् । तथा च परमम्कभप्रतीत्यमावः ।

यहाँ हम जैन प्रश्न उठाते हैं कि झाठ प्रदेशो वाला भी रूपाण् पूर्व झादि दिशाओं में प्राप्त होरहे झन्य झन्य रूपाण्, स्वरूप प्रदेशों के साथ एक ही वार सम्बन्ध को प्राप्त होरहा सन्ता क्या एक देश करके झथवा क्या पूर्ण रूप करके ही संस्थित होगा बताओ यदि रूपाण एक देश करके झन्य रूपाखुओं के साथ सम्बन्धित होगा तब तो परमाखु के समान तुम्हारे यहां माना गया प्रदेश स्वरूप रूपाण अवयव अवयवी होजावेगा अवयवी के ही एक देश हुआ करते हैं भीर तिस प्रकार उस अवयवी के भी पूर्व अवयवी के साथ एक एक देश करके सम्बन्ध—व्यवस्था मानने पर उत्तरोत्तर अनेक प्रदेशों की कल्पना करने से अनवस्था दोष आता है। दितीय पक्ष अनुसार सर्वाग रूप से सम्बन्ध मानने पर तो अनेक प्रदेशों का पिण्ड विचारा केवल अग्रु के समान परिमाणवाला होजायगा क्यों कि प्रकरणप्राप्त रूपाणु के आठों प्रदेशों मे अन्य रूपाणुओं के प्रदेशों का सर्वाङ्गीण प्रवेश हो जायगा और उनका भी परस्पर मे अनुप्रवेश होजावेगा यो असस्य परमाणु को का परस्पर मे पिण्युणारूप से सम्बन्ध होजाने पर पिण्ड एक परमाणु के बरावर ही बन जायगा और तैसी दशा में घट, पट, पर्वत, भीत आदि बडे बडे स्कन्धों की प्रतीति होने का अभाव होजायगा।

श्रथ महतः स्कन्धस्य प्रतीत्यन्यथानुपपत्त्या प्रकारातरेण रूपाणुप्रदेशानामन्य-रूपाणुप्रदेशैः संबधिमद्धेः कात्स्नये कदेशपत्तोपात्तदोषामावो विभाव्यते परमाणुनामपि प्रकारां-तरेण संबधन्तत एवेति समानस्तत्पत्तोपात्तदोपाभावः। वच्यते च परमाणुनां वंधपिरणामहेतुः स्निग्धरू ज्ञत्वादिति परिणामविशेषः प्रकारान्तरमिति नंहांच्यते—

श्रव यदि श्राप यो विचार करें कि बड़े बड़े स्कन्धों की प्रतीति का होना श्रन्यथा बन नहीं सकता है, श्रत एक देश श्रौर सम्पूर्ण देश इन दो प्रकारों से प्रतिरिक्त तीसरे रूपाणु के प्रदेशों का श्रन्य रूपाणु प्रदेशों के साथ सम्बन्ध होजाने की मिद्ध कर ली जाती है, श्रत सर्वांगीएता या एक देश इन दो पक्षों से उपादान किये गये दोषों का श्रभाव विचार लिया जाता है, तब तो हम जैन कहेंगे कि तिस ही कारण से तुम्हारी रूपाणुश्रों के समान हमारे यहा मानी गयी परमाणुश्रों का भी उसी तीसरे प्रकार करके यानी कथ चित् एकदेश श्रीर कथ चित्र स्थवा म्निय्य स्थान इस ढग करके—सम्बन्ध स्वीकार कर लिया जाता है, इस कारण उस पक्ष मे उपादान किये गये दोषों का श्रभाव समान है।

प्रथात्—ग्राठ प्रदेश वाली परमाण की मानने वालो के यहाँ जिस ढग से ग्रनवस्था दोष का निवारण कर दिया जाता है, तथा पिण्ड के ग्रगुमात्र होजाने ग्रौर परम स्कन्ध की प्रतीति नहीं होस-कने का जैमे निवारण किया जाता है, उसी नीति के ग्रनुसार एक प्रदेश वाली परमाणु को स्वीकार करने वाले जैनो के यहाँ भी उक्त दोषों का परिहार होजाता है, सूत्रकार द्वारा इसी ग्रध्याय में स्निग्ध सक्षपने में बन्ध होता है, "स्निग्ध सक्षत्वाद घ" इस प्रकार परमाणुग्रों की बन्ध परिणाति का कारण कह दिया जायगा, वह स्निग्ध स्थ पर्यायों के ग्रविभाग-प्रतिच्छेदों का द्वाधिकपना स्वरूप परिणाम-- विशेष ही तीसरा प्रकार है, जो कि विश्वदेशन ससगं कराता हुग्रा परमाणुग्रों करके बटे पिण्ड को बना देता है, श्रौर कदाचित् ग्रनेक परमाणुग्रों का पिण्ड सर्वात्मना ससगं होजाने पर ग्रगुमात्र ही रह जाता है, तभी तो इस छोटे से लोक में श्रनन्तानन्त परमाणुग्रे निरापद विराजमान है, विचित्र विचित्र कारणों से पदार्थों की ग्रनेक प्रकार परिणातिया बन बैठतो है। ग्रनेकान्तवादियों के यहाँ एक देश ग्रौर सर्व देश दोनों पक्ष स्वीकृत हाजाते हैं। हा उन पक्षा के घटना की पद्धति को समभ लेने पर पुन ग्रव्यवी ग्रौर श्रवयवों के कार्यकारणभाव में कोई शका नहीं रहती है उस न्यारे प्रकार को सुत्रकार स्वयं कहैंगे, इस कारण यहाँ श्री विद्यानन्द स्वामी करके इस विषय में कुछ नहीं कहा जाता है।

## विद्यादजीवकायानां द्रव्यत्वादिस्वभावतां । एवं प्राधान्यतः प्रोक्तां समासात् सुनयान्विताम् ॥ ५ ॥

ध्रजीव कायो के सुनयो करके श्रन्वित होरहे और सक्षेप से ग्यारह सूत्रो द्वारा इस प्रकार ध्रच्छे कहे जा चुके प्रधानरूप से द्रव्यत्व, नित्यपन, रूपित्व, निष्क्रियत्व ध्रादि स्वभावो को समभ लिया जाय।

धर्मादीनामजीवकायानामादिखत्रांक्तानां द्रव्यत्वस्वभावां जीवाना च प्राधान्येन वेदि-तव्या गुणभावेन पर्यायत्वस्वभावस्यापि भावात् । शुद्धद्रव्यस्य हि सन्मात्रदेहस्य पर्याया एवा-जीवकाया जीवाश्च तस्यैकस्यानतपर्यायस्यातिसंच्चेपताभिमतत्वात् । एकं द्रव्यमनंतपर्यायमिति बचनात् ।

पचम ग्रध्याय के '' ग्रजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः '' इस ग्रादिसूत्र में कहे जा चुके धर्म, ग्रधर्म, ग्रादि का द्वितीय सूत्र द्वारा कहा गया। द्रव्यपन-स्वभाव, ग्रीर तृतीयसूत्र द्वारा कहा गया जीवों का भी द्रव्यपन स्वभाव, प्रधानता करके समभ लेने योग्य है, क्यों कि गौरा रूप से उक्त धर्म, ग्रधर्म, ग्राकाश, पुद्गल ग्रीर जीवद्रव्यां के पर्यायपन स्वभाव का भी सद्भाव है, ग्रध्मंत—एकान्त रूप से उन सब को द्रव्य ही कहते जाना ठीक नहीं है, ये किसी ग्रपेक्षा पर्याय भी है जब कि सिद्धान्त शास्त्रों में उम प्रकार निर्णीत है, कि ''सत्" केवल इतने ही शरीर को धार रहे गुद्ध द्रव्य की ये ग्रजीव काय ग्रीर जीव सब पर्याय ही है उस ग्रनन्त पर्यायों वाले एक सत् का ग्रातिस क्षेप से कथन करना ग्रभीष्ट है, एक द्रव्य है, ग्रीर उसकी ग्रनन्ती पर्याय है, इस प्रकार प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है। भावार्थ — '' ग्र श-कल्पन पर्याय " ग्रंशों की कल्पना करना यह पर्याय का सिद्धान्त—लक्षरा है। शुद्ध सग्रहनय की ग्रपेक्षा एक ही सत् स्वरूप वस्तु के ये जीव, धर्म, ग्रादि सब पर्याय हैं, '' सत्ता सव्वपयत्था सविस्स क्वा ग्रगन्तपज्जाया ? भगोप्पाद भुवत्था सव्यादविक्ता हबदि एक्का" ऐसा श्री कुन्दकुन्द स्वामी का वचन है, ग्रतः स्याद्वादसिद्धान्त ग्रनुसार ग्रपनी पर्यायों की ग्रपेक्षा तो ये धर्म ग्रादिक पर्याय है हा किन्तु सत् पदार्थ के ग्रश होने के कारणा भी ये पर्याये है, हाँ इनमे पर्यायपना गौण रूप से है, प्रधान रूप से ये स्वतत्र न्यारे न्यारे ग्रवण्ड ग्रसकीणं द्रव्य ही है।

तथा निस्यत्वावस्थितत्वारूपत्वेकद्रव्यत्वनिष्क्रियत्वस्वभावोऽपि प्राधान्यनेव तेषा गुणभावेनानित्यत्वानवस्थितत्वसरूपत्वानेकद्रव्यत्वस्वभावानामपि भावात तेषामनुक्तानामपि गम्यमानत्वात्
सम।सतोभिषानात् । तथेव सुनयान्वितत्वोपपत्तेरन्यथा दुर्नयान्वितत्वप्रसंगात् । द्रव्यार्थाक्षित्यत्वेपि पर्यायार्थदेशाद् नित्यत्वं।पगमाद्यन्यथार्थक्रियाविरोधाद्धस्तुत्व।योगात् । तथा द्रव्यतोवस्थितत्वेपि पर्यायतोनवस्थितत्वसिद्धेरित्यवयवावस्थानाभावात् । तथा स्वरूपतो प्रदूपत्वैपि
मृतिमद्द्रव्यसवंधात्तेषां सरूपत्वव्यवहारात् ।

तथा इस पांचवे अध्याय मे चौथे, पाचवे, छठवे, सातवे, सूत्रो द्वारा नित्यपन, अवस्थितपन,

म्रूष्ट्रप्पन, एकद्रुष्ट्रपन, निष्क्रियपन, स्वभाव भी प्रधानता करके ही उन धर्म मादिकों के समम्भने चाहिये,गौए रूप से धर्मादिकों के म्रनित्यपन. मनवस्थितपन, सरूपन मनेकद्रव्यपन, स्वभावों का भी सदभाव है, पुद्गल के रूगिपन के समान ससारी जीव का रूप-सहितपन स्वभाव भी वत्तं रहा है. मत सूत्र में नहीं कहे गये भी उन स्वभावों को मर्थापत्त से जान लिया जाय। सूत्र में तो संक्षेप से ही कथन हुम्रा करता है। तिस प्रकार कथन करने पर ही सुनयों से म्रन्वितपना बन सकता है मन्यया यानी सूत्र में कहे गये स्वभावों का ही एकान्तरूप से हठ किया जायगा तो दुनयों से मन्वितपन का प्रसग मावेगा देखिये द्रव्य को ही विषय करनेवाले द्रव्यायिक नय से उन धर्मादिकों का नित्यपना होते हुये भी पर्यायायिक नय मनुसार कथन करने से उनका म्रनित्यपना स्वीकार किया जाता है, मन्यया यानी सर्वथा कूटस्थ नित्यद्रव्यपन मानने पर तो धम म्रादिकों में मर्थ-क्रिया होजाने का विरोध होने से वस्तुपन का भ्रयोग होजायगा। तथा द्रव्यरूप से म्रवस्थित होते हुये भी पर्यायरूप से धमं म्रादिकों का मनवस्थितपना सिद्ध होरहा है, इस कारण मन्ययों का नियत मनस्थान नहीं होसका मर्थात्— द्रव्यें तो इयत् परिमाण रूप से नियत होरही परिगिणत हैं किन्तु पर्याये मनस्थित नहीं है। तिसी प्रकार स्वकीय स्वरूप से धर्मादिकों का रूपरहितपना होते हुये भी मूर्तिमान द्रव्या के साथ सम्बन्ध होजाने से उन धर्मादिकों के गौणरूपण रूपसित्यन का व्यवहार कर लिया जाता है।

तथैकद्रव्यत्वेषि विभागापेत्तया तिह्नभागिविद्यायामनेकद्रव्यत्वोषयत्तेः। परिस्पंद-क्रियया निष्क्रिपत्वेषि तेषामवस्थितत्वादिक्रियया साक्रयतात् । एवमसंख्ययप्रदेशत्वाद्योषि प्रवानमावेनैव धर्मादीनां गुणभावेन संख्येयप्रदेशत्वादिस्मावानामप्यविशेधात् परिमिनतद्भा-पेत्तया संख्योयपत्तेरित सर्वत्र स्यानकाः सत्यलांछनो द्रष्टव्यम्तस्यानुक्तस्यापि सामर्थ्यात् सर्वत्र प्रतीयमानत्वादिति प्रकरणार्थोपसद्दृतिः।

तथा "मा माकाशादेकद्रव्याणि" यो एकद्रव्यपन होते हुये भी विभाग की म्रोक्षा करके उन भमं मादिकों के विभाग की विवक्षा करने पर मनेकद्रव्यपना भी युक्तिसिद्ध है, मृत गौग्रारूप से भमं, मधमं, भौर म्राकाश का भनेकद्रव्यपना स्वभाव भी मान लिया जाय। तथा हलना, चलना, भमग्राकरना, चढना, उतरना, भादि परिस्पन्दरूप किया करके उन धमं, मधमं, म्राकाश, द्रव्यो का निष्क्रियपना है तो भी धात्वर्थस्वरूप, भवस्थितपन, मस्तित्व, द्रवग् मादि ग्रपरिस्पन्द रूप कियामों करके कियासहितपना है, इसी प्रकार पाठवें, नवमे सूत्रो करके कहे गहे धमं म्रादिकों के ग्रसंख्येय-प्रदेशीपन भादिक स्वभाव भो प्रधानरूप करके ही समभे जाय गौग्रारूपसे तो सख्यातेप्रदेशोसे सहितपन भादि स्वभावों का भी कोई विरोध नहीं है परिमित होरहे उन उन भावों की प्रयेक्षा करके भमं मादिकों के मत्यदेशीय प्रदेशों की सख्या करना बन जाता है इस प्रकार सभी स्थलों पर सत्य का भामेच चिन्ह होरहा स्यास्कार देख लेना चाहिये शब्दों द्वारा नहीं कहे गये भी उस स्यास्कार की केवल मन्य उक्त शब्दों की सामर्थं से सर्वत्र प्रतीनि कर ली जाती है।

वस्तु के चाहे किसी भी स्वभाव का निरूपण किया जाय वहा कण्ठोक्त नहीं कहनेपरभी भ्रनेकान्त का द्योतक स्यात्पद उपस्थित होजाता है, अत पांचवें अध्याय के उक्त ग्यारह सूत्रो द्वारा कहे गये स्वभावों में स्यादादसिद्धान्त की योजना कर लेनी चाहिये। इस प्रकार प्रकरणप्राप्त सर्थ का उपसंहार होचुका है, भव सूत्रकार दूसरे प्रकरण का श्रारम्त करते हैं।

अब कहे जा चुके धर्म, अधर्म, आकाश, जीव, आदि द्रव्यों के अधिकरण की प्रतिपिश कराने के लिये मुत्रकार इस अगले सूत्र को कहते हैं—

## लोकाकाशेऽवगाहः ॥ १२॥

धर्म, ग्रधम श्रादि द्रव्यो का इस तीन सौ तेतालीस घन राज् प्रमागा लोकाकाश मे श्रवकाश होरहा है। बाहर श्रलाकाकाश मे नही।

धर्मादीनामित्यमिसंबंधः प्रकृतत्वादर्थवशाद्विमक्तिपरिणामात् । लांकेन युक्तमा-काशं तत्रावगाहः । कृत इत्याह ।

पूर्व भूत्रों के अनुसार धर्म. अधर्म, आदिकों का प्रकरणप्राप्त होने से यो उद्देश्य दल की ओर सम्बन्ध कर लिया जाता है कि धर्मादिकों का लोकाकाश में अवगाह है। आद्यमूत्र में और तृतीयसूत्र में प्रथमा विभक्ति वाले धर्म आदिकों का वचन है, किन्तु कृदन्त अवगाह किया की अपेक्षा धष्ठचन्त पद की आवश्यकता है, अत अर्थ के दश से विभक्ति का बदलकर विपरिणाम कर लिया जाता है, धर्म, अधर्म पुद्गल, जीव काल इन पाच द्रव्यों ना समुदाय लोक है, लोक करके युक्त होरहा जो ठीक मध्यवर्त्ती आकाश है, वह लोकाकाश है, उस लोकाकाश में धर्म आदिकों का अवगाहन होर; है, जैसे कि समुद्र में जल, मगर, मछली, आदि का अवगाह होरहा है। कोई आतुर पुरुष पूछता है कि यह लोकाकाश में धर्म आदि द्रव्यों का अवगाह होरहा भला किस प्रमाण से निर्णीत किया जाय ? यो जिज्ञासा होने पर ग्रन्थकार उत्तर वार्त्तिक को कहते हैं।

### लोकाकाशेवगाहः स्यात्सर्वेषामवगाहिनां । बाह्यतोसम्भवात्तस्माल्लोकत्वस्यानुषंगतः ॥ १ ॥

ग्रवगाह करने वाले सम्पूर्ण पदार्थों का लोकाकाश में ग्रवगाह है, उस लोक स बाहर श्राकाश से ग्रतिरिक्त किसी भी द्रव्य के ग्रवगाह का ग्रसम्भव है, यदि लोक से बाहर ग्रलोकाकाश में भी कुछ द्रव्यों का ग्रवगाह माना जायगा तो उस ग्रलोकको लोकपन का प्रसंग होजायगा।

न हि लोकाकाशाद्वाह्यता धर्माद्योऽवगाहिनः संभवन्त्यलाकाकाशस्यापि लोका-काशत्वप्रसंगात । नतु च यथा धर्मादीनां लोकाकाशोऽवगाहस्तथा लोकाकाशस्य न्यस्मिन्नधि-करेगोऽवगाहेन भवितव्यं तस्याप्यन्यस्मिन्नित्यनवस्था स्यात्, तस्य स्वरूपेवगाहे सर्वेषां स्वातम-न्यवावगाहोस्तिवत्याशंकायामिद्युच्यते ।

लोकाकाश से वाहर की श्रोर श्रवगाह करने वाले धर्म श्रादिक द्रव्य नहीं सम्भवते हे, श्रन्यथा धलोकाकाश को भी लोकाकाश्चपन का प्रसंग श्रावेगा जो कि किसी भी वादी प्रतिवादी, को इस्ट नहीं है। पुनः यहाँ किसी का प्रश्न है कि जिस प्रकार धर्मादिकों का लोकाकाश में श्रवगाह है उसी १५

प्रकार लोकाकाश का किसी अन्य अधिकरण मे अवगाह होना चाहिये और उस अन्य का भी किसी तीसरे निराले अधिकरण मे अवगाह होना चाहिये, तीसरे का भी चौथे आदि मे विवाह मानते मानते अनवस्था दोष होगा। यदि उस अनवस्था दोष के निराकरण के लिये उस लोकाकाश का स्वकीय निज रूपमे अवगाह माना जायगा तब तो उसी प्रकार सम्पूर्ण द्रव्यो का अपनी अपनी निज आत्मा (शरीर) मे ही अवगाह होजाओ, व्यथं मे अधिकरणो के निरूपण की क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार आशका उपस्थित होने पर अन्यकार करके यह समाधान कारक वार्त्तिक कहा जाता है।

### लोकाकाशस्य नान्यस्मित्रवगाहः क्वचिन्मतः। स्राकाशस्य विभुत्वेन स्वन्नतिष्ठत्वसिद्धितः॥ २॥

लोकाकाश का फिर कही भी अन्य अधिकरण में अवगाह होना नहीं माना गया है क्यों कि आकाश सर्व व्यापक है इस कारण आकाश के स्व में ही प्रतिष्ठित बने रहने की सिद्धि होचुकी है। भावार्थ—अनन्तानन्त राजू लम्बा, इतना ही चौडा, और ठीक इतना ही ऊंचा, समधन चतुरस्र आकाश द्रव्य है, उसके ठीक मध्य के चौदह राजू ऊचा तथा दक्षिण उत्तर सात राजू लम्बा और पूर्व पश्चिम सात, एक, पाच, एक राजू चौडा इतना तीनसौ तेतालीस घन राजू प्रमाण भाग को लोका-काश कल्पित कर लिया है लोकाकाश और अलोकाकाश का अभेद सम्बन्ध है, आकाश द्रव्य व्यापक है उससे बडा कोई द्रव्य नहीं है जो कि आकाश का आधार होसकता था, अत आकाश द्रव्य स्वप्र-तिष्ठित है, और अन्य द्रव्यो का उस आकाश में अवगाह है। आचारसार और त्रिलोकसार में अलोकाकाश को बरफी के समान घनसमचतुरस्र सिद्ध किया है।

#### तता नानवस्था नापि सर्वेषा स्वात्मन्येवावगाहस्तेषामिवश्चत्वात्, परस्मिश्वधिक-रखेऽवगाहोपपत्तेरन्यथाधाराधेयव्यवहारामावात् ।

तिस कारण से यानी आकाश के स्वप्रतिष्ठितपन की सिद्धि होजाने से अनवस्था दोष नहीं आता है, तथा सम्पूर्ण द्रव्यों के स्वकीय स्वरूप में ही अवगाह होजाने का प्रसंग भी नहीं आता है क्यों कि वे धर्म आदिक पाच द्रव्ये अव्यापक हैं, अतः अव्यापक पदार्थों का दूसरे व्यापक अधिकरण में अवगाह होना युक्ति-सिद्ध है, अन्यथा यानी-दूसरे पदार्थों में द्रव्यों का अवगाह नहीं मान कर निश्चय नय अनुसार स्वात्मा में ही सब का अवगाह माना जायगा तो जगत् प्रसिद्ध आधार आधेयपन के व्यवहार का अभाव होजायगा जो कि इष्ट नहीं है यातः प्रमाणद्रित और व्यवहार नय के अनुसार जो व्यवस्था है उसकी प्रतिपत्ति करो।

उस लोकाकाश में श्रवणाहितपने करके श्रवधारण किये जा रहे न्यारी न्यारी द्रव्यों के श्रवस्थान ना भेद होना सम्भव है. श्रतः उस विशेष श्रवस्थान की प्रतिपत्ति कराने के लिये सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराज श्रमाले सूत्र को कहते हैं।

# धर्माधर्मयोः क्रत्स्ने ॥ १३॥

सम्पूर्ण लोकाकाश मे अन्तरालरहितपने करके अर्ग ग्रोर अअर्ग द्रव्य का अवगाह होरहा है।

#### स्रोकाकाशिवगाह इत्यनुवर्तनीयं। कृतस्त इति वचनाचदेकदेश एव धर्माधर्मयोर-वमाहो व्युद्स्तः। कृतस्ती कृतस्तस्रोकाकाशावगाहिनौ सिद्धावित्याह ।

लोकाकाश में भ्रवगाह है, इस प्रकार पूर्व सूत्रोक्त पदो की यहा अनुवृत्ति कर लेनी चाहिये सम्पूर्ण लोकाकाश में भ्रवगाह है, इस प्रकार कथन कर देने से उस लोकाकाश के एक ही देश में धर्म भीर भ्रधमं के भ्रवगाह का निराकरण किया जा चुका है। यहा किसी जिज्ञासु का प्रदन है कि किस कारण से वे धर्म और भ्रधमं द्रव्य सम्पूर्ण लोकाकाश मे भ्रवगाह होरहे सिद्ध हैं, बताओ ? ऐसी जिज्ञासा होने पर श्रीविद्यानन्द भाचार्य उत्तर-वाक्तिक को कहते हैं।

## धर्माधर्मी मतौ कृत्स्नलोकाकाशावगाहिनौ । गच्छत्तिष्ठत्पदार्थानां सर्वेषामुपकारतः ॥ १ ॥

धर्म श्रीर श्रधमं द्रव्य तो सम्पूर्ण लोकाकाश में श्रवगाह करने वाले माने गये हैं (प्रतिज्ञा) क्योंकि गमन कर रहे श्रीर ठहर रहे सम्पूर्ण पदार्थों का उपकार किया जा रहा होने से। भावार्थ— सम्पूर्ण लोकाकाश में गमन कर रहे पदार्थों का उपकार धर्म द्रव्य से होता है, श्रीर ठहर रहे पदार्थों का ठहरा देना—स्वरूप उपकार श्रधमं द्रव्य करके होता है, श्रत: ये दोनो द्रव्य लोकाकाश में ठसाठस श्रवगाह कर रही मानी गयी हैं।

न हि लोकत्रयवितनां पदार्थानां सर्वेषां गतिपरिणामिनां स्थितिपरिणामिनां च गतिस्थित्युषप्रहो युगपदृषकारो धर्माधर्मयोरेकदेशवर्तिनोः संमवत्यलोकाकाशिष तद्गतिस्थिति-प्रसंगात्। ततो लोकाकाशे गच्छत्तिष्ठत्पदार्थाना सर्वेषां गतिस्थित्युपकारमिच्छता धर्माधर्मयोः कृतस्ने लोकाकाशेऽवगाहोभ्युपगंतच्यः।

देखो बात यह है कि गित नामक परिणाम को धार रहे और स्थित नामक परिणान को प्राप्त कर रहे लोकत्रयवर्ती यथायोग्य सम्पूर्ण पदार्थों के गित-उपग्रह भौर स्थिति—उपग्रह ये एक साथ होरहे उपकार तो एक एक देश में वत्तंरहे धर्म द्रव्य धौर ग्रधमं द्रव्यके द्वारा नहीं सम्भवते हैं। ग्रन्थथा ग्रलोकाकाक में भी उन पदार्थों की गित और स्थिति होने का प्रसंग ग्राजावेगा ग्रथात्—एक देश में ठहर रहे धर्म या ग्रधमं द्रव्य यदि पूरे लोकाकाश में पदार्थों की गित या स्थिति को करा देवेंगे तब तो यहाँ एक कोने में बैठ कर ग्रलोकाकाश में भी पदार्थों को चला देगे या ठहरा देंगे ऐसी दशा में ग्रलोकाकाश में भी जीव और पुद्गल का गमन या स्थापन होजाने से लोक, ग्रलोक, का विभाग नहीं बन सकेगा तिस कारण लोकाकाश में ही गमन करते हुये और ठहरते हुये सम्पूर्ण पदार्थों के गित—उपकार या स्थिति-उपकार को चाहने बाले पण्डित करके धर्म और भ्रधमं द्रव्य का सम्पूर्ण खोकाकाश में ग्रवनाह होना स्वीकार कर लेना चाहिये।

लोकाकाश में अमूर्त हो रहे धर्म, अधर्म, द्रव्यों के अवगाह का प्रतिपादन कर अब उनसे विपरीत मृर्तिमान् अप्रदेश ऋगु और संख्यात, असंख्यात, अनन्त प्रदेशों वाले पुद्गल नव्यों के अवगाह की विशेष प्रतिपत्ति कराने के लिये पन्थकार अगले सृत्र को कहते हैं।

## एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् ॥ १४ ॥

एक प्रदेश को आदि कर संख्यात, ग्रसंख्यात, प्रदेशों में पूद्गल द्रव्यों का ग्रवगाह विकल्प-नीय है। स्रर्थात्-तद्गुराविज्ञान वृत्ति द्वारा एक प्रदेश भी पकड लिया जाता है, एक श्राकाश के प्रदेश मे एक परमारण का अवगाह है। और वद्ध या अबद्ध होरहे दो, तीन, सैंकडो, असख्याते, अनन्ते पर-मारायों का भी अवगाह है. दो प्रदेशो पर दो, तीन, सख्याते, असल्याते, अनन्ते, बद्ध या अबद्ध पर-माराखों का अवगाह है, हा तीन प्रदेशों पर तीन, सार, सख्यात आदिक बढ़ या अबद्ध परमाराख्यों का भ्रवकाश है। दो प्रदेशो पर एक परमारण कथमपि नहीं ठहर सकती है। तीन परमारण यदि दो प्रदेशों पर ठहरेंगी तो अबद्ध दशा में एक प्रदेश पर दो और दूसरे प्रदेश पर एक यो तीन पर-मारण ठहर जायगी किन्तू दो प्रदेशोमे एक, एक प्रदेश पर डेढ डेढका बाट होकर तीन परमाण नही ठहर पाते है, तीन परमाराष्ट्रभोका बन्ध होजाने पर तो एक नवीन श्रशुद्ध पृद्गल पर्याय उपज जाती है। म्रत एक त्र्यापुक भवयवी का एक प्रदेश मे या दो प्रदेशों में भथवा तीन प्रदेशों में भवस्थान होजाता है। एक परमासुका दूसरे या तीसरे परमासुके साथ सर्वात्मना वन्ध होजाने पर त्र्यसुक केवल परमारा के बराबर ब्राकार वाला बन जायगा। तथा एक परमारा के साथ दूसरे परमारा का सर्वा-तमना बन्ध होजाने पर और तीसरे का एक देश से बन्ध होजाने पर व्यागक का सम्थान द्विप्रदेशी द्वधणक के समान होगा, हा तीनो अण्यो का एकदेशेन बन्ध होजाने पर त्र्यणक तीन प्रदेशों को घेर कर बैठ जावेगा। शक्ति रूप से परमांगा के छ ग्रंश साघे जा चुके है। ग्रत ग्रंप्रदेश ग्रगा का भी एकदंशेन या सर्वात्मना बन्ध या सयोग मान लेना ग्रनिष्टापत्ति नही है। एव ग्रनेक जातीय पूद्गल स्कन्थों का लोकाकाश में एक, दो, सौ, आदि सख्यात, असख्यात प्रदेशों में अवगाह हारहा है अवगाह शक्ति के योग से अनन्तानन्त बादर या सूक्ष्म पुद्गल इस असाख्यान-प्रदशी लोकाकाश मे निर्विबन विराज रहे है।

#### अवगाह इत्यनुवर्तते लोकाकाशस्येत्यर्थवशाद्विमक्तिपरिणामः तेन लोकाकाशस्येक-प्रदेशेष्वसरुपेयेषु च पुद्गलानामवगाह इति वाक्यार्थः सिद्धः । कथमित्याह—

"लोकाकाशेऽवगाह" इस सूत्र से यहा "अवगाह" इस शब्द की अनुवृत्ति करली जाती है, और लोकाकाशे उस सत्तमी विभक्ति वाले पद की विभक्तिका अर्थ के वशसे पष्ठी विभक्ति रूप परिवर्तन कर लिया जाता है तिस कारण इस प्रकार वाक्य का अर्थ सिद्ध होजाता है कि लोकाकाश के एक, दो, तीन, आदि साह्यात प्रदेशों में एक, दो, तीन, आदि साह्याते या असाह्याते अथवा अनन्ते परमाण्यों का अथवा इन से बने हुये स्कक्षों का अवगाह है। तथा लोकाकाश के असाह्यात प्रदेशों पर असाल्याते या अनन्त परमाण्यों अथवा इन से बने हुये पुद्गल स्कन्धों का अवगाह है। कोई पूछता है कि इस प्रकार थोड़े से प्रदेशों पर बहुत से अगु या स्कन्धों का अवगाह होजाना भला किस

प्रकार समक्त लिया जाय ? ऐसी जिज्ञासा होने पर श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिको द्वारा उत्तर को कहते हैं

तस्यैवैकप्रदेशेस्ति यथैकस्यावगाहनं
परमाणोस्तथानेकाणुस्कंधानां च सौच्म्यतः ॥ १ ॥
तथा चैकप्रदेशादिस्तेषां प्रतिविभिद्यतां ।
सोवगाहो यथायोग्यं पुद्गलानामशेषतः ॥ २ ॥

उस ही लोकाकाश के एक प्रदेशमें जिस प्रकार एक परमाण का अवगाह होरहा है, तिसी प्रकार अनेक श्रग अथवा अनेक स्कन्धों का भी सूक्ष्म परिणाम होजाने से अवगाह होजाता है और निम प्रकार उन पृद्गलों का सम्पूर्ण रूप में वह एक प्रदेश प्रादि में होरहा अवगाह यथायोग्य प्रत्येक में विभाग प्राप्त कर लिया जाओ अथवा अत्येक विभेद का प्राप्त होरहे पुद्गलों का सम्पूर्ण रूप से यथायोग्य एक प्रदेश पादि अवगाहम्यान है, उसा को सूत्रकार ने कहा है कि आकाश के एक प्रदेश, दो प्रदेश, सन्यात आदि प्रदेश। में पूद्गलों का अवगाह अजनीय है।

तस्यव लोकाकाशस्यै । प्रदेशे यथेकस्य परमाओ ग्वगाहनमस्ति निर्वाधं तथा द्वया-दिसल्येयानां स्कधानामपि परमसी चम्यपरिणामानां । तद्वद्वयादिप्रदेशेषु च यथेकत्वपरिणाम-निरुत्सुकानां द्वया दिपरमाण्नामय गाहस्तथा द्विच्यादिसंख्येयासंख्येयानन्तपरम णुमयस्कधाना-मपि तादृशात् सीच्य्यरिणामादित्यशेषतां यज्ञायोग प्रविभज्यतां ।

प्रसम्यात-प्रदेशी उस ही लाकाकाश के एक प्रदेश मे जिस प्रकार एक परमाणु का वाधा रहित होकर अवगाहन होरहा है, तिसी से प्रकार उस एक प्रदेश मे दो, तीन, सो, लाख, कोटि, मण्याने परमाणुओं और स्कन्धों का भी परमसूक्ष्मपन परिणामवालों का अवगाह होरहा है, अस-स्याते और अनन्ते भी परमाणुओं और स्कथों का अवगाह है। और उसी एक प्रदेश के समान दो, तीन, आदि प्रदेशों में जिस प्रकार एकत्व परिणाति के उत्सुक नहीं होरहे दो, तीन, सख्यात, अस-स्यात, आदि प्रवेशों में जो, तीन, पचास, हजार, खर्व, सस्यात, असस्यात, अनन्ते, परमाणुओं में तादात्म्य रखते हुये तन्मय होरहे स्कन्धों का भी अवगाह होना समक्ष लिया जाय, उन परमाणुओं के ही समान तिसी जातिक सूक्ष्मपन परिणाम से पुद्गल का अशेष रूप से यथायोग्य होरहे अवकाशकी अच्छी विकल्पना कर ली जाओं, कोई विरोध नहीं आता है।

न च पुद्गलस्कंधानाम् तादृशसीच्म्यपरिग्रामोऽ सद्धः स्थूलानामपि शिथिलाव-यवकपीसपिढादीनां निविद्यावयत्रद्यायां सीच्म्यदर्शनात्, कृष्मांडमातुलुंगविन्वामलकविद्र-सीच्म्यनार्तम्यदर्शनाच कचिन्कामणस्कंधादिषु प्रममीच्म्यानुमानात् महत्त्वतारतम्यदशनात् कचित्परममहत्त्वानुमानवत्। यहाँ कोई यदि यो कटाक्ष कर कि पुद्गलस्कन्धों का तिन परमाण्झों के समान सूक्ष्मता स्वरूप परिणाम हो जाना तो असिद्ध है, प्रन्थकार कहते हैं कि यह कटाक्ष उचित नहीं है कारण कि स्थूल होरहे भी शिथल अवयव वाले कपासनिमित रूई के पिण्ड, बुरादा, रेख, आदि स्कन्धों का दवा देने पर कठिन अवयवों के सयोग होजाने की दशा में सूक्ष्मपना देखा जाता है। तथा कृष्माण्ड-(तौमरा) विजौरा, बेल, आमला, बेर, कालीमिरच, वायविरग, सरसो आदिमें सूक्ष्मपना का तरतम-पना देखा जाता है, आ किन्ही र जानावरण आदि कमों के पिण्डभूत कामंणस्कध, तैजस शरीर आदि में भी परमसूक्ष्मपन का अनुमान कर लिया जाता है जैसे कि पोस्त, मूग, मटर, सुपारी बहेडा, अमरूद, खरबूजा, पेठा, घडा, कपडा, प्रासाद, पर्वत आदि में बडप्पन के तरतमभाव का दर्शन होने से कही आकाश में परम महापरिमाण का अनुमान होजाता है। एक घर में संकडो दीपकों के प्रकाश भरपूर होकर समाजाते है, बात यह है कि ऊटनी के दूध से भरे हुये पात्र में उतना ही मधु (शहद) आजाता है, दुध में बूरा समा जाता है बुमुक्षित पारा सोने को खा जाता है और बोफ उतना ही रहता है, बालू, रेत, या राख में पानी समा जाता है, इत्यादि स्थूल पदार्थ भी अन्य स्थूल पदार्थों को जब अवकाश दे रहे है तो सूक्षमपरिणामधारी अनन्ते पदार्थों का आकाण के एक. दो. तीन, आदि संख्यात, असख्यात, प्रदेशों पर अवगाह होजाने में कौन आक्ष्मवर्थ है । अत. असख्यात-प्रदेशी लोका-काश में अनन्तानत वादरपुद्गलों और सूक्ष्म पुद्गलों का निरावाध अवस्थान होरहा है।

पुद्गलों का अवगाह ज्ञात कर लिया अब कमप्राप्त जीव द्रव्यों का अवगाह किस प्रकार है ? ऐसी जिज्ञासा होने पर सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराज अगले सूत्र को कहते है।

## असंख्येयभागादिषु जीवानाम् ॥ १५॥

उस लोकाकाश के एक श्रसख्यातवे भाग को श्रादि लेकर पूरे लोकाकाश तक श्रसख्यात प्रकार के स्थानों में जीवों का श्रवगाह होरहा समक्त लेना चाहिये।

लांकाकाशस्येति संबधनीयं अवगाहो भाज्य इति चानुवर्तते । तेनासंख्येयभागे असख्येयप्रदेशे कस्यचिज्जीवस्य सर्वजवन्यश्गीरस्य निन्यनिगोतस्यावगाहः, कस्यचिद्द्वयोग्त-दसंख्येयमागयोः कस्यचित्रयादिषु सर्वस्मिश्च लोके स्यादित्युक्तं भवति ।

सप्तमी विभक्ति के स्थान में बदली हुयी षष्ठी विभक्ति वाले " लोकाकाशका" इस प्रकार यहा सम्बन्ध कर लेने योग्य है, अवगाह और भाज्य इन दो पदो की भी यहा पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति करली जाती है, तिस कारण इस सूत्र का वाक्य बनाकर अर्थ यो होजाता है कि उस लोकाकाश के असंख्येय प्रदेश वाले होरहे तद्योग्य असख्यातवे भाग में किसी एक जीव का यानी शरीर की सब से खोटी जघन्य अवगाहना वाले नित्यनिगोदिया का अवगाह होरहा है और किसी एक जीव का लोक के दो असख्यातवें भागों में अवकाश होरहा है। एवं किसी किसी जोव का लोकाकाश के तीन, चार, संख्याते, असख्याते, उन असंख्येय भागों में अवस्थान होरहा है, केवलि समुद्धात करते समय लोकपूरणा अवस्था में तो सम्पूर्ण लोक में वह एक जीव फैल जाता है, यह इस सूत्र द्वारा कहा गया समम्भ बाता है।

भावार्य — कोई भी जीव किसी भी पर्याय मे असंख्यातप्रदेशों से कमती एक, दो, सौ, लाख, संख्याते प्रदेशों में नहीं ठहर पाता है, जीव की सब से छोठी व्यंजनपर्याय भी असंख्यात प्रदेशों को घेर रही है, सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग में भी असंख्याती उत्सर्पिणी, अवस्पिणी के समयों से अत्यधिक प्रदेश विद्यमान हैं। सूक्ष्मिनगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने के पश्चात् तीसरे समय में घनागुलके असंख्यातवें भाग स्वरूप सब में छोटी जवन्य अवगाहना है, इस अवगाहना में एक, दो, आदि या असंख्याते प्रदेशों बढती हुयी अगले समयों में इसी जीव की अथवा अन्य जीवों की भी अवगाहनायों हैं, सूक्ष्म निगोदिया की अवगाहना से दूनी अवगाहना को या तिगुनी अवगाहना को लोकाकाश के दो या तीन असंख्यातवें भाग कहा जा सकता है किन्तु जघन्य अवगाहना से एक, दो, पाच, सौ, संख्याते, प्रदेशों से बढी हुयी अवगाहना को तो एक संख्यातवें भाग और दो असंख्यातवें भागों की मध्यम दशा समऋगा और इस माध्यम को चार, पाच, आदि के बीचों में भी लागू कर लेना चाहिये।

सूत्रकार या व्याख्याकार ने इनका कण्ठोक्त निरूपण नही किया है फिर भी "तन्मध्यपिततस्तद्ग्रहणेन गृह्यते " अनुसार उन सब का ग्रहण होजाता है। एक बात यह भी है कि जब लोक के
संकडो या ग्रसख्याते, ग्रसख्याते भागों को मिला देने पर भी लोक का ग्रसख्यातवा भाग रिक्षत रह
जाता है तो जघन्य ग्रवगाहना के ऊपर दो, चार, दस, वीस, पचास, प्रदेशों के बढ जाने पर लोक के
ग्रसंख्यातवे भाग में कोई क्षित नहीं ग्राती है, इसी प्रकार ग्रवगाहनाग्रों के बढते बढ़ते घनागुल का
सख्यातवा भाग, पूराघनागुल, संख्यातघनागुल, होता हुग्रा महामत्स्य का साडे बारह करोड,
योजन क्षेत्रफल वाला जीवसस्थान होजाता है, मारणान्तिक समुद्घात या दण्ड कपाट, प्रतर, ग्रवस्थान्नों
में लोक का बहुत बडा ग्रसंख्यातवा भाग या संख्यातवा भाग ग्रथवा कुछ कम लोक बराबर भी जोब
को ग्रवगाहना होजाती है जो कि लोकाकाश के उतने उतने प्रदेशों को घेर लेती है।

#### नानाजीवानां केषांचित्साधारणशरीराणामेकस्मिष्मसंख्येयभागेवगाहः, केषांचिद्-द्वयोगसख्येयभागयोस्त्रयादिषु चासंख्येयभागेष्विति भाज्योवगाहः।

साधारणशरीर वाले किन्ही किन्ही ध्रानन्तानन्त जीवो का लोक के एक ही ग्रसंख्यातवे भाग में भ्रवगाह है, श्रीर किन्ही किन्ही नाना जीवो का लोक के दो असख्यातवें भागो में भ्रीर तीन ग्रादि यानी चार, सौ, संख्यात, असख्याते, भी असख्येय भागो में इस प्रकार अवगाह होजाना विकल्पनीय है। भावार्थ-साधारण नामक नामकमं का उदय होने से वादर या सूक्ष्म जीव होजाते हैं, जिन अनन्तों जोवो का आहार श्वास, उत्श्वास, जन्म, मरण, साधारण है, वे जीव साधारण निगोदिया हैं। इस लोक में असख्यातलोक प्रमाण स्कन्च हैं, एक एक स्कन्ध में असख्यात लोक के प्रदेशों बराबर अण्डर हैं, एक एक अण्डर में असख्यात लोक-प्रमाण आवास हैं, एक एक आवास में असख्याती पुलविया हैं, एक एक पुलवी में वादर निगोदिया जावा के असख्यात लाक प्रमाण शरीर हैं, एक एक शरीर में सिद्ध राशि से अनन्त गुणे अथवा अतीत काल के समया से अनन्त गुणे निगोदिया जीव अपने स्वकीय शरीरों को लिये हुये भरे हुये हैं। ये अनेक जोव लाक के एक असख्यातवें भाग दा, तान, आदिअस - ख्यातवें भागों में अवगाहित होरहे हैं।

न चैकस्य तदसंख्येयमागस्य द्वचाद्यसंख्येयमागानां चातंख्येय प्रदेशस्यातिश्चेषात

मर्वजीवानां समानोवगाढः शकनीयः । श्रसंख्येयम्पामंख्येयविकल्पत्वात् । तत्मिद्धं स्रोकाकाशै-कासंख्येयप्रदेशपरिणमनत्वाद्द्वयाद्यसंख्येयभागानामिति नानास्र्यावगाद्दसिद्धिः ।

यदि यहा कोई यो शका करे कि उस लोक के एक ग्रसंख्यात वे भाग का और दो, तीन, ग्रादि ग्रसंख्यात के भागों का जब ग्रसंख्येय प्रदेशपना ग्रन्तररहित है। तब तो इस कारण सूक्ष्म जधन्य निगोदिया या सूक्ष्म वात्रकायिक जीव तेजस कायिक, त्रीन्द्रियक, वतुरिन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, ग्रप्रतिष्ठित प्रस्येक, महामत्स्य, ग्रथवा समुद्धात करने वाले यो सम्पूर्ण जीवोक्षा ग्रवगाह समान होजायगा। ग्रन्थ-कार कहते है कि यह शका तो नहीं करनी चाहिय ग्रसंख्यात के क्यों कि श्रसंख्यात भेद है, जैसे कि संख्यातों के संख्याते भेद होसकते है। श्रव वह ग्रनेक प्रकारोक्षा ग्रवगाह होना सिद्ध होजाता है, लोका-कां के भेद संस्थाते दो, तीन, श्रादि संस्थात, ग्रसंख्याते भी ग्रसंख्य भागों वी परिणाति लोकाकां एक ग्रसंख्यात भाग होरहे प्रदेशों स्वरूप होजाती है। ग्रथात्—कई ग्रसंख्यातव भाग मिलकर भी लोक का एक ग्रसंख्यातवा भाग बन जाता है। उस प्रकार ग्रनेक जीवों के नाना स्वरूप ग्रवगाहों की सिद्धि होजाती है। दसों के दसों भेद है, सैकडों के सैकडों प्रकार है, इसी प्रकार ग्रसंख्यातवे भागों के ग्रसंख्याते प्रभेद है।

धर्मादी ां सकललोकाकाशाद्यवगाहव चनमामध्यील्लोकाकाशस्यंकस्मिन्नेकस्मिन् प्रदेशे चैकैकस्य कालपरमाणारवगाहः प्रतीयत तथा च सत्रकाम्स्य नासंग्रहदायः।

धर्म, ग्रधमं, पुद्गल म्रादि द्रव्यो क। सम्पूर्ण लोकाकाश या लोक के ग्रहारूयेय भाग म्रादि मे म्रवगाह हाजाने का सूत्रकारद्वारा कण्ठोक्त निरूपण करने को सामध्य से यह प्रतीत हाजाता है कि लोकाकाश के एक प्रदेश पर एक एक काल परमाणु का श्रवगाह तरहा है। ग्रौर तिस प्रकार होने से सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराज के ऊपर काई 'नहीं हाग्रह करने का' दोष लागू नहीं होता है।

भावार्थ—सूत्रकार ने धम, अधम, पुद्गल, और जीव द्रव्यों के अवगाह का सूत्र द्वारा निरूप्ण किया है, आकाश द्रव्य तो स्वय अपने में ही अवगाहित होरहा है। किन्तु छठे काल द्रव्य के अवकाशस्थान का सूत्र द्वारा निरूपण नहीं किया, अत. अवगाहित द्रव्यों का निरूपण करते हुये सूत्रकार ने काल द्रव्य का साग्रह नहीं करपाया है। यह असाग्रह दोष खटकने योग्य है। इस आक्षेप का उत्तर ग्रन्थकार लगे-हाथ यों दिये देते हैं, कि बहुत में प्रमेय विना कहे ही अर्थापत्या उक्त शब्दों की सामर्थ्य से लब्ध होजाते है। जब कि धर्म, आर अधम, का निवास स्थान पूरा लोक कहा, पश्चात् पुद्गलों का एक प्रदेश आदि अवगाह स्थान कहा, पुन जोवों का असार्ययभाग आदि कहा, ऐसो दशा में कालाणओं का लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थान पाजाना स्वत ही लब्ध होजाता है, इस कारण असग्रह दोष कथमिं नहीं आता है।

नतु च सोकाकाशाप्रमासत्वे जीवस्य व्यवस्थापिते कथं तदसरूयेयभाषाचगाहर्मं न विरुप्पत इत्याशंक्याह ।

यहा किसी की शका है कि " ग्रसस्येया. प्रदेशा धर्माधर्में कजीवानाम् " इस सूत्र करके जीव के प्रदेशी की जब लोकाकाश प्रमाण व्यवस्था करा दी जा चुको है, ता फिर उस लाक के ग्रसस्यात कें भाग आर्थि में जीव का अवगाह होजाना किस प्रकार भला विरुद्ध नही पड़ता है बताओं ? वैशिषकों के विचार अनुसार सम्पूर्ण लोक मे प्रत्येक जीव का व्यापक होकर अवगाह होना चाहिये ऐसी योग्य आशंका उपस्थित होजाने पर सूत्रकार इस अगले सूत्र को कहते हैं।

## प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत् ॥१६॥

जीव सम्बन्धी प्रदेशों के संकोचन और प्रसारण से ग्रस्स्येय ग्रादि भागों में जीव की वृत्ति होजाती है, जैसे कि प्रदीप का छोटे बड़े स्थलों में सहार और विसर्प हो जाने में श्रन्तराल-रहित ग्रंब-काश होजाता है। भावार्थ—छोटे घर में दीपक का प्रकाश पूर्ण रूप में उतने में समा जाता है ग्रोर बड़े घर में वही प्रकाश ग्रविरल फल कर समा जाता है। प्रदीप के निमित्त से हुआ प्रकाश भी प्रदीप का ही परिणाम है, अत प्रदीप-ग्रात्मक है। यद्यपि घर में फैलरहे ग्रन्य पुद्गल स्कन्ध हो प्रकाशित स्वरूप परिणाम गये है, तो भी वह प्रदीप का हो शरीर है जैसे कि प्रचण्ड प्रग्नि को कारण मान कर हुये यहा वहा दूर तक के उष्णता वाले पदार्थ सब ग्रग्नि के ग्रंग माने जाते है। जल रहा काठ कुछ देर में सब का सब ग्रग्नि होजाता है, ग्रत. प्रदेशों के साहार या विसर्प में प्रदीप का इष्टान्त ग्रनुप-योगी नहीं है। यो इष्टान्त के सभी धर्म तो दार्ष्टान्त में नहीं पाये जा सकते हैं। कुछ ता ग्रन्तर रहता ही है, ग्रन्यथा वह इष्टान्त ही नहीं समभा जावेगा, दार्ष्टान्त वन बैठेगा।

#### असंख्येयभागादिषु जीवानामवगाही भाज्य इति साध्यत इत्याह ।

लोक के ग्रसारुयेय भाग भादिकों में जीवों का विकल्पना करने योग्य अवगाह होरहा है, यह यहां साधा जाता है (प्रतिज्ञा) प्रदेशसाहार-विसर्पाम्याम् यह हेतु है, प्रदीप दृष्टान्त है। इकी वात को ग्रन्थकार वार्तिको द्वारा कहते है।

> न जीवानामसंख्येयभागादिष्ववगाहनं । विरुद्धं तत्प्रदेशानां संहारात्प्रविसर्पतः ॥ १ ॥ प्रदीपवदिति इया व्यवहारनयाश्रया । आधाराधेयतार्थानां निश्चयात्तदयोगतः ॥ २ ॥

जीवों का लोक के असंख्यातवं भाग आदिकों में अवगाह होना विरुद्ध नहीं है (प्रतिशा) उन जीवों के प्रदेशों का सहार होने से और विसर्प होने से (हेतु)। प्रदीप के समान (अन्वय-एण्टान्त)। इस अनुमान-अनुसार पदार्थों के व्यवहार का अवलम्ब लेकर "आधार आधेयभाव" वन रहा जान लेना चाहिये, हां निश्चय नय से तो अर्थों के उस आधार आधेय भाव का योग नहीं है। भावार्थ-निश्चयनय से सम्पूर्ण पदार्थ अपने अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हैं, न कोई किसी का आधार है और न कोई किसी का आधार है और न कोई किसी का आधार है और न कोई किसी का आधार है, हाँ व्यवहार नय से आधार आधेय-व्यवस्था होरही है,

वस्त्र के समान जीव स्वकीय प्रदेशों का सकीच या विस्तार होजाने से लोकाकाश में अनेक अवगाह-नाओं-अनुसार अ।श्रित होरहा है।

ममूर्तस्वभावस्याप्यातमनोऽनादिसंबंध प्रत्येकत्वात् कर्यंचिन्मूर्ततां विभ्रतो लोका-काशतुल्यप्रदेशस्यापि कार्मखशरीर-वशादुपाणं सूचमशरीरमधितिष्ठतः शुष्कचर्मवत्संकोणनं प्रदेशानां संहारस्तस्येव वादरशरीरमधितिष्ठतो जले तस्वदिसर्वणं विप्रदेशानां सर्पस्ततोऽसं-ख्येयभागादिषु वृत्तिः प्रदीपवन्न विरुध्यते । न हि प्रदीपस्य निरावर्णनभोदेशावधृतप्रकाशपरि-साखस्यापि शरावमानिकापवरकाद्यावरणवशात् प्रकाशप्रदेशसहारविस ौं कस्यचिद्सिकी यतो न दृष्टांतता स्यात् ।

यद्यपि प्रत्येक आत्मा का निज स्वभाव अमूतपना है तथापि प्रवाह रूप से अनादि कालीन सन्बन्ध को प्राप्त होरहे पुद्गल के प्रति (साथ) कथंचित् एकपना होजाने से आत्मा कथचित मूर्त-पन को घारण कर रहा है, लोकाकाश के प्रदेशों के समान असख्यात प्रदेशों के धारी भी ऐसे मूत और कार्मण शरीर के वशसे ग्रहण किये गये पूक्ष्म शरीर को धारण कर रहे आत्मा का सूखे चमडे समान सकुचित होजाना ही आत्माके प्रदेशोंका सहार है. संहारका अर्थ नाश नहीं है। और असंख्यात प्रदेशी, मूर्त, वादर शरीरमें अधिष्ठान करते हुये उस ही आत्माका जल में तेलके समान फैलजाना—रूप विसर्ष ही प्रदेशों का प्रसर्प है, तिस कारण से प्रदीप के समान जीव का लोक के असख्यातवे भाग आदि स्थानोंमे वर्त जाना विरुद्ध नहीं पडता है। अर्थात् मूत आत्मा मूर्त होरहे सूक्ष्म, स्थूल, शरीरो अनुसार सकुचित विसर्पित होरहा सता लोक के अनेक छोटे, बडे स्थानों में वर्त रहा है, चमड़ा या रबड के सिकुड जाने पर उनके प्रदेश नष्ट नहीं होजाते हैं एवं जल में तेल के फैल जाने पर तेल के नवीन प्रदेशों की उत्पत्ति नहीं होजाती है, इसी प्रकार जीवों के प्रदेशों में काई उत्पाद या विनाश नहीं है।

बाल्य-म्रवस्था के शरीर की युवा स्रवस्था में बढ़ जाने पर स्राहार वर्गगा के प्रदेशों की वृद्धि मनुसार सर्वथा न नेन व्यजन पर्याय उपज गयी है, और युवा से वृद्ध होने पर जीगां शीगां वृद्ध शरीर की व्यजन पर्याय शरोरोपयागों पुदगलों की ग्रधिक हानि अनुसार न नीन रीत्या उत्पन्न होगयी है, किन्तु वाल्य-म्रवस्था से युवा पुरुष की स्रात्मा का केवल प्रदेश विस्तार होगया है और थकेवृद्ध की म्रात्मा का केवल प्रदेश सकोच हागया है, प्रदेशों की वृद्धि या हानि नहीं हुयी है, भले ही म्रात्मा की व्यजन पर्याय उतनी ही मान ली जाय फिर भी शरीर की व्यजन पर्याय और म्रात्मा की व्यजन पर्याय में महान् अन्तर है, बुद्धिमान् पुरुष इस रहस्य को समक्ष लेवे। इस सूत्र में कहा गया प्रदीप हण्डान्त प्रकरण प्राप्त साध्य के सर्वथा उपयोगी है. मावरण-रहित लम्बे, चौडे, म्राकाश के प्रदेशों में दूर तक मर्यादित प्रकाशने के परिणाम को धारने वाले भी प्रदाप का सरवा, मौनी, घड़ा, छरा, ग्रह, मादि मावरणों के वश से होरहे प्रकाश-म्रात्मक प्रदेशों के सहार और विसर्प दीखरहे सन्ते किसी भी वादी प्रतिवादी के यहा मसिद्ध नहीं है, जिससे कि दापक को हण्डान्तपना नहीं होसके मर्थात्—लम्बे, चौडे प्रकाशों वाला दीपक छोटे छोटे स्थानों में निरन्तराल मर्यादित होजाता है, ग्रत. यह राज्या बहुत भच्छा है।

स्यादाक्तं, नात्मा प्रदेशसंहारिनसर्वनान् अम् तहन्य आदाकाशनदिति । तद्युक्तं,

पचस्य वाधितप्रमाखत्वात् । तथाहि—आत्मा प्रदेशसंहारविसर्पवानस्ति महान्पपरिमाखदेशन्या-पिरवात् प्रदीपप्रकाशवदित्यनुमानेन तावत्पचो वाध्यते । । न चात्र हेतुरसिद्धः शिश्यशरीर-व्यापिनः पुनः कुमारशरीरव्यापित्वप्रतीतेः । स्थूलशरीर-व्यापिनश्च सतो जीवस्य कुशशरीर-व्यापित्वसंवेदनात् । न च पूर्वापरशरीरविशेषव्यापिनो जीवस्य भेद एव प्रत्यमिज्ञानामाषप्रसं-गात् । न वेह तदेकत्वप्रत्यमिज्ञानं श्रांतं वाधकामावादित्युक्तत्वात् ।

सम्भव है कि नैयायिक या वैशेषिको का यह भी मन्तव्य होवे कि ग्रात्मा (पक्ष ) स्वकीय प्रदेशों के संहार और विसर्प को नहीं धारता है (साध्य) अमूर्त द्रव्य होने से (हेतु) आकाश के समान (भ्रन्वयदृष्टान्त )। किन्तु इस प्रकार वैशेषिको का वह भनुमान तो युक्तियों से रीता है, क्योंकि उनके पक्ष की अनुमान या आगमप्रमाशों से वाचा प्राप्त होरही है, उन्हीं बाधक प्रमाशोंको स्पन्ट कर यो कहाजाता है कि आत्मा (पक्ष ) अपने प्रदेशों के सहार और विसर्प को तदात्मक होकर धारने वाला है, ( साध्य ) बड परिमागा वाले और भ्रत्य-परिमागा वाले देशो मे व्यापक होजाने से (हेतु) प्रदीप के प्रकाश समान (अन्वयहष्टात)। सब से प्रथम इस निर्दोष अनुमान करके वैशे-षिको का पक्ष (प्रनिज्ञा) वाधित होजाता है। देखो इस अनुमान मे कहा हेतु असिद्ध नही है, कारख कि बालक के छोटे शरीर मे व्याप रहे श्रात्मा का पश्चात्-कूमार श्रवस्था के बडे शरीर मे व्याप जाना प्रतीत होरहा है तथा स्थूल शरीर मे व्याप रहे सन्ते जीवका पून: कुश शरीर होजाने पर वहाँ व्यापक होरहेपन का सम्वेदन होरहा है। यदि यहाँ कोई यो आक्षेप करे कि शिशु-ग्रवस्था का जीव न्यारा है, भीर कूम।र भवस्था का जीव भिन्न है, मोटे करीर वाले जीव से पतले उस शरीर में ठहर रहा जीव पृथक् है, पहिले पिछले शरीर-विशेषों में व्यापने वाले जीव का भेद ही है। ग्राचार्य कहते है कि यह ग्राक्षेप नहीं चल सकता है क्योंकि एकत्व प्रत्यिभज्ञानके ग्रभावका प्रसंग होजावेगा। जो मैं बालक था वहीं मैं भ्रब युवा हैं, मेरा मोटा शरीर भ्रब पतला होगया है, ऐसे भ्रात्मा के एकत्व का ज्ञापक करने वाले प्रत्यभिज्ञान होरहे हैं । यहा हो रहे वे एकत्व प्रत्यभिज्ञान भ्रान्त नही हैं क्योंकि प्रत्यभिज्ञान के वाधक प्रमाएगो का प्रभाव है इस बात को हम पूर्वप्रकरएगो मे कई बार कह चुके हैं।

तथागमवाधितरच पद्यः स्याद्वादागमे जीवस्य समारिकः प्रदेशसंहारविसर्पवस्व-कथनात् । न च तद्रप्रमाणत्वं सुनिर्णातासंभवद्राधकत्वात् प्रत्यद्वार्धप्रतिपादकागमवत् । सर्व-गतत्वादात्मनो न प्रदेशसंहारविसर्पवस्वमाकाशवदिति चेन्न, तस्यासर्वगतत्वसाधनात् ।

तथा वैशेषिको का भात्मा मे प्रदेशो के संहार भौर विसर्प के भमाव को साधनेवाला पक्ष हमारे भाष्मोक्त भागमसे वाधित होरहा है क्योंकि स्याद्वाद सिद्धान्त में संसारी जीव को प्रदेशों के सहार भौर विसर्प से सहितपन का कथन किया गया है, "लोगस्स भसक्षेण्जदिभागप्पहुदि तु सब्वलो-गोलि, भ्रष्पपदेशविसप्पण संहारे वावडो जीवो " इत्यादिक भ्रथवा इन से भी पूत्रवर्ती उन भागम वाक्यों को भ्रभाण नहीं कह सकते हो क्योंकि वाधक प्रमाणों के नहीं सम्भवने का भच्छा निर्णय हो चुका है। जैसेकि प्रत्यक्षप्रमाण द्वारा जाने गये भर्थ के प्रतिपादक भागम का भ्रप्रमाणपना नहीं है। भर्यात्-कोई सज्जब देहसी या भागरा को देसकर दूसरे स्थान पर वहाँ के हश्यों का सच्चा वर्णन कर रहा है, ऊन सज्जन के वाक्यों ने उत्पन्न हुआ आगम ज्ञान जैसे प्रमाण है, उसी प्रकार सर्वज आम्नाय से प्रतिपादित आगम भी प्रमाण है, अत अनुमान और आगम प्रमाण से वैशेषिकों का पक्ष वाधित हुआ।

पुन वैशेषिक बोलता है कि सर्वगत होने के कारण आत्मा का स्वकीय प्रदेशों के संहार धीर विसर्प से सहितपना नहीं बनता है जैसे कि सर्वव्यापक आकाश अपने प्रदेशों के संकोच या विस्तार को लिये हुये नहीं है। आचार्य कहते है कि यह तो नहीं कहना क्यों कि उस आत्मा का अव्यापकपना साधा जा चुका है, ससारी आत्मा अपने उपात्त शरीर के परिमाण है और मुक्त आत्मा चरम शरीर से कुछ न्यून परिमाणवाला है, अत अव्यापक आत्मा के प्रदेशों का संकोच या विस्तार होसकता है।

येपां पुनर्वटकणिकामात्रः सहस्रवा भिको वा केशाग्रमात्रोंगुष्टपर्वप्रमाणो वात्मा तेषां सर्वशरीरे स्वसंवेदनिवरोधः, नस्याग्र—सचारित्वात्तथा संवेदने सकलशरीरेषु तथा संवे— दनावत्तरेकात्मवादावतरणात । शक्यं दि वक्तुं सकलशरीरेष्वेक एवात्माणुप्रमाणोप्याशु-संचा-रित्वात् संवेद्यत इति तत्र।श्वेवाचेतनत्वप्रसंगोऽन्यत्र संचारणादिति चेत्,शरीरावयवेष्वपि तन्धु-कोष्वचेतनत्वसुपसञ्चेत तद्यक्तस्यैव चोपशरीरेकदेशस्य सचेतनत्वोपपत्तरिति यत्किचदेतत् यथाप्रतीतिशरीरपरिमाणानुविधायिनो जीवस्याभ्युपगमनीयत्वात्।

जिन प्रतिवादियों के यहाँ फिर आतमा का परिमाण वट-वृक्ष के छोटे बीज की कनी बरो-बर माना गया है अथवा हजारों प्रकार (वार) छिन्न भिन्न किये गये वाल के अग्रभाग प्रमाण प्रत्यन्त छोटा आत्मा माना गया है अथवा अ गूठे की पमोली बरावर आतमा का परिमाण इच्ट किया है, उन पण्डितों के यहाँ मम्पूर्ण शरीर में आतमा के स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष होने का विरोध होगा। अर्थात्—छोटासा आत्मा शरीर में जहाँ होगा वहा ही आत्मा का स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष होसकेगा, हाथ, पाव, पेट, मस्तक, सर्वत्र आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होसकेगा। दुख, सुख भी छोटे से ही शरीर भाग में अनुभव किये जा सकेगे, पूर्णशरीराविच्छन्न आत्मा में नहीं। यदि वे पण्डित यो कहै कि छोटी आत्मा का अत्यन्त शीझ सचार होजाने से तिस प्रकार सम्पूर्ण शरीर में ज्ञान, सुख, पादि का सम्वेदन होजाता है जैसे कि अत्यन्त शीझ अमण कर रहे चाक पर लगगई काली बूद सब भोर दीख जाती है। यों कहने पर तो हम जैन कहते हैं कि तब तो मनुष्य, पश्च, पक्षी, देव, वृक्ष, आदि के सम्पूर्ण शरीरों में तिस प्रकार शीझ संचार होजाने से एक ही आत्मा के सम्वेदन का प्रसग आजावेगा अतः अद्वैतवा-दियों के समान एक ही आत्मा के प्रवाद का अवतार हुआ जाता है।

यो नि संवाय कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण शरीरो मे ग्रिशु के ममान परिमारा को घार रहा एक ही ग्रात्मा है, श्रिशु-परिमारा वाला एक ही ग्रात्माभी शीघ्र शीघ्र संचार करनेवाला होनेसे सम्पूर्ण शरीरो मे सवेदा जाता है। प्रथात्—जैसे हाथी, बैल, मनुष्य, ग्रादि प्रत्येक के शरीरमे वट किशाका या केशाय, श्रथवा अंगूठा के वरावर परिमारा का धारी छोटा ग्रात्मा यहाँ, वहा, शीघ्र गमन करने के के कारण सम्पूर्ण शरीर मे सम्विदित होजाता है, उसी प्रकार जगत भर के प्राश्मियों का भी ग्रात्मा एक ही छोटा मा मानलिया जाय, बिजली की गित से भी अतीव शीघ्रगित होजाने से वह एक ही

छोटा आत्मा सम्पूर्ण शरीरों में सम्बिदित होता रहेगा। यदि वे पण्डित यों कहै कि उन सम्पूर्ण शरीरों में एक ही आत्मा के माननेपर तो शीध्र ही अन्य अन्य शरीरों में सचार होजाने से उन त्यक्तों के अचे-तनपन (मरजाने) का प्रसग आजायगा एक भाव के सचार से उसके अनेक अभावों के शीध्र आग-मन का काल बहुत है, अत. सम्पूर्ण शरीरों में तो एक छोटी आत्मा नहीं मानी जा सकती है, हाँ एक शरीर में अल्प-आत्मा को मानने में कोई विपत्ति नहीं दीखती है।

ग्रन्थकार कहते है कि यो तो एक शरीर के उस छोटी आत्मा करके छोडे जा चुके मनेक श्रवयवों में भी अचेतनपन का प्रसंग आजाबेगा। हाँ उस छोटी सी आत्मा से युक्त होरहे ही स्वल्प शरीर के एक देश को सचेननपना बन सकेगा, ऐसी दशा में शरीर के स्वल्पभाग को छोड कर अविश्वाद सम्पूर्ण शरीर मृत बन जावेगा। शीघ्र घूमते हुये चाक पर जैसे काली बूंद चारों और दीखजाती है, उसी प्रकार उससे श्रीधक देर तक काली बूंद से रीता स्थान दीखता रहता है, गाडी के पाहेयों का श्रमण होने पर ग्ररों से भरे हुये स्थान के समान ग्ररों से रीता स्थान भी खूब दीखता है, ऐसी दशा में यह ग्रात्मा का श्रणु-परिमाण या श्रंगुण्ठ-परिमाण मान लेना मनचाहा जो कुछ भी ग्राग्रह पकड़ लेना मात्र है, कोई युक्त मार्ग नहीं है, प्रतीतियों का उल्लंघन नहीं करके उपात्त शरीर के परिमाण का ग्रनुविधान करने वाले ही जीव को परिशेष में स्वीकार कर लेना ग्रावश्यक होगा, उसी प्रकार ग्रपने श्रपने शरीर परिमाण वाले ही ग्रात्मा की सम्पूर्ण जीवों को प्रतीति होरहीं है।

तथा सित तस्यानित्यत्वप्रसंगः प्रदीपनदिति चेश्न किंचिदनिष्टं, पशीयार्थादेशा-दात्मनोऽनित्यत्वसाधनात् । द्रव्यार्थादेशात्तिशत्यत्वचनात् प्रदीपवदेव । सोपि हि पुद्गल-द्रव्यार्थादेशाश्चित्य एवान्यथा वस्तुत्वविरोधात् ।

प्रतिवादी कहता है कि तिसप्रकार प्रपने विनश्वर शरीर का अनुकरण कररहा अनुनयकारी (खुशामदी) भ्रात्मा यदि शरीर के परिमाण ही घट, बढ, जाता है तब तो उस भ्रात्मा के भ्रनित्यपन का प्रसंग भ्राता है जैसे कि अपने भ्रावारकों के परिमाण भ्रनुसार घट रहा भीर बढ रहा प्रदीप या दीपकप्रकाश भ्रनित्य है। भ्राचार्य कहते हैं कि यह प्रसंग तो हम को कुछ भी भ्रनिष्ट नहीं है, पर्यायार्थिक नय अनुसार कथन करने से भ्रात्मा का भ्रनित्यपना साथ दिया गया है, हाँ द्रव्यार्थिक नय अनुसार कथन करने से ही उस भ्रात्मा के नित्यपन का "नित्यावस्थितान्यरूपाणि" इस सूत्र द्वारा निरूपण किया गया है, प्रदीप के नित्यपन समान ही। भर्थात्—जब कि वह प्रदीप भी पुद्गलद्रव्य भर्ष का कथन करने भनुसार द्रव्यार्थिक नयमे नित्य ही है, उसी प्रकार भ्रात्मा भी द्रव्यार्थिकनय भनुसार नित्य है, भ्रन्यथा यानी द्रव्यद्विष्ट से नित्य भीर पर्यायद्दिट से भनित्य यदि भ्रात्मा या प्रदीप को नही माना जायना तो इनके वस्तुपन का विरोध होजावेगा द्रव्य भीर पर्यायो का तदात्मक समुदाय ही वस्तु है, केवल नित्यद्वय या केवल पर्यार्थे तो खरविषाण या कच्छवरोमों के समान असत् हैं।

जीवस्य सावयवत्वे मंगुरस्वे वावयविश्वरणप्रसंगो घटवदिति चेन, श्राकाशादि-दिनानेकांतात् । न श्राकाशादि कथंचिद्नित्योपि सावयवोपि प्रमाणसिद्धो न भवति । न चावयविश्वर्शां तस्वेति प्रतीतं । यहा पुन.वैशेषिक प्राक्षेप करते हैं कि जीवका यदि भ्रवयव-सहितपना भ्रथवा भ्रनित्यपना पाना जावेगा तो जीवके अवयवों का फट जाना टूटजाना, नष्ट भ्रष्ट हो-जाना रूप विशरण होजाने का प्रसंग भ्राता है जैसे कि भ्रवयवों से सहित होरहे भगुर घट के अवश्रव टूट फूट, छिन्न,भिन्न होजाते हैं। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि भ्राकार श्रादि करके व्यभिचार दोष होजावेगा देखिये पर्यायाधिक नय करके भ्राकाश भ्रादि कथंवित् अनित्य भी और भ्रवयवों सहितभी प्रमाणों से सिद्ध न होवे यह नहीं समभ बैठना किन्तु उम भ्रावाश ग्रादि के अवयवों का टूट फूट जाना तो प्रतीत नहीं होता है अर्थात्-भिन्न भिन्न प्रान्तों में वर्त रहा भ्राकाश सावयव है भ्रीर कूटस्थनित्य भी नहीं है भ्राकाश की पूर्व समय--वर्सी पर्याय से उत्तर समय की पर्याय न्यारी है अत सावयव भ्रीर भगुर होते हुये भी भ्राकाश का छिन्न भिन्न होना नहीं देखा जाता है, श्रव. तुम्हारा हेतु व्यभिचारी हुन्ना।

किनिदातमानेवयवा न विश्वार्थतेऽकारसापूर्वकः वादाकाशा दश्रदेशः त्रमासवेक-प्रदेशवद्धा । कारसपूर्वका एव हि पटादिस्कथावयवा विश्वीर्यमामा दृष्ट । तथाश्रयः वेनाः यव-व्यवदेशात् । श्रश्यूयने शिश्लब्यंते इत्यवयना इति व्युत्पत्तेः नवैनमातमाः प्रदेगाः, गःमासु परिमासीन प्रदिश्यमानतया तेषां प्रदेशव्यादेशादाकातादिष्रदेशवत् । ततो न शिश्राम्

जैन सिद्धान्त यह है कि म्रात्मा के कुछ भी म्रवयव जीर्ए शीर्ए नही होते है (प्रतिज्ञा) क्यो कि भारमाके अवयव अकारण-पूर्वक हैं जैसे कि भाकाश धर्म, अ।दिके अनेक प्रदेश अथवा परमाण का एक प्रदेश कारगा-पूर्वक नहीं होनेसे छिन्नभिन्न नहीं होपाते हैं कारगा कि पट घट, पुस्तक ग्रादि स्कन्धो के कारगा-पूर्वक हुये अवयव तो टूट फूटे जारहे देखे गये है आतमा,आकाश,आदिके नही । अर्थातु-पौनीसे सुत भीर सुत से कपड़ा बनता है, यहाँ वस्त्र के अवयव काररापूर्वक बने है, इसी प्रकार घट के अवयव भी कपाल, कपालिका, स्थास, मादि से बने है, ग्रतः घट, पट, के ग्रवयव तो विशीर्ण होजाते है किन्त म्रात्म द्रव्य या त्राकाश के मलण्ड प्रवयव (प्रदेश) तो कारएगो को पूर्ववर्ती मानकर उपजे नही है केवल तिस प्रकार ग्रात्मा या ग्राकाशके ग्राश्रयपने करके उन प्रदेशोमे ग्रवयवपनेका व्यवहार होजाता है 'ग्रब' उपसर्ग पूर्वक 'यू मिश्रग्णामिश्रग्णयो ' धातु से अप् प्रत्यय करने पर अवयव शब्द बन जाता है। चारो म्रोर मे विश्लेष को प्राप्त होजाय इस प्रकार "म्रवयव" इस शब्द की व्याकरण द्वारा ब्यूत्पत्ति की गयी है, इस व्यूत्पत्तिके अनुसार श्रात्मा, श्राकाश, परमाण, इनमे अवयव-सहितपना घटित नहीं होता है श्रात्मा के इस प्रकार विभाग को प्राप्त होरहे मुख्य प्रदेश नहीं मानेगये हैं केवल परमाग्र के परिमाग की नाप करके चिन्हित किये जारहेपने से उन म्नात्मा के मलण्ड मंशो को प्रदेशपन का कोरा नाम मात्र कथन कर दिया है जैसे कि आकाश, धर्म, आदि के विष्कम्भक्तम से की गयी अ शकल्पना अनुसार प्रदेश या श्रवयवी का केवल व्यवहार कर लिया जाता है तिसकारण श्रात्मा के प्रदेशों का खिन्न, भिन्न, होजाना नही बन पाता है। वस्तुत देखा जाय तो अवयव शब्दका मूख्य अर्थ तो घट, पट, आदि खण्डि-तानेकदेश प्रशुद्ध द्रव्यों में ठीक घटित होता है प्रवयवों में प्रवयवी की वृत्ति मानी जाय प्रथवा प्रवयवो मे भ्रवयवोका वर्तना माना जाय हमको दोनों भ्रभीष्ट हैं किन्तु यह प्रक्रिया कारएा-पूर्वक उपजने वाली अशुद्ध द्रव्यों में है, आकाश या आत्मा के अंशों में तो उपचार अवयवपनका निरूपण किया गया है।

अीवस्याविमागद्रव्यस्वादाकाशादिवत् नावयवविशरणमविमागद्रव्यमातमा अमूर्त-स्वानुमवात् । प्रसाधितं चास्यामूर्तद्रव्यत्वमिति न पुनरत्रोच्यते । तदेवं लोकाकाशमाधारः कात्स्त्येंनैकदेशेन वा धर्मादीनां यथासंमव धर्मादयः पुनराधेयास्तथाप्रतीतेव्यवहारनयाश्रयादिति विश्वेयार्थानामाकाशधर्मादीनामाधाराधेयता घटोदकादीनामिव वाधकामावात् ।

एक बात यह भी है कि म्रविभागी द्रव्य होने से(हेतु) जीव के अवयवो का विशरण नही हो-पाता है (प्रिनिज्ञा) म्राकाश, परमाणु, म्रादिक समान (म्रन्वय दृष्टान्त)। इस म्रनुमान मे पड़ा हुमा हेतु स्वरूपासिद्ध नही है उस हेतु को यो सिद्ध (पक्षवृत्ति) समिभयेगा कि म्रात्मा (पक्ष) कालन्नय मे भी विभाग को प्राप्त नहीं होने वाला द्रव्य है (साध्य) म्रू तपन का भ्रनुभव कर रहा होने से(हेतु)। इस म्रनुमान का हेतु भी म्रसिद्ध नहीं है क्यों कि इस झात्मा का म्रमूर्तद्रव्यपन पहिले प्रकरणोमे भ्रच्छा साधा जा चुका है इस कारण फिर यहा स्रमूर्तद्रव्यपन की सिद्धि नहीं कहीं जाती है, म्रतः माकाशक समान मात्मा या उनके प्रदेशों का फटना, टूटना, फूटना, म्रादि का प्रसग हम जैनों के ऊपर नहीं भ्रापाता है।

तिस कारण इस प्रकार सिद्ध हुन्ना कि धर्म, ग्रधमं जीव, ग्रादि, द्रव्यो का यथासम्मव पूर्ण रूप करके ग्रथवा एक देश करके वह लोकाकाश ग्राधार है और धर्म ग्रादिक द्रव्य फिर ग्राधेय हैं क्यो- कि व्यवहार नय का भ्रवलम्ब लेनेसे तिसप्रकारकी प्रतीति होरही है। यो ग्राकाश, धर्म, भ्रादिक पदार्थों का ग्राधार-ग्राधेय भाव समफ लेना चाहिये। जैसे कि घडा पानी का, क्रूँडा दही, ग्रादि का ग्राधार ग्राधेयपना प्रसिद्ध है। लोक प्रसिद्ध होरहे ग्राधार ग्राधेयभाव में वाधक प्रमाणों का ग्रभाव है।

न तेषामाधाराधेयता सहभावित्वात् सञ्येतरगाविषाणविद्वयेतद्वाधकमिति चेन्न, नित्यगुणिगुणाभ्यां व्यभिचारात् ।

यहाँ कोई पण्डित आधार आधेय भाव का वाधक यो अनुमान खडा करते हैं कि उन आकाश और धर्म आदिको का ''आधार आधेय भाव'' सम्बन्ध नहीं है (प्रतिज्ञा) साथ साथ वर्त रहे होने से (हेतु) गाय के डेरे और सीधे सोगसमान (अन्वयहटान्त), यह वाधक प्रमाण है। अर्थात्—गाय का डेरा सीग सीधे सीगपर बैठा हुआ नहीं है, और एक साथ ही होजानेके कारण सीधा सीग भी डेरे सीग पर स्थित नहीं है, इसी प्रकार अनादिकालसे आकाश और धर्म आदि द्रव्य साथ साथ विद्यमान हैं, ऐसी दशामे किसको आधार और किसको आधेय कहा जाय? जब कि आधार पहिले वर्तता है, और आधेय पीछे उस पर आकर बैठ जाता है। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि नित्यगुणी और उसके नित्यगुण करके व्यभिचार होजायना अर्थात्—अनादि निधन आकाश द्रव्यमे अनादि निधन परम महत्व पुण ठहर रहा है, आत्मा मे द्रव्यत्व, वस्तुत्व, आदि नित्य गुण सर्वदा से आधेय होरहे हैं, अतः सहमाबी पदार्थों में भी आधार आधेय माव देखा जाने से तुम्हारा सहभावित्व हेतु व्यभिचारो हैर्सामास है।

न लोकाकाशद्रव्ये धर्मादीनि द्रव्याख्याधेयानि युतसिद्धत्वादनेककालद्रव्यवदिति चेक्, कुंडबदरादिभिरनेकांतात् । साधारणशरीराणामात्मनामि परस्परमाधाराधेयत्वोपश्यमा दरवमनुष्यादीनां दर्शनात् साध्यशून्यमुदाहरणं ।

यहाँ कोई पण्डित लोकाकाश ग्रीर धर्मादि द्रव्यों के ग्राधारग्राधेयभाव का निराकरण करने के लिये ग्रनुमान बोलता है कि लोकाकाश स्वरूप द्रव्य मे धर्म ग्रादि स्वरूप द्रव्ये तो ग्राश्रित नहीं होरही हैं, (प्रतिज्ञा ) क्यों कि ये युक्त सिद्ध पदार्थ हैं, (हेतू ) अनेक काल द्रव्यों के समान (अन्वयहष्टान्त )। धर्यात्—सयोगसम्बन्ध के उपयोगी होर्स्हा यून-सिद्धि जहा वर्त रही है, उन पदार्थों मे प्राधार प्राधेय भाव नहीं है, तभी तो काल परमाग्राम्रो में ग्राधार भ्राधिय भाव नहीं है. ज्ञान भ्रास्मा, या घट रूप. श्रयवा अग्नि उष्णता ग्रादिक समवायसम्बन्धवाले श्रयुत-सिद्ध पदार्थों का श्राधार श्राधेयपना उचित है। म्राचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि यूत-सिद्धत्व हेतुका कूँडा. वेर, थाली. दही, दण्ड, दण्डी, म्रादि करके व्यभिचार दोष ग्राता है ग्रर्थात् -कृण्ड, बेर, ग्रादि यूत-सिद्ध पदार्थों का बहत म्रच्छा म्राधार भाषेय भाव बनरहा है जब कि साधारण शरीर वाले भ्रनन्त म्रात्माम्रो का भी परस्पर मे ग्राधार ग्राधेयपना स्वीकार किया गया है, 'साहाररणमाहारो साहाररणमारणपारागहण च। साहाररण जीवाएां साहारएालक्खएा भिएायं '' एक निगोदिया जीव के माश्रित मनेक जीव वर्त रहे है वह भी दुसरो के ग्राश्रित होरहा है, यो सयुक्त जीवों में भी परस्वर ग्राधार ग्राधिय भाव सुलभ है, घोडेके ऊपर मनुष्य बैठा हुम्रा है, चौकी पर पुस्तक है, यहा घोडा, मनुष्य, म्रादिक युत-सिद्ध पदार्थों के भी निर्दोष माधार माधेय भाव देखा जाता है, अत तुम्हारे हेत् मे व्यभिचार दोष तदवस्थ है। अनेक काल द्रव्यो का उदाहरण भी साध्यश्चन्य है, कारण कि नीचे ऊपर के कालाग्रुश्रो मे उपचार मे श्राधेय भाव वन जाता है अथवा अनेक काल द्रव्य को उपलक्ष्मण मान कर घोडा, मनुख्य, आदि को भी दृष्टान्त कह दिया जायगा, ऐसी दशा मे भ्रव्य, पुरुष ग्रादिको मे साध्य दल के नही वर्तने से हप्टान्त साध्य से रीता होगया ।

न तानि तत्राधेयानि शश्वदसमवंतत्वं सित सहभावादिति चेन्न, हेतोरन्यथानुपयभानियम।सिद्धेः । न हि यत्र यद्धियं तत्र शश्वत्समवेतं तद्सहभावि च सर्व दृष्टं व्योमादी
नित्यमहत्त्वादिगुणस्य।धेयस्य शश्वत्समवेतस्य सिद्धावापे तद्सहभावाप्रतीतेः, कुंडादी वदरादेराध्यस्य सहभावसिद्धाविष शश्वत्समवेतत्व।प्रसिद्धिरिति समुदितस्य हेतोः साच्यव्यावृत्ती व्याष्ट्ररयमावादप्रयोजको हेतः। नमःपुद्गलद्रव्य।भ्यां व्यभिचाराच न हि नभि पुद्गलद्रव्यमाधेयं न मवति तस्य तद्वगाहित्वेत प्रतीतस्तद।धेयत्वसिद्धेः पयसि मक्रादिवत, तत्र तस्य
शाश्वदसमवेतत्वे सित सहभावश्च हेतुः प्रसिद्धः। से पुद्गलद्रव्यस्य सदा समवायासंभवाधित्य
स्वेन सहभावत्वेपि विषद्वेषि मावात् तस्य व्यभिचार एव ।

पुनरिप लोकाकाश को धर्म ग्रादिको का ग्राधार नहीं सिद्ध होने देने वाला पण्डित कह रहा है कि उस लोकाकाश में वे धर्म ग्रादिक द्रव्ये (पक्ष ) ग्राश्रित नहीं है (साध्य ) सर्वदा समवाय सम्बन्ध करके नहीं बनमान हारही सन्ता सदा साथ हो वर्तना होने से (हेतु )। ग्रर्थात्—घटमे रूप कदाचित् संमंबाय सम्बन्ध से रहता है, झात्मा मे ज्ञान कभी कभी समवाय से रहता है, सदा वही रूप या ज्ञान नहीं बना रहता है। दण्ड, पुरुष, घोडा, मनुष्य, झादिका सहभाव नहीं है, सदा इनका आधार आध्य भाव वन जाता है किन्तु जिन पदार्थों का सदा असमवेतपना है, और सहभाव है, उन मे आधार आध्य भाव नहीं है जैसेकि बैलके डेरे (बाये) और सीधे दाये सीगमे या साथ घरे हुये झनेक घड़ो भादि मे आश्रय आश्रयी भाव नहीं है। यन्थकार कहते हैं कि यहतो नहीं कहना क्योंकि हेतुके झन्यथानुपपत्ति स्वरूप नियम की सिद्धि नहीं है, देखियें जो पदार्थ जिस अधिकरण मे आध्य होरहे है, वे सभी पदार्थ उस अधिकरण मे सर्वदा समवाय सम्बन्ध से वर्तमान होय और सहभाव रखने वाले नहीं होय ऐसा कोई नियन नहीं है। आकाश, आत्मा, आदि अधिकरणों मे महत्व, संख्या आदि गुण आधेय होरहे सर्वदा समवाय सम्बन्ध से वर्तमान है, ऐसे सदा समवेतपन की सिद्धि होते हुये भी उन आधार आधेयों का सहभाव नहीं होना प्रतीत नहीं होता है, तथा कूँडा आदि मे वेर आदि आधेयों के सहभाव की सिद्धि होते हुए भी कुण्ड, बदर, आदि सयुक्त पदार्थों का सर्वदा समवेतपना अप्रसिद्ध है। इस प्रकार सत्यन्त विशेषण से युक्त होरहे समुदित हेतु की साध्य की व्यावृत्ति होने पर व्यावृत्तिका अभाव होजाने से तुम्हारा हेनु अप्रयोजक है, यानी अनुकूल तक नहीं मिलने से अविनाभावका अभाव होजानेक कारण उक्त हेतु साध्य का प्रयोजक नहीं है, अन्यथानुपपत्ति ही तो हेतु का प्राण है।

तथा आकाश और पुद्गल द्रव्य करके व्यभिचार दोष भी ग्राता है ग्रर्थात्—ग्राकाश और पुद्गल का सदा ग्रसमवेपना होते हुए सहभाव है किन्तु ग्राधार ग्राधेयभाव का ग्रभाव नहीं है, यानी ग्राधार ग्राधेय भाव है। ग्राकाश में पुद्गल द्रव्य ग्राधेय नहीं होय, यह नहीं समभ वैठना क्योंकि उस ग्राकाश की उस पुद्गल के ग्रवगाहकपन करके प्रतीति होरही है, ग्रत: पुद्गल को उस ग्राकाश का ग्राधेयपना सिद्ध है जैसे कि नदीजलमें मगर, कछवा, ग्रादिक ग्राधेय होरहे हैं, ग्रत: व्यभिचार स्थल हारहे ग्राकाश और पुद्गल द्रव्य में साध्य नहीं रहा किन्तु उस ग्राकाशमें उस पुद्गल द्रव्य का सदा ग्रसमवेतपना होते सन्ते सहभाव होरहा हेतु तो प्रसिद्ध है, द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ सयोग सम्बन्ध होसकता है, समवाय नहीं। ग्रत. श्राकाशमें पुद्गल द्रव्य के सदा समवाय होने का ग्रसम्भव है तथा ग्राकाश द्रव्य ग्रीर पुद्गल द्रव्य के नित्यपन होने के कारण सहभावपना भी है, ऐसी दशा होने पर भी तुम्हारा हेतु विपक्ष में भी विद्यमान रहता है, ग्रत उस हेतु का व्यभिचार दोप तदवस्य ही है।

तयोः पश्चीकरखेत्र पश्चस्य प्रमाखनाधः कालात्यगपदिष्टश्च हेतुः खपुद्गलद्रव्य-योराबाराधेयतात्रतीतेः । पुद्गलपर्याया एव घटाद्यः खस्याधेयाः प्रतीयंते न च द्रव्यमिति चेन्न, पर्यायेभ्यो द्रव्यस्य कर्थन्वद्व्यतिरेकात् तदाधेयत्वे तस्याप्याधेयत्वसिद्धः । ततः स्क लोका-काश्चमादिद्रव्याखामाधाराधेयता व्यवद्वारनयाश्चया प्रतिपत्तव्या वाधकामाबादिति निश्चयव-यान तेषामाधाराधेयता युक्ता व्योमवद्द्वमीदीनामपि स्वक्षपेवस्थानादन्यस्यान्यकत्र स्थितौ स्वक्षप्रसम्भात् ।

यदि पूर्व-पक्षी पण्डित यो कहे कि उन आकाश और पुद्गल द्रव्य को पक्षकोटि में कर लिया १७ जावेगा यानी म्राकाश मीर पुद्गल का भी माधार म्राधेय भाव नही है, हेतु रह गया तो क्या हुमा वहा साध्य भी रह गया कोई व्यक्षिचार दोष नही है। यो इस पक्ष के लेनेपर प्रन्थकार कहते हैं, कि तुम्हारे पक्ष की प्रमाणों से बाधा जपस्थित होती है, तथा हेतु वाधित-हेन्बाभास हुमा जाता है क्यों कि माकाश भीर पुद्गल द्रव्य का भाधार माधेयपना बालको तक को प्रतीत होरहा है। कौन विचारशील मनुष्य माकाश, पुद्गल, भौर भन्य पर्याय या द्रव्यों के प्रसिद्ध माधार माधेयपन को मेट सकता है? यदि वह पण्डित यो कहे कि पुद्गल द्रव्य के पर्याय होरहे घर, पट, पुस्तक, म्रादिक ही माकाश के माधेय होरहे प्रतीत किये जाते हैं, भ्रनादि काल से सहचारी होरहा नित्य पुद्गल द्रव्य तो माकाश का माधेय नहीं है।

अर्थात्—पीछे आया सेवक भले स्वामी के आश्रय पर यातनाश्री को सत्ता हुआ निर्वाह करे किन्तु भाई बन्धुओं का नाता रखने वाला सदा सहचारी प्रभुओं के समान नित्य द्रव्य तो किसी के आश्रित नहीं है। आचाय कहते हैं, कि यह ता नहीं कहना क्योंकि पर्यायों से द्रव्य का कथचिन् अभेद है सर्वथा भेद नहीं है जब आकाश के शाधेय वे पुद्गल पर्याय हैं। तो पर्यायों से अभिन्न उस पुद्गल द्रव्य का भी आधेयपना सध जाता है सहचारी या भाई बन्धु भो बुद्धिवयोवृद्ध अथवा कुलमान्य या राजा बन गये बन्धु के साथ आश्रित होकर रहते हैं। माता, पिता गुरुओं और पुत्र शिष्यों में व्यवहार-सम्बन्धी आश्रय आश्रितपना है। आचार्य, उपाध्याय सर्वसाधु भी एक दूसरेके आश्रित या अश्रय होजाते हैं, यहा प्रकरणमें मुख्य आधार आधेय भाव सिद्ध करा दिया है, 'तस कारण हमने इस सूत्रकी दूसरी वार्तिक में यो बहुत अच्छा कहा था कि लोकाका और धर्म आदिक द्रव्यों का व्यवहार नय का आश्रय लेते हुये बहुत अच्छा कहा था कि लोकाका और धर्म आदिक द्रव्यों का व्यवहार नय का आधार आधेय भाव का कोई वाधक नहीं है। हा निश्चय नय सता उन लाकाकाश और धर्म आदिका का आधार आधेय भाव का कोई वाधक नहीं है। हा निश्चय नय सता उन लाकाकाश और धर्म आदिका का आधार आधेय भाव मानना जावत नहीं है, क्योंक व्यवहार निश्चय दोनों में जैस आनाश स्वय अपने में ही आश्रित होरहा है उसी प्रकार धर्म अधर्म, पुद्गल आद द्रव्या का भी अपने अपने स्वक्ष में अवस्थान होरहा है, यदि अन्य पदार्थ की किसा दूसरे पदा में स्थित मानी जावेगा नो द्रव्यों के अपने अपने निज स्वक्ष्य के सकर दाय हो जाने का प्रसग्धांना।।

मावार्थ—परभार्ष रूप में सम्पूर्ण पदार्थ अपने अपने स्वरूप में लवलीन है, ग्रात्मा में ज्ञान है, पुद्गल में रूप है। लोकाकाश में धम ग्रादिक हैं। इस व्यवहार को निश्चय नय नहीं सह सकता है, निश्चय नय निर्विकल्प है। यदि ज्ञान को भ्रात्मामें धरा जायगा तो कारण वश वह ज्ञान श्राकाश में भी बंठ जावेगा। घमं द्रव्य में रूप गुगा विराज जावेगा, कोई रोक नहीं सकता है बात यह है कि सम्पूर्ण पदार्थ अपने अपने स्वरूप में नमान है। कुण्ड अपने कुग्ड स्वरूप में है और जल अपने निज रूप में लवलीन है, घोडा स्वकीय अशो में स्थिर हे और सवार अपने का स्वय डाटे हुये है, यदि सवार अपने शरीर को डाटे हमें नहीं हाता ता उसकी अगुली या बाह अथवा नाक गिर पड़ती किन्तु ऐसा होता हुआ नहीं देखा जाता है, देवदत्त के साथ लगे हुए वस्त्र, खाट. भीत आदि जैसे देवदत्त के स्वात्मभूत नहीं है। उसी प्रकार देवदत्त का स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर भी देवदत्त-आत्मक नहीं है, तभी ता एकेन्द्रिय जीव और सिद्ध जीव में निश्चयनय अनुसार कुछ भी अन्तर नहीं है। यदि द्रव्य में अन्तर हाता तो जीव की मोक्ष ही नहीं होसकती। यों अतः लोकाकास स्व--अशो में एकरस होरहा है और धर्म आदिक द्रव्य अपनी ही धुन में तन्मय हैं। कोई किसी का अन्तर स्वस्त्र वालाव मात्र भी

नहीं देता है और न दूसरे का लेता है। यदि स्वरूपों के लेने देने का अनुक्रम होता तो जीव जड और जड चेतन द्रव्य बन बैठता और यो कितने ही द्रव्यों का नाश कभी का होच्का होता किन्तु ऐसा नहीं है "नैवासतो जन्म सतो न नाश:" यह श्री समन्त-भद्राचार्यका वावय है, अन निब्चय नय अनुसार आधार आधेयभाव नहीं है। हाँ प्रमाण दृष्टि और व्यवहार नय में आधार आधेय व्यवस्था है।

स्वयं स्थास्नोरन्येन स्थितिकरण्यन्येकं स्वयमस्थास्नोः स्थितिकरण्यसंभाव्यं शश-विषाण्यतः । शक्तिरूपेण् स्वयं स्थानगीलस्यान्येन व्यक्तिरूपतयः स्थितिः क्रियत इति चेत्तस्यापि व्यक्तिरूपं स्थितिस्तर्भनावस्य वा क्रियेत । न च नावत्तस्वभावस्य वैयध्यीत् करण्व्यापार-स्य, नाप्यतत्स्वभावस्य खपुष्पवस्करण्यानुपपतेः ।

निश्चयनय से ग्राश्रय ग्राश्रयी भाव नहीं है इस बातको ग्रन्थकार ग्रौर भी पृष्ट करते हैं। कि जो स्वय ग्रपनी स्थित रखने के स्वभाव को धारे हुये हैं, उसकी ग्रन्य पदार्थ करके स्थित का किया जाना व्यथ है, क्यों कि वह तो ग्रपनी स्थिति में किसी ग्रन्य की प्रपेक्षा नहीं रखता है, हाँ जो स्वय स्थिति स्वभाव को धारे हुये नहीं हैं। शशा के विषाण समान उसकी स्थिति का किया जाना ग्रसम्भव है, भावार्थ— ''सत्पुत्रश्चेत् रक्षितधनेन किं। कुपुत्रश्चेत् सच्चितधनेन किं" सुपुत्र है तो धन एकत्रित करने से क्या लाभ श्रीर कुपुत्र है तो भी धन इकट्ठा करने से क्या प्रयोजन सधेगा यानी कुछ भी नहीं। इसी प्रकार जो पदार्थ ग्रनादि काल से ग्रपने स्वरूप में स्थित है उसकी लोकाकाश या ग्रह्व ग्रादि करके स्थिति किया जाना व्यथं है। ग्रौर जो खरिबषाण के समान स्वय स्थिति-शील ही नहीं है, सहस्रो ग्रधकरणों के जुटाने पर भी कही उसकी स्थिति नहीं की जा सकती है।

यदि व्यवहार नय का पक्ष लेने वाले यो कहे कि जो पदाय शक्तिरूप करके स्वयं स्थिति स्वभाववाला है। अन्य अधिकरणो करके व्यक्तिरूप से उसकी स्थिति कर दी जाती है, यानी अप्रकट रूप से पदार्थ स्वय स्थिति-शील है, अपने ही आप मे रहता है। हां प्रकट रूप से वह अन्य आश्रयों करके अपने उपर घर लिया जाता है, यो कहने पर तो अन्यकार पूछते है कि उस शक्तिरूप से स्थितिशील पदार्थ की भी जो हश्य होरही प्रकट स्वरूप स्थिति करदी जाती है, क्या वह व्यक्ति स्थिति स्वन्माव वाले की भी जो हश्य होरही प्रकट स्वरूप स्थिति करदी जाती है, क्या वह व्यक्ति स्थिति स्वन्माव वाले की व्यक्त स्थिति की नायगी अथवा व्यक्त स्थिति स्वमाव से रहित भी पदार्थ को कही पर बैठाया जा सकता है। बताओ अथम पक्ष अनुसार उस व्यक्त स्थिति स्वभाव वाले पदार्थका तो अन्य करके स्थापन करने का व्यापार व्यथं है जैसे कि सूय को दूसरे करके प्रकाशित करना व्यथं है. और दितीय पक्ष अनुसार उस अकट स्थिति स्वभाव से रीते पदाथ का भी आकाशपुष्प समान स्थिति करा देना बन नही सकता है, असम्भव है, अतः कोई पदार्थ भी किसी अन्य पदार्थ पर स्थित नही रहता है "क्व भवान् ? आत्मिन" आप कहा हैं ? इसका सब से बिदया उत्तर यह है कि हम अपने ही स्वरूप मे प्रतिष्ठित हैं, सम्पूर्ण पदार्थ स्वयं स्थितिशील हैं।

कथ मेवग्रुत्पत्तिविनाशयोः करणं कस्यश्वित्तत्स्वभावस्यातत्स्वभावस्य वा केनचि-त्रत्करणे स्थितिपत्तोक्तदोषानुषंगादिति चेश्व कथमपि तिश्वियनयात्सर्वस्य विश्वसोत्पाद्वय-यशेष्यव्यवस्थितेः । व्यवद्वारनयादेवोत्पादादीनां सहेतुकत्वप्रतीतेः ।

कोई व्यवहारी पुरुष कार्यकारणभाव या स्थाप्यस्थापकभाव को मान रहा आचार्य महाराज से प्रश्न करता है कि जब कारगों करके नवीन रीति से स्थिति का करना नहीं होसकता है, तब तो इस प्रकार किसी भी पदार्थ के उत्पत्ति श्रीर विनाश का करना भला किस प्रकार बन सकेगा ? क्योंकि उस उत्पत्ति स्वभाव वाले भववा उस उत्पत्ति स्वभाव को नहीं धारने वाले पदार्थ का यदि किसी भी उत्पादक कारण करके करना होगा तो स्थिति पक्षमे कहे गये दोषो का प्रसग भाता है, तथा इसी प्रकार से उस विनाश स्वभाव वाने पदार्थ का प्रथवा नही विनाशशील पदार्थ का यदि किसी विना-शक काररा करके सम्पादन किया जायगा तो भी स्थिति पक्षमे कहे जा चुके दोषो का प्रसग भाता है, श्रर्थात्—उत्पत्ति स्वभाव वाले की उत्पादक कारण द्वारा उत्पत्ति किया जाना व्यर्थ है जैसे कि ग्रिग्निमे उष्णता को उपजाना व्यथं है, श्रीर स्वय उत्पादस्वभाव को नहीं धारने वाले पदार्थ की खरविषाए के समान उत्पत्ति होने का ग्रनम्भव है तथैव नाश-शील पदार्थ का ग्रन्य नाशक पदार्थ करके नष्ट करना व्यथं है जैसे कि जल के बबुले का नाश करना अपार्थक है। और खरविपाणसमान विनाश-कील को नही धारने वाले का नाशक कारगों करके नष्ट किया जाना ग्रसम्भव है। प्राचार्य कहते है कि यो कहने पर तो हम यही उत्तर देंगे कि किसी भी प्रकार से वह उत्पत्ति भ्रोर विनाशका करना नहीं होता है, निश्चयनय से सम्पूर्ण पदार्थों के उत्पाद, व्यय, और ध्रवपन की स्वभाव अनुसार ब्यवस्था होरही है। ग्रर्थात्-ग्रनादि काल से सम्पूर्ण पदार्थ उत्पाद, व्यय, घौव्य-ग्रात्मक स्वतः सिद्ध है, निश्चय नय अनुसार उत्पत्ति, विनाश ग्रीर स्थिति होने मे किसीभी कारए। की अपेक्षा नही है, हां व्यवहार नयसे ही पदार्थों की उत्पत्ति ब्रादिकों का कारणों करके महितपना प्रतीत होरहा है, यानी व्यवहार मे उत्पादक कारणो से उत्पत्ति. नाशक कारणो से विनाश ग्रीर ग्रधिकरण या स्थापको करके स्थिति होरही देखी जाती है।

चराच्यकान्ते तु सर्वथा तदमावः शाश्वतेकांतवत् । सदृत्या तु जन्मैव सहेतुकं, न पुनविनाशः स्थितिश्चेति स्वरुचिविरचितदर्शनोपदर्शननात्रं नियमहेत्वभावात् ।

वौद्धों के मन्तव्य अनुसार यदि एक क्षाण ही ठहरते हुये सम्पूर्ण पदार्थों का द्वि यि क्षाण में नाश होजान का एकान्त आग्रह स्वीकार किया जायगा तब तो सभी प्रकारों से उन उत्पत्ति, विनाश, स्थितियों का अभाव होजायगा जैमें कि सर्वथा नित्यपन के एकान्त में उत्पाद आदिक नहीं बनते हैं। बौद्धों ने इस इप्टान्त को बड़ी प्रसन्नता से इष्ट किया है, कूटस्थनित्य की उत्पत्ति और विनाश तो अलीक है ही। ध्रुवपना भी अपरिणामी में नहीं बन पाता है। इसी प्रकार बौद्धों के क्षिण्यकत्व पक्षमें किसकी उत्पत्ति होय ? कौन पूर्ववर्त्ती उपादान भला किस उपादेय स्वरूप परिणामें ? और किससे किसका विनाश होय ? कौन पूर्व-आकारों का त्याग कर उत्तर--आकारों का उपादान करे ? ध्रुवपना तो असम्भव ही है, क्योंकि ध्रुवपना भी पर्यायग्र श है, द्रव्याश नहीं। कालान्तर-स्थायी परिणामी-पदार्थों में ही तीनों घटित होते हैं।

वौद्ध मान बैठ है कि सम्बृति यानी व्यवहार से तो उत्पत्ति ही हेतु क्यों से सहित है किन्तु फिर विनाश और स्थिति तो कारणो वाले नही हैं अर्थात्-उत्पत्ति के लिये कारणो की अपेक्षा है, विनाश होना तो कारणो के विना ही स्वामाविक है, इसी प्रकार स्थिति पश्च काले पण्डित कारणो के

बिना हुई ही स्थित को स्वाभाविक स्वीकार करते हैं। ग्राचार्य कहते हैं कि यह तो उन दिश्चानिकों का ग्रापनी किंच ग्रानुमार मनमानी विरचित किये दर्शन (सिद्धान्त) का केवल दिखलाना है, क्यों कि इसमे नियम करने वाले हेतुका ग्रामाव है यदि व्यवहार नयसे उत्पत्ति का कारण इष्ट किया जाता है, तो स्थिति ग्रीर विनाशका भी कारणो--जन्यपना ग्रानिवार्य होगा ग्रीर परमार्थ रूप से नाश या स्थिति को वैश्वसिक मानोगे तो उत्पाद को भी कारण-रहित मानना ग्रावश्यक होगा। ग्राद्धंजरतीय न्याय का पचडा लगाना ग्रानुचित है।

तता नास्ति निश्चयनयाद्भावानामाधाराध्रेयभावः सर्वथा विचीयमाणस्यायोगानका-यकारमभाववदिति स्याल्लोकाकाशे धर्मादीनामवगादः स्यादनवगाद्द इति स्याद्भादप्रसिद्धिः।

तिस कारण से सिद्ध होता है कि निश्चय नय से पदार्थों का "ग्राधार ग्राधेयभाव" नहीं है, क्योंकि परमार्थ रूप से विचार किये जारहे ग्राधार ग्राधेयपन का सभी प्रकारों से ग्रयोग है जैसे कि निश्चय नय ग्रनुसार कार्यकारणभाव की घटना नहीं होसकती है, न कोई किसी को बनाता है, ग्रौर न कोई कि तो से बनता है, कोई किसी का बाध्य या बाधक नहीं है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, गुरु-शित्यभाव, जन्य-जनकभाव, ये सब व्यवहारनय ग्रनुसार है। इस प्रकार स्यात् यानी कथिवत् व्यवहार नयकी ग्रपंक्षा लोकाकाश में धर्म, ग्रधमं ग्रादि द्रव्यों का ग्रवगाह होरहा है ग्रौर कथंचित् निश्चय नय के विचार ग्रनुसार लोशाकाश में धर्म ग्रादिकों का ग्रवगाह नहीं है, इस प्रकार ग्रजेय स्याद्धाद सिद्धान्त की सम्पूर्ण जगत् में प्रसिद्धि होरही है।

यहा तक द्रव्यों के भवगाह देने भीर प्राप्त करने का प्रकरण समाप्त हुआ।

ग्रियम सूत्र का ग्रवतरण यो है कि यहां पर कोई यो ग्राशका कर बैठे कि धमं ग्रादिक छहो द्रव्य एक स्थान में ग्राकाश-प्रदेशों पर यदि विराज रहे हैं तब तो धमं ग्रादिकों का प्रदेशों के पर-स्पर प्रवेश होजाने से एकपना प्राप्त होजाता है ? इसका उत्तर यह है कि परस्पर ग्रत्यन्त सक्लेष होने पर भी कोई द्रव्य ग्रपने स्वभाव को नहीं छोडता है। इस पर ग्राशंका करने वाला कहता कि यदि इस प्रकार धमं श्रादिकों का स्वभाव न्यारा न्यारा है तो वह स्वभाव-भेद ही ग्रिति शिद्रा कहते हैं— दिया जाता है ? इस प्रकार सकेत करने पर ही मानो सूत्रकार महाराज ग्रगले सूत्र को कहते हैं—

## गतिस्थित्युपग्रही धर्माधर्मयोरुपकारः॥ १७॥

जीव भ्रौर पुद्गलों का गति—स्वरूप उपग्रह होना धर्म द्रव्य का उपकार है तथा जीव भ्रौर पुद्गलों का ( धथवा सम्पूर्ण द्रव्यों का ) स्थिति—स्वरूप उपग्रह होना श्रधमं द्रव्य का उपकार है। भावार्थ-द्रव्यों की गति कराने में उदासीन कारण धर्म द्रव्य है भ्रौर स्थिति कराने में उदासीन कारण श्रधमं द्रव्य है।

द्रव्यस्य देशांतरप्राप्ति-हेतुः परिकामो गति., तद्विपरीता स्थितिः । उपप्रोऽसुग्रहः गतिस्थिती एवीपग्रही स्वपदार्था वृत्तिन पुनर्न्यपदार्था धर्माधर्मावित्यवचनात् । नाष्यन्यतरपदार्था गतिस्थित्युष्प्रहाविति द्विवचननिर्देशातः । तस्यां हि सत्यामुष्प्रहम्यैकत्यादेक चनमेव स्यात् । गतिस्थित्योरुष्प्रहो गतिस्थित्युष्प्रह इति पावसाधनस्यापग्रहशब्द य पष्ठीवृत्तेर्वटनात् । तस्य कमेसाधनत्वे स्वसदाथवृत्तरेवोपपत्तेः गतिस्थिती एवोपगृद्धते इत्युषप्रही

द्रव्य की प्रकृत देश से देशान्तर में प्राप्ति कराने का हेतु होग्हा परिशाम गित कहाजाता है ग्रीर द्रव्य को उसी देश में ठहराये रखने का कारणभूत होरहा उस गित स्वरूप परिशाम से विम्रिति परिशाम तो स्थिति है, इस सूत्र में पड़े हुये उपग्रह शब्द का ग्रथं ग्रनुग्रह है, "गितिस्थित्युपग्रहों " शब्द की निरुक्ति तो यो करनी चाहिये प्रथम 'गितव्च स्थितिश्च " यो द्वन्द्व-वृत्ति द्वारा "गितिस्थिती" शब्द बना लिया जाय पश्चात् गित--स्थिती ही स्वरूप जो दो उपग्रह हैं यो कर्यधारय के उपयोगी विग्रह को कर स्वकीयपदों के ग्रथं को प्रधान रखने वाली समाम वित्त करली जाय किन्तु पिर गितिस्थिती जिनके उपग्रह है, ऐसी स्वघटकावयव पदार्थों से ग्रितिरिक्त ग्रन्थ पदार्थ को प्रधान करने वाली बहुन्नीहिसमास वृत्ति तो नहीं की जाय, कारश कि "धर्माधर्मी" ऐसा प्रथमान्तरूप सूत्रक र करके नहीं कहा गया है।

भर्थात्—गतिस्थित्युपग्रही धर्माधर्मों "ऐसा होता तब तो जिनके उपग्रह गित ग्रौर स्थिति है वे धर्म ग्रौर प्रधम है, यह ग्रर्थ मुघटित होजाता किन्तु सूत्रकार ने "धर्माधमयो "ऐसा षड्यन्त पद दिया है, ग्रत स्वपदार्थप्रधान समास करना ग्रच्छा है। तथा दा मे से किसी एक ही पदार्थ को प्रधान रखने वाली वृत्ति भी नहीं करनी चाहिय क्यों कि सूत्रकार ने "गतिस्थित्युपग्रही" इस प्रकार प्रथमा के द्विवचनान्त रूप का प्रयोग किया है, ग्रन्यतर पदार्थ को प्रधान रखनेवाली उस वृत्ति के करने पर तो उपग्रह का एकपना होने से एक वचन ही होता। ग्रर्थात् —गति ग्रौर स्थिति के उपग्रह यो एक ही उत्तर पदार्थ को प्रधान करने वाली षडित तत्पुरुषवृत्ति की जाती तो उपग्रह भाव का एकपना होने से "गतिस्थित्युपग्रह "ऐसा एकव वन का कथन किया जाता। भाव पदार्थ को दो या बहुत प्रकार करके कथन करना अनुचित है। गति ग्रौर स्थिति का उपग्रह करना गतिस्थित्युपग्रह है, जो उप उपसर्गपूर्वक ग्रह धातु से भाव मे ग्रप् प्रत्यय कर साभ्रे गये उपग्रह शब्द की षडित समास वृत्ति से घटना होसकती थी। दिवचन होने के कारण उस उपग्रह शब्द को यदि कर्म मे ग्रप् प्रत्यय कर साधा जायगा तब तो ग्रपने घटकावयव पदार्थों को प्रधान रखने वाली कमधारय वृत्ति मे ही 'गातिस्थत्यु-पग्रही" शब्द की सिद्धि होसकती है जबिक गति ग्रौर स्थिति हो तो अनुग्रह प्राप्त किये जारहे है, इस कारण कर्म मे ग्रप् प्रत्यय करके द्विवचनान्त " उपग्रही" शब्द ठीक सभ जाता है।

न च कर्मसाधनस्वेप्युपग्रहशब्दस्यांपकारशब्देन सह सामानाधिकरण्यानुपपात्तः गितिस्थित्युपग्रहौ उपकार इति उपकारशब्दस्यापि कर्मसाधनस्वात्। न चैत्रश्चपकारशब्दस्य द्विचनप्रसंगः सामान्योपक्रमादेकवचनोपपत्तेः पुनर्विशेषोपक्रमेपि तदपरिस्थागात् 'साधोः कार्यं तपःश्रुते '' इस्यादिवत्।

यहां कोई यह शंका उपस्थित करे कि उपग्रह शब्द की कर्म में प्रत्यय कर सिद्धि करने पर भी उपकार शब्द के साथ यो समान अधिकरएपना नहीं बन सकता है कि दो गित स्थितियों के दो उपग्रहीत हुये जो हैं वह एक उपकार है, भ्रथांत्-भावसाधन करने पर तो समान-अधिकरएपना बनता ही नहीं था जब कि उपकार तो धर्म भीर भ्रधमं में वर्तता है और गित स्थितिया तो जीव-पुद्गलों में हैं, इम कारए कमंसाधन निरुक्ति की गयी फिरभी कमं में साभे गये उपग्रह शब्द का भाव में साधे गये उपकार के साथ समान अधिकरएपना नहीं बन सकता है र प्रन्थकार कहते हैं कि यह शका नहीं करनी चाहिये क्योंकि विधेयदलमें पड़ा हुआ उपकार शब्द भी कमं मे घत्र प्रत्यय कर साधा गया है। फिर कोई यदि यो आक्षेप करें कि उपग्रह के समान इस प्रकार तो उपकार शब्द के भी द्विचन होजानेका प्रसग आवेगा स्थानार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि सग्रहनय अनुसार सामान्य का उपक्रम कर देने से एक वचन का प्रयोग बनना सध जाता है, पश्चात् विशेषों का प्रकरण होने परभी उस एक वचन का परित्याग नहीं किया जाता है जैसे कि साधु का कार्य तपस्था करना और शास्त्र अभ्यास करना है, ''साधो कार्य तप श्रते " '' मितश्रतावधिमन पर्ययकेवलानि जानम्" इत्यादि स्थलों पर सामान्यमें उपात्त किया शब्द भनेही विशेषों का उपक्रम होने पर भी अपनी गृहीत सक्ष्य को नहीं छोडता है।

नतु न्यपदार्थीयां बृत्तावुग्रहवन्तनमनर्थकं गतिस्थिती धर्माधर्मयारुपकार इतीयता पर्याप्तन्यात् । अमीधर्मयारुग्रहमात्रवृत्तित्वरूपापनार्थं गतिस्थित्योरिनर्वतंककारश्वत्वप्रतिष्ट्यर्थं चापप्रहणिनत्यप्यपुक्तं, गतिस्थिती धर्माधर्मकृते इत्यवन्तादेव तिसद्धेः । उपकारवन्ताङ्गीवन् पुद्गलानां गतिस्थिती स्वयमार्गमाणानां धर्माधर्मौं तद्तुप्रहमात्रवृत्तित्वादुपकारकाविति प्रतिपन्तेः । यथासंख्यनिवृत्त्यर्थग्रप्रहवन्तमित्यप्यसारं, तद्भावे तदिन्धृतः । शक्यं हि धक्तुं जीवस्य गत्युपप्रहो धर्मस्योगकारः पुद्गलस्य स्थित्युपप्रहोऽधर्मस्योपकार इति यथासंख्यग्रपप्रहन्व वनगद्भावापे जीवपुद्गलाना वद्दुत्वाच्च द्वास्यां गमत्वाभावादेव यथासंख्यनिवृत्तिसाद्भित्वत्यं तद्यं तद्वन्त युक्तः धर्माधर्मास्यां यथासख्यप्रतिष्ट्यर्थं गतिस्थिन्युपप्रहाविति वन्तन व्यवतिष्ठते तेन गत्युपप्रहो धर्मस्य स्थित्युपप्रहः पुनर्धमस्येति प्रतीयते ।

पुनः यहा किसी की शका है कि स्वकीय पदार्थों को प्रधान रखने वाली समास वृत्ति के करने पर तो सूत्र में उपग्रह शब्द का निरूपण करना व्यर्थ पडता है '' गतिस्थिती धर्माधर्मयोश्पकारः,, गित ग्रीर स्थिति करादेना तो घर्म ग्रीर भधर्म द्रव्यका उपकार है, यो केवल इतना कहदेने से ही तास्यर्य की सिद्धि होजाती है। सम्भव है यहा कोई यो समाधान कहै कि पदार्थों की गित ग्रीर स्थिति के करने में धर्म ग्रीर ग्रधमं की केवल अनुग्रह करा देना ही प्रवृत्ति है इस भावको प्रसिद्ध कराने के लिये सूत्रकार ने उपग्रह शब्द डाला, तथा गित ग्रीर स्थितिके सम्पादक कारण धर्म ग्रीर ग्रधमं नहीं हैं इस बातकी प्रति-पत्ति कराने के लिये सूत्र में उपग्रह शब्द ग्रहण कियागया है। शंकाकार कहता है कि उपग्रह शब्द का यह भी प्रयोजन दिखलाना युक्ति—रहित है क्योंकि धर्म करके की गयी गित भौर स्थिति हैं ऐसा सूत्र कथन नहीं होनेसे ही उस प्रयोजन की सिद्धि होजाती है। ग्रथीत्-उनको उक्त दो प्रयोजन ग्रभीष्ट होते हो 'मितिस्थितो धर्माधर्मकृते " ऐसा सूत्र कथ देते किन्तु सूत्रकाष ने ऐसा उपदेश नहीं दिया है भावः

सिद्ध होजाता है कि गति भीर स्थितिके प्रधान कर्ता धर्म भीर ग्रधर्म नही हैं। सूत्र मे उपकार शब्द का कथन कर देने से यो प्रतिपत्ति को प्रेरक होकर स्वय ग्रारम्भ कर रहे जीव अोर पुद्गलो की उन गति श्रीर स्थितियों में केवल ग्रनुग्रह करने की प्रवृत्ति होजाने के कारण धर्म श्रीर ग्रधर्म उपकारक है।

पुन शंकाकार अपनी शका को पुष्ट कर रहा है कि श्री प्रकलक देव के मन्तव्य अनुसार यदि कोई या कह बेंठे कि यथासंख्य की निवृत्ति करने के लिये सूत्र में उपग्रह शब्द कह गया है। अर्थात्-गित और स्थिति तो धर्म और ग्रधमं का उपकार है केवल इतना ही कह दिया जाय तो जीवो की गित परिएाति करा देना धर्म का उपकार होसकेगा यो पुद्गलों की गित-परिएाति ध्रम का उपकार नहीं हो सकेगा तथा पुद्गलों कि स्थित करा देना धर्मका उपकार बन जायगा जीवोकी स्थिति करा देना अधर्म का उपकार बही होसकेगा, यो सख्याक्रम अनुसार प्रतीति होजायगी उसकी निवृत्तिक लिये उपग्रह शब्द कहा अर्था है वह व्यर्थ होकर ज्ञापन कर देता है कि यथासख्य नहीं है।

शंकाकार कहता है कि यह किसी का कहना भी निस्सार है क्यों कि उस उपग्रह शब्द का सद्भाव होने पर भी उस यथासक्य की निवृत्ति नहीं होनेपाती है जब कि उपग्रह शब्द के होने पर भी या कहा जा सकता है कि जीवकी गतिमे अनुप्रत् करना धमं द्रव्यका उपकार है और पुद्गल की न्थिति-स्वरूप अनुग्रह करना अधमं द्रव्यका उपकार है। इस प्रकार उपग्रह शब्दका पद्भाव होने पर भी वह यथासक्य बनारहता है, निवृत्त नहीं हाने पाता है। हाँ एक बात यह है कि जीव और पृद्गल तो बहुत है अर्थात् "जीवाश्व" रूपिए। पुद्ला, एकप्रदेशादिषु भाज्य. पुद्लाना, असक्येयभागादिषु जीवाना,, इन सूत्रों अनुसार और द्रव्योकी गणाना अनुसार जीव और पुद्गल बहुत है धमं और अधमं उन दोनो द्रव्यो के अनुसार उन बहुतों की समता नहीं होसकती है इस ही कारण यथासब्यकी निवृत्ति होना सिद्ध होजाता है फिर उस यथासब्य की निवृत्ति के लिये तो उस उपग्रह शब्द का कथन करना युक्त नहीं है।

भावार्थ—धर्म ग्रीर ग्रधमंके समान यदि जीव ग्रीर पुद्गल भी एक एक द्रव्य होकर दो ही होते तबतो यथासस्य लागू होता किन्तु जब जाव ग्रीर पुद्गल ग्रनन्त द्रव्य है तो ऐसी दशामे ग्रनन्तो का दो के साथ सामानाधिकरण्य नही बनसकता है, ग्रत जीवोकी गति धर्मका उपकार ग्रीर पुद्गलोकी स्थिति ग्रधमं का उपकार, यह ग्रथं करना ही ग्रलीक है। हा उपग्रह शब्द के नही ग्रहण करने पर भी जीव ग्रीर पुद्गलो की गति करना धर्मका ग्रीर जीव या पुद्गलोकी स्थिति करना ग्रधमं का उपकार है, यह ग्रथं हा सम्पन्न होता है फिर सूनकार ने उपग्रह शब्द क्यों दिया यहा तक ग्राक्षं प करते हये शका-कार ने ग्रपने मतको पुष्ट किया है। ग्रव ग्रन्थकार समाधान करते ह कि धर्म ग्रीर ग्रधमंक साथ यथा-सस्यगतं ग्रीर स्थितिका प्रतिपत्ति होय इसलिये सूत्रकारका गिति स्थित्युपग्रही, यो उपग्रह शब्दका निष्ट्रपण् करना व्यवस्थित होजाता है तिस कारण इस समीचान ग्रथं की प्रतिपत्ति होजाती है कि गति स्वस्थ ग्रनुग्रह करना भर्म का उपकार है। भावाथ-यदि सूत्र मे उपग्रह शब्द नहीं डाला जाता तो गति ग्रीर स्थिति दोनो ही धर्म के उपकार बन बैठते तथा ग्रममं के उपकार भी गति ग्रीर स्थिति दोनो होजाते, ग्रत यथासस्य की प्रतिपत्ति कराने के लिये उपग्रह शब्द सार्थक है। श्री भक्तक देव के विचार-ग्रनुसार यथासस्यकी निश्चत्ति लिये उपग्रह शब्द का प्रयोग करना बताया साथक नहीं है।

#### नतु गतिस्थित्यूपग्रही धर्मस्याधर्मस्य च प्रत्येकमिति कश्चित्, सोपि न स्थितवादी उपकाराविति वचनादिष तत्सिद्धिः गतिरुपकारो धर्मस्य स्थितिरधर्मस्येत्यभिसंबंधन्वात्।

यहाँ कोई पुन. प्रश्न करता है कि 'ग।तस्थित्युपग्रहो धर्मस्याधर्मस्य च प्रत्येक' गित ग्रीर स्थिति रूप उपग्रह करना तो प्रत्येक होकर धम ग्रीर ग्रधर्म का उपकार है, इस प्रकार कोई पिण्डत ग्रालाप कर रहा है। ग्रन्थकार कहते है कि वह भी व्यवस्थित पदार्थ के कहने की देव को रखने वाला नहीं है, क्यों कि '' उपकारों " इस कथन से भी उस प्रयोजन की सिद्धि होजाती है, गित-स्वरूप उपकार धर्म का ग्रीर स्थिति—स्वरूप उपकार तो ग्रधर्म का है यो दोनों में दा ग्रीरसे सम्बन्ध होजायगा इसके लिये उपग्रह शब्द डालना या प्रत्येक शब्द डालना निष्प्रयोजन है '' गितिस्थित्युपकारों धर्मावर्मयोः " इतना ही सूत्र पर्याप्त है।

तिकिमिदानीयुपग्रहवचनं ? न कर्तव्य । कर्तव्यमेवोपकारशब्देन कार्यसामान्यस्या-भित्रानात् गतिस्थित्युपग्रहाविति कार्यथिशेषकथनात् । तेन धर्माधर्मयोने किंचित्कार्यमस्तीति वदित्रवार्यते धर्माधर्मयोरुपकारोस्तीति वचनात् । किं पुनस्तत्कार्यभित्यारेकायां गतिस्थित्युपग्रहावित्युच्यते गतिस्थिते इति तयास्तदनिर्वर्त्यत्वात् धर्माधर्मी हि न जीवपुद्गलानां गति-स्थिती निर्वर्तयतः । किं तहि ? तदनुग्रहावेव ।

पूनरिप कोई श्राक्षेप करता है कि तब तो ऐसा धवसर उपस्थित होने पर उपग्रह शब्द क्यो बोला जाता है ? भूत्र मे उपग्रह का ग्रहण तो नहीं करना चाहिये यथा-संख्य की प्रतिपत्ति भी उपग्रह शब्द के विना होसकती है जसे कि अभी आपने प्रतिपादन कर दिया है कि धर्म का उपकार जीव पुद्रालों की गति करा देना सौर स्रधमं का उपकार जीवपूद्गलों की स्थिति करा देना है। स्रव ग्रन्थ-कार सिद्धान्त उत्तर कहते है कि सुत्र मे उपग्रह शब्द का ग्रहण करना ही चाहिये कारण कि उपकार शब्द करके कार्यसामान्य का कथान किया गया है और "गिनिस्थित्युपप्रही" यो उपग्रह शब्द करके कार्यविशेष का प्ररूपमा सूत्रकार द्वारा किया गया है, तिस कारमा धर्म ग्रीर ग्रधमं का कोई कार्य ही नहीं है, इस प्रकार कह रहे किसी साख्य या ग्रन्य वादी के मन्तव्य का निवारण कर दिया जाता है क्योंकि धर्म ग्रीर ग्रधम का कुछ न कुछ उपकार ग्रवश्य है, ऐसा सामान्य रूप से कथन किया गया है। इस पर फिर कोई यो प्रक्त करे कि उन धर्म भीर अधर्म का काय क्या है ? ऐसी ग्राशका होने पर " गतिस्थित्युपग्रही " यहा उपग्रह शब्द को डाल कर उद्देश्य दल कह |दया गया है, यानी धर्म मीर प्रधमं के विशेष रूपसे काय गति-स्वरूप उपग्रह ग्रीर स्थिति-स्वरूप उपग्रह है यदि उपग्रह को नहीं कर गतिस्थिती " इतना ही कहा जाता तो विशेष कार्यों की प्रतिपत्ति नहीं हासकनी थी। जैन सिद्धानन भनुसार प्रत्येक वस्तु किन्ही न किन्ही सामान्य ग्रीर विशेष कार्यो का प्रति समय सम्पादन करती रहती है, सामान्य के विना विशेष भीर विशेष के विना सामान्य खरविषाणवत् है, अत गति भीर स्थिति तो धर्म और श्रधर्म के विशेष काय हैं। यहा सामान्य कार्य उपकार का भीर विशेष कार्य गति स्थितियों का कोई समय भेद या स्वरूपभेद नहीं है, केवल सामान्य के साथ तदात्मकविशेष ग्रीर विशेष

के साथ कथित तदात्मक सामान्य की प्रतिपत्ति कराते हुये ग्रन्थकार ने सामान्य भौर विशेष दी कार्यों को दिखला कर सुत्रकार के उपग्रह शब्द को सार्थक सिद्ध कर दिया है।

यहां इतना विवेक रखना चाहिये कि यद्यपि धमं और अधमंके उपकार गित और स्थिति स्वरूप अनुग्रह हैं फिर भी वे दोनों गित स्थितियाउन धमं और अधमं द्रव्य करके स्वतत्रतया सम्पादित नहीं की
जाती हैं, कारण कि धमं और अधमं नियम से जीव और पुद्गलों की गित और स्थिति को नहीं बनादेते हैं, यानी प्रेरक कारण नहीं हैं तो फिर धमं अधमं ये गित स्थिति में क्या करते हैं ? इसका उत्तर
यही है कि धम् और अधमं उन गित और स्थितियों का अनुग्रह ही करते हैं, चलाकर बनाते नहीं हैं।
गित और स्थिति के सम्पादक कारण जीव और पुद्गल ही हैं धमं और अधमं तो उन बन रही गित
स्थितियों पर केवल अनुग्रह कर देते हैं। जैसे कि मछली के गमन में जल और पिथकों के ठहराने में
छाया अनुग्राहक भात्र है, कारक नहीं। यह बात उपग्रह शब्दके डालने पर ही व्यवस्थित होसकती है,
अनुग्राहक भीर प्रेरक कारण में महान् भन्तर है।

#### कुत इत्येव ।

ग्रन्थकार के प्रति किमी का प्रश्न है कि इस प्रकार धर्म द्रव्य ग्रीर ग्रधमी द्रव्य के सामान्य कार्य ग्रीर विशेष कार्य दो हैं, यह किस प्रमाण से समक्ता जाय ? ऐसी जिज्ञासा होने पर ग्रन्थकार उत्तर-वाकिको को कहते हैं।

सक्रत्सर्वपदार्थानां गच्छतां गत्युपग्रहः । धर्मस्य चोपकारः स्यात्तिष्ठतां स्थित्युपग्रहः ॥ १ ॥ तथैव स्यादधर्मस्यानुमेयाविति तौ ततः । तादक्कार्यविशेषस्य कारणाव्यभिचारतः ॥ २ ॥

युगपत् गमन करने वाले सम्पूर्ण पदार्थों की गित करने मे अनुग्रह करना तो धमं द्रव्य का उपकार है और तिस ही प्रकार ठहर रहे सम्पूर्ण पदार्थों की श्रकम से होरही स्थित मे अधमं द्रव्यका उपकार समभा जायगा, इस कारण वे धमं द्रव्य और अधमं द्रव्य दोनो उन गत्युपग्रह तथा स्थित्युपग्रह कार्यों करके अनुमान करने योग्य हैं, जैसेकि धूमसे अग्नि का अनुमान कर लियाजाता है तिस प्रकार के कार्य विशेष का स्वकीय कारणों के साथ कोई व्यभिचार नहीं है। अर्थात्-गमन करने वाले सम्पूर्ण पदार्थों का युगपत् गमन और ठहरने वाले अखिल पदार्थों का युगपत् ठहरे रहना इन दोनो कार्यों के अव्यभिचारत कारण नियत हो रहे धम और अधमं द्रव्य हैं। इन्द्रियग्राह्य श्रवनाभावी कार्य हेतु से अतीन्द्रिय कारण को जिन्त कर ली जाती है।

क्रमेण सर्वपदार्थानां गतिवरिणामिनां गत्युवब्रहस्य स्थितिवरिखामिना स्थित्युवब्रहस्य

च चित्यादिहेतुकस्य दर्शनाम धर्माधर्मनिषंधनत्विमिति चेस्न सकृद्ग्रह्णात्। सकृद्वि केपां-वित्यदार्थानां तस्य चित्यादिकृतत्विसद्धेश्र तिभिमित्तत्विमत्यिष न मंतव्य, सर्वप्रह्णात्। ततः सकृत्सवयदार्थगितिस्थित्युपप्रदी सर्वलोकव्यापिह्वयोपकृती सकृत्मविपदार्थगितिस्थित्युपप्रहत्वान्यथा-नुगपत्तिरित कार्षविशेषानुमेयो धर्माधर्मी। न हि धर्माधर्माभ्यां विना सकृत्सवीर्थानां गतिस्थित्युपप्रहौ ममाव्येते, यतो न तद्वयभिचरिश्वी स्यातां

हेत् दलमें पडे हये सकृत् और सर्व इन दो पदो का कृत्य यो समभाना कि यदि कोई कहे गति स्वरूप परिगात होरहे जीव ग्रौर पुद्गल स्वरूप सम्पूर्ण पदार्थों के कम से गति उपग्रह का कारगा तो पृथिवी, जल, म्रादि द्रव्य है मौर स्थिति परिगात होरहे सम्पूर्ण पदार्थों की क्रम कम से स्थिति मनुपह करने के हेतु तो भूमि. वृक्षच्छ।या, ग्रादि होसकते हैं, ऐसा देखा जाता है ग्रत गति-उपग्रहका कारण धर्मद्रव्य और स्थिति-उपग्रहका कारण श्रधमद्रव्य नहीं मानना चाहिये। ग्रन्थकार कहते हैं कि यहतो नहीं करना क्योंकि सकृत् शब्द का ग्रहण होरहा है सम्पूर्ण पदार्थों की कम से गति स्थितिया भने ही पृथिबो म्रादिक से होजाय किन्तु मक्रम से गति मौर मक्रम से स्थिति तो धर्मद्रव्य करके ही होसकती है। तथा यदि फिर भो कोई यो कहै कि किन्ही किन्ही थोडे से पदार्थों की वह गति और स्थितिओं का किया जाना पृथिवो मादिकसे भी सिद्ध होसकता है, मत: उन गति स्थितियोके निमित्त कारण पृथिवी मादिक प्रत्थकार कहते हैं कि यह भी नहीं मान बैठना चाहिये वयोकि हेतु कोटि मे सर्व का ग्रहित होरहा है सम्पूर्ण द्रश्योको युगपत् गति या । स्थिति तो पृथिबी भादिक से नहीं होसकती है, धर्म या अवमें द्रव्य से हो होगी तिम कारण से यो अनुमान बनाया जाता है कि युगपत् होरहा सम्पूर्ण पदार्थी का ययायोग्य गति-मन्त्रह स्रोर सर्व पदार्थों का यूगपत् स्थिति-स्रनुसत् ये दोनों (पक्ष) सम्पूर्ण लोक में व्यापक होरहे द्रव्यो करके उपकृत हैं (साध्य) क्यों कि श्रकम करके सम्पूर्ण पदार्थों की गति श्रीर स्थित रूप अनुप्रह होना अन्यथा यानी लोकव्यापक द्रव्यो के विना नहीं होसकता है (हेतु ) इस प्रकार कार्य विशेषों करके धर्म और प्रधर्म द्रव्य अनुमान कर लेने योग्य हैं। कारण कि धर्म और अधर्म के विना यूगपन सम्पूर्ण पदार्थों के गनि-उपग्रह और स्थिनि-उपग्रह सम्भवनेयोग्य नहीं हैं जिससे कि वे गति उप-ग्रह ग्रौर स्थित-उपग्रह होरहे उस लोक-व्यापक द्रव्यके साथ ग्रव्यभिचारी नहीं होते। यानी उक्त हेत्का प्रपने साध्यके साथ निर्दोष प्रविनाभाव है कोई व्यभिचार विरोधादि दोषो की सम्भावना नहीं है।

ताम्यां विनेश परस्परतः समान्येते तातिति चेत् किमिदानीं युगपव्गच्छतां सर्वेषां तिष्ठतो हेत्तः पर्वे तिष्ठतां च मक्तरमर्वेषां गच्छतः मर्वेषां आहोस्वित् केचिदेव केषांचित् ? न तात्रत्रथमः पद्यः परस्पराश्रयप्रसंगात् नापि द्वितीयः श्रेपान् सर्वार्थगतिस्थित्यृपग्रहयोः सर्व- लाकन्यापि द्रव्योपक्रतत्वेन साध्यत्वात् प्रतिनियतार्थगतिस्थित्यनुप्रहयोः कादाचित्कयोः प्रति- विशिष्टयोः चित्यदिद्रव्योपकृतत्वाभ्युपगमात् ।

यदि यहाँ कोई प्रतिवादी यो कहै कि प्रकृत हेतु का साध्य के साथ भविनाभाव नहीं है उन धम, अभ्रमं द्रव्यों के विना ही परस्पर करके सम्पूर्ण भ्रथों के वे गतिभनुग्रह स्थिति-अनुग्रह सम्भव जाते हैं, घोड़ा सवार को वला रहा है, सवार घोड़े को चला रहा है, पर घोड़ा सवार को ठहरा लेता है भौर सवार घोड़ेको ठहरा लेता है। पिथक को छाया ठहरा लेती है, वायु तृ लोको उड़ादेती है मूढ़ा या कुर्सी मनुष्यको वैठाचे रखता है। ठहरा हुमा लाल सिगनल या नहीं मका हुम्रा सिगनल रेलगाड़ी को ठहरा लेता है भौर हरा या भुका हुम्रा सिगनल रेलगाड़ीको गित होजाने मे अनुग्राहक है तथा गमन कर रही बायु परदे बाली नावकी गितको करादेती है भौर निषेधके लिये हिलाया गया हाथ भ्रागन्तुक को ठहरा देता है, यों गमन करने वाले पदार्थ दूसरोकी स्थित कराने मे अथवा स्थित वाले पदार्थ दूसरोके गमन कराने मे सहायक होरहे है, इत्यादिक भ्रनेक पदार्थ परस्पर गमन भौर स्थितिको करा रहे हैं इसके लिये धर्म भीर भ्रधर्म द्रव्य कुछ भी उपयोगी नही।

यो कहने पर तो श्राचार्य विकल्प उठाते हैं कि इस अवसर पर युगपत् गमन कर रहे सम्पूर्ण पदार्थों के गित्र अनुग्रह में कारण क्या सम्पूर्ण ठहर रहे पदार्थ हैं र श्रीर एक साथ ठहर रहे सम्पूर्ण पदार्थों के मिथित-अनुग्रह में कारण क्या सभी गमन कर रहे पदार्थ हैं र श्रथवा क्या कुछ थोड़े से पदार्थ ही कुछ अन्य थोड़े से पदार्थों के गित-अनुग्रह या स्थित-अनुग्रह करने में कारण माने गये हैं र बता श्री पहिला पक्ष ग्रहण करना तो ठीक नहीं पड़ेगा क्यों कि अन्योग्याश्रय दोष होजाने का प्रसग आता है गमन करने वाले पदार्थों के कारण ठहरने वाले होय और ठहरने वालोके कारण गमन करने वाले पदार्थ होय, यह अन्योग्याश्रय स्पष्ट हैं। सम्पूर्ण पदार्थ तब गमन कर सके जबिक सभी पदार्थ ठहरे हुऐ होय और सभी पदार्थ ठहरे कब, जब कि सभी पदार्थ गमन कर, यह असम्भव-गिमत परस्पराश्रय दोष है तथा दूसरा पक्ष ग्रहण करना भी श्रेष्ठ नहीं है क्यों कि सम्पूर्ण भयों के गित-उपग्रह और स्थित उपग्रह का सस्पूर्ण लाक में व्याप रहे द्वश्य द्वारा उपकृतपने करके साध्य किया गया है प्रतिनियत हुये कित्यय अर्थों के कभी कभी होने वाले प्रत्येक विशिष्ट होरहे गित-अनुग्रह और स्थित-अनुग्रह का पृथवी ग्रादि दृश्यों द्वारा उपकृतपना हम जैन स्वीकार कर चुके हैं, श्रत कितपय दृश्य किन्ही परिमित दृश्यों के ग्रनु-ग्राहक है, यह दूसरा पक्ष लेना उचित नहीं है।

#### गगनोपकृतत्वात् सिद्धसाधनमिति चेस्न, लोकःलोकविभागाभावप्रसंगाल्लोकस्य सार्वाधत्वसाधनात् निरवधिन्वे संस्थानवस्वितिरोधात प्रमाणाभावाच्च ।

यहा कोई श्राक्षे प करना है कि जैनो द्वारा दिये गये श्रनुमान में सिद्धसाधन दोष है। क्यों कि सर्वत्र लोकालोक में व्याप रहे श्राकाश द्रव्य करके उपकृत हो रहे गत्युपग्रह श्रौर स्थित्युपग्रह सिद्ध ही हैं। इस क्लृप्त हो रहे श्राकाश के द्वारा साधने योग्य कार्य के लिये नवीन धर्म स्थमं द्रव्योकी कल्पना करना ठीक नहीं है, श्राकाश करके श्रवगाह श्रौर गित-- श्रनुग्रह, स्थिन-- श्रनुग्रह ये कार्य निपटा दिये जायगे- श्रत श्राप जैन भाई सिद्ध पदार्थ श्राकाश का ही साधन कर रहे हैं। ग्रन्थकार कहते हैं, कि यह तो नहीं कहना क्यों कि यो श्राकाश के मानने पर श्रौर धर्म, श्रधमं, द्रव्यों के नहीं स्वीकार करने पर तो लोक श्रौर मलोक के विभाग के श्रभाव का श्रसग होजावेगा, जहां तक श्राकाश में धर्म, श्रधम द्रव्य

पाये जाते हैं उतमा मध्यवर्ती तीनसी तेतालीस घन-राजू प्रमाण लोकाकाश है, शेष अनन्तानन्त रज्जु लम्बा, चौडा, मोटा, सलोकाकाश है, लोक को पूर्व प्रकरणों में मर्यादा-सहित साधा जाचुका है यदि लोक को मर्यादा-रहित माना जायगा तो विशेष श्राकार में सहितपन का विरोध होजावेगा तथा लोक को मर्यादा-रहित साधने वाले प्रमाणों का भी अभाव है।

भावार्थ-प्रलोकाकाश के सब ग्रोर से ठीक बीच मे यह लोक ग्रनादि काल से विरचित है, जोकि चौदह राजु ऊ चा ग्रौर दक्षिण उत्तर सात राजु लम्बा है। हा लोककी पूर्व पश्चिम मे नीचे सान राजू उसके ऊपर सात राजू तक कमसे घटकर एक राजू और वहांसे कमसे बढ कर साढे दस राजू तक पाच राजू तथा पून कम मे घट कर चौदह राजू की ऊ चाई तक एकराजू चौड़ाई है। लोक के छहो स्रोर वातवलय हैं, इस प्रकार पाव फैलाकर स्रोर कमर पर हाथ रख खडे हुये पूरुष के समान लोक की श्राकृति है, जो कि उक्त प्रमास अनुसार छहो ओर मर्यादा सहित है। इस लोक की मर्यादाको धर्म द्वत्य श्रीर श्रधर्म ने ही व्यवस्थित किया है। श्रन्यथा सर्वत्र जीव श्रीर पुद्गलो की श्रव्याहत गति या स्थित होजाने में लोक ग्रीर भ्रलोक का कोई विभाग नहीं होसकेगा। एक बात यहाँ यह भी विचा-रने की है, कि सम्पर्ग आकाश द्वय अनन्तानन्त-प्रदेशी है अनन्त का अथ कोई पण्डित मर्यादा रहित होरहा करते हैं, सम्भव है इसी प्रकार ग्रसंख्यात का दार्थ संख्या से ग्रतिकान्त होरहा करते होय किन्तु यो ग्रर्थ करना स्थल हिंदर से भले ही थोडी देर के लिये मान्य कर लिया जाय परन्त सिद्धान्त हिंदरसे उक्त दोनो अर्थ अनुचित है। असल्यात की भी सस्या की जासकती है, और अनन्तानन्त भी सवज्ञ ज्ञान द्वारा गिने जा चुके मर्यादित है जब कि उत्कृष्ट सख्यात को गिना जा सकता है। तो उससे एक श्राधिक जघन्य परीतासंख्यात को क्यो नहीं गिना जा सकेगा ? इसी प्रकार जब असंख्यातासख्यात की मर्यादा बाधी जाती है, तो उससे एक अधिक परीतानन्त की मर्यादा करने मे कौन सी बृद्धि की नोक घिस जायगी?

संख्यामान के ही तो इकईस भेद हैं, जो कि सख्यात, परीतासंख्यात, युक्तासंख्यात, संख्यातासंख्यात, परीतानत, युक्तानन्त, अनन्तानन्त के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेद अनुसार है। संख्यामान के ग्यारहवे भेद होरहे मध्यम असंख्यातासंख्यात नामक गणाना के किसी अवान्तर भेद में लोकाकाश के प्रदेश परिगणित है तथा वीसवी संख्या मध्य-अनन्तानन्त के किसी भेद में अलोकाकाश या सम्पूर्ण आकाश के प्रदेश गिन लिये गये हैं "पल्लघणविदगुल जगसेढी लोय पदर जीवघण। तत्ता पढम मूल संख्यागास च जा जाणेज्जो "यो त्रिलोकसार में सर्वाकाश के प्रदेश गिना दिये हैं। साधारण पुरुष जिसत्रकार दश, वीस, पचास रुपयों को गिन लेता है, इससे भी कही अधिक स्पष्ट रूपसे केवल-ज्ञानी महाराज अलोकाकाश के प्रदेशोंको भटिति गिन लेते हैं। वरफी के समान समधन चतुरस्र अलोकाकाश की छहो दिशाओं में मर्यादा है।

लोक के ठीक बीच सुदर्शनमेर की बीच जड मे पडे हुये आठ प्रदेशों से यदि अलोकाकाश को नापा जायगा तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिएा, ऊर्ध्व, अधः, छहो श्रोर डोरी ठीक नाप की पड़ जायगी । हा चौकोर पदार्थ के बीच से तिरछे नापे गये कौने तो बढ़ ही जायगे यदि केवल भलोकाकाश के ही छहो दिशा की भोर प्रदेश गिनने होय तो लोकाकाश के नीचे या ऊपर के प्रदेशों से दिशाए। या उत्तर दिशा—सम्बन्धी प्रदेश तो साढ़े तीन, साढ़े तीन राजू बढ जायगे कारए। कि लोक की

ऊ चाई चौदह राजू है। भौर दक्षिण उत्तर लम्बाई सर्बन्न सात राजू है, अतः दक्षिण या उत्तर किसी भी एक भोर भलोकाकाशके प्रदेश ऊ चाई या निचाई से साढ़े तीन राजू श्रिष्ठक फैल रहे माने जायने। इसी प्रकार मध्य लोक में एक राजू चौडे लोकाकाश से पूर्व या पिक्स राजू के भलोकाकाश के प्रदेश तो दक्षिण उत्तर की भ्रपेक्षा तीन तीन राजू श्रिष्ठक विस्तृत हैं। भौर ऊपर नीचे की ध्रपेक्षा साडे छह छह राजू भतिरिक्त हैं, यो विवेचन करने पर श्रुतज्ञान द्वारा भलोकाकाश की व्यजन पर्याय मर्यादा-सहित प्रतीत होजाती है। सर्वज्ञ भगवान तो भनन्तानन्त राजू लम्बे, चौडे, ऊंचे मर्यादा बाले अलोकाकाश को स्पष्ट देख रहे हैं। जैसे कोई साधारण मनुष्य पचास गज लम्बे, चौडे, चौकीर प्रासाद को देख रहा है।

उस मर्यादित प्रलोकाकाशके बाहर कुछ नहीं है। भैस के शिरपर लम्बे काि क्यागुरायुक्त सीग विद्यमान है। भत. बंल या भैस के शिर पर हाथ फेरने वाले को ऊपर सीगों का परिक्रान होजाता है, किन्तु घाडा या गर्दभके शिर पर हाथ फेरने वालोकों ऊपर कुछ भी नहीं प्रतीत होता है। इसी प्रकार भ्रलोकाकाश के बाहर न कोई पोल है, न कोई जीवद्रव्य है, भौर न पुद्गलादि द्रव्य हैं, खर-विषाग के समान वहां कुछ भी तो नहीं है। प्रकरण में यह कहना है कि लोक या ग्रलोक को मर्यादारहित मानने पर भ्राकृति—सहितपन का विरोध होगा, इस कथन में ग्रन्थकार को कुछ ग्रम्वरस है। भ्रत प्रमाणोंका भ्रमाव, यह दूसरी युक्ति दी गयी है। वस्तुतः विचाराजाय तो भ्राकाश, काल, जीव केवलज्ञान, ये सभी मर्यादासहित है। भ्रत इनकी भ्राकृति यानी—व्यजन पर्याय ग्रवश्य है, जो केवलज्ञानी भ्रात्माकी व्यजन पर्याय है वहीं केवलज्ञान का संस्थान है। भ्रत कोई ग्रस्वरस नहीं है, इकईसवी उत्कृष्ट ग्रनन्तानन्त संख्याके भ्रनुसार केवलज्ञान के ग्रविभाग प्रतिच्छेदों की मर्यादा परिगिण्त है। उत्कृष्ट ग्रनन्तानन्त में भी दस वीस संख्या को मिलाकर इस संख्या को बढाया जा संकता है। किन्तु क्या करें उस संख्याद्यारा संख्या करने योग्य कोई वस्तुभूत पदार्थ ही नहीं है, संख्येयों में नहीं भ्रित होने वाली कोरी संख्याभों को जनसिद्धान्त में व्यर्थ गिनाया नहीं गया है। ऐसी ग्रपार्थक, निस्सार बातों को कहने या सुनने के लिये किसी के पास ग्रवसर नहीं है।

तभी तो घनधारा मे " धासण्णघणा मूलं " भौर दिल्प घनधारा में " चिरमस्स दुचिरमस्स प्रोव घर्ण केवलव्विद्यक्तमदो। तम्हा विख्वहीर्णा सगवग्गसला हवे ठारा।" तथा दिल्प घनाघन धारा मे " चरमादिचउक्कस्स य घर्णाघणा एत्यरोव सभवदि। हेदूभिणिदो तम्हा ठारा चउहीरा वग्गसला" श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीको कहना पडा है। भले ही बहुत सी मध्यवर्त्ती सख्याश्रोके सख्येय पदार्थ जगत् में नही हैं, फिर भी उनसे श्रीषक या न्यून के श्रीधकारी भावो के विद्यमान होने से ठीक ठीक गिर्णित बनाने के लिये मध्यम श्रस्वामिक सख्याश्रो का निरूपए करना भी श्रीनवार्य पड जाता है। पुद्गल परमार्ग्ण एक समय मे चौदह राजू गमन कर सकती है, तदनुसार बीच २ के भ्रनेक स्थानो पर परमाणु के पहुँचने पर समय से भी छोटा काल नापा जा सकता था किन्तु कोई भी पूरा कार्य ग्राधे समय या चौथाई समय अथवा समय के किसी श्रन्य छोटे भाग मे न हुश्चा, न होरहा है, न होगा, भत. काल की सब से छोटी मर्यादा "समय" बाध दी गयी है। इसी प्रकार बडा स्कन्ध बनने के लिये जब पुद्गल परमाराष्ठ्यों के एक एक भाग मे दूसरी दूसरी परमाराष्ठ्रयें श्रपने भाग से चिपटती हैं। या बधती हैं तदनुसार परमाराणु से भी छोटा दुकडा कल्पित किया जा सकता है। किन्तु हम क्या करे तीनों काश्व में पूद्गल परमाराष्ठ्र से छोटा दुकडा कल्पित किया जा सकता है। किन्तु हम क्या करे तीनों काश्व में पूद्गल परमाराष्ठ्र से छोटा दुकडा खलण्ड पर्याय स्पर से न हुशा, न है, न होगा, भत: परमाराष्ठ

हो छोटे द्रव्य की प्रन्तिम मर्यादा है। इन हष्टान्तो से हमें प्रलोकाकाश को मर्यादा-सिहत कहने में कोई प्रमाशो से वाधा नहीं द्याती है। तो लोकाकाश को निरवधि कथमपि नहीं कह सकते हो।

प्रायः पौराणिक, नैयायिक, मीमासक, ग्रीर धाष्ट्रनिक पण्डित, लोक को सावधि मानते हैं। निरवधि मानने में कोई प्रमाण नहीं है, लौकिक स्थूल गिण्ति से गिनती नहीं होसके एतावता अलौकिक गिण्ति से भी इन आकाश आदि को अमर्यादित कहना अनीति है। जैन सिद्धान्त अनुसार एक एक परमाणु एक एक प्रदेश, एक एक समय और एक एक अविभाग प्रतिच्छेद की ठीक ठीक गिनती या मर्यादा होरही है। जीव राशि से पुद्गल राशि अनन्तगुणी अधिक है, मुक्त जीवो को अपेक्षा ससारी जीव अनन्तानन्त गुणे है। सिद्ध राशि भी अनादि है, जीव राशि भी अनादि है फिर भी सिद्धराशिका अनादिपन जीव राशि के अनादित्व से पौने नौ वर्ष छोटा है। नौ महीने गर्भ मे ठहर कर पुनः जन्म लेरहा सनुष्य शीआतिशीझ आठ वर्ष पश्चात् सयम को ग्रहण करता सन्ता कतिपय अन्तमुँ हुतों के पश्चात् सिद्ध-अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अतः सिद्ध-राशि के अनादिकाल से जीव-राशि का अनादि काल पौने नौ वर्ष वडा है।

तथा व्यवहार काल या भूत, भविष्यत्, वर्तमान कालो के समयो से ग्रलोकाकाश के प्रदेश श्रनन्तानन्त गुरो है इतने बड़े भलोकांकाश की भी मर्यादा है, लोक के ऊपर नीचे सम्बन्धी भलोकांकाश से दक्षिण उत्तर का प्रलोकाकाश बड़ा है भीर लोक के दक्षिण, उत्तर, वाजू के धलोकाकाश से मध्य लोक के इधर उधर पूर्व पश्चिम फैला हुआ अलोकाकाश बढा हुआ है। बुद्ध विद्वानों से सूना है, कि सुदर्शन मेरु के वरावर एक लाख योजन लम्बा, चौडा, गोल, लोहे का गोला बनाया जाय वह प्रत्येक समय मे एक राजू की गति अनुसार यदि पतन करें तो भी पूर्ण भविष्य काल के अनंन्तानन्त समयो में भी धलोकाकाश के तल तक नहीं पहुँच पायगा इस इष्टान्त की सुन कर भव निर्सीत इष्टान्न को यो समिभये कि जम्बू द्वीप के बराबर गढ़ लियागया लोहे का गोला प्रति समय यदि भनन्तराजू भी पतन करें प्रथवा एक समय में प्रनन्त राजू चल कर दूसरे समय में उस प्रनन्त से प्रनन्तगुरो प्रनन्तानन्त राज् गमन करें यो तीसरे, बौथे, म्रादि समयो मे पूर्व पूर्व से मनन्त गुणा चलता चला जाय फिर भी भविष्य काल के अनन्तानन्त समयो मे अलोकाकाश की सडक को पूरा नहीं कर सकेगा, कारण कि " तिबिह जहण्णागत वग्गसलादल द्विदी सगादि पद। जीवो पोग्गलकाला सेढी आगास तप्पदरम्। " इस गाथा धनुश्रार काल समय राशि मे श्रनन्त स्थान ऊपर जाकर श्राकाश श्रेगी की वर्गितवार स्वरूप वर्ग शलाकाये मिलती हैं, उनसे अनन्त स्थान ऊपर जाकर आकाशश्रे गा के अर्द्धच्छेद निकलते है। उनसे भनन्त स्थान ऊपर श्रेणी आकाश की सच्या आती है, श्रेणी आकाश के घन प्रमाण सम्पूर्ण आकाश प्रदेश हैं।

यह ह्ट्टान्त केवल कल्पित है, क्योंकि धर्मद्रव्य के नहीं होने से कोई भी पुद्गल द्रव्य लोक बाहर गमन नहीं कर सकता है, केवल इस ह्ट्टान्त द्वारा गिरात मात्र दिखाकर उसकी मर्यावा बता दी गयी है, कि व्यवहार काल से अलोकाकाश इतना बढ़ा है। इससे कुछ न्यून या प्रधिक बड़ा नहीं है। तथेव भूत काल के अनन्तानन्त समयों से भविष्य काल के अनन्तानन्त समय अनन्तानन्त गुरो है, इस प्रकार श्री केवलज्ञानी भगवान् महावीर स्वामी ने प्रतिपादन किया है, महावीर स्वामी की दिब्य भाषा के समय से अब तक असख्याते समयों की वृद्धि भूतकाल में होचुकी है, और भविष्य काल मे असंख्यात समयों की हानि होचुकी है, सम्भव है अनन्तानन्त कर्प कालों के पश्चात् कोई अवंश अनवाब्यों

उपदेश देवे कि आज ठीक मध्यान्ह या अपराण्ह के ममय भूतकाल ग्रौर भविष्यकाल दोनो तराजू के पलडे समान बराबर होजाय, पश्चात् भूतकाल बढता जाय ग्रौर भविष्यकाल छोटा होता जाय यो द्रव्य, काल, क्षेत्रों की ठीक ठीक गिनती कर मर्यादा बाध दी गर्या है।

भाव की व्यवस्था यो समिभये कि भ्रालोकाकाश के प्रदेशों से ग्रनन्तानन्त गुरों प्रम निगो-दिया लब्ध्यपर्याप्तक जीव के जघन्य ज्ञान के ग्रविभागप्रतिच्छेद हैं। द्विरूप वर्गधारा मे प्रतर श्राकाश की सख्या को समिभा कर "धम्माधम्मा गुरु लघु इगिजीवागुरुलघुस्स होति तदो। सुहमिगिम्रपुण्णा-णाणे अवरे श्रविभाग पडिछेदा" ऐसा त्रिलाकसारमे कहा है। इस गिण्ति मे एक भी सख्या की न्यूनता या श्रिधकता नहीं है। यह नाप "वामन तोले पाव रत्ती" के न्याय श्रनुसार ठीक ठीक की गयी है।

जधन्य ज्ञान के प्रविभाग प्रतिच्छेदों से अनन्तानन्त गुरों केवलज्ञान के श्रविभाग प्रतिच्छेद है, यद्यपि केवल ज्ञान के श्रविभाग प्रतिच्छेदों की इकईसवी उत्कृष्ट श्रनन्तानन्त नामक सख्या में भी एक दो, दस. वीस, संख्यात, श्रसंख्यात कोई भी सख्या बढायी जा सकती है। श्रीर बढी हुई उस कित्यत संख्या से केवल ज्ञान के श्रविभाग प्रतिच्छेद न्यून भी कहे जा सकते हैं। तथापि सच्चे गणितज्ञ की यहीं नीति है, कि वह ठीक ठीक सख्या वाले पदार्थों का उसी नियत सख्या श्रनुसार निरूपण कर। केवलज्ञान के श्रविभाग प्रतिच्छेदों से श्रधिक सख्या वाला पदार्थ कोई इस चराचर जगत् में गिनने योग्य ही नहीं है। श्रतः सर्वज्ञ देव ने उत्कृष्ट श्रनन्तानन्त से श्रधिक किसी वाईमवी सख्या का उपदेश नहीं दिया है। यो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों की नियत सख्या या श्रनन्तानन्त सख्याश्रों पर पर्याप्त रूप से प्रकाश डाला जा चुका है।

यहाँ किसीका यह कुतकं नहीं चल सकता है कि अनादि और अनन्तकी भी जब मर्यादा हो चुकी तो उनका कभी न कभी अन्त आहो जायगा? निर्णीत विषय यह है कि सक्षय अनन्त राशि का भले ही व्यय होते होते अन्त आजाय किन्तु अक्षय अनन्त राशियों में पड़े हुये जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, काल-समय, आकाश प्रदेश, जधन्य ज्ञान या केवलज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद इनका अन्त नहीं आ सकता है हाँ जीव द्रव्यों की मोक्ष होने पर या काल समया के व्यतों होने पर व्यय होते होते न्यूनता अवश्य होजायगी, क्षय नहीं होगा। व्यय-सद्भाव सत्यिप नवोनवृद्धेरभाववत्वं चेत्। यस्य क्षयों न नियतः सोनन्तो जिनमते भिगतः।

श्राक्षं प कर्त्ती का लक्ष्य श्राकाश क्षेत्र या भाव पदार्थ नहीं है हा द्रव्य श्रोर काल में यह शका उपस्थित की जा सकती है कि छह महीने श्राठ समयों में छहसौ श्राठ जोवों के मुक्त होते होते कभी न कभी ससारी जीव राशि का श्रन्त होजायगा श्रौर भविष्यकाल में से न्यून होते होते कदाचित् काल समय राशि का श्रवसान होजाय किन्तु पहिले कहा जा चुका है कि वह जीव राशि या काल राशि का श्रवन्तानन्त इतना बड़ा है। कि उसका कभी पूर्ण विराम नहीं होसकता है यद्यपि जीव राशि से काल समय अत्यिक है, फिर भी वे दानो श्रक्षयानन्त है।

जैसे शून्य० का किसी भी बड़ो सख्या से गुणा किया जाय तीन, चार, म्नादि सख्या का प्राप्त करना मसम्भव है। उसी प्रकार किसी गुणाकार द्वारा शून्य से एक, दो, सख्या लाना भी म्नसम्भव है, द्रव्यों की ठीक ठीक मन्त्रनातिरिक्त गिनतों कर देने वाले सवज्ञ देव के वचनों पर किसो कुतक का सुधाय नहीं हासकता है, वे मनादि का धनादि खप से हो ठोक ठीक जान एहे हैं मीर मनन्त का

झनन्तरूप से परिज्ञात कर रहे हैं। भला ये भी कोई बलात्कार कोभता है कि अनादि को जानते हुये वे उसकी आदिको जान बैठें या असन्तको जानते हुए उसका अन्त कर बंद्धे। यो जानना तो एक प्रकार का मिथ्याज्ञान होगा जो कि सम्यन्ज्ञानी सर्वज्ञके असम्भव है। विकास सिद्धान्त को मानने वाले भावो को अनादि अनन्त अवश्य मान लेगे। मुर्गी अण्डा या बीजबृक्ष का अनादित्व नि सशय प्रसिद्ध है, वैसा ही क्षेत्र, काल, इच्यो में भी अनन्तपना संयुक्त है। परिशेष में यह कहना है कि असंख्यात या अनन्ते पदार्थ भी अवधिसहित हैं। मर्यादित लोक में ही जीव आदि पाच द्रव्य निवास करते है।

यदि पुनर्लोककदे राविंद्रव्योपकृती मकलार्थ-गतिस्थिरयुपग्रही स्यातां तदापि लाका लाकविभागामिद्धिः कविद्धितमानयोर्धर्मास्तिकाययोः सर्वलोकाकाशे इवालोकाकाशेषि सर्वार्थगतिस्थित्युपग्रहोपकारित्वपसक्तेरतस्य लोकत्वापनाः। ततः सर्वगताभ्यामेव द्रव्याभ्यां सकलार्थगतिस्थित्यनुग्रहोपकारिभ्यां भवितव्यं तौ नो धर्माधर्भे।

फिर शकाकार के विचार श्रनुसार सम्पूर्ण अर्थों गित-उपग्रह और स्थित-उपग्रह यदि लोक के एक देश में वर्त रहे द्रव्यों करके उपकार प्राप्त किये जाते होते तो भी लोक और अलोक के विभाग को सिद्धि नहीं हो पाती क्यों कि लोक में कही वर्त रहे धर्मीस्तिकाय और श्रथमीस्तिकायों को जैसे अति-रिक्त म्यान या पम्पूर्ण लोकाकाश में अथवा वहा विद्यमान पदार्थों के गति-उपग्रह और स्थिति-उपग्रह का उपकारकपना स्वीकार किया जाता है उसी प्रकार लोकाकाश के किसी कौने में धरे हुए धर्म, अधर्म करके ग्रलोकाकाशमें भी सम्पूर्ण श्रथों के गति-उपग्रह और स्थित अनुग्रह के उपकारकपनका प्रसग आजा-या। और ऐसा होने में उस अलोकाकाश को भी लोकपन की श्रापत्ति आजायगी जो कि अलोक का लोकपना किसीको भी इब्द नहीं है, निम कारण लोक में सर्वत्र व्यापक होरहें ही धर्म, अधर्म, द्रव्यों को सम्पूर्ण अर्थों की गित और स्थित स्वस्प श्रनुग्रह करने में उपकारी होना चाहिये यानी-लोकमें सवगत होरही द्रव्यें ही सम्पूर्ण अर्थों की गित और स्थित के श्रनुग्रह करने में उपकारी होसकनी है। श्रव्यापक द्रव्ये उक्त कार्यको नहीं निभासकेगी वस वहीं लोक में सर्वगत होरही द्रव्ये हम स्याद्धाद-सिद्धान्तियों के यहां धर्म और श्रथमं इस नाम से प्रख्यात है।

श्रीम सूत्र का श्रवतरण यो समिभये कि कोई जिज्ञासा करता है कि परोक्ष होरहे अतीन्द्रिय धर्म श्रीर श्रधमंद्रव्य का श्रस्तित्व यदि उपकार के सम्बन्ध करके नियत किया जाता है तो उनके श्रव्यवहित उत्तर कहे गये अत्यन्त परोक्ष श्राकाश का श्रधिगम करने मे भला क्या उपाय है? जिसप्रकार का कि श्रवलम्बकर अतीन्द्रिय श्राकाशकी श्राष्ट्रिनिक पण्डितोको ज्ञाप्त होजाय श्राकाश तो सूक्ष्मातसूक्ष्म परमाणु से भी अत्यधिक श्रद्यन्त परोक्ष है ऐसी श्रीभलापा प्रवर्तने पर सूत्र-कार महाराज श्रिश्रम सूत्र को कहते हैं।

#### **त्राकाशस्यावगाहः ॥२**८॥

भवगाह करने वाले जीव, पुद्गलादि सम्पूर्ण द्रव्यों को भवकाश देना यह भाकाश का उपकार है। उपकार इत्यनुवर्तते । कः पुनरवगाह : श्रवगाहनमवगाहः स च न कमेस्थस्तस्यासि-इत्वान्तिगरवायोगात् । कि तर्हि ? कर्नुस्थ इत्याह । पूर्व सूत्र से उपकार इस शब्द की अनुवृत्ति कर ली जाती है तदनुसार अवगाह देना आकाश का उपकार है यह अयं घाटित होजाता है। यहाँ कोई पूछता है कि यह अवगाह मला क्या पदार्थ है ? इसका उत्तर यो है कि अवगाहन कियाको ही यहा अवगाह लिया गया है अव उपसर्गपूर्वक" गाह विलो- इने,, धातु से भावमे घत्र प्रत्यय कर अवगाह शब्द बना लियागया है और वह अवगाह यानी अनुप्रवेश तो कर्म में स्थित होरहा नहीं है क्यों कि कर्म में स्थित होरहे उस अवगाह की सिद्ध नहीं है अत: उस कर्मस्थ अवगाहको आकाश इव्यक्त ज्ञापक लिगपना नहीं वन सकता है। अर्थात्' जलं अवगाहते मत्स्य: मछली जल की अवगाह करा रही है, इस प्रकार "जीवादय. आकाश अवगाहन्ते, जीव आदिक पदार्थ आकाश को अवगाह रहे हैं ऐसा कर्त्ता होरहे जीव आदिकोमे अवगाह किया ठहर जाती है किन्तु कर्म होरहे आकाशमें किया नहीं ठहरती है, भलेही िश्चयनय अनुसार आकाश स्वय ठहर जार किन्तु मेद पक्ष की षट्कारकी अनुसार वह सिद्धान्त गौरा पड जाता है। जबतक आकाश ही सिद्ध नहीं है तो उस आकाश कर्म मे अवकाश किया तो सुतरां असिद्ध होगी। ऐसी दशा में वह अवगाह आवाश का जापक हेतु नहीं होसकता है फिर वह अवगाह कैसा माना जाय ? ऐसा आक्रोप होने पर प्रत्थकार उत्तर देते हैं कि कर्ताओं में ठहररहा अवगाह प्रसिद्ध है वह आकाश का जापक हेतु भी होसकता है इस बात को प्रन्थकार अगली वार्तिकद्वारा स्पष्ट कहते है।

### उपकारोवगाहः स्यात् सर्वेषामवगाहिनां । श्राकाशस्य सक्त्रनान्यस्येत्येतदनुमीयते ॥१॥

भ्रवगाह करने वाले जीव भ्रादि सम्पूर्ण द्रव्यों को एक ही वार में भ्रवगाह दे देना यह भ्राकाश का ही उपकार हो सकता है, भ्रन्य किसी द्रव्य का नहीं। यह उक्त सूत्र भ्रनुसार भ्रनुमान कर लिया जाता है। भ्रर्थात्-''सकृत्,, भ्रौर ''सर्वेषा,, पदों का उपस्कार कर हेतु कोटि में डालते हुये विज्ञपुरुष द्वारा भाकाश को जानने के लिये श्रनुमानप्रमाण बना लिया जाता है।

जीव।दयो सवगाहकास्तत्र प्रतीतिशिद्धत्वान्तिगमवगाह्यस्य कस्यचित् यत्तद्वगाद्यः सक्तत्सर्वार्थानां तदाकाशमिति कर्रस्थादवगाहादनुमीयते । गगनादन्यस्य तथामावानुपपत्तेः ।

जब कि जीन आदिक पदार्थ वहा आकाश मे अवगाह कर रहे समीचीन प्रतीतियों से सिद्ध हैं इस कारण किसी न किसी अवगाह करने योग्य द्रव्य के वे ज्ञापक लिंग होसकते हैं। एक ही बार में सम्पूर्ण पदार्थों का जोभी कोई वह अवगाह करने योग्य पदार्थ है वह आकाश है इस प्रकार कर्ता में स्थित होरहे अवगाहसे आकाशका अनुमान करिलया जाता है। आकाशके अतिरिक्त अन्य किसी प्रार्थ के तिसप्रकार युगपन् सम्पूर्ण अर्थों को अवगाह देना नहीं बन सकता है। अत. "जीवादय. आकाश अवगाहन्ते,, इस प्रतीति अनुमार यो अनुमान बना लिया जाता है कि सक्कत् सर्वपदार्थावगाहोपग्रहः (पक्ष) सर्वलोकालोकव्यापिद्रव्योपकृतः (साध्यदल) सकृत्सवंपदार्थावगाहान्यथानुप्रतः (हेतु) य. साध्यवान् न स हेतुवान यथा कूटस्थलोहो बज्यंवा (व्यतिरेकद्वष्टान्त)।

्यालोकतमसोरवगाहः सर्वेषामवगाहकानां जलादेर्मस्मादिवदिति चेका, तयोरप्यवगाहक-त्वादवगाद्यांतरसिद्धेः । यहाँ अत्यन्त परोक्ष आकाश को नहीं मान रहा कोई लौकिक पण्डित आक्षेप करता है कि दिन में आलोक और रात्रि में अन्धकार इन दोनों में सम्पूर्ण अवगाह करने वाले जीवादि पदार्थों का अवगाह हो जायगा जैसे कि किसी पात्रमें ठूंस कर भर दी गयी राख में, पुन जल क अवगाह हो जाता है या पानी, ऊंटनी के दूध, आदि में जिस प्रकार वूरा , मधु आदि का अवगाह हो जाता है। अन्यकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि वे आलोक और अन्धकारभी कही न कहीं अवगाह करने वाले पदार्थ हैं यदि जीव आदिकों का आलोक और अन्धकारमें अवकाश प्राप्त करना माना जायगा लो पुन: उन आलोक और अन्धकारके विये भी अवगाह करने योग्य किसी अन्य अधिकरणकों सिद्धि माननी पड़ेगी इससे यही अच्छा है कि प्रथम से ही सवका अवगाह्य पदार्थ एक मान लिया जाय।

भावार्थ—मन्द ग्रन्धकार मे गाढ अन्धकार प्रविष्ट होजाता है और गाढ अन्धकार मे ग्रित निविड ग्रन्थकार समा जाता है इसीप्रकार दोपक के प्रकाश में दूसरे, तीसरे. ग्रादि दीपकों के प्रकाश प्रविष्ट होजाते हैं सूर्य के तेजस्वी ग्रालोक में भी विजली या टौर्च का प्रकाश प्रविष्ट होही जाता है खिडकी खोलते ही ग्रालोक भी पोल रूप घरोमें ग्रुस ग्राता है यो ग्रालोक या ग्रन्थकार भी कही न कही ग्रवगाह पाने के लिये लालायित रहते हैं ग्रतः परिशेष में जाकर सब का ग्रवगाह करने योग्य ग्राकाश ही ठहरता है यद्यपि भस्म में जल, पानीमें बूरा, काठ में कील, चर्म में तेल, रोटी में घी इत्यादि अधार ग्राधार ग्राध्य माव लोक-प्रसिद्ध है। व्यवहार नय से ये सब सत्य भी है किन्तु सूक्ष्म हिष्ट से विचारने पर यही निर्णीत होगा कि भीतमें बैठा हुगा ग्राकाश ही कील को स्थान देरहा है। भस्म स्वयं ग्राकाश में है, भस्म में ग्राकाश ग्रोत प्रोत ठस रहा है वह ग्राकाश ही जल को ग्रवकाश दे देता है ग्रतः ''ग्राकाश शस्यावगाह',, इसका ग्रर्थ ''ग्रवगाह देना ग्राकाश का ही उपकार है'' यो कर दिया जाय तो ग्रनुचित नहीं है।

नन्वेश्माकाशस्याप्यवगाहकत्वाद्-यद्वगाहां कल्प्यतां तस्याप्यवगाहकत्वे अपरम-वगाह्यमिन्यनवस्था स्यादिति चेका, आकाशस्यानंतस्यामृतेन्य व्यापिनः स्वावगाहित्विमिद्धेर-वगाद्यांतरासंभवात् । न चैवमालोकतमसाः सर्वार्थानां वा स्वावगाहित्वप्रसक्तिरस्वगतत्वात् । न च किचिदसर्वगतं स्वावगाहि दृष्ट, मत्स्यादेर्जलाद्यवगाहित्वदर्शनात् ।

यहा कोई शका उठाता है कि इस प्रकार तो जीब ग्रादि के समान ग्राकाश भी ग्रवगाहक है ग्रतः ग्राकाश को ग्रवगाह देने के योग्य किसी ग्रन्य पदार्थ की कल्पना कर ली जाय ग्रौर उस दूसरे ग्रवगाह्य का भी ग्रवगाहकपना मानते सन्ते नीसरे, चौथे, ग्रादि ग्रवगाह्य पदार्थों की कल्पना करते करते यो ग्रनवस्था होजायगी। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि ग्राकाश पदार्थ सब से बडा ग्रनन्तानन्त-प्रदेशी है. ग्रमूत है, व्यापक है। इस कारण दूसरों को ग्रवगाह देनेवाला होते हुगे ग्राकाश में स्वयं को भी ग्रवगाह देनापन सिद्ध है। इस कारण उस ग्राकाश के लिये स्वातिरिक्त ग्रन्य ग्रवगाह्य पदार्थ का ग्रसम्भव है। किन्तु इम प्रकार ग्रालोक ग्रौर ग्रन्थकार को तो सम्पूर्ण ग्रथों का ग्रीर ग्रपना भी ग्रवगाहीपना प्रसंगप्राप्त नहीं होता है। कारणिक वे ग्रसवगत द्रव्य ग्रपना ग्रीर सम्पूर्ण द्रव्यों का ग्रवगाह्य नहीं होसकता है। कोई भी ग्रव्यापक पदार्थ स्वयं ग्रपना ग्रपने में ग्रवंगाह्य करने वाला नहीं देला गया है। मछली, सुई ग्रादि का जल, पत्ता ग्रादि में ग्रवगाहकपना देला जाता है। मले ही क्व ग्रादिको मह्मती ग्रादि का ग्रवगाह्य कह दिया जाय या निश्चयनय ग्रन्सार सम्पूर्ण पदार्थों पदार्थों का

का अपने अपने मे अवगाह होना मान लिया जाय फिर भी व्यवहार नय और निश्चयनय तथा प्रमारा हिट से एक आकाश पदार्च ही स्व और अन्य सम्पूर्ण पदार्थों का अवगाह्य प्रतीत होरहा है।

सर्वार्थानां चिणिकप्रमाणुन्वमावस्वात् अवगाद्यावगाहकभावाभाव इति चेक्न, स्थूलिध-रमाधारणार्थप्रतीतेः न चेयं भ्रांतिर्वाधकाभावात् एकस्यानेकदेशकालच्यापिनोर्थस्यामः वे सर्व-शून्यतापत्तेः। भावे पुनरवगाद्यावगाहकभाविरोध एवाधाराधेयभावादिवत्

म्राधार प्राधेय भाव हिस्य हिंसक भाव, म्रादि को नहीं मानने वाले बौद्ध कहरहे हैं, कि सम्पूर्ण पदार्थ क्षाणिक है प्रीर परमासु स्वरूप है, ग्रत ग्रवगाह्य ग्रवगाहक भाव का ग्रभाव है। म्रायात्-कालान्तर-स्थायी पदार्थ यदि होते तवनो पहिले से वर्त रहे म्राधार के ऊपर कोई म्राधेय ठहर जाता, उसी प्रकार लम्बे, चौडे, स्थूल या व्यापक पदार्थ पर उससे कुछ छोटा पदार्थ अवगाह कर लेता है, किन्तु जब परमाणु स्वरूप ही छोटे छोटे पदार्थ हैं। ग्रीर वे भी एक क्षगा जं वित रह कर दूसरे क्षगा मे मर जाते है, ऐसी दशा मे कोई किसी का प्राधार या कोई किसी का श्राधेय नही होसकता है। मर रशामनुष्य मर रहे घोडे पर नहीं चढ सकता है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि प्रामाणिक पुरुषों को स्थूल और स्थिर तथा साधारण श्रर्थों की प्रतीति होरही है। तुम्हारे मन्तव्य प्रन्-सार सूक्ष्म, ग्राम्थर श्रोर विशेष स्वरूप हो ग्रर्थ की स्वप्न मे भी प्रतीति नहीं होती है। यह प्रतीति भान्तिज्ञान रूप नही है, क्योंकि इस समीचीन प्रतीति का कोई वाधक नहीं है। यदि ग्रनेक देश ग्रीर **ग्रनेक कालो मे व्याप रहे स्थूल ग्री**र कालान्तर-स्थायो एक ग्रन्वित पदार्थ का ग्रभाव माना जायगा तो सम्पूर्ण पदार्थों के शून्य होजाने की आपत्ति आवेगी। यानी अनेक देशव्यापी पदार्थों का नहीं मानने पर हिंडि गोचर सम्पूर्ण स्यूल पदार्थों का स्रभाव तो हो ही जायगा, हा सूक्ष्म पदार्थ रह जायगे किन्तू उन सुक्ष्मो वो यदि स्रनेव-काल-व्यापी नहीं मानकर क्षित्यक स्वीकार किया जायगा तो उत्तर क्षिण्में समूलजूल विनाश जाने पर पुन विना उपादान के किसी की भी उत्पत्ति नहीं होने पायगी ग्रीर पहिल भी तो उपादानके विना सूक्ष्मपदार्थ नही उपज सकेगा यो बौद्धोंके विचार अनुसारहा शून्यवाद छा ज यसा हा यदि अनेक देश या अनेक कालोमे व्याप रहे पदार्थीका सद्भाव मानोगे तब ता फिर अवगाह्य अव\_ गाहक भाव का विरोध ही नही है। जैसे कि ग्राधार-ग्राधेय भाव, कार्य-कारण भाव, वाध्य-वाधक भाव, स्रादिका कोई विरोध नही है।

प्रधात्—मीमासक, नैयायिक, वैशेषिक, जैन ये विद्वान तो ग्राधार ग्राधेय भाव, काय कार ए। भाव, ग्रादिकको निर्विवाद स्वीकार करते ही है किन्तु बौद्धोको भी ग्राधार ग्राधेय, भाव मानना ग्रावस्यक पड जाता है। क्षाणिकत्व, सत्व ग्रादि धमं पदार्थ में ठहरते है, पक्ष म हेतु रहता है। बौद्ध उत्पाद
को कारणसहित स्वीकार करते हैं, भले ही वे विनाश को निर्हेतुक माने, ग्रत. उत्पाद्ध ग्रीर उत्पादक
पदार्थों का कार्य-कारण भाव ग्रभीष्ट हुग्ना तथा क्षाणिकत्व का ज्ञान कालान्तर—स्थायीपन के समारोप
का वाधक माना गया है। सौत्रान्तिको के द्वैतवाद पर विज्ञानाद्वैतवादी योगाचार वाधा उठाते है,
यो "वाध्य वाधक भाव" क्लृप्त होजाता है। साध्य ग्रीर हेतु में ज्ञाप्यज्ञापक भाव तो सभी दार्शनिको
को स्वीकृत है, इसी प्रकार "ग्रवगाह्य ग्रवगाहक भाव" सुप्रसिद्ध है।

शीतवातातपादीनामिकदेशकालतया प्रतीतेः स्वावगाद्यावगाहकमार्वासद्धः । पर स्परमनगाहाज्यपानी मिस्रदेशत्वप्रसंगाम्लोष्ठद्वयवत् । ततो यथाप्रतीति-नियतानामवगाहकानां

388

#### प्रतिनियतमवगाह्यं सिद्धं तथा सकृत्मवीवग हिनाम गाह्यमाकाशमनुमन्तच्यम् ।

जाडे की ऋतु मे वायु चलते समय घाममे बैठ जाते हैं। उन ग्रवसर पर शीतता, वायु, घाम, धृल, ग्रादि पदार्थों की उसी प्रभिन्न देश ग्रीर उसी श्रिभिन्न काल मे वृत्ति बन करके प्रतीति होरही है, इस कारण ग्रपने मे ही ग्रवगाह्यपन ग्रीर स्वयं मे ही ग्रवगाहकपन की सिद्धि होजाती है। यदि शैत्य वायु, घाम, ग्रादिक का परस्पर मे एक दूसरे को प्रवगाह देना बन रहा नहीं माना जायगा तब तो उन शीत ग्रादि के न्यारे न्यारे देशों में वृत्ति होने का प्रसग ग्रावेगा जैमे कि दोनों डेल परस्पर में ग्रवगाह नहीं देते हुये ग्रपने ग्रपने न्यारे न्यारे देशों में वर्त रहे हैं। तिस कारण सिद्ध होता है, कि समीचीन प्रतीति का उल्लंघन नहीं कर जिस प्रकार प्रतिनियत होरहे विशेष विशेष श्रवगाहकों के प्रतिनियत होरहे श्रवगाह्य पदार्थ सिद्ध है। उसी प्रकार युगपत् सम्पूर्ण ग्रवगाह करने वाले जीव ग्रादि पदार्थों भावगाह करने वाले जीव ग्रादि पदार्थों भावगाह करने योग्य ग्राकाश द्रव्य है। यह युक्तिपूर्वक मान लेना चाहिये।

पंचम-प्रध्याय

अर्थात्—मत्स्य का अवगाद्य जल है, भीत मे कील बुस जाती है, अ घेरे मे मनुष्य छिप जाता है। इत्यादिक रूपमे विशेष २ मछली आदि अवगाहको के विशेष जल आदि अवगाह्य पदार्थ तो प्रसिद्ध ही हैं, इसी प्रकार एक ही बार में सम्पूर्ण अर्थों का अवगाह करने योग्य आकाश पदार्थ स्वीकार कर-लेना चाहिये।

सूत्रकार महाराज के प्रति किसी का प्रश्न है कि आकाश का उपकार आपने अवगाह देना कहा सो परिज्ञान कर लिया अब यह बताओं कि आदि स्त्रमें उस आकाश ने अनन्तर कहे गये पुद्गलों का उपकार क्या है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्र को कहते हैं।

# शरीर वाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम् ॥१६॥

श्रौदारिक श्रादि शरीर, वचन, मन. प्राण, अपान ये पुद्गलों के उपकार है। अर्थात्—जीवों के उपयोग में श्रारहे पाँचों शरीर तो श्राहार श्रादि वर्गणाश्रों से बन रहे सन्ते पुद्गलरूप उपादान कारणों के उपादेय हैं, वचन भी पुद्गलों के बनाये हुये हैं। हृदय में श्राठ पाखुरी बाले कमल समान बन रहा द्रव्य मन भी मनोवगणा नामक पुद्गलों से निर्मित है। उदर कोठे में बाहर निकल रही वायु उच्छवास नामक प्राण श्रीर बाहर की भीतर खीची जा रही वायु निःश्वास स्वरूप श्रपान भी पुद्गलों से सम्पादित है। श्रतः ससारी जीवों के प्रा इन शरीर श्रादिकों का सम्पादन कर देना पुद्गलों का उपकार है,स्पर्शन श्रादि इन्द्रियाँ श्रीर वहिर्भूत भोग्य,उपभोग्य विषय भी पुद्गलोंके उपकार (कार्य) है।

डपकार इत्यनुवर्तनीय, तत्र शारीरमीदारिकादि व्याख्यातं । वाक् द्विधा-द्रव्याक् माववाक च । तत्रेह द्रव्यवाक् पौद्गलिकी गृश्चते । मनोपि द्विविध, द्रव्यभाव्यविकल्पात् । तत्रेह द्रव्यमनः पौद्गलिक ग्राश्चं, प्राशापानी श्वासोच्छ्वासी । त एतं पुद्गलानां श्ररीरवर्गणादी-नामनीन्द्रयासाञ्चयकारः कार्यमनुमापकिषत्यावेदयति ।

सत्रहवें सूत्र से " उपकार " यह पद यहा अनुवृत्ति कर लेने योग्य है। उन सूत्रोक्त शरीर आदिकों मे उत्तरवर्ती वाक् आदिको का अधिष्ठान होरहा आदि मे कहागया शरीर तो यहां श्रीदा-रिक आदि लेना चाहिये श्रीदारिक, वैक्रियिक, आदि शरीरोका हम व्याख्यान कर चुके हैं। पौर्शिक माहार वर्गणा से भोदारिक, वैक्रियिक, भीर माहारक, शरीर बन जाते हैं। तेजोवर्गणा से तैजस भीर कामंणवर्गणा से कमं शरीर बने हुए हैं। वचन दो प्रकार का है, एक द्रव्य-वचन दूसरा भाववचन तिनमे भाव वचन मात्मा का प्रयत्न विशेष है। अतः यहा पौद्गलिक पदार्थों में उन दो वाणिश्रो में से पुद्गलसे उपादेय होरहे द्रव्य वचन काहो ग्रहण किया जाता है, भाषावर्गणा ही तो वचन रूप परिणम जाती है। मन भी द्रव्य भीर भाव इन मेदो से दो प्रकार का है, उन दो मे यहाँ पुद्गल-निर्मित द्रव्य मन का ग्रहण करना वाहिये। गुण दोष विचार मादि स्वरूप भाव मन तो ग्रात्मा की पर्याय है, भ्रतः यहाँ पुद्गल-निर्मित पदार्थों मे भावमन का ग्रहण नही है।

मर्थात्-मगले सूत्र मे पुद्गल के निमित्तसे जीव के होने वाले भाव कहे जायंगे वहां भाव वाक या भाव मनका उपसख्यान किया जा सकता है। क्यों कि भाव वाक तो वचनो को बनाने वाला भ्रात्मा का विशेष विशेष शरीर स्थानो मे ज्ञान पूर्वक प्रयत्न विशेष करना है इसमे पौद्गलिक भ्रागी-पाग प्रकृति और देशघाति प्रकृतियो का उदय निमित्त रूप से अपेक्षणीय है। तथा छद्मस्थो के पाये जारहे लब्धि श्रीर उपयोग स्वरूप मनमे भी पौद्गलिक देशधाति प्रकृतियोका उदय या अवलम्बन भूत पदगलकी भ्रपेक्षा है,भाव वाक् या भावमनमे पूद्गल उपादान कारण नही है इसी कारण श्रीविद्यानन्द ब्राचार्य ने राजवात्तिक भौर सर्वार्थसिद्धि की नययोजनासे निराला निर्माय कराया है। पूर्गल को भाव वाक या भावमन का उपादान कारण तो वे भी नहीं मानते हैं प्राण, ग्रपान तो स्वाम, उच्छवास रूप हैं। जो कि ब्राहार वर्गसा से बन जाते हैं " ब्राहारवग्गसादो तिण्मि सरीरास्मि होति उस्सासो। शास्सासो विय तेजो वग्गराखधाद तेजग ॥ भासमरा वग्गरादो कमेरा भासामरां च कम्मादो अट्टविय-कम्मदब्ब होदित्ति जिरोहि शिदिह " (जीवकाण्ड गोम्मटसार)। वे सब दार्शनिको के यहा प्रसिद्ध होरहे ये शरीर, वचन, मन, प्राण, ग्रीर ग्रपान तो शरीर ग्रादि के उपयोगी होरही ग्रतीन्द्रिय ग्राहार वर्गणा म्रादिको के उपकार स्वरूप कार्य है। जो कि कार्य-लिंग होरहे सन्ते म्रतीन्द्रिय वर्गणाम्रो का श्चनुमान करा देते है। जैसे कि श्राग्न का कार्य होरहा धूम श्रोटमे धरी हुई ग्रागका ज्ञापक लिग होकर अनुमान ज्ञान करा देता है। अर्थात्-इश्यमान शरीर आदि कार्यों मे कारण होरही अतीन्द्रिय वर्ग-शामो का ग्रन्मान कर लियाजाता है, इसी बात का ग्रन्थकार श्री विद्यानन्द स्वामी ग्रग्रिम वार्त्तिक द्वारा आवेदन करे देते हैं।

#### शरीरवर्गणादीनां पुद्गलानां स संमतः। शरीरादय इत्येतैस्तवामनुमितिर्भवेत्॥ १॥

ये शरीर, वचन, म्रादिक तो शरीरोपयोगी सूक्ष्म म्राहार वर्गगा भ्रादिक पुद्गलो के वह उपकार हैं यो ग्रच्छे प्रकार मान लिया गया है, इस कारण इन उपकार यानी कार्यों करके उन कारण भूत पौद्गलिक वर्गणाम्रो का म्रनुमान ज्ञान होजावेगा जैसे कि गत्युपग्रह से धमं का, स्थित्युग्रह से मधमं द्रव्य का भौर अवगाहक जीवादिकों के सकृत् अवगाह से अवगाह्य आकाश का धनुमान किया जा चुका है।

मंति शरीरवाङ्मनोवर्गणाः प्रायापानारंभकाश्च स्रच्माः पुद्गलाः शरीरादिकार्या-न्यथानुपपत्तेः न प्रधानं कारण शरीर दीनां मृतिमस्वाभावादान्मन्त् । न समृतिमतः परिणामः कार्णं दृष्टं । जगत् में शरीरोपयोगी आहार वर्गणा, तेजोवर्गणा, कार्मणवर्गणायें स्रोर वचनोपयोगी माषा वर्गणायें तथा मन को बनाने वार्ला मनोवर्गणाये एवं प्राण और स्रपान को बना रही साहार वगणाये वे सूक्ष्म पुद्गल विद्यमान हैं (प्रतिज्ञा) क्यों कि शरीर, वचन, स्रादि कार्य सन्यथा यानी सूक्ष्म पुद्गलों के विना बन नहीं किते हैं (हेतु)। इस स्रनुमान में पड़ा हुआ हेतु सपने साध्य को साध देता है। शरीर, वचन आदिको का कारण वह साख्यों के यहां मानी गयो प्रकृति तो नहीं हैं (प्रतिज्ञा) क्यों कि सत्वगुण, रजोगुण तमोगुणों की माम्य-स्रवस्था स्वरूप स्रतीन्द्रिय स्रव्यक प्रकृति को मूर्तिसहित पन का स्रभाव हैं (हेतु) श्रात्मा के समान (इष्टान्त)। नहीं मूर्तिमान् यानी स्रमूर्त पदार्थ का परिणाम भला मूर्तिमान् पदार्थों का कारण होरहा नहीं देखा गया है। स्रमूर्त आत्मा जैसे शरीर स्रादि मूर्त कार्यों का उपादान कारण नहीं है. उसी प्रकार स्रमूर्ति प्रधान के परिणाम शरीर स्रादिक नहीं होसकते हैं।

पृथिव्यादिपरमाणवः कारणिमिति केचित्, तेषां सर्वेष्यि शिषेण पृथिव्यादिपरमाणवः शरीराद्यारंभकाः स्युः प्रतिनियतस्वभावा वा १ न तावदादिविकल्पोऽनिष्टप्रसंगात् । द्वितीय-कल्पनायां तु शरीरादिवर्गणा एव नामांतरेणोक्ता भवेषुरिति सिद्धोऽस्मत्सिद्धान्तः ।

वैशेषिक कहते हैं कि पृथिवी, जल, आदि के परमाणुये ही शरीर आदिको के कारण हैं। अर्थात्—मनुष्य, तियँच, सर्प, कीट, वृक्ष, श्रादि के शरीर तो पृथिवी परमाणुओं से बन जाते हैं, और वरुण लोक में रहने वाले जीवों के शरीर जल परमाणुओं से निष्पन्न हाजाते हैं। सूर्य लोक आदि में पाये जारहे तेजस शरीर तो तेज परमाणुओं से उपजते हैं, पिशाच आदिकों के वायवीय शरीर वायु परमाणुओं करके किये जाते हैं शब्द का समवायी कारण आकाश है, मनोद्रव्य किसी से भी नहीं उत्पन्न होरहे नित्य है। प्राण और अपान नामके विषय तो वायु परमाणुओं से उपज जाते हैं। इस प्रकार कोई पण्डित कह रहे हैं। इस पर ग्रन्थकार पूछते हैं कि उन वैशेषिकों के यहा क्या सभो पृथिवी आदि परमाणुये विशेषता-रहित होकरके शरीर आदि को बनाने वाली होगी ? अथवा क्या प्रतिनियत स्वभावो वाली परमाणुये इन शरीर आदिको बनावेगी ? बताओं, पहिला विकल्प तो ठीक नहीं पड़ेगा क्योंकि वशेषिकों के यहा अनिष्ट का प्रसंग होजायगा।

प्रथात्—वैशेषिक यदि चाहे जिस जाति की परमाणुश्रो से चाहे जिस कार्य का बन जाना मान लेगे तब तो जलीय परमाणुश्रो से तंजस शरीर या पाथिव परमाणुश्रो से वायवीय शरीर बन जायगा और ऐसी दशा मे पृथिवी, जल, तेज, वायु, परमाणुश्रो की चार जातियों का कारण रूप से समर्थन करना विरुद्ध पडेमा, एक ही पुद्गल तत्व मान कर कार्य-निर्वाह होसकता है। हा दूसरी कल्पना करने पर तो वैशेषिको द्वारा दूसरे दूसरे नामों करके वे हमारी प्रभीष्ट होरही शरीर ग्रादि वर्गणायेही कह दी गयी हुई समभी जायगी, इस प्रकार हम जैनो का सिद्धान्त ही प्रसिद्ध हुआ। मलं विस्तिरेण।

सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराज के प्रति किसीका प्रश्न है कि क्या इतना ही पुद्गलों करके किया गया उपकार हैं ? प्रथवा क्या प्रन्य भी पुद्गलों करके जीवो लिये उपयोगी उपकार किया जाता है ? ऐसी जिक्स होने पर सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराज ग्रगले सूत्र को कहते हैं।

# मुखदुःखजीवितमरणोपप्रहाश्च ॥२०॥

प्रीति या प्रसन्नता स्वरूप ऐन्द्रियिक सुख, संक्लेश या परिताप स्वरूप दु:ख, प्राग् अपान स्व-रूप क्रियाविशेष का विच्छेद नहीं तीना-स्वरूप जीवित, श्रीर प्राशा ग्रपान क्रियाश्रो का उच्छेद स्वरूप मरगा ये अनुग्रह भी जीव के पुद्गल करके किये गये उपकार हैं। उपग्रह शब्द के प्रकरगाप्राप्त होने पर भी पुन: भूत्रकार करके कहा गया उपग्रह गब्द तो पुद्गल का पुद्गल के ऊपर उपकार करना घ्वनित करता है। च शब्द करके ग्रन्य भी पूद्गल--निष्ठ निमित्त कारए। निरूपित कार्यता वाले हास्य, रित वेद. उच्चाचरण, नीचाचरण,भोग, उपभोग, भ्रादिका समुच्चय होजाता है । ग्रर्थात् विस्मृति करादेना, श्रजान भाव रखना, ग्रादि भी पूद्गल--जन्य उपकार हैं। यदि घोर ग्रपमान या इच्ट वियोग-जन्य दुख श्रादि का स्मरण बना रहे तो ये मोही मनुष्य विना मृत्युकालके बीच मे ही श्रपमृत्यु को प्राप्त होजाय, ऐसी भवस्था मे विस्मृति मैया उसकी रक्षा कर लेती है, तत्वज्ञान के अनुपयोगी दूरूह, कथाय-वर्द्धक क्रोयोका, भ्रज्ञान वना रहना ही विशेष लाभप्रद नहीं तो रही पदार्थीके ज्ञान उन म्रावश्यक भेदविज्ञानो के स्थानों को प्रथम से ही उसी प्रकार घेर तेंगे जैसे कि घरमे व्यर्थका कूडा, कचडा, ग्रनावश्यक पडा हुम्रा स्वास्थ्य को विनाश रहा सन्ता पुन: म्रावश्यक पदार्थों को स्थान नही देने देता है, मानसिक या शारीरिक कार्य करने वाला के निकट स्थान मे सोरहा या श्रालस्य मे बैठाहुन्ना मनुष्य उनके कार्यों मे विघ्न डालता रहता है, व्यर्थके सकल्प. विकला, या प्रनावदक ज्ञान तो इसमे भो कही श्रत्यधिक भारी क्षति को करते रहते हैं। इन ठल्या ज्ञान या ग्रर्थसकल्पो से पर-जन्म ही नही बिगड रहा है साथ मे प्रतिक्षा शारीरिक, मानसिक, प्राथिक क्षतियां भी ग्रारिमित उठाई जा रही है, ग्रत मरण के समान ये भी पूद्गलकृत उपकार सम्भव जाते है।

#### पुद्गसानामुगकार इत्यभिसंबंधः केषां पुनः पुद्गलाना ममे कार्यभित्यार ?

पूर्व सूत्रोसे पुद्गलाना, ग्रीर 'उपकार, इन दो पदोकी अनुवृत्ति कर सूत्रके पहिली ग्रीर पिछली ग्रीर सम्बन्ध करलेना। तब ग्रर्थ इस प्रकार होजायगा कि पुद्गलोके यो मुख, दुख, जीवित ग्रीर भर ग ये ग्रनुग्रह भी उपकार है। काई जिज्ञासु यह पूछ ।। है कि किन किन पुद्गलो के फिर ये मुख ग्रादिक कार्य है ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर ग्रन्थकार इस ग्रगली वार्तिक को कहते हैं।

### सुखाद्युपप्रहाश्चोपकारो जीवविपाकिनाम् । सातवेद्यादिकर्मात्मपुर्गलानामितोनुमा॥१॥

जीव मे विपास को करने वाली सातावेदनीय, असातावेदनीय ग्रादि कर्मस्वरूप पुद्गलो का उपकार जीव के लिये सुख ग्रादि अनुग्रह करना है, इन सुख ग्रादि उपग्रहों से उन कारणभून भ्रतीन्द्रिय पुद्गलों का ग्रनुमान कर लिया जाता है। भ्रथात्-जाव के सुख ग्रादि होना पुद्गल को निमित्त पाकर हुये ग्रनुग्रह है, मरणा भी एक भ्रनुग्रह है धार्मिक दृष्टिसे वैराग्य को प्राप्त होरहे पुरुष को समाधिमरण प्रिय है व्याधि, पीडा, शोक, भ्रादि से भ्रात्त होरहे पुरुष को मरणा प्यारा लगता है भीर न भी प्यारा लगे तो हमें क्या। पुद्गलोंसे जो प्रिय या भ्रप्तिय काय बनाये जाते हैं उन नैमित्तिकोका यहां निरूपण करदिया गया है नैतिक दृष्टि ग्रनुसार भनेक मनुष्य यो कहदेते हैं कि यदि मनुष्य या तिर्यच मरे नहीं तो सौ, दो सौ' वर्ष मे स्थान या खाद्य की प्राप्ति ग्रशक्य होजाय मरना तो नवीनताका एक पूव रूप है हरणादि। यो मरण स्वरूप उपकारकी विवेदना करंलीजाय।

सुनं तन्त्रेसद्वेशस्य कर्मणः कार्यः, दुःसमसद्वेशस्य, जीवितमागुपः, मरग्रमसद्वेशस्यं स्वित्यायुः वये स्वित तदुद्वात्परमद्दाः बात्मना तस्यानुमवातः । ततः सात्रवेशादिकर्मातमाः कृद्गलाः सुनाश्च प्रश्लेभ्योऽनुमीयंते । अत्रोपप्रदयन सद्वेशादिकर्मवां सुन्नाश्च त्यापरिणामातः अतः एव जीविन-पाकित्वं सद्वे वेशादिकर्मणां जीवे तदिपाकोपल्क्षेः ।

पुर्गल कृत उपकारों में वह मुख तो सातावेदनीय कर्म का कार्य है स्रसाता वेदनीय कर्मका कार्य दुःख है, श्रायुष्ट्य कर्मका कार्य जीवित रहना है. श्रसाता वेदनीयका ही कार्य मरण है क्योंकि भुज्य-मीन श्रायु कर्म के निषेकों का क्षय होने के स्रवसर पर विशिष्ट जानि के उस संसातावेदनीय कर्म का उदय ही जानेंसे परम दुःखंस्वरूप करके उस मृत्युका भनुभव होता है तिस कारण सिद्ध हुमांकि सातावेदनीय ग्रादि कर्मस्वरूप होरहे पुद्गल तो जीव के इन सुखादि धनुग्रही करके स्नुमान कर सिये जाते हैं। इस सूत्र में उपग्रह शब्द की अनुश्रुति या साक्ष्यण होसकता था फिर भो सूत्रकार ने यहाँ उपग्रह शब्द कहा है उसका प्रयोजन यह प्रतिपत्ति करा देना है कि जीवके सुखादि को उत्पत्ति करने में सातावेदनीय ग्रादि कर्म केवल निमित्त होकरके अनुग्राहक हैं शरीर ग्रादि के उपादान कारण जैसे पुद्गल हैं, उस प्रकार सुखादि के उपादान कारण पुद्गल नहीं हैं सुखादि परिणामों का उपादान कारण जीव है क्योंकि उस जीवकी ही तिस प्रकार सुख श्रादि रूप करके परिणानि होती है इसी ही कारण सातावेदनीय ग्रादि कर्मों को जीव--विपाकी प्रकृति कहा गया है "ग्रहत्तरि ग्रवसेमा जीवविवाई मुंगोयव्वा" क्योंकि जीव मे उन सातावेदनीय ग्रादि कर्मों का विपाक होरहा देखा जाता है।

नन्वायुः भवविषािक श्रूयते तत्कथ जीविषािक स्यात् १भवस्य जीविषित्यामत्व-विवचायां तथा विधानाददाषः । तस्य कर्याचदजीवपरिकामविशेषत्वे वा जीवपरिकामात्राद्भे-द्विवचायामायुमविषािक प्राक्तमिति न विरोधः ।

यहा किसीका प्रश्न है कि शास्त्रोमे ब्रायुष्य कर्मको भवविषाकी सुना जारहा है "ब्राऊिए। भव विवाई सेतितवाई य ब्राएपूर्वी मो ,, चारो ब्रायुब्रो का देव मनुष्य निर्मंत्र, नरक इन भवो मे विषाक होता है तो फिर श्रापने ग्रायु को जीव-विषाकी प्रकृति किस प्रकार कह दियाहै नहीं कहना चाहिये या, इसका उत्तर ग्रन्थकार यो देते हैं कि चारगितयों में ग्रनेक भव ग्रहण करना जीवोका ही विभाव परि-एगाम है, ग्रतः भव को जीव का परिणाम होनेकी विवक्षा होने पर तिम प्रकार भेद गणना कर देने से कोई दोष नहीं ग्राता है, ग्रर्थात्-जीव-विषाकी प्रकृतियों में ही भव-विषाकी ग्रायुष्य प्रकृति गिनली जाती है। ऐसी दशा में जीवविषाकी, पुद्गलविषाकी, क्षेत्र-विषाकी यो सम्पूर्ण कर्मों के तीन ही भेद या क्षेत्र विषाकी ग्रानुपुर्व्य को भी जीव-विषाकीमे गिनलेने पर जीव-विषाकी ग्रीर पुद्गलविषाकी यो कर्मों के दो ही प्रकार कहिये जाते हैं। हाँ यदि उस भव को कथित्र ग्रजीव की पर्याय-विशेष माना जायगा तब तो जीव के यावत् परिणामों से भेद को विवक्षा करने पर श्रायु को शास्त्रों में धक्के ढंग करके भवविषाकी कहा जा चुका है। इस प्रकार ग्रायु को जीविष्याकी या मवविषाकी कह देने से कोई पूर्वापर विरोध नहीं ग्राता है " ग्रापतानपितसिद्धः"।

नन्वामरणादिपुद्गज्ञानां सुखाद्युष्प्रहे दृत्तिदर्शनात्तेषां सुखाद्युष्प्रह उपकारोस्त्व-ति चेक्न, तेषामननुमेयश्वात् नियमाभावाच्च कम्यचिकदाचित्तसुखापग्रहे वर्तमानस्यापि वंधना-देरपरस्य दुःखाद्युपग्रहेषि दृत्यविराधाक नियमः ।सद्वेद्यादिकर्माणः सुखाद्युपग्रहे प्रतिनियतस्व-भावानयेवान्यवा तत्संभावनानुपपत्तेरिति तेभ्यस्तदनुमानम् ।

पुन: किसीका प्रश्न है कि केवल अतीन्द्रिय कर्मोंको ही सुख आदिका अनुग्राहक क्यो मानाजाता है जब कि आभरण (भूषण) वस्त्र, गृह, रसायन, घडी, चश्मा, वाहन, वायुयान, मोटरकार, रेलगाडी, श्रस्त्र, शस्त्र, विष, विद्युत् ग्रादि पुद्गलो की भी जीव के लिये कुल ग्रादि अनुग्रह करने मे प्रवृत्ति होरही देखी जा रही है ग्रत उन भूषण आदिको का भी सुल आदि अनुग्रह करने मे उपकार होजाओ। ग्रन्थ-कार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि वे भूषण, विष, आदि तो अनुमान कर लेने योग्य नहीं है बालक, बालिकाओ, तक को भूषण ग्रादिका सुख आदि के अनुग्राहकपने करके प्रत्यक्ष होरहा है, शास्त्र मे अनुमान करने योग्य या आगमगम्य पदार्थों का परिज्ञान कराया जाता है श्रत इन्द्रियग्राह्म पौद्लिक कार्य पदार्थों करके अनुमान कर लेने योग्य अतीन्द्रिय सूक्ष्म कारण—आत्मक पुद्गलों के निरूपण श्रवसर में प्रत्यक्षसिद्ध पुद्गलों के कहने का प्रकरण नहीं है।

दूसरी बात यह है कि आभरण श्राद करके सुख श्राद होने का कोई अन्वयव्यतिरेक पूर्वंक नियम नहीं है किसी किसीको कभी कभी सुख अनुप्रह करनेमें वर्त्तरहें भी बन्धन श्रादिकी दूसरोंके सुख आदि अनुप्रहमें भी प्रश्नित होनेका कोई विरोध नहीं है। यानी "पित्तलाभरणवित्तलाभतस्तुष्टिमावहित पामरी नरी। निहं स्वर्णमिणिभूषित पुनर्भारमावहित सानपाञ्जना"। गहने, कपडे,, सुख के उत्पादक होतो हैं। गित्तर या डाके के प्रकरण पर दुल के उत्पादक होजाते हैं, बैल गाडियों से उतनी दुघटनाये नहीं होती हैं जितनी कि मोटरकार रेलगाडी श्रादि से होती हैं। घी या तेल के दोपक से श्राखों को लाभ ही है, बिजलीके उजालेसे आखोंको विशेष क्षति होती हैं, श्रत. आभरण श्रादि का मुखादि अनुग्रह करने में नियम नहीं है। हा सातावेदनीय श्रादि कर्म तो सुख, दु.ख श्रादि अनुग्रह करने में प्रति नियत स्वभाववाले ही है अन्यथा यानी अतीन्द्रिय कर्मोंके विना उन सुख श्रादि श्रनुग्रहों के होने की सम्भावना नहीं सिद्ध होतो है इस कारण अविनाभावी उन मुख श्रादिकों से उन सातावेदनीय श्रादि सूक्ष्म पुद्गल का श्रनुमान होजाता है। श्रल पल्लवितेन।

धर्म, ग्रधर्म, ग्राकाश ग्रौर पुद्गल इन चार ग्रजीव द्रव्यों का उपकार ज्ञात कर लिया ग्रब जीवों करके होने वाले उपकार को सूत्रकार ग्रगले सूत्र में कहते हैं।

## परस्परोपग्रहो जीवानाम् ॥२१॥

परस्पर के (मे) श्रनुग्रह करना जीवो का उपकार है म्रथित्- शिष्य का उपकार उपदेश प्र-दान द्वारा गुरू करता है ग्रौर गुरूक मनुक्षल प्रवर्त्तन, पाव दावना, नमस्कार करना, गुगा कीर्तन, दुष्ट-वस्तु समर्पण म्रादि करके शिष्य, गुरू का उपकार करता है, राजा प्रजा, या पिता पुत्र, म्रादि मे भी इसी प्रकार परस्पर श्रनुग्रह किया जाना समक्तिया जाय।

उपकार इत्यतुवर्त्रतं, ततः परस्परं जीवानामतुमानमित्पाइ ।

यहाँ "उपकारः" इस शब्द की अनुवृत्ति कर ली जाती है तिस कारण जीवों के परिहरयमान उपकारों करके परस्पर में अनुग्रह करने वाले जीवों का अनुमान होजाता है, इसी बात को ग्रन्थकार अगली वार्तिक द्वारा स्पष्ट कह रहे हैं।

#### जीवानामुपकारः स्यात्परस्परमुपग्रहः । संतानान्तरबद्धाजां व्यापारादिरतोनुमा ॥१॥

परस्पर मे एक दूसरे का अनुग्रह करना जीवो का उपकार होसकता है. अन्य सन्नानो के समान उस उपकार करके जीवोका अनुमान होजाता है, सन्तानान्तरको धारनेवाले जीवो के व्यापार आलिगन, शिक्षा आदिक है इनसे उन सन्तानान्तरों का अनुमान होजाता है। भावार्थ-अल्पन्न जीवों को दूसरों की आत्माओं का प्रत्यक्ष होता नहीं है, व्यापार करना. वचन बोलना, आदि करके अन्य सन्तानों का अनुमान कर लिया जाता है. इसी प्रकार परस्पर के उपग्रह स्वरूप उपकार करके अनुग्राहक जीवों का अनुमान कर लिया जाता है।

संवानांतरमाजो हि ती गः परस्परमसंविदानमानः कार्यतोनुर्मयाः स्युर्न पुनरैक्यमाजः । तच्च कार्यं परस्परमुपप्रहः । स च व्यापारादिरालिंगनादिवाहनादि मिर्व्यापारः । अनुनयनं हितप्रति-पादनादिव्योहारः । स च परस्परमुपलम्यमानः सनानांतरत्व साध्यतीति तद्नुमेयाः संतानांतर-याजो जीवाः ।

सन्तानान्तरों को घारने वाले जीव जब कि परस्परमे ग्रसविदित स्वरूप है यानी ग्रपनी ग्रात्मा वा तो स्वमम्बेदन प्रत्यक्ष होसकता है दूसरों की ग्रात्माग्रों का स्वसम्बेदन प्रत्यक्ष नहीं होपाता है तथा वे सन्तानान्तर-वर्ती जीव ग्रव्यभिचारी कार्य हेतुग्रों से प्रनुमान करने योग्य होसकते हैं किन्तु फिर वे सन्तानान्तर वर्ती जीव ब्रह्माद्व तवादियों के विमर्षणा अनुसार एकता को धारने वाले तो नहीं हैं वह अनेक सन्तानवर्ती जावों का कार्य तो परस्पर में एक दूसरे का अनुग्रह करना है श्रीर वह श्रन्ग्रह तो व्याप र करना विनय करना, लेन देन करना बाइना बाटना, ग्रादि है, श्राल्यान करना, प्रेमालाय, गुह्य ग्राख्यान ग्रादि ग्रीर वाहन (घोडा सवार को लाद लेजाता है ग्रीर सवार घोडे को पौष्टिक भोजन, मदन, टहलना, खुजाना, ग्रादि करके प्रसन्न रखता है ग्रध्यापन ग्रादि कियाग्रों करके व्यापार करना वह अनुग्रह है ग्रीर ग्रनुन्य करना तो हित मार्गका प्रतिपादन, सुन्दर ग्राख्यान ग्रादिक वचन बोलना है ग्रीर वह जीवों के परस्परमें देखा जारहा अनुग्रह तो श्रन्य सन्तानों की सिद्धि करा देता है इस कारण सन्तानानियों को घारनेवाले ग्रनेक जीव उस परस्परोपग्रह करके अनुमान कर लेने योग्य है। पूर्व सूत्रों के विवरण में भी इसीढंग से धर्म ग्रादि चार द्रव्यों का ग्रनुमान कर लेना कहा जा चुका है।

परम्परं संदृत्या संतानान्तरच्यवहार इत्ययक्तं पुरूषाद्वे तवादस्य प्रवेमेव निरस्त-त्वासंवेदनाद्वे तवादंवत् ।

यहां कोई ग्रह्म तवादी ग्राक्षेप करता है कि संसार मे एक ही परश्रह्म है परस्पर में न्यारी न्यारी सन्तानों के होरहे न्यवहार तो भूठी कल्पनाभों से गढ़ लिये गये हैं जैसे कि शरीर में एक ग्रखण्ड ग्रा-तमा के भी खण्ड मान लिये जाते हैं, मेरे सिर में पीड़ा है, पाव मे सुख है ग्रादि। ग्रन्थकार कहते है कि

यह श्रद्धं तथादियों का कहना युक्ति रहित है क्यों कि बौद्धों के संवेदनाई तबाद के समान पुरुषाई त वाद का पूर्व प्रकरणों में ही निराक्तण किया जा चुका है। शुभ श्रधुभ कमं, विद्या अविद्या, सबुक्ति परमार्थ, रोगी नीरोग, बद्धमुक्त, ये सब ई तबाद में ही सध पाते है, श्रत सूत्रकार का "जीवानां" यह बहुवचन पद श्रीर "परस्पर में एक दूसरे का उपग्रह" ये दोनो पद श्रतीव उपयोगी समभे गये है यहा तक पाँचवे द्रव्य-जीवों का उपकार कह दिया है।

ग्रव सूत्रकार महाराज के प्रति किसी का प्रश्न है कि उपकारो द्वारा सत् पदार्थोंके ग्रनुमान कराने के ग्रवसर पर सद्भूत छठे काल द्रव्य के उपकार का कथन करना भी ग्रावश्यक है ऐसे जिज्ञासु के उत्तर-स्वरूप ग्रिग्रम सूत्र को श्री उमास्वामी महाराज कहते है—

## वर्तना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२ ॥

वर्तना, परिस्ताम, क्रिया परत्व ग्रीर ग्रापरत्व ये काल द्रव्यके उपकार है। ग्रार्थान्-निश्चय काल करके छहो द्रव्यो की वर्ताना होती है। ग्रीर व्यवहार काल करके श्रपरिस्पन्दात्मक परिस्ताम या परिस्पन्द-ग्रात्मक क्रिया श्रीर कालकृत छोटापन, वडापन, ये ग्रनुग्रह होते रहते हैं।

वर्त्यते वर्तनमात्र वा वर्तना, वृत्तेगर्यन्तात्कर्माण भावे वा युक् तस्यानुदात्तेत्वात्ताच्छी-लिको वा युच् वर्तनशीला वर्तनेति ।

प्रत्येक पदार्थ मे उत्पाद, व्यय, ध्रौक्यो, करके प्रति समय जो वर्ताई जाती है, वह वर्त्तना है! प्रथवा नवीन से कुछ जीएं होना स्वरूप वर्त्तन मात्र ही वर्तना मानी गयी है। पदार्था. क्नंन्ते, काल प्रेर्यित, इति काल पदार्थान् वत्त्यति, वर्त्तियता-हेतु. काल:, वर्त्यन्ते पदार्था कालेन । प्रथवा वर्त्यते इति भाव मात्रं। यहा यदि "करणाधिकरणायोश्च" इस सूत्र करके वर्तते अनया य। वतते अस्या यो विग्रह कर यृतु धातु से करणा ग्रथवा ग्रधिकरणायोश्च एत्रत्यय किया जाता तो टकार इत् होने से स्त्रीलिंग की विवक्षा मे डी प्रत्यय प्राप्त होता, वर्त्तना पद ठीक नहीं बन सकता था ग्रत वतना शब्द को यो बना लिया जाय कि " बृतु वनंने " धातु से िए प्रत्यय कर पुन ण्यन्त बृतु धातु से कर्म ग्रथवा भाव मे युच् प्रत्यय कर लिया जाता है। यु को ग्रन करते हुये स्त्रीलिंग की विवक्षा होने पर ग्राट् प्रत्यय कर वर्त्तना शब्द बना लिया जाता है। ग्रथवा वृतु धातु का श्रनुदात्त इत् संज्ञक-पना है, तभी तो यह ग्रात्मनेपदी है। त्रनुदात्त इन होने से " अनुदात्ते तक्ष्व हलादे " सूत्र करके तच्छील ग्रधं मे प्रयुक्त किया गया युच् प्रत्यय कर लिया जाय वर्त्तन स्वभाव रूप पदार्थ ही वर्त्तना है। यो तत् कीलं यस्या इस प्रकार ताच्छीलिक युन् प्रत्यय होजाता है, वर्त्तनशील ही वर्त्तना है। इस प्रकार वर्त्तना शब्द की निरुक्ति द्वारा यथायोग्य श्रथं निकाला जा सकता है।

का पुनिर्व १ प्रतिद्रव्यपर्यायमंतनीतिकसमया स्वस्तानुभृतिर्वर्तना । द्रव्य वच्यमाणं तस्य पर्यायां द्रव्यपर्यायं द्रव्यपर्यायं द्रव्यपर्यायं प्रति प्रतिद्रव्यपर्यायं सन्तनीत एकः समयोन-पर्यतनितिकसमया । का पुनरसी १ न्वसत्तानुभृतिः स्वस्यवस्त्रता स्वसत्ता सन्यासाधारकी जन्मव्ययप्रीव्ययक्तिस्त्रयः । 'उत्पादव्ययप्रीव्ययुक्तं सत्' इति वचनात् । न हि सत्तात्यंतं विकास्वास्त्रयाद्वपर्यते । बुद्धयमिधानानुप्रवृत्तिस्तिमेनानुभीयमाना सैकैवेरययुक्तं, सादर्योपधारात्त-

#### देशस्व प्रत्वयप्रकृति: । जीवाजीव -तद् भेद् प्रभेदः संबध्यमाना दिशिष्टा शक्तिभरनेकस्व मास्कंद्-तीति स्वसत्ताया अनुभूति: सा वर्त्तना वर्त्यमानत्वात् वर्तनमात्रत्वाद्वा तदुच्यते ।

किसी का प्रश्न है कि यह बतंना फिर क्या पदार्थ है ? ग्रन्थकार इसका समाधान यो देते हैं, कि जिस स्वकीय सत्ता की ग्रनुभूति ने द्रव्य की प्रत्येक पर्याय के प्रति उत्पाद, व्यय, घौव्य-धातमक एक वृत्ति को एक ही समय मे गिभत कर लिया है। वह स्वकीय सत्ता का तदात्मक रस स्वरूप प्रनुभवन करना वत्तना है, यहाँ ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं लिया गया है। किन्तु स्वकीय केवल उत्पाद, व्यय, घौव्यो की युगपत् प्रवृत्तिरूप सत्ता की प्रत्येक पदार्थ मे पाई जाने वाली एक-रसता ग्रहण की गई है। इस वर्तना के ग्रकलक लक्षण् का ग्रथ इस प्रकार है कि "उत्पादव्ययधीव्य-युवतं सत्, सद्ग्रव्य-लक्षण् गुण्पयंयवद्ग्रव्य" इनभूत्रो करके द्रव्य का लक्षण् भविष्य मे कहा जाने वाला है। उस द्रव्य की पर्याय को द्रव्यपर्याय कहा जाता है। द्रव्य-पर्याय, द्रव्यपर्याय के प्रति जो वह प्रतिद्रव्य पर्याय है, यो परिवेतत्पृष्ठ पूवक ग्रव्ययीभाव समास वृत्ति की गयी है। जिसने एक समय को श्रन्तरण मे प्राप्त कर लिया है, वह "ग्रन्तर्नितंकसमया" है। फिर वह श्रन्तर्नितंकसमया क्या है ? इसका उत्तर स्वकीय सत्ता का श्रनुभव करना है, केवल ग्रपनी ही सत्ता को स्वसत्ता कहा गया है। ग्रन्य पदार्थों मे साधारण रूप से नही पाई जा रही वह सत्ता है, इसका स्वष्ट ग्रथं यह है कि उत्पत्ति, व्यय, भौर धौव्यो की एकपने करके वृत्ति होना सत्ता है। स्वय सुत्रकार का इस प्रकार वचन है, कि उत्पत्ति, व्यय, भौव्यो से युक्त यानी नदात्मक वर्त रहा सन् है।

वैशेषिक विद्वान् सत्ता को श्रन्य श्रनेक पदार्थों में साधारण रूप से वत्तं रही एक, नित्य, तथा स्वकीय माश्रय होरहे द्रव्य, गुण, कर्मों से सवंया भिन्न स्वीकार करते हैं । वेशेषिक दशन के प्रथम अध्याय में सूत्र है ''द्रव्यगुणकर्मभ्योऽर्थान्तर सत्ता'' किन्तु यह वैशेषिकों का मन्तव्य युक्तिसिद्ध नहीं बन पाता है क्योंकि अपने ग्राश्रय मानेगये द्रव्य ग्रादि से सर्वथा भिन्न होरही सत्ता जाति प्रतीत नहीं होती है। वेशेषिक यो मान बैठे हैं कि पृथिवी द्रव्य, जल द्रव्य, श्रात्मा द्रव्य इत्यादिक द्रव्य द्रव्य ऐसे शब्दों की पीछे प्रवृत्ति होना स्वरूप ज्ञापक हेतु करके वह द्रव्यत्व जाति जैसे एक है, उसी प्रकार सद सत् द्रव्य सन् है गुणः सन् है, कमं सत्त है, इस ग्राकार की बुद्धि ग्रौर शब्दों की ग्रनुप्रवृत्ति होना स्वरूप लिग करके ग्रनुमित की जारही वह सत्ता जाति एक ही है '' सदिति यतो द्रव्यगुणकर्ममु सा सत्ता"।७। वंशेषिक दश्नेन के सातमे ग्रध्याय का सूत्र है। सत् इस प्रकार का ज्ञान या लोकव्यवहार जिससे द्रव्य, गुण, कर्मों में होता है वह सत्ता है। ग्यारहवासूत्र यह है, कि ''सदिति लिगाविशेषादिवशेषलिगाभावा-च्येको भाव।। १७। ' द्रव्य गुण कर्मों में सत् सत् ऐसा ज्ञापक लिग विशेषता-रहित होकर प्रवर्तता है, श्रौर सत्ताके विशेषोका सूचक कोई ग्रन्य लिग नहीं है, इस कारण भाव यानी सत्ता पदार्थ एक ही है।

श्राचार्य कहते है कि वैद्येत्रिकों का कहना अयुक्त है क्योंकि सह्शापन के उपचारसे उन सत्ताझों के एकपने का ज्ञान प्रवर्त्त जाता है। हा वस्तुतः विचाराजाय तो जीव, अजीव, पदार्थ और उनके भेद प्रभेद होरही ग्रनेक व्यक्तियों के साथ अविष्वस्थाव सम्बन्धकों प्राप्त होरही वह सत्ता या सत्तायें विशिष्ट शक्तियों करके ग्रनेकपन को प्राप्त कर लेती हैं अर्थात्—अनेक द्रव्यगुर्द्ध कमें से यदि एक सत्ता व्यापती तो अन्तराल से अवश्य दीखती। दूसरी बात यह है कि घट के उपजने पर वह सन्ता कहां से आकर घट के साथ सम्बन्धित होजाती है वता श्रो, यदि वहा ही प्रथम से विश्वमान्त की तो आश्रयके विना भला

कैसे ठहरी रही ? तथा घट के फूट जाने पर वह तुम्हारी नित्य, व्यापक, मानीगयी सत्ता विचारी विना आश्रय के कैसे ठहरी रह सकती है ?

ग्रतः "नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्य" यह लक्षण् ठीक नही है। हां " सहशपरिणामस्तिर्यक्त सामान्य" यह लक्षण् समुचित है। जगत् में प्रत्येक पदार्थ की सत्ता न्यारी न्यारी है, हा सहश होने में उन ग्रनेक सत्ताग्रों में एकपन का उपचार भले ही कर लिया जाय जैसे कि दूसरे दिन भी उसी शीशी में से ग्रोषधि दे देने पर रोगी कह देता है कि वैद्य जी यह तो वही ग्रोषधि है, जो कि कल खाई थी किन्तु कल वाली ग्रोषधि नो कल ही खाई जा चुनी है। यह तो उसके सहश है, इसी प्रकार सत्ता में एकपन का व्यवहार होजाता है। ग्रपने ग्रपने न्यारे त्यारे ग्रगुरुलघु गृगा—ग्रनुसार ग्रस्तित्व ग्रण् की प्ररण्ति होरही सत्ता भी न्यारी त्यारी है। 'स्वपरादानापोहनव्यवस्थापाद्य खलु वन्तुनो वस्तुत्व' सभी वस्तुये ग्रपने ग्रंशों को पकडे रहती हैं ग्रीर दूमरों के सत्वों वा पित्यांग करती रहनी है किसी के भी न्यारे न्यारे ग्रंशों का ग्रन्थ किसी के साथ सम्मित्रण् या एकीभाव नहीं हासकता है। एसा स्वकाय स्वकीय सत्ता की जो अनुभूति यानी एकतानता है, वह वर्तना है। कर्म में युच् करने पर वर्ताया जा रहापन होने से वह वर्तना कह दी जाती है। ग्रथवा भाव में युच् करने पर केवल वर्ता न स्व किया मात्र से वह वर्तना कह दी जाती है।

भावार्थ—प्रत्येक पदार्थ प्रति समय उत्पाद, व्यय, ध्रीव्य स्वरूप परिणामन करत. सन्ता अपनी निज सत्ता का एक रस लेरहा वर्तना मे निमग्न है उस वर्तना का उपादान कारण वह वह पदार्थ है। हा वर्तना का निमित्त कारण कालद्रव्य है अत काल द्रव्य का उपकार वर्तना इष्ट की गयी है। विशेष यह कहना है, कि कई विद्वान् जैसे धर्म द्रव्य गित कराने मे उदासीन निमित्त है उसी प्रस्त वर्तना करानेमे कालको उदासीन कारण मान लेते हैं। फिर भी वर्तियता या परिणामयिता काल का निमित्त-पना कुछ प्ररेकता को लिये हुये है, सभी कारणों को एक ही द्रग से कार्य करने के लिये नहीं हावा जाता है। घट की उत्पत्ति में कुलाल, चक्र, डोरा. मिट्टी, अट्टूट, रासभ. दण्ड आकाश, काल ये मव न्यारे न्यारे कत्तंव्यो द्वारा कारण होरहे हैं। निगोदराश्चि से जीव को निकाल कर व्यवहार गिश्च में लाने के अवसर पर कालाणुओं का प्रभाव (जौहर) अनुमित होजाता है। सम्यवत्वादि की प्राप्ति या नियत काल में फल, पुष्प, तृण, वल्ली आदि के लगने अथवा ऋतु परिवर्तन में जहाँ काल लिब्ध को कारण माना गया है। एव अष्टमी, चतुर्दशी पर्व अष्टान्हिका, दशलक्षण पव, कल्याण दिवस आदि की किक्तिओं का निरूपण है। वहा व्यवहार काल की भी सामध्यं का अनुमान लगाया जा मकता है, "दब्वपरिवट्ट रूवो जो सो कालो हवेद ववहारो" (द्रव्य संग्रह) गित कराने में धर्म द्रव्य की उदा-सीनकारणता और उक्त कार्यों में काल की निमित्त—कारणता का अन्तर स्पष्ट है।

अन्तर्नितेकसमयः स्वसत्तानुभवो भिदा।
यः प्रतिद्रव्यपर्याय वर्तना सेह कीर्त्यते ॥ १॥
यस्मात्कर्मणि भावे च गयंताद्वर्तेः स्त्रियां युचि।
वर्तनेत्यनुदात्तेताच्छील्यादौ वा युचीष्यते ॥ २॥

उक्त वर्तनाका वार्तिकों द्वारा ग्रन्थकार करके यो विवरण किया जा रहा है कि द्रव्यके प्रत्येक पर्याय के प्रति जो एक समय का भ्रन्तरण मे प्राप्त करता हुआ भेदिविवक्षा भ्रनुसार स्वकीय सत्ता का अनुभव है, वह यहा प्रकरणमें वर्तना वखानी जाती है, जिस कारण से कि वर्तना शब्द की व्याकरण द्वारा सिद्धि यो की जाती है कि िण प्रत्ययान्त वित्त धातु से कर्म था भाव मे युच् प्रत्यय करने पर स्त्रीलिंग की विवक्षा होतेसन्ते ''वर्तना " यह शब्द निष्पन्न होजाता है भ्रथवा भ्रनुदात्त इत् होने से ताच्छील्य, भ्रधिकरण, भ्रादि ग्रथमे युच् प्रत्यय करने पर वर्तना शब्द बन गया इष्ट कर लिया जाता है

धर्मादीनां हि वस्तूनामेकस्मिन्नविभागिनि । समये वर्तमानानां स्वपर्यायैः कथंचन ॥ ३ ॥ उत्पादव्ययधौव्यविकल्पर्बहुधा स्वयं । प्रयुज्यमानतान्येन वर्तना कर्म भाव्यते ॥ ४ ॥ प्रयोजनं तु भावः स्यात्स चासौ तत्प्रयाजकः । काल इत्यष निर्णीतो वर्तनालच्चणोंजसा ॥ ५ ॥

बहुत प्रकार उत्पाद, व्यय, घ्रौक्यों के विकल्प स्वरूप ग्रंपनी पर्यायों करके एक ग्रंविभागी समय में किन्ही न किन्ही कारणों अनुसार स्वयं वर्तन कर रहे धर्म ग्रादिक छहों वस्तुगों की जो ग्रन्य किसी प्रयोजक कारण करके प्रयुज्यमानपना है। वह वर्तना नाम की किया विचारलों जाती है। भावार्थ—धर्मादिक छहों द्रव्ये ग्रंपने ग्रन्तरंग, विहरंग कारणों भ्रनुसार प्रत्येक समय में ग्रंपनी ग्रंपनी ग्रंपेक उत्पाद, व्यय, घ्रौव्यों, के विकल्प स्वरूप पर्यायों करके ग्रनेक ढंगों से स्वयं वर्त रही हैं। तथापि किसी ग्रन्य प्रयोजक कर्ता करके इन धर्मादिकों में प्रोरितपना विचार लिया जाता है। वस वहीं वर्तना इस प्रयोजक कर्ता काल के द्वारा किया गया उपकार है। प्रयोजक काल का भाव तो धर्मादिकों का वर्ता देना प्रयोजन है, ग्रीर वह जो उनका प्रयोजक यह काल है। इस प्रकार यह निर्दोष रूप से वर्तना नामक लक्षण का धार रहा काल द्रव्य निर्णीत होजाता है। नवगणी या दशगणी का कर्त्ता प्रयुज्य होजाता है, ग्रीर व्यन्त का कर्त्ता प्रयोजक होजाता है। प्रयोजक का प्रयोगन यहा वर्तना नामक परि-राति है, जोकि युक्तियों से शीघ समभली जाती है।

प्रत्यच्वतो असिद्धापि वर्तनास्मादृशां तथा । व्यावद्दारिककार्यस्य दर्शनादनुमीयते ॥ ६ ॥ यथा तंदुलविक्लेदलच्चणस्य प्रसिद्धितः । पाकस्यौदनपर्यायनामभाजः प्रतिच्चणं ॥ ७ ॥ सूच्मतंदुलपाकोस्तीत्यनुमानं प्रवर्तते । पाकस्यैवान्यथेष्टस्य सर्वथानुपपिततः ॥ = ॥

### तथैव स्वात्मसद्भावानुभूतौ सर्ववस्तुनः । प्रतिच्रणं विहर्देतुः साधारण इति धुवम् ॥ ६ ॥ प्रसिद्धद्रव्यपर्यायवृत्तौ वाह्यस्य दर्शनात् । निमित्तस्यान्ययाभावाभावान्त्रिश्चोयते बुधैः ॥ १० ॥

हम सारिखे श्रल्पज्ञ जीवो के यहा प्रत्यक्ष प्रमाणसे प्रसिद्ध नहीं भी होरही वर्तना तिस प्रकार ध्ययहारोपयोगी कार्य के देखने से श्रनुमित होजाती है। जिस प्रकार कि चावलो का श्रम्निसयोग श्रनुसार खदर, बदर, होकर पकना-स्वरूप पाक की प्रसिद्धि होजाने से यह श्रम्मान प्रवतं जाता है कि भात इस नाम को घारने वाली पर्याय का पूर्व मे प्रत्येक क्षणा मे सूक्ष्म रूप से चावलो का पाक हुआ है। भ्रन्यथा यानी प्रतिक्षण सूक्ष्मरूप से पाक होना यदि नहीं माना जायगा ती इब्द होरहे पाक की सभी प्रकारों से सिद्धि नहीं होसकती है। भावार्थ —प्रत्येक क्षणा मे सूक्ष्म परिखाम करता हुश्चा बालक जिसप्रकार युवा होजाता है। उसी प्रकार श्रम्म द्वारा चावलों को पकाने पर भी क्रम क्रम मे सूक्ष्म पाक होते होते भात वन सका है, श्रन्यथा नहीं। ग्रत उन यनीन्द्रिय सूक्ष्म पाकी का जैसे अनुमान कर लिया जाता है। उसी प्रकार वर्तना का अनुमान कर लिया जाता है। सम्पूर्ण वस्तुश्चों के प्रत्येक क्षणा मे होने वाले अपने निज सद्भाव के श्रनु भव करने मे कोई साधारणा विह्रण हेतु है। यह निश्चित मार्ग है, द्रव्यों की प्रसिद्ध होरही पर्यायों के वर्तन में भी विहरण निमित्त कारणा देखा जाता है। श्रम्यथा उन पर्यायों के भाव का श्रभाव है, श्रत. श्रन्यथानुपपि द्वारा विद्वानों करके उस श्रतीन्द्रिय भी वर्तना का निश्चय कर लिया जाता है, वह वर्तना काल द्रव्य करके किया गया उपकार है।

### अवित्यादिगतिस्तावन तद्धेतुर्विभाव्यते । तस्याप स्वात्मसत्तानुभूतौ हेतुव्यपेत्रणात् ॥ ११ ॥

मुख्य काल को नहीं मानने वाले स्वेताम्बर कहते हैं कि सूर्य चन्द्रमा ग्रादि की गति या ऋतु ग्रवस्था, ग्रादि उस वर्तना की प्रयोजक हेतु होजायगी। इस पर ग्रन्थकार कहते हैं, कि सूर्य ग्रादि की गिति तो उस वर्तना का हेतु नहीं है। यह बात यो विचार ली जाती है कि उन सूर्य ग्रादि के गमन या ऋतु की भी स्वकीय निज सत्ता के ग्रनुभव करने में किसी भ्रन्य हेतु की विशेषतया अपेक्षा होजाती है। भ्रत. श्रन्य हेतु काल द्रव्य का मानना स्वेताम्बरों को भी ग्रावस्थक पड़ेगा।

## न चैवमनवस्था स्यात्कालस्यान्यव्यिपेच्चणात् । स्ववृत्तौ तत्स्वभावत्वातस्वयं वृत्तोः प्रसिद्धितः ॥ १२ ॥

यदि कोई यो कहे कि धर्मादिक की वर्तना कराने में काल द्रव्य साधारण हेतु है और काल द्रव्य की वर्तना में भी वर्त्तिया किसी अन्य द्रव्य की श्रीक्ष्यकंता पंडेगी और उस अन्य द्रव्य की वर्तना करानेमें भी द्रव्यान्तरों की आकाक्षा वह जानेसे अनवस्था दोष होगा। वश्वकार कहते हैं कि हमारे यहां इस प्रकार अनवस्था दोष नहीं आपनी वर्तना करने में उस काल का वहां स्वभाव है अपनी वर्तना करने में उस काल का वहां स्वभाव है अपनी वर्तना करने में उस काल का वहां स्वभाव है अपनी वर्तना

निज में वर्तना करने की प्रसिद्धि होरही है जैसे कि आकाश दूसरों को अवगाह देता हुआ स्वय को भी अवगाह दे देता है, ज्ञान अन्य पदार्थीको जानता हुआ भी जान लेता है।

## तथैव सवभावानां स्वयं वृत्तिर्न युज्यते। दृष्टेष्टवाधनात्सर्वादीनामिति विचितितम् ॥१३॥

यहा किसी का यह कटाक्ष करना युक्त नहीं है कि जिस प्रकार काल स्वयं अपनी वर्सना का प्रयोजक हेतु है उस ही प्रकार सम्पूर्ण पदार्थों की स्वमेव वर्तना होजायगी कारण कि घट, पट आदि सम्पूर्ण पदार्थों को स्वय वतना का प्रयोजक हेतुपना मानने पर प्रत्यक्ष, अनुमान, आदि प्रमाणों करके वाधा आती है, इस बात का हम पूर्व प्रकरण में विशेष रूप से विचार कर चुके है, प्रदीपका स्वपरोद्योनतन स्वभाव है, घट का नहीं। कतक फल या फिटिकिरी स्वयं को और कीच को भी पानी में नीचे बैठा देते है, वायु या फेन नहीं।

न दृश्यमानतेवात्र युज्यते वर्तमानता । वर्तमानस्य कालस्याभावे तस्याः स्वतो स्थितेः ॥१४॥ प्रत्यचासंभवासक्तरेनुमानाद्ययोगतः। मर्वप्रमाणिनन्हुत्या सर्वश्रुन्यत्वशक्तितः ॥१५॥

मुख्य काल ग्रीर व्यवहारकाल को नहीं मानने वाले बौद्ध यहां कटाक्ष करते हैं कि वर्तमान काल कोई पदार्थ नही है, निर्विकल्पक दर्शन द्वारा जो पदार्थों की दृश्यमानता है वही वर्तमानता है स्रत एव इस म्रन्यापोह रूप धर्म को ही वर्तना कहा जा सकता है, इसके लिये इतने लम्बे चौडे कार्य कारगा भाव के मानने की अवश्यकता नहीं। आचाय कहते हैं कि यह बौद्धों का कहना युक्तिपूर्ण नहीं है क्योंकि वर्नमानकाल का प्रभाव मानने पर उस हश्यमानता की स्वयं अपने आप सं व्यवस्था नहीं होसकती है क्योंकि "हिश प्रेक्षरो" धातु से कर्म मे यक् करते हुये पुन. वर्तमानकाल की विवक्षा होने पर "शानच" प्रत्यय करने पर दृष्यमान बनता है, दूसरी बातयह है कि वर्तमान कालके नही मानने पर प्रत्यक्ष प्रमान रण के ग्रसम्भव होजानेका प्रसग होगा क्योंकि वर्तमान कालीन पदार्थोंको इन्द्रिय, श्रनिन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्ष जानते हैं, प्रत्यक्ष को मूल मान कर अनुमान आदि प्रमारा प्रवर्तते है ग्रत प्रत्यक्ष प्रमारा का ग्रसम्भव होजानेसे भनुमान मादि प्रमाणोकी योजना नही हासकती है, ऐसी दशाम सम्पूर्ण प्रमाणोका भपलाप होजानेसे सर्वे पदार्थोंके शून्यपनका प्रसंग भावेगा जो कि किसीका भी इब्ट नहीं है, सत: वर्तमान कालका मानना सत्यावश्यक है। जो पण्डिन यो कह देते है कि 'वर्तमानाभाव. पतत. पतित पतितब्य कालोपपत्ते:' भर्थात्-वर्तमानकाल कोई नहीं है क्योंकि युक्त से पतन कर रहे फल का कुछ देश तो पतित होकर भूत-काल के गभ मे चला गया है और कुछ नीचे पडने योग्य देश भविष्य काल मे भाने वाला है अन भूत पतित और भविष्य पतिनव्य काल ही हैं। उन पण्डितो की यह तक निस्सार है जब कि फल का वर्त-मान काल मे पतनहोरहा प्रत्यक्ष सिद्ध है, वतमान को मध्यवनी मान कर ही भूत, भविष्य काल माने जा सकते है, ग्रन्यथा नही।

### स्वसंविदद्वयं तत्विमञ्बतः सांप्रतं कथम् सिद्धये न वर्तमानोस्य कालः सुच्मः स्वयंप्रभुः ॥१६॥

जो बौद्ध बहिरग सम्पूर्ण पदार्थों को नहीं मान कर स्वसम्वेदनाई त को ही तस्व इच्छते हैं उनके यहा वर्तमान काल मे वर्त रहा मम्बेदनाई त भला किस प्रकार सिद्ध नही होगा १ धौर ऐसा मानने पर इस सम्बेदनाई तका स्वय प्रभु हारहा धौर परम मूक्ष्म वर्तमान काल सिद्ध नही होवे ? यानी वर्तमानकाल अवश्य सिद्धहोजावेगा । क्षिणक-वादी बौद्धों को बडी सुलभता से वर्तमान ज्ञाण इष्ट करना पड़ेगा कारणिक वर्तमान क्षणमे पदार्थकी सत्ता मा ते हुये उन्होंने दूसरे क्षणमे पदार्थों का स्वभाव से होरहा विनाश इष्ट किया है "द्वितीयक्षण्युत्तिष्वसप्रतियोगित्व क्षिण्यकत्व,,।

#### ततो न भाविता द्रच्यमाणता नाप्यतोतता। दृष्टता भाव्यतीतस्य कालस्यान्यप्रसिद्धितः॥१०॥

तिसही कारण भविष्यमें दशनका विषय होजाना यह दक्ष्यमाणता ही भविष्यता नहीं है ग्रीर तिस ही कारण दृष्टता ही अतीतपना भी नहीं है क्योंकि अन्य भी भविष्य में होने वाला भावी काल और होचुके अतीत काल के ग्रात प्रीत चले ग्रारहे अन्वय की प्रसिद्धि होरही है। ज्ञान करके देखा जा-चुकापन या देखाजायगापन केवल इतना स्वभाव ही भूतकाल या भविष्यकाल नहीं है किन्तु यथार्थ में पदार्थों के परिणामयिता भूत, बर्तमान, भविष्य, काल हैं।

गतं न गम्यते तावदागतं नैव गम्यते।
गतागतविनिर्मु कं गम्यमानं न गम्यते।।१ =।।
इत्येवं वतेमानस्य कालस्याभावभाषणं।
स्ववाग्विरुद्धमाभाति तिन्नषेषे समत्वतः।।१ ६।।
निषिद्धमनिषिद्धं वा तद्द्धयोन्मुक्तमेव वा।
निषिध्यते न हिं कैवं निषेषो विधिरेव वा।। २०॥।

कोई पण्डित कहते हैं कि कोई पथिक मार्ग मे गमन कर रहा है जितना मार्ग वह गमन कर खुका है वह फिर गमन नहीं किया जाता है क्यों कि वह गत हो चुका और जो भविष्य मे धाने योग्य मार्ग है वह भी गमन नहीं किया जा सकता है कारण कि वह तो भविष्य काल मे गमन किया जावेगा अवेगा का योग प्रागत मार्गसे रहित कोई गम्यमान स्थल शेष नहीं रहा तो वह नहीं गमन किया जायगा ऐसी दशा मे गत और गमिष्यमाण से अल्लिरिक्त वर्तमानका कोई गम्यमान शेष नहीं रहता है।

धाचार्य कहते हैं कि इस प्रकार जो पण्डित वर्तमान कालके ग्रभाव को वसानते हैं उनका भाषण स्ववचन विरुद्ध प्रतीत होरहा है क्योंकि उस वर्तमानके निषेधमें भा समान रूपसे वैसे ही ग्रांकिप प्रवर्त जाता है हम जैन उन वतमान काल का निषेध करने वाले पण्डिता से पूछते हैं कि ग्रांप निषिद्ध

पदार्थका निषेक करते हो ? ग्रथवा नही-निषद्ध पदार्थ का निषेध करते हो ? ग्रथवा क्या निषद्ध ग्रीर ग्रांनिषद्ध जन दोनो स्वभावो से रहित होरहे ही पदार्थका निषेध करते हो ? तीनो पक्षोमे इस प्रकारका निषेष नही बन सकता है, 1विध हो बन बंठेगी. निषेध कहां रहा ? ग्रथीत्-निषद्ध का निषेध करने पर सक्काव उपस्थित होजाता है ग्रीर ग्रांनिषद्ध का निषेध करते हुये बदलोब्याघात दोष है फिर भी विध ही ग्राई तथा जो निषद्ध भी नहीं ग्रीर ग्रांनिषद्ध भी नहीं उसका परिशेष में जाकर विधान होजाता है, निषद्ध नहीं, ग्रांनिषद्ध भी नहीं यो दोनों में से किसी भी एक का निषेध करते ही कर दूसरे का विधान होजाता है, यो ब्याधात हुग्रा जाता है ग्रथवा सत् का निषेध भी नहीं होसकता है, विरोध हैं, खरविषाएक समान। ग्रसन् पदार्थका भी विषेध नहीं होसकता है, ग्रत वर्तमान कालका भी निषेध ग्रांक्य होगया। बात यह है कि कुचोद्यो द्वारा किसी भी सदूभूत पदार्थ का निषेध या ग्रसद्भूत पदार्थ का विधान करना ग्रन्थाय है।

क वाश्युपगमः सिद्ध्ये त् प्रतिज्ञाहानिसंगतः । तस्य स्वयं प्रतिज्ञानाद्वर्तमानस्य तत्वतः ॥२१॥ तथैव च स्वयं किंचित्परेरभ्युपगम्यते । तथैव गम्यते किं न क्रियते वेद्यतेपि च ॥२२॥ संवेदनाद्वयं ताबद्विदितं नैव वेद्यते । न चाविदितमात्मादितत्वं वा नापि तद्द्वयं ॥२३॥ इति स्वसंविदादीनामभावः केन वार्यते । वर्तमानस्य कालस्यापन्हवे स्वात्मविद्विषां ॥२४॥

इस प्रकार कुतकं करने वाले बौटो के यहां भला किस निर्मित पदार्थ में स्वीकृति कर लेना सिद्ध होसनेगा क्यों कि प्रतिज्ञाहानि दोषका प्रसंग प्राता है जब कि वास्तावक रूप से उस वर्तमान काल की उन्हों ने स्वयं प्रतिज्ञा करली है तिस ही प्रकार दूसरों करके जो कुछ स्वीकार किया जाता है उसको बौद्ध जब स्वयं स्वीकार कर लेते हैं और उस ही प्रकार प्राप्त कर लेते हैं तो फिर भला वह क्यों नहीं किया जायगा विद्या नहीं जाना जायगा।

प्रथित- स्वीकार कर लेना प्राप्त कर लेना विधान कर लेना, जान लेना ये सब वर्तमान काल के स्वीकार कर लेने पर ही बन सकते है। केवल सम्वेदनाई त बादियों का शुद्ध सम्वेदनाई त तो नहीं जानाजाता है जो धं श उसका पूर्व ये जाना जा चुका है वह वर्तमान में नहीं जाना जा सकता है भी नहीं जाने जा चुके भात्मा भादिक तत्व तो कथपि नहीं वेदे जाते है तथा उन विदित और अविदिक्ष का द्वथ भथवा ज्ञान भीर भात्मा का द्वय तो भई तवादियों के यहां नहीं जाना जाता है. इस प्रकार कर्न मान काल का अपन्हव (छिपजाना) मानने पर अपने निज भात्मा के साथ विद्वेष करनेवाले बौद्धों के यहां स्वसम्वेदन भादिकों का भभाव किस के द्वारा रोका जा सकता है ने अर्थात्-वर्तमान काल का

नहीं मानने पर स्वसम्बेदनाइ ते, चित्राइ ते ग्रादिका ग्रभाव होजाबेगा, कोई रोक नहीं सकता है विदित्त अग जाना मही जा सकता है भीर अविदित ग्रभी नहीं जाना जाता, तबतो कुछ भी नहीं जाना जाता है।

#### न संवित्मंविदेवेति स्वतः समवतिष्ठते । ब्रह्म ब्रह्मेव वेत्यादि यथाऽभेदाप्रसिद्धितः २५॥

सम्वेदन सम्वेदनस्वरूप ही है इस प्रकार मम्वेदनाइ त की ग्रपने ग्राप ही से व्यवस्था नहीं होजाती है जैसे कि ब्रह्म इहा ही है, शब्द शब्द ही है, श्रद्धादि व्यवस्थाये स्वतः नहीं प्रतिष्ठित होपाती तुम्हारे यहां मानी गयी है। बात यह है कि ग्रभेद-वादियों के मन्तव्य ग्रनुसार उस ग्रभेद की प्रमाणों से प्रसिद्ध नहीं है। यदि सम्वेदनाइ तवादी ग्रपने सम्वेदनकी स्वत सिद्ध स्वीकार करेंगे तो ब्रह्माइ त-वादी भी ग्रपने परम ब्रह्मकी स्वत. सिद्ध श्रभीष्ट करलेंगे, शब्दाई त-वादी भी ग्राडटेंगे. यो सभी ग्रनिष्ट तत्वों की स्वत सिद्धिया होने लगेगी।

तत्स्वसंवेदनस्यापि संतानमनुगच्छतः।
परेण हेतुना भाव्यं स्वयं वृत्यात्मनां न सः ॥२६॥
वर्तनैवं प्रसिद्धा स्यात्परिणामादिवत् स्वयं।
ततः सिद्धान्तमृत्रोक्ताः सर्वेमी वर्तनादयः॥२७॥

तिम कारण स्वसम्वेदन की भी सन्तान को अन्गमन कर मान रहे बौद्धों के यहा उस सतान को चलाने का कोई दूसरा हेतु होना चाहिये। अत कालद्रव्य का मानना आवश्यक है। हा जो स्वय वर्तना स्वरूप परिणामरहे पदार्थ है, उनका वर्तियता वह काल कोई न्यारा हेतु नहीं है। इस प्रकार बौद्ध अथवा कोई भी दार्शनिक हो उनके यहा पदार्थकी वर्तना प्रसिद्ध हो ही जाती है जैसे कि परिणाम भादिक स्वय प्रसिद्ध मानने पडते है। तिस कारण सिद्धान्त सूत्रों में वे सभी वतना, परिणाम, भादिक बहुत अच्छे कहे गये हैं, किशी भी प्रमाण में वाधा उसस्थित नहीं होती है।

#### श्रत एवाह

इस ही कारण से ग्रन्थकार ग्रग्रिम वार्तिक मे यो स्पष्ट कह रहे है-

## कालस्योपप्रहाः प्रोक्ता ये पुनर्वर्तनादयः । स्यात्त एवोपकारोतस्तस्यानुमितिरिष्यते ॥ २८ ॥

फिर जो सूत्रकार ने कालके वर्तना, परिशाम ग्रादिक उपग्रह बहुत ग्रन्छे कहे हैं। वे ही वर्तना ग्रादिक काल के उपकार होसकते हैं। इन वर्तना ग्रादिक ज्ञापक लिंगो से उस ग्रतीन्द्रिय काल का ग्रनुमान होजाना ग्रभीष्ट किया जाता है, जैसे कि पूर्व सूत्रों के ग्रनुसार धर्म ग्रादिक का ग्रनुमान किया जा चुका है।

हतना हि जीव पुद्गलधर्माधर्माकाशानां तत्सत्तायाश्च साधारएयाः सूर्यगायाद् नां च स्वकार्यविशेष नुमितस्यमावानां विहर्गकारणापेचा कार्यत्वात्तदृत्वपाकवत्। यत्तावहिर्गग कारणं स कातः।

जीव, पुद्रगल, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्यों की तथा उन में साधारण रूप से पायी जा रही उनकी सत्ता की एवं अपने अपने कार्य विशेषों से अनुमित होरहे स्वभावों को धारने वाले सूर्य गमन ऋतुप्रभाव, धादि की वर्तना (पक्ष) अवश्य विहरण कारणों की अपेक्षा रखती है (साध्य) कार्य होने से हेतु। चावलों के पाक समान (अन्वय दृष्टान्त)। जो उस वर्तना का विहरण कारण होणा वह तो काल द्रव्य ही होसकता है अर्थात्—चावलों के पकने में जैसे विहरण कारण अ्रान्त है उसी प्रकार जीव आदि द्रव्यों की वर्तना कराने में और उनकी सत्ताके वर्तने में अथवा सूर्यणित, वर्षा होना, ऋतुकार्य आदि के वर्तने में विहरण वारणा काल द्रव्य है।

नतु कालवर्तनयां व्यभिचारः स्वयं वर्तमानेषु कालागुषु तद्भावात् । न ि काला-गावः स्वसत्तानुभूतौ प्रयोजकमप्रमपंश्वतः विषयोजकस्वभावत्वात्ववप्रयोजकत्वाभावे सर्वप्रयोजकस्वभावत्वविरोधात् । खस्य स्वावगाद्देतुत्वाभावे सर्वात्रगारहेतुत्वस्वभावत्व विशेधवत् । सर्वज्ञ-विज्ञानस्य स्वरूपप्रिच्छेदकत्वाभावे सवज्ञत्विरोधवद्वेति वेचित् ।

यहाँ कोई पण्डित प्रश्न उठाते हैं, कि उक्त कार्यत्व हेतु वा काल द्रव्यकी वर्तना करके व्यिभिन्न प्रांता है क्यों कि स्वय अपने आप वर्तना कर रहे कालागुओं में उस वहिरण कारण की अपेक्षा स्वरूप साध्य का अभाव है। देखिये कालागुओं अपनी सत्ता का अनुभव करना स्वरूप वर्तना में किसी दूसरे प्रयोजक हेतु की अपेक्षा नहीं करती हैं। क्यों कि उन कालागुओं का स्वभाव सम्पूर्ण द्रव्यों की वर्तना करने में प्रयोजक पनी है, यदि वे कालागुये स्वय अपनी ही वर्तना करने में प्रयोजक नहीं मानी जावेंगी तो उनके सर्वप्रयोजक स्वभाव होने का विरोध आजावेगा, जैसे कि आकाश को अपने स्वय अवगाह का हेतुपना नहीं मानने पर सम्पूर्ण द्रव्यों के अवगाह देने के हेतुपन स्वभाव होने का विरोध होजाता है। सबको अवगाह वहीं दे सकता है जो स्वको भी अवगाह देता है। सब में स्व सब से पहिले आता है। इसी प्रकार काल द्रव्य स्वय अपनी वर्तना करने में प्रयोजक हेतु होगा तभी सबका वर्तिया। होसकता है।

प्रथवा दूसरा हृष्टान्त यह है कि सर्गज्ञ का विज्ञान यदि अपने निजरूप का परिच्छेदक नहीं माना जायगा तो उसके सबको जान लेने स्वभावका विरोध होजायगा सर्वज्ञ का विज्ञान स्वको जानता हुआ ही सर्व का ज्ञाता बन सकता है। अथवा तीसरा हृष्टान्त यो समिभये कि दिशा को अपने मे पूव पिचम, आदि ज्ञानों का हेतुपना नहीं मानने पर सम्पूर्ण पदार्थों मे पूर्व, पश्चिम, ज्ञान करने के हेतुपन का जैसे विरोध होजाता है। यानो दिशाये स्व मे पूर्व, पश्चिम, आदि का व्यवहार कराती हुई ही मूर्त द्रव्यों मे पूर्व आदि व्यवहार को कराती हैं, अन्यथा अनवस्था होजायगी। भावार्थ-आकाश स्वयं अपना अवगाहक है ज्ञान स्वयं अपना परिच्छेदक है। दिशा स्वयं अपने को पूर्व आदि व्यवस्था करान

देती है। इसी प्रकार काल द्रव्य की क्रीना स्वयं होरही है, ऐसी दशा में हेतु के रहजाने पर साध्य के नहीं रहते सन्ते काल वर्तना/कर्फ़े व्यभिचार हुआ, यो कोई पण्डित कह रहे हैं।

कालवर्तनायां अनुपचरितक्षपेशासद्भावात् यस्यासावन्येन वर्त्यते तस्या सा ग्रुरूय-वर्तना कर्मसाधनत्वात्तस्याः। कालस्य तु नान्येन वर्त्यते तस्य स्वयं स्वसत्तावृत्तिहेतुत्वादः यथा नवस्थाप्रसंगात् ततः कालस्य वतो वृत्तिरेवोपचारतो वर्तना वृत्तिवर्तकयोगि गाभावानग्रुरूय-वर्तनानुपपचेः।

श्रव श्राचार्य उत्तर कहते हैं कि मुख्य रूप से काल वर्तना का श्रसङ्काव है। जिस द्रव्य की वह वर्तना ग्रन्य द्रव्य करके वर्तायी जाती है, उसकी वह मुख्य वर्तना है। वयोकि कर्म में निरुक्ति कर उस वर्तना को साधा गया है। काल द्रव्य की वर्तना तो ग्रन्य द्रव्य करके नहीं वर्तायी जाती है। कार ए कि वह काल स्वय श्रपनी सत्ताकी बृत्ति का कार ए है। श्रन्यथा यानी काल के वर्त्ताने में भी श्रन्य वर्तियता द्रव्य की श्रपेक्षा होगी तो प्रनवस्था दोष का प्रसंग श्रावेगा तिस कार ए। काल की स्वय श्रपने श्राप से बृत्ति होजाना ही उपचार से वर्तना मानी गयी है क्योंकि बृत्ति श्रीर वर्तक के विभाग का श्रभाव होजाने से काल के मुख्य वर्तना की सिद्धि नहीं होपाती है।

स्थित — दूसरे मनुष्य करके माल खरीदने पर तो विक्रंता के यहा बेचने का व्यवहार मुख्य समक्ता जाता है। स्वयं खरीद लेने से विक्रय व्यवहार नही मानाजाता है, उसी प्रकार जहाँ भिन्न द्रव्य प्रयोजक हेतु है। उन जीब ग्रादि पाच द्रव्यो की वर्तना तो मुख्य है, और स्वय हेतु होजाने से कालकी वर्तना केवल उपचरित है। ग्रत उपचरित यानी असद्भूत पदार्थ करके हेतु का व्यभिचार दोष नही हुआ करता है, एक द्रव्य वर्तने योग्य होता ग्रीर दूसरा द्रव्य वर्तने का कारक वर्तक होता तब तो मुख्य वर्तना होसकती थी, अन्यथा नही।

# शक्तिमेदाचयोर्विमाने तु सा कालस्य यथा मुख्या तथा च वहिरंगनिमिचापेचात्वं वर्तकशक्तेर्वहिर्गकारणस्वात् ततो न तया व्यभिचारः ।

यदि वह पण्डित यो कहै कि जैसे जान मे वेद्य और वेदक दोनो शक्तियां विद्यमान हैं। प्रदीप में स्व-प्रकाशत्व और पर-प्रकाशत्व दोनो शक्तियां हैं, इसी प्रकार काल द्रव्य मे वर्त्यत्व और वर्तकस्व भिन्न शिक्त शिक्त

श्रकालपृत्तित्वे सति कार्यत्वादिति सविशेषणो वा हेतुः सामध्यीदवसीयते । यथा पृथिव्यादयः स्वतोर्थान्तरभृतद्भानवेद्याः प्रमेयत्वादित्युक्तेप्यद्भानस्वे सतीति गम्यते, ग्रन्थथा द्भानेन स्वयं वेद्ययानेन व्यभिषारप्रसंगात । श्रयवा "कार्यत्वात् " इतना ही हेतु नहीं समभा जाय " श्रकालदृत्तित्वे सित " यह विशेष्ण्य जोड़ विया जाय काल वर्तना ही व्यभिचार स्थल होसकता है। श्रतः तद्भिम्नत्व का निवेश कर देना उचित है, बिना कहे ही शब्दों की सामर्थ्य से यह निर्णीत कर लिया जाता है कि ग्रन्थकार ने यहां कालवर्तना से भिम्न होते हुये कार्यपना यो विशेषणसहितहेतु कहा है। जैसे कि किसी ने यह श्रनुमान कहा कि पृथित्री, जल श्रादिक पदार्थ (पक्ष) स्व से भिन्न होरहे ज्ञान करके जानने योग्य है। साध्य) प्रमेय होने से (हेतु) यो केवल प्रमे⊲त्व हेतु कह देने पर भी ज्ञानभिन्नत्वे सित यह विशेषण विना कहे ही जान लिया जाता है। श्रन्यथा स्वय श्रपने श्राप वेदे जारहे ज्ञान करके व्यभिचार दाष होजाने का प्रसग श्राजावेगा, प्रमेय तो ज्ञान भी है किन्तु वह स्व से निराले श्रन्य ज्ञान करके वेद्य नही है। ज्ञान तो स्वसम्वेद्य है।

गम्भीर विद्वानों के वाक्य सोपस्कार होते हैं, श्रीभप्राय को नहीं समक्ष कर कोरे शब्दों पर ही से व्यभिचार दोष उठा देना तुच्छता है। गम्भीरता का पाठ पढ़ने वालों को ऐसे तुच्छ कमीनेपन से अपने को बचातेरहना चाहिये यद्यपि यह कार्य कठिन है। किन्तु श्रसम्भव नहीं। तुम्हारा मित्र ग्राम को जारहा है तुमने उससे कहा कि सम्भवत: मेह पड़ेगा, अतः छतरी लेते जाग्रो। वह मित्र मेह नहीं वरसने का आग्रह करता हुआ छतरी को नहीं लेगया, देव योग से मार्ग में मेह वरसा और मित्र बेचारा वस्त्र तथा अन्य सामान के साथ भीग गया और लौट कर मित्रने सम्पूर्ण व्यवस्था सुनाई। मित्र की दशा को सुनकर तुम्हे इतनी गम्भीरता बनाई रखनी चाहिये जिससे कि भटिति यह शब्द नहीं निकल पड़े कि हमने तभी तुमसे कहा था कि छतरी लेते जाना। तात्पर्य यह है कि पक्ष के प्रयोग की सामर्थ्य से ग्रन्थकार का यही अभिप्राय जंबता है कि वे हेतु दल में "कालवतनाभिन्नत्वे सितं " इतना विशेषण लगा रहे हैं।

नन्त्रत्र प्रमेयत्वादेवेत्यवधारणाश्वदप्रमास्यत्वे सतीति विशोषणमनुक्तमपि श्रक्ष्यमय-मंतुमन्यत्र तु कथमिति चेत्, कार्यत्वादेवेत्यवधारणाश्रयणादन्यत्राप्यकारणत्वे सतीति विशेषणं तात्रव् गम्यते कारणं च युगपत्सकलपृत्तिमतां वृत्ती कालवृत्तिरित्यकालवृत्तित्वे सतीति विशेषणं लभ्यत एव सामध्यति ततो न प्रकृते हेती विशेषिभिष्कतां हेत्वंतरं।

सन्तुष्ट नहीं हुये उस विद्वान का पुनः प्रश्न है कि सभी वाक्यों में भवधारण लग जाते हैं। इस बात को जैन भी मानते हैं 'पृथिव्यादय स्वतो अर्थान्तरभूत-ज्ञान-वेद्याः प्रमेयत्वात् " इस प्रनुमान में प्रमेयत्वात् एव" इस प्रकार अवधारण कर देने से प्रमाण भिन्नत्वे सित यह विशेषण विना कहें भी जाना जा सकता है किन्तु अन्य स्थल पर यानी ''वर्तना विहरणकारणापेक्षा कार्यत्वात् इस अनुमान में वह ''कालवर्तनाभिन्नत्वे सित " यह विशेषण भला किसप्रकार जाना जा सकता है।

अर्थात्—प्रमेयपना ही जहाँ है वह अपने से अर्थान्तर होरहे ज्ञान के द्वारा वेद्यपना है यद्यपि ज्ञान प्रमेय है तथा साथमे प्रमाण भी है बत: केवल प्रमेय ही तो ज्ञान भिन्न पदार्थ पृथिवी, जल आदिक ही होसकते हैं। बत: "प्रमाणिमन्नत्वे सित" यह विशेष ए विना कहे ही निकल पढता है, किन्तु आप जैनों के अनुमान में कालवतना भिन्नत्वे सित यह विना कहे यो ही नहीं टपक पड़ेगा। यो आक्षेप करने पर तो बन्धकार समाधान करते हैं, कि यहा भी कार्यत्वादेव इस प्रकार एव द्वारा बवधारणका आश्वय केने से हमारे दूसरे अनुमान में भी " बकारणत्वे सित " यह विशेषण तो विना कहे ही जान शिया जाता है, जो अन्य द्रव्य करके की गयी कार्यरूप ही वर्तनाये है। वे ही पकडी जायगी, स्व करके की गयी अथवा जा कथ चित् कारण भी होसकती है, वह काल वतना नहीं ली जासकेगी कार्य कहने से कारणस्व से रीते कार्य ही ग्रहण किये जासकते है। जब कि सम्पूर्ण वृत्तिमान् पदार्थों की युगपत् वृत्ति-कराने मे कारण कालवृत्ति है इस कारण श्रकाल वृत्ति यह विना कहे ही ग्राजाता है। अकालवृत्ति सित यह विशेषण विना कहे ही सामध्यं मे लब्ध हो ही जाता है।

स्रर्थात् -- कूटस्य काल द्रव्य नो अन्य द्रव्यों के वर्ताने मे कारण नहीं है स्वया अपनी वर्तना कर रहा ही काल दूसरों का वर्तियता है, श्रत. काल के समान काल की स्वयं वर्तना भी भ्रन्य द्रव्यों के वर्ताने मे प्रयाजक हेतु होजाती है, धम और धर्मी में कथांचित् अभेद है। जब "कालवित्तिभिन्नत्वे सित" इतना विशेषण स्वत. ही प्राप्त होगया तो जैना के ऊपर हेत्वन्तर नामक निग्रहस्थान नहीं हुन्ना प्रक-रणप्राप्त हेतू में विशेष की रक्षा रखनेवाले वादी के ऊपर हेत्वन्तर निग्रह स्थान उठा दिया जाता है, ' म्रविशेषोक्ते हेतौ प्रतिषद्ध विशेषिमच्छतो हेत्वन्तर" यह गौतमसूत्र है जिस प्रकार किसी ने अनुमान कहा कि शब्द म्रनित्य है। क्योंकि उसका वाह्य इन्द्रियद्वारा प्रत्यक्ष होता है, किन्तु नित्य मानी गयी शब्दत्व जातिका भा वाह्य इन्द्रिय करके प्रत्यक्ष हाता है। भ्रतः प्रतिवादीने शब्दत्व जाति करके व्यभि-चार उठा दिया एसी दशा मे बादी "सामान्यवत्वे सति "यह विशेषण लगा देता है मामान्य मे पुनः दूसरा सामान्य नही टिकता है, अत. शब्दत्व सामान्य सामान्यवान् नही है, यो व्याभचार दोष तो टल गया किन्तु वादो का हेस्वन्तर नामक निग्रह-स्थान हागया । इस प्रकार हम जैना के ऊपर यह हेत्वन्तर निग्रहस्थान नहीं लागू हाता है क्यांकि हमने हेतु में कोई विशेष ग्र श नहीं जाड़ दि । है ' मालवर्तना-भिन्नत्वे सित "इतना कार्यत्व हेतुका विशेषण ता ग्रन्थकार के ग्राभप्राय मे पहिले ही से था जैसे कि " पवतो विन्हिमान् भूभात् " यहा " सयोग सम्बन्धेन " यह विशेषण ता अनुमान प्रयाक्ता को प्रथम से ही ग्रमिप्रत है। उसका शब्द से कहने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है, ग्रन्यथा अमवाय सम्बन्ध से धूम भ्रपने भ्रवयवो मे रहा वहा वन्हि के नही वतने से व्यभिचार दोष भ्राजाता । प्रकरणप्राप्त कार्यत्व हेत् मे कोई नवीन विशेषण लगाने को इच्छा नहीं की गई है।

नन्वेवं कालयुत्ते (कार्यत्वे तया व्यभिचाराभावादनर्थकं विशेषणी गदानामित चेक, पर्यायार्थादेशात्कार्यत्वस्य तत्र मानात्त्या व्यभिचारप्रमंगात् तत्परिहारार्थं विशेषणीपादानस्यान-र्थकत्वायोगात् । ततो वर्तनोपकाः कालसत्तां साधयत्येव ।

पुनः कोई पण्डित अनुनय करते है कि काल की वर्तना जब कार्य ही नहीं है तो कार्यत्व हेतु के नहीं ठहरने पर उस कालधृत्तिकरके व्यभिचार होजाने का अभाव हे, अतः ''अकाल धृत्तित्वे सित इस विशेषण्का हेतु दलमे उपादान करना व्यथ है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि पर्या-याधिक नय करके कथन करने से उस कालवर्तनामें कार्यत्व हेतुका सद्भाव है। पर्यायाधिकनयसे सम्पूर्ण पदार्च कार्य है अतः उस कालवर्तना करके व्यभिचार होजानेका प्रसग आजाता है, उस व्यभिचार दोष का परिहार करने के लिये अकाल कृतित्वे सित इस विशेषण् के प्रह्ण करने को व्यथंपन का अथान है। यानी विशेषण् नगाना सार्थक है। तिस कारण् से सिद्ध होता है कि वर्तना नामका उपकार यह आपक ह्यु उस अर्तान्द्रिय परमाय काल की सत्ता को साध ही देता है।

कः पुनः परिणामः ? इडयस्य स्वजात्यपरित्यागेन प्रयोगितस्र सालक्ष्यो विकारः परिसामः तत्र विस्नापरिणामोनादिरादिमां । चेतनद्रष्यस्य तावत्स्वजातेश्चे तनद्रष्यत्वारूयाया अपित्यागेन जीवत्वभव्यत्वाभव्यत्वादिरनादिरीपशमिकादिः पूर्वाकारपरित्यागा इद्दृष्टिरा-दिमान् स तु कर्मोपशमाद्यपेश्वत्वाद पर्वयत्वाद्धे स्निकः । श्रचेतनद्रव्यस्य तु लोकसंस्थानमदरा-कारादिरनादिरिन्द्रभतुरादिरािशमान् पुरुषप्रयत्नानपंश्वत्वादेव वैस्निकः ।

बतना का व्याख्यान हो चुका अब महाराज यह बताश्रो कि सूत्र मे वर्तना के पश्चात् कहा गया परिस्ताम फिर भला क्या पदार्थ है ? इसका समाधान करते हुये ग्रन्थकार कहते है कि स्वकीय जाति का परित्याग नहीं करके द्रव्यका प्रयोग श्रीर विस्नमा स्वरूप विकार होजाना परिगाम है द्रव्य का जीवके प्रयत्नसे हुआ विकार ता प्रयोगस्वरूप परिगाम है और उन जीवप्रयत्नों की नहीं धपेक्षा करके श्रन्य श्रन्तरग वहिरग कारणोसे विस्नसा स्वरूप परिशाम होता है। उन दोनो प्रकार के परिशामों में विस्नता नामक परिलाम दो प्रकार है एक अनादि और दूसरा श्रादिमान यानी सादि है। तिनमे चेतन द्रव्यका तो चेतनद्रव्यत्व नामक अपनी निज जातिका नही परित्याग करके होरहा जीवत्व, भव्यत्व, ग्रभव्यत्व, ज्ञरव, ग्रादि स्वरूप ग्रनादि परिसाम है। ग्रयान्-चेतन जीव द्रव्य ग्रनादि काल से जीवत्व ग्रादि परिगामो को धार रहे हैं। जो भव्य जीव है वे ग्रनादिकाल से विना ही प्रयत्न के भव्यत्व रूप परिरामन मे लवलीन है भीर जो जगत् मे जघन्य युक्तानन्तप्रमारा ग्रभव्य जीव है पुरुषार्थ विना ही ग्रनादि से ग्रभव्यत्व परिगाति मे तत्पर होरहे हैं, जीवता परिगाम तो सबका ग्रनादि, ग्रनन्त है तथा चेतन द्रव्य के ग्रीपशमिक, क्षायोपशमिक ग्रादिक परिग्णम तो ग्रादिमान हैं क्योकि उपशमसम्यवस्व, मतिज्ञान ग्रादि परिशातियों में पूर्व भाकारोका परित्याग भीर अजहद्यं त यानी जानत्वेन या जीवत्वेन धीव्य ग्रश बना रहता है, कमंके उपशम ग्रादि की श्रपेक्षा होनेसे इन परिएातियों में जीव का प्रवाध कोई प्रधान हेत् नही माना गया है, वे श्रीपशमिक आदि भाव तो कर्मों के उपशम क्षयोपशम, श्रादि की अपेक्षा रखने वाले होने से जीत्र के पुरुषार्थ करके नहीं उप जने के कारए। वैस्रसिक समभे गये है यो चेतन द्रव्य के मनादि भीर सादि वैस्रसिक परिशामों को उदाहरशा सहित कह दिया है। अवेतन द्रव्य के तो लोककी रचना, सुदर्शन मेरु की रचना सूर्य चन्द्रमाध्रो की रचना, धादि परिस्माम अनादि होरहे वैस्नसिक हैं ग्रीर इन्द्रधनूष बादल ग्रादिक ग्रनेक परिगाम ग्रादिमान है इनमे पुरुषप्रयक्त की ग्रनेक्षा नहीं है, इस कारण ये ग्रचेतन पूद्गल दृव्यके देख्नसिक परिणाम कहे जाते है।

प्रयोगजः पुनद्गिशीलमावनादिश्चेतनस्याचा थेपिदेशलस्यापुरुषप्रयत्नापेत्तत्वात्, घटसंस्थानादिरचेतनस्य कुलालादिपुरुषप्रयोगापेत्तत्वात् धर्मास्तिकायादिद्रव्यस्य तु बंश्लिमकोऽ संख्येयप्रदेशिस्वादिरनादिः परिश्वामः। प्रतिनियतगन्युपप्रहद्देतुत्वादिः आदिमान्। प्रयोगजो यत्रा-दिगत्युग्रहद्देतुत्वादिः पुरुषप्रयोगापेत्तत्वात् ।

दूसरा प्रयोग से जन्य परिग्णाम फिर चेतन द्रव्य का तो दान करना, शील पालना, भावना भाना, ग्रध्ययन करना, सयम पालना ग्रादिक हैं क्योंकि ग्राचार्य महाराज के उपदेशस्वरूप पुरुष प्रयस्त की अथवा जीवपुरुषार्थकी अपेक्षा रखकर वे परिगाम उत्पन्न हुये हैं तथा अचेतन द्रव्य पुद्गलका-प्रयोगणन्य परिगाम तो घट की रचना, पट कीरचना, आद हैं नयोकि कुम्हार, कोरिया, आदि पुरुषो के प्रयोग की इनकी उत्पत्ति में अपेक्षा रहती है हा अचेतनद्रव्यो मे धर्मीस्तिकाय आदि द्रव्यो का वैस्नसिक अनिवियत होरहे अश्व आदि की गति मे अनुग्रह करने का हेतुपन या वृक्षों की स्थित करने मे अनुग्रा-हकपन आदिक तो आदिमान वैस्नसिक परिगाम है धर्मीस्तिकाय आदिके इन परिगामोकी उत्पत्ति में किसी जीवके प्रयत्नकी आवश्कता नहीं है। हा धर्मास्तिकाय आदि अचेतन द्रव्योके प्रयोगजन्य परिगाम तो इस प्रकार है कि छापने, सीने आदि के यत्र मशीने ) बैलगाडी आदि के गति उपग्रह का हेतुपना धर्म का अथवा चलतेहुये घोडे के ठहरने पर स्थिति का अनुग्रहकपन अधर्म द्रव्यका, ठोकी जारही कील को अवगाह देना आकाश का, व्यायाम द्वारा शरीर की वर्तना काल का अनुग्रह है क्योंकि इन परिगातियों के उपजने मे जीवों के प्रयोगों की सहकारित्वेन अपेक्षा है।

समर्थोपि बहिर्गकारण।पेद्यः परिगामन्वे सति कार्यत ति, त्रीद्यादिवदिति यत्त-स्कारण वाद्यं स कालः।

ये कहे जा चुके वैस्नसिक और प्रयोगजन्य विकार यद्यपि समर्थ हैं यानी श्रपने उपादान कारण उस द्रव्य को अन्तरंग कारण मानते हुये उपजाते हैं फिर भी विकार (पक्ष ) वहिरग कारण की अपेक्षा रखता है (साध्य) परिण म होते सन्ते कार्य होने से हेतु) आन चावल, भूंग आदि के समान अर्थात्—जैसे चावल या मूग में पकने की शक्ति श्रन्तरंग में विद्यमान है तथापि जल, श्राम्न, श्रात्य, श्रादि वहिरग कारण मिलने पर ही उनका परिपाक होना है। यहा प्रकरण में जो उनका वहिरग कारण है, वही काल द्रव्य है यह समकाना है।

परिशामोऽसिद्ध इति चेका, वाधकाशावात परिशामस्यामावः सन्वासन् । योदींषी-प्रशासित चेका, पद्मान्तरत्वात् । न हि सन्तेव वीजादावंकुरादिः परिशामस्तत्परिशामस्वविरो-धादीजस्वात्मवत् । नाप्यसन्तेव तत एव खरविषाणवत् । किं ति है १ द्रव्याधादेशात् सन् पर्या-याधिदेशादसन् न चामयपद्मभावी दोषोत्रावतरति सदसदेकांतपद्माभ्यामनेकांतपद्मस्यान्यत्वात् हिसकत्वपारदारिकव्याभ्यामहिंमकापारिदारिकत्ववत् वियुक्तगुद्धशुंठीभ्यां तन्सयोगवद्वा जात्यं-तरत्वाच्च रमांतरसंभवात् । एतेन विरोधादयः परिद्वाः दृष्टच्याः ।

यहा कोई क्र्टस्थनित्यवादी पण्डित ग्राक्षेप करता है कि द्रव्यों का परिशाम होना सिद्ध नहीं होगता है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि परिशामों के सद्भाव का कोई वाश्वक प्रमाशा नहीं है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि परिशामों का साक्षात्कार होरहा है। पुन श्राक्षेपकार पण्डित कहता है कि परिशाम का जगत् में ग्रभाव है क्योंकि सद्भाव मानने पर श्रीर ग्रसद्भाव मानने पर श्रनेक दोष उपस्थित होजाते है। देखिये वीज श्र कुर-स्वरूप करके परिशात माना जाता है, यहा हम कूटस्थ-वादी जैनो से पूछते हैं, कि यदि श्र कुर ग्रवस्था में बीज है। तब तो श्र कुर का श्रभाव होगया। जैसे कि पहिले वीज श्रवस्था में श्रंकुर नहीं था, दो श्रवस्थाये एक साथ नहीं ठहर पाती हैं। यदि श्रंकुरमें वीज का श्रसत्व माना जाना जायगा तब तो श्रंकुर रूप से वीज की परिशाति

नहीं घटित होती है। क्योंकि श्रंकर में बीजपन स्वभाव का श्रभाव है, श्रत सद्भाव या असद्भाव दोनों पक्षों मे दोष खडा होजाता है प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नही कहना क्योंकि सर्वथा सदभाव भीर सर्वथा असदभाव इन दो पक्षों से निराला तीसरा कथिवत मदसत्वका पक्ष हमने ग्रहण किया है। बीज भविष्यमे भ्रंकर होनेवाला है। बालक भागे जाकर युवा होजायगा यहा हम वीज भादिमे म कूर मादि परिणामों को सर्वथा विद्यागत होरहे ही नहीं मानते हैं। यदि वीज भवस्था में भी मंकूर अवस्था मान ली जाय तो अ कर को उस बीज का परिखाम होने का विरोध होजावेगा जैसे कि बीज की निज भात्मा का परिणाम बीज ही है, य कुर नहीं। दुग्य काल में अविद्यमान होरहा दही तो दूध की पर्याय कही जा सकती है, विद्यमान दूध की स्वात्मा ही तो दूब का विपरिगाम नहीं है. तथा बीज ग्रादिक में सर्वथा ग्रसत् ही मान लिया गया भी ग्र'क्र ग्रादिक उसका परिसाम नहीं होसकता है। तिस ही कारण से यानी उस वीज के परिणाम होजाने का ग्रंकूर को विरोध आजाने से (हेत्) जैसे कि बीज में सर्वधा श्रविद्यमान होरहा खरविषाएं। बीज का परिएगम नहीं है। यदि यहां कोई यो पूछे कि परिणामी में सद्भूत माना जा रहा भी परिणाम नहीं है, भीर परिणामीमें अविद्यमान होरहा भी परिणाम उसका परिस्ताम नहीं है तो परिस्तामी में कैमा क्या होरहा परिस्ताम उसका परिस्ताम महा जायगा ? बता हो । इसके उत्तर में हम जनों को यही कहना है। कि द्रव्यार्थिक नय द्वारा कथन करने से परिगामी मे परिगाम सन है। तभी तो कारण मिलने पर परिगामी भट उस परिगाम स्वरूप परिगात होजाता है। श्रौर पर्यायाधिक नय द्वारा कथन करने से परिगामी में परिगाम का सद्भाव नहीं है, तभी तो उस असद्भूत परिशाम को उपजाने के लिये कारशाष्ट्रट जोडना पडता है।

भावार्थ—परिशाम होने का द्रव्य सतत विद्यमान है, किन्तु वह पर्याय विद्यमान नहीं है। धार्मिक पुरुष पवंके दिनोमे एकाशन करता है, रोटी, दाल, दूध पानी भादि खाद्य पेय द्रव्यो मे भाहार वगगाय विद्यमान है। उन खाद्य पदार्थों की उदराग्नि, पर्याप्ति, भादि करके कुछ देर मे मास, रक्त, ग्रस्थि. मल, पूत्र, स्वरूप परिशाति होजावेगी किन्तु भोजन करते समय वह मास, रक्त, भादि पर्याय खाद्य पदार्थों मे विद्यमान नहीं है, यही साख्य सिद्धान्त ग्रीर जैन सिद्धान्त मे अन्तर है भत उस बती के व्यवहार चारित्र मे कोई दोष नहीं लगता है। व्यवहार चारित्र की भिक्ति पर्यायाधिक नय मनुसार उनउन विशेष पर्यायो पर उटी हुई है, द्रव्याधिक नय का विषय यहां गौण पष्ट जाना है, भाहारवर्गणा ही तो रक्त, मास, भ्रादि रूप परिशाति करने वाली है, भाकाशकी रोटी, दाल, रस, रक्त भादि स्वरूप परिशाति नहीं होसकती है।

स्वस्त्री-सन्तोष या अचौर्यंत्रत भी पर्यायद्विष्ट से ही पलते हैं, अन्यथा अन्य भी अनेक स्त्रिया भूत पूर्व जन्मोमे ब्रतीकी बल्लभाये बन चुकी हैं। दूसरोका धन भी पूर्व जन्मोमे ब्रती का होचुका होगा तब तो उन के ग्रह्ण मे दोष नहीं होना चाहिये। बात यह है कि सर्वथा सत् पक्ष और सर्वथा असत् पक्ष इन दोनों पक्षों मे होने वाले दोष का यहा कथंचित् सह्वासत्व पक्ष मे ग्रवतार नहीं होपाता है। क्योंकि सत् एकान्त का पक्ष और असन् एकान्त का पक्ष इन दोनों पक्षों से कथिच् सदसत् इस अने-कान्त पक्ष का मेद मान है जैसे कि हिसकपन, और परगरा-सेवीपन दोषों से अहिसकपन और पर-दारात्यागीपन गुरा विभिन्न है। अर्थात्—कतिपय हिसक जीव भले ही परदारा-सेवी नहीं होय क्योंकि हिसक के कूर परिणाम होते हैं और परदार-सेवन में स्नेहपुंज की ग्रावश्यकता है। अथवा कतिपय परदार-सेवी जीव भले ही हिसक नहीं होय क्योंकि हिसक के कूर परिणाम होते हैं और परदार-सेवन में स्नेहपुंज की ग्रावश्यकता है। अथवा कतिपय परदार-सेवी जीव भले ही हिसक नहीं होय क्योंकि हिसकके लिये कूर भावों की आवश्यकता होजाती

है। कम से कम जिस परस्त्री से उनका म्तेह है, उसकी हिसा करना उनको ग्रभित्र त नहीं है। तथापि कोई कोई दुष्ट जीव परदारा—सेवी होते हुये भी हिसक हारहे है। परस्त्री करके ग्रन्थ पुरुष के ऊपर म्तेह करने की शंका होजाने पर वे उस परदारा की हिसा तक कर देते हैं, पर-पुरुष-रत स्त्रिया भी ग्रपने रसिक को मार डालती मुनी गयी हैं। किन्तु जो धर्मात्मा जीव सुदर्शन सेठ के समान है, हिसक नहीं है, श्रीर परदार-मेबी भी नहीं है वह उन हिसक श्रीर पारदारिक दूषित पुरुषों से तीसरी ही जानि का सक्जनोत्तम है।

दूसरा हव्टान्त यो समिभये कि एक दूमरेमे पृथक भूत होरहे अकेले गृड और अकेली सोठ के सयोग से उपजा हुआ अबुद्ध द्रव्य तीमरे ही प्रकारका है, अकेला गुड या सोठ जिस रोग को दूर नहीं कर सकते है उस दिशेष जाति की खासी को मिला लिये गये गुड और सोठ मिटा देते हैं। क्यों कि दोनों की मिलकर पुन तींसरी ही जाति की न्यारी परिएाति होजाती है। अकेले ने ले गुड या सोठ के रस से मिले हुय गुड सोठ का रस तींसरी जाति का उपज जाता है, इसी प्रकार कथिनत् सदसत्व पक्ष मे कोई उभय दोष नहा प्राप्त होता है। इस उक्त कथन करके अकेकान्त पक्ष मे विरोध श्रादिक दाषों का भी परिहार कर दिया ना चुका देख लेना चाहिये अर्थान्—विरोध, वैयधिकरण्य, सशय, मकर व्यतिकर अनवस्था, अभाव, अप्रतिपत्ति ये दोष अनेकान्त पक्ष मे नही आते है। उभय दोष के समान विरोध आदि दोषों का उपद्रव भी द्रव्यत्व, पृथिवीत्व, नामक सामान्यविशेष या चित्रजान, सयुक्त गुड सोठ, आदि हब्दान्ता करके दूर भगा दिया जाता है।

किं च परिणामस्य प्रतिषेधो न तावत्सतः सस्त्रादेव परिणामप्रतिषेधात् मतोपि प्रति षेधे परिणाम-प्रतिषेधस्यापि प्रतिषेधप्रसंगात् प्रतिषेधाभावः । अथ प्रतिषेधः सत्वास प्रात-षिध्यते तत ए। परिणामोपि न प्रतिषेद्धव्य इति स एव प्रतिषेधाभागः न प्यसतः प्रतिषेधः असत्श्रादेव नद्यसन्प्रतिषेधमियाश्रिविषयत्वप्रसंगात्।

एक बात यह भी है कि परिगाम का जो प्रतिषेध किया जाता है, उसमे हप दो पक्ष उठाते है कि मद्भूत परिगाम का प्रतिषेध किया जाता है ? अथवा असत् होरहे परिणाम का निषेध किया जाता है ? वताया । प्रथम पक्ष अनुसार विद्यमान हो रहे सन् परिणाम का तो प्रपिषेध नहीं होसकता है । कारण कि वह परिणाम सन् ही है जैसे कि कूटस्थ-वादियों के यहाँ परिणाम के सद्भूत माने गये प्रतिषेध का निषेच नहीं किया जा सकता है । जब कि परिणाम का प्रतिषेध विद्यमान माना गया है तो भला उसका निषेच कसे होसकता है ? यदि सद्भूत पदार्थ का भी निषेध कर दोगे तो परिगाम के भी निषेध होजाने का प्रसग आवेगा. ऐसी दशामे प्रतिषेध हो ही नहीं सकता है । दो अमात्र भाव रूप होजाते हैं । निषेध का निषेध कर दियाजाय तो विधि सिद्ध होजाती है । यदि कूटस्थवादी अब यो कहे कि परिगाम का प्रतिषेध तो विद्यमान है । इस कारण नहीं निषेधा जाता है अन्यकार कहते हैं, कि तिस ही कारण परिगाम भी प्रतिषेध करने योग्य नहीं है । इस प्रकार वहीं परिगाम के प्रतिषेध का अभाव होगया यानी परिगामका सद्भाव बन गया । तथा द्वितोय पक्ष अनुसार असत् होरहे परिगाम का भी प्रतिषेध असन् होनेके कारण ही नहीं होसकता है " सिजन. प्रतिषेधों न प्रतिषेध्य को प्राप्त विद्या असत् होरहे परिगाम का भी प्रतिषेध का प्रतिषेध को ही होसकता है। सर्वथा असत् होरहा पदार्थ कभी प्रतिषेध को प्राप्त नहीं होसकता है, अन्यथा प्रतिषेध को निविध्यपन का प्रसग् आवेगा । जैसे वस्तुभूत विषय के नहीं होने नहीं होसकता है, अन्यथा प्रतिषेध को निविध्यपन का प्रसग् आवेगा । जैसे वस्तुभूत विषय के नहीं होने

से स्वप्नज्ञान या भ्रान्तज्ञान निविषय है, उसी प्रकार प्रतिषेध के षष्ठधन्त प्रतियोगी विषय का श्रभाव होजानेसे प्रतिषेध निविषय होजायगा।

खरविषाणप्रतिषेधः कथमिति चेत्, न कथमित मन्त्राद्येकांतवादिनामिति व्रूमः । तद-नकांतवादिनां तु क्विन्कदाचित्कथचित् सत एवान्यत्रान्यदान्यथा प्रात्षेव इति सर्वमनवद्यम् ।

ग्रन्थकार के प्रति किसी का प्रश्न है कि तब तो खरिवषाग् का प्रतिषेध किस प्रकार कर सकोगे? यहाँ तो प्रतिषेधका प्रतियोगी कोई वस्तुन्त विषय नहीं है, यस्याभाव स प्रतियोगी। यो कहने पर तो प्राचाय कहते हैं, कि सर्वथा सक्त या सवया या कि प्रकार कर एके बादियों के यहा किसी भी प्रकार से खरिवषागा का निषेध नहीं होसकता है। ऐसा हम ढिढोरा पीट कर स्पष्ट कह रहे है, हा उन कथिचत् सक्त ग्रादि का ग्रनेकान्त मानने वाले सिद्धान्तियोके यहां तो कही न कही, कभी न वभी, किसी भी प्रकार से, सत् होरहे ही पदार्थका ग्रन्थ स्थल पर ग्रन्थ काल में दूसरे प्रकारों से निषेध किया जा सकता है। यो कहने पर हम स्याद्वादियों के यहा सम्पूर्ण व्यवस्था निर्दोष सिद्ध होजाती है। बात यह है कि जगत् में खर भी है बैल, भैस ग्रादि के सिर पर विषाण भी विद्यमान है केवल करके सिर पर विषाणोंका ग्रभाव साध दिया जाता है। प्रष्टिमहस्त्रीमें ग्रह्न ते बढ़द स्वाभिधेय-प्रत्यनीकपरमाथिकों नज्पवीखण्डपदत्वादहेत्वभिधानवन् " इस ग्रनुमान द्वारा बढिया निरूपण कर दिया गया है। श्री प्रकलक देव ने तो मन्डूक की चोटी ग्रथवा खर के विषाण को भी भनेक युक्तियों से पृष्ट करके स्वकीय स्याद्वाद वाणी का वैभव दरशाया है।

मर्वर्षकांतस्य प्रतिषेधः कथमिति चेत्, कोऽयं सर्वर्षकांतः । इदमेवेत्थमेवेति वा धर्मिसो धर्मस्य वाभिमननमिति चेत्, तिर्दे तस्य मत एव नििष्यसाधनमेव प्रतिषेधः । स्वह्रय-प्रतिषेधे तु मर्वथा प्रतीतिविशोधः स्यात् । दर्शनमोहोदये सित सदाद्येकांताभिनिवेशस्य मिथ्या-दर्शनिविशेषम्य प्रत्यानमवेद्यन्वात् । निर्विषयत्वसाधने तु तस्य न प्रतीतिवाधा प्रतीयमानस्य वस्तिन सन्वाद्यंशस्य धर्मत्वात् । नाय पर्वथा मन्वाद्येकांताभिनिवेशस्य विषयो वस्त्वंशः सर्वथा विरोधात् ।

पुन कोई प्रश्न करता है कि ग्राप जैन सर्वथा एकान्त का भला प्रतिषेध किस प्रकार करोगे वयोकि सर्वथा एकान्त को सद्भून मानने पर उसकी विधि हुई जाती है। एकान्तको जानने वाला ज्ञान प्रमाण होजायगा, ग्रसत् एकान्तका ग्राप निषेध होना इष्ट नहीं करते है। यह विकट समस्या उपस्थित हुई। यो कहने पर तो ग्रन्थकार कहते हैं, कि भाई यह सर्वथा एकान्त भला क्या पदार्थ है विताशो. यह यही है, श्रथवा इम ही प्रकार है, यो धर्मी ग्रथवा धर्मको कदाग्रह पूर्वक माने जाना यदि सर्वदा एकान्त इष्ट है, यो कहने पर तो हम जैन कहते हैं कि तब तो उस सत् भूत ही सर्वथा एकान्त के ग्रभिनिवेश को विषयरहित साधन कर देना ही उसका प्रतिषेध है यानी सर्वथा एकान्त के ज्ञान का कोई वस्तुभूत विषय नहीं है जैसे कि स्वष्नज्ञान तो परमाथ है किन्तु उसका विषय वस्तुभूत नहीं है। इसी प्रकार मिण्याइष्टियों के यहा सर्वथा एकान्त का ग्राग्रह है किन्तु वह कोरा मन्तव्य निविषय ही है।

एकान्त के मन्तव्य या आन्त ज्ञानों के स्वरूप का निषेध कर देने पर तो सभी प्रकार प्रतीतियों से विरोध श्रावेगा स्वसम्वेद्य होरहे मिथ्यादर्शन या मिथ्याज्ञानका अपलाप नहीं किया जा सकता
है। असत्य-भाषी पुरुष को मार डालना नहीं चाहिये, हाँ उसको दूषित या अपराधी कह सकते हो
क्योंकि दर्शन मोहनीय कम का उदय होने पर प्रत्येक आत्मा में सत्, असत्, आदि एकान्तों के अभिनिवेश स्वरूप मिथ्यादर्शन विशेष का वेदन किया जा रहा है। उस स्वसम्वेद्य पदार्थ का निषेध नहीं
किया जा सकता है, हाँ उस एकान्त आग्रह को विषय-रहित साधने पर तो प्रतीतियों में वाधा नहीं
आती है। वस्तु में प्रतीयमान होरहे सत्य, असत्व, आदि अशों को धमं मान लिया जाता है उनमें
सर्वेथापन का निषेध यो करा दिया जाता है. कि सभी प्रकारों में सत्व या असत्व अदिक एकान्तों के
अभिनिवेश का विषय होरहा यह वस्त्वश सर्वथा नहीं है। क्योंकि विरोध आजावेगा, हा कथित् वह
वस्त्वश है। अर्थात्—जो मर्वथा है वह वस्तु का अशं नहीं और जो वस्तु का अश है। वह सर्वथा
एकान्त स्वरूप नहीं। हा कोई भी सत्त्व आदिक बडी सुलभना से कथित्व वस्तु के अश होसकते है,
कोई विरोध नहीं आता है।

एतेन प्रधानादिप्रतिषेधो व्याख्यातः प्रधानाद्यमिनिवेशस्य निर्णियन्वमाधनात् । ततो नैकांतेनासतः प्रतिषेध इति सत एव परिणामस्य कथिचन्प्रतिषेधोपपत्तेः सर्वथा नामावः ।

इस उक्त कथन करके सत्त्व गुगा. रजोगुगा, तमोगुगा, स्त्ररूप प्रधान या नित्य. एक, परमञ्जहा जगत् कर्ता ईश्वर ग्रादि के प्रतिषेधोका भी व्याख्यान कर दिया समफलेना चाहिये। साख्य या ग्रद्ध त-वादी ग्रथवा नैयायिक पण्डितो को प्रधान ग्रादि ग्रपने इष्ट तत्वो का ग्रभिनिवेश होग्हा है उस ग्रभिनिवेश को निर्विषय सिद्ध कर देने से ही प्रधान ग्रादिके प्रतिषेध का जात्पर्य सध जाता है, मंत्र द्वारा सर्प को निर्विष कर देना गथवा उससे कथचित् बचे रहना ही सर्पका निषेध है, ग्रहिसक धार्मिक पुरुष सपं को मारते नहीं हैं। तिस कारण से सिद्ध हुग्रा कि एकान्त रूप से ग्रसत् पदार्थका प्रतिषेध नहीं बनता है इस कारण सद्भूत होरहे ही परिणाम का कथचित् क्वचित् प्रतिषेध होजाना बन पाता है, ग्रतः सभी प्रकारों से परिणाम का ग्रभाव नहीं हुग्रा, प्रत्युत परिणाम की सिद्ध कर दी गयी है।

स्यानमतं, नास्ति परिकामोन्यानन्यस्वयोदोंषादिति नोक्तःवात्। उक्तमत्रोत्तरं, न वयं वीजादकुरमन्यमेव मन्यामद्दे तदपरिकामत्वप्रमंगात् पदार्थान्तरवत्। नाष्यनन्यमेवांकुरामाः।-नुषंगात्। किं तिर्दे १ पर्यायार्थादेदाद्वीजादंकुरमन्यमनुमन्यामद्दे द्रव्यार्थादेशादनन्यमिति पद्या-नतरानुसरकाद्दोषामावाञ्च परिकामामावः।

कूटस्थ-वादियों का सम्भवत यह भी मन्तब्य होवे कि परिणाम (पक्ष ) नहीं है (साध्य ) परिणामी से परिणाम को भिन्न मानने पर अथवा अभिन्न मानने पर दोनों पक्षों में दोष प्राप्त होते हैं अर्थात्-यदि वीजसे अंकुर को भिन्न माना जायगा तो वीज का परिणाम अ कुर नहीं होसकता है जैसे सह्य पर्वत का परिणाम विन्ध्य नहीं है तथा यदि वीजसे अंकुर को अभिन्न माना जायगा तो भी वीज की परिणाति अंकुर नहीं होसकती है. जैमे घट की परिणाति घट ही नहीं है, ऐसी दशामे वीजसे अ कुर कोई न्यारा पदा बं नहीं ठहरता है। अन्यकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि इसका समाधान हम कह चुके हैं। इस विषय में यो उत्तर कहा जा चुका है कि हम जैन वीजसे अ कुर को सर्वधा भिन्न ही नहीं मान रहे हैं क्योंकि वीजसे अंकुर को भिन्न मानने पर अंकुर को उस वीज का परिणास नहीं

होने का प्रसग यावेगा जैसे कि सर्वथा भिन्न कोई दूसरा पदार्थ इस प्रकृत पदार्थ का परिणाम नही है, दूधका परिणाम इंट नहीं है और मिट्टीका परिणाम दही नहीं है। तथा हम जैन वीजसे शंकुर सर्वथा श्रीभन्न ही होय ऐसा भी नहीं मानते हैं, यो मानने पर शंकुरके श्रभावका प्रसंग शावेगा। वीज से वीज ही होता रहेगा शंकुर भी वीज ही बन जायगा।

प्रतिवादी यदि यो पूछे कि परिणामी से परिणाम को भिन्न भी नहीं कहते हो ग्रीर भाप जैन ग्राभन्न भी नहीं कहते हो तो फिर भाप कैसा क्या कहते हो ? इस प्रश्न पर हम जैनोका समाधान यह है कि पर्यायाधिक नयके कथनानुसार वीजसे भ्रंकुरको हम भिन्न मानरहे हैं. भ्र कुरकी उत्पत्तिसे पहिले वीज मे श्रंकुर पर्याय नहीं थो पीछे उपजी श्रत वीज पर्यायसे भ्रंकुर पर्याय न्यारी है, हां द्रव्याधिक नय भ्रनुसार कथन करने मे वीज से भ्रंकुर श्रिभन्न है जो भी पुद्गल द्रव्य वीज रूप परिणात हुमा है उसी पुद्गल द्रव्यकी भ्रंकुर स्वरूपसे परिणात होने वाली है, द्रव्य वह का वही है, इस प्रकार कथं वित् पर्याय द्राष्ट्र मे भेद भौर द्रव्य दिल्ट से भभेद इस तीसरे पक्ष के श्रनुसरण करने से स्याद्वादियों के यहा दोषोका भ्रभाव है, भ्रतः परिणामका भ्रभाव नहीं होसका,परिणामकी सिद्धि होजाती है। पहिले सर्वधा भेद ग्रीर दूसरे सर्वधा भ्रभेद इन दो पक्षों से निराले 'कथिवत् भेदाभेद' इस तीसरे पक्ष का भ्रालम्बन ले रक्खा है।

व्यवस्थिताव्यवस्थितदोषात्पिश्वामामाव इति चेकानेकांतात्। न हि वयमंकुरं वीजं व्यवस्थितमेव व्रू महे विशेषादकुरामावप्रसंगात्। नाष्यव्यवस्थितमेवांकुरस्य वीजपरिशामत्वा-भावप्रसंगात् पदार्थान्तरपरिशामत्वाभाववत्। कि तिहें १ स्याद्रीजं व्यवस्थितं स्याद्व्यवस्थित-मकुरे व्याकुर्महे। न चेकांतपक्षमावी दाषो ८ नकांतेष्वस्वीत्युक्तप्राय। स्याद्वादिनां हि बाज-शरीरादेश्व वनस्पतिकायिको वीजोंकुरादिः स्वश्रीरपरिशामभागित्रमतो यथा कललश्ररीरे मनुष्यजीवोविदादिस्वश्ररीरपरिशामभृदिति न पुरन्यथा सः। तथा सति—

पुन कोई पण्डित म्राक्षेप करते हैं कि व्यवस्थित मौर अव्यवस्थित पक्ष में दोष जानने से परिगाम कोई पदार्थ नहीं ठहरता है मर्थात्-बीज का मं कुरपने करके परिगाम होने पर हम पूछते हैं कि म कुर में बीज व्यवस्थित है । मध्या व्यवस्थित नहीं है ! बतामों। यदि म कुर में बीज प्रथम से ही व्यवस्थित है तब तो बीजकी व्यवस्था होजानेके कारण मं कुर का ममाब होजायगा, एकत्र बीज भौर मं कुर दोनो मवस्थामों के एक साथ ठहरे रहनेका बिरोध है मौर यदि मं कुरमें बीज अव्यवस्थित माना जायगा तब तो बीज की मं कुररूप से परिगाति नहीं होसकेगी। सर्वथा भिन्न होरहे अव्यवस्थित रूप पदार्थ करके यदि कोई परिगामन करने लगेगातो जल मन्ति स्वरूप करके मद्यवा पुद्गल जीवरूप-करके परिगात होजावेगा जो कि इष्ट नहीं है, भ्रत. जनों के यहा परिगाम पदार्थ का अभाव होगया।

ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि व्यवस्थित, ग्रव्यवस्थित पक्षों में भनेकान्त मानाः जा रहा है हम जैन श्रंकुरमे जीवको व्यवस्थित ही नहीं कह रहे हैं जिससे कि दो भवस्था भोका विरोध , होजाने से श्रंकुर के भभावका दोष प्रसग होजाय । तथा भंकुरमे वीजको भव्यवस्थित भी नहीं वसान रहे हैं जिससे कि भंकुर को वीज के परिगामपनके सभाव का प्रसग होजाबे जैसेकि सबधा भिन्न दूसरे , पदार्थ का परिग्राम उससे सम्रया भिन्न कोई निरादा पदार्थ नहीं होता है, यानी भन्न में भन्न सम्में सम्म

भ्रव्यवस्थित है, अत<sup>्</sup> धर्म द्रव्य का परिगाम भ्रधमं द्रव्य या स्थितिहेतुत्व नही होमकता है तो हम जैनं क्या कहते है ? इस प्रश्न पर हमारा समाधान यह है कि भ्र कुरमे बोज कथंचित् व्यवस्थित है भीर कथ-चित् भ्रव्यवस्थित है, इस प्रकार हम जिज्ञासुभोको व्युत्पत्ति करा रहे हैं। एकान्तपक्षो मे भ्राने वाले दोष भ्रनेकान्तो मे प्रवेश नही पाते है, इस बात को हम कई बार पूर्व प्रकरगो मे कह चुके हैं।

निर्गीत सिद्धान्त यह है कि स्याद्वादियों के यहा बीज, शरीर, पुष्प आदिक ही से वनस्पति काय को धारने वाला सजीव बीज उपजताहै और वह बीजात्मा अकुर फल, आदि स्वरूप होरहा अपने शरीर के अनुसार स्वरूप परिगाम को धारने वाला अभीष्ट 'क्या गया है जैसे कि मातृ गर्भ में प्रथम मास के कलल शरीर में मनुष्य जीय उपज कर (जन्म लेकर) अर्ब द ग्रादि अपने शरीर की पर्यायों को यो धारता रहता है नय प्रकारों से फिर बह परिगामों को नहीं धारता है अर्थात्-पहिले सूखा बीज जड है पुन वनस्तिकायिक जाव उसमें उपज जाता है तब वह बीज अकुर लघुनुक्ष, महा- बुक्ष आदि परिगामां को धार लेता है जैसे कि मातृगभ में पहिले महीने कलल शरीर में मनुष्य जाव उपज कर पुन पेशी अर्बुद, आदि रूप करके परिगामन करता हुआ नौ महीने में बालक शरीर होकर परिगाम जाता है और तसा होने पर जो व्यवस्था होती है उसको सुनो।

मनुष्यनामकर्मायुषोदयात्प्रतिपद्यते ।
कललादिशरीरांगापांगपर्यायरूपताम् ॥२६॥
स जावत्वमनुष्यत्वप्रमुखैरन्वयेर्पथा ।
ब्यवास्थतः स्वकांयेषु परिणामेष्वशेषतः ॥३०॥
कललादिभिः पुनः पूर्वर्भावैः कमवर्तिभिः ।
ब्यतिरिक्तैः परत्रासौ न ब्यवास्थत ईत्त्यते ॥३१॥
तथा वनस्पतिर्जीवः स्वनामायुर्विशेषतः ।
वनस्पतित्वर्जावत्वप्रमुखेरन्वयैः स्थितः ॥३२॥
स्वशरीरविवर्तेषु वोजादिषु परं न तु ।
पूर्वपूर्वेण भावेन तु स्थितः कमभाविना ॥३३॥

माता पिता के रज और वीर्य का गर्भमें योग्य सम्मिश्रण होने पर स्वकीय द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव भनुसार वहाँ कोई विवक्षित जीव जन्म ले लेता है, मनुष्य गित संज्ञक नामक ने भीर भायुष्य कर्म इन दोनों कर्मों का भीर इनके सह वारी भ्रन्य अनेक कर्मोंका उदय होजाने से वह जीव कलल श्रादिक शरीर के अगोपाग पर्याय स्वरूपा को प्राप्त कर लेता है। वह जीव कलल, घन, वाल्य, कौमार भ्रादि भवस्थाओं में जीवत्व मनुष्यत्व, द्रव्यत्व आदिक अन्वयों करके जिसप्रकार भ्रपनी भपनी निज प्यायों में पूर्णा है ध्यवस्थित हारहा है भार किर भिन्न विश्व होएहं एवं कम से विवर्त कर रहे ऐसे कलल

धारिक पूर्व पूर्व मार्वो करके वह जीव परलेर भावोमे व्यवस्थित होरहा नही देखा जा रहा है। ग्रर्थात् धन्ति भावो करके सम्पूर्ण परिशामो मे जीव भोत पोत होरहा है। किन्तु व्यितरिकी पर्यायो करके पिहली पिछली पर्यायोमे कोई पर्याय व्यवस्थित नहीं है, पिहले 'यथ।' का यहाँ 'तथा' के साथ अन्वय है उभी प्रकार वनस्यतिकायिक जीव भी अपने योग्य नाम कर्म और विशेष प्रकार की तिर्यंच आयु का उदय होने से वनस्पतिपन, जीवपन, चेतनत्व, आदि अन्वयो करके अपने शरीर के विवर्त्त होरहे बीज आदिकों मे व्यवस्थित है किन्तु कम से होने वाले पूर्व भावो करके ता परले परले भावो मे व्यव-ियत नहीं है। पर्यायों मे द्रव्य तो अन्वित होता है, पर्यायों मे अगली, पिछली पर्यायों आत, प्रांत नहीं घुती रहती हैं '' सर्वं सर्वंत्र विद्यते " यह साख्य का सिद्धान्त अनेक दोषों से भरपूर है।

वाग्भटकृत अष्टागहृदय के शारीर-स्थान मे गर्भ की अवस्थाओं का यो निरूपण किया है।

" ग्रन्यक्त प्रथमे मासि सप्ताहात्कललो भवेत्। गर्भ पुसवनान्यत्र पूर्वं व्यक्ते प्रयोजयेत्। द्वितीये मासि कललाद्धन पेश्यथवाऽर्जुदम्।पुस्त्रीक्लीवाः क्रमाक्तम्य ,। व्यक्ती भवित मासेऽस्य तृतीये गात्रपवकम्,। चतुर्थे व्यक्ततागाना चेतनायाश्च पंचमे। षष्ठे स्नायु शिरारोम-बलवर्णानखत्वचाम्। सर्वे सर्वागसम्पूर्णो भावे पुष्यित सप्तमे। ग्रोजोऽष्टमे संचरित माता पुत्रौ मुहु क्रमात्। शस्तश्च नवमे मासि।

तात्पर्य यह है कि कलल, अर्बुद आदि गभ के परिकामो श्रोर जन्म के पोछे बाल, कौमार, युवत्व, आदि परिकामोमे जीवत्व, जैसे व्यवस्थित है उसीप्रकार वीज, अ कुर आदिमे वनस्पति कायि-कत्व आदि धर्म व्यवस्थित है। जैन सिद्धान्त अनुसार परिकामो की उत्पत्ति का कम यही है कि पहिले युक्तशोशितका गरण होने पर वह पुद्गलिपण्ड अचेतन र ता है पश्चात् उसमे कही अन्य गित से आ-कर मनुष्य जन्म लेता है। जीव के पुरुषार्थ और कर्मों उदय अनुसार उस पुद्गल पिण्डके मरण अव-स्था तक अनेक परिकाम होते रहते हैं इसी प्रकार अचेतन वीज मे क्षिति, सलिल, आदि योग्यकारखो

का प्रकरण मिलने पर वनस्पतिकायिक जीव वहा जन्मता है परचात्-उसके भ कुर, पते, शास्ता, उपं-शासा, भादि परिणाम होते रहते हैं एकेन्द्रियजाति, तिर्यचन्नायु ग्रादि कर्मों के भ्रधीन होरहा वह जीव वीव, शंकुर, भादि परिणामों को धारता है, मन मनादि पारिणामिक चंतन्य द्रव्यकी भ्रपेक्षा वह सत् है भीर पूर्वापर परिणामों के सक्तमण ग्रादि की भ्रपेक्षा भ्रसत् है। यो व्यवस्थित भीर शब्यवस्थित पक्तों में भनेकान्त का साम्राज्य है।

स्यानमतं, न बीजमंद्धरादित्वेन परिशामते बृद्धयभावप्रसंगात् यो हि यरपरिशामः स न ततो बृद्धिमान् इच्छो यथा वयः-परिशामो द्व्यादिः,वीजपरिशामश्चांद्धरादिस्तरमास्न ततो बृद्धिमान् इति बीजमात्रमकुरादिः स्यादतत्परिशामो बेति । उक्तं च-"कि चान्यद्यदि तदीजं गच्छेदंद्धरतामिह । विवृद्धिरंद्धरस्य स्यात्कथं बीजादपुष्कलात् । अथेष्टं ते रमैभौँमैरौदकैश्व विवर्धते । नन्वेव सति वीजस्य परिशामो न युज्यते । आलिप्त अतुना काष्ठं यथा स्थूल-त्वमुच्छति । तत्र काष्ठं तथैवास्ते जतु चात्र विवर्धते । तथैव यत्र तद्दीजमास्ते येनात्मना स्थितं । रसाश्च वृद्धि कुवैति वीजं तत्र करोति किम् ॥ इति तदेतदनालोचिततत्ववचनं, तद्दुद्धरन्यदेतुकत्वात् ।

परिणाम होने का निराकरण करने वालो का स्यात् यह भी मन्तव्य होवे कि वीज तो (पक्ष) मं कुर मादिपने करके नहीं परिणाम सकता है (साध्य) क्यों कि घृद्धि के मभाव का प्रसंग हो जावेगा (हेतु)। देखों जो पदार्थ जिस परिणाम को धारता है वह परिणाम उस परिणामी पदार्थ से वृद्धिवाला नहीं देखा गया है जिस प्रकार कि दूध का परिणाम दही या विलोडित तक ग्रादिक उनने ही परिणाम वाले रहते हैं वढ नहीं जाते हैं, प्रातानिवतानी भूत तन्त्र मों से पट का परिणाम वढ नहीं सकना है व्या प्रिणाम जब ग्र कुर मादिक माने जा रहे हैं (उपनय) तिम कारण उस वीज से मं कुर श्रादिक वृद्धि को लिये हुये नहीं होने चाहिये।

इस अनुमान अनुमार वीजके परिभाणवरावरही उसके अ कुर आदि परिणाम होने चाहिये किन्तु वीजसे अ कुर, लबुक्क, आदि परिणाम बहुत वढ़ हुये देखे जाते हैं अत. वे वीजके परिणाम नहीं होसकते हैं हमारे इस तकं अनुसार अन्य प्रन्थों में भो या कहा है कि दूसरी वात यह है कि वह बीज यदि यहा अ कुरपने को प्राप्त होजायगा तो ऐसी दशा में उस छोटे बीज से भला अ कुर की विशेषवृद्धि किस प्रकार होसकेगी? इस पर अब काई यो इच्ट करें कि भूमि-सम्बन्धी और जल सम्बन्धी रसो करके वह अ कुर वढ जाता है यानी वीज में भूमिरस और जलरस मिलजाते हैं, अतः रस्ती भर के वीज से एक तोला या एक छटाक का अ कुर बढजाता है, ऐसी दशा में हम आक्षेपकार अनुनय करते हैं कि इस प्रकार होने पर तो बीज का परिगणम वह अ कुर होय यह उचित नहीं है। यो तो भूमि, जल, और बीज इन तीनों का परिगणम अ कुर कहा जा सकेगा, अकेले बीज का परिगम अ कुर नहीं होसकेगा जिसप्रकार कि रोगन या लेप करने पर लाख करके चारों और से लीप दिया गया काठ स्थूल पन को प्राप्त हाजाता है किन्तु सच पूछों तो वह काठ तिस ही प्रकार पतला भीतर बना, रहता है, इस काठ में तो लाख बढ जाती है, रूई के भरे गूदड बस्त्रों का पहिनने वाला मनुष्य मोटा नहीं कहा जासकता है तिस ही प्रकार गहा वह वीज जिस स्वरूप से हा रहा विद्यमान है वह उतना ही बना रहेगा हां पूथिवी

धादिक के रस वृद्धि को कर लेते हैं उस में बीज क्या कर लेता है ? कुछ भी नहीं । अत बीज का परिगाम इतना बढ़ा हुआ अंकुर कथमिंप नहीं होसकता है। आचार्य कहते हैं कि यह उन पण्डितों का वचन तत्त्वोंकी नहीं-पर्यालोचना करते हुये होरहा है, समीचीन विचार करने पर वे ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि वीज का परिसाम अकुर है किन्तु उस अंकुर की वृद्धि का कारगा कोई अन्य ही है, उसकों यो स्पष्ट समिन्ये।

यथामनुष्यनामायुःकर्मोदयिवशेषतः।
जातो बालो मनुष्यात्मा स्तन्याद्याहारमाहरन्।।३४॥
सूर्यातपादिसापेचः कायाग्निबलमादधन्।
वीर्यातरायिवच्छेदिवशेषविहितोद्भवं॥३४॥
विवर्धते निजाहाररसादिपरिणामतः।
निर्माणनामकर्मोपष्टंभादभ्यंतरादिप ॥३६॥
तथा वनस्पतिर्जीवः स्वायुर्नामोदये सित ।
जीवाश्रयोंकुरो जातो भौमादिरममाहरन् ॥३७॥
तप्तायस्पंडवत्तोयं स्वीकुर्वभेव वर्धते।
आत्मानुरूपनिर्माणनामकर्मोदयाद्ध्रुवम् ॥६८॥

इस कारिकामे पढ़े गये 'यथा' का इसके आगे सेतीसवी वार्तिकमे कहे जाने वाले 'तथा' शब्दके साथ अन्वय है। जिस प्रकार मनुष्य गति नामकर्म और मनुष्य आयु. कर्म का विशेष रूप करके उदय होजाने से मनुष्य आत्मा बालक उपज जाना है वह बालक मानृ हुग्ध, गोदुग्ध, आदि आहारका आहार लेता हुआ और विहर गमे सूर्य के आतप आदि की अपेक्षाको धार रहा सन्ता शरीरकी उदराग्नि अनुसार और अन्तरंगमे वीयन्तिशय कर्मके किये गये विशेष क्षयोपशमसे उत्पन्न हुये बलका आधान करता हुआ बढता रहता है तथा अपने आहार किये गये पदार्थके रस,रक्त, मास, मेद, अस्थ मज्जा, शुक्त आदि परिणामो से और अन्यन्तर मे होरहे निर्माण नाम कर्म के उदय का उपष्टम्भ हो जाने से भी बालक बढता चला जाना है, उसी प्रकार वीज में कारणवश जन्म ले चुका वनस्पतिकायिक जीव भी अपने आयुष्य व नाम कर्मका उदय होने पर जीव का आश्रय होरहा वही बीज अथवा वीज का आश्रय होरहा वह जीव भला मिट्टी, जल, आदि के रसी का आहार करता हुआ अंकुर होजाता है जैसे तपाया गया लोहे का पिण्ड सब ओर से जल को लींच कर अपने आत्मसात् कर लेता है उसी प्रकार वह वीज मे बैठा हुआ जीव पृथिनी, जल-सम्बन्धी रसो के आहार को स्वीकार करता हुआ हो अंकुर रूप करके बढ जाता है, अन्तरंगमे अपने अनुकूल निर्माण नामकर्मका उदय भी निश्चित रूपसे अपेक्षणीय है,अन्तरंग, बहिरंग कीनो कारलो के मिलने पर कार्य-सिद्ध होती है, अन्यथा नही, अतः केवल बीज ही आंकुर.

स्वरूप नहीं वढ़ गया है किन्तु जीव द्वारा म्राहार किये गये पृथिबी म्रादि के रसी मनुसार म'कुर बढ़। पाया है, भन्य भी मन्तरग वहिरंग कारण मपेक्षणीय हैं।

ततो न वृद्धधभावींकुरादेः। यद्ध्युक्त,यो यत्परिशामस्य ततो न वृद्धिमान् दृष्टो यथा चीरपरिशामां दृष्ट्यादिनं चीरादिति । तत्र हेतुः कालात्ययापदिष्टो धर्मिदृष्टांतग्राहक-प्रमास्त्रवाचितन्त्रात् धर्मी ताबद्वीजपरिशामोंकुरादिस्ततो वृद्धिमानंव प्रतिभागमानः कथं चा ऽ वृद्धिमाननुमातुं शक्यः । दृष्टांतश्च शीतचीरस्य तष्यमानोन्यो न चीरपरिशामो धर्मोद्वर्तित द्विपरिशामो वा चीराद्वृद्धिमनुपक्तस्यमानः कथं तद्वृद्धयभावसाध्ये निदर्शनं ।

तिस कारण श्र कुर श्रादि की बृद्धि का श्रभाव होजाना यह दोष हम जैनो पर लागू नहीं हैं क्यों कि बीज में अनिरिक्त भी पदार्थ श्र कुर की वृद्धि में कारण होरहे हैं श्रीर भी जो श्राक्षेपकार ने जो यह कहा था कि जो जिसका परिणाम है वह उससे बृद्धिको धार रहा नहीं देखा गया है जैसे कि जमादिये गये दूध का परिणाम दही मिथन श्रादिक उस दूध से बढ़े हुये नहीं पाये जाते हैं। एक सेर दूधका दही एक मेरसे श्रधिक परिमाण बाला नहीं होपाता है। इस प्रकार कहने पर तो हम जैन यो उत्तर कहते हैं कि उस श्रनुमानमें कहा गया हेतु वाधितहत्वामाम है क्योंकि धर्मी श्रीर हष्टान्तको ग्रहण करने वाले प्रमाणों करके उसके साध्य में वाधा प्राप्त होजाती है। देखिये यहाँ धर्मी तो बीज का परि-णाम होरही श्र कुर श्रादि श्रवस्था है किन्तु वह श्र कुर श्रादि तो उस परिणामी बीज से वृद्धि को धार रहा ही देखा जा रहा है, ऐसी दशा में नहीं-वृद्धि को धारने वाला इस साध्य का श्रनुमान किस प्रकार किया जा सकता है?

ग्रथांत-"तत्परिगामत्व" हेतुसे "ततोवृद्धधभाव" इम साध्यकी सिद्धि नहीं होमकती है जो प्रमान्ग प्रका को जानेगा उसी समय वह साध्य में वाधा को उपस्थित कर देगा तथा हुण्टान्त भी वृद्धधभाव को नहीं साधने देता है। ठण्डे होरहे दूध का तपाया जारहा दूध परिगाम कोई ग्रन्य नहीं है ग्रथवा उप्पाता से उद्धर्तन कर दिया गया दही परिगाम भी कोई दूध से न्यारा नहीं है, भले ही वह दूध से बढ़तों को प्राप्त होरहा नहीं देखा जा रहा है वे दिध ग्रादि भला वृद्धिश्रभावको साध्य करने मेहण्टान्त किस प्रकार होसकते हैं अर्थात्-नहीं। भावार्ध-वीज का परिगाम ग्र कुर ठीक है किन्तु वह वृद्धि मुक्त देखा जा रहा है, हा क्षीर का परिगाम माना जा रहा दही भले ही बढ़ता नहीं है किन्तु वह उस दूध का न्यारा परिगाम ही नहीं है, ठण्डा दूध उष्मा दूध, दहो, मिथत, तक ये सब एक ग्रपेक्षा दूध ही हैं, ग्रत परिगामी से न्यारे परिगाम के वृद्धभाव को साधने में हण्टान्त नहीं होसकते हैं।

तत्परिणामत्वादित्यसिद्धं च साधन परिणामाभाव वादिनः । पराम्युपगमात् तिस्सद्धौ ष्टुद्धिसिद्धिरिप तत एव स्यात् सर्वथा विशेषाभावात । तक बृद्ध्यभावात् पारणामाभावः स्याद्वादिनां प्रति साधियतुं शक्यः, परिणामाभावात् बृद्ध्यभावः सर्वथेकांतवादिनः प्रसिद्ध्यत्येव जनमाद्यभाववदिति निवेदितप्रायं ।

दूसरा दोष यह भी है कि परिगामों के ग्रभाव को कहने वाले वादियोंके यहा तत्परिगामत्व यह हेतु सिद्ध नहीं है, श्रतः ग्रसिद्धहेरवाभास भी है। पक्ष में हेतु नहीं ठहरता है। यदि कूटस्य बादी यो कहें कि परिणाम-वादी नैयायिक, जैन, ग्रादि दूसरे विद्वानों के स्वीकार कर लेने से तदनुसार हम भी उस परिणाम की सिद्धि मान लेते हैं। इस पर ग्रन्थकार कहते हैं कि तब तो तिस ही कारण से पानी दूसरों के स्वीकार कर लेने मात्र से बृद्धि की सिद्धि भी होजाग्रो, सभी प्रकारों से कोई विशेषना नहीं है। दूसरे विद्वानों का एक स्वीकृत ग्रंश माना जाय थीर दूसरा प्रतीतसिद्ध ग्रंश नहीं माना जाय यो प्रद्वंचरतीय न्याय का ग्रनुसरण करना प्रशस्त माग नहीं है. तिस कारण बृद्धि का ग्रभाव होजाने से परिणामका ग्रभाव यह स्याद्वादियों के प्रति नहीं साथा जा सकता है। हा सर्वथा एकान्त वादियों के प्रति परिणाम का ग्रभाव होजाने से बृद्धि का ग्रभाव प्रसिद्ध कर दिया ही जाता है। जैसे कि सर्वथा नित्यपन या सर्वथा क्षणिकपन को मान बैठे एकान्त-वादी पण्डिनों के यहा जन्म, श्रस्तित्व ग्रादिक का ग्रभाव प्रसिद्ध होजाता है, इस बात का हम पूर्व प्रकरणों में कई वार निवेदन कर चुके हैं ग्रभी चौथे ग्रध्याय के ग्रन्त में भी जन्म, ग्रस्तित्व, विपरिणाम, बृद्धि, ग्रपक्षय भौर विनाश इन विकारों की स्याद्वाद सिद्धान्त ग्रनुसार प्रक्रिया मानने पर ही सिद्धि बताई जा चुकी है, ग्रन्यथा नहीं।

न हि नित्यैकांते परिणामोग्ति पूर्वीकारविनाशाजहद्वृत्तोत्तराकारोत्पादानभ्युपग-मात् स्थितिमात्रानस्थानात् न च न्थितिमात्रं परिणामः तप्य पूर्वीत्तराकारपरिस्थागोपादान-भाविस्थितिलञ्चणत्वात् ।

सर्वथा नित्यपन का एकान्त मानने पर परिगाम होना नही बन पाता है क्यों कि परिगाम का अर्थ ना पूर्व आकार का विनाश और कुछ ध्रुव अशो को नही छोड कर वर्तना तथा उत्तर आकार का उन्पाद होना है "पूर्वोत्तराकारपरिहारावाष्तिस्थितिलक्षग्पिग्गामेनाथं कियोपपत्तेश्व" किन्तु नित्य एकान्त मे उक्त परिगाम होना नहीं स्वीकार किया गया है वहाँ तो केवल स्थिति ही अवस्थित रहती है, पूर्व आकार का त्याग और उत्तर आकारों का ग्रहणा नहीं सम्भवते हैं। केवल ध्रोव्य अश करके स्थित होना ही तो परिगाम नहीं है, क्यों कि उस परिगाम का लक्षण पूर्व आकार का परित्याग और उत्तर आकर का उपादान तथा ध्रुव भाव (आकार) की स्थित इतना अखण्ड है।

सदा स्थास्नोरात्मादेरथान्तरभृतोतिशयः कुतश्विद्वपजायमानः परिकाम इति चेत्, स तस्येति कुनः ? तदाश्रयत्वादिति चेत् , कथमेकस्वभावमात्मादि वस्तु कदाचित्कम्यचि-दांतश्रयस्याश्रयः कदाचित्कम्यचि-दांतश्रयस्याश्रयः कदाचित्त्वन्यस्येति संमान्यते ? स्वभाविश्रोषादिति चेत्, ति येन स्वभाव-विशेषः। वश्रेषेक्षाश्रयः कस्याचद्भावा येन वानाश्रयः स ति तेनर्थान्तरभूतश्चेत्तिकार्यत्वेकांतिविशेषः। स ततोर्थान्तरभूतश्चेत्तस्यत्वेकांतिविशेषः। स ततोर्थान्तरभूतश्चेत्तस्यत्वेति कृतः ? तदःश्रयत्वादिति चेत्, भ एव पर्यनुयागानवस्था च । सद्रमपि गत्वा तस्य कथंचिदनर्थान्तरभूतस्वभाविश्रयेशपाम्यप्रगमे कथं ततोर्थान्तरभूतोतिशयः परिकामस्तदाश्रयः स्यात ।

नित्यैकान्तवादी कहते हैं कि सर्वथा स्थिति-शील होरहे आत्मा, आकाश. आदिक अथीं से सर्वथा भिन्न पदार्थ होरहा अतिशय ही किन्ही कारणों से उपज रहा सन्ता परिणाम है, परिणामी से परिणाम अभिन्न नहीं है। यो कहने पर तो ग्रन्थकार पूछते हैं, कि वह भिन्न पडा हुआ अतिशय स्वरूप

परिशाम उस भारमः भादि का है, यह किससे निर्शीत किया जाय बताम्रो ? यदि तुम निर्देकान्त-वादी यो कहो कि भिन्न पड़ा हुन्ना भी ग्रतिशय उस ग्रात्मा के ग्राश्रय पर ग्राश्रित है, भ्रत. वह ग्राध्रय होरहा म्रतिशय उस म्रधिकरण भूत भात्माका कहा जा सकता है। यो कहने पर ता हम जैन कहते हैं कि एक स्वभाव वाले कूटस्थ भात्मा ग्रादिक वस्तुये कभी तो किसी एक भ्रतिशय के भ्राश्रय हो जाय भीर कदाचित् किसी ग्रन्य ग्रनित्य ग्रतिशय के ग्राधार होजाय यह किस प्रकार सम्भावना होसकतो है ? श्रर्थात् एक स्वभाव वाला पदार्थ एक ही श्रतिशय को घार सकेगा भिन्न भिन्न काल मे न्यारे २-अन्य मितशयो को नही धार सकेगा क्यों कि कूटम्थ नित्य पदार्थ ठीक एक मा ही रहता है यदि नित्य-कान्तवादी इस पर यो कहैं कि आत्मा ग्रादिक किसी विशेष स्वभाव से कभी कभी किसी किसी अति-शय के श्राश्रय होजायगे यो कहने पर हम जैन श्रापादन करते हैं, कि जिस विशेष स्वभाव करके वह म्रात्मा पदार्थ किसी एक म्रतिशय का ग्राष्ट्रय है। ग्रथवा जिस स्वभाव करके किसी दूसरे म्रतिशय का वह उस समय प्राश्रय नहीं है, वह स्वभाव विशेष उस क्रूटस्य प्रात्मा से यदि प्रभिन्न होगा तव तो उस म्रात्मा के क्रूटस्यनित्यपन के एकान्त का विरोध होजावेगा क्योंकि वह स्वभाव विशेष तो सर्वदा नहीं ठहरेगा, उससे अभिन्न भ्रात्मा भी कथंचित् भ्रतित्य बन जायगा, स्वभाव विशेषको कार गा से जन्य ही तो मानोगे । हा यदि वह स्वभावविशेष उस मात्मासे भिन्न होगा तब कूटस्थनित्यपन तो उसका रक्षित रह गया किन्तु सर्वथा भिन्न पड़ा हुन्ना "वह स्वभावविशेष उस न्नात्मा का है" यह कैसे व्यवहृत कर लिया जाय ? सर्वथा भिन्न पड़ा हुन्ना पद। यं या तो किसी का भी नही है। मथवा सबका उस पर एकसा ग्रधिकार है। यदि नित्य एकान्त-वादी यो कहै कि ग्राश्रय ग्रात्माके वह स्वभाव विशेष श्राश्रित होरहा है, इस कारण ''वह स्वभाविवशेष उस मात्मा का है " ऐसा व्यवहार कर लिया जाता है। जैसे कि भ्राश्रित होने से जिनदत्त का सेवक देवदत्त कह दिया जाता है।

यो कहने पर तो हम जैनो को कहना पडता है कि पुन वही तर्क चलाया जायगा कि वह एक स्वभाववाला नित्य प्रात्मा कभी कभी न्यारे न्यारे स्वभावविशेष या प्रतिशयों का प्राश्रय कैंसे होसकता है हस पर प्रापकी ग्रोर से वही स्वभाव विशेष उत्तर कहा जायगा, यो वही तर्क ग्रीर समाधान ग्रनुसार ग्राकाक्षाशान्ति नहीं होने के कारण ग्रनवस्था दोष होजायगा। बहुत दूर भी जाकर स्वभाव विशेष को उस स्वभाववान् ग्रात्मा से कर्यंचित् ग्रभिन्न होरहा स्वीक।र करोगे तब तो उस ग्रात्मा से भिन्न माना जा रहा ग्रतिशय स्वरूप परिणाम किस प्रकार उस ग्रात्मा के ग्राश्रित होसकेगा ग्रयात्—जब स्वभाव विशेष ग्रभिन्न होकर ही उस ग्रात्मा के ग्राश्रित होसकता है, उसी प्रकार भले ही ग्रतिशय स्वरूप परिणाम माना जाय किन्तु वह ग्रात्मा ग्रादि से कथिचत् ग्रभिन्न ही होगा ग्रीर ऐसी दशा में कूटस्थनित्यपन का एकान्त रक्षित नहीं रहा।

या यथा यत्र यदा यतोतिशयस्तस्य तथा तत्र तदःश्रयीभाव इत्येवंह्वपेकस्वभा-वत्वादात्मादिमात्रस्यादोष पवेति चैश्रकात्मादिभावपित्वस्यात् विरोधः, पृथिव्याद्यतिशया-नामेकात्मातिशयत्वप्रसंगात् । शक्यं हि वक्तुमेक एवात्मेवंभूतं स्वभावं विक्तित्ते येन यथा यत्र यदा पृथिव्याद्यतिशयाः प्रभवंति तेषां तथा तत्र तदःश्रया मवतीति । तद्तिशया एव तेन पुन-रन्यह्रव्यातिशय इति । द्रव्यांतराभावे कुतांतिशयाः स्पुरात्मनाति चेत्, अतिश्रयांतर्भयः एत चान्वेषि परेम्योतिशयेम्य इत्यनाद्यतिशयपरम्पराम्युपगभादतुपालस्मः। कूटस्वित्यवादी कहते हैं कि जो जिसप्रकार जहां जिस समय जिससे सित्वय उपजता है। इसका उस प्रकार वहा उस समय आश्रय आश्रयीभाव होजाता है, यो इस प्रकार इतना धारमा धादि श्राव का एक ही स्वभाव है, सतः कोई दोष नहीं है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि आप कूटस्थवादियों को एक झात्मा, आकाश आदि भावों को परिकल्पना करने से विरोध उपस्थित होजायगा। पृथिवी, जल आदि स्रतिशयों को एक झात्मा के सित्शय होजाने का प्रसग होजायगा, हम यो नियम से कह सकते हैं कि एक हो सात्मा इस प्रकारके होरहे स्वभावों को घार लेता है, कि जिस करके जिस प्रकार, जहा, जब, पृथिवी—धादिक श्रतिशय उत्पन्न होते हैं उनका उस प्रकार वहा, तब, आश्रय होजाता है, इस प्रकार वे पृथिवी श्रादिक उस सात्मा के स्रतिशय हो हैं। किन्तु फिर अन्य दृष्यों के स्रतिशय नहीं हैं। कूटस्थ नित्यवादी कहते हैं कि पृथिवी आदिक द्रव्यों का सभाव मानने पर वे स्रतिशय ग्रात्मामें भला किन कारणोंसे उपज जायगे? यो कहने पर तो यही कहा जा सकता है कि भ्रत्य स्रतिशयों से उपजते रहेंगे इस प्रकार सनादि काल से स्रतिशयों की परम्परा का स्वीकार कर लेने से कोई उलाहना नहीं सासकता है।

अस्त्येक एवात्मा पुरुषाद्वेताभ्युपगमादित्यपरः तस्यापि नात्मातिशयः परिश्वामे), द्वैतप्रसंगात् । अनाद्यविद्योपदर्शिनः पुरुषस्यातिशयः परिश्वाम इति चेत् , तर्हि न वास्तवः परिश्वामः पुरुषाद्वेतवादिनोस्ति ।

ऐसे अवसर पर अपने पक्ष को पुष्ट हुआ देख कर ब्रह्माद्वे तवादी बोल उठते हैं कि जगत् में एक ही तो आहमा है क्योंकि पुरुषाद्वे त-वाद को स्वीकार कर रखा है। इस प्रकार किसी अपर पण्डित के कहने पर आचाय कहते हैं, कि उस ब्रह्माद्वे तवादी के यहा भी आहमा का अतिशय होरहा परिसाम नहीं माना जा सकता है। क्योंकि निराले अतिशय स्वरूप परिसाम और परमब्रह्म को मानने से द्वे त-वाद का प्रसग हो जावेगा यदि अद्वेत वादी यो कहैं कि अनादि काल से लगी हुई अविद्या करके उप-दिश्च होरहे परम ब्रह्म का अतिशय ही परिसाम है, वस्तुतः एक परम पुरुष ही पदार्थ है, अन्य कोई नहीं। यो कहने पर तो अन्यकार कहते हैं कि तब तो पुरुषाद्वे तवादी के यहां वास्तविक परिस्हाम नहीं सिद्ध हुआ, अविद्या के द्वारा दिखलाये गये कुंठे अतिशय को परिस्हाम मानने पर यथार्थ परिस्हाम की सिद्ध नही होपाती है, अत. क्रटस्थ निस्यवादी या ब्रह्माद्वे तवादोके यहां परिस्हाम नही बन पाता है।

योष्याह, प्रधानादनर्थान्तरभूत एव महदादिः परिशाम इति, सोष्ययुक्तवादी, सर्वश्चा प्रधानादिभिष्यस्य महदादेः परिशामत्वविरोधात् प्रधान-स्वारमवत् तस्य वा परिशामत्व- प्रसंगात् महदादिवत्, ततो न प्रधानं परिशामि घटते नित्यैकस्वभावत्वादारमवत् ।

जो भी सांस्य यो कह रहा है कि सत्वगुरा, तमोगुरा, रजोगुरा, की साम्य सवस्था रूप प्रधा-नसे महत, महकार, ग्रादि परिशाम होरहे सभिन्न हैं "प्रकृते में हांस्ततोऽहं कारस्तस्माद्गशाश्च खोडशकः तस्मादिप खोडशकात्पचम्य. पचभूतानि "। ग्रन्थकार कहते हैं कि वह सांस्य भी शुक्तिरहित पदार्थों के कहने की देन को झारता है। नयोकि प्रधान से सभी प्रकार सभिन्न होरहे महत्तत्व, सहंकार साधि को परिस्मामपन का विरोध है, जैसे कि प्रधान में ग्रिभिन्न होरहा प्रधान का स्वात्मा तो प्रधान ही परिस्मामी का परिस्माम नहीं है। दूनरी बार यह है कि ग्रिभिन्न पदार्थ ही यदि परिस्माम होने लगे तो महत् ग्रादि के समान उस प्रधान को परिस्मामपन का प्रसग ग्राजावेगा तब तो महत्. श्रहंकार मादि परिस्मामी होजाय में श्रीर प्रकृति उनका पिस्साम बन जावेगी तिस कारसा साख्यों के यहा माना गया प्रधान तो परिस्मामवाला नहीं घटित होता है। क्योंकि सर्वधा नित्यपन ही उसका एक स्वभाव है, जैसे कि कापिलों के यहा एकान्त से नित्य स्वभाव होने के कारसा क्रूटस्थ ग्रात्मा परिस्मामी नहीं माना गया है (परार्थानुमान)।

यदि पुनः प्रधानम्य महदादिक्षपेशाविभीवितरोभावाभ्युपगमात् परिगामित्वमिन-धीयते तदा स एव स्याद्वादिभिरमिधीयमानः परिगामी नान्यथेति निन्य-वैकातः स्रे परिशा-माभावः।

यदि फिर कापिल यो कहे कि हम भ्रात्मा के क्रटस्थनित्यपन से निराले प्रकार के प्रधान का महन्, अहकार, तन्मात्राय, ग्रादिरूप करके ग्राविभीव और निरोभाव को स्वीकार करते है, हाँ उत्पाद थां विनाश हमको अभीष्ट नहीं है अत आविभूंत, तिरोभूत होरहे अपने ग्राभिन्न परिगामों के प्रनुसार प्रधान दा परिणामीपना कहा जाता है। आचार्य कहते है कि तब तो स्याद्वादियों करके वहीं परिगाम कहा जा रहा है, प्रकट होजाना, छिप जाना भ्रादि अन्य प्रकारों से परिगाम नहीं बनता है। अर्थात भ्राविभीव, तिरोभाव, का भ्रश्च कथाचिन् उत्पाद, विनाश, मानने पर ही निश्चिन्तता होसकेगी। अन्न मे मास या मल का सद्भाव मानना अनुचित है, श्र गुलीके अग्रभाग पर हाथियों के सौ भुण्डों का समा जाना स्वस्य पुरुष नहीं कह सकता है। अतः स्याद्वाद सद्धान्त अनुसार ही परिगाम बनता है। निश्चिपन के एकान्त पक्ष मे परिगाम का अभाव है ''न हि नित्यैकान्ते परिगामांऽस्ति" यहां से प्रारम्भ कर श्रव तक इस प्रकरगा का विवरण कर दिया है।

द्वशिककांतियि चणाद्ध्वेस्थितरभावात् परिशा माभावः, पूर्वद्यशे निरन्वयविनाशा-दुत्तरचर्णान्यादः परिशाम इति चेत्, कस्य परिशामिन इत वक्तव्यं १ पूर्वचशस्यवेति चेक्, तस्यात्यंतावेनाशासद्यरिशामित्वाच्चिरतनिवन्द्रच्यावत् ।

सम्पूर्ण पदार्थों को एकक्षणस्थायी मानने के एकान्त पक्ष मे भी परिणाम नही बनता है। क्यों कि क्षण सं ऊरर दूसरे समया में पदार्थों का स्थिति का ग्रभाव है, ऐसी दशा में कौन किस स्वरूप परिणाम ' जो जीवित रहेगा वह ग्रानन्द भोग सकेगा, मरेहुये पदार्थ के लिये कुछ भी नहीं है। यदि बौद्ध यो कहै कि पहिले क्षण में प्रन्वयरहित होकर पदार्थ का विनाश होजाने से उत्तर-वर्ती दूसरे क्षण में नवीन पदार्थ का उत्पाद होना परिणाम है, यो कहने पर तो हम जैन पूछते हैं कि वह उत्तर क्षण-वर्ती उत्पाद भना किस परिणामी का परिणाम है ' यह तुमको स्पष्ट कहना चाहिये यदि पूर्व क्षणवर्ती पदार्थ का ही परिणाम वह उत्तर क्षण-वर्ती उत्पाद माना गया है, यह तो ग्राप बौद्ध नहीं कह सकते है। क्यों कि उस पूर्व क्षण-वर्त्ती पदार्थ का ग्रत्यन्त रूप से ग्रनन्त काल तक के लिये विनाश हो सुका है, यत वह पूर्व क्षण-वर्त्ती पदार्थ का ग्रत्यन्त रूप से ग्रनन्त काल तक के लिये विनाश हो सुका है, यत वह पूर्व क्षण-वर्त्ती पदार्थ इस उत्तर क्षण-वर्त्ती पदार्थका परिणामी नहीं होसकता है। वैसे कि बहुत कान पहिले विशेषन्या नष्ट हान्दुका क्षण (स्वन्ध प्रापदार्थ) इस वर्तमान कालीन

उत्पाद का परिणामी नहीं माना गया है। यानी एकदिन पहिले मर गये श्रथवा पचास वर्ष पहिले मर गये बाबा ग्राज इस समय गुड को नहीं खा सकते हैं।

कार्यकारसमाव एव परिसामिमाव इति चेक, चिसिक्षेकांतं कार्यकारसभावस्य निर-स्तरमात् क्रमयीगपद्यविरोधाकित्यत्वैकांतवत् । मंद्रस्या कार्यकारसभावं तु न वास्तवः परिसा-भिमावः क्योरिचदिति च्याकिकान्तपचे परिसामाभावः सिद्धः ।

बौद्ध कहते हैं कि कार्यकारण भाव ही परिणाम परिणामीभाव है। पहिला क्षण कारण है, ग्रंत परिणामी है। ग्रीर उत्तर क्षण-वर्ती स्वलक्षण कार्य है, ग्रंत परिणाम है। ऐसी श्रवस्था में हम बौद्धों विवास परिणाम बन जायगा। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कह बैठना क्यों कि क्षणिक पक्ष का एकान्त ग्रहण करने पर कार्य कारण भाव का निराकरण होचुकता है क्यों कि क्षणिक एकान्त में क्रम ग्रीर योगपद्य घटित नहीं होते है, ग्रंत कायकारणभावक। निराकरण होजाता है। कारक पक्षमें कार्यकारण भावके ब्यापक क्रम ग्रीर योगपद्य घटित कहा होते हैं, ग्रंत कायकारणभावक। निराकरण होजाता है। कारक पक्षमें कार्यकारण भावके ब्यापक क्रम ग्रीर योगपद्य हैं जैसे कि ज्ञापक पक्ष में कार्य कारण भाव के ब्यापक ग्रन्थय ग्रीर व्यतिरेक है। यदि बौद्ध कूठी कल्पना या व्यवहार से कार्य कारण भाव को स्वीकार करेंगे तब तो किन्ही एक नियत दो पदार्थों का होरहा परिशाम परिणामी भाव वास्तविक नहीं होसकता, इस प्रकार क्षणिक एकान्त पक्षमें परिणाम होने का ग्रभाव तिद्ध होगया।

सर्वेदनाद्यद्वेते तु द्रोत्मारित एव परिगाम इति सकलसर्वेथकांतवादिनां परिगा-मामा ग्रावृद्ध्यभावो अवज्ञयाद्यभाववद्यतिष्ठते । स्याद्वादिनां पुनः परिगामप्रसिद्धेयुक्ता कस्य-चिद्वृद्धिः स्वकारग्रामिक्याताद्यज्ञयादिवक्तथाप्रतीतेर्वाधकामावातः

कोई कोई बौद्ध पण्डित तो सम्वेदन, चित्र, ग्रादि का ग्रद्धित मान बैठे है, ग्राचार्य कहते है कि सम्वेदन ग्रादि के ग्रद्धित पक्ष में तो परिणाम बहुत ही दूर फेक दिया गया है। एक ही पदार्थ भना क्या परणाम ग्रीर परिणामी होसकता है? यानी देवदत्त का इकलौता लडका जेठा, मिसला, या किनिष्ठ, नहीं होसकता है। इन प्रकार सम्पूण सर्वथा एकान्त-वादियों के यहा परिणाम की घटना नहीं होने से बृद्धि का ग्रभाव ब्यवस्थित होजाता है, जैसे कि ग्रपक्षय, विनाश, ग्रादि का ग्रभाव हो जाता है, हा स्याद्वादियों के यहा तो फिर परिणाम की समीचीननया प्रसिद्धि होजाने से किनी ग्रश की बृद्धि स्वकीय बृद्धि के कारणों का सिन्नपात होजाने से समुचित बन जाती है। जैसे कि ग्रपने ग्रपने कारणों का सान्निष्य होने से ग्रपक्षय, ग्रास्तत्व, ग्रादिक सध जाते है। तिस प्रकार की होरही प्रतीति का काई वाधक प्रमाण नहीं है। जायते, ग्रस्त, विपरिणमते, वर्द्धते, ग्रपक्षयते, विनश्यित, ग्रपने ग्रपने कारणों ग्रनुसार होरहे इन छह विकारों को बालक बालिकाग्रों तक को प्रतीति होरही है। यहाँ तक "परिणामाभावात् बृद्धधभाव" सबधैकान्तवादिन: "इस कथन का उससहार कर दिया गया। है।

परियामां हि करिचत् पूर्वपियामेन सहशो यथा प्रदीपादेज्वीलादिः, करिचदि-सहशो यथा तस्यैव कज्जलादिः, करिचत्सदशासदशो यथा सुवर्धास्य कटकादिः। तत्र पूर्वसं-स्थानाद्यपरित्यामे सति परियामाधिक्यं बृद्धः, सदशेतरपरियामो यथा बालकस्य कुमारादिमानः। जगत्मे परिगाम अनेक प्रकारके हैं.नैमिलिक भाव भी अनेक प्रकारके है कोई कोई परिगाम तो पहिले पहिले परिगामों के सहश होता है, जैसे कि प्रदीप श्रादि की ज्वाला, किलका आदि है, प्रदीप की किलका से किलका पुन. किलका से वैसी ही किलका यो घण्टो तक दीपक सहश परिगामों को धारता रहता है। हा कोई कोई परिगाम तो विसहश यानी परिगामी से विलक्षण होता है जैसे कि उस ही प्रदीप श्रादि के काजल, धुश्रा राख श्रादि परिगाम हैं तथा कोई कोई परिगाम कुछ अशो मे परिगामी के सहश और अन्य श्रं को मे परिगामी से विलक्षण होता है जैसे कि सुवर्ण के कक्ण, आदि परिगाम हैं। यहा सोनापन सहश है किन्तु पहिले फासेकी श्राकृति सर्वथा विसहश होकर ककण हमली, कुण्डल श्रादि रूप होगई है। उन परिगामों मे पहिले सस्थान (रचना) श्रादिका परित्याग नहीं होते सन्ते परिगाम की श्रधिवता होजाना तो वृद्धि है जो कि सहश श्रीर विसहश परिगामस्वरूप है जैसे कि बालक का कुमार श्रादि श्रवस्था रूप वृद्धि परिगाम है, यहा बालक की ही कुमार श्रवस्था मे वृद्धि होगयों है जिसके कारण मानृदुग्ध अन्न, जल सूर्याताप, उदराग्न, वीर्यातरायक्षयोपशम ग्रादि भी कहे जा चुके हैं।

सद्दश एवायमित्ययुक्तं, विसद्दशप्रत्ययोत्पत्तेः । सर्वथा साद्दश्ये वालकुमाराद्यवस्थयोः कुमाराद्यवस्थायामपि वालप्रत्ययोत्पत्तिप्रसमात्, वालकावस्थायां वा कुमारादिप्रत्ययोत्पत्तिप्रसक्तः सर्वथा विसद्दश एव वालकपरिणामात्कुमारादिपरिणाम इत्यपि न प्रातीतिकं स एवायमिति प्रत्य- यस्य मावात् । आंतोसी प्रत्यय इति चेन्न वाधकाभावादात्मान स एवांद्र प्रत्ययवत् । सर्वप्र तस्य आंतत्त्वोपगमे नेरात्म्यवादालंबनप्रसंगः । न चार्यो श्रेयान् यत्त्व मद्दोतरपरिणामात्मनो वस्तुनः साधनात्, प्रत्यभिन्नानस्यामेद- प्रत्ययस्य ना प्रामाण्यव्यवस्थापनात् । ततां युक्तः सद्दशेतरपरि- खामात्मको वृद्धिपरिणामः ।

वृद्धि नामक विकार को सहश, विसहश, दोनो स्वरूप नहीं मानते हुये कोई कहते हैं कि वह वृद्धिपरिगाम तो सहश ही है वैसा का वैसा हा बालक पुन कुमार या युवा हाता हुआ बढ जाता है कोई विलक्षिगाता नहीं दीखती है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह कहना गुक्तियोसे रहित है क्यों कि बालक से कुमार हो जाने पर विसहशपने का ज्ञान भी उपजता है किसी किसी बालक का तो ग्रगली अवस्थाओं में बहुत भन्तर पड जाता है यदि बाल अवस्था और कुमार ग्रादि अवस्थाओं को सभी प्रकारों से सहश ही माना जायगा तो कुमार ग्रादि अवस्था में भी बालक है, ऐसे ज्ञान के उपजने का प्रसग ग्रावेगा अथवा बालक अवस्था में कुमारपन, युवापन, ग्रादिक ज्ञानों की प्रतीति उपजने का प्रसग ग्राजायगा कुमार वो बालक या बालक का कुमार कोई नहीं कहता है।

इसके विपरीत कोई दूसरे विद्वान यो कह रहे हैं कि बालक परिणाम से कुमार ग्रादिक परि-णाम सवंथा विसहस (विलक्षण) हो है। अचार्य कहते है कि यह भी सिद्धान्त प्रतीतियो पर श्राह्म नहीं कहा जासकता है, कारणिक वहीं बालक कुमार होगया है, इस प्रकारके प्रत्ययका सद्भाव है ऐसी दशा में वालक से कुमार को सवंथा विलक्षण नहीं कहा जा सकता। माता, पिता या श्रन्य गृह्म जन उसी बालक को कुमार, युवा, श्रादि अवस्था पर्यन्त वढता हुआ देख रहे है। यदि कोई पण्डित यो कहें कि बह प्रत्यिभिज्ञान स्वरूप प्रत्यय तो आन्त है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना वयों कि उस प्रत्यिभज्ञान का कोई वाधक प्रमाण नहीं है, जैसे कि भातमा में यह वहीं है इस प्रत्यिभज्ञान के वाधकों का समाव होजाने से वह प्रत्यिमज्ञान समान समा जाता है, सीप मे हुये चांदी के ज्ञान का "यह चादी नहीं है,, ऐसा वाधक ज्ञान परचान उपज जाता है, स्रतः सीप मे चादी का ज्ञान भ्रान्त है किन्तु माता की गोद मे पड़ा हुआ वही बालक कम कम से कुमार, युवा, शुद्ध, होजाता है, इन प्रत्यिमज्ञाना का वाधक कोई समीचीम क्ञान नहीं है।

प्रत्यिभज्ञान की प्रमाणता पर श्रास्था नहीं रखने वाले पण्डित यदि सभी स्थलों पर उन्तर्यिभज्ञान का आन्तपना स्वीकार करेंगे तब तो नैरात्स्यवाद के श्रवलम्ब करने का प्रसंग श्रावेगा किन्तु वह बौद्धों के यहा नैरात्स्यवाद का श्रवलम्ब किया जाना श्रोष्ठमार्ग नहीं है क्यों कि कालान्त न्स्थायी श्रथवा श्रनादि श्रनन्त श्रात्माकी सिद्धि हो चुकी है जो श्रात्माको या श्रात्माके स्वभावों को श्रथका श्रन्य पदार्थों के धर्मों को स्वीकार नहीं करते हैं वे श्रवश्य नैरात्स्यवादी है, श्रतः बाल्य, कौमार्य, श्रा श्रवस्थाश्रोमे हुशा एकत्व प्रत्यिभज्ञान प्रमाण है, जिस कारण से कि पहिले प्रकरणों में महश, विसद्धा, परिणाम स्वरूप या सामान्य विशेषात्मक वस्तु की सिद्धि की जा चुकी है प्रत्यिभज्ञान श्रथवा श्रमेद को विषय करने वाले जानों की प्रमाणना का व्यवस्थापन होचुका है। तिस कारण में यह कहना सर्वां ग्रित्तपूर्ण है कि बृद्धिस्वरूप होरहा परिणाम तो सहश परिणाम श्रीर विसहशपरिणात्मक है, केवल सहय ही या केवल विसहश ही नहीं है।

एतेना 'स्वयिरिणामी व्याख्यातः । यथा म्थूलस्य कायादेः महशेतर-प्रत्ययमद्भावात् सहशे कात्मक इति । विसहशपरिणामी जन्म तस्यापूर्वप्रादुर्मावलस्य णत्वात्, तथा विनाशः पूर्व-िनाशस्य पूर्वप्रादुर्मा ऋपत्वात् । तद्व्यतिरिक्तस्य विनाशस्याप्रतीतेः ।

इस कथन करके अपक्षय नाम के परिणाम का भी व्याख्यान कर दिया गया समक्त को। अर्थात् -पुष्ट गरीर वाला युवा पुष्प जब बुड्डा होता हुआ कुछ क्षीण होजाता है अथवा कोई रोगी या दिरद्र पुष्प क्षीण्यारीर होजाता है उसका वह अयक्षय भी कुछ साद्य और कुछ वैसाद्य को लिये हेये महशेतरपरिणाम स्वस्प है। जिस प्रकार कि मोटे होरहे शरीर, मिण, आदिक का अपक्षय होने पर सहगपन और विसद्दशपन का जानने वाले ज्ञान के विषयताका मद्भाव होजाने से वे काय आदिक पदार्थ सहग, विसद्दश, परिणाम-आत्मक है। कृष्ण पक्ष मे जीए होरहा चन्द्रमा, शाण पर विसी गर्या भणि, वर्षा के पश्चात् शरद ऋतु की नदिया. इनका अक्षय परिणाम भी समान असमान उभया- रमक है

हा जन्म नामक परिणाम तो विसहश परिणाम कहा जा सकता है, क्यों कि सर्वथा ध्रपूर्व पदार्थ का प्रादुर्भाव होना उस जन्म का लक्षण है। घोड़ा मर कर मनुष्य उपज गया या मनुष्य मर कर स्वग में देव का जन्म पाता है, बत्ती, तेल भ्रादि में किलका विलक्षण होरही उपजती है, यहा भ्रन्वित होरहे किसो श्रोव्य भ्रंशकी विवक्षा नहीं की गयी है। तिस प्रकार जन्म, भ्रन्तित्व भ्रादि छ. भावों में गिनाया गया विनाश परिणाम भी विसहश परिणाम कहा जाता है क्यों कि पहिली पर्याय का विनाश होजाना भ्रप्वं पर्याय के प्रादुर्भाव स्वरूप है ''कार्योत्पाद क्षयों हेतों'" गेहु भ्रों का क्षय चून का उत्याद रूप है। इस भ्रपूर्वं भ्रादुर्भाव से भ्रतिरक्त किसी तुच्छ विनाशकी प्रतीति नहीं होरही है। नैया- यिकोका-सा तुच्छ द्वंस हमको भ्रभीष्ट नहीं है, भ्रपूर्वं प्रादुर्भावको हम विसहशपरिणाम कह ही चुके हैं।

भ्वंतामा बोस्तीति प्रत्यपिषयत्वा दाते चेत्, ततश्च मायस्यमायत्वे नीरूपत्वप्रसंगात् ।

नास्तीति प्रत्ययविषयरूपसञ्ज्ञावास्त्र नीरूपत्विमिति चेत्. तर्हि भावस्वभाव एव विनाणः स्वमा-वत्वादृत्यादवत् । प्रागभावेतरेतराभावान्यन्ताभावानाम्ययनेनैव भावस्वभावता व्याख्याता ।

यदि वैशेषिक यो कहै कि "ध्वंस रूप स्रभाव है" ऐसी प्रतीतिका विषय होनेसे विनाश पदार्थ तो भाव पदार्थों से न्यारा है। यो कहने पर तो उम जैन कहेगे कि उस प्रतीतिसे यदि घ्वस वो स्रभाव रवभाव वाला माना जायगा तो नीरूपपने का प्रसंग भावेगा यानी उस तुच्छ ध्वंस के कोई भी स्वभाव या धर्म नहीं होनेके कारण वह ध्वस निस्स्वभाव होजायगा निस्स्वभाव पदार्थ खरविषाणवत ग्रसत् है, फिर भी वैशेषिक यो कहैं कि "नही है" इस प्रकार के ज्ञान की विषयता ध्वस मे है ग्रत ध्वस के उस विषयतास्वरूप धर्म का सद्भाव होने में नीरूपपन यानी स्वभावरहितपन का प्रसग नही आवेगा। यो कहने पर तो हम जैन कहेगे कि तब तो विनाश पदार्थ भाव का ही स्वभाव रहा (प्रतिक्का) स्वभाव होने से (हेतू ) उत्पाद के समान ( अन्वयहुब्दान्त )। अतः उत्तर पर्यायस्वरूप ही पूर्व पर्याय का वि-नाश है जो कि विनाश स्वरूप परिणाम उस पूर्व कालीन परिणामी से विसदृशपरिगाम स्वरूप है। इस उक्त कथन करके ही प्रागभाव ग्रन्योन्याभाव ग्रीर ग्रत्यन्ताभावका भी भावस्वभ वपना वखान दिया गया है भ्रथान प्रागभाव भ्रादिक चारो भ्रभाव भावस्वरूप ही पडते हैं. इसका निर्णय ग्रन्थकार ने श्रष्टमहस्त्री ग्रन्थ मे ग्रच्छा कर दिया है। 'कार्यस्य ग्रात्मलाभात्प्रागभवन प्रागभाव." कार्य के ग्रात्म-लाभ से पहिले काय का नहीं होना प्रागभाव है, जो कि कार्य के प्रव्यवहित पूर्व-वर्त्ती या कायके सम्पूर्ण पूर्व-वर्त्ती परिशामो म्वरूप है। ऋजुसूत्रनयापेगात् उपादानक्षरा एवोपादेयस्य प्रध्वस , ऋजुसूत्र नय की प्रपेक्षा उपादेय परिस्पाम का उत्पाद ही पूर्व समय वर्ती उपादान का प्रध्वन है। 'स्वभाव। नरा-त्स्वभावव्यावृत्ति ग्रन्योन्याभाव " किसी दूसरे स्वभावसे प्रकृत स्वभाव की व्यावृत्ति होना ग्रन्योन्याभाव है जैसे घट पट नही है यो घट या पट की स्वकीय परिसातियो स्वरूप ही श्रन्योन्याभाव है, य'द स्वभा-वान्तरों में स्वभावकी व्यावृत्ति कालत्रय वृत्ति होजाय तो वे आहमा आकाश आदिकी मिय परिगातिया भ्रत्यन्ताभाव समभी जाती हैं। सक्षेप में भ्रभावों को भाव रूप इसी दगसे समक लिया जाय। यो वृद्धि, ग्रपक्षय, जन्म श्रीर विनाश इन चार परिगामो (विकारो ) के सहशपन या विसहशपन अथवा उभय-पन का विचार कर दिया गया है।

नतु च यथा रूप्रभावच न्विविशेषेपि घट स्ट्योर्नानात्व विशिष्टप्रत्यथविष्यत्वः तथा मावाभावयोरिष स्यादिति चेक,घटस्वेन वा स्वभाववन्त्वस्याव्याप्तत्वाद् घटस्य वटात्मकत्वासिद्धः, पटस्य वा घटात्मकत्वानुपपत्तेः कथिचक्षानात्वव्यवस्थितेः । भागत्मकत्वेन तु स्वभावत स्य व्याप्तिसिद्धे सर्वत्र भावात्ममतरंण स्वभाववन्त्वाप्रमिद्धे रभावस्य ततः भावात्मकत्विमिद्धे रप्रात्वं चंघनात् । तत्र विशिष्टप्रत्ययस्तु पर्यायविशेषादुवपद्यते एव घटे नवपुराणादिप्रत्ययवत् यथैव घटो नवः पुराण इति विशिष्टप्रत्ययतामात्ममातकुर्वकावि घटात्मतां न जहाति तथा भावोस्ति नाम्तीति विशिष्टप्रत्ययं विषयता स्वीकुर्वकावि न भावत्वमिवशेष त

यहाँ वैशेषिको का पुन स्वमन्तव्य भवधारण है कि स्वभावसहितपन के विशेषतारहित होते हुये भी घट भौर पट मे तिस प्रकार विशिष्ट ज्ञान का विषय होजाने के कारण नानापन है, शीतको पट दूरकर देता है,कपड़ा तोड़ा मरोडा जा सकता है, घट नहीं। घट पानीको धारता है, कठिन है, पट ऐसा नहीं है, उसी प्रकार भाव और ग्रभाव में भी न्यारे न्यारे विशेष प्रत्ययों का गोचरपना होने से श्रनेकपन होजावेगा। "द्रश्यमस्ति, गृगाः ग्रस्ति, कमं ग्रस्ति" ये ज्ञान भावों को विषय करते हैं "प्राक् नासीत्, पश्चाम्न भविष्यित, इतरत् इतरत्र नास्ति ग्रन्यत् भ्रन्यत्र कालत्रयेऽपि नास्ति" ये ज्ञान ग्रभावों को विषय करते हैं। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि घटपने करके स्वभावसहितपना व्याप्त नहीं है ग्रतः घट को पटस्वरूपपना ग्रसिद्ध है ग्रीर पटको घट-श्रात्मकपना बन नहीं सकता है, इस कारगा घट, पट, दोनों मे कथित् नानापन की व्यवस्था समुचित होरही है। हाँ भावग्रात्मकपन करके तो स्वभावसहितपनको व्याप्ति मिद्ध है, ग्रतः सर्वत्र भाव-ग्रात्मक बने विना ग्रभाव को स्वभाव-महितपना ग्रप्रसिद्ध होजायगा तिस कारण श्रभाव को तुच्छ या निरुपाख्य नहीं मानते हुये जैनों के यहा भाव-ग्रात्मकपन की सिद्ध का कोई प्रतिबन्धक नहीं है।

श्रथीत्-ग्रभावों में ग्रनेक स्वभाव तभी रह सकते हैं जब कि ग्रभावों को भावशात्मक माना जाय। भूतल में घटका ग्रभाव रीते भूतल स्वरूप है, हा उस ग्रभाव में भावों के ज्ञान की श्रपेक्षा कुछ विशेषताग्रों के लिये हुये ज्ञान का होजाना तो यर्याय विशेष श्रनुसार बन जाता ही है, जैमें कि घट में नबीन, पुराना, नीला, काला पुष्ट, शिथिल, श्रादि ज्ञान उन उन विशेष पर्यायों श्रनुसार होजाते हैं। श्रथीत्—जिस ही प्रकार नवीन या पुराना घडा है इस प्रकार विशिष्ट ज्ञान की विषयता को श्रात्माधीन करता हुग्रा भी वह घट ग्रपने घट न्वरूप को नही छोडता है तिस प्रकार 'पदार्थ है ग्रथवा पदार्थ नहीं है" इस प्रकार क्लिक्षण ज्ञानों की विषयता को स्वीकार कर रहा भी भाव—पदार्थ ग्रपने भावपन को नहीं छोडता है घटकी नई, पुरानी ग्रादि श्रवस्थाग्रों ग्रीर भाव की सत्ता या ग्रसत्ता रूप ग्रवस्थाग्रों में कोई ग्रन्तर नहीं है, ग्रत भाव का पर्याय होरहा भ्रभाव पदार्थ कोई भाव से न्यारा तत्व नहीं है।

न चाभावो भावपर्याय एव न भवति सर्वदा भावपरतंत्रत्वादभावप्रमंगात्। न च --सर्वदाभावपरतत्रो नीलन्वादिर्भावधर्मोऽप्रसिद्धो येनाभावोषि तद्वद्भावधर्मो न स्यात्।

यदि वैशेषिक यो कहे कि सातवा ग्रभाव पदार्थ तो स्वतत्र है किसी भी भाव पदार्थकी पर्याय ही नहीं है ग्रन्थकार कहते हैं कि यह ता व शेषिक नहीं कहें क्यों कि सदा भावपदार्थों के ही पराधीन वर्त्त रहा ग्रभाव ग्रदार्थ है, इस कारण नील, नीलत्व, ग्रादि के समान वह भावाधीन वर्त्त रहा ग्रभाव पदार्थ भी भाव पदार्थों का ही पर्याय है। ग्रभाव को यदि भाव या भावाधीन नहीं माना जायगा तो उस खर-विषाण के समान तुच्छ ग्रभाव का प्रसग होजायगा यहा 'ग्रभावप्रसंगात्" के स्थानपर "नीलत्वादिवत्" इस इष्टान्तका पाठ ग्रच्छा शोभता है। ग्रस्तु। ग्रन्थकार हेतु को पुष्ट करते है कि सदा भावों के पराधीन वर्त्त रहे नीलत्व, नील, ग्रादिक पदार्थ भाव के धर्म हैं, यह बार ग्रप्रसिद्ध नहीं है जिससे कि ग्रभाव भी उन्हीं नीलत्व ग्रादिक के समात भाव का धर्म नहीं होसके।

भर्थात्-नील द्रव्यं, नीलवान् घट', नीलत्वजातिमत् नीलरूप, यहा नील गुएा वाला द्रव्य है नील में नीलत्व जाति रहती है, यो द्रव्य का विशेषएा नील ग्रौर नील का विशेषएा नीलत्व प्रसिद्ध ही है, इसी प्रकार घट पटो न, घटाभाववद्भूतल, भाकाशे क्वानाभाव, कपाले घट-ध्वंस, मृत्तिकाया घटा-भाव ग्रादि स्थलो पर भाव पदार्थों का विशेषएा होरहा ग्रभाव पदार्थ प्रतीत होरहा है। विशेष्यों के भिश्वीन विशेषएा रहता है। मुख्य रूपसे प्रथमा विभित्त वाला पद विशेष्य होता है, यह नियम ठोस नही है सिद्धान्त यह है कि चाहे पर्वतो वन्हिमान् कहो भथवा पर्वते वन्हिः कहो पर्वत विशेष्य है भौर मिन विशेषण है। केवल प्रत्यय बदल जानेसे घाधार भूत विशेष्य कोई ग्राधेय नहीं होसकता है ग्रीर ग्राधेय भूत विशेषण विचारा घाधार नहीं बन सकता है, ग्रतः जा पदार्थोंको धारना है वह विशेष्य होगा ग्रीर जो उसमें वर्तता है वह विशेषण होगा।

न च सर्वदा मावपरतंत्रत्वमभावण्यासिद्धं, घटम्याभावः पटस्य चेत्यं प्रतोतेः स्वतंत्रस्यामावस्य जातुचिदप्रतीतेः । अत एव भाववं लच्चएयमभावस्येति चेन्न, न ल दे व्यभिचारात् । शिलामेदमित्येवं नीलादेः स्वतंत्रस्य संप्रत्यवात्मवेदा भावपात्रत्वा भेद्वां लादेने तेन व्यभिचार हाते चेत्, तिहें तवाष्यसिद्धिमत्येवमभावस्य स्वतंत्रस्य निश्वयात् सर्वद्यं मावपारत्तव्यं न सिद्ध्येत् ह्दमिति प्रतीयमानमाविश्येषणतयात्रासतः प्रतीतरस्वतंत्रत्वे नीला-देरिय स्वतंत्रत्वं मा भूचत एव, व्यवस्थावित्रायं वाडमावस्य मावस्वभावत्विमिति न प्रवच्यते ।

स्वरूपासिद्ध दोष का निराकरण करते हुये ग्रन्थकार पक्ष मे हेतु का वतंना पुष्ट करते हैं, कि ग्रभाव के सदा भावों के पराधीन रहनापन ग्रसिद्ध नहीं है। देखिये घट का ग्रभाव है, यहा पट का ग्रभाव है, ग्रश्न पुस्तक नास्ति, इस प्रकार भाव के ग्रधीन होरहे ही ग्रभाव को प्रतीति हाती है। "ग्रभाव है, ग्रभाव है" इस प्रकार स्वतंत्र होरहे ग्रभाव की कदाचित् भी प्रतीति नहीं होती है यानी ग्रभावकों कहने पर उमी समय उमका प्रतियोगी तिसी प्रकार लग बँठेगा जैसे कि उल्लाता के कहने पर ग्रान, विजली ग्रादि षष्ठी विभक्ति वाले पद विशेष्य होकर लग जाते हैं। यहा वैशेषिक कहते हैं कि इस ही कारण से ग्रभाव को भावों से विलक्षणपना माना जाता है। जैसे कि ग्रान की उष्णता है यहाँ ग्रान को हम वंशेषिक द्रव्य पदार्थ मानते हैं, ग्रीर उष्णता को उस ग्रान से विलक्षण गुण पदार्थ ग्रभीष्ट किया गया है। प्रकरण में भी घटस्य ग्रभाव यहा घट न्यारा पदार्थ है। ग्रीर ग्रभाव उसमें विलक्षण निराला तत्व है जो भाव के ग्रधीन होगा वह भाव से न्यारा ग्रवच्य होगा, इस कारण भाव जैनो का भावों के पराचीनपना हेतु ही ग्रभाव को भावों से निराला साध रहा है।

श्राचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि नील, पीत, मुगन्ध, दुर्गन्ध ग्रादि करके व्यभिचार होजायगा यानी नील, पीत, श्रादिभी सदा भावों के पर्गर्धान रहते हैं किन्तु वे नील ग्रादिक तुम्हारे यहा छह भाव पदार्थों से विलक्षण नहीं माने गये हैं। तब तो "श्रत एव " ग्रादि इस वैशेषिकों के कथन श्रनुसार भावविलक्षणपना साधने के लिये दिया गया सदाभावपरतत्रत्व हेतु व्यभिचारी है। श्रमायों के सर्वथा भावों से विलक्षणपन का ग्राहक कोई प्रमाण भी नहीं है। यदि वैशेषिक यो कहे कि हेतु के शरीर में सदा यह पद पड़ा हुग्रा है, जो सर्वथा ही भावो-श्रवीन रहेगा वह तो भावों से विलक्षण श्रवश्य होगा किन्तु "यह नील है, यह पीत है यह दुर्गन्ध है" इस प्रकार स्वतत्र होरहे नील ग्रादि की भी समीचीन प्रतीति होरही है ग्रत नील ग्रादि का सर्वदा भावों के पराधीनपना ग्रमिद्ध है, कभी कभी वे स्वतत्र भी प्रतीत होजाते हैं, इस कारण उन नील, ग्रादि करके व्यभिचार नहीं है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यो कहोंगे तब तो तुम वैशेषिकों के यहां भी "यह ग्रसत् है, यह ग्रभाव है" इत्यादि इस प्रकार स्वतंत्र होरहे ग्रभाव का भी निश्चय होरहा है, भत ग्रभावों को सदा भावों का परतंत्रपना नहीं सिद्ध होसकेगा, कभी कभी ग्रमाव स्वतंत्र भी जाने जाते हैं।

यदि वैशैषिक यो कहैं कि ''असत् है, अभाव है'' यहा भले ही कोई विशेष्य मानेगये माव की कण्ठोक्त नहीं कहे फिर भी माव पदार्थ अर्थापत्ति करके गम्यमान होजाता है। घट असत् है, पुस्तकका

नास्तित्व है, यह यो असत् है, इस प्रकार अनुमान या अर्थापित द्वारा प्रतीत किये जारहे भावों के विशेषण होरहेपन करके ही यहा असत् यानी अभाव की प्रतीत होरही है। अतः अभावो का स्वतव-पना नही माना जाकर भावों के पराधीन होना ही माना जावेगा। यो तुम्हारे कहने पर तो हम जैन भी कहते हैं, कि तिस ही कारण मे नील भादि को भी स्वतत्रपना नहीं होवे अर्थात —नील है, सुगन्ध है, इत्यादि स्वतत्र नीलादि की जहा प्रतीति होरही मानी गयी है। वहा भी विशेष्य होरहे भावों की अर्थापत्या प्रतीति करली जाती है, अतः वे नील आदि भी स्वतत्र नहीं है, भावों के पराधीन हैं। तात्पर्य यह निकलता है कि भावों के पराधीन होरहे नील आदि के जैसे भावों की पर्याय ही हैं, उसी प्रकार भावों के पराधीन वर्त रहा अभाव भी भाव पर्याय ही है कोई स्वतत्र तत्व नहीं है। एक बात यह भी है कि अभावों को भाव पदार्थों का स्वभावपना हम पूर्व प्रकरणों मे प्राय (कईवार) व्यवस्थापित कर चुके हैं, इस कारण यहा फिर उसका विस्तार नहीं किया जाता है।

यत्युनरिन्तत्वं विपरिश्वमनं च जातस्य सतस्तत्सदृशपरिशामात्मकं तत्र वैसादृश्यप्रत्ययानुत्पचे:।

बृद्धि, श्रपक्षय, जनम, श्रीर विनाश इन चार विकारों का विचार किया जा चुका है, फिर जो छह विकारों में श्रस्तित्व श्रीर विपरिगाम नाम के विकार हैं। वे तो उत्पन्न होचुके सद्भूत पदार्थ के सहश पर्याय स्वरूप हैं, क्यों कि उनमें विपद्दशपन के ज्ञान की उत्पति नहीं हो नी है। श्रथात्—जायते श्रस्ति, विपरिगमते, वर्धते, श्रपक्षयते, विनश्यित, इस कम अनुसार पदार्थ पहिले उत्पन्न होता है। पीछे श्रात्मलाभ कर चुका जो श्रपना श्रवस्थान करता है, वहीं श्रस्तित्व है, उसके पश्चात् उस पदार्थ की श्रन्य सहश श्रवस्थाश्रों की प्राप्ति हाजाना विपरिगाम है। श्रतः श्रस्तित्व श्रीर विपरिगाम सहश श्रवस्थाये ही हैं, जन्म के समान विसहश परिग्रातिया वे नहीं हैं।

ननु च सर्वस्य बस्तुनः सदृशेतरपरिणाभातमकत्वे स्याद्वादिनां कथं किश्चत्सदृश-परिणामान्मक एव किश्चिद्विसदृशपरिणामात्मकः पर्याया युज्यते इति चेत्, तथा पर्यायार्थिक-प्राधान्यात् सादृश्यार्थप्राधान्याद्वेभादृश्यम् भावात् सादृश्यात्मकायं परिणाम इति मन्याम् , न पुनर्वेसादृश्यनिराकरणात् । तथा वसादृश्यार्थप्राधान्यात्सादृश्यस्य सतापि गुणभावादिसदृशा-गमकोय परिणाम इति च्यवहरामहे । तदृभयार्थप्राधान्यान्तु सदृशेतरपरिणामात्मक इति संगि-रामहे तथा प्रतातः । ततोपि न कश्चिद्वपालंगः ।

यहा कोई शका उठाता है कि स्याद्वादियों के यहाँ सम्पूरा वस्तुये जब सहशपर्याय ग्रीर विस-हश पर्याय स्वरूप मानी जा चुकी है। ता फिर जन्म, विनाश, मादि के विषय में किया गया यह सिद्धान्त किस प्रकार युक्तियों से भरपूर होसकता है? कि काई काई अस्तित्व ग्रीर विपरिशाम नाम के विकार तो सहश परिशाम स्वरूप ही होवे तथा कोई जन्म ग्रीर विनाश नामक पर्याय ग्रकेले विस-हश परिशाम स्वरूप ही हावे , ग्रथीत्—'' सामान्यविशेषात्मा तदशों विषय." सामान्य विशेष-ग्रात्मक सम्पूरा पदाथ है जो कि प्रमाशा के विषय है, ऐसी दशा में जन्म, विनाश, तो विसहश परिशाम ही ग्रीर अस्तित्व, विपरिशाम, ये सहशपर्याय ही कैसे माने जा सकते हैं हा वृद्धि ग्रीर अपक्षय को सहश, विसहश-श्रात्मक पर्याय स्वीकार करना यह समुचित है। या कहने पर ता ग्रन्थकार समाधान करते हैं कि तिस प्रकार ग्रस्तित्व ग्रीर विपरिशाम नामक विकारों में पर्यायाधिकनय की प्रधानता से सहश्वयन ग्रथ का प्रधानता है। विसहश्वयन का गांखाता है। ग्रीत: यह ग्रिस्तित्व था विपरिशाम नामकी पर्याय साहश्य स्वरूप है इस प्रकार हम स्याद्वादी विद्वान् मान रहे है। कि तु फिर विसहशपनका सर्वथा निराकरण कर देने से हम मस्तित्व को केवल सहश-ग्रात्मक नहीं कह रहे हैं। प्रथात्—गौण रूप से इनमें विसहशता विद्यमान है।

तिसी प्रकार जन्म और विनाश में भी समक्ष लेना, यहा विसहशपन ग्रंथं की प्रधानता है. विद्यमान भी होरहे साहश्य का गौराभाव है। इस कारण यह जन्म या विनाश नामक विकार विसहश स्वरूप है यो हम स्याद्वादी कोविद ब्यवहार कर रहे है, जैमे कि स्पश, रस, गन्ध, वर्ण, चारो गुरा के होते हुये भी मखमल या रूई को कोमल स्पर्शवान ग्रार नीचू, लड्ड, ग्रादि का रसवान पदार्थ तथा कपूर, इत्र को गन्धवान एवं मुन्दर शरीर चित्र, ग्रादि को रूपवान पदार्थ कह दिया जाता है। हा उन साहश्य, वैसाहश्य, दोनो ग्रथोंकी प्रधानता से तो वृद्धि या ग्रपक्षय ये विकार महश परिणाम और विसहश परिगाम-ग्रात्मक है। इस प्रकार हम स्याद्वादी प्रतिज्ञा प्रवक्त कहते है। क्योंकि तिस प्रकार की समीचीन प्रतीति होरही है। प्रतीतिसिद्ध पदार्थ का कीन ग्रपलाप कर सकता है तिस काररा हमारे कपर कोई भी उलाहना नहीं ग्राता है ''ग्रिपतानिपितसिद्धे "यो स्वय सूत्रकार महोदय कहने वाले हैं।

संकरन्यतिकर-न्यतिरंकंशािकहदस्यभावानां निःमशय तदतत्परिणामानां विनि-यतात्मनां जीवाद्यदार्थेषु प्रसिद्धेः । सुख्यदिपर्यायेषु सन्दाद्यत्ययिवतसदभीपलचितजन्।-दिविकारिवशेपवत् जी पदया द्रन्यपदार्था सुखादयः पर्यायाः विनियततद्वतपरिणाममयन्व-विवर्तियत्विकारा । इत्यक्तकदेवर्ण्यभिधानात् ।

"परस्परात्यत।भावसमानाधिकरण्यत्वे सित धिमिणोरेकत्र ममावेश सकर " परस्पर के अत्यन्ताभाव का समान अधिकरण्पना होते सन्ते धिमिगो व्यत्रा विजानीय धर्मों का एक स्थल मे समागम होजाना सकर दोष है। अथवा "येन रूपेण भेदस्तेन भेदश्चाभेदञ्चेति सकर "। "परस्पर-विषयगमन व्यतिकर" परस्पर मे एक दूसरे के विषय मे चला जाना व्यतिकर दाष है। जीव ग्रादि पदार्थों मे सकर और व्यतिकर दोष का पृथग् भाव करते हुये अविरुद्ध ग्रनेक स्वभाशों को धार रहे और विशेषरूप से नियन होकर अपने अपने स्वरूप में निमम्न होरहे सहश, विसहश, परिणामों की असिद्ध हारही है, इस में कोई सन्देह नहीं है जैसे कि सुख ग्रादि पर्यायों मे सत्व, द्रव्यत्व ग्रादि अन्वयी विवर्तों के सन्दर्भ से उपलक्षित हारहे जन्म, विनाश, ग्रादि विशेष विकारों की लोक मे प्रांसद्धि होरही है। अर्थात् — जीव ग्रादिक सम्पूर्ण पदार्थ सहश, विसहश, परिणाम-ग्रात्मक है। इस बात का बालक बालिका तक जानते हैं। इसीपकार मुखादि पर्याय भी सत्व, द्रव्यत्व, ग्रादि के ग्रन्वय को धारती हुई सहश-ग्रात्मक है वे ही सुखादि पर्याय जन्म ग्रादि विकारों वाली विसहश-ग्रात्मक भी हैं। कोई सकर व्यतिकर, उनय,विरोध, ग्रादि दाष नहीं अति है, हा इन धर्मों के ग्रपेक्षणीय स्वभाव न्यारे न्यारे है।

माननीय श्री अकलक महाराज ने भी इस प्रकार कहा है कि जीव, पुद्गल, आदिक द्रव्य स्वरूप पदार्थ और मुल, मितज्ञान, आदि पर्याये ये सब विशेष विशेष के लिये नियत होरहे सदश विसद्दश परिणाम कराने वाले विवर्तयिता तक्त्व के विकार हैं। श्रथवा सदश, विसद्दश, परिणामों को स्व के अधीन कर रहे पर्यायी तत्व के ये जीवादि द्रव्य या मुलादि पर्याय विवत है। वस्तु श्रंशी है और इस्य या पर्याय उसके श्रंश है जो कि मुल धारा से सामान्य विवेष-श्रारमक है।

ततो नावस्थितस्यैत द्रव्यस्य परिणामः, प्रविषरस्त्रभावत्यागोपादानविरोधात् । नाष्यनवस्थितस्यैत सर्वथान्वयरहितस्य परिणमनाघटनादिति स्यादनस्थितस्य द्रव्यार्थादेशात्, स्यादनवस्थितस्य पर्यायार्थादेशादित्यादि सप्तभंगोभाक् परिणामी वेदितव्यः । साय परिणामः कालस्योपकारः, सक्रत्सर्वपदार्थगस्य-परिणामस्य वाह्यकारणमंतरेणानुपपत्तेर्वर्णनात् यत्तद्वाद्धं निमित्तं स कालः ।

तिस कारण से सिद्ध होजाता है कि सर्वथा नित्य अवस्थित हो रहे ही द्रव्य के ये जन्म आदि परिणाम नहीं है, सर्वाङ्ग ध्रुव द्रव्य के ही इनको विकार मानने पर पूव स्वभावों के स्थाग और उत्तर स्वभावों के प्रहण का विरोध होजावेगा तथा सर्वथा अनवस्थित हो रहे ही क्षिणिक परिणाम के भी ये जन्म आदि विकार नहीं हैं। क्यों कि कालत्रय में ओत प्रोत हो रहे अन्वय से सर्वथा रहित पदार्थका परिणाम होना घटित नहीं होता है, जो दूसरे क्षण में ही मर जाता है वह परिणामों को क्या धारेगा इस कारण यहाँ स्यद्वादनीति की योजना यो कर लेना कि द्रव्यार्थिक नय अनुमार कथन करने से कथ-चित्र अवस्थित हो रहे द्रव्य के जन्म, वृद्धि, आदिक परिणाम है और पर्यायाधिक नय अनुसार कथन करने से कथचित्र अनवस्थित हो रही पर्यायों के जन्म आदि विवतं है, स्यात् उभय है, स्यात् अनुभाय है, इत्यादि रूप से सप्तभगी को धार रहा यह परिणाम समक्ष लेना चाहिये जो कि यह प्रसिद्ध हो रहा परिणाम काल का उपकार है। कारण कि सम्पूण पदार्थों में युगपत् (एक वार ) प्राप्त हो रहे परिणामों की वाह्य कारण के विना सिद्धि नहीं होपाती है, इसका हम विणन कर चुके हैं। जो उस परिणाम का विहरण निमित्त है वह काल पदार्थ है, वतंना का निमित्त मुख्य काल द्रव्य है और परिणाम का विहरण कारण व्यव हारकाल है।

ननु च कंग्लस्य परिणामो यद्यस्ति तदायौ वाह्यान्यनिमित्तापेच सिकामित्तं परिणाममात्कुर्वद्वरनिमित्तापेचभित्यनवस्था स्यात् । कालपरिणामस्य वाह्यनिमित्तानपेच्यं पुद्गलादिपरिणामस्यापि वाह्यनिमित्तापेचा माभूत् । अथ कालस्य परिणामो नास्ति "सर्वार्थ-परिणा निमित्तत्वात्" साधनमप्रयाजकं स्यात्ते न व्यामचारात् ततां न कालस्य परिणामोऽनु मापक इति कश्चित् ।

यहा किसी का श्राक्षेप प्रवर्तता है कि जिम प्रकार जीव, घट, श्रादि का परिणाम होना अन्य विहरग निमित्तो की अपेक्षा रखता है, उसी प्रकार यदि काल का भी परिणाम होता है। तब तो वह काल का परिणाम यदि विहरग अन्य निमित्त कारण की अपेक्षा रखता सन्ता तज्जन्य परिणाम भी अपेक्षा करता हुआ पुन तीसरे इतर निमित्त की अपेक्षा करेगा और तोसरे का परिणाम भी अन्य चौथे काल सारिखे विहरग कारण की अपेक्षा रखेगा यो पाचवे, छठे आदि वहिरग कारणो की अपेक्षा की आकाक्षा बढते बढते अनवस्था होजायगी, काल के परिणाम को स्वात्म-लाभ मे यदि वहिरग निमित्तो की अपेक्षा नहीं नानी जावेगी तब तो पुद्गल, जीव, आदि के परिणामों को भी वहिरंग निमित्त कारण माने जा रहे काल की अपेक्षा नहीं होवे, काल के और पुद्गल आदि के परिणामों मे विहरंग कारण की अपेक्षा रखने या नहीं रखने का कोई अन्तर नहीं दीख रहा है, या तो दोनो क्यें विहरंग कारण की अपेक्षा रखने या नहीं रखने का कोई अन्तर नहीं दीख रहा है, या तो दोनो क्यें विहरंग

भयवा कोई भी पर की अपेक्षा नहीं रखेगा। यदि आप जैन अब ऐसी विपन्न दशा में यो कहैं कि काल का परिणाम होता ही नहीं हैं, तब तो हम आक्षेप-कर्त्ता कहेंगे कि सम्पूर्ण अर्थों के परिणाम का निमित्त कारणपना यह हेतु अनुकूल तक बाला नहीं ठहरेगा क्योंकि उस काल के परिणाम करके व्यभिचार होजायगा सम्पूर्ण अर्थों में काल भी आगया किन्तु काल का परिणाम होना ही आप जैन नहीं मानते हैं। ऐसी दशा में सम्पूर्ण अर्थों के परिणाम करा देने में काल निमित्त नहीं होसका। एक बात यह भी है कि सम्पूर्ण वस्तुओं को परिणामी मानने वाले जैनों के यहाँ काल का परिणाम नहीं मानने पर अपसिद्धान्त दोष आजाता है तिस कारण सिद्ध होता है, कि परिणाम होजाना काल का अनुमान कराने वाला नहीं है। जो कि आप जैनों ने पहिले कहा था, इस प्रकार कोई प्रतिवादी कह रहा है।

सोपि न विपश्चित्, कालस्य सकलपरिणामनिमित्तत्वेन स्वपीरणामनिमित्तत्वेन स्वपीरणामनिमित्तत्वेन स्वपीरणामनिमित्तत्वेन स्वपीरणामनिमित्तत्वेन स्वात्मा-सकलावगाहहेतुत्वेनाकाशस्य स्वावगाहहेतुवत् भवीवदः सकलार्थभाज्ञात्कारित्वेन स्वात्मा-चात्कारित्ववद्वान्यथा तद्जुपपत्तेः। न चैव पुद्गलादयः सकलपरिणामहेत्वः, स्वपिणाम-हेतुत्वेषि सकलपरिणामहेतुत्वाभावात् प्रतिनियतस्वपरिणामहेतुत्वात्

आवार्य कहते हैं कि वह भी आक्षेप कर्ता विचारशाली पण्डित नहीं है जब कि काल को सम्पूर्ण पदार्थों का निमत्तपना निर्णित होचुका है, इस व्यवस्था करके काल का स्वकीय पिरणामों का भी निमित्तपना सिद्ध है। काल की परिणित में अन्तरंग कारण भी काल है, और विहरंग कारण भी काल है अपनी पारणित में स्वयं निमित्त बनजाना कोई असिद्ध नहीं है। यो समिभिये जैसे कि आकाश को सम्पूर्ण पदार्थों के अवगाह का हेनुपन करके अपने भी अवगाह का हेनुपना सिद्ध है अथवा सबंज को सम्पूर्ण अर्थों का प्रत्यक्षदर्शीपना हाने से स्वकीय आत्मा का भा प्रत्यक्ष दशनपना सिद्ध है। अन्यथा वह स्वभाव बन नहीं सकता है। अर्थात्—आकाश यदि अपने का अवगाह नहीं देगा तो सकल अर्थों के अवगाह का हेनु नहीं हासकता है जो सबज स्वात्मा को ही नहीं जानता है, वह अन्य सम्पूर्ण पदार्थों को भी नहीं जान सकता है, स्वयं अनुदार होरहा पुरुष दूसरे को उदार नहीं बना सकता है। जिस प्रकार काल अपनेसे सिहत अन्य सम्पूर्ण पदार्थों के परिणामका हेनु है, इस प्रकार पुद्गल आदिक द्रव्य तो सर्व द्रव्यों के परिणाम करानेक हेनु नहीं होसकते हैं क्योंक अपनी अपनी परिणाति का अन्तरण हेनु होते हुये भी उनमें सम्पूर्ण द्रव्यों की परिणाति के हेनुपन का अभाव है, जब कि सम्पूर्ण पदार्थों में स्वकीय स्वकीय परिणाति का अन्तर हेनुपना प्रतिनियत होन्हा है, हा सूर्थके स्वप्रकाशकपनके समान काल द्रव्य में स्व-परनिमित्तपना स्वभाव व्यवस्थित है "स्वभावोऽतकंगाचर ।"

ये त्वाहुः, नान्यान्यं परिणामयति भावान् नासौ स्वयं च परिणामते विविध्यिति गामभाजां निमित्तमात्रं भवति काल इति । तेषि न कालस्यापरिणामित्वं प्रतिपन्नाः, सर्वस्य वस्तुनः परिणामित्वात् । न च स्वय परिणामते इत्यनेन पुद्गलादिवत् महन्वादेषरिणामप्रति-वेधात् । न चासौ भावानन्योन्यं परिणामयतीन्यन्नापि तेषां स्वयं परिणाममानानां कालस्य प्रवानकर्तृत्वप्रतिवेधात । तत्यापि परिणामहेतुन्वं निमित्तम त्रं भाति काल इति वचनात् । वद्यापि परिणामहेतुन्वं निमित्तम त्रं भाति काल इति वचनात् । वद्या सर्वे वस्तुपरिणामो निमित्तद्रव्यद्वेतुक प्रवान्यथा वद्युपपत्तेरिति प्रतिप्रत्वव्यः ।

जो कोई पण्डित यहाँ यों कह रहे हैं कि आप जैनों के यहां तो काल द्रव्य के लिये यों लिखा है कि वह काल द्रव्य भावो को स्वयं नहीं परिग्ममाता है और स्वयं भी परिग्मम नहीं करता है, हा न ना प्रकार परिग्ममों को धारने वाले पदार्थों का वह काल केवल निमित्त होजाता है, इस प्रकार काल के परिग्मम नहीं होना सिद्ध है, फिर आप जैनों ने कालके परिग्मम होना कैसे कहा ? अर्थात्— काल द्रव्य का परिग्मम नहीं होना चाहिये, गोम्मटसार में कहा है कि—

## या य परियामिद सयं सी या य परियामेइ अग्राम्ययोहि । विविद्यपरियामियामं इवदि हु कालो सय हेतु ॥५६९ ॥

काल द्रव्य स्वयं परिएामन नहीं करता है और न दूसरे द्रव्यों को ग्रन्य द्रव्यों के साथ परिएा-मन कराता है, हाँ स्वत. अनेक प्रकार परिसामन कर रहे पदार्थीका काल द्रव्य हेतू होजाना है। यो कह चुकने पर ग्रन्थकार कहते हैं कि वे पण्डित भी काल के अपरिएगामोपन को विश्वास प्राप्त नहीं करें, जब कि सम्पूर्ण वस्तूयें परिशामी हैं तो काल का अपरिशामीपना नहीं समक्ता जा सकता है उक्त पक्ति या गाथाका ऐदम्पर्य यह है कि काल स्वय परिएामन नहीं करता है, इस विशेषएा करके कालमे पूद्रगल म्रादि के समान महत्व म्रादि परिशातियों का निषेध कर दिया जाता है। यानी पूद्गल की जैसे स्थूल, सक्ष्म, भेद, म्रादि परिगातिया होती है अथवा जीव की जैसे मतिज्ञान, कोध, म्रादि परिगातिया होती हैं वैसी शुद्ध काल द्रव्य की विभाग परिसातियां नहीं होती हैं तथा वह काल मादों को परस्पर में नही परिसामाता है, इस दूसरे विशेषस करके भी कालके स्वय परिसामन कर रहे उन भावोके प्रधानकर्ता-पन का प्रतिषेध किया गया है। प्रशीत-परिखाम करने मे प्रधान कर्ता वे पदार्थ स्वय हैं, हा निइचय काल या व्यवहारकाल साधारण निमित्त हैं, प्रेरक निमित्त नहीं हां कालकी कारणता उस उदासीन कारणना या प्रोरक-कारणता के बीच मे वर्त्तरही-सी है, प्रधान कर्ता या प्रोरक कारण काल नहीं है फिर भी उसके परिशाम का हेतुपना यानी परिशामोका केवल निमित्त कारश काल होजाता है, ऐसा जैन सिद्धान्त का वचन है, तिस कारण सिद्ध होताहै कि वस्तुघो के सम्पूर्ण परिणाम उस निमित्त कारण होरहे काल द्रव्यको वहिरंग हेतु मान कर ही होते हैं धन्यथा यानी बहिरंग निमित्त के विना उन परिगामो का होना बन नहीं सकता है, यह भले प्रकार विश्वासपूर्वक समभ लेना चाहिये।

#### का पुनः क्रिया १

परिशाम का विचार होचुका ग्रव कोई जिज्ञासु प्रश्न करता है कि सूत्र मे कही गयी क्रिया भला (फर क्या पदार्थ है ? ऐसी जिज्ञासा होने पर ग्रन्थकार वार्त्तिको द्वारा किया के लक्ष्मण ग्रीर भेदो को कहते हैं।

> परिस्पंदात्मको द्रव्यपर्यायः संप्रतीयते । क्रिया देशांतरप्राप्तिहेतुर्गत्यादिभेदभृत् ॥३६॥ प्रयोगविस्रसोत्पादाद्द्रेधा संचोपतस्तु सा। प्रयोगजा पुनर्नानोत्चोपणादिप्रभेदतःः ॥४०॥

## विस्नसोत्पत्तिका तेजोवातांभःप्रभृतिष्वयं। सर्वाप्यदृष्टवैचित्र्यात् प्राणिनां फलभागिनाम्॥४१॥

द्रव्य की हलन, चलन श्रादि परिस्पन्द-ग्रात्मक जो पर्याय भले प्रकार प्रतीत दोरही है वह किया है जो कि पदार्थों के प्रकृत दश से ग्रन्य देशों की प्राप्त का कारण है, यह किया गमन, भ्रमण, ग्राकु चन, ग्रादि भेदों को धार रही है, जीव के प्रयोग करके उत्पत्ति होन से ग्रीर जीवप्रयत्न के ग्रादिक ग्रन्य विस्नसा-ग्रात्मक कारणों करके उत्पत्ति होजाने से वह किया संक्षेप से तो दो प्रकार है, हा कुशल नृत्यकारिणों के नाच या एं जन, मशीन, यत्रालय, ग्रादिक ग्रनेक परिस्पन्दोंकी ग्रपेक्षा विस्तार से किया के ग्रसंख्य भेद हासकते हैं, गेद का ऊपर उछालना, नीचे कृदना,पेता फादना, पाव फैलाना इन उत्क्षेपण ग्रादिक प्रभेदोंसे वह जीवप्रयोग करके उपज रही किया फिर ग्रनेक प्रकार की है। दूसरी विस्नसा यानी जीव प्रयोगके सिवाय ग्रन्य कारणों में जिस किया की उत्यत्ति है ऐसी यह वैस्नसिक किया तो तेजो द्रव्य, विजली ग्रान्त, वायु, ग्राधी, जलप्रपात, बादल, तरिगतसमुद्र, भूकम्प ग्रादि में होरही ग्रनेक प्रकार है ये सभी कियायें ग्रुभ ग्रन्थभ फलको भोगने वाले प्राण्योंके पृण्य पाप,कर्मोंकी विचित्रता से होरही है। जगत् के बहुभाग कार्यों में जीवों का पुण्य पाप ही साक्षात् या परम्परा से कारण पड जाता है।

# क्रिया चणचयैकांते पदार्थानां न युज्यते । भूतिरूपापि वस्तुत्वहानेरेकांतनित्यवत् ॥४२॥ क्रमाक्रमप्रसिद्धिस्तु परिणामिनि वस्तुनि । प्रतीतिपदमापन्नाप्रमाणेन न वाध्यते ॥४३॥

बौद्धों के यहाँ मानेगये क्षिणिकपन के एकान्त पक्ष में पदार्थों की किया का होना युक्त नहीं पहता है क्यों कि कुछ पूर्वदेशस्थित की अवस्था को त्याग रहे और उत्तरदेशस्थित की अवस्था को प्रहाण कर रहे तथा अन्वत रूप से कालान्तर-स्थायी होरहे नित्य, अनित्य-आत्मक पदार्थ में ही किया होना सम्भवता है ''भूतियेंपा किया प्रोक्ता" जिन बौद्धों के यहा सवथा असत् की उत्पत्ति को ही पदार्थ की किया माना गया है सो भी ठीक नहीं है क्योंकि 'नैवासतो जन्म, सतो न नाशो" सर्वथा असत् का उत्पाद नहीं होता है और सत् का सर्वथा विनाश नहीं होता है, परिणामी वस्तु का कथिन उत्पाद, विनाश होता रहता है अतः कृटस्थ नित्यपन का एकान्त मानने वाले साख्यों के यहां जैसे मर्वथा नित्य पदार्थमें किया नहीं होपाती है उसीके समान क्षिणकपक्षमें भी किया नहीं सम्भवती है, पदार्थों में परिस्पन्द या अपरिस्पन्द स्वरूप किया को माने विना वस्तुत्वकी हानि है, जैसे कि खर विषाण कोई वस्तु नहीं है।

'सत्वमयंक्रियया व्याप्त' 'अर्थ-क्रिया कमयौगपद्याम्या व्याप्ता' अर्थ-क्रियाको करने वाला पदार्थ ही सत् है, प्रत्येक सन् पदार्थ मे क्रमसे या युगपन् अर्थिकिया अवश्य होती रहती है। क्रम और अक्रम की प्रसिद्धि तो परिगाम को घारने वाली वस्तु मे होरही सन्ती प्रतीतियो के स्थान को प्राप्त होरही है जो कि किसी भी प्रत्यक्ष, अनुमान, आदि प्रमाग करके वाश्वित नहीं है। अर्थात्-श्री अकलंक देव का सिद्धान्त वाक्य है ''स्वपरात्मोपादानापोहनव्यवस्थापाद्यं हि वस्तुनो वस्तुत्व" ग्वकीय श्रंशो को पकडे रहना श्रीर परकीय स्वभावो का पित्याग करते रहना इस व्यवस्था से वस्तु का वस्तुत्व प्राप्त कराया जाता है। श्री माशिक्यनित्द श्राचार्यं महाराजका सूत्र है कि ''पूर्वोत्तराकारपरिहारावाप्तिस्थितिन्तक्षण-परिकामेनार्थकियोपपत्तेक्च, पूर्व श्राकारो का परित्याग श्रीर उत्तर श्राकारो की प्राप्ति तथा श्रीव्यसे स्थिति इस परिशाम करके श्रथंमे श्रथंकिया होना वन जाता है, अतः परिशाम वस्तुमे श्रथंकिया या क्रमयौगपद्यकी प्रसिद्धि है.यही प्रमाशो द्वारा प्रतीति होरही है। सर्वथा क्षिण्क या सर्वथा नित्य श्रथं मे किया नही होसकती है।

कथं प्रनरेवं विधा क्रिया कालम्योपकारोस्तु यतस्तं गमयेत ? कालमतरेणानुपपद्य मानत्वात् परिणामवत् । तथाहि—सकु सवद्रव्यक्रिया वहिरंगसाधारणकारणा, कारणापेल्चकार्य-नात् परिणामवत् मकुत्मवीरदार्थगतिस्थि य गाहबद्धा यत्तद्वहिरंगमात्रारणकारणां स कालोऽ-न्यासमबात् ।

वोई जिज्ञासु प्रश्न करता है कि आप जैनो ने वर्तना' परिगाम, किया, परत्व, अपरत्व इन उपकारों करके काल का अनुमान ज्ञान किया जाना बताया है किन्तु इस प्रकार की किया फिर किस प्रकार काल का उपकार होवे ? जिससे कि किया उस काल को अनुमान द्वारा समक्ता सके ? इस प्रश्न का समाधान श्री आचार्य महाराज करते हैं कि काल के विना वह किया का होना किसी भी प्रकार नहीं बन सकता है जैसे कि काल के विना परिगाम होने की कोई युक्त नहीं है, अत अन्यथानुपपित्त की सामर्थ्य से किया करके काल का अनुमान टोजाता है, इसी को अनुमान बनाकर यो स्पष्ट समक्त लीजिये कि सम्पूर्ण द्वयों को युगपत् होरही किया ( पक्ष ) विहरण किसी साधारण कारणा करके की जाती है ( साध्यदल ) कारणों की अपेक्षा रखने वालों कार्य होने से । हेतु ) परिगाम के समान ( अन्वय इण्टान्त ) अथवा सम्पूर्ण गतिमान् जीव. पुद्गल पदार्थों की युगपत् होरही गति और सम्पूर्ण स्थितिशील पदार्थों की एक ही बार में होरही स्थित तथा सम्पूर्ण पदार्थों का एक ही साथ होरहा अवगाह ये कियाय जैसे वहिरण साधारण कारणों की अपेक्षा रखती है । अन्य तीन अन्वयहण्टान्त ) जो कोई यहा कियामे वहिरण साधारण कारणा है वही काल पदार्थ है अन्य किसी पदार्थ की सम्भानवना नहीं है।

श्रयात्-पदार्थों के परिणाम होने में साधारण कारण काल (व्यवहार काल) निर्णीत कर दिया गया है पदार्थों की गति में साधारण कारण धर्म द्रव्य को बता दिया है, पदार्थों की स्थित में उदासीन तिमित्त श्रधमं द्रव्य समभाया जा चुका है श्राकाश द्रव्य को सब के श्रवगाह का हेतुपना प्रतीत करा दिया है। इसी प्रकार सभी परिस्पन्द-श्रात्मक क्रियाश्रोका वहिरण कारण काल है। उदासीन कारण तथा च—प्रेरक कारण, निमित्त, उपादान कारण, प्रयोजक कर्ता, साधकतमकरण, श्रन्तरंग कारण, वहिरंग कारण, इत्यादि श्रनेक प्रकार कारणों में किसी को निबंल दूसरे को सबल या किसी को छोटा बड़ा श्रथवा प्रधान श्रप्रधान, या मूल्यवान नहीं कह देना चाहिये देखो पुत्र की उत्पत्ति में माता पिता निमित्त हैं, विद्या पढ़ाने में गुरू जी निमित्त हैं, मोक्ष प्राप्ति में देन, शास्त्र, गुरू भी निमित्त ही हैं, सिद्ध को न्न,जिनालय जिनविस्व ये सब धर्मलाभके निमित्त ही तो हैं। इन सब निमिन्तों की हम पूजा करते हैं। उपादान का उतना श्रादर नहीं है। हा उपशम क्षेणी या क्षपक क्षेणीमें

निष शुद्ध आत्माका ध्यान करनेपर उपादानका भ्रादर बढ जाता है। उदासीन कारण रूप बृद्धाके पड़े रहनेसे चोर या कुशील पुरुष घरमे नहीं घुस पाते हैं। अचेतन उपादान कारणोसे नाना कार्योंको चेतन कर्त्ता बना रहे हैं। यहाँ निमित्त कारण चेतन कर्त्ताओं की अरेक्षा, काठ, कुल्हाडी, छनी ग्रादि का अधिक सम्मान नहीं है, हा सोने के कड़ों को गढ़ते समय, हथोड़ा, चीमटा, ग्रादि निमित्तों से उपादान मानेगये सोने का मूल्य श्रधिक है, जब कि काच को काटने वाली हीरा की करी के मूल्य से काच का मूल्य अल्प है, मछली को चलाने में उदासीन निमित्त होरहें जलकी सामर्थ्य न्यून नहीं समभी जा सकती है।

उपादान कारण होरहे जीवो की अपेक्षा निमित्त कारण कर्मों की शक्ति प्रवल है तभी तो वे कमं इस जीव को नाना गतियोमे नचाते फिरते हैं, हाँ स्वकीय पुरुषायद्वारा कर्मोंका ध्वस करते समय उपादान की शक्ति बढ़ जाती है। न्यायी राजा, इह लोक भय, पर लोक भय, सम्यता, ये प्र रक निमित्त नहीं होते हुये भी अनेक पुरुषों को पापिकया करने से बचा लेते हैं, गर्म कील का स्थान दे रहे काठकी श्रवगाह शक्ति की अपेक्षा सबको युगपत् अवकाश दे रहे आकाश की अवगाह शक्ति बढी चढी है, यहाँ वहाँ फुदक रहे जीव की गति मे प्रेरक कारए। होरही शक्ति की अपेक्षा स्थिर कालागु की वह शक्ति प्रवल है जो कि नित्य निगोदिया जीव के व्यवहार राशिमे श्रागमन का कारण है अत. भट से विना विचारे ही किसी उदासीन कारएा को भ्रप्रधान और प्रोरक या उपादान का प्रधान नहीं कह बैठना चाहिये। कार गोका अपमान इससे अधिक और क्या हासकता है ? पहिले कतिपय दृष्टान्ता मे लोहे को भरूप मूल्य भौर सोने को बहुमूब्य कह दिया गया है, यह कहना भी व्यावहारिक है, कोई लोहा भी सोने से अधिक मूल्य रखता है। अनेक धान्य, वनस्पतिक्रों को उपजाने वाली मिट्टी की प्रशासा सोने से कम नहीं है, जल प्रग्नि, वायु भी वडे मूल्यवान् पदार्थ हैं। उक्त बाते केवल कारण तत्व की तह पर पहु चाने के लिये कही गयी थी वस्तुत विचारा जाय तो सभी कारण श्रपनी श्रपनी योग्यता अनुसार परिपूर्ण सामर्थ्यको रखते है, कोई छोटा बडा नही है। ग्रन्न या जलमे भ्रथवा माता या पितामे किसका छोटा बडा कह दिया जाय ? कारगो की शक्ति पर किसी प्रकार का पर्यनुयोग नही चलाना चाहिये प्रकरण मे उदासीन कारण या साधारण कारणको छोटा मत समको, ग्रपेक्षा वश सभी कारण उच्च श्रासन पर विराजमान किये जा सकते हैं। यहा तक कियामे साधारए। कारए। होरहे काल की श्रनुमान द्वारा सिद्धि कर दी गयी है।

#### के पुनः परत्वापरत्वे ?

वर्तना, परिगाम, धौर किया का विवेचन समक्ष लिया है। ध्रब महाराज यह बताधो कि सूत्र मे कहे गये परत्व भौर अपरत्व भला क्या पदाथ हैं ? ऐसी जिज्ञासा होने पर ग्रन्थकार परत्व धौर अपरत्व का लक्ष्या करते हैं—

विष्रकृष्टेतरदेशापेशाम्यां प्रशस्तेतरापेशाम्यां व परत्वापरत्व।म्यामनेकांतप्रकरशात् अपरदिक्संवंधिनि निवेद्यं बृद्धलुन्धके परत्यप्रत्ययकारणां परत्वं, परदिक्संवधिनि च प्रशस्ते कु-मारतपस्विन्यपरत्वप्रत्यपहेतुरपरत्वं न तद्धि गुणकृत नचाहेतुकमिति तद्धतुना विशिष्टेन भवित्व्यं स नः काल इति।

दूरदेश-वर्ती ग्रीर उससे न्यारे निकटदेश-वर्ती पदार्थों की भ्रपेक्षासे होनेवाले तथा प्रशंसनीय भीर भप्रशसनीय पदार्थोंकी अपेक्षाभी करके होने वाले दैशिक या गुराकृत परत्व, अपरत्व दोनो करके व्यभिचार हो जानेका प्रकरण झाता है। श्रर्थात्-कालिक परत्वापरत्वके प्रकरणमे देश, दिशा या गूण, दोवकी अपेक्षासे होरहे परत्व,अपरत्वोमे वैपरीत्य होजाता है। देखिये निकट देश-वर्सी अपर दिशाका सम्बन्ध रखने वाले अप्रशस्त (चाण्डाल) लोभी वृद्ध मनुष्य मे परत्व (ज्येष्ठत्व) ज्ञान का कारण परत्व स्वभाव है। तथा दूर देश-वर्ती पर दिशाका सम्बन्ध कर रहे प्रशस्त कुमार अवस्थावाले तपस्वी मे प्रपरत्व ज्ञान का कारण ग्रपरत्व घम विद्यमान है. वह बुढढे पुरुष मे वर्त रहा परत्व और कुमार मुनि मे पाया जा रहा ध्रपरत्व धर्म जब कि गुर्गो के द्वारा किया गया तो नही है यानी गुरग के द्वारा किया गया होता तो युवा तपस्वी को पर कहना चाहिये था धौर निकृष्ट लोभी वृद्ध को अपर कहा जा सकता था। इसी प्रकार वह परत्व, अपरत्व दिशाकृत भी नहीं हैं। दिशा कृत होते तो निकट देश मे वर्त रहे बुड्ढे को अपर कहना चाहिये और बुड्ढे की अपेक्षा बहुत दूर देश मे स्थित होरहे कुमार तपस्वी को पर कहना चाहिये था किन्तु यहा उल्टी ही, दशा है वृद्ध को पर कहा जा रहा है और युवा साबुको ग्रपर कहा जा रहा है। उक्त परत्व, ग्रपरत्व स्वभाव विचारे हेतू के विना ही किये जा रहे तो नहीं माने जा सकते है, क्योंकि जो पहिले नहीं होता हुआ पूनः उपजता है वह अवश्य कारणो से जन्य है। इस कारण उन परत्व, अपरत्वों का कारण दिशा या देश और गूण या दोष तो नहीं है। उनका कारए। इन दिशा या गुए। के प्रतिरिक्त कोई विशिष्ट पदार्थ होना चाहिये, बस वही पदार्थ हेम स्याद्वादियों के यहा काल माना गया है, इस प्रकार काल की सिद्धि हो जाती है।

काले तर्हि दिग्मेदगुगादोषानपेचे परत्वापरत्वे परः कालोऽपरः काल इति प्रत्यय-विशेषिनिभित्ते किं कृते स्यातामिति चेत्, अध्यारापकृते गीत् इति केचित् । स्वध्तुके मुख्ये एव स्वान्यप्रत्ययसमिधगमत्वादित्यन्ये ।

 होजाता है, इस म्रन्य विद्वानों के समाधान में ग्रन्थकार की भी शुभ सम्मति है। न चवं सर्वेद्रव्येषु स्वहेतुके परत्वाप्रत्वे प्रमज्येते, निवादों स्वहेतुकस्य तिक्तत्वादे-र्द्शनादोदनादाविष तस्य स हेतुकत्वप्रसंगात निवादिसंस्कारानपेचता ।

याद यहा नोई यो कहे कि जैसे काल मे परत्व ग्रपरत्व स्वय कृत हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण द्रव्यों में भी स्वय निज को हेतु मान कर परत्व ग्रपरत्व होजायगे. व्यर्थ काल को मानने की मावश्य-कता नहीं। ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार प्रसग नहीं उठाया जा सकता है, क्यों के यां तो नीम, नीझू मिरच, लवण ग्रादि में स्वय को ही हेतु मान कर उपज रहे तिक्तपन (कडुग्रा) कटुपन (चरपरा) नुनखरा ग्रादि रसो का देखना होने से भात दाल, माग, ग्रादि में भी प्राप्त हुये उस कडुग्रापन श्रादि को स्व यानी भात ग्रादि को ही हेतु मानकर उपज नानेका प्रसग ग्रावेगा, ऐसा दशा में भात ग्रादिकों नीम, जीरा, मिरच. निवुग्रा ग्रादि के सस्कार (छोक) की ग्रपेक्षा नहीं रखने की प्रापत्ति ग्रावेगी जो किसी को डब्ट नहीं है, दोपकका स्व पर प्रकाशकत्व धर्म मिट्टीके घडमें नहीं धरा जा सकता है।

व्यवहारकालस्य परिणामिकियाप स्वापर त्वेरनुमेयस्य च्च न मुरूपकालापेत्रयः चाद्य-मनगद्यं । द्विविधा द्यत्र कालो मुरूपो व्यवहारहृदयस्य तत्र मुरूपा अतनानुमेयः, प्रस्तु वि णामाद्यनुमेयः प्रतिपादितः सुत्रेऽ यथा परिणाम द्याःणानर्थस्यप्रमंगान् अतनाप्रहणेन । पर्या-सत्त्वात् ।

एक बात यह भी है कि वर्तना करके मुख्य काल का अनुमान करा दिया गया था अब पार-साम, किया, परत्व ग्रीर ग्रपरत्व करके व्यवहार कालका ग्रनुमान कर लेना याग्य है, ग्रत मूख्य काल की भ्रपेक्षा करके उठाया गया उक्त तक (कटाक्षा) निर्दोष नहीं है। देखो यहा प्रकरता में एक मूख्य दूसरा व्यवहार रूप या काल दो प्रकारका माना गया है। उन दो मे मुख्य काल ब्राचार्य करके बतना के द्वारा भ्रमुमान करने योग्य बताया जा चुका है, दूसरा व्यवहार काल तो परिएाम, क्रिया भ्रादि करके मनुमान कर लेने योग्य है, यह सुत्र में समक्ता दिया गया है। मन्यथा यानी सूत्रकार द्वारा दो मुख्य ग्रीर व्यवहार काल का प्रतिपादन किया जाना यदि नहीं माना जायना तो सूत्र में परिस्ताम, किया, भादि के ग्रहरा के व्यथपन का प्रसग होगा क्योंकि निश्चय काल को सिद्धि के लिये ता केवल सुत्र मे वर्तना के ग्रहण करके ही परिपूर्ण कार्य का निर्वाह होजाता । श्रर्थात् --परिणाम श्रादिक व्यर्थ होकर ज्ञापन करते हैं, कि मुख्य काल से अतिरिक्त व्यवहार काल भा है। द्रव्य संग्रह में कहा है कि " दब्बपरिबट्टरूवो जो सो काला हवेइ ववहारो। परिग्णामादीलक्खो वट्टग्लक्खोय परमट्टी " शुद्ध द्रव्य मानेग्ये मुख्य काल मे तो परत्व, अपरत्व, प्रत्यय उपजते ही नही है। वैशेषिका ने भा मृत द्रव्यो मे ही देशिक या कालिक परत्व, अपरत्व स्वीकार किये हैं। फिर भी कोई यदि सुदर्शन मेरु का चोटी में बैठी हुई कालाणुकी अपेक्षा सर्वार्थिसिद्धि में घरी हुई कालाणुको पर कहेया सौ वष पहिले का कालागु की पर्याय को दश वर्ष पूर्व की काल। ग्रु अपर पर्याय अपेक्षा पर कहे तो हम का का मे भी दिशा या व्यवहार काल करके किये गये परत्व, अपरत्व, मानने मे कोई ग्रापत्ति नहीं है, हा व्यवहार-कालमे ही यदि परत्व भ्रपरत्व धरा जाय तो वह स्वय व्यवहार काल करके सम्पादित होजाता है जैसे कि प्रभावशाली धार्मिक पुरुष स्वय धर्मको बढाता हुआ दूसरे भद्र जीवोको भी समीचान धमसे सस्का-रित कर देता है, अतः व्यवहार काल की पुष्टि, करते समय मुख्य काल की अपेक्षा करके उठाया गया क्तक प्रच्या नही है।

### कः पुनरसी गुरूयः कालो नाम १

कोई जिज्ञासु पूंछना है कि फिर मला वह मुख्य काल क्या पदार्थ सम्भवता है ? समभामो तो सही। ऐसी जिज्ञासा होने पर ग्रन्थकार वार्तिकों द्वारा समाधान करते हैं।

लोकाकाशप्रभेदेषु कृत्सनेष्वेकेकबृत्तितः।
प्रतिप्रदेशमन्योन्यमवद्धाः परमाणवः ॥४४॥
मुख्योपचारभेदेस्ते ऽवयवेः परिवर्जिताः।
निरंशा निष्क्रिया यस्मादवस्थानात्स्वदेशवत् ॥४५॥
स्मृत्तिस्तद्वदेवेष्टाः स्पर्शादिरिद्दतत्त्वतः।
कालाख्या मुख्यतो येस्तिकायेभ्योन्ये प्रकाशिताः॥४६॥

श्रवण्ड लोकाकाश के परमाणु बराबर किल्पत किये गये सम्पूर्ण प्रमेदो पर प्रत्येक प्रदेश में एक एक कालद्रव्य की वृत्ति अनुसार परस्पर में एक दूसरे से नहीं बच रही काल परमाणुये हैं, अके ही निरन्तराल ठसाठस भर रही होने के कारण उन का परस्परने सयोग बना रहे। वे कालाणुये मुख्य या उपचार इन भेदो वाले अवयवो करके रिहत है। अर्थात्—पुद्गल परमाणु जैसे उपचरित श्रवयवो करके सिहत हैं, और घट, पट, आदि स्कन्ध ता मुख्य अवयवो करके सिहत हैं हो वैसे अवयवो से युक्त कालाणु नहीं है, कालाणुये निरवयव है, अत एव अशो यानी अवयवो करके रिहत होरही कालाणुये निरश कही जाती हैं, कालाणुय देश से देशान्तर हाना स्वरूप किया से रिहत है, जिस कारण आकाश प्रदेशों के समान अवस्थित हाने से वे कियारहित होरही हैं। अर्थात्—आकाश के प्रदेश जैसे जहां के तहां स्थित हैं, वैसे ही कालाणुयं अवस्थित है, अथवा आकाश द्रव्य जैसे अपनी एक सख्या को नहीं छोड़ता है या आकाश के प्रदेश अपनी नियत होरही जिनहब्द मध्यम अनन्तानन्त-सख्याका न्यून. अधिक-पना नहीं करते हुये उतने के उतने ही अवस्थित रहते हैं, उसी प्रकार कालाणुयं भी अनी नियत होरही मध्यम असख्यातासख्यात यह इतनी परिमाणवाली सख्या का अतिबंतन नहीं करती हैं।

तथा उन्ही झाकाश द्रव्य या झाकाश प्रदेशों के समान वे कालाणु में समूत इच्ट की गयी हैं.क्यों के वे स्पर्श रस, गन्ध झादिसे रहित हो रही हैं हॉ कालाणु भों में ठोक घन समजतुरस्र छह पैलू बरफी के झाकार वालो पुद्गल परमाणु के समान झाइ ति अवश्य है। जगत्मे ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसकी कुछ न कुछ लम्बाई, चौडाई, मोटाई नहीं होय, सम्पूर्ण द्रव्यों में पाये जा रहे प्रदेशवत्वगुण के विकार होरही आकृति का होना अनिवार्य है, इस प्रकार स्त्रकार ने धमं, अधमं आकाश, द्रव्यों के लिये "नित्यावस्थितान्यरूपाणि" "निष्क्रियाणि च" सूत्रों करके जो विधान किया है वह विधान अन्यकार ने काल द्रव्य में भी व्यवस्थित कर दिया है, हाँ "अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गला:" इस सूत्र द्वारा धर्म आदिकों में जो प्रदेश प्रचय होने से कायपन की विधि की है, वह सर्वदा परमाणु के

बराबर होरहे काल द्रव्य में लागू नहीं है, कारण कि जो मुख्य रूप से काल नामक द्रव्य हैं, वे श्रुत ज्ञान मे पांच ग्रस्तिकाओं से न्यारे प्रकाशित किये गये हैं, काल द्रव्य मे प्रदेशों का संवय कथमपि नहीं है।

व्यवहारात्मकः कालः परिणामादिलच्चणः । द्रव्यवर्तनया लब्धकालाख्यस्तु ततोऽपरः ॥४७॥

मुख्य काल और अन्य पाचो द्रव्यों में पाये जा रहे अनेक परिएगाम जिसके ज्ञापक विन्त हैं वह व्यवहार-आत्मक काल है। तथा जीव पुद्गलों में पायों जा रही परिस्पन्दआत्मक किया भी जिसका ज्ञापक लक्षण है वह व्यवहार काल है एवं जाब पुद्गलों के विवर्तों में पाये जारहे कालिक परत्व अपरत्व भी जैसे व्यवहार के जितकारक लिंग हैं। अर्थात्—धर्म अधम, आकाश काल इन द्रव्यों का अना-दि अनन्त अवस्थान का कोई छोटा या बड़ा नहीं है अतः इनमें कालिक परत्व, अपरत्व नहीं माना जा सकता है, हा अमं आदिकों के पर द्रव्य को निम्हा मानकर हुये कितपय स्वभावों में परत्व अपरत्व माना जा संकता है जैसे कि श्री ऋषभदेव भगवान की मोक्ष के प्रति गतिहेतुत्वगुण के स्वभाव की अपेक्षा भगवान की मोक्ष के प्रति गतिहेतुत्वगुण के स्वभाव की अपेक्षा भगवान की मोक्ष के प्रति गतिहेतुत्वगुण के स्वभाव की अपेक्षा भगवान की मोक्ष के प्रति गतिहेतुत्वगुण के स्वभाव की अपेक्षा भगवान की मोक्ष के प्रति गतिहेतुत्वगुण के स्वभाव की अपेक्षा की वर्ष पहिले नित्य निगोद से निकालने वाली किसी जीव की परिश्वित का सम्पादक हुआ सो वष पहिला कालागु का स्वभाव पर है।

भगवान् शान्तिनाथ को सिद्धक्षेत्र मे प्रवगाह देने वाले ग्राकाश के भवगाहकत्व स्वभाव की अपेक्षा श्री नेमिनाथ को सिद्धक्षेत्र मे अवस्थान देने वाला भाकाश के अवगाहगुण का स्वभाव अपर (पुराना) था शुद्ध द्रव्यों में भी भिन्न भिन्न समयों में होने वाली तनेक द्रव्यों की परिणतियों के सम्पादक अनन्तानश्त उत्पाद विनाश-शाली स्वभाव नाने जाते हैं उस द्रव्य के प्रात्मभूत हो रहे विशेष स्वभाव को माने बिना उस द्रव्यके द्वारा किसी भी विशेष कार्यका सम्पादन नहीं हो सकता है। दर्पण में हजारों, लाखों पदार्थों का प्रतिविम्ब पडता है इसका रहस्य भी यह है कि पुद्गल-निर्मित दपण नामक अधुद्ध द्रव्य के स्वच्छत्व या प्रतिविम्बकत्व नामक पर्यायशक्तिस्वरूप गुण के अनेक उत्पाद विनाशकाली स्वभाव हैं जो कि प्रतिविम्बय पदार्थों के योग, वियोग-श्रनुसार उपजते, विनशते, रहते हैं।

एक युवा मनुष्य भ्रपने मुख करके पान, इलायची, सुपारी, रबडी,कड़ी रोटी,नरमपूरी,हलुझा भुंजेचना,दूध,मलाई, रसगुल्ला,इमर्ती,पेड़ा,सकलपारे,चिरबा,ककड़ी,भुरभुरो गजक,भादि को खाता है। यहा प्रत्येक के खाने में मुख की किया भीर जबड़ों का प्रयत्न न्यारा न्यारा है जिस प्रयत्न से हलुआ काया जाता है उस प्रयत्न से चने नहीं चबे वा सकते हैं तथा जो देवदत्त वीस सेर वजन ले जाता है वह एक सेर बोभ को भी ढो लेता है किन्तु वीस सेर,पन्दह सेर,दस सेर,पाच सेर, बोभा ढोने के प्रयत्न न्यारे न्यारे हैं, पाच सेर को ढोनेके लिये किये गये पुरुषार्थ करके वीस सेर बोभा नहीं लादा जा सकता है यहाँ तक कि स्कम हिट्ट से विचारने पर सेर,छंटाक,ताला,माशा,रत्ती,चावल,पोस्त, शलाग्र. तक के ढोने में न्यारा न्यारा पुरुषार्थ तारतम्य मुद्दा से मानना पडेगा। कुर्सा, मूढा, खाट, गदेला, तस्त, भूमि चौकी,पलग,गाडी हाथी,घोड़ा,ऊट,खच्चर,टट्टू,भरवी घोड़ा भादि पर बैठने के स्वभाव न्यारे न्यारे हैं सीधें साथे टट्टू पर ही घरे रहनेवाले पण्डितजी महाराज तुर्की घोड़ा या ऊंट पर नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि उनके पास वैसे उसके उपयोगी स्वभाव या पुष्टवार्थ नहीं हैं।

बात यह है कि अल्प से अल्प कार्य के लिये भी कारण में न्यारा न्यारा स्वभाव मानना पडता है चाहे वह कारण शुद्ध द्रव्य हो अथवा अशुद्ध द्रव्य होय। पर निमित्त-जन्य ऐसे स्वभावोके उपजने या विनवाजाने से शुद्ध द्रव्य के शरीर में कोई क्षोभ नहीं पहुँचता है जैसे कि द्वपंण में पावत्र, अपवित्र, नरम कठोर, भक्ष्य प्रभक्ष्य, साधु, वेश्या, अग्न जल, गोप्य अगोप्य, चल स्थिर शास्त्र शस्त्र, आदि असक्य पदार्थों का प्रतिविम्ब के पड़ जाने से दर्पण के निज डील में कोई क्षति नहीं आजाती है हां दर्पण के स्वभावों का परिवर्तन अवश्य मानना पड़ेगा। एक छीके पर दस सेर, पाच सेर, एक तोला, आदि बोभके लदकाने की अवस्थाओं में उसकी रक्सी की परिणित न्यारी न्यारी अवश्य स्वीकार करनी पड़ेगी इसीप्रकार सभी द्रव्यों में मिन्न भिन्न छोटे बड़े कार्यों की अपेक्षा उतने अनेक स्वभाव मानने पड़ते हैं, यह जैन न्याय का बहुत अच्छा परिष्कृत सिद्धान्त है।

इस प्रकार परिस्णाम मादि ज्ञापक लक्षणों करके मनुमित हो रहा व्यवहार—मात्मक काल है भौर द्रव्य की वर्तना करके जिसने काल इस संज्ञा को प्राप्त किया है वह मुख्य काल तो उस व्यवहार काल से निराला है। अर्थात्—द्रव्यों के पर्यायों की वर्तना करके मुख्य काल का मनुमान कर लिया जाय और परिस्माम मादि करके व्यवहार काल की मनुमिति कर ली जाय जगत् का छोटे से छोटा भी कोई पूरा कार्य एक समयसे कमती कालमें नहीं हो पाता है, उस अविमागी कालांश समय के समुदायों की या सूर्योदय ग्रादि की अपेक्षा भनेक व्यवहार काल मान लिये जाते हैं। द्रव्य के परिवर्तन रूप व्यवहार काल है।

> कुतिश्चत् परिच्छिन्नो ऽ न्यपरिच्छेदनकारणम् । प्रस्थादिवतप्रपत्तव्योन्योन्यापेत्तभेदमृत् ॥४=॥ ततस्त्रैविध्यसिद्धिश्च तस्यभृतादिभेदतः । कथिकाविरुद्धा स्यात् व्यवहारानुरोधतः ॥४९॥

वह व्यवहार काल किसी एक पदार्थ करके परिच्छिन्न (नाप) कर लिया जाता है, और अन्य की परिच्छित्त का कारण होजाता है, प्रस्थ अड्ड्या, घरा, सादि के समान समफ लेना चाहिये। अर्थात्—जैसे दक्षिण देश में आधा सेर, सेर, ढाई सेर झादि को नापने के लिये वर्तन बने हुये हैं, वे पहिले दूसरे नापने वाले पदार्थ करके ठीक मर्यादित कर दिये जाते हैं और पिछे अन्य गेंहू, चावल. आदिसे नापने या तोलने के कारण होजाते हैं, उत्तर प्रान्त में भी दूध का पऊमा, प्रथसेरा, सेर, आदि के नियत वर्तनों करके परिच्छेद कर लिया जाता है अथवा लोहे, पथरा, पीतल, के बाट भी दूसरे बाटो से तोल नाप कर बना लिये जाते हैं, पुन वे सेर, दुसेरी, मनौटा ब्रादि के बाट इतर, चना, गेंहू, घृत, खांड़, सुपारी आदिको तोलने के कारण होजाते हैं, इसी प्रकार गायो के दोहने के अवसर की गोदोहन वेला कह दिया जाता है, गायें घूल उडाती हुयी चरागाह से जब घर को लौटती हैं. इस किया अनुसार गा चूल समय नियत करलिया जाता है, कलेऊ करने की क्रियासे कलेऊ का समय निर्धारत होजाता है, कलेऊ के समय तुम गाव को जाना, यों उस व्यवहार काल द्वारा गांव को जाने की प्रित्

परमागु की एक प्रदेश से दूसरे ग्रांकाश प्रदेश तक हीने बाली मन्दगित अनुसार सबसे छोटे कालाश होरहे समय को नाप लिया जाता है, जगत का कोई भी पूरा कार्य एक समय से कमती काल में नहीं होसकता है। यह व्यवहार काल परस्पर की अपेक्षा से होरहे प्रभेदों को धार रहा है यानी भविष्यकाल कुछ देर पीछे वर्तमान होजाता है, बर्तमान काल थोड़ी देर पश्चान भूत होजाता है, भूतकील विरभूत होजाता है, तथा भूत को पूर्व-वर्त्ती मान कर काल में वतमानपन का व्यवहार कर दिया जाता है, तिस कारण परस्परापेक्ष होने से उस काल से भूत, भविष्य-पन का व्यवहार कर दिया जाता है, तिस कारण परस्परापेक्ष होने से उस काल से भूत, वर्तमान ग्रांदि भेदों करके त्रिविध्यन की सिद्धि होजाती है- लौकिक व्यवहारों के अनुसार काल में किसी न किसी अपेक्षा से होरही भूत, वर्तमान भविष्यपन की व्यवस्था ग्रविश्व है, कोई भी वाी, प्रतिवादी इसका विरोधी नहीं है जो भी कोई पण्डित "वर्तमानाभाव-पतित. पतित पतितव्य-कालोपपत्ते. ॥३७॥" तयोरप्यभावो वर्तमानाभाव-तदपेक्षस्थात् ॥ ३०॥" नतीतानागतयोरितरेतरापेक्षासिद्धिः ॥ ३०॥" गौतम न्यायसूत्र में यो वतमान काल का लण्डन मण्डन करते हैं, उन सब को व्यवहार के अनुरोध से तीनो काल मानने पडते हैं।

यथा प्रतितरु प्राप्तप्राप्नुवत्प्राप्स्यदुच्यते । तरुपक्तिं कमादश्वप्रभृत्यनुसरन् पतं ॥५०॥ तथावस्थितकालाण्यनां जीवाद्यनुसंगमात् । भूतं स्याद्धतैमानं च भविष्यच्चाप्यपेच्चया ॥५१॥

काल के त्रित्य को ग्रांचार्य दृष्टान्त द्वारा सिद्ध करते हैं, कि बाग मे गमन कर रहे घोडा, देवदत्त, ग्रांदि द्वय जिस प्रकार यूक्षों की पंक्ति का क्रम में ग्रनुसरण कर रहे सन्ते एक एक वृक्ष के प्रति प्राप्त होचुके, प्राप्त होरहे, प्राप्त होचेगे, यो कहे जा रहे माने गये हैं, तिस प्रकार जहा तहा ग्रव-स्थिन होरहे कालाणुत्रों का ग्रनुगमन करने से जीव ग्रांदि द्वय भी ग्रपेक्षा करके भूत ग्रोर वर्तमान तथा भविष्य कह दिये जाते हैं।

## भूतादिव्यवहारोतः काले स्यादुपचारतः। परमार्थात्मनि मुख्यस्तु स स्यात् सांव्यवहारिके ॥५२॥

इस कारण यानी कियावान् द्रव्यों की ग्रंपेक्षा होने से ग्रंथवा व्यवहार काल के द्वारा किया गया होने से परमार्थ स्वरूप मुख्य काल मे भूत ग्रादि का व्यवहार तो उपचार से ही कहा गया माना जाता है। ग्रंपान्-निकट-वर्ती विवक्षित द्रव्य की वर्तना का ग्रंपुभव कर चुकी कालाग्रु भूत कही जाती है, भौर उस द्रव्य को वर्ता रही कालाग्रु वर्तमान मानी जाती है, तथा भविष्य मे उस द्रव्य की वर्तना का सम्बन्ध करने वाली कालाग्रु भी भविष्य कह दी जाती है। हा समीचीन व्यवहार काल मे तो वह भूत, वर्तमान, ग्रादि का व्यपदेश मुख्य ही होगा जैसे "यष्टिटः पुरुषः,, यहाँ लक्ष्टी मे खडीपन का व्यवहार मुख्य है, श्रीर पुरुष मे लक्ष्टीपनका व्यवहार लाक्षणिक होरहा गौग्रा है, उसी प्रकार काल परमाग्रु में भूत ग्रादि व्यवहार गौग्रा है, हां व्यवहारकाल मे भूत, वर्तमान, भविष्यपन मुख्य है।

पर्व प्रतिच्चणादित्यगतिप्रचयभेदतः । समयावितकोच्छ्वासप्राणस्तोकलवात्मकः ॥५३॥ नालिकादिश्च विरुषातः कालोनेकविधः सतां । मुख्यकालाविनाभूतां कालाख्यां प्रतिपद्यते ॥५४॥

इस प्रकार ढाई द्वीप मे प्रति क्षरा होरही सूय की गति के समुदाय के भेद प्रभेदो से समय, ग्रावलि, उत्श्वास, प्रारा, स्तोक, लव स्वरूप भीर नाली, मुहूत दिन, पन्न, मास, ऋतु, वर्ष,पूर्व भादिक अनेक प्रकार व्यवहार काल सज्जन विद्वानों के यहाँ प्रसिद्ध होरहा है, जो कि मुख्य काल के विना नहीं होने वाले व्यवहार काल इस सज्ञा को प्राप्त कर लेता है। भ्रर्थात् मन्दगति से परमाणु का दूसरे प्रदेशपर गमन जितने काल में हो वह एक समय नामका व्यवहार काल है।

जघन्य युक्तासंख्यात प्रमाण समयो का पिण्ड कान धाविल है, संख्यात धाविलयो का समूह उच्छ्वास काल है, नीरोग पुरुष का एक वार मे क्वास चलना या नाडी की गित होना उच्छ्वास प्राण् कहा जाता है, सात उच्छ्वास काल का समुदाय एक स्तोक होता है सात स्तोक काल का एक लव होता है. साढ़े ध्रडतीस या साढ़े सेतीस लव कालका सघात एक नाली यानी घडी है.दो घडीका एक मुहूर्त होना है, तीसमुहूर्तका एक दिन रात, श्रीर पन्द्रह दिन रात का एक पक्ष दो पक्षका एक मास.दो मास की एक ऋतु, श्रीर तीन ऋतु का एक प्रयन होता है. दो ग्रयन काल का एक वर्ष होता है, चौरासी लाख वर्षों का एक पूर्व होता है, घथवा सात नील पाच वर्षे साठ ध्ररव ७०५६०००००००००० वर्षों का एक पूर्व होता है, श्रसंख्याते पूर्वों का एक उद्धार पत्य होता है, दस कोट।कोट उद्धार पत्यों का एक उद्धार सागर होता है श्रसंख्याते उद्धार सागरों का एक श्रद्धासागर होता है, बीस कोटाकोटी श्रद्धासागरों का एक करूप काल होता है, श्रसंख्यात करूप कालों का एक सूच्यगुल काल होता है।

यानी एक प्रदेश लम्बे चौडे और ग्राठ पडे जौ प्रमाण उत्सेधागुल परिमित ऊँचे ग्राकाश मे परमाणु वरोबर उतने प्रदेश हैं, जितने कि ग्रसंख्याते कल्पकालों के समय हैं यो ग्रनेक प्रकार व्यव-हार काल सज्जनों के यहा मान्य है । इवेताम्बर भाई मुख्य काल को नहीं मान कर केवल व्यवहार काल को मान बैठे हैं, वे उचित मार्ग पर नहीं चल रहे है, व्यवहार काल मुख्य का श्रविनाभावी है जैसे कि देवदत्त मे उपचार से ग्रारोपा गया सिहपना कचित् मुख्य सिंह को माने बिना नहीं घटित होपाता है।

## परापरिवरिकाः कपाकमिथयामपि । हेतुः म एव सर्वत्र वस्तुतो गुणतः स्मृतः ॥५५॥

किसी बुड्ढे मे परपने की बुद्धि, बालक मे अपरपने की कनिष्ठ बुद्धि, देरी से किये गये कार्य मे चिरपने की बुद्धि, बीझ किये गये काय मे बीझता का ज्ञान, इसी प्रकार कम से होरहा अकम से होरहा इत्यादि ज्ञानों का भी बहिरग कारण प्रधानतया वह व्यवहार-काल ही सर्वत्र माना गया है। ही वास्ताबिक मुख्य कालको भी गौरा रूप से परापर भादि बुद्धियों का काररा भाचार्य परिपाटी भनुसार स्मररा किया गया है। भ्रथात्-जहाँ व्यवहारकाल प्रधान काररा है, वहां भी गौरा रूप से मुख्य काल काररा होरहा है, वैशेषिकों ने भी ''भ्रपरिसमन्नपरं युगपत् चिरंक्षिप्रमिति काल-लिङ्गानि,।।६॥ इस करााद सूत्र द्वारा काल की ज्ञप्ति करायी है।

क्रियेव काल इत्येतदनेनैवापसारितं। वर्तनानुभितः कालः सिद्धो हि परमार्थतः ॥५६॥ धर्मादिवर्गवत्कार्यविशेषव्यवसायतः। वाधकाभावतश्चापि सर्वथा तत्र तत्त्वतः॥५७॥

कोई पण्डित कह रहे हैं कि काल केवल किया स्वरूप ही है परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर मन्दगित अनुसार चलती है वह किया समय कही जाती है, प्रातः कालसे सायकाल तक सूयका अमणा तो दिवस माना जाता है, गोदोहन किया तो गोदोहन वेलासे प्रसिद्ध ही है। ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार किया का कथन तो इस उक्त कथन करके ही दूर फेक दिया गया है जब कि वर्तना करके अनुमान किये जा चुके मुख्य रूप से काल द्रव्य को सिद्ध कर दिया है जैसे कि गति, स्थिति, आदि कार्य-विशेषों का निर्णय होजाने से तथा सभी प्रकारों करके वास्तविक रूप से उन धर्मादिकों में (के) वाधक प्रमाणों का अभाव हो जाने से भी धर्म आदि द्रव्यों के समूह को सिद्ध कर दिया गया है। अर्थात्-धर्म आदि करके हुये गति आदि कार्यों के समान काल द्रव्य करके भी वर्तना नामक काय हो रहा है और 'असम्भवद्वाधकत्वात् सत्वसिद्धः,, काल द्रव्य का कोई वाधक भी नहीं है।

#### सांत्रत सर्वेषां धर्मादीनामनुमेयार्थानामानुमानिकी प्रतिपत्तिः स्नत्रसामध्यीदुपजाता प्रत्यचार्थप्रतीतिवन्न वाध्यत इत्युपसंहरन्नाह ।

जिस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से जाने हुये घट श्रादि श्रथों की प्रतीति का वाधक कोई नही है उसी प्रकार "गतिस्थिरयुपग्रहों घर्माधर्मयोरुपकार" इस सूत्र से प्रारम्भकर वर्तना परिणाम किया परत्वापरत्वे च कालस्य"यहा तक के सूत्रों की सामर्थ्य से अनुमान करने योग्य धर्म, प्रधर्म श्रादि सम्पूर्ण पदार्थों की अनुमान प्रमाण से होने वाली प्रतिपत्ति उपज चुकी भी किसी प्रमाण से वाधी नहीं जाती है। इस अवसर पर इसी बात के प्रकरणको संकोचते हुये ग्रन्थकार ग्रग्निम वार्त्तिकको कहते हैं।

## एवं सर्वानुमेयार्थप्रतिपत्तिर्न वाष्यते । सूत्रसामर्थ्यतो जाता प्रत्यचार्थप्रतीतिवत् । ॥५८॥

यद्यपि धर्म, प्रधर्म, माना भीर काला एवं अत्यन्त परोक्ष हैं, हां कितने ही पुद्गलोका प्रत्यक्ष होता है फिर भी पुद्गल का बहुभाग अस्मदादिकों को परोक्ष है, स्वय अपने जीवका प्रत्यक्ष भले ही होजाब किन्तु सामान्य जीवों का सम्पूर्ण जीवों का प्रत्यक्ष होजाना अलीक है, हा बोलना, चेष्टा, भादि से कतिपय जीवों का मनुमान किया मा सकता है। यह भन्छी बात है कि अत्रज्ञानसे सम्पूर्ण ब्रब्यों की

प्रतिपत्ति हो आती है तथापि प्रकाण्ड विद्वान् श्री उमास्वामी महाराज के इन सूत्रों की सामध्यं से अनुमान करने योग्य सम्पूर्ण छहों क्रुग्यों की इस प्रकार होचुको प्रतिपत्ति तो किसी भी प्रमाण करके वाधी नहीं जाती है जैसे कि हथेली पर रखें हुये ग्रामलेक समान प्रत्यक्ष किये जारहे पदार्थोंको प्रतीति निर्वाघ है। ग्रर्थात-सूत्रकार महाराज ने बड़ी विद्वता के साथ ज्ञापकिंगों करके ग्रतीव परोक्ष धर्मावकों का निर्वाघ अनुमान करा दिया है। ग्रास्तिक पुरुष थोडासामी विचार करेंगे तो कुशलता पूर्वक वे धर्मीद द्रव्यों को वाधारहित समक्ष जायंगे।

यो स्थूल बुद्धि वाले जीव तो प्रत्यक्ष किये जा चुके पदार्थों का ही अपलाप कर दें तो कोई क्या कर सकता है? शरीर में रक्त को सदा गितमात् रखने वाली शक्ति अवश्य माननी पड़ेगी। हड्डी, मास, आदिको स्थिर रखने वाले प्रयत्न भी स्वोकार करने पडते हैं। भोजन, पान, वायु, आदिको अवगाह देने वाले कारण भी शरीर में विद्यमान हैं, पुद्गल पिण्ड-आत्मक तो शरीर है ही। जीवित शरीर में आत्म-द्रव्य को सभी इंड्ट कर लेते हैं, अन्न आदि को पचाने या रस आदि को यहां वहां योग्य अवयवो में पहुं चाने अथवा अवयवों को जीर्ण कराने वाले पदार्थ भी इस शरीर में पाये जाते हैं। इसी प्रकार लोक में छहो द्रव्य भरे हुये हैं यदि किसी को स्वबुद्धि की न्यूनता से उनका परिज्ञान नहीं होय तो इसमें पदार्थों का कोई दाव नहीं है लरहा (खरगोंश) यदि कानों से आखों को दुवकांकर प्रत्यक्ष पदार्थों को नहीं देले एतावता उन पदार्थों की असत्ता नहीं मानी जायगी, अथवा उंड्णस्पर्श वाले और नाड़ी की किया को रखने वाले शरीर को कोई कुवैद्य मृत शरीर कह रहा यदि उसमें चैतन्य का अनुमान नहीं कर सकता है इतने ही से उस शरीर-वर्ली जीव का अभाव नहीं मान लिया जाता है। सर्वज्ञ प्रणीत आगम और गित, उपग्रह, ग्रादि लिगों से उपजे अनुमानों करके अथवा सवज्ञ प्रत्यक्ष करके धर्म आदि द्रव्यों की निर्वां प्रसिद्धि होरही है।

न हि धर्मास्तिकायाधानुमेयार्थप्रतिपित्तरमदादिप्रत्यचेण बाज्यते तस्य तद्विषय-त्वात् न सित धर्मादयाऽनुपल्ण्येः खरशृं क्रगनदित्याधानुमानेन वाष्यते इतिचेक्,तस्याप्रयाजक-त्वात् । परचेताषुच्यादिना व्यभिचारात् । दृश्यानुपल्ण्यिः पुनरत्राासिद्धैव सर्वथा धर्मादीनाम-स्मदादिमिः प्रत्यचतोनुपल्पयत्वात् । कालात्ययापदिष्टश्च हेतुः प्रभाषभूतागमावाधितपद्मनिदें-शानंतर प्रयुक्तत्वात् एतमव चितप्रतीतिगोचरायप्रकाशिनः सूत्रकारादयः प्रेचावतां स्तोत्रार्हा इति स्त्रवित ।

अनुमान करने योग्य धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आदि अर्थों की होरही प्रतिपत्ति कुछ हम लोगों के प्रत्यक्ष करके वाधित नहीं होतो है। क्यों कि हम लोगों का प्रत्यक्ष उन धर्म आदिकों को विषय ही नहीं कर पाता है, जो ज्ञान जिस पदार्थकों विषय ही नहीं कर पाता है। वह उसका साधक या वाधक क्या होगा ? जैसे कि भास लोदने वाला गंवार पुरुष किसी वैज्ञानिक के गूढ़ रहस्यों पर कोई उपपत्ति या अनुपपत्ति नहीं दे सकता है। कोई पण्डित यहां धर्म आदि द्रव्यों का वाधक अनुमान प्रमाख यो उपस्थित करता है, कि धर्म आदिक द्रव्य (पक्ष) नहीं है (साध्य) उपलब्धि नहीं होने से (हेतु) गधे के सीग समान (अन्वय द्रष्टान्त)। अथवा धर्म आदि द्रव्य नहीं हैं, (प्रतिज्ञा) क्यों कि सनके हारा किये माने गये गति, स्थिति आदि कार्य सब अवक नियंत्र या उपादान कारखों करके ही

निष्पन्न होजायंगे, साधारण कारणों की भावश्यकता नहीं है। (हेतु) इत्यादिक भनुमानों करके धर्म भादि वाध डाले जाते है। ग्रन्थकार कहते हैं, कि यह तो नहीं कहना क्योंकि वह अनुपलिंध हेतु अपने साध्य का प्रयोजक नहीं है। अनुकूल तर्क नहीं होने से। अपने नियत गढ़ लिये गये नास्तित्व साध्य को नहीं साथ पाता है। तथा दूसरे जीवोंके चित्त की बृत्तिया, कृपणों के घन, गुप्त रोग, आदि करके व्यभिचार होजायगा कृटिल मायाचारियोंकी नित्त बृत्तिका बड़े बड़े बुद्धिमानोंको पता नहीं चलपाता है कृपणों के घन का परिज्ञान दूसरे पुढ़वों को नहीं होता है। कई भिखारियों के पास हजारों रूपये पाये गये सुने जाते है। अपने अपने छोटे छोटे रोग भौर दूसरों के गुप्त रोग नहीं दिखते हैं, फिर भी इस अनुपलिंध से उनका अभाव नहीं मान लिया जाता है।

हाँ देवने योग्य होरहे पदार्थों की अनुपलिब्य मे उनका अभाव साधा जा सकता है, किन्तु वह हश्य की अनुपलिब्ध तो फिर यहा आसद हो है। क्यों कि अस्मदादि जीवो करके धम आदिकों की प्रत्यक्ष प्रमारा से मर्वथा उपलिब्ध नहीं हासकती है। अत. देखने योग्य नहीं होने से हश्यानुपलिब्ध हेतु स्वरूपामिद्ध हेत्वाभास है। तथा यह अनुपलिब्ध हेतु वाधितहेत्वाभास भी है क्यों कि प्रमारा भूत आगम से अवाधित होरहे धमं आदि पक्षा के कथन हा चुकने के अनन्तर प्रयुक्त किया गया है 'काला-त्ययापदिष्ट' कालातीत" इस प्रकार वाधा रहित हारही प्रतीतियों के विषय-भूत अर्थों के प्रकाशने वाले सूत्रकार श्री उमास्वामा महाराज और श्री समन्तभद्र, श्रा अकलक देव, आदिक आचाय ता हित आहित, को विचारने वाले प्रक्षावान पुरुषा के स्तवन करने पाग्य है। इस काररा ग्रन्थकार भक्ति वश होकर उन प्राचार्यों की स्तुति करते है। अतीन्द्रिय अनेक सूक्ष्म पदार्थों की निर्वाध प्रतिपत्ति कराने वाले ठास प्राचार्यों के ऊपर कृतज्ञ विद्वानों की श्रद्धा हाजाना और उन की स्तुति करना स्वाभाविक ही है।

## निरस्तनिःशेषविप बसाधनैर जीवभावा निखिलाः प्रसाधिताः। प्रपंचतो यैरिह नीतिशालिभिर्जयंति तं विश्वविपश्चितां मताः। ५६।

सम्पूर्ण विपक्ष यानी वाधको का निराकरण कर चुके समीचीन साधनो करके जिन नीति-.
न्याय-शाली सूत्रकार ग्रादि महाराजो ने विस्तार के साथ सम्पूर्ण ग्रजोवपदार्थों को यहां वाईसमे सूत्र तक पाचवे भ्रध्याय में भले प्रकार सिद्ध करादिया है, जगत् के सम्पूर्ण विद्वानों के यहा मान्य होरहे वे भाचार्य महाराज जयवन्ते होरहे है। ग्रथीत्—धन्य है वे भ्राचार्य महाराज जिन्होंने न्याय पूर्वक समी-चीन युक्तियो करके धर्म ग्रादि भ्रजीव पदार्थों की प्रमाणों से सिद्धि कर। दी है, ऐसे तत्वज्ञान के बोधक विद्वानों को सभी शिरसा मान्य करते हैं, वे महामना: सद् गुरु इस मवंदा सर्वहित--कारिणों किया करके जयवन्ते होरहे हैं।

#### इति पंचमस्याध्याय य प्रथममः हिक्रम् ।

इस प्रकार पाचवें अभ्याय का श्री विद्यान द स्वामी कत पहिला प्रकरण-समूह-म्बरूप पहला श्रान्हिक यहातक समाप्त हुआ । इसके आगे अन्य प्रकरणों का क्षार्म्य किया व्ययगा ।

## अतिशयितमहत्वाणुत्वमात्रेण भिन्नं । सम्घनचतुरसं व्योमवत्पुद्गलाणुं ॥ अनुमितमुपकारेर्द्रव्यमात्मादि चारुयान् । जयित विपुलविद्यानन्द्यमास्वामिसृरिः ॥ १॥

यहां कोई विनीत शिष्य श्री उमास्वामी महाराज के प्रति जिज्ञासा प्रगट करता है कि गुरु जी महाराज जो श्रापने धम, श्रधमं, श्राकाश, पुद्गल, जीव श्रीर काल के उपकार बहुत प्रच्छे कहे हैं वे हमने समक्त लिये हैं किन्तु पुद्गल श्रापने नहीं कहा कृपा कर उसको समक्ताइये ऐसी शिष्य की नम्न जिज्ञामा प्रवतने पर सूत्रकार महोदय श्रीग्रम मुत्र को कहते हैं।

# स्पर्शरसगंधवर्णवन्तः पुद्गलाः ॥ २३ ॥

स्पर्ग, रस, गन्ध, और वर्ण ये गुरा जिन द्रव्यामे पाये जाते है वे पद्गल है। अर्थात्—कोमल, कठिन.भारी, हलका, शीत,उद्या, रूला, जिकना, इन ग्राठ पर्यायो वाना स्पन्न-पूरा ग्रीर कड्गा, चर-परा. कसायला, भीठा, म्रामला (खट्टा ) इन पाच विवर्जी को घार रहा रस गुरा है। मबुर मे नून-खरे का अन्तर्भाव होजाता है, दक्षिए मे नोन को मीठ कहते भी है। तथा सुगन्ध, दुर्गन्य, दो पर्यायो को धार रहा गन्ध एव काला नीला, पीला, सफेद, लाल, इन पाच परिगामी का धारी वर्गा ये गुगा पूद्गल के अनुजीवी गुगोमें से हैं। एक गुगकी एक समयमें एक ही परिसाति होनकनी है, न्यून, अधिक नहीं । स्पर्श गृग्ग में इतनी विशेषता समभी जाय कि कोमल, कठिन, भारी, हलका, ये बारो परिगाम पूद्गल स्कन्ध के है. परमाणु के नहीं। पूद्गल परमाणु में स्पर्श नाम के दो गूगा है, एक ही स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा उन दोना गूगो के विवर्त ज्ञान टोजाते है। इस कारए। दोनो का नाम एक स्पर्शगृगा रख दिया गया है, सहभावी नित्य होरहे प्रथम स्पर्श गुरा की एक समय शीत या उद्या इन दो यर्गी मे से किसी भी एक पर्याय स्वरूप परिसाति होगी श्रोर दूसरे स्पर्श गुरा का विकार एक समय मे चाहे चिकना भ्रथवा रूखा कोई भी एक होगा, यो पुद्गल में स्पर्शन, रसना, घाण, चक्ष इन चार इन्द्रियों से जानने याग्य पाच गूणों के नानाकालवर्त्ती सोलह या वीस परिणतियों में से एक समय में पाच पायी जाती है। हा पूर्गल स्वन्धों में सात परिणातया युगपन् हारही माना जाया है कि सन्त्र्र्ण समारी अशुद्ध जीवो मे अना द काल से तेर तमे गुणस्थान तक योगशक्ति पायी जाती है, अथवा अनादि काल से चौदहमे गुणस्थान तक पर्याप्त शक्ति पायी जाती है पश्चात् शुद्ध जीवमे उक्त दो ने पर्याय शक्तिया विनश जाती है, उसी प्रकार स्कन्ध प्रवस्था में पूद्गल के दो पर्याय शक्तिया उपज जानी है एक का परिएाम एक समय में हलका या भारी दोना में से कोई भी एक होगा ख़ौर दूसरी का विवत एक समय नरम, कठिन दोनों में से एक कोई भी होगा पुद्गल का शुद्ध ग्रवस्था होजाने पर परमाण्यों में वे दोनो पर्याय शक्तिया विघट जाती है।

स्पर्शप्रहशामादी विषयबलदर्शन'त् । सर्वेषु दि विषयेषु रसादिषु स्पर्शस्य बसं

#### हरयते स्वष्टग्राहिष्विद्रियेषु स्पर्शस्यादौ ग्रहण्यक्तेः,सर्वेसंमारिजोवग्रहण्योग्यत्वाच्चादौ स्पर्शस्य ग्रहसः ।

इस सूत्र में सब की ग्रादि में स्पर्श का ग्रहण किया गया है बरोकि स्रार्श नामक विषय का वल ग्रधिक देखा जाता है, सम्पूर्ण रस, गन्ध ग्रादि विषयोमें स्पर्शका बल प्रधान देखा जा रहा है। छुवे जा चुके पदार्थों को ग्रहण करने वाली इन्द्रियों में स्पर्श का ग्रहण ग्रादि में व्यक्त रूप से हो जाता है। ग्रथित— "पुट्ठ सुणोदि सहं ग्रपुट्ट पुण पस्मदे रूब। फास रम व गध बद्ध पुट्ठ वियाणादि" इस कम ग्रनुसार कितप र इन्द्रियिवषयों का शरीर के साथ स्पर्श होते ही ग्रादि में कर सार्श छू लिया जात है। एक बात यह भी है कि यह स्पर्श सम्पूर्ण ससारी जीवों के ग्रहण करने योग्य है, रस ग्रादिकों केवल अस ही ग्रहण (सम्वेदन। कर सकने हैं। किन्तु त्रसों में ग्रसख्यान लोकगुणे पृथिवी, जल. तेज, वायु. काय के जीव ग्रीर त्रसों से या उक्त बार धातु में ग्रनन्तानन्त गुणे वनस्पि काय के जीव है, ये सभी ससारी जीव स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा स्पर्श का जान कर लेते है, ग्रत: ग्रादि में स्पर्शका ग्रहण किया गया उचित है।

रसप्रहरणमादी प्रयाजयते विषयवलदर्शनात् स्पर्शसुखनिरुःसुकेष्वि रमव्यापारद र्शनादिति चेन्न, स्पर्शे सिनि तद्व्यापारात् । तत एवानंतरं रसवचन, स्पर्शप्रदणाननरभावि हि रसप्रदण् ।

यहा कोई पिड़त कराक्ष करता है कि यो तो ग्रादि मे रस के ग्रहण करने का भी प्रसाग ग्राता है, कारण कि रसयुक्त पदार्थों के रस विषय की सामध्यं भी ग्रधिक देखी जाती है। स्पर्शक सुख मे उत्कण्टा रहित हो रहे भी जीवों मे रस का व्यापार देखा जाता है। मैं युन सज्ञा, कामपुरुषार्थ, अनुकूल छूना, इन कियाग्रों से उदामीन होरहे अनेक जीव प्रेम के साथ रसीले पदार्थके रस का आस्वा-दन करते देखे जाते हैं, भने ही स्पर्श का जानने वाले जीव गिनती मे ग्रधिक होय एतावता रस का बल न्यून नहीं हो जाता है शक्तिशाली पदार्थों के भाक्ता जीव जगत् मे थोडे ही हुग्रा करते है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि स्पर्श के हा चुकने पर ही उस रस का व्यापार देवा जाना है तिस ही कारण सूत्रकार ने स्पर्श के ग्रव्यवहित पीछे रस को कहा है जिस कारण से कि स्पर्श-ग्रहण के ग्रन्तर होने वाला रस का ग्रहण है।

#### रूपोरप्राग्मधनचनमचाचुपत्वात् श्रन्ते वर्णग्रहणं स्थीन्ये मिन नदुपलब्धेः । नित्य-गोगे मताविधानात् चीरिर्णां न्यग्राधा इत्यादिवत् म्यशीदिसामान्यस्य नित्ययागात्पुद्गलेषु।

क्ष्यसे पहिले गन्यका निरूपण करना तो यो उचित है कि गन्धका चक्षु इन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। प्रन्त में वर्ण का ग्रह्ण किया जाता है क्यांकि स्थूलता होने पर उस रूप की उपलब्धि हो पाती है। प्रशस्त, नित्ययोग, पुष्कल, निन्दा, ग्रातिशय, ग्रादि ग्रानेक ग्रथों को मतुष् प्रत्यय कहता है किन्तु यहा सदा योग बने रहने के ग्रथमें मतुष् प्रत्ययका विधान है जैसे कि नित्य ही सीरका याग रखने वाले वड के पेड है, यहा मत्वर्थीय इन प्रत्यय नित्ययोग ग्रथमें हो रहा है, ज्ञानवान ग्रात्मा, गुरापर्यायवद्दव्य, इत्य दि स्थलों में नित्य योग ग्रथं को कह रहा मनुष् प्रत्यय है। इसी प्रकार श्रनादि काझ से पुद्गलों में स्पर्श ग्रादि गुरा। का सामान्य रूप से नित्य योग हो रहा है, ग्रत "स्पश्रसग्न्धन

वर्णवःत. पुद्गला " यह सूत्ररचना सभीचीन हो रही समभ ली जाय।

## अय स्पर्शादिमंतः स्युः पुद्गला इति सूचनात् । चित्यादिजातिभेदानां प्रकल्पननिराकृतिः॥ १ ॥

स्पर्श स्रादि गुणो वाले पुद्गल होते हैं इस प्रकार सूत्रकार द्वारा सूचना कर देने से स्रत पृथिवी, जन, स्रादि भिन्न भिन्न जानियों के द्वांगे की बिद्या मानो गयो कराना का निराकरण कर दिया जात है। अर्थात्— वैशेषिकों ने एक पुद्गल तत्व को नहीं मानकर पृथिवी, जल, तेज, वायु, इन चार जाति के न्यारे न्यारे चार द्रव्य स्वाकार किये हैं "पृथिव्यपस्तेजों वायुराकाश कालों दिगा-त्या मन इति नव द्रव्याणि प्रता वैशेषिक दर्शन के पहिले सध्याय का पांचवा सूत्र है। तत्वान्तर होने से इनका परस्पर में उपादान उपादेय भाव भी नहीं माना गया है किन्तु यह सर्वधा सलीक है। आयु से मेघ बन जाता है, मेघ जल से काठ पत्थर स्नत्न, स्नादि उपज्ञ जाते है। लक्कड जलाया गर्भा अग्नि हो जाता है, दोप कलिका का उत्तर परिएाम काजल बन जाता है पेट में चनो की वायु बन जाती है, जल से नोती हो जाता है इत्यादि रूप में पृथिवी स्नादि का परस्पर में उपादान उगादेय माव देखा जाता है स्नत. विज्ञान मुद्रा से भी एक पुद्गल तत्व की सिद्धि सन्वार्य हो जाती है।

पृथिव्यप्तेजोवायवो हि पुद्गलद्रव्यस्य पर्यायाः स्पर्शादिमत्वात् ये न तत्पर्यायास्ते न स्पर्शादिमंतो दृष्टा यथाकाशादयः स्पर्शादिमंतश्च पृथिव्यादय इ.त तज्जातिमेदानां निरा-करणं सिद्धं।

पृथिवी, जल, तेज, वायु, ये (पक्ष ) पुद्गल द्रव्य की पर्यायें हैं (साध्य ) स्पर्श, रस, म्रादि
गुगा वाली होने से (हेतु ) जो पदार्थ उस पुद्गल की पर्याय नही हैं वे स्पर्श म्रादि गुणो वाल भी नही
देखे गये हैं जैसे कि म्राकाश, काल, म्रादिक हैं (व्यितरेक ट्रव्टान्त ) पृथिवी म्रादिक जब कि स्पर्श म्रादि
गुणा वाले हैं, उपनय ) मृत. वे पुद्गल के पर्याय निर्णीत हो जाते है (निगमन )। इस मनुमान द्वारा
उम पृथिवी म्रादिक जातियों के भेद से भिन्न भिन्न माने जा रहे पृथिवी म्रादि विशेष तत्वान्तरों का
निराकरण सिद्ध हुमा।

नन्वयं पद्माच्यापको हेतुः स्पर्शादिर्जले गंधस्यामावात्तेजसि गंधरसयोः वायौ गंध-रसह्नपाणामनुपलन्धेरिति ब्रुवाणं प्रत्याह ।

यहा वैशेषिक का पूर्व पक्ष है कि ग्राप जैनो का कहा गया स्पर्श ग्रादि से सिहतपना या 'तद्दत्वं तदेव" इस नियम ग्रनुसार स्पर्श ग्रादि यह हेतु पूरे पक्ष मे नही व्याप रहा है, पक्ष के एक देश मे वृत्ति ग्रीर पक्ष के दूसरे देशो रे ग्रवृत्ति होने से भागासिद्ध हेत्वाभास है, कारण कि पक्ष किये जा रहे पृथ्वी, जल, तेज, वायुयो मे से पृथ्वि मे तो स्पर्श ग्रादि चारो रह जाते हैं किन्तु जल मे गन्ध नही है, तेजो द्रव्य मे गन्ध ग्रीर रस इन दो का ग्रभाव है। वायुमे गन्ध, रम, ग्रीर रूप तीनो की उपलब्धि नही है। वैशेषिक मत श्रनुसार ''वायोन वंकादशतेजसो गुणाः। जलिक्षतिप्राण्मृतां चतु-दंश। दिक्कालगो पंच षडेव चाम्बरे, महेश्वरेष्टी मनसस्तर्थव च॥" पृथ्वि मे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, सरूपा, परिमाण, पृथवत्व, मंयोग, विभाग, परत्व, ग्रपरत्व, गुरुत्व, नैमित्तिकद्रवत्व, वेग यों चौदह गुणा माने गये हैं ग्रीर जल मे रूप, रस, स्पर्श, सरूपा, परिमाण, पृथवत्व, सयोग, विभाग, परत्व, ग्रपरत्व,

गुरुत्व, सासिद्धिक इवत्व, वेग, स्नेह ये चौदह गुएा वर्त रहे कल्पित किये गये हैं तथा तेजो द्रव्य में रूप स्पर्श, सः या. परिमाएा, पृथवत्व, सथोग विभाग, प्रत्व, ग्रपर्त्व, नैमित्ति बदवत्व, वेग, ये ग्यारह गुएा स्वीकार किये गये हैं एव वायु द्रव्य में स्पर्श, संस्था, परिमाएा, पृथवत्व, सयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, वेग ये नौ गुए। वर्त रहे इब्ट किये गये हैं । इस प्रकार कह रहे वैशेषिक पण्डित के प्रति श्री विद्यानन्द स्वामी ग्रिएम वात्तिक द्वारा समाधान वचन को कहते हैं।

## नाभावोऽन्यतमस्यापि स्पर्शादीनाश्रदृष्टितः । तस्यानुमानसिद्धत्वात्स्वाभिष्रेतार्थतत्त्ववत् ॥ २ ॥

स्पर्श ग्रादि चारो गुग एक दूसरे के अविनाभावी है स्पर्श ग्रादि चारों में से किसी एक की भी ग्रज्ञान-वश ग्रनुपलब्धि होजाने से भट उसका ग्रभाव नहीं कह दिया जाता है। कि उन में में अन्तरग, पहिरग, कारगों के नहीं मिलने के कारगा नहीं देखे जारहे उस किसी एक (या दो, तीन ) की अनुमान प्रमारा द्वारा सिद्धि कर दी जाती है (हेतू ) प्रपते अपने दर्शन शास्त्रो अनुसार श्रभीट निये गये श्रने ह अपन्यक्ष पदार्थों का जैसे तत्वरूपेए। सद्भाव मानना पड जाना है। ( प्रत्वय इन्टान्त ) ग्रर्थान् - सभी पदार्थ तो किसी भी दार्शनिक पण्डित को प्रत्यक्ष गोचर नही है, माकाश, काल, परमारा, स्वर्ग म्रपवर्ग, प्रत्यभाव, महापरिमारा ईश्वर, म्रनेक जीव म्रात्मायें मन, विशेष पदार्थ इनका वैशेषिको ने सर्वज्ञ के श्रतिरिक्त युष्भद।दिको को प्रश्यक्ष होना नहीं माना है। किन्तू इनकी धनुमानों से सिद्धि कर दी जाती है। छिपे रले हुये भा कस्तूरी या इत्र की गन्धका निकट देश में झारा इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होजाता है, ग्रपने ग्राश्रय भूत पृथिवी को छोड़ कर ग्रकेल गन्ध गृगा तो झाएा मे घुम नही जाता है, गूरा मे किया भी नहीं मानी गयी है, द्रव्य के 'वना श्रकेला गूठहर नहीं पाता है। ग्रत. गन्धगुए। वाले पृथिवी के स्कन्ध ही शीशी से निकल रहे मानने पड़े में ग्रयंवा जैन सिद्धान्त अनुसार शीशी में से सुगन्धित पदार्थ नहीं भी निकले फिर भी उस सुगन्धित बस्त को निमित्त पाकर दूर तक फैल रहे पुद्गल पिण्ड सुरिध होजाते है। किन्तु उन नासिका के निकटवर्ती सुगन्धित पूद्गलो की गन्ध का जैसा प्रत्यक्ष होजाता है, वैसा उनके रस, स्पर्श, या रूप का इन्द्रियो हारा उप-लम्भ नही होपाता है। इस अवसर पर वैशेषिक जैसे उस स्पन्धित पृथिवी में रूप ग्रादि चारो हो स्वांकार कर लेते हैं, नहीं दीखना होने से गत्धवान् द्रव्य में तीन गुरणों का स्रभाव नहीं कह दिया जाता है, उसी प्रकार जलमे गध, तेज मे गन्ध, रस, तथा वायू मे गन्ध, रस, रूप, गूगो का अभाव नहीं कह कर सद्भाव स्वीकार करना श्रनिवार्य है।

किषिय प्रत्यचित्रशाच्यत्वप्रविध्यत्। स्वत्यक्तप्रमाणितृ चः ? प्रथमा चेत्र ततः सिल्लादिषु स्वर्शादीनामन्यतमस्याण्यमाव । स्द्ध्यत् । स्वामिप्रेतेनादीद्वियेण धर्मादिनानकांतात् तस्यानुमानसिद्धत्वेष्यु गधस्य, तेजसि गधरसयोः, पवनं गंधरसद्धप्रणामनुमानसिद्धत्वमस्तु । तथाहि आपो गधवत्यस्तेजो गधरसवद्वायुः गंधरसद्धप्रवान् स्पश्वत्वात् पृथ्वावत् ।

वैशेषिको को माचार्य पूछते है कि वायु मादि मे स्पर्श, रस, म्रादिको की प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा उपलब्धि नहीं होना यह यहा मानी गई अनुपलब्धि क्या भला अकेले प्रत्यक्ष प्रमाण की निशृत्ति है अथवा क्या सम्पूर्ण प्रमाणों की निवृत्ति है? बताओं । यदि पहिली प्रत्यक्ष प्रमाणां निवृत्तिकों अनुपलिट्य पकडागे तब तो उस प्रत्यक्ष की अनुपलिट्य से जल आदि पदार्थों में स्पन्न आदिकों में में किसी भी एक का भो अभाव निद्ध नहीं होनकेगा। अनुमान को प्रभाण मानने वालों के प्रति अनुमान में जलादि में गन्धादि की सिद्धि करदी जायगी। तथा वह प्रत्यक्षानुपलिट्य हेतु स्वय वैशेषिकों के यहा अभीट्ट होरहे अनीन्द्रिय पुण्य, पाप परमाणु, मन आदि करके व्यभिचारी होजायगा. असर्वज्ञ पुरुषोको धर्मादिकों का प्रत्यक्ष नहीं होता है फिर भी उनका सद्भाव वैशेषिकों ने स्वय माना है। जैनों के यहां भी धर्म आदिक अतीन्द्रिय पदार्थोंकी सत्ता स्वीकार की गयीहै। यदि उन पुण्य आदि अतीन्द्रिय पदार्थों की अनुमान से सिद्धि होना इच्ट किया जायगा तब तो जल में गन्ध की, तेजों द्रव्य में गन्ध और रस की, तथा वायु में गन्ध, रस, रूप गुरु ों की भी अनुमान से सिद्धि करली जाओ, इसका अधिक स्पष्टीकरण यो समक्ष लिया जाय कि सम्पूर्ण जल (पक्ष) गन्ध वाले (साध्य) स्पर्शवाले होने में (हेतु पृथ्वी के समान (अन्वय इच्टान्त)। तथा तेजों द्रव्य (पक्ष) गन्ध, रस, गुग्गों वाला है। साध्य) स्पर्शवाले होने से (हेतु पृथ्वी के समान (अन्वय इच्टान्त)। एव वायु (पक्ष) गन्ध, रस, रूप, गुग्गों वाला है (साध्य) स्पर्शवाला होने से (हेतु) पृथ्विवी द्रव्य के समान (अन्वय प्राप्त प्रत्य प्राप्त )।

कालान्ययापदिष्टो हेतुः प्रत्यज्ञागमविरुद्धपञ्चनिर्देशानंतर प्रयुक्तत्वात तेजस्यनुष्ण-त्वे साध्ये द्रव्यन्त्विति चेत् न नायनरिमध्वनुद्भृतरूष्ट्पर्शविशेषे साध्ये तेजसत्वहेतोः काला-न्ययापदिष्टत्वप्रसंगात ।

वैशेषिक कहते है कि जैनो को ग्रीर से कहा गया यह स्पर्शवत्व हेतु वाधितहेत्वाभास है क्योकि प्रत्यक्ष प्रमाण ग्रीर ग्रागम प्रमाणासे विरुद्ध होरहे पक्षानिर्देश के पश्चात् वह हेतु प्रयुक्त किया गया है
जैसे कि ग्राग्न में ग्रानुष्णपना साध्य करने पर प्रयुक्त किया गया द्रव्यत्व हेतु वाधित है इसीप्रकार
प्रत्यक्ष प्रमाण से जल में गन्य नहीं सू वी जा रही है, ग्राग्नमें गन्ध या रस का इन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं
होग्हा है, वायुमें गन्य, रस, रूपों की घ्राण, रसना, ग्रीर चक्षु में उपलब्धि नहीं होती है। तथा हमारे
वैशेषिक श्रांन के द्वितीय ग्रध्यायमें यह सूत्र है ''रूपरसगन्धस्पर्शवती पृथिवी" १॥ रूपरसप्शवत्य
ग्रापों द्रवा स्निग्धा. ।।२॥ तेजो रूपस्पर्शवत् ।।३॥ स्पर्शवान् वायुः ।।४॥ "इस ग्रागमसे भी जैनोंका हेतु
वाधित है।

ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि यो तो मनुष्य ग्रादि के चक्षु की किर्गो में अप्रकट रूप ग्रीर ग्रन्थक्त उष्णम्पर्श विशेष को साध्य करने पर तंजसत्व हेतु से वाधित हेत्वाभास-पन का प्रसग ग्रावेगा ग्रर्थात्-वैशेषिकों ने चक्षु का तेजो द्रन्य से निर्मित होना स्वीकार किया है ग्रीर तेजोद्रन्य में उष्णस्पश ग्रीर भासुर रूप गुगा माने जा चुके हैं, दूरवर्त्ती पदार्थों के साथ प्राप्यकारी चक्षु इन्द्रिय की किरगों सयुक्त होरही मानी गई हैं।

श्रव वैशेषिको के प्रति यह प्रश्न उठाया जाता है कि पांचसी हाथ दूर रखे हुए पदार्थ को देख रही दोनो आखोकी किरएों भला क्यो नही दीखती हैं ? रेलगाडी के ए जिन या मोटरकार मे लगे हुये विद्युत् प्रदीपो की किरएों नो स्पष्ट दीख जाती है, इसी प्रकार चक्षु की नैजस किरएगे का उष्ण स्पश्च और चमकदार शुक्ल रूप का प्रत्यक्ष भी होना चाहिये आप वैशेषिको ने तेजो द्रश्य मे रूप-स्पर्ध,

दोनों का अनुद्भूतपना स्वीकार नहीं किया है, उब्साजल में घुसे हुये ते जो द्रव्य के भास्वर रूप का भले ही प्रत्यक्ष नहीं होय किन्तु प्रविष्ट होरहे माने गये उस अग्नि द्रव्य के उप्सा स्पर्श का प्रत्यक्ष हो रहा है, हा तेजोद्रव्य माने गये सुवर्स में उष्सा स्पर्श के अनुद्भूत होने पर भी भास्वर रूप अनुद्भूत नहीं होरहा है। अब उस बात उत्तर दो कि आ़खों की दूरवर्ती पदार्थ तक पहुँच रही मध्यवर्ती तै। स किरसों के भास्वर रूप और उष्मा स्पर्श का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है ?।

इस पर वैशेषिक यह अनुमान कह कर समाधान करते हैं कि चक्षु री किरणों में रूप, रस साथा. अवश्य हैं भले ही वे अनुद्भूत होय, कारण कि वे चक्षु री किरणों तेजोड़ व्यक्षों बन हैं है। इस पर हम जैनों का कहना है कि जैसे जल में गन्ध को साधने पर या तेजो द्रव्य में गन्ध और रस गुण के साधने पर अथवा वायु में रस, गन्ध, रूपों से सहित गना याध्य करने पर अयुक्त किये गये स्पर्शवत्व हेतु को आपने वाधित कह दिया है और प्रत्यक्ष या आगम में विरोध दिखलाने का दुस्साहस किया है इसी प्रकार मनुष्य आदि के चक्षु की किरणों में अनुद्भूत रूप स्पर्शों के साधने पर कहा गया तुम्हारा तैज-सत्व हेतु भी वाधित क्यों नहीं हो जावे ? प्रथम तो मनुष्य, कबूतर, चिडिया आदि की याखा में किरणों ही नहीं दीखती हैं यदि बिल्ली, व्याघ्र, कुत्ता, बैल आदि की आखों में किर में मान ल जाय तो उनका चन्द्रमा, ताराओ तक पहुँचना या वीसों कोस तक के पर्वतों तक पहुँचना ता प्रत्यक्षवाधित है ही और उन मध्यदेश में से होकर जारही मानी गयी किरणों में उष्धा स्था या रूप का स्वाकार करना तो प्रत्यक्ष प्रमाण में नितान्त वाधित है।

जिनागम मे ''मूलुण्हपहा अग्गी प्रादावो होदि उण्हसिह्यपहा। म्राइच्चे तेरिच्छे उण्हूणपहा हु उज्जोम्रो ॥ ३॥ (गोम्टसार कर्मकाण्ड), मूल मे उष्णा होरहे घौर उष्णप्रभा वाले पदार्थ को म्रान्द्रव्य कहा है, सुवर्ण कथमपि म्राग्न द्रव्य नही है तथैव म्राग्चे या उनकी किरणों भी तेजोद्रव्यसे निर्मित नहीं है, ऐसी दशा मे चक्रुकी किरणों मे उष्णस्पर्श या भास्वरस्य स्वीकार करना वाधित पड जाता है. यदि अपने तेजसत्व हेतुको म्रवाधित कहते हो तो हमारे स्पर्शवत्व हेतुको भी म्रवाधिन कहना पडेगा। न्याय मार्ग समान होना चाहिये।

तत्रागमेन विरोधाभावात्तद्भावप्रतिपादनाम्न दाप इति चेत्, तत एवा-यत्र दोषा माभूत । स्याद्वादागमस्य प्रमाणत्वमसिद्धमिति चेम्न, तस्यैव प्रामाण्यसावनात्। यौगागमस्यैव सर्वत्र दृष्टेष्टविरुद्धत्वेन प्रामाण्यानुपपत्तेः।

यदि वैशेषिक यो कहै कि चक्षु.की किरणोमे अनुद्भूत रूप या स्पर्शके मानने पर स्थूल प्रत्यक्ष से भले ही विरोध आवे किन्तु आगम प्रमाण से काई विरोध नहीं आता है, अत हमने नयन किरणो में रूप या स्पर्श के सद्भाव को अनुमान द्वारा कह कर भी समभा दिया है कोई दोष नहीं आता है अथवा उन जल आदिमें आगम में विरोध नहीं आने के कारण उन गन्ध आदिका अभाव होरहा समभा दिया है। यो कहने पर तो हमजैन सिद्धान्तीभी आपको अतिपत्ति कराते हैं कि तिस ही कारणसे यानी आगमविरोध होने से अन्य स्थल पर भी कोई वाधा भागासिद्ध, व्यभिचार ये दोष नहीं प्राप्त हों आ आर्थान् जल आदि में गन्ध आदि को साध्य करने पर भी किसी समीवीन आगम से विरोध नहीं आता है, अत हमने पृथिवी, जल, तेज, वायु, चारों में रूप, रस गन्ध, स्पद्य, गुणों का सद्भाव साध दिया है।

यदि वैशेषिक या नैयायिक यों कहे कि जैनों के स्याद्वाद सिद्धान्त ग्रागम का प्रमाणपन सिद्ध नहीं होसका। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना चाहिये क्योंकि सत्यबात यह है कि उस जिनागम को ही प्रमाणपन की सिद्धि होचुकी है ? पूर्वापर श्रविरोध, वाधकासम्भव, युक्तिसद्भाव, सम्वन्धाः भिष्ठेय, शक्यानुक्ठान इष्टप्रयोजन-सहितपन, तत्वोपदेश, ग्राप्तोपज्ञता, श्रनुल्लघ्यता, इष्टेष्टाविरोध भादि हेतुश्रों से जिनागम को ही प्रमाणपना सधता शोभता है प्रत्युत नैयायिक या वैशेषिकों के ग्रागम को ही सर्वत्र प्रत्यक्ष, श्रनुमान, प्रमाणों द्वारा विरोध ग्राने का कारण प्रमाणपना नहीं बन पाता है भावार्थ-नवीन नैयायिक या प्राचीन नैयायिकों के मन्तव्यों में श्रनेक स्थलों पर विरोध ग्राता है कोई वायु का प्रत्यक्ष मानते हैं श्रन्य पण्डित वायु का प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं, वैशेषिक दर्शन के छठे भ्रष्याय प्रथम भान्ति ही निसम विशव्दाना त्यागः परस्वादान व्याख्यातम् ॥१२॥ तथा विरुद्धाना त्यागः ॥१३। हीने परत्यागः ॥१४॥ समे ग्रात्मत्यागः परत्यागो वा ॥१४॥ इन सूत्रो द्वारा चोरी ग्रोर हिसा का विधान पाया जाता है जो कि पण्डित शंकरमिश्रकृत उपस्कार को देखने पर श्रिषक स्पष्ट होजाता है।

युक्त्यनुगृहीतःचेन चागमस्य प्रामाण्यमनुमन्यमानः कथमितरेतराश्रयदोषं परिहरंत् १ मिद्रे द्वागममस्य तत्प्रतिपाद्कस्य प्रामाण्ये तत्र हेतोरतीतकालत्वाभावसिद्धः तित्सिद्धौ च तदनुमानेनानुगृहीतस्य तदागमस्य प्रामाण्यसिद्धिरिति । स्याद्वादिनां तु सुनिश्चितासंभवद्वाव-कप्रमाणत्वेनागमस्य प्रामाण्यसिद्धौ नायं दोषः । अत एव जलादिषु गंद्याद्यपावसाधनं सवस्य हेनोरतीतकालत्वं प्रन्येतव्यं, तस्य प्रमाणभूतर्जनागमिवरुद्धत्वात् । ततो न काल त्ययापदिष्टो हेतः । नाप्यनैकांतिको विषक्षृष्ट्यभावात् ।

तथा युक्तियो द्वारा अनुग्रह को प्राप्त होरहेपन करके आगम का प्रमाण्याना स्वीकार कर रहा वैशेषिक प्राने ऊपर आये हुये इस अन्योग्याश्रयदोप का परिहार भला कैसे कर सकेगा? कि उस चचुरिमयो के अनुद्भूत रूप, स्पर्श, सहितपन के प्रतिपादक आगम का प्रमाण्याना सिद्ध होचुकने पर तो उन चक्षु रिष्पयो के अनुद्भूत रूप, स्पर्श, सहितपन को साधने मे प्रयुक्त कियेगये तैजसत्व हेतु के वाधितपनेका अभाव सिद्ध होय और हेतुके उस अवाधितपनकी सिद्धि हो चुकने पर उस निर्वाध अनुमान करके अनुग्रहीत होरहे उस आगम के प्रमाण्यन की सिद्धि होसके । यह वैशेषिको के ऊपर परस्पराश्रय दोष आरहा है। हाँ स्याद्वादियोंके यहा तो वाधक प्रमाणोंके असम्भवपनेका बिद्धा निश्चय होचुका है इस कारण जिनोक्त आगमके प्रमाण्यनकी सिद्धि करनेमे यह इतरेतराश्रय दोष नही आता है, इस ही कारण से जल आदि मे गन्ध आदि का अभाव साधने मे कहे गये वैशेषिको के सम्पूर्ण हेतुओ के ( मे ) वाधित हेत्वाभासपन का विश्वाम कर लेना चाहिये क्योंकि वह जल आदि मे गन्ध आदि का अभाव तो प्रमाण्यात्र जिनागमो से विश्व पडता है तिन ही कारण स हमारा स्पर्शवत्व हेतु कालात्ययापदिष्ट (वाधित) नही है और पूरे वाक्ष या विपक्ष के एक देश मे वृत्ति, नही होने के कारण स्पर्शवत्व हेतु व्यभिचारी भी नही है तथा पृथिवी, जल, तेज, वायुओं को पुद्गल द्रव्य की पर्याय होना साधने मे दिया गया स्पर्शविनत्व हेतु भी निर्दोष है।

अन्वयामा शद्गमक , इति चेम् । सर्वस्य । केवसम्य तिरंकिणाऽप्रचीजकत्वप्र संमात्

#### माध्याविनामाविनयमिनश्चयात् कम्यचित्प्रयोजकत्वे प्रकृतहेनोस्तत एव प्रयोजकत्वमस्तु । पुद्गलद्रव्यार्यायत्वामावे चित्यादीनां स्पर्शवस्यामाविनयमिनश्चयात्।

यहाँ कोई वैशेषिक ग्राक्षेप करता है कि ग्रन्वयदृष्टान्त नहीं मिलनेके कारण जैनोका स्पर्शादि-मत्व हेतु ग्रपने साध्य किये जा रहे पुद्गल द्रव्य की पर्याय हाने को नहीं साध सकता है, ग्रतः इस साध्य का ज्ञष्तिकारण नहीं है ग्रन्वयदृष्टान्त में साध्य के साथ जिनकी व्याप्ति ग्रह्ण करली जाती है, वे ही हेतु ग्रपने नियत साध्य के गमक होते हैं।

श्रव श्राचार्य कहते है, कि यह तो नहीं कहना क्यों कि यो तो प्रमेयत्व श्रा'द केवलान यी या श्रन्वयव्यतिरेकी धूम श्रादि हेतु भले ही ज्ञापक होजाय विन्तु ''जीवच्छरीर सात्मक प्राणादिमत्वात् लोष्ठवत्" 'पृथिवी इतरजलादित्रयोदशम्यो भिद्यते गन्धवत्वात् जलादिवत्" इत्यादिक सम्पूर्ण केवल व्यितरेकी हेतुश्रों की प्रयोजकता के रहितपन का प्रसंग श्रावेगा । नैयायिक या वैशेषिकों ने त्रीवध्यमनुमानस्य केवलाग्वयिभेदन ,द्व विध्य तु भवेद् व्याप्तेरन्वयध्यतिरेकत ॥ श्रन्वयव्याप्तिहक्त व व्यतिरेकादश्याच्यते" या कह कर केवलव्यतिरेको लिग को इष्ट किया है। यदि माध्य के साथ श्रविनाभाव स्वरूप नियम का निश्चय हा रहने से किसों भी बाहे जिस केवल व्यतिरेकी हेतु का माध्य का प्रयोजक मान लिया जायगा तब तो तिस हो कारण यानी साध्यके साथ श्रवनी प्रन्यथानुष्पत्ति का निश्चय होजानेसे प्रकरणप्राप्त स्पर्शादिमत्व हेतुका भी प्रयाजकपना स्वाकार कर लिया जाश्रो, कारण कि साध्य हारहे पुद्गल द्रव्य की पर्यायपन का श्रभाव होने पर पृथिवी बादिका को स्परासहितता के श्रभाव रूप गियम का निश्चय होरहा है "साध्याभावे साधनाभावो व्यतिरेक."।

#### एतेन सर्वप्रमाश्विनवृत्तिरनुपलिधरितद्वा न तायादिषु ग्रवाद्यभावमाधिनीत्युक्तं वैदितव्यं, प्रवचनस्यानुमानस्य च तद्भावावेदिनः प्रवृत्तेः

इस सूत्र की दूसरी वात्तिक का विवरण प्रारम्भ करते हुये दा विकल्प उठाये गये थे कि यह अनुपलब्धि क्या प्रत्यक्ष प्रमाण की निवृत्ति है वि प्रथवा क्या सम्पूण प्रमाणों की निवृत्ति स्वरूप है। पहिले विकल्प का अच्छा विचार कर दिया गया है, अब दूसरे विकल्प अनुसार प्रत्यकार कहते है कि सम्पूण प्रमाणा का निवृत्ति होजाना स्वरूग अनुपलब्धि तो असिद्ध हो है। नैयायिकों का अनुपलब्धि हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास है, जब कि अनुमान प्रमाण या आगम प्रमाण ही जल आदि मे गन्ध आदि के माधक विद्यमान है। अत. जल आदि मे गन्ध के अभाव को साधने वाली वह सर्व प्रमाण की निवृत्ति सिद्ध नहीं हासकती है। यो यह दूसरा विकल्प भी इस उक्त कथन करके कह दिया गया समक्ष लेना चाहिये क्योंकि जल आदि मे उन गन्ध आदि के सदभाव को निवेदन कर रहे आगम प्रमाण और अनुमान प्रमाण की प्रवृति होरही है।

श्रव पुद्गलों के सम्पूर्ण विशेष परिज्ञान के होत्रुकने पर भी पुद्गलों के निरूपण में शेष रहे कुछ विकारों का परिज्ञान कराने के लिये सूक्कार धर्मले सूत्र को कहने है।

## शब्दबंधसौदम्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्वायातपो द्योतवन्तश्च ॥ २४ ॥

शब्द होना, बंधजाना, सूक्ष्मपना, स्यूलपना, प्राकृति होना, दुकडा होजाना, अन्धकार परि-एति. खाया, प्रातप (धाम) उद्योत (प्रनुष्णप्रभा) इन दश स्वकीय विकारो वाले भी पुद्गल द्रव्य हैं। प्रधात्—स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गला, इन सूत्र करके शुद्ध पुद्गल ग्रोर प्रशुद्ध पुद्गलो की सह-भावी या क्रमभावी पर्यायो का निरूष्ण किया गया है किन्तु इस " शब्दबध " श्रादि सूत्र करके प्रशुद्ध द्रव्य होरहे पुद्गल स्कन्धो के विकारो का प्रज्ञापन कियागया है ये शब्द ग्रादि तो उपलक्षण है, इन के सिवाय सयोग, प्रकाश, ज्योतिः, वेग, भोक, ग्रादि का भी ग्रहण कर लिया जाय। शब्द ग्रादि में भनेक प्रवादियों की विश्रतिपत्ति है, ग्रतः इनको कण्ठोक्त करदिया है।

#### पुद्गला इन्यनुवर्तते । तत्र शब्दादीनामभिहितनिर्वचनानां परिप्राप्तद्वंद्वानामेवाभिसंबंधः ।

पहले सूत्र से "पुद्गला" इस शब्द की श्रनुवृत्ति कर ली जाती है जिनकी निरुक्ति की जा चुकी है श्रीर द्वन्द्व समास को परिप्राप्त होचुके ऐसे शब्द वध, श्रादि पदो का ही परस्परापेस सम्बन्ध वहाँ पुद्गलोमे जोड लिया जाना है। श्रर्थात्—"शपित इनि शब्द "बब्यते इति बन्धः सूच्यते सूवनमात्र वा सूक्ष्म, स्थूल्यते य. स स्थूल, सस्थीयते सस्थितिर्वा सस्थान, भिद्यते भेद., तम्यते श्रनेन तमः, खिद्यते इति खाया, श्रातप्यते इति श्रातप, उद्योत्यते उद्योतनमात्र उद्योतः,, यो उक्त पदोकी ब्युत्पत्ति कर पुनः "शब्दश्चवध्यत्न, इत्यादि रूप से द्वन्द्व समास कर दिया जाता है, वे शब्द श्रादिक जिनके विकार है. वे शब्द श्रादि वाले पुद्गल है।

शब्दो द्वथा भाषाल बगो निवरीतश्च। भाषात्मको द्वेषा अस्ररात्मको अनस्रात्मक-रच । प्रथमः शास्त्र भिन्यज्ञकः संस्कृतादिभेदादार्थम्लेच्छ्रच्यवहारहेतुः, अनस्रात्मको द्वीद्रिया-दीनामतिशयद्वानस्वरूपप्रतिपादनहेतुरु । स एपः प्रायोगिक एव ।

उन दस विकारोमे शब्द नाम का विवर्त दो प्रकार है, द्वीन्द्रिय जीवो से प्रारम्भ कर पंचेन्द्रिय पर्यन्त ऋस जीवो द्वारा बोला जा रहा वचन भाषास्वरूग है। दूसरा उससे विपरीत झमाषा-झात्मक है, पहिला भाषाद्यात्मक शब्द तो झक्षर-झात्मक झौर झनक्षर-झात्मक यो दो प्रकार है, पहला झक्षरा-तमक शब्द तो शास्त्र के झर्थों का प्रकट करने वाला है जो कि सस्कृत,प्राकृत, देशभाषा, अपभ्र श, आदि भेदो से झायपुरुष या म्लेच्छ पुरुषों के व्यवहार का कारण है। दूसरा झनक्षर-झात्मक शब्द तो द्वीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, आदि जीवोके झितशय ज्ञानके स्वरूपकी प्रतिपत्ति करानेका हेतु है, अर्थात्-द्वीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, गीव भी कुछ बोलते हैं, मक्खी वर्र, तत्रया, भीगुर, डाँस, भनभनाते रहते हैं, मले ही इनका बोलना मन नही होने से विचारपूर्वक नही है, किर भी एकेन्द्रिय की झपेक्षा इनका ज्ञान कुछ झितशय युक्त है, तभी तो विशेष विशेष संघ्याकाल, ऋतु, विपत्ति, हर्ष, झादि का झवसर मिलने पर के बौक्षा करने हैं।

इस पंक्ति का अर्थ यह भी किया जा सकता है, कि अनेक अतिशाणों से युक्त होरहें केवलजानें के स्वरूप या श्रु न के प्रतिपादन का कारण होरहा श्री अर्हन्त परमेष्ठी का जब्द भी अनक्षर—आतमक है। प्राचीन विद्वानों द्वारा सुना जा रहा है, कि केवलज्ञानी महाराज की सर्वांगों से उपज रही भ ष्र अनक्षर—आतमक है पीछे देवकृत अतिशयों द्वारा श्रोताकों के कानमें अक्षर-प्रात्मक परिणाम जाती है, अस्तु—इतना अवश्य कहना है कि केवलज्ञानी महाराज की भाषा को सर्वथा अनक्षर-आत्मक कहने में जी हिनकता है 'देवकृतो ध्वितिरत्यसदेतद्देवगुणस्य तथा विहतिः स्यात्। साक्षर एवं च वर्ण-समूहा-न्नैविनार्थगितर्जगित स्यात्, इस पर भी विद्वानों को विचार करना चाहिये, हा सयोगकेवली के 'गा य सच्चमोसजुत्तों जो दुमणोंना असच्चमोसमणों, यह अनुभय वचन सम्भवता है गोम्मटसार जीवकाण्ड में ''मिष्किमच उमणवयणे सिण्णप्पहुदि दु जावखीणोत्ति। सेसागा जोगित्ति य अणुभयव यगा तु वियलादों,, विकलेन्द्रियों से प्रारम्भ कर तेरहमें गुण्यस्थान तक अनुभय वचन स्वीकार किया है। सो ये अक्षर अनक्षर—आत्मक शब्द तो द्वीन्द्रिय प्रादि जीवों के कण्ठ तालु, आदि अवयवों द्वारा किया ययोग (पुरुषार्थ) को निमित्त पाकर ही उपजते हैं।

श्रभाषात्मको द्वेषा प्रयोगविस्नमानिमित्तत्वात्। तत्र प्रयोगनिमित्तरचतुर्धा,ततादि-भेदात्। चर्मतननात्ततः पुस्करादिप्रभवः, नंत्रीकृतो विनतां वी गादिमग्रुद्धाः, कांस्यतालादि जां घनः, वंशादिनिमित्तः शौषिरः, विस्नसानिमित्तः शब्दो मेघादिप्रभवः

दूसरा उस भाषात्मक शब्द से विपरीत हो रहा ग्रभाषात्मक शब्द तो दो प्रकार है पहिला प्रायोगिक तो जीव-प्रयोगों को निपित्त पाकर उत्पन्न होता है ग्रौर दूसरा वैस्निक तो जीव प्रयत्न के श्रितिरक्त ग्रन्य सभी अब्द उत्पादक जड का रणों की निमित्तता ग्रनुमार उपजा जाता है, उन दा में प्रयोग को निमित्त पाकर हुआ ग्रभाषात्मक शब्द तन, वितत ग्रादि भेदों से चार प्रकार इंडेट किया गया है, चमडा के तनने में जो ग्राघात पूर्वक शब्द उपजना है वह तत है, पुष्कर ( ढप ) नगाडा ग्रादि वादिशों से उपजा हुमा शब्द तन है। तात बजा कर किया गया शब्द वितत है जा कि वीगा, सारगी चिकाडा, ग्रादि बाजों से मुन्दर उग्ज रहा है। जो कासे के बने हुये घडियाल, घण्टा, भाभरी, मंजीरा ग्रादि बाजों के ग्रभघातसे जन्य है वह घन है, वासरी, बास, वैन, तुरई, शख ग्रादि को निमित्त पाकर उपजा हुग्रा शब्द शौषिर है। दूसरा ग्रभाषात्मक शब्द वैश्वसिक तो मेघ, विजली, समुद्र ग्रादि से उपज रहा माना जाता है।

# वंधो द्विभिषो विस्नमाप्रयागभेदात् विस्नसा वधोऽनादिगदिमांश्च, प्रयोगवद्यः पुनरादिमानेव पर्यायतः ।

पुद्गल की बन्ध नामक पर्याय भी विस्नसा और जीव प्रयोग करके उपजने के अनुसार भेद से दो प्रकार है यहा प्रकरण में विस्नसा शब्द का अर्थ जीव प्रयत्न के अतिरिक्त अन्य सभी कारण है। उनमें वैस्नसिक बन्धके दो भेद है, उनमें पहिला महास्कन्ध आदि का अनादि बन्ध है और चिकनापन या रूखापन को निमित्त पाकर बिजली मेध इन्द्र धनुष आदि का बन्ध हुआ सादि बन्ध है। अर्थात् इतनी लम्बी चौडी, विजली अनेक चमकीले पुद्गलों का पिण्ड है वे पुद्गल परस्पर में एक दूसरे के साथ बद्य रहे है सूर्य की किरणों को निमित्त पाकर आकाश में भरे हुए बादल आदि पुद्गलों का इन्द्र अनुप स्वरूप परिणमन होजाना है। जैसे कि एक शुक्त वर्णा, माटे, पंत्रदार, कांच को या पंत्रदार

होरा को घाम में रख देने से अथवा प्रकाश में काच या हीरा को आंख के पास लगा कर पार दृष्टि बनने पर कई रग की किरणे पड़ती दीख़ती है, निमित्त, शिक्त श्रांबत्य है, श्रभव्य मुनियों के उपदेश से भी असंख्य जीवों ने मुक्ति प्राप्त की है। पीली हल्दी का शुक्ल चूना लाल कर देता है, जल अमृत है और श्रुत भी अमृत है किन्तु दोनों को कई बार घोट देने पर उनमें विष शिक्त उपज जाती है एक ही पदार्थ किसी को हानिकर होता हुआ दूसरे को लाभकर हाजाता है। श्रनेक धातुये काच में अपने रग से न्यारी जाति के रगों को उपजा देती हैं, कसंली हरड ला चुकने पर पीया हुआ जल अधिक मीठा लगने लगता है, शुक्ल वर्ण सूर्य या हीरा ों कोई पाच या सात रगों का सम्मेलन नहीं है। तथा दूसरा प्रयोग-जन्य बन्ध तो फिर सादि ही है, आत्मा का मन, वचन, कायों के साथ सयोग होना रूप पर्याय से उपज रहा वह आदिमान ही होसकता है।

सीदम्यं द्विश्विमंत्यमापेद्यिकं च । तथा स्थीन्य संस्थानमित्थंलस्यां चतुरसादिक-मनित्थलस्यां च श्रनियताकारं । भेदः पोढा उत्करश्चूर्याः खण्डश्चूर्यिका प्रतराणुचटनमिति । तमो दृष्टिप्रतिबंधकारणं केषांचित् । छाया प्रकाशावरणः । आतप उप्यप्रकाशलस्याः । उद्यो-तश्चंद्रादिप्रकाशानुष्याः । त एते शब्दादयः स्वरूपतां भेदतश्च सुप्रांभद्धा एव ।

सूक्ष्मपना परिगाम तो अन्त मे होने वाला और अपेक्षा से होने वाला यो दो प्रकार है। उमी प्रकार अन्त मे होने वाला और अपेक्षा से होने वाला स्थूलपन भी दो प्रकार समक्ष लेना चाहिये सम्थान नामक पुद्गल परिगाित तो एक इस प्रकार नियत आकार स्वरूप है और दूसरी नही नियत होरहे आकार स्वरूप है। चौकोर, गोल, तिकौना, लम्बा चौकोर, घन चौकोर, अण्डाकार आदि सम्थान तो इत्थलक्षण हैं, इनसे अन्य बादलो, वायुओं आदि का आकार अनित्थं-लक्षण है। पुद्गल की भेद नामक पर्याय तो उत्कर, चूगा, खण्ड, चूगािका, प्रतर, अणुचटन, इन भेदो से छह प्रकार है, करोत (आरा । वरमा आदि करके काठ, लोहा, चादी, आदि का उत्कर नामक भेदन किया जााा है, जौ गेंह, आदि का सतुआ, चून आदि स्वरूप से भिदना तो चूगां है, घट आदिकों के दुकड़े, कपाल ठिकुच्ची, आदि खण्ड कहे जाते है। उडद, मूंग, आदि के दुकड़े चुनी कही जाती है, मेघपटल, आदि के छिन्न, भिन्न, होजाने पर किये गये दुकड़े प्रतर है, सतप्त लोह-पिण्ड आदि को हथीडा, घन, आदि करके ताडन करने पर जो फुलिंगा उछलते हैं, वह अगुचटन नामका भेद होना है, यो भेद के छ विकल्प है।

पुद्गल की ग्रन्धकार नामक पर्याय तो किन्ही दिवाचर जोवो के देखने का प्रतिबन्धक हेतु है। ग्रर्थात्—िबल्ली, सिंह, कुत्ता उल्लू, चमगादर ग्रादि रात्रिचर जीवो को हिष्ट को भ्रन्धकार नहीं रोक पाता है, हा मनुष्य, कबूतर, चिडिया ग्रादि के चाखुष प्रत्यक्षों को ग्रन्धकार रोकदेता है। प्रकाश को रोकने वाले पदार्थों के निमित्त से पुद्गल की छाया नामक पर्याय उपज जाती है।

भावार्थ — जगत् मे सर्वत्र पुद्गल स्कन्ध भरे ह्रये हैं। सूर्यका प्रकाश होजाने पर वे ही पुद्गल जैसे ग्रातप रूप परिशाम जाते हैं। चन्द्रमा का निमित्त पाकर उद्योत स्वरूप चमकीले परिशाम जाते हैं। उसी प्रकार प्रकाशक पदार्थों का ग्रावरण होजाने पर वे पुद्गल स्कन्ध ही काले काले ग्रन्धकार या स्वरूप काली खाया ग्रथवा ग्रन्थ जाति के प्रतिविम्ब स्वरूप परिशाम जाते हैं। निमित्त, नैमित्तिक, कई प्रकार के होते हैं, श्रीन को निमित्त पाकर हुमी काली ईट को लाल ईट रूप पर्शय हो निमित्त के

नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती है। जल में ग्राग्न के निमित्त से ग्राग्यी उष्णता घण्टे दो घण्टे पिछे विश्वट जाती है। वैशेषिक जो ऐसा मानते हैं कि उष्ण जल में ग्राग्नित व युप ग्राता है। उस प्राप्त का ही उष्ण स्पर्श प्रतीत होता है, ग्राग्न के उद्भूत उष्ण स्पर्श से जल की गाठ का शीतस्पर्श खिप जाता है, यह बंशेषिकों का सिद्धान्त ग्रसत्य है। वास्तविक सिद्धान्त यह है कि जल का शीत स्पर्श ही ग्राग्न का निमित्त पाकर उष्ण स्पर्श होकर बदल गया है, पानी जल पुद्गाल के स्पर्श गुण का पहिले शीत परिणाम या ग्राग्न को निमित्त पाकर ग्राव उस स्पर्श गुण की उष्ण पर्याय उपज गयी है जैसे कि भिन्न भिन्न खुक्षों को निमित्त पाकर उपादान हो रहे मेघ जल का उन उन बुक्षों के रस स्वरूप परि- णाम होजाता है।

राजगृहीके कुण्डोका जल प्रथम में ही उष्ण है, शीतकालमें भ्रन्य कूपोंका जल भी कुछ उष्ण रहता है हा पीछे वायु, वहिभूं मि, को निमित्त पाकर शीतल हो जाता है। तथा कोई नैमित्तिक काय तो नैमित्तिकके नष्ट होजाने पर भट नष्ट होजाते हैं, जैसेकि विजलीका प्रकाश है। दपण स्वच्छ जल,चादी का थाल, भ्रादि में पड रही छाया, वर्ण भ्राकृति भ्रादि स्वच्य से परिणामी है किन्तु घाम. चादनी, भ्रादि के भ्रवसर पर वृक्ष, मनुष्य, भ्रादि की पड रही छाया तो केवल प्रतिविम्ब स्वच्य है वस्त्र के भनेक परत भ्रथवा कई कागजों की तह के भीतर 'ऐक्सरें" यत्र के द्वारा प्रकाश के पहुँचा देने पर उस तहों के भीतर रखे हुये पदार्थ का प्रतिविम्ब पड जाना है ग्रन. छाया का लक्षण उचित है। ग्रातय तो उष्ण प्रकाश स्वच्य है, तथा चन्द्र, पटवोजना, पन्ना भ्रादि का भ्रनुष्णप्रकाश तो पुद्गल का उद्यात पर्याय है।

प्रथात्—'' मूलुण्हणहा प्रागी प्रादावो होदि उण्हसिहयपता। ग्राइच्चे तेरिच्छे उण्ह्रणपहा हु उज्जोशो " (गोम्मटसार कर्मकाण्ड) इस गाथा अनुसार ग्रातप का लक्षण तो मूल मे अनुष्ण ग्रीर प्रभा मे उष्णा होरहे पदार्थ का प्रकाश स्वरूप किया गया है, ग्रीर मूल मे अनुष्ण होते हुये अनुष्ण प्रभा के उत्पादक पदार्थ का प्रकाश उद्योत है, सूर्य का विमान अनुष्ण है वह उष्ण ग्रातप का निमित्त होजाता है। जैसे कि मूल मे शीतल होरही पानी की वर्फ उदर मे दाह को बढा देती है, लाल वस्त्र पालो मे उप्णता का सम्पादक है, अनुष्ण होरहा मकरण्यत्र या अञ्चक भस्म रोगी के उदर मे आग फूंक देता है। उत्यादि दृष्टान्तों से निमित्तों की अचित्य शक्तियों का प्रभाव प्रकट होरहा है। यो ये शब्द, बन्ध, आदिक पुद्गल परिणाम स्वरूप से श्रीर भेदों से भले प्रकार प्रसिद्ध ही है, विज्ञान भी इस सिद्धान्त का परिपूर्ण रीत्या पोषक है।

#### कृतः पुनः पुद्गलाः शब्दादिमन्तः सिद्धा इत्याह ।

कोई शिष्य पूछता है कि ये पुद्गल फिर किस युक्ति से शब्द म्रादि पर्यायो वाले सिद्ध है ? बताम्रो, ऐसी जिज्ञासा प्रवतंने पर मन्थकार भगली वार्तिक द्वारा समाधान को कहते हैं।

## प्रोक्ताः शब्दादिमन्तस्तु पुद्गलाः स्कंधभेदतः। तथा प्रमाणसद्भावादन्यथातदभावतः॥१॥

म्रागुस्वरूप पुद्गल तो केवल मनुजीवी गुरा, प्रतिजीवीगुरा, सप्तमंगी-मात्मक मनेक स्वमाव सवा इतद धर्मों को धार रहे हैं किन्तु स्कन्ध नामक भेदो से प्रसिद्ध होरहे स्थूल पुद्गल ही शब्द मादि विकारों वाले प्रच्छे कहे जाचुके हैं क्यों कि तिस प्रकार शब्द प्रादि पर्याय वाले पुद्गलों के साधक प्रमाणों का सद्भाव है। ग्रायथा उन शब्द प्रादिकों का श्रभाव होजावेगा ग्रथवा पुद्गल की पर्याय नहीं ज्ञापन कर शब्द ग्रादिकों को दूसरे प्रकार साधने वाले प्रमाणों का ग्रभाव है। ग्रथित—जैसे वैशेषिक शब्द को ग्राकाश का गुण मानते हैं। कोई बंध को सयोग विशेष स्वीकार करते हैं. स्थूलना, सूक्ष्मता, तो परिमाण्दव की व्याप्य जातिया है। श्राकृति भी परिमाण् विशेष है, भेद को विभाग या ध्वस में गिभत कर लेते हैं। तेजोद्रव्य का ग्रभाव-स्वरूप ग्रन्थकार माना गया है। श्रातप भीर उद्योत को दूरवर्ती सूर्य चन्द्रमा, पटवीजना, के निमित्त से यहां ही के फैले हुये पुद्गलों का विकार नहीं मानकर सूर्य या चन्द्रमा की चली ग्राई किर्णो स्वरूप ग्रभीष्ट किया गया है जो कि तेजस या पार्थिय होसकेंगी किन्तु यह उन पण्डितों का मन्तक्य अप्रामाणिक है।

न हि परमाणवः शब्दादिमन्त सन्ति विगेधात् म्कंथम्यैत शब्दादिमसया प्रतीतेः । शब्दम्याकाशगुगान्त्रान्न तद्वान् पृद्गलम्कत् इत्येके, तस्यामृतंद्रव्यन्वादित्यन्ये । तान् प्रस्याकः ।

परमाण्यों तो शब्द ग्रादि पर्यायों के धारी नहीं है क्यों कि विरोध ग्राता है देखिये शब्द बंध, णदिक परिण्तिग्रों का हम, तुम, प्रादि को वहिरग इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है स्कम परमाण् ग्रतीन्द्रिय है यदि परमाण् के ये शब्द ग्रादि परिण्याम होते तो छन्मस्थ जीवों को इनका इन्द्रियप्रत्यक्ष ही नहीं हो पाता। हाँ ग्रन्तिम सीमा को प्राप्त होरही सूक्ष्मता भने ही परमाणु में पायी जाय यदि एक परमाणु का दूसरी परमाणु के साथ बंध होगा तो वह बन्ध पर्याय इच्छुक स्कन्ध की समभी जायगी। परमाणुग्रों का सयोग कहा जा सकता है जो कि श्रवद्ध पुद्गल परमाणुग्रों में, काला- एग्रों में, धम ग्रधमं में भी पाया जाता है, ग्रत सिद्ध है कि शब्द, बंध ग्रादि विकारों से सहितपने करके स्कन्ध की ही प्रनीति होरही है। यहाँ कोई एक पण्डित यो ग्राक्षेप कर रहे हैं कि ग्राकाश द्रव्य का गुण शब्द है ग्रतः शब्दवान् श्राकाश कहा जा सकता है. उस शब्दवाला पुद्गल स्कन्ध नहीं है तथा श्रव्य कोई मीमासक पण्डित यो कह रहे हैं कि वह शब्द द्रव्य तो है किन्तु स्पर्श ग्रादि या परिच्छिन्न परिमाण नहीं होने के कारण वह शब्द ग्रमूर्त द्रव्य है ग्रीर भी कई-पण्डितों की ग्रनेक विप्रत्तिपक्तिया है। उन पण्डितों के प्रति ग्रन्थकार महाराज ग्राग्रम-वात्तिकों द्वारा समाधान कहते है।

## न शब्दः खगुणो वाह्यकरणज्ञानगोचरः । सिद्धो गंधादिवन्नैव सोमूर्तद्रव्यमप्यतः ॥२॥

शब्द आकाश का गुरा नहीं सिद्ध हो पाता है क्यों कि वह वहिरग इन्द्रियों से जन्य हुये ज्ञान का विशेष होरहा है जैसे कि बहिरंग इन्द्रिय प्रत्यक्षों के विषय होरहे गन्ध आदिक पदार्थ आकाश के गुरा नहीं है प्रथात्-जब कि आकाश अत्यन्त परोक्ष पदाथ है तो उसके गुराों का इन्द्रिय-प्रत्यक्ष कथमित नहीं होसकता है, केवलज्ञान या विशिष्ट श्रुतज्ञान के अतिरित्त सर्वाविध और वियु-लमित मनः पर्यय ज्ञानों की भी अरूपी आकाश या उसके ततोऽपि अधिक सूक्ष्म गुराों में प्रवृत्ति नहीं है फिर वहिरिन्द्रिय प्रत्यक्ष का यहां क्या मूल्य होसकता है तथा इस ही काररा से यानी विरु-रंग इन्द्रियों का विषय होने से वह शब्द अमूर्त द्रव्य भी नहीं है मूर्त द्रव्य का विवर्त ही बहिरंग इन्द्रियों से जाना जा सकता है।

#### न स्फोटात्मापि तस्यैकस्वभावस्याप्रतीतितः। शब्दात्मनस्सदा नानास्वभावस्यावभासनात्॥ ३॥

यह सुना जा रहा शब्द तो स्पोटरवरूप भी नही है धर्थान्-भीमासको ने बरारफोट पदस्फोट. वाक्यस्कोट, को भ्रथं का वाचक माना है शब्द के समान स्फोट को भी भीम'सक नित्य भीर व्यापक स्वीकार करते हैं नियन अध की प्रतीति का हेत् होरहा वह स्पोट अक्रम और निर्श म ना गया है। आचार्य कहते है कि मीमासको के यहाँ स्फोट की कल्पना नही हो सकती है. स्फोट का नित्य पना भीर ब्यापक पना भी निराकृत हो जाता है पूर्व के अप्रवट रूप का त्यांग करने पर और उत्तर वर्ती प्रकट रूप का ग्रहण करने पर स्फोट का कूटस्थ नित्यपना वाधित होजाता है। व्यजक कारणों करके स्फोट की अभिव्यक्ति यदि स्फोट से अभिन्न की गयी तो फिर स्फोट ही विया गया समभा जायगा, भिन्न पडी हयी अभिव्यक्ति से स्फोटका स्वरूप पूर्ववत् अधिरेमे ही पडा रहेगा । यो स्फोटवाद मे भ्रमेक दोष भ्राते हैं। तथा वह शब्द तीन्न, मन्द, खर, निषाद, धैवन, उदास, भ्रपभ्र श सम्क्रत, मत्य द्धामत्रण, निष्ठ्र, श्रादि श्रनेक स्वभावो वाला है एक ही स्वभाव वाले शब्द की प्रतीति नहीं हो रही है नाना स्वभावा वाले शब्द स्वरूपका सबदा प्रतिभास हो रहा है, किसी भी एक शब्दको दुरदेश-वर्ती, निकटदेश-वर्त्ती, प्रति समीप देशवर्त्ती, प्रनेक पूरुष न्यारे न्यारे ढगो से सूनते है, यावन्ति कार्याण तावन्त. प्रत्येकस्वभावभेदाः ,, इस नियम अनुसार वे सम्पूर्ण स्वभाव शब्द की आत्मा मे प्रविष्ट होरहे माने ही जाते हैं,स्वचत्रष्टयसे शब्द है परकीय चतुष्टयसे नहीं, यो भी शब्द अनेक स्वभावो वाल। है। शब्द मे उत्पाद, व्यय, घीठा, भी है, ग्रत अनेक युक्तियों से नाना स्वभाव-वाला शब्द सिद्ध हो जाता है।

> श्रतः प्रकाशरूपस्तु शब्दस्फोटोपरोध्वनेः । यथार्थगतिहेतुः स्यात्तथा गंधादितोपरः ॥ ४ ॥ गंधरूपरसस्पर्शस्फोटः किं नोपगम्यते । तत्राच्चेपसमाधानसमत्वात्सर्वथार्थतः ॥ ५ ॥

शब्दादैतवादी पण्डित सम्पूर्ण ज्ञाना या अर्थों को शब्द-आत्मक स्वीकार करते हैं उनका अनुभव है कि यदि ज्ञानों में से शब्द स्वरूप को निकाल दिया जाय तो ज्ञान का पूरा शरीर मर जायगा, वागूरूपता ही तो ज्ञान को प्रकाशती है, वही विचार करने वाली है, अनादि अनन्त शब्द श्रह्म ही जगत् के अनेक पदार्थों स्वरूप परिग्रम जाता है वेखरी, मध्यमा, पश्यिन्त और सूक्ष्मा ये चार वागी हैं, इनमे सूक्ष्म वागी अन्तरंग प्रकाशस्वरूप है, यह शब्दस्फोट भी कहा जा सकता है जो कि वायुस्वरूप ध्वनिसे निराला है, यही शब्दस्फोट वाच्यकी यथाथ प्रतीति का कारण है। अन्थकार कहते हैं कि प्रथम तो शब्दाई तही प्रस्थक्षवाधित है अर्थ या ज्ञानों को यदि शब्द से अनुविद्ध माना जायगा तो वालक, गूंगे, मौनबती, आदि को पदार्थों का प्रतिभास नहीं हो सकेगा, पत्थर, अग्नि, तो०गोला, विजली, आदि शब्दों के सुनते ही कान जलजाने, फूट जाने आदि का प्रसग आवेगा जब कि शब्द केवल श्रोजदन्दिय का विषय है तो वह अन्य इन्द्रियों के विषयों या सम्पूर्ण ज्ञानों के साथ तादात्म्य

कथमिंव नहीं रख सकता है अन्तः प्रकाशरूप तो चैतन्यपदार्थ ही है, वाणी या शब्दस्कोट अन्तर्ज्योती-रूप नहीं हैं, ध्वनि से निराला अन्तरग प्रकाशस्वरूप शब्द स्फोट यदि न्यूनातिरिक्त अर्थों की अप्ति का हेतु समक्ता जायगा तब तो गन्ध. रूप, आदि से निराला गन्ध स्फोट रूपस्फोट, रसस्फोट, स्पर्श-स्फोट भी क्यो नहीं स्वीकार कर जिये जावें ? अर्थात्-प्रसिद्ध हो रहे गन्य को अर्थ का प्रत्यापक नहीं मानकर गन्धमें एक नित्य व्यापक निरंश, गन्धस्फोट मान लियाजाय जैसे कि शब्दस्फोट गढ लिया गया है। यदि गन्धस्फोट पर कोई आक्षेप किया जायगा तो वही आक्षेप मीमांसको के शब्दस्फोटपर भी लागू होगा। मीप्रांसक यदि शब्द स्फोट पर लगाये गये आक्षेप का कोई समाधान करेंगे वही समा-धान गन्धस्फोट के लिये भी औषधी होजायगा, रसस्फोट आदि में भी यही लगा लेना। सरयार्थ रूप से विचार करने पर शब्दस्फोट के समान उन गन्धस्फोट आदि में भी आक्षेप और ससाधान सभी प्रकार तुल्यरूप से लागू होजाते हैं।

नाकाशगुण शब्दो बाह्योदियविषयत्त्र द्गांधादित्रदित्यत्र न हेतुव्येभिचारी विषद्या-वृत्तित्वात । पटाकाशसंयोगेन व्यभिचार इतिचेत्न, तस्याकाशगुण्यत्त्रेकांतामावात् तदुभयगु-ण्यत्वात् । तत्र बाह्योदियविषयत्वामिद्धेः संयोगिनो गगनस्यातीन्द्रियत्वात् । पटस्येद्रियविषयत्त्रेषि तत्सयोगस्य तदयोगात् । तदुक्तमन्यैः । "द्विष्ठ (द्वय ) । संवंधसंवित्तिनै करूपप्रवेदनात् । द्वयस्त्रहृष्णे सति संवंधवेदनं" इति ।

शब्द (पक्ष मानाश द्रव्य का गुगा नहीं है (साध्य ) वहिरंग इन्द्रियों का विषय होने से (हेतु) गन्ध मादि के समान (मन्वयदृष्टान्त)। यो इस मनुमान में प्रयुक्त किया गया वाह्य इन्द्रियों का विषयपना हेतु व्यक्षिचार दोष वाला नहीं है क्योंकि विषक्ष या विषक्ष के एक देश में भी नहीं वर्त रहा है यदि यहाँ कपड़ा भीर भाकाश दोनों के सयोग करके व्यक्षिचार उठाया जाय कि भले ही मानाश भ्रतीन्द्रिय है फिर भी भाखों या स्पर्श इन्द्रिय से कपड़ा जान लिया जाता है, मतः कपड़ा भीर भाकाश का संयोग वहिरग इन्द्रियों में ग्राह्म तो है किन्तु उस संयोग में "मानाश के गुगा होने का भ्रभाव" यह साध्य नहीं है, पटके समान भ्राकाशका भी गुगा "पटमाकाश सयोग" हो रहा है

प्रन्थकार कहते हैं कि यह व्याभचार दोष तो नहीं उठाना क्यों कि उसे पट-ग्राकाश सयोग को एकान्तरूप से धाकाश के ती गुण होजाने का ग्रभाव है वह पट-ग्राकाशसयोग तो वस्त्र भीर ग्राकाश दोनों का गुण है, ग्रत उस वस्त्र-ग्राकाश सयोग में वहिरग इन्द्रियों का गोचरपना प्रसिद्ध है, कारण कि वस्त्र भाकाश सयोग का धारी माना गया भाकाशद्वव्य तो अतीन्द्रिय है भले हा उस सयोग का घारक पट भी है भीर पट वहिरग इन्द्रियों का विषय भी हो रहा है तथापि उन भतीन्द्रिय ग्राकाश ग्रीर इन्द्रियगोचर पटके सयोगको उस वाह्य इन्द्रिय को विषयता का भ्रयोग है। भ्रत्य वैशेषिक विद्वानों ने भी उस बात को यो भपने ग्रन्थों में कहा है कि दोनों के या दो में रहने वाले सम्बन्ध का परिज्ञान केवल एक ही पदार्थ के स्वरूप का सम्बद्धन करने से नहीं हो जाता है दोनों के स्वरूप का ग्रहण होने पर ही उन में रहने वाले सम्बन्ध का ज्ञान हो सकता है "दौ भवयवों यस्य तद्द्यं, द्वयोस्तिष्ठतीति द्विष्ठः।,, बात यह है कि दोनों में एकम एक होकर ठहर रहे सम्बन्ध की प्रतिपत्ति तो दोनों का परिज्ञान होजाने पर हो सकती है, भ्रन्थण नहीं। भतः वहिरग इन्द्रिया का विषय नहीं हो सकने के कारण उस वस्त्र- ग्राकाश के संयोग करके हेतु में व्यक्तिचार दोष नहीं सणता है।

एतेनैनद्पि प्रत्युक्तं । यदुक्तं योगः — न स्पर्शनद्द्रव्यगुणः शवदोऽस्मदाद्वप्रस्य-बत्वे सत्ययावद्द्रव्यभावित । दकारणगुणपूर्वकत्याद्वा सुखा द । दिति, पश्चस्य प्रकृतानुमानवाधि तत्वात् । शब्दस्य द्रव्यार्थादेशाद्यावद्द्रव्यमा वित्वामिद्धिश्च स्पादित्रत् पर्यायार्थदेशादकारख-गुणपूर्वत्वस्याप्यमिद्धिः शब्दपरि तानां पुद्गलानामपरापरमदशशब्दः रंभकत्वात् । अन्यथा वक्तदेशादनयत्र शब्दस्याश्र । स्वप्रसंगात्

इस उक्त कथन करके इस बातका भी खण्डनकर दिया गया है जो कि वैशेषिको या नैयायिक ने यो कहा था कि शब्द (पक्ष ) स्पर्शवाले पृथिवी. अप, तेज, शयु द्रव्यो का गुगा नहीं है (साध्य) क्योंकि हम आदि जीवों के प्रत्यक्ष का विषय होता सता शब्द अपने आश्रय माने गये द्रव्य के परिपूर्ण भागों में वृत्ति होरहा नहीं है (एक हेतु)। अथवा अपने कारण के गुगों को पूर्व शर्ती मान कर शब्द नहीं उपजता है, अर्थात्—घट रूप आदिक जैसे अपने कारणके कारण होरहे मृत्तिका के रूप या कपाल के रूप से उपज जाते हैं वैसा अपने कारणों के गुगों अनुमार शब्द की उत्पत्ति नहीं है (दूसरा हेतु) सुख, इच्छा, आदि से समान (अन्वयद्ष्टान्त)।

दस पर म्राचार्य कहते हैं कि इस प्रतिज्ञा की प्रकरण-प्रा'त मनुमान से वाधा प्राप्त होजाती है, भावार्य-शब्दो न स्पश्चित्रविष्णुण, शब्दा न दिक्तालमनो गुण विशेषगुणस्वात, नात्मिविशेष-गुणः शब्दो विहिरिन्द्रियमाह्यस्वात्. इन मनुमानो से पिरशेष न्याय द्वारा शब्द को माकाश का गुण सिद्ध करने का वैशेषिको ने प्रयत्न किया है, किन्तु शब्द श्राकाश का गुण नहीं है विहरण इन्द्रिय (कान) का विषय होने से गन्ध म्रादि के समान, इस निर्दोषम्रनान करके वेशेषिको के म्रनुमान का हेतु वाधित हेत्वाभास होजाता है तथा द्रव्याधिक नय म्रनुसार कथन करने से शब्द के प्रयावद्द्रव्यभाविष्न की म्रासिद्ध है जैसे कि रूप, रस, म्रादिक पदार्थ म्रपने म्राक्षय होरहे द्रव्य मे यावत्द्रव्यभावि है द्रव्य के मुख भागोमे रहे, मुख भागोमे नहीं रहे ऐसे नहीं है। इसी प्रकार जो द्रव्य शब्द होकर परिणत होगया है, उस उतने द्रव्य का शब्द नाम का विवत यावन्द्रव्यभावी है, प्रयावत्द्रव्यभावि नहीं है। वैशोषकों का दूसरा हेतु म्रकारणगुणपूवकपना भी म्रसिद्ध है क्योंकि पर्यायाधिक नय म्रनुसार कथन करने से शब्द स्वरूप परिश्त हारहे पुद्गलहा उत्तरात्तर सहश शब्दोका म्रारम्भ करने वाले माने जाते है, मत शब्द कारश-पुण-पूर्वक हो है, मन्यया यानो शब्दो को यदि कारश्तुणगुण्युक्क नहीं माना जायगा तो वक्ता के मुख प्रदेश के सिवाय मन्य स्थलों मे शब्द के नहीं सुने जाने का प्रसग मावेगा मृत. वैशेषिकों के दानो हेतु स्वरूपासिद्ध हैं।

नतु च वक्तृव्यापारात्पुद्गलस्कन्धः शब्दतया परिशामनेकोनेको नः परिश्मेत ? न तावदेकस्तस्य सक्तःसर्वदिच्च गमनासंभवात्। यादे पुनर्याभाद्धः सर्वादक्कैः श्रोतृमिः श्रूयते शब्दस्तावानेव वक्तृव्यापारनिष्यम् तच्छात्रामग्रुखः गच्छतीति तमत, तदा सदृशशब्दकाला-इलभवणां श्रोतृजनस्य कृतो न मवेत् ? सर्वेषां शब्दानामेकं कश्रोतृग्राग्यस्यपरिशामग वाद्गित चेत्, तथां केकः शब्द एकेकश्रातृग्राग्यस्यपरिशासः सर्वादक्कं गच्छन्नकेकनेव श्रात्रा श्रूयत इन्यायातं। तच्वायुक्तं, एकदिक्कषु सप्राशायिषु श्रातृषु । स्य ग्रद्धात्वश्रातृ श्रात्रस्य परापरशब्दश्रवश्रावर्यान्यान्। वंशेषिकों की मोर से बड़ा लम्बा यह माझे प्राचित्र जारहा है, कि जैनो के प्रति वंशेषिक प्रश्न करते हैं कि वक्ता के व्यापार से पुद्गल स्कन्ध ही शब्द स्वरूप करके परिएामन कर रहा जैनो ने माना है, वह क्या एक ही शब्द होके परिएामेगा? प्रथवा क्या वह पुद्गल मनेक शब्द होकर परिएाम जावेगा? बतामो, पहिले विकल्प धनुसार एक ही शब्द तो परिएाम नहीं सकता है क्योंकि म्रकेले उस पौद्गलिक शब्द का एक ही वार सम्वर्ण दिशामों में दशो मोर गमन करने का भनम्भव है, एक छोड़ी वस्तु एक समय में एक ही दिशा की भोर जा सकती है।

यदि फिर द्वितीय विकल्पन्ननुसार जैनो का यह मन्तव्य होय कि सम्पूर्णदिशान्नों में प्राप्त होरहें जितने भी श्रोतान्नों करके शब्द सुना जा रहा है, उतने ही शब्द उस वक्ता के व्यापारों से उपज रहें सन्ते उन उन श्रोतान्नों के कानों के सन्मुख होते हुये चले जाते हैं। जन जैनो करके यो मभीष्ट किया गया होय तब तो हम वैशेषिक कहेंगे कि ऐसी अवस्था में श्रोताजने को सहश शब्दों के कोलाहल का सुनना भला क्यों नहीं होगा ?

यानी एक स्थल पर भ्रनेक उपज रहे शब्द तो मिश्रित कोलाहल रूप से सुने जाने चाहिये इस पर जैन यदि यो कहै कि सम्पूर्ण शब्दों का एक हो एक श्रोता कर के प्राह्मपने का परिणाम उपजता है, भ्रतः सम्पूर्ण श्रोताभ्रों का कई शब्दों का कालाहल सुनाई नहीं पडता है, तब तो हम वैशेषिकों को कहना पडताहै कि एक ही एक शब्द एक एक श्रोता कर के प्रह्ण योग्यपन की परिणाति से युक्त होकर सम्पूर्ण दिशाभा की भ्रोर जा रहा सन्ता एक एक ही श्रोता कर के सुना जाता है यह भ्राभिष्ठाय भ्राया किन्तु वह कथन भ्रयुक्त है क्यों कि एक ही दिशा में वर्त रहे भ्रीर कुछ समान दूरी पर विराज रहे श्रोताभ्रों के स्थित होते सन्ते भ्राति निकट-वर्ती श्राताभ्रों के कानो द्वारा उत्तरोत्तर शब्द के सुनने का विरोध भावेगा भ्रयात्–जब शब्द तो एक ही श्रोता के सुनने याग्य उपजेगा तब उसी दिशा में कुछ दूर बैठे हुये श्रोताभ्रों ने जिन शब्दों को सुन लिया है उन शब्दों का उसी दिशा में बठे हुये निकट देश-वर्ती श्रोता नहीं सुन सकगे किन्तु जिसको दूर-वर्ती श्रोता सुनते हैं उस शब्द का निकटवर्ती भ्रोता तो भ्रव- इय ही सुनते है इस ग्राक्ष प का समाधान करना काठन पडेगा।

परापर एव शब्दः परापरश्चांतृभिः श्रूयते न पुनः मः एवेति चेत्, स तहि परा-परशब्दः कि वक्तृव्यापार।देव प्रादुभवेदाहास्वित्य्वश्चांतृशब्दात् १ प्रथमपन्ने कथम्मी परापरैः श्चातृभिः श्रूयभाषाः प्वप्तेः सममाका ।श्चांषाम्थेरपि न श्च्यत हनि महदाश्वये । न चेतं कारण-गुणप्तकः शब्दः सिद्ध्यत् हितीयनिकस्ये पर्यन्तिभ्यतश्चातृश्चतशब्द दि शब्दांतरात्पत्तिः कथ न भवेत् १ पुद्गलस्कंधस्य तदुपादानस्य सद्भानात् । कतृव्यापारजनितवायुविशेषस्य तत्सहका-रिगस्तत्राभावादिति चेत्,तिह वायर्थायः शब्दोस्त किमपर्ण पुद्गलिशियेण तदुशदानेन कल्पि तेनाद्यदक्षम्पनामाश्चहेतुना कि कर्तव्यं, तथोपगमे स्वमतावराधस्ततः स्याद्वादिनो दुनिवार इति

वैशेशिक ही कहे जा रहे हैं, कि यदि जैन यो वहें कि धगले धगले देशों में वर्त रहे श्रोताधों करके फिर वह का वही शब्द थाड़ा हो सुना जाता है, किन्तु वक्ता के सुब से निकले हुये सब्द कपके रह उपज रहे अन्य अन्य अगले अगले शब्द ही उन श्रोताश्रो करके मुने जाते हैं। यो जैनो के कहने पर तब तो हम वैशेषिक पूछते हैं, कि वह उत्तरोत्तर उग्ज रहा शब्द क्या वक्ता के व्यापार में, ही उत्पन्न होगा ? अथवा क्या पहिले पहिले श्रोताश्रो द्वारा मुने जा चुके शब्द मे उपजेगा ? बताश्रो, जैनो द्वारा प्रथम पक्ष ग्रहण करने पर तो हम वैशेषिक कहते हैं, कि उत्तरोत्तर देश-वर्त्ती श्रोताश्रो करके मुना जा रहा वह शब्द भला उन श्राकाश श्रीणयो पर बैठे हुये अन्य श्रोताश्रो करके भी पहिले पहिले शब्दो के साथ क्यो नही मुना जाता है ? यह बहुत बडा श्राह्म हंगे।

एक बात यह भी है कि इस प्रकार वक्ता के व्यापार ही से शब्द की उत्पत्ति मानने पर जैनो का यह सिद्धान्त कि शब्द कारण गुण-पूर्व के है, सिद्ध नहीं होपायेगा प्रथात्—वीचीतरग न्याय से यदि पूर्व शब्द परिण्त पुद्गलों करके ही ग्रन्य शब्दों की उत्पत्ति मानी जाय तब तो कारण गुण पूर्व के शब्द सध पायेगा, ग्रन्य प्रकारों से नहीं। यदि जैन दूसरा विकल्प लेवे कि श्रोताग्रों के पूर्व पूर्व शब्दों से उत्तर शब्दों की उत्पत्ति होती है उम विकल्प में यहा वहा निकट स्थित ोरहे श्रोताग्रों करके सुने गये शब्द से भी पुन ग्रन्य शब्दों की उत्पत्ति क्यों नहीं होजावेगी ? उन शब्दों के उपादान कारण माने जा रहे पुद्गल स्कन्धों का सर्वत्र मुजभतया सद्भाव पाया जाता है। यदि स्याद्वानी यो कहें कि शब्दों के उत्पादक उगादान कारण पुद्गल स्कन्य तो है किन्तु उस शब्द का सहकारी कारण होग्हा किता के उत्पादक उगादान कारण पुद्गल स्कन्य तो है किन्तु उस शब्द का सहकारी कारण होग्हा किता के व्यापार से उत्पन्न हुये विशेष वायु का वहा ग्रभाव है। ग्रत मन्द मन्द शब्द से दूर देश तक ग्रन्य शब्दों की उत्पत्ति नहीं होसकी है, उपादान कारण मिट्टी तो खेनों में ग्रसख्यों मन पड़ी हुई है। किन्तु थोंडे से बीज या ऋतु इन सहकारी कारणों के नहीं मिलने से हजारों, लाखों, मन ग्रन्न नहीं उपज पाता है, यो जैन कहैं तब तो शब्द वायु में निर्मित हुग्रा कह दिया जाशों उसके उपादानरूप से कित्यत किये जा रहे दूसरे पुद्गल विशेषों करके क्या करने योग्य कार्य शेष रह जाना है ? ऐसा ग्रमल पुद्गल तो केवल प्रमाणों द्वारा नहीं देखे जा चुके पदार्थों की कत्पना का ही हेतु है, शब्द का उपादान माना गया पुद्गल कोई वस्तुभूत नहीं है। ग्रवस्तु से क्या किया जासकता है ?

इस पर जैन यो इट्ट ग्रापित करें कि हम तिस प्रकार शब्द को वायु से उत्पन्न हुग्रा स्वीकार कर लेंगे वैशेषिकों के यहा माना गया ग्राकाश का गुए शब्द नहीं होना चाहिये, यो मानने पर तो उस स्वीकृति से स्याद्वादी विद्वान के यहा ग्रारहे ग्रपने मत से विरोध का किसी भी प्रकार से निवारण नहीं किया जा सकता है। क्योंकि स्याद्वादियों ने शब्द को केवल वायुनिर्मित नहीं मान कर भाषा-वर्गणा या शब्दयोग्य पुदगल स्कन्धों से उत्पन्न हुग्रा माना है बासरी. बैन पीपनी, हारमोनियम, में यद्यपि विशिष्ट छेदों में से निकल रही वायु ही शब्द स्वरूप होजाती है। किन्तु जैन मत में वहाँ भी तिस जाति के पुद्गल स्कन्धों की ही शब्द परिणति हुई मानी जाती है, इस प्रकार ननु च से प्रारम्भ कर यहां तक कोई वैशेषिक पण्डित कह रहा है।

मोप्यनालोचितवचनः, शब्द न्य गगनगुणत्वेषि प्रतिपादितदोषस्य समानत्वात् । तथाहि-शंखमुखसंयोगादाकाशे शब्दः प्रादुर्भ न्नेक एव प्रादुर्भवदनको वा १ प्रथमपचे कुत-स्तस्य नानादिककैः श्रोतृमि श्रवणं १ सक्तन्सर्वदिककगगनासंमवात् । श्रथानेकस्तदा शब्द-कोलाहलश्रुतिप्रमंगः समानः शब्दस्यानेकस्य सक्तदुत्परोः, सर्वदिककाशेषश्रोतृश्रूयमाणस्य तावद्वा मेदसिद्धेः ।

श्रव ग्रन्थकार कहते हैं कि वह कोई वैशेषिक भी विवार जा चुके वचना का बोलने वाला नहीं है जब कि शब्द को श्राकाश का गुएा स्वीकार करने पर भी जैनो के ऊपर कहे जा चुके दोष उन्हीं वैशेषिकों के ऊपर समान रूप से लागू होजाते हैं इसी बात को स्पष्टरूप से यो समिभिये कि श्राप वैशेषिकों के यहाँ शख श्रीर मुख के सयोग से श्राकाश में उपज रहा शब्द क्या एक ही उत्पन्त होगा? श्रथवा क्या श्रनेक शब्द उपज जावेंगे? बनाश्रो। पहिला पक्ष ग्रहएा करनेपर उस एक ही शब्द का नान दिशाशों में विराज रहे श्रनेक श्रोताशों करके भला कैसे श्रवएा हो सकता है? एक ही श्रं गूर को भला सौ श्रादमी युगपत् कैसे खाय?। वैशेषिकों ने जैसे कहा था उसी प्रकार हम भी कहते हैं कि एक ही शब्द का सम्पूर्ण दिशाशों में वृत्ति होजाने के लिये एक ही समय गमन करने का श्रसम्भव है

श्रव द्वितीय कल्पना श्रनुसार यदि वैशेषिक यो कहे कि मुख से शंख को बजाने पर श्रनेक शब्द उपज जाते हैं तब तो शब्दों के कोलाहल के श्रवण का प्रसग समान रूप से उठाया जा सकता है जैसा कि श्रापने हमारे ऊपर उठाया था। दो सी, चार सी, गज दूर से मेला या हाट का शब्द जैसे कोलाहल रूप से मुनाजाता है उसी प्रकार एक ही वार में श्रनेक शब्दों को उत्पत्ति होजाने से कोलाहल सुनाई पड़ेगा तथा सम्पूर्ण दशो दिशाशों में बैठे हुये श्रशेष श्रोताश्रो करके सुने जा रहे शब्द के उतने परिमाण को लिये हुये प्रकार भिन्न भिद्ध हो जावेगे। (प्रकारे धा)।

यदि पुनरेकेकम्यैव शब्दम्यैकैकश्रोतृ ग्राह्यस्वभावतयोत्पर्त्तर्ने समानशब्दकलकलश्रुतिरिति मतं, तदैकदिककेषु समानशिषधिषु श्रोतृषु प्रत्यासन्नतमश्रोतृश्रुनस्य शब्दस्यांत्यत्वाच्छव्दांनरारं मकत्वितोधाच्छेषश्रोतृणां तछ्रवण न म्यान् । तस्यापरशब्दारं मकत्वे चात्यत्वाव्यवस्थितिः । प्रत्यायन्नतमश्रोतृश्रवणमाप न भवत् तद्मावे चाद्य एव शब्दः श्रूयते नांत्य इति
सिद्धातव्याचातः ।

यदि फिर हमारे ऊपर किये गये आपादन के समान वैशेषिकों का यह मन्तव्य होय कि एक एक ही शब्द की एक एक श्रोता द्वारा ग्रहण करने योग्य स्वभाव रूप से उत्पत्ति होती है ग्रतः ग्रनेक समान शब्दों का कलकल रूप से मुनना नहीं होता है। तब तो हम जैन भी कह देंगे कि एक दिशा में स्थितहोरहे समान निकटता वाले श्रोताओं में भी श्रतीव निकट-वर्ती श्रोता द्वारा सुना जा चुका शब्द तो अन्तिम है, अन्तिम शब्द को अन्य शब्दों के आरम्भ करने का विरोध है जैसे कि चरम श्रव-यवी पुनः ग्रन्य शब्दवी का उत्पादक नहीं माना ग्राग है, इस कारण शेष श्रोताओं को उस मन्द शब्द का श्रमण नहीं हो सकेगा। यदि उस शब्द को श्रन्य उत्तरोत्तर शब्दों का श्रारम्भक माना जायगा तो उस शब्द के अन्तिमपन की व्यवस्था नहीं होसकेगी और अधिक निकटवर्ती श्रोता को भी उस शब्द का सुनना नहीं होसकेगा। टेलीफोन या टेलीग्राफढारा मन्द उच्चारित शब्द भी सैकड़ों हजारों कोस चला जाता है फिर भी श्रन्तिम जो कोई शब्द होगा वह पुनः शब्द का उत्पादक नहीं माना गया है। यदि वैशेषिक भ्रतीव निकटवर्ती श्रोता को उस श्रन्तिम भी शब्द का सुनाई होजाना मानेगे तो श्रादि मे उपजा हुशा ही शब्द सुना जाता है श्रान्तम शब्द नहीं सुना जाता है इस सिद्धान्त का व्याघात होजायगा। अर्थात्-सरोवर के मध्य में डेल डाल देने से जैसे सब श्रोर को जल की लहरें उठती हुई फैल जाती है उसी प्रकार वीची-तरंग-न्याय करके भ्रयवा वदम्ब-गोलक न्यायकी

शब्द उपज रहा है यो फैलरहा शब्द पहिला हो पहिला जहाँ किसीके कान मे पटेगा वह उसको सुनर्ष्ट देजायगा उससे पिछला शब्द तो भ्रगे देशमे चला जायगा भतः भ्रागे वाले श्रोताभ्रो के प्रति वह पहिला पहिला होता हुआ सुनाई पडता जायगा विकास श्रोताभ्रो मे साधारण रूप से बोला जारहा या टेलीफोन भ्रथवा विना तार का तार श्रादि द्वारा फेंका गया जो सब से भ्रन्त का शब्द होगा उसको कोई नहीं सनसकेगा, उत्तरक्षण मे शब्द मर ही जायगा।

श्रय प्रत्यामन्त्रतमश्रोतारं प्रत्यमी शब्दोत्यस्तेन श्रूयमाणत्वान्न प्रत्यामस्रतरं तेन तस्याश्रवणात् तेन च श्रूयमाणस्तमेत्र प्रत्यंतो न तु प्रत्यासन्नं प्रति तत एव सापि तमेव प्रत्यत्यो न स्रश्रोतारं प्रतीतिमतिः, सापि न श्रेयसी, शब्दस्यैकस्यांत्यत्वानंत्यत्वविशोधास्तस्य निरंशस्वोपगमात्।

ग्रव यदि स्याद्वाद सिद्धान्त वा ग्राश्रय लेकर वैशेषिकों का यो मन्तव्य होगया होय कि ग्रस्यिक निकटवर्ती श्रोता के प्रत वह मन्द शब्द बोला गया अन्तिम कहा जायगा क्यों कि घीरे से कहा गय। शब्द उस करके सुना जा रहा है किन्तु कुछ थोडे निकट-वर्ती हो रहे पुरुष के प्रति वह मन्द शब्द अन्तिम नहीं है क्यों कि उस पुरुष ने उस शब्द को नहीं सुना है तथा उस थोडे निकटवर्ती पुरुष ने भी जिस कुछ तीं शब्द को सुन पाया है वह कुछ तीं शब्द उस कुछ ग्रन्तर लेकर बैठे हुये निकट-वर्ती पुरुष के प्रति तो ग्रन्तिम है किन्तु उससे ग्रधिक ग्रन्तर पर बैठे हये निकट-वर्ती पुरुष के प्रति ग्रन्तिम नहीं है क्यों कि इसने उस शब्द को सुना नहीं है तिस ही कारण से यानी उस करके सुना जा रहा होने से वह निकट-वर्ती पुरुष के लिये कहा गया शब्द उस ही के प्रति अन्तिम है, दूरवर्ती श्रोता के प्रति ग्रन्तिम नहीं है।

भावार्य—एक हाथ भन्तराल देकर बैठे हुये पुरुष के प्रति जो वक्ता का शब्द भन्तिम है वह वार हाथ दूर बैठे हुये श्रोता के लिये भन्तिम नहीं है और जो चार हाथ दूर बैठेहुये श्रोता के लिये भन्तिम है वह दस हाथ दूर वर्त रहे श्रोता के लिये चरम नहीं है, दस हाथ दूर के श्रोता द्वारा भन्तिम सना जा रहा व्याख्याता का शब्द भी सौ हाथ दूर बैठे हुये भोता के प्रति भन्तिम नहीं है। वैशेषिकों की ऐसी बुद्धि होजाने पर प्रन्थकार कहते हैं कि वह बुद्धि भी श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि एकान्तवादी वैशेषिकों के सिद्धान्त—भनुसार एक ही शब्द के भन्तिमपन भीर भनन्तिमपन का विरोध है क्योंकि वैशेषिकोंने शब्दकों भंशों या स्वभावोंसे रहित स्वीकार किया है, यो भादिम शब्दके मुने जानेका सिद्धान्त चिगडता है।

अथ तस्यापि धर्मभेदोपगमाददोषः त तहि धर्मशब्दस्य जातिरेव मवितुमहिति न गुलादिः शब्दस्य स्वय गुणात्वात् तदाश्रयत्वासमवात् । न च तदंत्यत्वं लदनत्यत्वं वा जाति-रेकव्यक्तिनिष्ठत्वात् जातेस्त्वनेकव्यक्तिश्वित्वात् ।

इसके अनन्तर वैशेषिक यदि यो कहे कि हम शब्द नामक धर्मी का भेद स्वीकार नहीं करते हैं हाँ शब्द के तीव्रपन, मन्दपन, मध्यमपन, आदि धर्मभेदों को मान लेते हैं, ग्रतः हमारे ऊपर कोई दोष नहीं आता है। इस पर ग्रन्थकार प्रश्न उठाते हैं कि शब्द का वर् अन्तिमपन या आद्यपन धर्म सामान्यस्वरूप पदार्थं होसकता है नित्य होकर अनेकों में समवाय सम्बन्ध से जाति ही ठहर सकती है अन्त्यत्व कोई गुण तो नही है जैसे कि पृथक्त्व, द्वित्व, आदि गुण हैं अथ श वह अन्त्यत्व कोई कर्मप दार्थं या विशेष पदार्थं, यादि स्वरूप भी नहीं है क्योंकि शब्द स्वयं गुण माना गया है, वैशेषिकों के यहा गुणों में गुण, किया, विशेष, ये भाव नहीं ठहर पाते हैं "गुणादिनिर्गुणिक्वय", जब कि शब्द स्वयं गुण है, इस कारण शब्द को उन गुणादिकों के आश्रय होजाने का असम्भव है, हा जाति, समवाय, और अभाव ये कुछ नियत पदार्थं शब्द गुण में आश्रित होजाते हैं किन्तु वह अन्तिमपन अथवा अनन्तिमपन धर्म भला जाति तो नहीं होसकते हैं क्योंकि भले ही लाखो, करोडो, अनन्ते भी पदार्थं क्यों न हो उनमें अन्तिम या आद्य एक ही होगा अतः एक व्यक्ति में ही बृत्ति होने के कारण अन्तिम त्व या आदिमत्व सामान्य पदार्थं नहीं है "नित्यत्वे सत्यनेक्समवेतं सामान्य, जाति की अनेक व्यक्तियों में वृत्ति मानी गयी है " व्यक्ते रभेदस्तुल्यत्व सकरोऽथानवस्थिति । रूपह।निरसम्बन्धों जातिन्वाधक संग्रह,,। तभी तो आकाशत्व को जाति नहीं माना है।

श्रार्थेकश्रोतृश्रवणयोग्यानेकः शब्दोत्योऽनन्तश्चापरश्रोतृश्रवणयोग्योस्तीति मत्, तह्या-द्योपि शब्दोत्यः स्यात् कस्यचिच्छ्रवणयोग्यत्वात् कर्णशब्दुल्यन्तः-प्रदिष्टःकाश्शब्द्वत् वर्ण-द्योपवद्वा तथा चाद्यः शब्दां न श्रूयते इति सिद्धान्तविरोधः ।

भव इसके पश्चात् वैशेषिको का यह मन्तव्य है कि एक श्रोता के सुनने योग्य हो रहा शब्द भी एक नहीं है, अनेक हैं अत अनेक शब्दों में अन्त्यान, अनन्त्यापन ये जातियां ठहर जावेगी इस कारण वह शब्द अन्तिम या अनितम अथवा दूसरे श्रोताओं के सुनने योग्य है, अथवा शब्द के धमं जाति न सही सखण्डोपाधि अवश्य है प्रत्थकार कहते हैं कि तब तो आदि में हुआ शब्द भी अन्तिम हो जाओं क्योंकि वह आदिम शब्द भी किसी न किसो निकट वर्ती श्रोताके सुनने योग्य तो है ही। जैसे कि कचीडी के समान बहिरण उपकरण को धार रही कर्ण इन्द्रिय के भीतर प्रविष्ट होचुका आकाश यह शब्द आदिम होताहुआ भी अन्तिम है कोई कोई एकान्त में कहा गया शब्द एक ही के कान में धुस जाता है अथवा किसी के कान के समीप मुख लगाकर बडेबल से बोला गया घोष आत्मक शब्द आद्य होता हआ भी अन्त्य है और उस प्रकार होने पर वैशेषिकों के यहाँ आद्य शब्द नहीं मुना जाता है,इस सिद्धान्तका विरोध होजावेगा अर्थात्–वैशेषिकों ने अन्तिम शब्दका सुनना ही क्वचित् स्वीकार किया है, जो शब्द जिस व्यक्ति के प्रति अन्तिम होता जाता है यानी उसके कान में लीन हो जाता है वह उसी शब्द को सुन सकता है अपदि के शब्द तो शब्दान्तरों के आरम्भक होते जाते हैं, दार्शनिकों के सिद्धान्त भी अनेक अनुभवों के अनुसार विलक्षण होजाते हैं।

अय न श्रवसयोग्यत्वादन्त्यत्व कि ति ? आद्यापेश्चया श्रव्दान्तरानारंभकत्वापेश्चया चेन्य-भिमितस्तदाद्यस्यांत्यत्वं तदंत्यस्यानंत्यत्वं कथम्रुमपद्यते ? येनैकस्यांत्यत्व मनत्यत्व च स्य त् । ततः सक्तं प्रत्यासन्नतमश्रोतृश्रु तश्ब्दाच्छब्दांतरस्याप्र।दुर्भावादेकदिककसप्रशिक्षिश्रोतृपंकत्या शब्दश्रवसामावप्रसंग इति ।

श्रव पुन वैशेषिको का श्रभिमानपूर्वक यह मन्तब्य होय कि सुनने योग्य होने के कारणा उस शब्द का श्रन्तिमपना नहीं है तो क्या है ? इसका उत्तर हम वैशेषिक यो कहते हैं कि श्रादि में ह्ये शब्द की अपेक्षा करके और अन्य शब्दों का आरम्भक नहीं होने की अपेक्षा करके उस शब्द का अन्तिमपना व्यवस्थित है। आचार्य कहते हैं कि तब तो आदिम शब्द का अन्तिमपना और उस अन्तिम शब्द का अन्तिमपना भेला विस प्रवार युंतियों से घटित हो सवता है, जिससे कि एक ही शब्द का अन्तिमपना और अनन्तिमपना व्यवस्थित होसके, तिसकारण हमने बहत अच्छा कहा था कि अन्यधिक निकट बैठे हुगे श्रोता के द्वारा सुने गये मन्द शब्द से अन्य शब्दों का प्रादुर्भाव नहीं होता है, अत. एकदिशा मे बैठे हुथे निकट निकट वर्ती श्रोताओं की पिक्त करके शब्द के सुने नाने के अभाव का प्रसंग उठाना यो ठीक है।

स्यान्मतं, शंखमुखसंयोगादाकाशे वहवः शब्दाः समानाः प्रत्याकाशप्रदेशकदवकं शंखादुपजायते ते च पवनप्रेरिततरंगात्मवच्छव्यांतरात्रारम ते, ततो भिन्नदिककसप्रणिधिश्रोतृपं-क्तेरिविकदिककसप्रणिधिश्रोतृपंक्तेरिय प्रतिनियतसतित्पात्तरयेव शब्दस्य श्रवणमेकाये च श्रोत्ते पुनरत्यस्य यतो निगदितदोषः स्यादिति तद्य्यनालाचिताभिधानं शब्दसंततेः सर्वतो-पर्यन्ततापत्तेः । समवायिकारणस्य गगनस्यासमवायिकारणस्य च शब्दस्य शब्दांत तेतः त्तहेनोः सद्भावात् । शंखमुखसंयोगजपवनाकाशसंयोगस्य शब्दकारणस्य भाव कांत्याभिमतः शब्दः शब्दान्तरमारभते यतः शब्दसंततेरपर्यन्तता स्यादिति चेत्, तिहं वाय यः शब्दोन्तु विभाक शेन समवायिन। क क्यतेनेति मतान्तरं स्यात् । शब्दाच्छब्दान्यात्तर्नं स्यात्तस्यापि नसंयोजन्त्वात् ।

यदि वैशेषिको का यह मन्तव्य होय कि शख श्रीर मुख का संयोग होजाने, से समवायि कारण श्राकाश में बहुत से समान शब्द श्राकाश के प्रत्येक प्रदेशों पर सरसों या कदम्बकपुष्प की श्राकृति श्रनुसार शख से उपज जाते हैं श्रीर वे शब्द तो पवन से प्ररीगयों तरंगों के समान या दूसरी दूंगरी तरगों के समान शब्दान्तरों को उत्पत्ति करते चले गाते हैं तिस कारण भिन्न भिन्न दिशाश्रों में वर्त रहे समान-निकटता वाले श्रोताश्रों की पंक्ति के समान एक दिशा में बैठे हुये सिन्नकट श्रोनाश्रों की पक्ति को भी प्रतिनियत होरही शब्द धारा की सतित में पड़े हुये ही शब्द का सुनना एक ही श्रोता को होसकता है, किन्तु फिर दूसरे श्रोताश्रों को वह शब्द सुनाई नहीं पडता है, जिससे कि जैनों के द्वारा पूर्व में कहा गया दोष हम वैशेषिकों के ऊपर लग बैठे।

श्राचार्य कहते हैं कि इस प्रकार गैरोषिको का वह कथन भी नही विचार कर बकदेना मात्र है क्योंकि यो तो शब्द की सतित्थारा के सब ग्रोर से ग्रप्यंन्तपने का प्रसग ग्राता है। यानी एक शब्द की धारा लाखो, करोड़ो, ग्रनन्ते, योजनो तक चली जायगी जब कि ग्रन्य शब्दो की उत्पत्ति के कारण माने जा रहे समवायिकारणा ग्राकाश भीर ग्रसमवायिकारण शब्द का सबंत्र सब ग्रोर सद्भाव पाया जाता है। यदि पहिले जौनो द्वारा कराये गये निवारण समान गैरोषिक शब्द के ग्रनन्तपन का यो निवारण करे कि शब्द का कारण ग्राकाश भने ही सबंत्र व्यापक है, ग्रीर ग्रसमवायिकारण शब्द भी ग्रात्यध्विक दूर तक शब्दो को अपजाने के लिये सम्बद्ध है। किन्तु शख ग्रीर मुख के संयोग से उपज रही बाबु के साथ होरहा श्राकाश सयोग भी शब्द का प्रकृष्ट कारण माना गया है, उस कारणके नही होने से ग्रन्तिम माना गया शब्द पुन ग्रन्य शब्दोकी लहरों को नहीं उपजाता है, जिससे कि शब्द की संतित का पर्यन्तपना नहीं होसके।

यो कहने पर तो ग्रन्थकार कहते हैं, कि यदि शब्द को उपजाने में वायु को इतनी प्रधानता दी जाती है, तब तो शब्द को वायुतत्व से बनाहुआ मान लिया जाओ समवायिकारण होकर कल्पना किये गये आकाश तत्व से क्या लाभ है ने यो और कहने पर शैशेषिकों को अन्यमितियों के मत को स्वो-कार कर लेने का प्रसग आवेगा। जैनमत अनुसार किसी किसी शब्द को वायुनिर्मित कहने में कोई क्षिति नहीं है, पीपनी बजाने, वासरी बजाने, डकार लेने, छीकने, आदि के शब्दों में वायु ही शब्दस्व-रूप से परिणाम जाती है, जिसमें कि शब्दयोग्य वर्गणाये भरी हुई हैं। आहार करने योग्य या पेय पदार्थों में भी तो अतीन्द्रिय वगणायें भुसी हुई हैं। शब्दानुविद्ध वादी पण्डित भी ''स्थानेषु विवृत्ते वायौ कृत-वर्णपरिप्रह., आदि स्वोकार करते हैं किन्तु शब्द को आकाश का गुण मानने वाले शैशेषिक कथमित शब्द को वायु नामक उपादान कारण से बन रहा नहीं मानते हैं, अतः शब्द को वायवीय मानने पर शैशेषिकों के ऊपर मतान्तर दोष आता है, यहा शैशेषिकों को लेने के देने पड जाते हैं। ''दोज का बदला तीज'' है। ऐसा लौकिक न्याय है, दूसरो बात यह है, कि वायु का अदगा लगा देने पर अब शब्द से शब्द की उत्पत्ति नहीं होसकेगी क्योंक उस शब्द को भी वायुसयोग से जन्य मान लिया जावेगा जब अत्वन्त पराक्ष आकाश की कल्पना करली जाती है, तो शब्दों के उत्पत्तिस्थल में क्लूप्त (सब के यहा आवश्यक मानी जा रही , वायु की कल्पना करना तो अतीव सुलभ है।

सत्यशाकाशे शब्दस्योत्पात्तसमवायिकारण न तत्प्रतिषेषद्देतवो गमकाः स्युवी-धितावेषपत्वत्वति मतं, तदा शब्दः स्तर्शवद्द्रव्यपर्याया वाद्यान्द्रयप्रत्यस्वत्वात्स्पशोदिवादत्यतु-मानात्तस्य पुद्गलपर्यापत्वे सिद्धः तत्प्रातषेथद्देतवोत्तुमानवाधितावष्यत्वादेव गमकाः कथप्रुप-पद्यरेन् १

वैशेषिक कहते हैं, कि ग्राकाश के होने पर ही शब्द की उत्पत्ति देखी जाती है ग्रत वह ग्राकाश इस शब्द का समवायिकारण है, ऐसे उस भाकाश का निषेध करने वाले हेतु भ्रपने साध्य के ज्ञापक नहीं होसकने क्यों कि उनका विषय नो वाधित होजायना, ग्रतः भाकाश की सिद्धि होजुकने पर साध्य की वाधा उपास्थत होजाने से वे हेतु कालात्ययापदिष्टहेत्वामां होजायने। यो वैशेषिकों का मत होगा। तब ता हम जैन कहते हैं, कि शब्द (पक्ष) स्पश्याले द्रव्यों का पर्याय है, (साध्य) वहिरंग इत्वियों से जन्य हुये प्रत्यक्ष का विषय होने से (हेतु स्पर्श, नन्ध ग्रादि के समान (भन्वयहष्टान्त) इस भनुमान से उस शब्द का पुद्गल द्रव्य का पर्याय होना सिद्ध होजुकने पर पुनः वैशेषिकों की भोर से उस स्पर्शवान् शब्य की पर्याय हाने का प्रतिषेध करने वाले हेतु भला भनुमानप्रमाण करके स्वकीय-विषयभूत साध्य के बाधित होजाने से ही किसी प्रकार अध्वक्तारक होसकों ?। ग्रथात्—हम भाकाश द्रव्य का खण्डन नहीं करते हैं, किन्तु ग्राकाश को शब्द का उपादान कारण नहीं मानते हुये स्पर्शवान् द्रव्य का खण्डन नहीं करते हैं, किन्तु ग्राकाश को शब्द का उपादान कारण नहीं मानते हुये स्पर्शवान् द्रव्यों के उपादेय होरहे शब्द को स्वोकार करते हैं। ऐसा दशा में वैशेषिकों के हेतु वाधितहेत्वामास होजाते हैं।

े प्रतिन वदुक्तं सोमते.-एकद्रव्याश्रितः श्रव्दः वायान्यविशेषवन्ते सति वाद्यौकेन्द्रिय-

प्रत्यक्षत्वाद्रूपविदिति । तदिष प्रत्याख्यात, पुद्गल्स्कन्धस्यैकद्रव्यस्य श्रव्दाश्रयन्वोपपत्तेः सिद्धसाधनन्वात् । गगनाश्रयत्वे साध्ये साध्यविकला दृष्टान्तः, स्याद्धे तुश्च विरुद्धः । तथाहि— स्पर्शवदेकद्रव्याश्रितः शब्द सामान्या शेषान्वे सित बाह्यकेन्द्रियप्रत्यक्षत्वात् ह्यादिवत् । न च हेतोरात्मना व्याभिचारस्तस्यातः करणप्रत्यक्षत्मात् नापि घटादिना तस्य बाह्ये निद्रयद्वयप्रत्यक्षत्वात् । तस्य बाह्योनद्वयप्रत्यक्षत्वात् । तस्य बाह्यानकन्द्रियप्रत्यक्षत्मात् स्यागानकनिद्रयप्रत्यक्षत्मात्वस्यान् स्यागानकनिद्रयप्रत्यक्षत्मात्वस्यान् स्यागानकनिद्रयप्रत्यक्षत्मात्वस्यानकस्यानकद्वयाः स्थानम्बाद्धानम् स्यान्त्रव्यप्रत्यक्षत्मात्वादे । तसः स्रक्तं-न शब्दः खगुणो बाह्ये । नद्रयप्रत्यक्षत्वात् गन्वादिनादात तस्य भृद्गलप्रयायत्वव्यवस्थितः ।

यहा बाद बालते हैं, इस बात का नथायक कहै ता और भी अच्छा लगेगा कि शब्द (पक्ष ) एक ही द्रव्य के आश्रत हारहा है। (साध्य ) सामान्य विशेषवान् हाते सन्ते विहरण एक इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष किय जाने से (हेतु) रूप के समान (अन्वयहृष्टान्त )। आचार्य कहते हैं कि इसप्रकार जो बौद्धा ने कहा था इस उक्त कथन करके इसका भा कण्डन कर दिया गया है, क्योंकि इसमें सिद्धसाधन-दाप है, बब जाने के कारण एक अशुद्ध द्रव्य हारहे पुद्गल स्कन्ध को शब्द का आश्रयपना निर्णीत कर दिया गया है। अत. आप उसा क उसी सिद्ध हारह शब्द के एक द्रव्या श्रतपन सिद्धान्त को साध रहे हैं।

यदि एक द्रव्य पद से नेयायिक या बाँद्धों का यह म्राभप्राय होय कि एक म्राश्रयभूत गगननामक द्रव्य क भाश्रत हारह शब्द का साध्य किया गया है। तब ता तुम्हारे मनुमान का इण्टान्त
साध्य स विकल हाजायगा क्यांक रूप ता भाकाश क भाजत नहीं है, काई भा बाद। म्राकाश म रूप
गुण का वत रहा नहीं स्वकार करता है, मार तुम्हारा हेतु विकद्ध हत्वाभास हुआ जाता है, कारण
कि गगन के माश्रत हान स विकद्ध हारह पृथिवा भादि क माश्रतपन क साथ हेतु का व्याप्ति है।
इसी बात का या स्पष्ट कर समक लाजियगा कि शब्द (पक्ष ) स्पश्चाल एक द्रव्य क माश्रित होरहा
है, (साध्य ) क्यांक सामान्य क विशेष हारह गुणत्व, शब्दत्व, म्रादि के समान , मन्वयहण्टान्त )

हमारे इस हतु का भारमा करक व्याभचार नहां आता ह, क्यांक उस आत्मा का बाहरग इन्द्रिया से प्रत्यक्ष नहां हाता है। अन्तरंग मन इन्द्रिय करक आत्मा का अत्यक्ष हाना सब न स्वाकार किया है, तथा घट, पट, आदि करके भा उस हतु का व्याभचार नहां है, क्यांक वाहरंग हारहों दा स्पत्तन और चक्षु, इन्द्रियों करके घट आदि के प्रत्यक्ष हाने की योग्यता है और हमारे हेतु में वहिरंग एक इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होना यह पद पड़ा हुआ है। तथा क्ष्यगुरा में रहने वाली क्ष्यत्व जाति करके हमारे हेतु में व्यभिचार दोष नहीं आता है, क्यांक जाति में पुन. काई साधारण सामान्य सत्ता द्वय्य या विशेष सामान्य पृथिवीत्व, घटत्व, आदि नहीं रहता है "जातो जात्यन्तरानक्कीकारात्" अतः स्वत्व जाति किसो भी सामान्य विशेष का धारने वाला नहीं है, हतु का सत्यन्त विशेषण वहां नहीं घटा। तथा स्थाग गुरा करके भो हेतु का व्यभिचार नहीं आता है क्योंकि वह संथोग तो विहुरंग भनेक इन्द्रियों द्वारा हुये प्रत्यक्ष का गोचर है यद्यपि दा भ्र गुलियों का सयोग विचारा स्पर्श वाले भनेक द्वश्यों के शाश्रित है किन्तु उस स्थोग का चक्षु और स्पर्श इन्द्रिय करके भी साक्षात्कार हीजाता है। तिस कारण हमने यो दूसरों वालिक में बहुत अन्त्या कहा था कि सब्द प्राप्त करके भी साक्षात्कार हीजाता है। है (साध्य) वहिरंक्क इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष कियागया होने से (हेतु) गन्व, रस, भादि के समान (ग्रन्वयहुष्टान्त । कारण कि उस शब्द को पुद्गल द्रव्य का पर्यायपना युक्तिपूर्वक व्यवस्थित कर दिया है, यहां तक पहिली वात्तिक के विवरण मे एक विद्वान करके उठाये गये शब्द को भाकाश के गुण होने के भ्राक्षेप का निराकरण कर दिया है । भव वही उठाये गये शब्द को भ्रमूर्त द्रव्य कहने वाले किसी भ्रन्य विद्वान के कटाक्ष का ग्रन्थकार निवारण करते हैं ।

तथा नामूर्निद्रव्यं शब्दः वाद्येन्द्रयप्रत्यचात् घटादिवत् । न नममा व्यभिवारः साधनस्य, नममो वाद्यन्द्रियाप्रन्यच्हत्वात् । ननु च शुषिरप्य चचुषा स्परानेन च माचारकरणाचच्छुषिरं नदाकाशिमिति वचनादाद्वेद्वियप्रत्यचमेवाकाशं तसंद्वे । प्रह्रपणादिति चेत्, नैतनसन्यं, शुषिरस्य घनद्रव्यामावह्रात्वादुपचारतस्तत्राकाशव्यपदेशाद घनद्रव्यामावस्य च द्रव्यानतस्यद्भावह्रपत्वात् । तत्र चचुषः स्पर्शनस्य च व्यापारात् । परमार्थतस्त्रत्वामावाद्यम्यः
तथ हि—नभो न वाद्यं निद्रयप्रत्यच्यम्पूर्तद्रव्यत्वादात्मादिवत् यचु वाद्यन्द्रियप्रत्यच्यं तकामूर्तद्रव्यं
यथा घटादिद्रव्यं इति न नमसा व्यभिचारी हेतः ।

तथा शब्द (पक्ष) अमूर्त द्रव्य नहीं है (साध्यदल) विहरग इन्द्रियो द्वारा प्रत्यक्ष का विषय होने से (हेतु) घट आदि के समान (अन्वय व्हान्त)। हमारे इस वाह्योन्द्रिय प्रत्यक्षत्व हेतु का आकाश करके व्यभिचार नहीं आता है। क्यों कि अत्यन्त परोक्ष आकाश का वहिरग इन्द्रियों से प्रश्यक्ष- ज्ञान नहीं होने पाता है। यहाँ कोई प्रश्न उठ ते हैं. कि खिदका चक्षु या स्पर्श इन्द्रिय करके प्रत्यक्ष किया जारहा है, और जो छेद है, वह आकाश है। ऐसा शास्त्रीय वचन है, अन आकाश भी वहिरगइन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय है ही। उस आकाशका "यह छेद, यह कुया, यह मुख, आदि इन प्रकार "यह ये" ऐसे प्रत्यक्ष का विषय है ही। उस आकाशका "यह छेद, यह कुया, यह मुख, आदि इन प्रकार "यह ये" ऐसे प्रत्यक्ष का विषय है ही। उस आकाशका "यह छेद, यह कुया, वह मुख, आदि इन प्रकार एं यह ये" ऐसे प्रत्यक्ष का विषय है ही। उस आकाशका "यह छेद, वह जान में दवाई डाल दो, इसी प्रकार एं डा, यह छेद छोटा है, यह कुआ गहरा है, मुखमें कौर घर दो, कान में दवाई डाल दो, इसी प्रकार एं डा, युद्रक्थानः तिखाल, घर, गुहा, ये सब आकाश स्वरूप ही पदार्थ है, चारो ओर के मिट्टी या ईट के घेरे को मोरी नहीं कहते हैं, किन्तु घेरे के बीच में आगये आकाश को मोरी कहा जाता है, चलनी में से चून खनता है, कोतगली में मनुष्य जा रहा है, पेट में रोटी रखी है, यहां गली, पेट, आदि शब्दा से पोल ही समको जाती है और जो पोल है, वह आकाश है, इस प्रकार आंखों या स्पर्शन से आकाशका प्रत्यक्ष भी स्पष्ट किया जा रहा है। अनः जैनों के हेतु का आकाश करके व्यभिचार दोष लगना तदन वस्य रहा।

इस प्रकार कह चुकने पर तो ग्रन्थकार कहते हैं कि यह कहना सत्य नही है, कारण कि छेद तो घने द्रव्यों का ग्रमाव स्वरूप है, ग्रत. उपचार में उस छेद में श्राकाशाने का वचनव्यवहार कर दिया जाता है। वस्तुत. विचारा जाय तो जैन सिद्धान्त में तुच्छ ग्रमाव स्वोकार नहीं किया गया है, चनद्रव्य का स्थाव तो स्रन्य द्रव्यो के सद्भाव स्वरूप है. उस स्रन्य पौद्गिलक द्रव्य मे चक्षुः या स्पर्शन इन्द्रिय का व्यापार होरहा है। स्रत परमाथरूप से उस द्रव्यान्तर का प्रत्यक्षहोना तो स्राक्तश का प्रत्थ्य हुसा नहीं कहा जा सकता है, स्राकाश द्रव्य सन्यन्त पराक्ष है। स्रविक्रान, मन प्यंयज्ञान की भी उस मे प्रवृत्ति नहीं है, इन्द्रियजन्य ज्ञान को कौन पूछे ने सन्धकार, उजाला, या चारो स्रोर घेरा, यहा बहा के चमडा स्रादि पौद्लिक पिण्ड पदार्थों को ही कूप, तिखाल, घर, गृद स्थान, कान स्रादि मानना चाहिये। साकाश का ''इदम प्रत्यक्षकृते समीपतरनिष्ठ एतदो रूप, स्रदसस्तु विप्रकृष्टे तिदिति परोक्षे विज्ञानीयात्,, इस नियम स्रनुसार प्रत्यक्ष होरहे स्रथं के वाचक इदम् शब्द द्वारा प्ररूपण नही होमकता है, किसी भी दार्शनिक ने स्राकाश का विहिरिन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होना क्वीकार नही किया है। इसी बात का स्पट्टीकारण यो समभो कि स्राकाश (पक्ष) बहिरण इन्द्रियो से उपजे पत्यक्षज्ञान का विषय नहीं है, (साध्य) स्रमूतंद्रव्य होने से (हेतु, स्रात्मा, काल, स्रादि के समान (स्रन्वयहण्टान्त) जो बाहरली इन्द्रियो द्वारा हुये प्रत्यक्ष का गोचर है वह तो प्रमूर्त द्रव्य नहीं है, जैसे कि घट, पट, स्रादि स्रभुद्ध द्रव्य है (व्यितरेकहण्टान्त)। इस कारण हमारा बाह्यइन्द्रियप्रत्यक्षत्व हेतु स्राकाश करके व्यिभचारी नहीं है।

स्यादाक्त ते अमूर्त द्रव्यं शब्दः परममहत्त्वाश्रयत्वादाकाशवदित्यनुमानव धिनः पद्य इति । तदमम् क परममहत्त्व श्रयत्वस्यासिद्धत् ।त । तथाहि—न परमम् । न् शब्दः श्रम्भद् । दिप्रत्यस्वत्वात् पटाहिवत् न पि मुख्यप्रत्यसेण नभमा, नस्याम्भद् । दिमनः प्रत्यस्वामिद्धेः । मं-व्याहान्तीनि दिप्रत्यस्य स्वस्येनदम्य सुखादिप्राविभागिनश्च सुरादि । रिव्हिस प्रमरणस्य च विशदस्याभ्यु गम त् गगन। दिष्वतीद्रियेषु मा सप्रत्यसानव । मात्।

यदि तुम मीमासकों की यह चेष्टा होय कि शब्द (पक्ष ) ग्रमूर्तद्रश्य है, (साध्य ), परम मह-स्व नामक परिणाम का ग्राश्रय होने से (हेतु ), ग्राकाश के समान (ग्रन्वयद्दृष्टान्त )। इस ग्रनुमान से जैना की 'शब्द ग्रमूर्त है" यह प्रतिज्ञा बाधित होजातों है। ग्रन्थकार कहते है, कि यह कुतकं करना समीचीन नहीं है, कारण कि शब्द को परम महापरिणाम का ग्राश्रयपना ग्रमिद्ध है ग्रत: तु-म्हारा हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास है, इस बात को हम यो स्पष्ट रूप से समभाते है, कि शब्द (पक्ष ) परममहान नहीं है (साध्यदल) हम ग्रादि छद्मस्य जीवों के प्रत्यक्षज्ञान का विषय होने से (हेतु ) पट ग्रादि के समान (ग्रन्वयद्दृष्टान्त )। इस ग्रनुमान के हेतु में भी मुख्यप्रत्यक्ष्यका विषय होरहे ग्राकाश करके व्यभिचार दोष नहीं ग्राता है। क्योंकि उस ग्राकाश को हम ग्रादि ग्रवाग्दर्शी जीवों के मन से उत्पन्न हुये प्रत्यक्ष का गोचरपना ग्रसिद्ध है।

सास्यों के यहा मानी गयी व्यापक प्रकृति करके भी हेतु का व्यभिचार नहीं म्नाताहै, म्नाकाश या साख्यों की प्रकृति अथवा वैशेषिकों के काल द्रव्य का मन इन्द्रिय में प्रश्यक्ष नहीं होपाता है। बात यह है, कि ''इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्त देशत. साव्यवहारिकम्,, समीचीन व्यवहाद के मनुरोध से मनः ग्रानिन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्ष का, ग्रीर स्वसवेदन प्रत्यक्षका, तथा मुख धादि को प्रतिभास कर रहे ज्ञान का, एव चक्षु ग्रादि द्वारा ज्ञात किये प्रथों के स्मरणका, विशद प्रत्यक्ष होना स्वीकार किया गया है।

भावार्थ-भले ही स्मरण्.प्रत्यिभज्ञान, ग्रादिक परोक्ष ज्ञान होय, मद्यय, विषय व विचार विध्याज्ञान होय किन्तु इनका स्वसवेदन तो प्रत्यक्ष ही होरहा है। "भावप्रमेयापे ज्ञाया प्रमाणाभासिन ह्रव । वहि प्रमेयापेक्षाया प्रमाणा तिन्नभ च ते" (देवागम )। सुख, इच्छा, वेदना, ग्रादि को जानने वाले ज्ञान का स्वसम्वेदन सज्ज्ञी जीव के प्रमाणात्मक हुग्ना मानस प्रत्यक्ष कहा जा सकता है, यद्यदि स्मरण्ज्ञान परोक्ष है फिर भी चक्षु ग्रादि से जाने जाचुके ग्रथं के स्मरण् का पुन गन इन्द्रिय करके प्रत्यक्ष होना सब को ग्राभीष्ट है, ग्रतः इन्द्रिय ग्रीर ग्रानिन्द्रिय से उत्पन्न ह्ये एक देश विश्वदज्ञान को माव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहदेते हैं, गगन, काल, ग्रादि ग्रतीन्द्रियपदार्थीमे मानस प्रत्यक्ष द्वारा श्रवगित होना कथनपि नही इष्ट किया गया है।

सचैदं मतिज्ञानस्य सर्वद्रव्यविष्यस्य वचनं विरुध्यते, गानादीनः मतीद्रियत्वयाणां रार्थानुसानवितिविष्यस्वाभ्युष्गमात्।

यहा कोई आक्षेप करता है कि "मितश्रुतयोनिबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु" यह श्री उमास्वामी महाराज द्वारा निर्णीत हो चुका है 'तदिन्द्रियानिन्द्रियनिनित्त" वह मितज्ञान इन्द्रिय और श्रनिन्द्रिय को निमित्त पाकर उपजता है यह भी समक्षा दिया गया है आकाश में भले ही विहरग इन्द्रियों की प्रवृत्ति नहीं होय. यह उचित है किन्तु अनिन्द्रिय मन से जन्य भी मितज्ञान की विषयता यदि श्राकाश में नहीं मानी जायगी तो इस प्रकार मितज्ञान के द्वारा सम्पूर्ण द्रव्यों का विषय होजाना यह सूत्रकार का कथन विरुद्ध पड जाना है, जैन आचार्यों को परस्पर-विरोधी वजन नहीं बोलना चाहिये। आचार्य कहते हैं कि यह आक्षेप नहीं करना क्योंकि "मितस्मृति सज्ञाचि-ताभिनिरोध इत्यनयन्तिरम्" इस सूत्र करके अनुमान ज्ञानको मितज्ञान स्वरूप ठहराया है।

'' प्रत्यादो प्रत्यतरम्बलभत भगाति सुद्रणागा।

" भ्राभिशावोहियपुरव शियमेशिह सहज पमुह " ( गोम्मटसारजीवकाण्ड )

इस लक्षण गाथा अनुसार अर्थ से अर्थान्तर का ज्ञान अनुतज्ञान समका जाता है। अर्थात् जहाँ साधन से साध्य का भेद दृष्टिगोचर होरहा है वहाँ न्यारे ज्ञापकहेतु से हुआ साध्य का ज्ञान तो अनुतज्ञान कहा जायगा किन्तु साध्य और साधन मे कथचित् अभेद को विचारते हुये जो अनुमान अवर्तेगा वह मितज्ञान कहा जायगा। स्वार्थानुमान और परार्थानुमान यो अनुमान के दो भेद हैं अभिनिबोधनामक मितज्ञान स्वार्थानुमान है, परार्थानुमान तो अनुज्ञान मे जायगा। आकाश, काल, धर्म आदि अतीन्त्रिय द्वव्यो को हम स्वार्थानुमान नामक मितज्ञान का विषय होना स्वीकार करते हैं, अतः कोई पूर्वापर विरोध नहीं है। मन इन्द्रिय से सुख, वेदना, आत्मा आदि पदार्थी का साव्यवहारिक प्रत्यक्ष होजाता है तथा अनिन्द्रिय नामक मन को आनम्बन

करता हुआ नो-इन्द्रियावरण कर्म का क्षयोपश्चम स्वरूप खिन्छ को पूर्ववृत्ति कर धाकाश आदि द्रव्यों का अवग्रह आदि मितिशान-स्वरूप उपयोग पहिले ही हो जाता है उसके पश्चात् भद्ध उस मितिशान से श्रुतशान प्रवर्त जाता है, मितिशान से जाने हुये अर्थ मे अन्य विशेषों का जानने के लिये श्रुतशान प्रवर्तता है, ग्रतः आकाश, धर्म, आदि को मितिशान कुछ जान लेता है पश्चात् श्रुतशान उनका क्रिक प्रतिभास कर लेता है 'श्रुतं मितिपूर्वं"

श्राकाश की अवगित में श्रुतज्ञान का पूरा हाथ होते हुये भी कुछ मितज्ञान का हाथ रह चुका है। मितज्ञान कि तने अश का परिज्ञायक है ? इसके विवेक को विचक्षण विद्वान ही कर सकते हैं जैसे कि ईहा मितज्ञान-पूर्वक हुये ऋजुमित मन पर्यय ज्ञान के विषय में ईहा का हाथ कितना है ? इसका भेद-विज्ञान करना साथारण बुद्धि वाले का कार्य नहीं है। मन पर्ययज्ञान और श्रुतज्ञान के पहिले उस विषय के स्वल्प अंशों को जानने वाला मितज्ञान प्रवर्त जाता है तभी तो इन दो ज्ञानों के प्रथम दर्शन होने की आवश्यकता नहीं। विभुत्न ज्ञान के प्रथम भी दर्शन नहीं होता है, हाँ मितज्ञान के पहिले महासत्ता का प्रालोचक दश्यन उपयोग अवश्य हो गया था, अतः आकाश के कुछ विषय अश का मन पूर्वक परोक्ष मितज्ञान होते हुये भी आकाश का मानसप्रत्यक्ष होना स्वीकार नहीं किया गया है, जैसा कि सुख, दुःख, आहमा आदि का मन इन्द्रिय से साव्यवहारिक प्रत्यक्ष हुआ इष्ट किया गया है, अतः हमारे हेतु का आकाश से व्यभिचार कोष नहीं लगता है।

अस्मदादिप्रत्यचाया मचयानेकांत इत्यपि न स्यादादिना चाम्यते, सचायाः मवथा परममहत्तामावात् । परममहतो द्रव्यस्य नमसः सचा हि मरममहती नामवंशत-द्रव्यादिसचा। न च नमसः सचास्मदादिप्रत्यचा तता न तया व्यभिचारः । न च सकः ल द्रव्यपर्यायव्यापिन्यंकैव सचा प्रसिद्धा, तस्यास्तथोपचारतः प्रतिपादनात् । परमार्थतस्त्रदेकत्वे विश्वह्रपत्वविशोषात् । सस्प्रत्ययाविशोषादेकैव सचेति चेक सर्वथा सत्प्रत्ययाविशोष-यासद्धत्वात् संयुक्तप्रत्ययाविशोषवत् ।

यदि वैशेषिक हमारे ग्रस्मदादि प्रत्यक्षत्व हेतु का सत्ता जाति करके व्यभिचार उठावे कि द्रव्य, गुएग, कर्मों, मे वर्त्त रही सत्ता जाति का हमको प्रत्यक्ष होता है किन्तु वहाँ परम महत्वाभाव यह साध्य नो नहीं है क्यों कि सत्ता जाति सर्वत्र व्याप रही है। भ्राचार्य कहते है कि स्वाद्वादी विद्वान करके यह व्यभिचार भी सहन करने योग्य नहीं है क्यों कि सत्ता जाति के सभी प्रकार परम महापरिमाण-धारीपन का ग्रभाव है, एक तो वैसे ही वैशेषिकों ने सत्ता की द्रव्य, गुएग, कर्मों, मे ही वृत्ति स्वीकार की है, सामान्य, विशेष, समवाय, श्रभाव, इन चार पदार्थों सत्ता जाति नहीं ठहरती कही है दूसरे परम महत्व परिमाण नामक गुएग तो द्रव्य मे ठहर सकता है, जाति मे गुएगो का निवास नहीं माना गया है। हाँ जिसी भाकाश में परममहत्वगुरा समवाय से रहता है उसी में सत्ता जाति भी समवाय सम्बन्ध से ठहर जाती है, इस कारए,

सक्ता में परममहत्त्वगुरा एकार्थसमदाय सम्बन्ध से पाया भी गया किन्तु धाकाश की सत्ता का हम धादि को प्रत्यक्ष नहीं होपाता है, तिस काररा हेतु के नहीं ठहरने से उस धाकाश की सत्ता करके व्यभिचार दोष नहीं ग्राया । ग्रव्यापक हो रहें घट, पट, ग्रादि द्रव्यों की या ग्रव्यापी रूप, रस, किया ग्रादि पदार्थों की सत्ता तो वृत्यनियामक हुये एकार्थ समवाय सम्बन्ध से भी परम महान नहीं है।

एक बात यह भी है कि सम्पूर्ण द्रव्य प्रथवा पर्यायों में व्यापरही ग्रीर एक ही मानी जा रही सत्ता जाति प्रसिद्ध भी नहीं है। देवदत्त, घट, पट, कालागु, ग्रादि में कोई भी एक व्यापक सत्ता की प्रतीति नहीं होती है। केवल श्रनेक पदार्थों में न्यारी न्यारी वर्त रही भ्रवान्तरसत्ता श्रो का किल्पत पिण्ड मान कर गढ ली गयी उस महासत्ता का तिस प्रकार उपचार से ही एकपत या व्यापकपन ववचित् शास्त्र में समभा दिया गया है यदि वास्तिक रूप से उस सत्ता की एक माना जायगा तो वह जगत के सम्पूर्ण पदार्थों—स्वरूप नहीं हो सकेगी जगत का कोई भी एक पदार्थ विचारा जड चेतन, विपन्नमृत, पन्मात्मा श्रशुद्धात्मा ग्रादि में एक स्वरूप होकर नहीं ठहर सकता है, जड या चेतन द्रव्यों के सायान्य गुगा को कहे जा रहे श्रस्तित्व, वस्तुत्व, श्रादिक स्वभाव भी प्रत्येक में न्यारे न्यारे है। विष श्रमृत, ग्रान जल, श्रादि पर्यायों के विवर्तयिता माने गये पुद्रगलों के रूप, श्रादि श्रादि गुगा भी प्रत्येक में श्रलग है किन्तु सत्ता को विश्वस्प माना गया है।

" सत्ता सयलपयत्था सिवस्सरूवा अणात पञ्जाया। भगोष्पादधुवत्था सप्पडिवक्खा हवदि एगा" (पचास्तिकाय)

विश्वरूप वही पदार्थ हो सकता है जो सम्पूर्ण विश्व, ग्रविश्व, पदार्थों मे तन्मय होकर ग्रोत प्रोत घुस रहा हो। परीक्षा-हिष्ट से विचारने पर निर्गीत हो जाता है कि ऐसा सब मे ग्रोत पीत धुसने वाला कोई पदार्थ जगत मे नहीं है सब की न्यारी न्यारी ग्रनन्तानन्त ग्रवान्तर सत्तायें ही सग्रहनय की ग्रपेक्षा महासत्ता नाम को पाजाती हैं जैसे कि न्यारे न्यारे श्रनेक धुक्षों का एक विशिष्ट सिन्नकटपन हो जाने से उपवन या वन यह नाम पढ जाता है, ग्रतः वंशेषिकों को वस्तुतः एक ही व्यापक सत्ताज। ति का ग्राग्रह नहीं करना चाहिये।

वैशेषिक करते हैं "सदिति लिंगाविशेशात् विशेषिलगाभावाच्चेको भाव:"॥ १७। (वैशेषिक दर्शन के पहिले भ्रध्याय में द्वितीय भ्रान्हिक का सूत्र है) तदनुसार घट. सन् है, भ्रात्मा सन् है, रूप सत् है, किया सती है, इत्यादि सत् सत् इत्याकारक प्रत्ययों में कोई विशेषता नहीं देखी जाती है, इस कारण सत्ता जाति एक ही है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि सत् सत् इन ज्ञानों का सभी प्रकारों से भ्रन्तर रहित होजाना मसिद्ध है, जैसे कि पट के साथ साथ घट संयुक्त है. मात्मा के साथ कर्म सयुक्त है, भ्रध्नमं द्रव्य के साथ धमंद्रव्य सयुक्त है, भ्राक्षमं का काल के साथ संयोग हो रहा है, इत्यादिक सयुक्तपने को विषय कर रहे ज्ञानों की भविशेषता सक्षित है अर्थात है स्वान क्या के साथ संयोग हो रहा है, इत्यादिक सयुक्त है, संयुक्त है, ऐसे एक से आन

उपज जाते हैं किन्तु वस्तुत. विचारने पर वे संयोग गुण जैमे विकिष्ट हो रहे न्यारे न्यारे माने गये हैं उसी प्रकार समान श्रानुपूर्वी होते हुये भी मत्ता जाति न्यारो न्यारो माननो पड़ेगी श्रत: श्रसिद्ध हेत्वाभास हो रहे "सत्प्रत्ययाविशेष" हेतु से मत्ता का एक उना सिद्ध नही हो मकना है। समवाय भी एक नहीं सधपाता है। यहाँ तक निर्णाय हुन्ना कि श्रस-दादि करके प्रत्यक्षका विषय होने से शब्द परम महान नहीं है, भने ही लहरी प्रवाह से शब्द को हजारो काम लम्बा मान लिया जाय किन्तु मीमोसको के श्रभिप्राय श्रनुसार शब्द का स्नाकाश के समान व्यापक द्रव्यपना नहीं प्रतीत किया जा रहा है।

श्रत्रान्ये प्राइ:-न द्रव्यं शब्दः कि विति १ गुणः प्रतिमिद्धमानद्रव्यकर्मन्ते मिन सर्गाद्कण्यतः । शब्दो न द्रव्यमिनित्यन्ते मन्यमाद्याचात्राच्यात् । शब्दो न कमीचा-सुषप्रन्यस्तत्वाद्रमत्रदिति । वद्युक्तं-मीमांसकान् प्रति तेषां वायुनाम्मदाद्यवासुषप्रत्यस्त्वस्य व्यक्तिसाराद्वायोगम्मदादिप्रव्यस्त्वातः श्रनित्यत्विशोषणम्य नाप्रमिद्धन्वात् द्रव्य तप्रविशेष सुषप्तः । कर्मत्वप्रतिषेत्रनस्याचासुषप्रत्यस्त्वस्य वायुक्षमेशानौकान्तिकत्वात् ।

यहा प्रकरण पाकर कोई दूसरे वैशेषिक विद्वान् ग्राने मन्तव्य को बहुन बिख्या मानते हुये यो कह रहे हैं कि शब्द (पक्ष) द्रव्य नहीं है माध्य)। तो शब्द क्या पदाय है? इमका उत्तर यह है कि शब्द तो गुण है (प्रतिज्ञा) द्रव्यो ग्रीर कर्मों से भिन्न होते सन्ते नत्तावाला होने में हेतु) ह्रूप के समान (श्रन्वयहष्टान्त)। श्रयांत्—सत्तावाले तीन ही द्रव्य, कम, गुण, पदार्थ हैं तिन में से द्रव्य ग्रीर कर्म में भिन्नपना यो विशेषण लगा देने पर सिवशेषण सत्तावत्व हेतु में शब्द में गुण व की सिद्धि होजाती है। वैशेषिक ग्रपने हेतु के विशेषण का यो प्रमुमान द्वारा पुष्ट करते हैं, कि शब्द (पन्न) द्रव्य नहीं है, (साध्य) श्रनित्य होते सन्ते ग्रस्मदादिका के चाझुष प्रस्थक्ष का विषय नहीं होने से (हेतु) रस के समान (ग्रन्वयहष्टान्त)। हम ग्रादि के चक्षुप्रो द्वारा नहीं जानने योग्य श्राकाश ग्रादि नित्य द्रव्य है, ग्रतः ग्रनित्यत्वे सित इस विशेषण से ग्राकाश, दिक्, काल, ग्रात्मा, मन ग्रीर पृथिवी ग्रादि वारो धातुग्रो के परमाणुग्रो करके सम्भवने योग्य व्यभिचार को निवृत्ति होजाती है, शेष घट ग्रादि ग्रनित्य द्रव्यो द्वारा ग्रापादन करने योग्य व्यभिचार का निवारण ग्रस्मदादि ग्रचानुष्ठाव्यत्यक्षत्व से होजाता है। तथा शब्द (पक्ष) कर्म पदार्थ नहीं है, (साध्य) क्योंकि वह चक्षुरिन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्ष का विषय नहीं है (हेतु), रस के समान (ग्रन्वयहष्टान्त)। इस प्रकार शब्दका द्रव्यन ग्रीर कर्मपन का ग्रमाव साथ दिया गया है।

म्राचार्य कहते हैं, कि मीमासको के प्रतिया जैनो के प्रति वह वैशेषिको का कथन युक्ति रहित है क्योंकि उन मीमासको के यहाँ वायु करके अम्मदादि के चामुषप्रत्यक्ष का नहीं गोचरपन. हेतु का व्यभिचार माता है, वायु का हम मादि की स्पर्शन इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है। वैशेषिको ने भी वायु का चमु द्वारा प्रत्यक्ष होना मभीष्ट नहीं किया है, मतः वीजना की वायु, भाषी, स्वास लेना, ग्रादि वायुर्थे ग्रनित्य होरही सन्ती हम ग्रादि के चसुग्रो द्वारा नही जानी जानी हैं, किन्तु वे वायुये द्रव्य तो हैं, यह व्यभिचार हुग्रा। एक बात यह भी है, कि मीमासकोके प्रति कथन करने से शब्द का ग्रनित्यपना विशेषणा ग्रप्रसिद्ध है जब कि मीमासक शब्द का नित्यपना स्वीकार कर रहे हैं। ग्रत: ग्रम्मदादि ग्रचाश्रुष प्रत्यक्षपन हेतु से शब्द मे द्रव्यपन का निषेध नहीं सध सकता है, तथा शब्द मे कर्मपन का निषेध करने वाले ग्रचाश्रुष प्रयक्षत्व हेतु का वायु को चलन किया करके व्यभिचार ग्राता है। ग्रथात्-वायु की किया चश्रुरिन्द्रिय से नहीं जानी जाती है किन्तु उस किया मे कि गत्वा-भाव नामक साध्य नहीं रहा, वायु किया तो कम पदार्थ है।

द्रव्यं शब्दः क्रियात्वाद्वाणादिवदित्यपरे । ते यदि स्याद्वादमतमाश्रित्याचच्चते तदापसिद्धान्तः शब्दस्य पर्यायतया प्रश्चने ।नरूषणादन्यया पुद्गलानां शब्दवत्विरांचात् । द्रव्यार्थादेशादद्रव्यं शब्दः पुद्गलद्रव्याभेदादिति चेत् किमेवं गवादिरपि द्रव्यं न स्यात ।

यहाँ कोई दूसरे पण्डित जी यो कह रहे हैं कि शब्द (पक्ष ) द्रव्य है, र साध्य ) कियावाला होने से (हेतु ), वाएा, गोली, वायु, झादि के समान ( मन्वयहण्डान्त )। भावायं कहते हैं कि वे पण्डित जी यदि स्याद्वाद सिद्धान्त का भ्राक्षय लेकर कहरहे हैं तब तो उनके ऊपर प्रप्रसिद्धान्त नामक दोष है, क्यों कि वे जैन सिद्धान्त से बाहर जा रहे हैं, जैन शास्त्रों में शब्द को पर्यायरूप से कथन किया है "सहो वधो सुहमो थूलो सठाएं भेदतमछाया। उज्जोदादवसिहया पुग्गलदव्यस्स पज्जाया" यानी शब्द को पुद्मलको पर्याय नहीं माना जायमा ना पुद्मलको शब्द-सिहतपन का विरोध होजावेगा द्रव्य ही सहभावी क्रमभावी पर्याया को धारते हैं, हाँ स्याद्वाद सिद्धान्त के बल बूते पर द्रव्याधिक नय की भपेक्षा से पुद्मल द्रव्यके साथ शब्द पर्याय का भभेद हाजाने के कारण यदि शब्द का द्रव्य कहा जायमा तब तो इस प्रकार गन्ध ग्रादिक भी क्यों नहीं द्रव्य हाजावें पोलों या चापलूसीका बाते हमको मनोहर नहीं भासती है, युक्ति सिद्ध निर्णीत जैन-सिद्धान्त का निभय हाकर भाश्रय लेना चाहिय। द्रव्याधिक नय की दृष्ट भनुसार गन्ध गुण, की सुगन्ध दुगन्ध, पर्याय नहां जात हुयों केवल नित्य द्रव्य ही प्रतीत होता रहना है। ग्रत शब्द के समान गन्ध, रूप ग्रादि भी द्रव्य हा जाग्रा किन्तु यह प्रामाणिक मार्ग नहीं है।

गन्धादयो गुणा एव द्रव्याश्रितत्वात् निगु णत्वाच्च ''द्रव्याश्रयः निगु णा गुणा': इति वचनाश्रिष्कियत्व।च्चेति चेत्,शब्दस्तत एव गुणास्तु ।

शब्द को द्रव्य मानने वाले अपर विद्वान् कहते हैं। कि गन्ध, रूप, आदि तो गुए ही हैं, (प्रतिज्ञा), द्रव्य के आश्रित हारहे होने से और गुएगो करके रहित होने से (दो हेतु)। देखो स्वयं सूत्रकार ने ऐसा कहा है, कि जो अधिकरएग भूत द्रव्य के आश्रित होरहे सन्ते स्वय पुन: अन्यगुर्गो से रहित हैं, वे गुएग हैं। एक बात यह भी है कि कियाओं से रहित होने के कारएग (तोसरा हेतु) भी गन्ध आदिक ता गुरग ही समक्ते अर्थ । यो कहने पर तो आ वार्ष कहते हैं कि तिस्म ही कायरा यानी

द्रव्य के माश्रित होने से तथा गुण रिह्त होने से म्रीर किया रिहत होने से, शब्द भी गुण हो जामी शब्द के द्रव्यपन का एकान्त दखाने जाना ठीक नहीं है।

सहमानित्वाभावास गुण इति चेत्, कथं क्रगदिविशेषास्तत एव गुणा मवेषुः ।
सामान्यापेसालेषां महमानित्वात् पुद्गनद्रव्यण तद् गुणास्त इति चेत्, शब्दमहमानित्वं ममवा
पिकारसम्तु भवत एव पृथिवीद्रव्यामावे मन्यप्याकाशे ग्रम्यानुत्वत्तेः पृथिवी द्रव्यमेव तत्स
मवायिकारसमाकाशं तु निमित्ति चेत् तिहैं वायुद्रव्यस्यामावे शब्दस्यानुत्वत्तेः तदेव
तस्य समवायिकारसमम्तु गगन तु निमित्तमात्र तम्य मर्वोद्दे तम्मनाग्रुत्यत्तं निमित्तकारमात्वीपगमात् । पवनद्रव्याभावे पे भेनीदंडवंयांग च्छ्रब्दस्यात्त्वर्त्ते ववनद्रव्यं तत्समवायि पृथिः
व्यप्तेजोद्रव्यवदिति चेत् तिहैं शब्द विशामयाग्य पुद्गलद्रव्य शब्दस्यापादानकारसम्तु
वाय्वादेरनियनत्या तत्महकारित्विभिद्धे ।

यदि अपर विद्वान् यो कहै कि 'सहभाविनो गुणा" अनादि से अनन्त काल तक द्रव्य के साथ विद्यमान रहने वाले गुणा होते हैं, सहभावी नहीं होने से शब्द गुणा नहीं होसकता है, यो कहने पर तो हम जैन कहेंगे कि तिस ही कारण से यानी सहभावी नहीं होने से रूप. रस, आदि गुणों के काले, खट्टे, आदि विशेष विवत भला किस प्रकार गुणा हासकेंगे विताओं यदि आप यो कहों कि रूप, रस, आदि के विवतों में अन्वित होरहे सामान्य को विवक्षा करने से उन काले आदि विशेषों का पुद्गल द्रव्य के साथ सहभावीपना है, अत वे उत पुद्गल के गुण कह दिये गाते हैं तब तो हम जैन कहते हैं, कि यो पुद्गल द्रव्य के साथ शब्द का भा सामान्य रूप से सहभावीपना है अतः शब्द का समवायीकारण भी पुद्गल द्रव्य हो जाओं। केवल आप वैशेषिकों के यहाँ ही गन्य का समवायी कारण पृथ्विती और स्नेह का समवायों कारण जल तथा भास्वर रूप का समवायों कारण तेजा द्रव्य आदि मान रखे हैं, सामान्य की अपंजा स सहभावी हाने के कारण प्राकाश के भो गन्ध आदि गुणा होजाओं। सत्य बात तो यह है कि शब्द हो चाहे गन्ध, स्नेह रूप अनुष्णाशीत, आदि हावे इन सब का समवायों कारण पुद्गल द्रव्य ही प्रतीति सिद्ध है।

यदि तुम यो कहो कि पृथिवी द्रव्य के नहीं होने पर और आकाश द्रव्य के होते सन्ते भी गम्ब की उत्पत्ति नहीं होपाती है। यत. पृथिवी द्रव्य ही उस गम्ध का समवायी कारण होसकेगा आकाश द्रव्य तो केवल निमित्त कारण है, जैसे कि काल द्रव्य सब कार्यों का निमित्त माना गया है "अन्याना जनकः कालो जगतामाश्रयो मतः,, यो कहो तब तो हम जेन आपादन करते हैं, कि वायु द्रव्य के नहीं होने पर कहीं भी शब्द नहीं उपज पाता है यतः वह वायु द्रव्य ही उस शब्द का समवा-यीकारण होजाओ, ग्राकाश तो केवल निमित्तकारण मान लिया जाय क्योंकि सम्पूर्ण उपजने वाले कार्यों की उत्पत्ति में उम आकाश का मिमित्त कारण होजाना स्वीकार किया गया है।

्यदि तुम यह कटाक्ष करो कि बढे नग है के साथ वेग मुक्त दण्डका संयोग होजाने से शब्द की

उत्पत्ति हो बाती है। बास ग्रादिक फटने पर विभाग में भी शब्द पैदा होता है, शब्द से भी शब्द उपज जाता है "संयोगाद्विभागा च्छुव्द्वाच्च शब्द निष्पत्तिः ३१ वैशेषिक दर्शन के द्वितीय ग्रध्यायमे प्रथमग्रान्हिक का यह सूत्र है।) ग्रत. वायु द्रव्य तो उस शब्द का समवायीकारण नहीं माना जाता है, जैसे कि ग्रन्थ व्यतिरेक नहीं घटने से पृथिवी, जल, तेजो द्रव्य, ये शब्द के समवायो कारण नहीं हैं तुम्हारे यो कहने पर, तब तो यही जैन सिद्धान्त श्रच्छा जाचजाता है, कि शब्द नामक पर्याय रूप से परिण्याने योग्य पुद्गल द्रव्य ही शब्द का उपादान कारण मान लिया जाग्रो, वायु, ग्राकाश, ग्रादि तो अत्याव- श्रयक होकर नियत कारण नहीं हैं, यानी वायु या ग्राकाश ही शब्द स्वरूप होकर नहीं परिण्याने हैं, हों वे शब्द की उत्पत्ति में सहायक मात्र हैं, ग्रतः उस शब्द के महकारी कारण हो कर प्रसिद्ध होजाते हैं।

कुतस्तिनिसद्धिर्गत चेत्, पृथिन्य।देः कुतः १ प्रतिविशिष्टस्पर्शस्त्रप्रसगंधानामुण्लं-मात्पृथिन्याः सिद्धिः, स्पर्शस्त्रप्रमिशेषामागुपलन्धेरपां, स्पर्शस्त्रा शेषयोरूप नन्धे तेज गः । स्पर्शिशेषस्यापलंभाद्वायाः । स्वाश्रयद्रन्याभावे तद्तुपपत्तिरिति चेत्, तिर्द्ध शब्दस्य पृथिन्यादि-द्यसंभित्नः स्फुटमु ।लंभात्तदाश्रयद्रन्यस्य भःषावर्शण।षुद्गलस्य प्रसिद्धिरन्यथा तद्तुपपत्तेः ।

यदि वैशेषिको का पक्ष ले रहे अपर पण्डित यां विभीषिका दिखलावे कि बताओं उस शब्द परिएए तियोग्य पुद्गल द्रव्य की किस प्रमाए से सिद्धि करोगे? यो कहने पर तो हम जैन भी वो घोस देसकते हैं. कि तुम ही बताओं कि पृथिवी आदि न्यारे न्यारे बार तत्वों को आप कैसे किस दन से साधेगे? यदि वैशेषिक यो कहे कि अन्य द्रव्यों की अपेक्षा प्रत्येक पृथिवी तत्व में विशिष्ट रूप से पाये जा रहे पाथिव स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, गुएगों की उपलब्धि होजाने से पृथिवी द्रव्य को मिद्धि होजाती है, विशिष्ट होरहे स्पर्श, रूप, रसो, की उपलब्धि होजाने से जल द्रव्य को साध लिया जाता है, उद्मास्त्र और भास्वर रूप इन विशेषगुएगों के देखने से तेजोद्रव्य को प्रसिद्धि होजाती है, योगवाही अनुद्गाशीतस्पर्श विशेष काउपलम्म होजाने से वायु द्रव्य को सिद्ध कर दिया जाता है, वयोक्षि अपने आश्रय होरहे नियत द्रव्य के विना उन स्पर्श आदि विशेषों का उपलम्भ होना नहीं बन पाता है, यो वैशेषिकों के कथन करने पर, तब तो हम स्याद्धादी कहते हैं कि पृथिवी, जल, आदि में कथ-मिप उपादेय होकर नहीं सम्भव रहे शब्द का विश्वस्प से उपलम्भ होरहा है, अतः उस शब्द के उपादानरूप से आश्रय होरहे भाषावगएगा स्वरूप पुद्गल द्रव्यकी प्रमाएगोंमे सिद्धि होजाती है, अन्यथा यानी आषा वर्गएगा या शब्द योग्यवर्गएगा के विना उस शब्द को उत्पत्ति होना नहीं बन सकता है, उपादान कारए के विना शब्द का उपजना प्रसम्भव है।

न च परमाणुरूपः पुद्गलः शब्दस्याश्रयोस्मदादिवाशेष्टियप्रश्चत्वात् आयातपादि-वत् स्कंपहास्तु स्यादिति स्रचमशब्दगुण त्माप्रयः स्रचमभाष वगा पुद्गलंभ्योस्मदादिशा- सॅन्द्रियत्रासपुद्गलम्कंघानमा शब्दः प्रादुर्भवन् कारणगुणपूर्वक एव पटरूपादिवत् । ततोऽकारण-पूर्वकन्वादित्यमिद्धो हेतुरयावदुद्रव्यमादित्वादिवत् ।

क्प, रस, धादि का ग्राक्षय भले ही परमाणु होजाग्री किन्तु परमाणु स्वरूप पुद्गल द्रव्य सुक्ष्म स्थूल माने गये शब्द का ग्राक्षय नहीं होसक-। है, (प्रतिज्ञा) वाह्य इन्द्रिय करके ग्रहण करने योग्य होने से। हेतु) वादरसूक्ष्म, होरहे छाया, माम, चांदनी, ग्रादि के समान (ग्रन्वयदृष्टान्त) हाँ मोटा स्कन्ध व्यक्ष पुद्गल तो शब्दका ग्राक्ष्य होसकेगा इमकारण सूक्ष्मरूप से शब्द गुण को तदात्मक होकर धार रहे सूक्ष्म भाषा वर्गणा नामक पुद्गलों से हम ग्रादि की बाहरली इन्द्रियों करके ग्रहण करने योग्य पुद्गलस्कन्ध स्वरूप शब्द-पर्याय प्रगट होजातो है, जो कि कारण गुण-पूर्वक ही है, जैसे कि पटरूप, मोदकरस, ग्रादि है। ग्रधीत्-सूतों के रूप ग्रनुसार कपडे में रूप उपज जाता है, खाड या दूरे की मिष्टता ग्रनुसार लड्डू मीठा होजाता है, इसी प्रकार सूक्ष्मरूप से शब्द गुण को धार रही यानी शक्ति रूप से भटिति शब्द होने की योग्यता को धार रही पुद्गलवर्गणाग्रों करके शब्द उपज जाता है, पूर्वकर्त्ती होरहे कारण के गुण काय में ग्राजाते हैं, तिस कारण वैशेषिको द्वारा कहा गया "ग्रकारण-गृणपूर्वकत्वात्" यह हेतु ग्रसिद्धहेत्वाभास है जैसे कि ग्रयावत्द्रव्य-भावित्व, द्रव्यकर्मिन्तत्वे सित सत्व, ग्रादिक हेतु ग्रसिद्ध हैं। भावार्य-योगों ने शब्द में स्वर्वात्त्व द्रव्यके गुण नही होने को साध्य करने पर ग्रयावत् द्रव्यभावित्व ग्रीर ग्रकारणगुणपूर्वकत्व ये दो हेतु कहे थे उक्त विचारणा होन् कने पर वे दोनो हेतु सिद्ध नही होपाये है।

कश्चिदाह अकारणगुणपूर्वकः शब्दोऽस्पर्शद्रव्यगुणत्वात् सुखादिवदिति तस्या-पि परस्पराश्रयः । सिद्धे सकारणगुणपूर्वकत्वे शब्द्स्यास्पर्शवद्द्व्यगुणत्वं सिद्ध्येत् तिसद्धौ वाकारणगुणपूर्वकत्वमिति । तथा नाकारणगुणपूर्वकः शब्दोस्मदादिवाह्यंन्द्रियज्ञानपिव्छेद्यत्वे-सति गुणत्वात् घटह्रपादिवदित्यनुमानविरुद्धश्च पद्धाः स्यात् नद्यत्र हेतोः परमाणुह्रपा-दिना व्यभिचार सुखादिना वा, वाह्येन्द्रियज्ञानपरिच्छेद्यत्वे सतीति विशेषस्यात् ।

कोई वैशेषिक वा एक-देशी पण्डित यो यहा कह रहा है कि शब्द ( पक्ष ) स्वकीय कारणों के गुणों को प्रवं-वृक्ति मानकर भ्रात्म-लाभ कर रहे निज गुणों का धारी नहीं है (साध्य) स्पर्श गुणा से रीते हो रहे किसी द्रव्य विशेष का गुणा होने से (हेतु सुख, इच्छा मादि के समान ( भ्रान्य हण्टान्त )। भ्रान्य कार कहते हैं कि उस वैशेषिक के यहा भी भ्रान्योन्य श्रय दोष भाता है। शब्द को भ्रकारणगुण्पपूर्णकाना सिद्ध हो चुकने पर विचारा नहीं स्पर्श वाले द्रव्य का गुण होना सिद्ध होय भीर शब्द को स्पर्शरहित द्रव्य का गुण होना सिद्ध चुकने पर तो शब्द का भकारण-गुणा पूर्वकपना सद्य सके। भ्रांच-वैशेषिकों ने पहिले " यदुक्त योगे:" यहा से प्रारम्भ कर "न स्पर्शवद्द्वयगुणः शब्दः भकारणगुणपूर्वकस्वात् " इस

धनुमान द्वारा धकाररापूर्वकत्व हेतु से स्पश्चवद्द्वयगुशास्त्वाभाव को शब्द में साधा था धौर धव अस्पर्शद्वयगुशास्त्र हेतु से धकाररा गुरा पूर्वकत्व को साध रहे हैं, यह स्पष्ट इतरेतराश्चय दाव दील रहा है, दोनों में से यदि एक सिद्ध होय तब ता दूसरे असद्ध साधा को वह समभा सकता है किन्तु जब दानों ही अधेरे में पडे हुये हैं तो किस असिद्ध से कौन से असिद्ध की सिद्धि की जा सकती है? एक अन्धे को दूसरे अन्धे द्वारा अज्ञात या अपिरिचित पथ का प्रदशन नहीं कराया जा सकता है तथा एक बात यह भी है कि शब्द (पक्ष) कारराों के गुराों को पूर्व वर्ती स्वीकार कर उपज रहा नहीं है (साध्य) हम आदि असर्वज्ञ जीवों की विहरण इन्द्रिनों से उपजे हुये ज्ञान द्वारा जाना जा रहा सन्ता गुरा होने से , हेतु ) घटरून, पटरून, धादि के समान (धन्वयहद्वान्त)।

इस निर्दोष अनुमान करके भी तुम्हारा पक्ष विरुद्ध होजाता है अर्थान्-वंशेषिकों का अर्थशंवद्द्व्यगुरात्व हेतु सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास है। इस अनुमान में कहे गये हेतु का परमाणुरूप, द्वप्तुक रूप, आदि करके अथवा सुख इच्छा, आदि करके व्यक्षिचार दोष नी आता है क्योंकि हेतु के शरीर में वहिरग इन्द्रिय-जन्य ज्ञान से ज्ञेय होते सन्ते ऐसा विशेषग् दे रखा है। भावार्ध-यदि केवल गुरात्व ही विशेष्य दल होता तो व्यभिचार अवश्य ही हो जाता, जब कि परमारणुरूप प्रादि या सुख आदि गुरा तो हैं किन्तु वे अकाररागुरापूर्वक ही हैं, कारराग गुरापूर्वक त्व या अकाररा-गुरापूर्वक त्व का अभाव वाले वे नही हैं। वैशेषिकों के यहाँ परमाणुरूप के कारराग होरहे परमाणु का और सुख के कारराग होरहे नित्य आत्मा का कोई कारराग ही नही माना गया है। जैनसिद्धान्त अनुसार यद्यपि "मेदादागु." भेदसे अरागु पर्याय की उत्पत्ति और पर्यायावक नय अनुसार आत्मा के भी उत्पाद, व्यय, औव्य माने गये हैं फिर भी परमारागु या आत्मा के गुर्यो का काररा-गुरापूर्वकपना नियत नहीं है। एक बात यह भी यहाँ विचार में रखने की है वैशेषिकों के मत की अपेक्षा यह विशेषण दिये जा रहे हैं, वेशेषकों की युक्ति से हो यदि वैशेषिकों के सिद्धान्त का निराकरराग होजाय यह हमें प्रशस्त मार्ग जावता है क्योंकि इसमें अधिक कमटें नहीं उठानी पडती है।

तथापि योशिवाहोंद्रियप्रत्यक्षेश परम खुक्तादिनानेकांत इति न शंकनीयमस्म-दादिग्रद्यात्। पृथि तिवादिमामान्येनानित्यद्रव्यविशेषेश समनायेन कर्मणा वा व्यभिकार-इत्यपि न मतव्यं गुणावादिति वचनात न चैव न्याद्वादिनामपिमद्वान्तः शब्दस्य पर्या-यत्ववचनात् पर्यायस्य च गुणात्वात् तथा चाहुरक्तकदेवाः, शब्दः पुद्गलपर्यायः स्कंबः खायातपादिवदिति।

तिस प्रकार वाह्य-इन्द्रिय इस विशेषण द्वारा परमाणुरूप या सुख धादि करके व्यक्तियार की निद्वत्ति होते हुये भी यदि वैशेषिकों के मन में यह धार्शका होय कि जैनों के

भस्मदादि वाह्योन्द्रिय ज्ञान परिच्छेद्यत्वे सति गुरात्व हेत् का योगी की वहिरंग इन्द्रियो से उपजे हुये प्रत्यक्षज्ञान के विषय होरहे परमाणु रूप ग्रादि करके व्यभिचार होजायगा। श्राचार्य कहते हैं कि यह तो वैशेषिको को शका नही करनी चाहिये क्योंकि तुम्हारे मिद्धान्त का विचार कर ही हेतू में " अस्मदादि " इस पद का ग्रहण है ग्रंथीत् हम ग्रादि लीकिक प्रत्यक्ष करने वाले जीवों की वहिरग इन्द्रियों से परमाणु के रूप या प्रात्मा के सूख की ज्ञप्ति नहीं हो पाती है सन्निकर्ष की प्रत्यक्षप्रमारा मानने वाले वैशेषिको ने तीन प्रकार के ग्रलीकिक सन्निकर्षी मे योगज सन्निकर्ष भी स्वीकार किया है। युक्त भीर पुंजान स्वरूप दो योगियो के समाधि विशेष से उत्पत्न हम्रा सम्पूण पदार्थों का ज्ञान मीर चिन्ता की सहकारिता मे उपजा सक्ष्म, स्थूल, ब्यवहित विप्रकृष्ट अर्थों का प्रत्यक्ष होजाता है वे योगी तो हम आदि से विलक्षण हो रहे जीव ही समभे जाशेगे. जैन सिद्धान्त अनुसार यदि हेतू कहा जाता तो "अस्मद।दि" पद व्यर्थ ही था क्योंकि चाहे सर्वज्ञ होय या श्रवधि जानी, मन पर्ययज्ञानी होय, वहिरग इन्द्रियों से ये श्रती-न्द्रिय पदार्थों को कथमपि नहीं जान पाते हैं तथा हमारे वाह्ये न्द्रियज्ञानपरिच्छे शत्वे सित गूरात्व हेतू का पृथिवीत्व, घटत्व, म्रादि जातियो करके तथा नित्य द्रव्यवृत्ति स्मन्त्य विशेषो से नही निन्तु ग्रॉनित्य द्रव्यों के विशेष करके ग्रथवा ग्रनित्य द्रव्यों के विशेषणा हो रहे समबाय करके एबं हलन, चलन ग्रादि किया करके व्यभिचार दोष ग्राजाय यह तो नहीं मान लेना चाहिये क्यों कि गुरात्वात ऐसा हेत् का विशेष्य दल कहा गया है।

ग्रथान्-भले ही " उद्भूतरूपं नयनस्य गोचरा, द्रव्याणि तद्वन्ति पृथक्त्वसंख्ये। विभागसयोगपरापरत्वस्नेहद्वत्व परिमाण्युक्तम् ॥ ५४ । किया जाति योग्यवृत्ति समवायं च ताहश ।
गृह्वाति चक्षुः मम्बन्धादालोकोद्भूतरूपयोः ॥ ५४ ॥ (कारिकावलो ) इस नियम ग्रनुसार पृथिवीत्व ग्रादि जातियो का ग्रानित्य द्रव्य, गुरा, कर्मों, मे वर्त रहे समवाय का ग्रीर प्रत्यक्षयोग्य किया
श्रोका, वहिरग इन्द्रियो द्वारा प्रत्यक्ष हो जाना वैशेषिको के यहाँ मान लिया गया है, वे पृथिवीत्व
श्रादिक काररागुण्यूवंक नही है किन्तु गुरा नही होने से उन करके व्यभिचार नही होपाता है
बेशेषिको के सिद्धान्त मनुसार शब्द मे गुरापना मान लेने से इस प्रकार शब्द मे काररागुरापूर्वक
पन या ग्रकाररागुरापूर्वकत्वाभाव का साधन करने पर स्याद्वादियो के यहाँ ग्रपिद्धान्त यानी
सर्वेत्र की ग्राम्नाय करके प्राप्त होरहे स्वकीय सिद्धान्त से कोई विरोध नही ग्राता है क्योंकि
कैन सिद्धान्त मे शब्द का पर्यायरूप से कथन किया गया है ग्रीर पर्याय का गुरापना मान लिया
गया है।

इसी बात को यो श्री अकलकदेव महाराज तिस प्रकार कह रहे हैं कि छाया, आतप उद्योत, आदि के समान शब्द नामक स्कन्छ भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है अर्थात् "सहभाविनो गुणाः कमभाविन पर्याया." यो गुणो को द्रव्य का सहभावी पर्याय अभीषः किया ही गया है तभी तो पुद्गल द्रव्य के अनादि से अनन्त काल तक साथ हो रहे रूप, रस, आदि गुण सहभावी पर्याय हैं और जीव के चेतना, सुख, वीर्यं, सम्यक्त्व. चारित्र, अस्तित्व, वस्तुत्व, आदि गुण सहभावी पर्याय माने गये हैं "गुणसमुदायो द्रव्य" गुणों का समुदाय द्रव्य है, नित्य गुणों का समुदाय जैसे नित्यद्रव्य है उसी प्रकार पर्याय शक्ति या अनित्य गुणों का तादात्म्यक पिण्ड होरहा अशुद्ध द्रव्य है। संसारी जीव मे भावयोग, पर्याप्ति, आदि तो पर्यायात्मक गुण हैं, अकिन...

नामक पृद्गल में दाहकाव पाचकत्व, शोषकत्व, रफोटकत्व आदि पर्याय-शक्तियां (अनित्यगुर्ग) विद्यमान हैं। विष पुद्गल में मारकत्व शक्ति है किन्तु विष की कालान्तर में अमृत, औषधि दुग्ध, श्रादि परिग्ति होजाने पर उसमें जीवकत्व शिवत उपज जाती है। सर्प के मुख में दूध विष हो जाता है। शब्द नामक पुद्गल स्कःध या अशुद्ध द्रव्य भी अनेक पर्याय शिक्तयों को धार रहा है। गाली के शब्दों से दुख उपजता है, प्रश्नसा—मुचक शब्दों से हर्ष उत्पन्न होता है, मंत्र भात्मक शब्दों से अनेक सिद्धिया होजाती हैं. साप, विच्छू, आदि के विष उत्तर जाते हैं तोपके या बिजली के शब्दों से गर्भपात हो जाता है भीते पट जाती है, हृदय को धवका लगता है, किसी किसी के कान बहरे हो जाते हैं। यो शब्द में भी अनेक पर्यायात्मक शिवतयां विद्यमान है। शिवत और श्रीवत्मान वा अभेद है अत शब्द को गृग्ण वहने में जैनों को धोई जैन सिद्धान्त से विरोध नहीं आता है। एक बात यह भी है कि इस प्रकरण में वादो आचार्य महाराज ने प्रतिवादी वैशेषिकों के प्रति उन्हीं की युवतयों से उन्हीं के सिद्धान्त का प्रत्यास्थान करना अपना ध्येय वर लिया दीर ता है वंशेषिकों ने शब्द को आवाश का गुग्ण स्वीकार कर रक्ता है।

स्यानमतं, न शब्दः पृद्गलम्कंधः र्थायं। उत्मदाद्यनुपलभ्यमानस्पर्शह्रप्रसम्बाश्रय-त्वानमुखादिवदिति । तदसत् द्वचणुकादिह्पं दिना हेनोन्यभिच गतः शब्दः श्रयन्वेऽत्मदाद्यनु-पलभ्यमानानामप्यनुद्भृततया स्पर्शादीनां कद्भावमाधनात् गन्धाश्रयत्वे स्पर्शह्रप्रसवत् । गंधा द्वि कस्तू विकादेगेधद्रव्याद्द्रे गंधं समु लभ्यमाने घ्रागोदिये सम्प्राप्तः स्वाश्रयद्रव्यरहित न संभवति, गुण्यत्वाभावप्रसगातः । नाणि तदाश्रयद्रव्यमस्मदादिभिक्षण्यमानस्पर्शह्रप्रसं न च तत्रानुद्भृतवृत्तयः स्पर्शह्रप्रसा न संति पार्थिवेष्यविरोधःत् ।

यदि वैशेषिको ने यह मत ठान लिया होय कि शब्द । पक्ष ) पुद्गलस्कध की पर्याय नहीं है (साध्य ) हम ब्रादि प्रत्पन्न जीवों के द्वारा नहीं देखे जा रहे स्पर्श, रूप, रस, गन्धी का ब्राश्रय होने से (हेतु , सुख ब्रादि के समान । अन्वयहण्टान्त )। प्रर्थात्-शब्द । दि पुद्गल का पर्याय होता तो उसके रूप. रस, गन्ध, स्पर्श, हमको इन्द्रियो द्वारा दीख जाते किन्तु नहीं दीखते हैं प्रथवा हम ब्रादि करके स्पर्श, रूप, रस गन्धों का ब्राश्रयपना शब्दों में नहीं देखा जाता है, यो हेतु मानकर ब्रान्वयहण्टान्त में घटित करलो। प्रत. सुख ज्ञान घादि के समान शब्द भी पुद्गल की पर्याय नहीं है, गुगा कारण भी पूर्वक शब्द नहीं है। ब्राचार्य कहते हैं कि वैशेषिकों का वह कथन प्रशंसनीय नहीं है क्योंकि दो या तीन घ्रणुक्रों के संयोग ब्रथवा बन्ध से उपजे दुये द्वचणुक, त्रथणुक ब्रादि के रूप, रस, ब्रादि का हमे, तुम्हे, प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु वे पुद्गल या पुद्रगल-स्कन्ध के पर्याय माने गये हैं। ब्रधिकरण भूत शब्द के ब्राश्रित होते सन्ते उन हम ब्रादि द्वारा ब्रवुद्भूत होने के कारण नहीं भी देखे जा रहे स्पर्ण रूप ब्रादिकों का शब्द में ब्राह्म व्यादिकों का शब्द में

सद्भाव साध दिया जाता है।

भथवा शब्द गुरा का भाश्रयपना होते सन्ते पुद्गल मे हम श्रादि द्वारा मप्रकट होने के कारण नहीं देखे जा रहे भी स्पर्श, रस, गन्ध, वर्गों का सद्भाव साध दिया जाता है जैसे कि उद्भूत गन्ध गुरा का धाश्रय होते हुये गन्धिल द्रव्य मे अनुद्भूत हो रहे स्परा, रूप, रसो, का सद्भाव सिद्ध किया जा चुका है, देखिये कस्तूरी, इब, आदिक गन्धयुक्त द्रव्यों से कुछ दूर प्रदेशों मे सुगन्ध को भले प्रकार प्रत्यक्ष कर रही नासिका इन्द्रिय मे अच्छा प्राप्त हो रहा गन्ध बेचारा अपने भाश्रय-भूत द्रव्य से रहित हो रहा तो नहीं सम्भवता है, गुरा या पर्याय बेचारे द्रव्य के विना अकेले तो कथमपि नहीं ठहर सकते हैं श्राश्रा हो रहे द्रव्य के विना यदि गुरा ठहर जाय तो गुरापन के अभाव का प्रसग आजायगा " द्रव्याश्रया निर्गु गा गुरा।" यह गुराों का सिद्धान्त लक्षण है, ग्रतः नाक में भ्राया हुमा गन्ध प्रपने आधार होरहे द्रव्य के साथ हो ग्राया वह गम्ध का ग्राश्रयभूत द्रव्य भी हम तुम आदि करके देख लेने पोग्य स्पर्श रूप रमो का भारी नहीं है भौर उस गन्ध द्रव्य मे ग्रप्तक होकर वर्त रहे स्पर्श, रूप, रस नहीं होय यह तो आप वैशेषिक नहीं मान सकते हैं क्योंक पृथिवी में गन्ध के साथ रूप, रस, स्पर्शों का ग्रनिवाय भविनाभाव सम्बन्ध है पृथिवी द्रव्य से निर्मित हाते सन्ते गन्ध युक्त माने गये कस्तूरी आदि मे स्पर्श, रूप, रसो के भी ठहरने का कोई बिरोध नहीं है।

यथा वायोरनुपल्लभ्यमानह्मपर भगन्यस्य ते तसश्चानुपल्लभ्यमानरसगधस्य सिल्लिस्य चानुपल्लभ्यमानगधस्य पर्याया अन्तर्यनुमानागम स्पर्शरूपरसगन्धाः प्रसिद्धरस्तथानु र-लभ्यमानस्पर्शरूपरसगंधस्यापि भाषावग्यापुद्गलस्य पर्यायः शब्दा निस्संदेहं प्रसिद्धत्येव ।

ग्राचार्य महाराज ग्रभी वैशेषिको को समक्षा ही रहे हैं कि जिस प्रकार ग्रनुद्भूत होने के कारण नही देखे जा रहे रूप, रस, गन्धो को धार रही वायु के भौर इन्द्रिय प्रत्यक्ष द्वारा नहीं देखे जा रहे ग्रप्तकट रा, गन्धो को धारने वाले तेजोद्र ग के, तथा नासिका द्वारा नहीं जानी जा रही ग्रन्थकत गन्ध के धारो जल के, पर्याय हो रहे स्पर्श, रूप, रस गन्ध गुण प्रसिद्ध हैं, इस प्रसिद्ध मे अनुमान प्रमाण या समीचीन ग्रागम का कोई प्रतिक्रमण नहीं होता है तिसी प्रकार अप्रकट होने के कारण हम तुम आदिकों को नहीं भी दीख रहे स्पर्श, रूप, रस, गन्धों को धारनेवाले भाषावर्गणा स्वरूप पुद्गल की पर्याय होरहा शब्द सदेह रहित प्रसिद्ध हो जाता ही है। ग्रर्थात-भाषावर्गणा नामक पुद्गल के परिणाम होरहे ग्रकेले शब्द का ही वहि-रिन्द्रय से प्रत्यक्ष होता है, भाषावर्गणा की या उससे बने हुये शब्द की रूप, रस, गन्ध,स्पर्श परिणातियों का वहिरण इन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है जैसे कि वायु की पर्यायों मे यद्यपि रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, चारो हैं फिर भी वायु के प्रकट स्पर्श का त्वचाइन्द्रिय से प्रत्यक्ष होजाता है आप्रकट रूप, रस, गन्ध का नहीं।

क्यमन्ययैवमाच्यायः प्रतिचिष्ते परैः । न वायुगुणोनुष्णाशीतस्पर्शोऽपाकजः उपलभ्यत्वे सत्यम्मदाद्यनुपलभ्यमानगन् अयत्वानसुखादिवत् । तथा न मासुरकूपोष्णस्पर्शस्ते-जोद्रव्यगुण उपलभ्यत्वे सत्यम्मदाद्यनुपलभ्यमानग् वाश्रयत्वात् तद्वत् । तथा न शीतस्पर्शनील-कूपमधुरस्यः सिललगुणाः उपलभ्यत्वे मत्यस्मदाद्यनुपलभ्यमानग् वाश्रयत्वात् तद्वत् । तथा न शीतस्पर्शनील-

मानार्य ही समभा रहे हैं कि मन्यया यानी उन उन द्रव्यों में मावश्यक होरहे वे वे विशेषगुगा नहीं दीलने मात्र से यदि नहीं माने जायगे तो इस वक्ष्यमागा प्रकार कह रहा कोई माक्षेपकर्ता
तो इन दूसरे वैशेषिक विद्वानों करके भला कैसे निराकृत कर दिया जाता है न प्राक्षेपकर्ता का
वैशेषिकों के प्रति यह वचन है कि वैशेषिकों करके "प्रपाकजं उनुष्णाशीत स्पर्शस्तु पवने मतः,,
वायु में मनुष्णाशीत होग्हा भ्रपाकज (भ्रिन्तपाक से नहीं उपजा) स्पर्श मानागया है, किन्तु मनुप्णाशीत होकर भ्रयाकज होरहा स्पर्श (अक्ष) वायु का गुगा नहीं है। (साध्य) उपलम्भ करने
योग्य होते सन्ते हम भ्रादि करके नहीं वेखेजारहे रूप, रस, गन्धों, का माश्रय होजाने से (हेतु)
सुख भ्रादि के समान (भ्रन्वयहष्टान्त)। तथा दूसरा भ्रनुमान यो है। कि "स्पर्शउष्णस्तेजसस्तु
स्याद्रूपं शुक्लभास्वर' इस प्रमागा भ्रनुसार माने गये चमकोला शुक्लरूप भ्रीर उष्णस्पर्श (पक्ष)
तेजो द्रव्य के गुगा नहीं है (साध्य) दीखने योग्य होते सन्ते हम भ्रादि करके तेजाद्रव्य में गन्ध
का भ्राश्रयपना नहीं देखा जा रहा होने से (हेतु) उसी के समान यानो जैसे कि तेजो द्रव्य के गुगा
ये सुख, ज्ञान, भ्रादिक नहीं हैं, (भ्रन्वयहष्टान्त)।

तिसी प्रकार तीसरा अनुमान यो कहा जा रहा है कि शीत स्पर्ज श्रीर नील रूप या अभास्वर शुक्ल तथा मीठा रस ये (पक्ष जल के गुएग नही समके जा सकते हैं। (साध्य) क्यों कि
इनके आश्रय माने गये जल द्रव्य में उपलम्भ होते सन्ते हम आि करके गन्ध का आश्रयपना नहीं
देखा जाता है। जैसे कि वे ही सुख श्रादिक जल के गुएग नहीं माने गये हैं, केवल पृथिवी के ही तो
अभीष्ट किये गये गुएग रूप आदि प्रसिद्ध होजाते हैं। भावार्थ—वैशेषिक जैसे यो कह बैठते हैं,
कि जिस भाषावर्गएगा नामक पुद्गल के स्वकीय गुएग मान लिये गये रूप, रस, गन्ध, स्पर्शों, की हमें
उपलब्ध नहीं होती है, श्रत शब्द उस भाषावर्गएगा पुद्गल की पर्याय नहीं माना जा सकता है।
उसी प्रकार दूसरा प्रतिवादी भी वैशेषिकों को यो उलाहना दे सकता है, कि जिस वायु के रूप, रस,
गन्ध हमे उपलम्भ होने योग्य होते सन्ते भी नहीं दीख रहे हैं, उस वायु का गुएग अनुष्याशीत स्पन्न
नहीं होसकता है। इसी प्रकार जिस जल का प्रत्यक्ष करने योग्य गन्ध हमें नहीं दीखता कहा जाता
है उस जल के शीत स्पर्श अभास्वर शुक्ल रूप और मधुर रस ये भी गुएग नहीं कहे जा सकते हैं।
जैसे कि जिस शरीर में प्रत्यक्ष करने योग्य सिर नहीं दीखता है। उसका धड़ जीवित नहीं माना जा
सकता है, फिर वैशेषिकों ने "वर्षः शुक्लो रसस्पर्शों जले मधुरशीतली" क्यों कहा था अपने ऊपर
क्काराह करते हुवे दूसरे पर उसी आक्षेत्र को करना उचित माग नहीं है, पर विद्वान वैशेषिक जैसे

बस्नानने वाले भ्रन्य पण्डित का प्रतिक्षेप कर देते है, उसी प्रकार वैशेषिको का मी प्रतिक्षेप किया जा सकता है। वैशेषिक जो समाधान करगे वही समाधान शब्द को भाषावर्गगा नामक पुद्गल की पर्याय मानने मे किया जा सकता है, कोई भ्रन्तर नहीं है।

नदी, सरोवर, बावड़ी में भरा हुआ स्वच्छ जल कुछ नीला दीखता है यह सूर्य प्रकाश के निमित्त से हुआ । मिर जल का आंपाधिक रूप है, उसी जल को यदि आकाश में उछाला जाय तो घौला प्रतीत होता है। जल में घुस गये कुछ प्रकाश और कुछ प्रन्थकार के अनुसार जल नीला दीख जाता है, जैस कि कर्षली हरं आदि को खा लेने के पश्चात् पोये गये जल का स्वाद पहिले से प्रधिक मीठा भासता है, नील आकाश का प्रतिविम्ब पड़ना भी स्वच्छ जल को नील दिखाने में सहायक होजाता है। वस्तुत विचारा जाय तो आकाश अत्यन्त परोक्ष है, आखों से नहीं दीख सकता है। यहां से हजारो कोसो ऊगरले प्रदेश में पाई जा रही सूयकान्ति और प्रन्थकार का सिम्मश्रग होजाने में नीले नीले देखे जा रहे अश्र मण्डल को व्यवहारीजन आकाश कह देते हैं। सच पूछों तो वह प्रम्थ कार या प्रभा का अथवा दोनों का मिल कर यन गया काई रूप है, तभी नो रात्र में अन्धकारवश वह नभोमण्डल काला काला दीखता है, उद्योत, विजलों, की चमक आदि से भी बादलों में कतिपय वर्गा दीखने लग जाते है, ये सव पुद्गल द्रव्य की पर्याये है।

यदि पुनः स्पर्शादयां द्रव्याश्रयः एत गुग्नवातमुखादि ।त यसद्द्रव्यं तदाश्रयः स वायुग्नलः सिललं चितिरित्यनुमानिमद्भत्ताःस्पर्शिवशेष दंग्नां वाय्वादिगुग्गन्वे शब्दोषि सामान्यापंश्या कि न भाषावर्गनापुद्गलद्रव्येश सहमावीष्टा येन तद्गुशा न स्यात् । विशेषापंशात् यथा स्व्यादयः पर्यायास्तथा शब्दोषि पुद्गलपर्याय इति कथमसौ द्रव्य स्यात् १ षद्दव्यप्रतिश्चानविरोधाच्च ।

यदि फिर वैशेषिक यो कहै कि स्पर्श ध्रादिक तो पक्ष ) द्रश्य के ग्राश्रय पर ही ठहर सकते हैं। (साध्य) गुएए होने से (हेतु) सुख ग्रादि के समान (भ्रन्वय हृष्टान्त)। जो काई उनका अधिकरएए होरहा द्रव्य है, वह वायु, ग्रान्त, जल, भ्रथवा पृथिवी होसकेगा। इस प्रकार ग्रमुमान के सिद्ध होजाने के कारएए भ्रनुष्णाशीत नामक स्पर्शविशेष या भास्वररूपविशेष, सामिद्धिक द्रवत्व भ्रादि को वायु, श्रान्त, ग्रादि का गुएएपना है यो कहने पर तो हम जैन कहते हैं कि शब्द की सामान्य धम की विवक्षा करने से भाषावर्गएए नामक पुद्गलद्रव्य का सहभावी क्यो नही इष्ट करिलया जाय ? जिससे कि शब्द उस माषावर्गएए का गुएए नही होसके।

भर्थात्—द्रब्य के सहभावी गुए। होते हैं । "सहमाविनो गुए।." क्रमभाविन: पर्याया:,, सामान्य ग्रंशों के अनुसार रूप, रस, आदि भी तो पुद्गल द्रब्य के गुए। माने गये हैं, तद्दन् सामान्य रूप से भाषावर्गए। का सहभावी शब्द है, कण्ठ, तालु, श्रादि निमित्तों के मिलने पर कोई भी भाषावर्गए। किसी भी भाकार श्रादि शब्द होकद परिएएम सकती है, हाँ विशेष श्रोणों की भर्पणा करने सि तो विशेष प्रकार रूप ग्रादिक पर्याय हैं, उसी प्रकार शब्द भी पुद्गल का पर्याय है, इस कारण वह शब्द भला किसप्रकार द्रव्य होसकेगा?। ग्रार्थात्-शब्द कोई द्रव्य नहीं है. हा किसी पुद्गल द्रव्यका गुण या पर्याय भवश्य सध जाता है, दूसरो बात यह है, कि ''शब्दो द्रव्य कियावच्वात् वाणादिवत्" इस दूसरो के ग्रानुमान ग्रानुसार शब्द को द्रव्य मानने पर जीव ग्रादि छ द्रव्यो की नियत सख्या ग्रानुसार को गयी प्रतिज्ञा से विरोध ग्राता है, शब्द को मिला कर जीव आदि द्रव्य सात हुये जाते है, द्रव्यो की सात संख्या इष्ट नहीं।

शब्दद्रव्यस्य पृथिव्यादित्रत्षृद्गलद्रव्येनर्भानास्र तद्विरोध इति चेत्, ग्धद्रव्यादीनामिष तद्वत्रत्रान्तर्भावात्तद्विरोधामिद्धेर्गुणस्यं किमिभधीयतं, हानादीनां च द्रव्यस्यमम्तु जीवद्रव्येनभिवप्रमक्तः द्रव्यमख्यानियमाविधातात् । तथा च न कश्चद्गुण इति द्रव्यस्याप्यभावः
तस्य गुण्यवश्वलद्यश्वात् । ततो द्रव्यगुण्यपीयव्यवस्थात्मच्छता झानादिस्यादीनःमिव
शब्दस्य सहभाविनां गुण्यत्वं क्रमभुवन्ते पर्यायत्वमभ्यप्गंतव्यं । क्रियावन्तं च गुब्द्स्यासिद्धः
गधादिवत् तदाश्रयस्य पुद्गलद्रव्यस्य क्रियावन्त्वेष्यात्व।

शब्द को द्रव्य कहने वाले वादी यदि यो कहैं कि ग्राप जैन भाई पृथिवो, जल ग्रग्नि, वायू को पुद्गल द्रव्य मे ही गिभत करेंगे, शब्द को द्रव्य मानने पर भी पृथिवी, जल ब्रादि के समान उसका पूद्गल द्रव्य में ग्रन्तर्भाव होजायगा, ग्रत. द्रव्यो की छड़ सख्या के ग्रनिक्रमण को शका करते हुये जेनो को कोई उस प्रतिज्ञा से विरोध नहीं माता है । मर्थात् जाति की मपेक्षा पृदगल द्रुव्य एक है किन्तु व्यक्तियों की श्रपेक्षा तो जीव द्रव्य से भी अनन्तानना गूएों पूर्गल द्रव्य है। अन्त शब्द को द्रव्य होजाने दो, कोई भय नहां है। यो कहने पर तो म्राचाय कहते है. कि इसी प्रकार उन पथिवी श्रादिकों के समान गन्धवान् द्रव्य के गुण होरहे गन्ध ग्रादि का भी उस पूदगल द्रव्य मे ग्रन्तर्भाव होजाने स उस प्रतिज्ञान से विरोध ग्राजाना ग्रसिट है, ग्रत क्यो फिर गन्ध, रूप, ग्रादि के ग्रुगापन का समर्थन किया जाता है ?। तथा इसी ढग से ज्ञान, सुख ग्रादि को भी द्रव्यपना सध जाक्रो ज्ञान ग्रादि द्रव्यो का जीव द्रव्य मे अन्तर्भाव होजाना प्रसगप्राप्त होजाने से द्रव्यो को सुख्या के नियम का कोई विघात नहीं होपाता है, श्रीर तिस प्रकार दशा होने पर रोई भी श्रस्तित्व. वस्तुत्व, रूप, रस, ज्ञान, सुख, ग्रादि गुगा बेचारे स्वकीय स्वरूप से नही ठहर पायेगे, सभी गुगा द्रव्य बन बैठेगे । तथा यो द्रव्यो का भी प्रभाव होजायगा क्यों कि गुगा-सहिलपना उन द्रव्यो का लक्षण माना गया है, जब गुरा ही नहीं रहे तो गुरावान की सिद्धि कंसे होसकती है ?। तिस कारण यदि अनिष्ट प्रसंगो को निवारण करने की आशा है, तो बने बनाये सिद्धान्त को मत विगाडो । द्रव्य भीर गुए तथा पर्यायो की सुव्यवस्था को चाहने वाले विद्वाना करके सहभावी होरहे ज्ञान सुख, श्रादि यथवा रूप, रस, श्रादिको के गुण होजाने-ममान सहभावी होरहे वान्द का बी 40

गुरापना ग्रीर क्रमभावी होरहे ज्ञान आदि या रूप ग्रादि के पर्यायपन-समान इस क्रमभावी शब्द का तो पर्यायपना बडी प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लेने योग्य है।

एक बात यह भी है, कि शब्द को द्रव्य साधने पर प्रयुक्त किया गया कियावत्व हेतु तो स्वरूपासिद्धहेत्वाभास है पक्ष मे हेतु नहीं वर्तता है, गन्ध ग्रादि के समान उस शब्द के ग्राधार हो रहे पुद्गलद्भव्य के मुरय किया-महितपन का शब्द मे उपचार कर दिया गया है. ग्रर्थात्-दूर-वर्ती कस्तूरी के छोटे छोटे करा नासिका के निकट ग्रागये हैं। ग्रथवा कस्तूरी के निमित्त से गन्ध युक्त होगये यहाँ वहाँ के दूसरे वायु, धूल, ग्रादि श्रशुद्ध द्रव्य कियावान् होकर घ्रारा मे ग्रागये हैं गन्धगुरा बेचारा ग्राध्ययरित होकर ग्रकेला नहीं ग्रासकता है, ग्रत गन्धवान् की मुख्यित्रिया का जैसे गन्ध मे उपचार कर लिया जाता है, उसी प्रकार शब्द के ग्राध्यय होरहे पुद्गल की मुख्य किया का शब्द मे उपचार से कथन कर दिया जाता है ग्राधार का धर्म ग्राधेय मे रख दिया जाय इसमे ग्राइचर्य नहीं। ग्रत मुख्यत्या कियावान् नहीं होने से शब्द का द्रव्यपना नहीं शिद्ध होसकता है ग्रासद्ध हेत्वा-भास से प्रकृत साध्य की सिद्ध नहीं होरायगी।

स्थानमत, न शब्दयायि श्रोत्रप्राह्यो द्रव्य माध्यते किं तु तदाश्रयः पुद्गलविशेष इति, तर्हि क्रियावद्द्रव्यवर्षायः शब्दः परमार्थतः साध्यः।

सम्भवत भीमासको का मन्तव्य यह होवे कि हम कान से ग्रहण करने योग्य शब्द नामक पर्याय को द्रव्य नहीं साध रहे हैं, किन्तु उ। शब्द के ग्राश्रय होरहे पुद्गल विशेष को द्रव्य सिद्ध करते हैं, तब ता हम जैन कहते हैं। कि यो तो क्रियावान् द्रव्य का पर्याय होरा शब्द ही वास्तविक रूप से साधने योग्य हुन्ना, चलो ग्रच्छी बात है, जैन िद्धान्त भी ऐसा ही है, कि पुद्गल द्रव्य का विवत यह शब्द है, जा कि पुद्गलद्रव्य भाषावगरणा स्वरूप होग्हा सन्ता क्रियावान् भी है। तभी तो पुरुषप्रयन्त से ग्रयवा वायु, विजली, ग्रादि शक्ति से शब्द बहुत दूर तक फका हुग्ना चला जाता है ग्राधात, प्रतिघात, प्रतिवायु करके शब्द लौट भी ग्राता है, ग्रतः द्रव्य गुण, पर्यायो मे मे शब्द का पुद्गल द्रव्य का पर्याय मान लेना ग्रच्छा जचता है शब्द कहने से पर्याय ही पकडी जाती है। जैसे कि मनिज्ञान कहने से चेतना गुण की विशेषपर्याय का फटिति बोध होजाता है, चेतनागुण या जीव द्रव्य की मतिज्ञान से उपस्थित हाजाना कठिन है।

स्यादाक्तं तं, न द्रव्य शब्दः साध्यतं, नापि सवधा पर्णया कि तिहै ? द्रव्य-दर्भयातमा, तता न क्राश्चद्दापः क्रियावन्तस्य हेतारिष परमार्थतस्तत्र सिद्धेः अनुवातप्रातवात-तिर्थन्त्रातेषु शब्दस्य प्रातपन्यप्रातेषत्त्रावरप्रतिपत्तिदर्शनात् क्रियाकियानन्तसाधनादात । क्रिमेव गर्भादिद्रव्यपर्यायातमा न साध्यत ? 'द्रव्यपर्यायातमाथ' इत्यकत्तकदेवैरमिधानात् स्पर्शा-दीनां चेदियार्थन्तकथनात्, स्परीरसक्षपगन्यशब्दास्तदर्था इति स्त्रश्चद्वावात्। यदि तुम प्रतिवादियों की यह भी चेष्टा होय कि हम शब्द को कोरा द्रव्य नहीं साध रहें है, और सभी प्रकारों से शब्द को केवल पर्याय भी नहीं साधते हैं, किर हम शब्द को कंसा स्वीकार करते हैं? इसका उत्तर यह है कि यह शब्द तो द्रव्य और पर्याय इनका उभयग्रात्मक है, तिस कारण द्रव्यपर्याय-ग्रात्मक होने से शब्द के विचार में हमारे ऊपर कोई दाल नहीं ग्राता है, उस द्रव्य पर्याय स्वष्ट्य शब्द में किया-सहितपन हेतु की भी परमार्थ रूप से सिद्धि हाजातों है जो कि "द्रव्य शब्द: कियावत्वान् वागादिवन्" इस अनुमान में अपर विद्वान् ने हेतु कहा था शब्द में किया का होना प्रसिद्ध ही है, देखिये अनुकूल वायु चलने पर शब्द की ग्रच्छी प्रतिपत्ति होती दीखर्ता है, ग्रथीत्-जिम ग्रोर से वायु ग्रारही है उसी ग्रोर से वोला जा रहा यदि शब्द सुनाई देवे तो शब्द ग्रच्छा विशदरूप से सुन लिया जाता है। हा यदि वायु पश्चिम से पूर्व की ग्रार वेग से वह रही है, भीर वक्ता पूर्व की ग्रोर से पश्चिम दिशा में बैठे हुये श्रोता को कोई शब्द कह रहा है तो ऐसी प्रतिकूल वायु की दशा में वक्ता के शब्द की श्रोता को प्रतिपत्ति नहीं होपाती है, तथा तिरछी वायु चलने पर तो शब्द की कुछ थोडी सी प्रतिपत्ति होजाती है, यानी पूर्व, पश्चिम, दिशा में वक्ता श्रोता बैठे होय ग्रोर उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ग्रोर वायु चल रही होय तो शब्द की थोडी श्रुति यानी कुछ प्रतिपत्ति कुछ अप्रतिपत्ति होरही देखी जाती है, ग्रत शब्द के किया या कियासहितपन को यो साथ दिया जाता है।

यहा तक कह चुकने पर आचार्य कहते हैं कि क्यो जी इस प्रकार गन्ध, रस, आदि को द्रव्यपर्याय-आत्मक क्यो नहीं साधा जाता है ? बताओ। श्री अकलकपदेव महाराज ने भी 'अर्थ तो द्रव्य-पर्याय-आत्मक है।" इस प्रकार निरूपण किया है, तथा स्पर्श गन्ध, श्रादिको को इन्द्रियो के गोचर पदार्थ होजाना कहा जा चुका है, क्यों कि इसी तत्त्वायसूत्र के द्वितीय श्रध्याय में स्पर्श, रस, रूप, गन्ध शब्द, ये उन इन्द्रियो के विषयभूत श्रथं है, ऐसे तत्व-सूचक पूत्र का सद्भाव है।

अथ पर्यायां थेप्राधान्यात् पर्याय एव गधादयः शब्दस्तथा किमपर्यायः ? शब्दो द्रव्यायीदेशात् दव्यमिति चेत्, ति तथा तिशेषणं कर्तव्यं। स्याद्द्रव्यं शब्द इति तदप्रयुक्तमिप वा तत्रं श्वतव्यं। ततो नैकांतेन द्रव्यं शब्दः स्याद्वादिनां सिद्धो यतस्तस्य द्रव्यन्वप्रतिषेधेऽपिस्-द्वांतः तस्यामूतंद्रव्यत्वप्रतिषेधाद्वा न दोषः कश्चिद्वतरित

ग्रव यदि पूर्वपक्ष को धारने वाले यो कहें कि पर्याय को श्रयना ज्ञातव्य समक्ष रही पर्याया-धिकनय के श्रनुसार पर्याय श्रयं की प्रधानता होजाने से गन्ध ग्रादिक तो वर्षाये ही हैं, द्रव्य नही। तब तो हम जैन कहेंगे कि तिस प्रकार पर्याय श्रयं की प्रधानता से शब्द को क्या पर्याय नहीं समक्ष रखा है? यानी शब्द भी पर्याय में भिन्न नहीं है. यदि तुम यो कहों कि द्रव्याधिकनय श्रनुसार कथन करने से शब्द को द्रव्य कह दिया जाता है, तब तो हम स्याद्वादवादी कहदेंगे कि शब्द को द्रव्य कहते हुये तिस प्रकार 'द्रव्य सर्थ पर दी गयी हिन्द श्रनुसार, यों विशेषण करना चाहिये ''शब्द कथं- वित् द्रव्य हैं '' इस प्रकार 'द्रव्य शब्द:, वहां नहीं भी प्रयुक्त किया गया—'स्यात्' शब्द दूढ लेना चाहिये अर्थात्—''स्यात् द्रव्य शब्द:, स्यारार्याय शब्द "यो जैन सिद्धान्त अनुसार द्रव्य-पर्याय-ग्रात्मक ही शब्द सिद्ध हुआ। तिस कारण स्याद्वादी विद्वानों के यहा एकान्तरूप से शब्द को द्रव्य नहीं सिद्ध किया गया है, जिससे कि उस शब्द को द्रव्यपन का निषेध करनेपर स्याद्वादियों के यहां अपसिद्धान्त दोष आजाता।

श्रथवा शब्द को श्रमूर्तद्रव्यपन का प्रतिषेघ करने से भी जैनो के यहा कोई दोष नहीं उतर पाता है श्रथीत्-एकान्त रूप से शब्द जब द्रव्य नहीं सध चुका तो शब्द को गुरापना साधते हुये अन्य विद्वानों ने जो द्रव्यपन का निषेध घ्वनित किया था उस द्रव्यपन का निषेध करने में स्याद्वादिश्वान्त से कोई विरोध नहीं श्राता है। तथा 'नामूर्तिद्रव्य शब्द. वाह्ये न्द्रियप्रत्यक्षत्वात् घटादिवत्' इस प्रनुमान करके शब्द के श्रमूर्तद्रव्यपन का निषेध करने में भी हमें कोई जिनागम से विरोध प्राप्त नहीं होता है, जब शब्द के एकान्त रूप से द्रव्यपन का निषेध किया जा चुका है, तो श्रमूर्त द्रव्यपन का निषेध तो सुतरां होगया परिथम नहीं करना पडा। इस सूत्र की दूसरी वार्त्तिक का बिवरण होचुका श्रव तीसरी वार्त्तिक का व्याख्यान प्रारम्भ होता है।

कश्चिद्राह-स्फोटोऽर्थप्रतिपत्तिहेतुर्न ध्वनयस्तेषां प्रत्येक ममुद्तितानां वार्थप्रति-पत्तिनिमित्तानुष्पत्तेः । देवद्सादिवाक्ये दकाराच्चारणादेव तद्र्थप्रतिपत्ता शेषशब्दांच्चार-ण्वैयध्यिक प्रत्येकं तिश्वमित्तत्व युक्तं, दकारस्य शक्यांनरेपि दर्शनात् संश निरासार्थं शब्दांत-रोच्चारणमुचितमेवेति चेका, श्रावृत्त्या वाक्यार्थप्रतिपत्तिप्रमगात् । वर्णान्तरेपि दस्यवार्थस्य प्रतिपादनात ।

कोई मीमासको के एकदेशी वैयाकरण पण्डित यहा स्फोट को सिद्ध करते हुये ग्रपना लम्बा चौडा पूर्व-पक्ष रखते है कि किससे वाच्यार्थ स्फुटित होता है, वह शब्दों में वत रहा नित्य-स्फोट ही ग्रथं की प्रतिपत्ति कराने का हेतु है, ध्वनिया यानी वर्ण, पद, वाक्य. या गर्जन, हुँकार, चीत्कार मादि शब्द तो वाच्यार्थों के प्रतिपादक नहीं है क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक होरहे उन शब्दों को या समुदाय प्राप्त होरहे भी शब्दों को शाब्दबोध कराने का निमित्तकारणपन बन नहीं सकता है, देखिये 'देवदत्त गामम्याज शुक्लादण्डेन' इत्यादि शब्द में मब से पहिले के केवल दकार वर्ण का उच्चारण करदेने से ही उस पूरे वाक्यार्थ की यदि प्र'तेपत्ति होजायगी तो शेष दशों शब्दों का उच्चारण करना व्यर्थ पडता है। किन्तु ग्रकेले वर्ण से पूरे पद, वाक्य या श्लोक के ग्रथं की प्रमिति नहीं होपाती है, ग्रत: यक्तियों से यह मिद्ध हग्रा कि प्रत्येक प्रत्येक वर्ण नो उस ग्रथं ग्रांनि का निमित्त नहीं होसकता है

यदि कोई यो कहे कि दकार का तो 'दिध भोजय दिवा भुजीत, आदि अन्य वाक्यों में भी दर्शन होरहा है। मत देवदत्त गामम्याज का अर्थ क्या देवदत्त करके गाय का घेर लाना या दही को खबाना भणवा क्या दिन में खाना आदि अर्थ हैं ? तथा गकार से गाय की प्रतीति होती है, तो श्रीकार इस पद से श्रीपिध इस पद का श्रथं भी जान लिया जाश्रो, ऐसे सशयो का निराकरण करने के लिये दकार के श्रीतिरिक्त श्रन्य शब्दों का उच्चारण करना उच्चित ही है। वैयाकरण कहते हैं, कि यह तो नहीं कहना क्यों कि यो तो वई वार श्राबृत्ति करके वाक्यों के श्रथ की प्रतिपत्तियों के हो गाने का प्रसग श्रावेगा जबकि श्रन्य वर्गों में भी उस ती श्रथं का प्रतिपादन किया जा चुका है।

श्चर्यात्- एक शब्द कई वाक्या मे आकर सुना जाता है। जब अनेक वाक्यों मे प्रत्येक वर्णीं का साक्यं होरहा है, ता अनेक वार कई वाक्यार्थों की प्रतिपत्ति होजाना अनिवाय है। 'देवमर्चयेत्, कुदेवम् नाचयेत् निष्ठित प्रतिष्ठते, पण्डिताना पत पण्डितमन्य, श्रभिनन्दन नाभिनन्दन, गौ (पशु) गौ (वाग्गी) ग्रादि अनेक समान अनुपूर्वी वाले शब्दों करके कई वार उन उन अथों की प्रतिपत्ति होना वन बैठेगा जो कि इष्ट नहीं है। अतः प्रत्येक वर्गा तो अर्थ का प्रत्यायक नहीं होसकता है।

न च ममुदितानामे । वाक्यार्थप्रतिपत्तिहेतुस्वं प्रतिक्रम् विनाशित्वे समुदायामं-भवात् । कन्पितस्य तत्ममुदायस्य तद्धेत्त्वेऽतिष्रसंगात् ।

वैयाकरण ही ग्रभी ग्राक्षेत्र किये जा रहे है कि पद या वाक्य में समृदित हो रहे ही जब्दो को भी वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति का निमित्तपना नही बन पाता है क्योंकि नैयायिक, बौद्ध या जैनो के यहां भी प्रत्येक क्षमामे शब्द का विनाश होजाना मानने पर उन नब्द होचुके शब्दों का उस क्षण-वर्ती एक शब्द के साथ समूदाय नहीं बन सकता है दैशिक समुदाय बनाने के लिये एक समय मे सजातीय अनेक पदार्थों का विद्यमान रहना आवश्यक है जब कि बौद्धों ने " द्वितीयक्षणविद्यस प्रतियोगित्व क्षांगिकत्व "पितले क्षण मे ग्रात्म-लाभ होकर दूसरे क्षण मे विनश जाना क्षाणिकत्व माना है ग्रौर नैयायिको ने "ततीयक्ष एविनिध्वस-प्रतियोगित्व क्षारिकत्व, पहिले क्षारा मे उपज कर दुमरे क्षण मे विद्यम न रहते हुये शब्द का तीसरे क्षण म विनशजाना क्षिणिकपन स्वीकार किया है हा जैनो ने शब्द का कतिपय भ्राविल कालो तक ठहरना स्वीकार किया है, वस्त्रों को धो रहे धोबी के भोगरा का शब्द कई भ्राविल के पश्चात् सौ हाथ दूर खडे हुये श्रोता को भुनाई पडता है, रात के समय तोप दगने पर प्रकाश दर्शन के अन्तर्म हुर्त पश्चात् कोस दो कोस दूरवर्त्ती श्रोता को उसका शब्द सुनाई देता है भले ही यहाँ शब्द की लहरो की कल्पना कर उत्पाद, विनाश-शाली मन्य ही शब्दों का श्रोता के कान तक पहुँचना माना आ सकता तथापि सूगन्धित पदार्थ का निमित्त पाकर दूर तक के सुगन्धित बन गये लम्बे, चौडे, पिण्ड के समान प्रथवा ग्राग्न को निमित्त पाकर चारो ब्रोर फैल रहे उपादान कारण पूर्गल स्कन्धों की उष्णपरिणति होजाने के समान दूर तक उसी शब्द का मूनना निर्णीत किया जाता है प्रन्यथा गोम्मटसार जीवकाण्ड मे "ब्रदूसहस्स धराए विसया दुगुणा श्रमण्यात्त,, श्रीर " सण्यास्स वार सोदे,, इस प्ररूपण श्रनुसार श्रमश्री जीव के कर्ण इन्द्रिय का विषय भाठ हजार धनुष दूर तक का शब्द कहा गया है तथा सज्ञी जीव का कान बारह योजन तक के शब्द को सून लेना माना गया है, यह सिद्धान्त भला रक्षित कैसे रह सकेगा ?

बताग्रो शब्द-घाराये तो बारह योजनो से भी ग्रधिक दूर तक पहुँचती होंगी किन्तु चक्र-वर्ती की भी कर्ण इन्द्रिय का विषय इससे ग्रधिक दूर वर्त रहा शब्द नही है, ग्रत शब्द के सुने जाने की प्रकृष्ट मर्यादा देवल बारह योजन की नियत करदी गयी है शब्द की घारायें तो सैंकड़ो योजन तक पहुँच जाती होगी। ग्राजकल भी रेडियो, वायर लैंस, ग्रादि ग्रनेक यंत्रों के सहारे हजारो भीलों के दूरवर्ती शब्द को यहाँ सुन लिया जाता है। प्रकरण में यह कहना है कि नष्ट हो चुके पदार्थों का दैशिक समुदाय नहीं बन सकता है यदि बौद्ध या नया। यक यो कहें कि भले ही पूर्व उच्चारित शब्द नष्ट हो चुके हैं फिर भी उनके सद्भाव की कल्पना कर उनका समुदाय गढ लिया जाता है जो कि वाच्य ग्रथं का प्रतिपादक हो जाता है. यो कहने पर तो हम वैयाकरण कहते हैं कि यदि उन मरे हुये शब्दों के कल्पन किये गये समुदाय को वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति का निमित्तकारणपना माना जायगा तो कृति प्रसग होजायगा ग्रथित्-महीनो पहिले सुने जा चुके विनष्ट शब्दो द्वारा भी ग्रथंप्रतिपत्ति होने लग जायगी ऐसी दशा में ग्रनेक शब्दबोधों के होजाने का प्रसग ग्रानाने पर व्यर्थ में उन्मत्तता छा जायगी ऐसी दशा में ग्रनेक शब्दबोधों के होजाने का प्रसग ग्रानोन पर व्यर्थ में उन्मत्तता छा जायगी जो कि किसी को ग्रभीष्ट नहीं है ग्रत प्रत्येक शब्द या समुदिन शब्द तो वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति को नहीं करा सकते हैं।

निन्यन्वाद्धम निर्म सम्रदायः संभवतीति चेत् न, श्र भव्यक्त नां तेषां क्रमवृत्ति-स्वाचः भिव्यंजकशायुनामनिन्यत्वात् क्रमभाविन्यात् क्रमशस्तदभिव्यक्तिमिद्धेः । तेषामनभिव्य-क्तानामर्थप्रतिवित्तिहेतुत्वे वद्भिव्यंजकव्यापारवैयध्यीद्तिप्रसंगाचन वतः एवा भव्यक्तः भिव्य-क्तशब्दममूहादर्थप्रतिवित्ताराति प्रतिव्युतं ।

वैयाकरण ही कह रहे हैं कि यदि कोई मोमासक यो कहे कि शब्द क्षिणिक या कालान्तर-स्थायी नहीं है किन्तु सभी ग्रकार ग्रादि वण निश्य हैं, ग्रत नित्य वर्णों का समुदाय होजाना ग्रज़ु-ण्ण सम्भव जाता है यो कहने पर तो हम वैयाकरण कहते है कि यह तो नहीं कहना न्यों कि शब्द को नित्य मानने वालों के यहाँ भी उन शब्दों की ग्राभिव्यजकों द्वारा होरही ग्राभिव्यक्तियों की प्रवृत्ति कम से मानी गयी है। ग्रत ग्राभिव्यक्त होरहे उन नित्य भी वर्णों की कम से वृत्ति मानी जायगी क्यों कि उन शब्दों की ग्राभिव्यक्त होरहे उन नित्य भी वर्णों को कम से वृत्ति मानी जायगी क्यों कि उन शब्दों की ग्राभिव्यक्त करनेवाली वायुय ग्रानित्य है इस कारण उन वायुग्नों का कम करके उपजना होने से उन शब्दों की भी कम से ग्राभिव्यक्ति सिद्ध हुयी, ग्रान ग्राभिव्यक्त वर्णों का समुदाय नहीं बन सका। यदि नहीं भी ग्राभिव्यक्त होरहे उन वर्णों को ग्रार्थ की प्रतिपत्ति कराने मे हेतु मान लिया जायगा तो उन वर्णों के ग्राभिक्य जक होरहे वायु, कण्ठ, तालु, वशविभाग, दो हथे- लियों का सयाग, तार. तान, ग्रादि के व्यापारों का व्यर्थपना द्वारा जाता है।

एक बात यह भी है कि शब्द को नित्य मानने वाले वादी के यहाँ अनेक शब्द अनिभव्यक्त पडे हुये इष्ट किये गये हैं, वे शब्द भी अर्था की प्रतिपत्ति को करा देशेंगे, यह अति प्रसग दोष आजायगा। इस शब्दों को अभिव्यक्ति और धनभिव्यक्ति के पुण्य से पाये हुये अवसर को हाथ से नहीं खोदेना । विचार कर कोई यो कह बैठता है कि कुछ अभिव्यक्त हो रहे उच्चारित शब्द और नहीं प्रकट हुये ग्रागे, पीछे, के शब्दों का समूह होजाने से वाच्य ग्रर्थ की प्रतिपत्ति होजायगी। उत्तर पक्ष पर बैठे हुये वैयाकरण कहते हैं कि तिस ही कारण से यानी अभिव्यजकों के व्यापार का व्यर्थ पना आजाने से और अतिप्रसग होजाने से उक्त सिद्धान्त का खण्डन कर दिया है अर्थात् जैसे मरे हुये और जीवित पुरुषों का कोई सम्मेलन नहीं बन सकता है उसी प्रकार ग्रिभव्यक्त और ग्रनभिव्यक्त शब्दों का समूह बन जाना अलीक है:

पूर्वपूर्ववर्णज्ञानाहितसंस्कारापेद्मादंत्यवर्णश्रवशाद्धावयार्थप्रति चिति चेत् न,तत्सं-स्काराशामनित्यत्वेन्त्यवर्णश्रवशकाले सन्वविरोध'दयतोपेद्यानुपपचे:।

यदि नैयायिक या वैशेषिक यो कहै कि भले ही पहिले पहिले वर्ण नष्ट हो जाते हैं किर भी वे पहिले पहिले वर्ण ग्रंगले ग्रंगले ग्रंगले वर्णों में सस्कार को प्रविष्ट करते जाते हैं अर्थात् जैसे कि ऋरण देने वाला विण्यक् ग्रंपने ग्रंथमर्ण होरहे किसान से ब्याज के ऊपर ब्याज लगाता हम्ना प्रति तीसरे वर्ष सरकारी स्टाम्पों को बदलवाता रहता है ग्रंथवा रसायन को बनाने वाला वैद्य उसी ग्रोषिध में ग्रंभक भावनाये देता रहता है, वनस्पित शास्त्र का बेत्ता फूल या फलों को उत्तरोत्तर वृक्ष या बेलों की सन्तान ग्रंमुसार बहुत बड़ा कर लेता है, विशेष बलधारी जीव एक गाय के दूध को दूसरी गाय को पिलाकर भीर दूसरी गाय के दूध को तोसरी गाय को पिलाकर यो चौथी, पाचनी ग्रादि सौ गायों तक प्रक्रिया करके सौवी गाय के दुध का मावा बना कर पौष्टिक मोदक बनाते सुने जाते हैं एक निकृष्ट हिसक हकीम ने किसी कामातुर यवन को यो पुष्टि-कर प्रयाग बताया था कि कितने ही साढो यानी सरपट चलने वाले विशेष विपधर जन्तुग्रों को प्रथम चालीस मुर्गे खाय पुन: चालीसवें मुर्गे को वे उनतालीस मुर्गे खाजाय यो उनतालीसवें को शेष ग्रंडतीस ग्रीर ग्रंडतीसमें को शेष सेतीस ग्रादि कम से भक्षण करते हुये जब एक मुर्गा शेष रहे उसका मास भक्षण करने से बड़ा भारी काम विकार हो जाता है।

इस प्रयोग को धिक्कार है, वक्ता और श्राता दोनों ने तोब पाप से अनन्त कामवासना के महापापों को उपजा कर अनन्त नरक निगोद को बढाया है (धिक्, मोह) इसी प्रकार पहिले शब्द का ज्ञान दूसरे शब्द के ज्ञान में अपने संस्कार को घर देता है और तीसरे शब्द के ज्ञान में पहिले शब्द से संस्कृत द्वितीय शब्द के ज्ञान का संस्कार घर दिया जाता है यो पहिले, दूसरे, तीसरे, आदि के संस्कारों को क्रम कम से लेरहे चोथे, पाचमे, प्रादि शब्द ज्ञानों के संस्कारों से युक्त हो रहा अन्तिम शब्द का श्रावराप्रत्यक्ष भटिति वाक्य अर्थ का प्रतिपत्ति करा देता है वैशाहरण कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों के शब्द या ज्ञान के समान उनके संस्कार भी तो अनित्य है, ऐसी दशा में अन्तिम वर्ण के सुनने के अवसरपर उन संस्कारों के विद्यमान रहनेका विरोध है जो वस्तु विद्यमान ही नहीं है ' उसकी' ' वेक्सार्थ की प्रतिपत्ति करना' आदि किसी भी कार्य में अपेक्षा करते रहना उक्ति मही पढता है।

कल्पनारोपितसम्कारपेन्नायां कल्पनारोपितादेव वाक्याथप्रतिपत्तिप्रसंगात् तरसं-स्काराणां कालांतरस्थायित्वेंन्यवर्णश्रवणातितसम्कारस्य पूर्ववर्णश्रवणाहितसंस्कारे. सहार्थप्रति पत्तिहेतुन्विमिति तत्संस्कारसमूहोऽर्थप्रतिपत्तिहेतुनं शब्द इत्यायातं । न चैतद्युक्त, वर्णश्रवणाहितसंस्कारंभ्यां वर्णस्यरणान्वतः पदश्रवणाहितसंस्कारंभ्यः पदस्म णमात्रवत् ।

वंयाकरण के प्रांत वैशेषिक कह रहे हैं कि भने ही पूर्व शब्दों या उनके पूव-वर्ती ज्ञानों के समान उन ज्ञानों के सस्कार भी मर चुके है फिर भी कल्पना से आरोपे जा चुके उन सस्कारों की अपेक्षा करना वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति में मान लिया जाता है, मरे हुयेकी मूर्तिया या चित्र कुछ कार्य को कर ही देते हैं "यो लुप्यते स लुप्यमानार्थ-विधायी"। यो कहने पर तो हम वैयाकरण कहेने कि तब तो कल्पना करके आरोपे गये ते सस्कार से वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति होने का प्रसग प्राप्त हुआ मर गयी गाय, भैसों को तस्वीरे या खिलोंने दूध नहीं देते हैं, किल्पत कारणों से भूठ मूठ कल्पत ही कार्य होसकते है जैसे कि वच्चे खेला करते हैं, किन्तु नह कायकारण भाव कोई बच्चों का खेल नहीं है, वस्तुभूत भाव-श्रात्मक कारण का यथार्थ काय की उत्पत्ति में व्यापार करना पडता है भूट मूठ कल्पित कर लिये गये सस्कार कुछ भी कार्यकारी नहीं हैं।

हाँ उन सस्कारों को क्षिणिक नहीं मान कर यदि देर तक कालान्तर—स्थायी माना जायगा तब तो अन्तिम वर्ण के सुनने से धार लिये गये सस्कार को पहिले पहिले वर्णों के मुनने द्वारा आधान किये जा चुके सस्कारों के साथ अर्थ की प्रतिपत्ति का कारणपना अथा और यो उन सस्कारों का समूह ही अर्थ की प्रतिपत्ति कराने का हेतु हुआ शब्द तो वाच्य अर्थ का प्रतिपादक नहीं होसका यह अनिष्ट आपत्ति आई किन्तु यह शब्द को पदार्थ का प्रतिपादक नहीं मानते हुये सस्कारों को अर्थ की प्रतिपत्ति का कारण मान लेना वैशेषिकों को कथमपि उचित नहीं है, दे-व-द-त आदि वर्णों के सुनने से जमालिये गये सस्कारों से केवल वर्णों का ही स्मरण हाना बन सकता है, जैसे कि देव दत्त-गा-अभ्याज शुक्लाम् दण्डेन इत्यादि पदों के श्रावण-प्रत्यक्ष द्वारा जड लिये गये सस्कारों से केवलपदों का ही स्मरण हो सकता है बाक्य के अर्थ की या प्रकरण के अर्थ की अखण्ड प्रति-पत्ति नहीं होसकेगी।

श्रथ संकेत्वलापजातपदाभिधेयज्ञ नाहितसस्कारंभ्योर्थप्रतिमित्तिष्यते तथापि पदा-र्थप्रतिपत्तिरंव स्यान्न वाक्यार्थप्र तपत्तिः । न च पदार्थपप्रदायप्रतिपत्तिरेव वाक्य श्रेप्रातपत्ति रिति युक्तं वर्षार्थमसुदायप्रतिपत्तिरेव पदार्थप्रतिपत्तिस्वत्वसंगात् । न च वर्षानामर्थवस्या-मावे पदस्यार्थवस्य घटतं, तस्य प्रकृतिप्रत्ययादिससुदायात्मकत्वात् प्रकृत्यादीनां च सर्थ-वस्त्वोपग्मात् ।

वैयाकरण ही कहे जा रहे हैं कि ग्रव यदि वैशेषिक यो इष्ट करें कि भले ही वर्णों के संस्कार से वर्णों का स्मरण होसके किन्तु जो शृक्षण्यवहार से हमने पूर्व मे यो सकेत ग्रहरण कप स्थान है

कि गम डोस् सुगकार के उत्तरवर्ती श्रोकार वर्ण वाले गो पद से सीग सासना वाला पशु समका जाता है, घट शब्द से शख की सी श्रोवा शौर बड़े पेट वाला पदार्थ कहा जाता है, इत्यादिक रूप से पदों के संकेतो की मामर्थ्य से उत्पन्न होचुके श्रिभधान करने योग्य श्रयों के ज्ञान द्वारा धरिंदये गये संस्कारों करके वाच्य की प्रतिपत्ति होजायगी। इस पर हम वैयाकरण कहते हैं कि तो भी पदों के श्रलग श्रलग श्रयों की ही प्रतिपत्ति होसकेगी वाक्य के श्रर्थ की प्रतिपत्ति नहीं होसकेगी। वहीं वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति नहीं होसकना, दोष खड़ा रहा। यदि वैशेषिक यो कह बैठें कि पदार्थों के समुदाय की प्रतिपत्ति ही वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति है, इस पर हम वैयाकरण कहते हैं कि यह कहना युक्तिपूर्ण नहीं है, इस ढंग से तो प्रत्येक वर्णों करके कहे गये श्रयों के समुदाय की प्रतिपत्ति को ही पदार्थ की प्रतिपत्ति स्वरूप होजाने का प्रसग श्राजावेगा क्योंकि गकार, श्रोकार शादि वर्णों के श्रथंसहितपन का श्रभाव हो जाने पर गी श्रादिक पद को गाय श्रर्थ करके सार्थकपना नहीं घटित हो पाता है।

बात यह है कि प्रकृति, प्रश्यय, दिकरण, ग्रागम ग्रादि का समुदाय स्वरूप वह पद है ग्रीर व्याकरण शास्त्र में प्रकृति ग्रादि को ग्रर्थसिहित स्वीकार किया गया है, श्रयीत् जिसमें प्रत्यय लाया जाता है वह प्रकृति है भू गम, दिव, जिन, ग्रादि प्रकृतियों है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय ग्रकृतियों से जो लाया जाता है वह प्रत्यय है जो कि तिप्,तस्, िक, सु, ग्री, जस् ग्रादि है ग्रीर प्रकृति तथा प्रत्यय के बीच में शप्, शन्, शनु, ग्रादि विकरण ग्राजाते हैं नुम्, कुक्, दुक्, धुद् ग्रादि ग्रागम होजानेके वर्ण है। प्रकृतियों भर्ण सत्ता गमन, ग्रादि न्यारे न्यारे है, प्रत्ययों के भी, कर्ता, एकत्व, वनमान काल ग्रादि ग्रनेक ग्रथी है यो ग्रथीनान् होरहे प्रकृति, प्रत्यय, ग्रादि वर्णों का समुदाय ही पदार्थ मान लिया जाग्री।

यदि पुनः प्रक्रन्यादयः स्वार्थापेचगर्थवंतोपि 'दार्थापेच्या निरर्थका एवेनि मतं तदा पदान्यपि स्वाभिधेय पेचयार्थवत्यपि वाक्यार्थापेच्या निरर्थकानि किं न भवेयुः ! तदुक्तं— ''बाह्मएयार्था यथा नाम्ति काश्चद्रबाह्मएयक ले देनदत्त द्या मक्य तथा स्युर्वश्वकः। इति ।

वैयाकरण ही कहे जा रहे हैं, कि नैयायिकों का फिर यदि यह मन्तन्य होय कि प्रकृति, प्रत्यय, ग्रादिक यग्निष अपने अपने नियम होरहे प्रयं को प्रपेक्षा सार्थक हैं। फिर भी वर्णों के समुदाय होरहे पद के स्वकीय अर्थ की ग्रपेक्षा करके वे निरयंक ही है। यो मन्तन्य होने पर तव तो हम वैयाकरण कहेंगे कि यो तो वाक्य रूप समुदाय में पड़े हुये ग्रनेक पद भी ग्रपने अपने कथन करने योग्य ग्रथों की ग्रपेक्षा सार्थक होते हुये भी वाक्य के ग्रथं की ग्रपेक्षा करके क्यों नहीं निर्थंक होजा शों को स्रपेक्षा सार्थक होते हुये भी वाक्य के ग्रथं की ग्रपेक्षा करके क्यों नहीं निर्थंक होजा शों को सो दूर पड़े हुये एक एक मनुष्य को ग्रपेक्षा ग्रनुसार दस, वीस मनुष्यों का मिल जाना मेला नहीं कहा जा सकता है, अत देवदत्त, गाय, भादि यद केवल स्वाय का ही कह सकेंगे समुदित वाक्याय को नहीं, वहीं हमारे ग्रन्थ में यो कहा गया है कि जिस प्रकार श्राह्मण करके ग्राह्म जा रहे

कम्बल मे कोई ब्राह्मणता का सूचक अर्थ नहीं है, उस ही प्रकार 'देवदत्त गामम्याज शुक्लां दण्डन,, इस वाक्य मे देवदत्त आदि पद भी निर्यक है।

तथा च न पदार्थसमुदाय एव वाक्यस्यार्थस्तस्य ततोन्यत्वादेकत्वेनाप्रतीयमानत्वा-दभ्याजनिक्रयादेर्देवद्त्तादिवाक्यार्थत्वात् । न च तस्य वर्शोभ्य इग पदेभ्योपि प्रतिपत्तिः समव-तीति तत्प्रतिपत्तिहेतुर्वर्शात्वयतिरिक्तः कश्चिद्धस्त्वात्माभ्युपगं ।च्यः । म च स्कोट एव, स्फुट त्यर्थोऽस्मादिति स्फोट इति तस्यैकरूपता पुनरेकाकारप्रतिभासादवसीयते नाना कारेभ्यो हेतुभ्य स्तद्योगादहेतुकत्वप्रसंगादिति ।

व्याकरएावेता ही ग्रपना सिद्धान्त कह रहे हैं कि ग्रौर उक्त ढंग से तिस प्रकार दशा होजाने पर पदो के ग्रथों का समुदाय ही वाक्य का ग्रथं नहीं होसका क्यों कि उस वाक्य का ग्रथ उन पदो के न्यारे न्यारे तितरे वितरे श्रथों से भिन्न हैं पदो के ग्रथं ग्रौर वाक्य के ग्रथं की एकपन करके प्रतीत नहीं होरही है, ग्रम्याजन यानी घेर लाना किया ग्रादिक तो देवदत्त गा इत्यादिक वाक्य का ग्रथं है!

"एकतिड वाक्यं" उस वाक्य के भ्रथं की न्यारे न्यारे वर्गों से जैसे भ्रतिपत्ति नहीं होती है, उसी प्रकार पुष्पप्रकीर्ग समान यहां वहां विश्वर रहे स्वतंत्र पदा से भी वाक्यार्थं की प्रतिपत्ति होना नहीं सम्भवता है। इस कारण उस वाच्य ग्रथं की प्रतिपत्ति को कराने का कारण कोई वर्गों और पदों से व्यतिरिक्त होरहा वस्तुभूत-भ्रात्मक पदार्थं स्वीकार कर लेना चाहिये भीर मीमासका के साथ स्वल्प मतभेद को घार रहे हम वैयाकरणों के यहां वहीं वस्तु स्फोट माना गया है।

स्फोट शब्द की निरुक्ति से भी यही ग्रर्थ निकलता है, कि जिसमे वाच्य श्रर्थ स्फुट होजाता है, इस कारण वह स्फोट माना गया है।

यो उस स्फोट का एक-रूपपना तो फिर एक ग्राकार वाले हारहे प्रतिभास से निर्िीत कर लिया जाता है, क्यों कि ग्रांकि ग्रांकि वाले हेतु श्रों से एक ग्रांवण्ड वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति होजाने का ग्रंयोंग है, यदि शब्द में ठहर रहे स्कोट को एक स्वरूप नहीं माना जायगा तो वाच्यार्थ की एक ग्रंबण्ड प्रतिपत्ति को निहें तुकपन का प्रसग होगा किन्तु प्रतिनियत देश, काल. ग्रांकारों वाली यह समीचीन प्रतिपत्ति तो विना कारणों के नहीं होसकती है। यहां तक मीमासक पण्डित ग्रंपने स्फोटबाद के पूर्व पक्ष को पूर्ण कर चूके हैं।

सोप्ययं स्फोटवादी प्रष्टव्य, किमयं स्फोटः शब्दात्मकोऽशब्दात्मको वा १ इति । न तावदाद्यः पद्यः श्रेयान्, तम्य स्फोटस्य शब्दात्मन सदैकस्वभावस्याप्रतीतेः वर्णपदात्मनो नानास्वमावस्यावभागनात्, वर्णपदेभ्यो भिक्षस्यैकस्त्रभावस्येव शब्दस्य श्रोवबुद्धौ प्रतिमासना-दसिद्धा स्वभावानुपलव्धिः स्वभावविरुद्धोपलब्धिकी न स्फोटाभावमावनीति चेत् न, तस्य वर्षापद्श्रवणकाले पश्चाद्वा प्रतिभासाभावात् । श्रव श्राचार्य महाराज समाधान करते हैं, कि इस प्रकार कह रहा यह प्रसिद्ध विद्वान्त स्फोट-वादी भी यो प्रवन करलेने योग्य है, कि क्योगी यह तुम्हारा स्फोट क्या शब्द-ग्रात्मक है ? श्रथवा क्या शब्द स्वरूप नहीं होरहा किसी ग्रन्य पदार्थ स्वरूप है ? वताग्रो, ग्रादि का पक्ष ग्रहण करना तो श्रेष्ठ नहीं है, क्योकि शब्द स्वरूप मान लिये गये उस स्फोट की सर्वदा एक स्वभाव वाले होरहे की प्रतीति नहीं होती है, वर्गों, पदो, स्वरूप होरहे श्रनेक स्वभाववाले शब्दका सदा प्रतिभास होरहा है।

यदि वैयाकरण या कहै कि वर्ण और पदो से भिन्न होरहे एक स्वभाव वाले ही शब्द का कर्ण इन्द्रिय-जन्य ज्ञान मे प्रतिभास होरहा है। श्रतः स्फोट के श्रभाव को ।धने वाली स्वभाव श्रनुप- लब्धि श्रथवा स्वभाविक द्वोपलब्धि तो श्रसिद्ध है। श्रथिन् - "स्फोटो नास्ति श्रनुपलब्धेः श्रथवा स्कोटो नास्ति श्रनेक स्वभावात्मकशब्दस्य वोपलब्धे." इन श्रनुमानो मे पडे हुये दोनो हेतु बेचारे स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास हैं। श्रसत् हेतु तो स्फोट के श्रभाव को नहीं साध सकते हैं। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कर्नना क्योंकि जब्द श्रीर वाच्यार्थ के मध्य मे व्यर्थ गढ़ लिये गये उस स्फोट का वर्ण श्रीर पदो के श्रावण प्रत्यक्ष के श्रासर पर श्रथवा पीछे भी प्रतिभास नहीं होता है। जिस उपलस्भ योग्य माने गये पदार्थका ज्ञान नहीं होय फिर भी उसका सद्भाव माने चले जाना केवल बालाग्रह मात्र है।

स हि यदि तावदाख्यातशब्दः प्रतिम मत एव वाक्यात्मा तदा नैकस्वमावोऽनेकव-मिन्नकत्वात् भिन्न एवाख्यातशब्दोऽभ्याजेन्यादिवर्शोभ्य इत्ययुक्तं, तथा प्रतीत्यभावात्।

वैयाकरणो का विचार है-

''म्राख्यातशब्द सङ्घातो जाति सघात-वर्त्तिनी । एकोऽनवयवः शब्द कमो बुद्धचनुसहृति ॥ १॥ पदमाद्य पद चात्य पद सापेज्ञ मित्यपि । वाक्य प्रतिमितिभिन्ना बहुवा न्यायवेदिन।म् ॥ २ ॥,

न्याय को जानने वाले विद्वानो की वाक्य के लक्षण प्रति सनेक प्रकार भिन्न भिन्न मितयां हैं। कोई भवति, पचित, इत्यादि ग्राख्यात शब्द को वाक्य मानते हैं। एक तिड्वाक्यं,,।

ग्रन्य पण्डित तो वर्णों या पदो के सघात यानी समुदाय को वाक्य कहते हैं. कोई संघात में वर्त रही जाति को वाक्य कहते हैं, इतर पण्डित बेचारे श्रवयवों से रहित होरहे एक श्रखण्ड स्फोट-श्रात्मक शब्द को बाक्य मान रहे हैं, वर्णों के कम को बाक्य कोई कोई मान बैठे हैं, चारों श्रोर से संकोच कर बुद्धि का एक शब्द पिण्ड द्वारा परामर्श किया जाना वाक्य भी क्वचित् माना जा रहा है, तथा श्रन्य पदो की श्रपेक्षा रखने वाला श्राद्यपद श्रथवा श्रन्य पदो की श्रपेक्षा रखने वाला श्रान्तम पद भी वाक्य होसकता है, यो बाक्य के लक्ष्मण में कई सम्मितिया हैं तदनुसार श्राचार्य महा-राज एक एक मन्तव्य पर कम से विचार चलाते हैं।

वाक्य के लक्षणों में सब से पहिले तिङन्त ग्राख्यात शब्द को वाक्य मानने वाले वैयाकरण यदि यो कहैं कि वह ग्राख्यात शब्द तो वाक्यस्वरूप होता हुगा सब को प्रतिभासता ही है, तब तो हम जैन कहेंगे कि वह आस्यातगड्यस्यरूप वाक्य बेचारा (पक्ष) एक स्वभाव वाला हो नहीं है। ध्रनेक वर्ण-ग्रात्मक होने से (हेतु) देखो पर्चात, करोति, ग्रादि वाक्य भ्रनेक स्वभाव वाले हैं, पच् धातु वा ग्रर्थ पाक स्वभाव है. तिप् प्रत्यय के ग्रथ तो वतमानकाल, स्वतन्त्रकर्तृत्व, एकत्व सख्या आदि स्वभाव है, ग्रत एक स्वभाव वाला आस्यात शब्द नहीं होसवा जोकि स्कोट माना गया है। यदि वैयाकरण यो कहै कि ग्रत्याज, पवति, ग्रादि आस्यातों में पड़े हुये ग्राम × ग्रा × ग्रज × शप् × हि। पच् × शप् + तिप् इत्यादि वर्णों से आस्यात शब्द भिन्न ही है। जोकि स्कोट माना गया है, आचार्य कहते हैं कि यह वैयाकरण का कहना श्रयुक्त है, क्योंकि तिस प्रकार की प्रतीति नहीं होती है, ग्रन्थाज में पड़े हुये वर्णों के सिवाय या पचित में पड़े हुये वर्णों के प्रतिरिक्त किसी ग्राब्यात शब्द की प्रतीति नहीं होरी है।

वर्णव्यग्योत्यवर्णश्रवणानतरमेकः प्रतीयत एवेति चेन्न, वर्गानां प्रत्येकं ममुदितानां वा स्फोटाभिव्यक्ती हेतुत्वाघटनाद्र्यप्रतिपत्ताविव सवया विशेषाभावात् । यदि पुनः कथचिद्रणाः स्फोटाभिव्यक्तिहेतवः स्युस्तदा तथंबार्यप्रतिपत्तिहेतवः संतु विभनया परम्परया १ वर्षोभ्यः स्फोटस्याभिव्यक्तिस्ततोभिव्यक्ताद्यप्रतिपत्तिरिति । कथंचिद्व्यतिरिक्तः स्फोटा वर्षोभ्य इति तस्य श्रोत्रवृद्धौ प्रतिभासनोपगमे कथमेकानेकस्वभागोसौ न स्यात् १ सुखदुःखादिपयीयात्मकात्म वत नवप्राणादिविशेषात्मकस्कंषवद्वा ।

यदि शैयाकरण यो कहैं कि वर्णों से प्रगट होने योग्य धीर श्रन्तिम वर्णके सुनने के पश्चात एक स्वभाववाला श्राच्यात शब्द प्रतीत हो ही जाता है। श्राचार्य कहते हैं, कि यो तो नहीं कहना क्यों कि प्रत्येक प्रत्येक दिये होरहे वर्णों को अथवा समुदाय प्राप्त होरहे वर्णों को स्फोट की प्रभिव्यक्ति में कारण्याचा घटित नहीं होता है, जैसे कि मीमासकों ने प्रश्चं की प्रतिपत्ति कराने में प्रत्येक ध्वनियों या समुदित ध्वांत्रयों को निमित्त कारण्य नहीं होने दिया था। हमारे यहा श्रयं की प्रतिपत्ति कराने में श्रीर तुम्हारे यहा स्फोट की श्रमिव्यक्ति कराने में प्रत्येक शब्द या समुदित शब्दों की कारण्यता की सभी प्रकारों में कोई विशेषता नहीं है। प्रर्थात्—''स्फोटोऽर्थंप्रतिपत्तिहेतुनं ध्वनय , इत्यादि ग्रन्थ द्वारा जैसे धाप वंयाकरण्य प्रत्येक शब्द या समुदित शब्दों को श्रश्चं की प्रतिपत्ति का निमित्त—पना उडा देते हैं, उसी प्रकार हम जैन भी स्फोट की श्रमिव्यक्ति करने में प्रत्येक या समुदित शब्द को कारण्य होजाने का खण्डन कर देवेंगे, श्राप जो श्रपने लिगे समाधान करेंगे वही समाधान हमारे लिये लागू होजायगा हमारे सिद्धान्त का प्रत्याच्यान करना तुम्हारे सिद्धान्तपर भी चरितार्थ कर दिया जायगा, इस विषय का हम, तुम, में कोई रेफ मात्र भी श्रम्तर नहीं है, श्रापके यहा मीमासा-श्लोकवात्तिक श्रम्य है, तो हमारे यहाँ तत्वार्थश्लोकवात्तिक महान् ग्रन्थ है, वात्तिकों की चिकित्सा वात्तिकों से कर दी खायगी।

मदि सम्हल कर भ्राप फिर यो कहैं कि भ्रनेक वर्ग ही कथंचित् स्फोट की भ्राम व्यक्ति

कराने में हेतु होसकेंगे तब तो हम जैन कह सकेंगे कि तिस ही प्रकार कथं जित् एकपन और अनेकपन धार रहे वे वर्ण ही अर्थ की प्रतिपत्ति कराने में निमित्त कारण हो जाआ, इस व्यर्थकी लम्बीपरम्परा से क्या लाभ है? कि प्रथम तो बहुत से वर्णों से नित्य स्फोट को प्रगट किया जाय परचात् उस अभव्यक्त ह्ये स्फोट से अर्थ की प्रतिपत्ति की जाय, दार्शनिकों के यहां ऐसी निरर्थक परम्परा नहीं मानी जाती है। इस कारण सिद्ध होता है कि आपका माना हुआ वह स्फोट वर्णों से कोई भिन्न नहीं है, कथाचित् अभिन्न है यो वर्णों से अभिन्न होरहे उस स्फोट का यदि श्रोत्र-जन्य ज्ञान में प्रतिभास जाना स्वीकार किया जायगा तो मीमासकों के यहां यह स्फोट कला एक अनेक स्वभाव वाला क्यों नहीं हो सकेगा यानी-शब्द आत्मव स्फोट एक अनेक स्वभाव वाला है। जैसे कि सुख दुख. ज्ञान, पुरुषार्थ (प्रयत्न) आदि अनेक प्यायों के साथ नदात्मक ह रहा आत्मा बेचारा एक अनेक स्वभाव वाला है देखिये स्वय शात्मा द्रव्य एक है। उसमें अभिन्न होरह मुख दु.च श्रादिक अनेक विवर्त है, अत श्रात्मा यह एक-श्रीव - पात्मक है।

ग्रथवा दूसरा दृष्टान्त यो समिभिये वि नवीन, पुरानी, ग्रधंजीगं, ग्रादि ग्रवस्था विशेषों के साथ नदात्मक होरहा वस्त्र, गृह, ग्रादि पुद्गल स्कन्ध जैसे एक ग्रनेक ग्रात्मक है, ग्रनेक पुद्गल द्रव्यों का पिण्ड होरहा स्कन्ध नामक ग्रुद्ध पुद्गल हुन्य एक है उसकी ग्रिभन्न होरही नयी, पुरानी, ग्रादि ग्रवस्थाये न्यारी ग्यारी ग्रनेक है, इसी प्रकार गब्द भी एक-ग्रनेक स्वभाव वाला है, भले ही शब्द की किसी एक गक्ति या पूरे गब्द का नाम स्पोट कर लिया, इस ग्रर्थ के विना हुये कोरे शब्द मात्र के भेद से हम वैयाकरणों के साथ कोई विवाद नहीं करते हैं ''ग्रर्थे तात्पर्यं न तु शब्दजाले,,

भाषावर्शमापुद्गलद्रव्यं हि स्वसहकारिन्शिष-वशादकारक्ष्यतामासाद्य भकारादि-क्ष्यतामामाद्यत् क्रमशः प्रतिनियतः कति शेष देरभ्याजे यादिराख्यातशब्दः प्रतिभासते न चासी वाक्यं देवदत्तादिपदिनिरपेत्तमतदुव्यारम वैयथ्यिपत्तेः । सत्तापेत्तम्य तु नाक्यत्वे देवदत्त गाम भ्याज शुक्लां दर्गडेनेन्यादि कथिचित्पदान्मकं वाक्यमेकाने कम्बभानमाख्यातशब्दवद्शिधातव्य, तिक्रराकृती च चर्यकान्ता लंबनप्रसंगात् ।

भाषा वगरणा स्वरूप पुद्गल द्रव्य तो नियत होरहे ग्रपने विशेष विशेष सहकारी काररणों के वश से "ग्रम्याज" यहा श्रकार स्वरूप को प्राप्त कर भकार, यकार ग्रादि-पन को धार रहा सन्ता कम क्रम से प्रति-नियत होरहे वक्ता विशेष या श्रोता विशेष श्रादि को ग्रम्याज, पन, गच्छ, श्रादिक ग्रास्थात शब्द स्वरूप करके प्रतिभास जाता है किन्तु वह ग्रकेला श्रास्थात शब्द तो देवदत्त, गो, ग्रादि पदो की नहीं श्रपेक्षा रखता हुआ। कथमपि वाक्य नहीं होसकता है, वैयाकरणों के यहा यदि केवल तिङन्त श्रास्थात शब्द ही पूरा वाक्य मान लिया जायगा तो उन देवदत्त, गा, श्रादि पदों के उच्चारण करने के व्यर्थपन का प्रसग श्राजावेगा। यदि उन देवदत्त ग्रादि पदों के सद्भाव की ग्रपेक्षा रखने वाले ग्रास्थात शब्द को वाक्यपना इष्ट करोगे तकती "है देवदत्त तू बौकी गाय

को डण्डे करके घेरला "इत्यादि पदो के साथ कथाचित् तादातम्य को धार रहा वाक्य एक अनेक स्वभाव वाला ही कथन करने याग्य उचित पड़ा जैसे कि पहिले ग्रिभा, ग्राइन, ग्रन्, शप् हि, ग्रादिक शब्दों के साथ कथाचित तदात्मक होरहा ग्राख्यात शब्द बेचारा एक ग्रीर भनेक स्वभाव वाला मान लिया जा चुका है यदि वाक्य के एक ग्रनेक स्वभावों का निराकरण किया जायगा ता वैयाकरणों को बौद्धों के क्षिणिकत्व एकान्तके ग्रवलम्बन करने का प्रसग ग्राजायगा। शब्द को नित्य मानने वाले वैयाकरणा उन क्षिणिकवादी बौद्धों का सहारा लेने के लिये कथमित उत्कण्ठित नहीं होंगे।

क्रमभुः विश्वविद्वर्णानां वास्तवैकः दःवाभावे च सकवर्णभागःनामपि पाःमार्थि-कैकवर्णात्वासिद्धेस्तथोपगमे वांतविहरचारमनो घटादेश्च क्रमभाव्यनेकपर्यापारम ६स्याभावानु-षंगात । तास्तरमद्भ वमभ्युपगच्छता चिक्कानेकक्रमदृत्तिवर्णभागारमकमेशं वर्णमम्युपेयं , तद्वद्वेकक्रमवर्तिवर्णारमकमेकं पदं ताद्दशानेकपदारमक च वाक्यमे वेतव्यं। ततो न ख्यात-शब्दो वाक्यारमैकस् भाव एव कथ्वदनेकस्वभावस्य तथ्य प्रतातः।

कम कम से हुये देखे जा रहे नियत किन्ही किन्ही वर्णों का यदि वास्तिव करूप से एक पदपना नहीं माना जायगा तो एक वर्ण के क्षिणिक ग्रं शो का भी समुदित होकर वास्तिविक एक वर्ण होजाना नहीं सिद्ध होसकेगा और तैसा स्वीकार कर लेने पर यानी कमभावां ग्रनेक ग्रं शो का एक पिण्ड होजाना नहीं मानने पर तो ग्रन्तरग आत्म तत्व को ग्रीर विहरग घट, पट, ग्रादि प्रवाधों को कमभावी ग्रनेक पर्यायों के साथ तदात्मक होरहेपन के ग्रभाव का प्रसग ग्राजावेगा। ग्रर्थात् एक ग्रात्मा ग्रनेक सुख, दुख, राग, द्वेष, मितज्ञान, श्रृतज्ञान, दान, लाभ, ग्रादि परिएाति-श्रात्मक नहीं होसकेगा। तथा एक घट ग्रनेक कपाल, कपालिका ग्रादि श्रवयव-ग्रात्मक ग्रीर काडे का एक थान ग्रनेक तन्तु-ग्रात्मक नहीं बन सकेगा तिस कारए। उन ग्रात्मा घट, पट, ग्रादि ग्रं शी पदार्थों के सद्भाव को स्वीकार करने वाले वैयाकरए। करके कम से वर्त रहे ग्रीर क्षणिक होरहे ग्रनेक वर्ण भागों के साथ तदात्मक होरहा एक वर्ण प्रसन्नता-पूर्वक मान लेना चाहिये ग्रर्थात्-ग्राठ ग्रं शो की एक खाट, या दो हाथ, दो पाँव, नितम्ब, पीठ, उर स्थल, सिर, इन ग्राठ ग्रं गो का एक शरीर माना ही जाता है, प्रत्येक सम्यग्दर्शन ग्रीर सम्यग्जान के ग्रं गं भी ग्राठ इष्ट किये गये है, इसी प्रकार भ का स्वर पूर कर गाने वाले गन्धव देर तक ग्रलापते रहते हैं वहां भवर्ण के कितने ही ग्रं श स्पष्ट सुने जा रहे हैं, शीघ्र बोल दिये गये ग्रकार में भी ग्रनेक उसके ग्रवयव भूत ग्रंश है उनका समुदाय एक "ग्रं ग्रं श्रिसर है।

बस उसी " ग्र " के समान कम से वर्त रहे ग्रनेक ग्र, भ, ग्रादि वर्गों के साथ तदात्मक को बार रहा एक पद होता है ग्रीर पिण्ड हो रहे तिन्हीं वर्गा या पदो के समान भनेक पदो के साथ तदात्मक होरहा वाक्य इष्ट कर लेना चाहिये देखिये फूली पौनी मे पाये जा रहे छोटे छोटे रूथां ग्री से मिलकर लम्बा सूत उपजना है, सूत मे अंडिया और अंडियो मे आटे और आंटो से थान होजाता है उसी प्रकार अक्षर के छोटे छोटे अंशो से एक अक्षर और अनेक अक्षरों से एक पद, तथा अनेक पदों से एक बाक्य होजाता है तिस कारण वाक्य स्वरूप माना गया आख्यात शब्द बेचारा एक स्वभाव वाला ही नहीं है जो कि वैयाकरणों ने मान रखा है किन्तु कथाचित् अनेक स्वभावो वाले उस आख्यात शब्द की प्रतीति होरही है प्रतीति-सिद्ध पदार्थ को सहर्ष स्वीकार करलेना चाहिये। यहाँ तक वैयाकरणों के मत मे वाक्य माने गये आख्यान शब्द का विचार कर दिया गया है।

एतेन पद्माद्यमस्यं चान्यद्वा पदांतरापेचं वाक्यमेकम्बभाविमिति निरस्तं तस्या प्याख्यातश्रहद्वत्कयंचिदनेकस्वभावस्य प्रतिभासनात्

इस उक्त कथन करके "देवदत्तः श्रोदन पचित "देवदत्तः भात को पकाता है यहाँ श्रादि का पद देवदत्त श्रथवा श्रन्त का पद पचित एवं श्रीर भी कोई मध्य का पद तो श्रन्य पदों की अपेक्षा रखता हुआ एक स्वभाव वाला वाक्य है, इस वैयाकरणों के मन्तव्य का भी श्राचायं ने निराकरण कर दिया है क्योंकि श्रन्य पदों की अपेक्षा रखते हुये उस ग्राद्य पद या श्रन्तिम पद का ग्राख्यात शब्द के समान कथचित् श्रनेक स्वभाव वाले का ही प्रतिभास होरहा है। बात यह है कि जितने भी कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, विशेषणा. किया इत्यादिक अर्थों के वाचक पदों करके शब्दबोध होता है परस्पर-श्रपेक्षा रखते हुये उन पदों के निराकाक्ष होरहे समुदाय को वाक्यपना प्रसिद्ध है, ग्रतः वह वाक्य ग्राख्यात शब्द के समान ग्रनेक स्वभावों वाला है।

एकोन यतः शब्दो त्राक्यमित्ययुक्तं, तस्य मावयःस्य प्रतिभासनात् । तस्य चाव-यवेभ्यानर्थान्तरःवेऽनेकन्वमेव स्यात्, तदर्थान्तरःवे संबधासिद्धः उपकारकन्पनायां वाक्यस्यावय-कार्यत् प्रसंगम्तेकाकार्यनाद्ययानां वा वाक्यकार्यना तेनोपिक्रभाषात्वात उपकारम्य ततार्था-तन्गन्वं सर्वधाः द्विः नुपकाशत् तदुःकागांतरकन्पनायामनवस्थ प्रसंग इति वाक्यतद्वयवभेदाभे-देकांतगदिनामुपालम्भः । स्दाद्वािनां यथाप्रतीतिकथिचित्तदभेदापगमात् एकानेकाकारप्रतीते-रेकानेकान्मकस्य जात्यंतरस्य व्यवस्थितः ।

ग्रंशों से रहित होरहा एक निरवयव शब्द तो वाक्य है यह न्यायवेदियों का कथन भी युक्तियों से रीता है क्यों कि उस श्रवयवों से सहित होरहे वाक्य का सभी विद्वानों को परिज्ञान होता है कर्ता कर्म, क्रिया, करण श्रादि सभी तो श्रपने श्रवों को लिये हुये वाक्य के श्रवयव होरहे हैं जैसे कि एक थान के श्रनेक तन्तु श्रवयव होरहे हैं. यदि उस वाक्य को श्रवने कर्ता, कर्म, श्रादि वाक्यों से श्रमिन्न माना जायगा तो वह वाक्य श्रनेक श्रनेक स्वभाव वाला ही होगा। श्रनेकों से श्रमिन्न श्रनेक पदार्थ हैं या श्रनेक स्वभावों वाला ही है। हो यदि वाक्य का उन श्रवयवों से भेद, माना आयेगी ती वाक्य श्रीर श्रवयवों के परस्पर हो रहे सम्बन्ध की श्रिटि नहीं वन सकेगी श्रीक

तव तो सम्बन्ध के विना ''इन भ्रवयवो का यह वाक्य है" भ्रथवा उस वाक्य के ये भवयव हैं यों सम्बन्ध का निरूपण करने वाली षठि विभक्ति नहीं उतर सकती है, उपकार किये जाने पर ही सम्बन्ध की व्यवस्था मानी गयी है, पिता पुत्र सम्बन्ध, गुरु शिष्य सम्बन्ध, पित पत्नी सम्बन्ध, स्व-स्वामी सम्बन्ध, कार्य कारण भाव, भ्रादि मे परस्पर उपकार द्वारा नाता जुड़ा हुआ है, शिष्य का उपकार गुरु पढ़ा कर कर देता है भ्रीर शिष्य भी गुरु जो की सेवा, भ्रनुकूल व्यवहार, श्रद्धा, करता हुआ उपकार करता है। इत्यादि प्रकार श्रनुसार यदि यहाँ वाक्य भीर उसके भ्रवयव होरहे पदो मे सम्बन्ध की स्थिरता के लिये उपकार भी कल्पना की जायगी, तब तो वाक्य को भ्रवयवों के कार्य होजाने का प्रसर्ग होजायेगा क्योंकि उन प्रवयवों ने वाक्य के ऊपर उपकार किया है जो कि उपकार उस उपकृत हुये बाक्य से श्रभिन्न है, ग्रत भ्रवयवों ने उपकार कया किया मानो व क्य को ही बनाया। श्रथवा यदि वाक्य की श्रार से भ्रवयवों के ऊपर उपकार किया मानो व क्य को ही बनाया। श्रथवा यदि वाक्य की श्रार से भ्रवयवों के उपर उपकार किया मानो जायेगा तो भ्रवयवों का वाक्य के काय होजाने का प्रसग भ्रावेगा क्योंकि उस वाक्य करके भ्रवेक भ्रवयव उपकार को प्राप्त किये जा रहे है, वाक्य ने भ्रवयों से भ्रभिन्न होरहा भ्रवयवों का उपकार किया मानो भ्रवयवों को ही बनाया, शब्द को नित्य मानने वाले मीमामक या वैयाकरण उन पद या उन वाक्यों का बनाया जाना इष्ट नहीं कर सकेंगे।

शब्द ग्रनित्य नहीं हाजाय इसलिये वैयाकरण यदि श्रवयवों की ग्रोर से वाक्य पर किये गये उपकार को वाक्य से भिन्न पड़ा रहा स्वीकार करगे ग्रयवा वाक्य की ग्रोर से किये गये श्रव-यवों के ऊपर उपकार को श्रवयवां से निराला पड़ारहा मान बंठेंगे तब तो उपकृत से उपकार को भिन्न मानने पर उन उपकृत श्रोर 'दासीन हो कर भिन्न पड़े हुये उपकारों के परस्पर सम्बन्ध की सिद्ध नहीं हो सकी क्योंकि उपकार होने से सम्बन्ध व्याप्य होरहा है जहाँ उपकार कोई नहीं है वहाँ सम्बन्ध भी नहीं है। जगत में स्वाथ का नाता ह, साक्षात् या परम्परा प्रयाजन मिद्धि के विना कोई किसी से सम्बन्ध ही नहीं रखता है, ग्रत श्रवयव श्रोर वाक्यों में उपकार हुये विना जैसे सम्बन्ध की सिद्ध नहीं हो सकी थी उसी प्रकार उपकृत श्रीर भिन्न पड़े हुये उपकारों में परम्पर उपकार हुये विना सम्बन्ध (गठ बन्धन) नहीं हो सकता है, ग्रतः इन उपकृत वाक्य या पदों को न्यारे उपकार के साथ जोड़ने के लिये यदि उनके श्रन्य उपकारों की कल्पना की जायगी तो श्रनवस्था दोष होजाने का प्रसग प्राता है, कारण कि भेदपक्ष में वे उपकार भी भिन्न ही पड़े रहेगे उनके जोड़ने के लिये पुन. श्रनेक उपकारों को मध्य में लाने की श्राकाक्षा बढ़ती ही चला जायगी, हाँ किये गये उपकारों को यदि उपकृत से श्रमिन्न मान लिया जाय तो श्रनवस्था टल सकती है किन्तु थो मान लेने पर उपकृत वाक्य या पद श्रनित्य हुये जाते हैं, शब्द को नित्य मान रहे पण्डित श्रनवस्था को भले ही सहन करले परन्तु शब्द का श्रनित्य ना उनको सह्य नहीं है।

इस प्रकार वाष्य धीर उसके प्रकथवों का भेद-एकान्त प्रथक प्रमेश एकाम्स को वर्षान

रहे वादी पण्डितों के ऊपर ये उपर्युक्त उलाहने आते हैं भेदें कान्त-वादी जैसे वाक्य और अवयवों के अथवा उपकृत या उपकारों के अभेद होने को वखान रहे अभेद-वार्श को उक्त उलाहना दे देता है तथा अभेदंकान्तवादी सांख्य पण्डित जैसे वाक्य और अवयवों या उपकृत और उपकारों के सबंधा भेद को वखान रहे भेदें कान्तवादी के ऊपर उक्त उपालम्भ उठादेता है, उसी प्रकार स्याद्वादी विद्वान दोनों भेदवादी या अभेदवादी पण्डितों के ऊपर दोनों उपालम्भ घर देते हैं। हाँ स्याद्वादियों के ऊपर कोई उलाहना नहीं आता है क्यों कि स्याद्वादियों के यहाँ प्रतोतियों का अतिक्रमण नहीं कर उन वाक्य या उसके अवयवों में कथि चत्र अभेद होना स्वीकार किया गया है। घट, पट, वाक्य, गृह, आदि अर्थों की एक और अनेक आकारों के साथ तदात्मकपने करके प्रतीति होरही है, सवंधा एक और सर्वथा अनेक से निराली तीसरी ही जातिका एक-अनेक-आत्मकपना व्यवस्थित होरहा है, अत. कथ-चित् भेद अभेद को मानने वाले अनेकान्त—वादियों के यहाँ कोई उलाहना नहीं आता है, स्याद्वादी हो प्रत्युत एका-तवादियों के ऊपर अनेक उलाहने लाद देते हैं।

न हि वाक्यश्रवणानंतरमने काकारप्रतीतिः सर्वदा सर्वत्र सद्भावप्रसंगात् । नापि वर्णापदमात्रहेतुका तदाकारत्वप्रसगाद्वर्णादप्रतीतिकत् । ततो वाक्याकारपरिणतशब्दद्रव्यहेतुक-वाक्यप्रनीति । च्च तथा परिणतशब्दद्रव्यमेकानकाकारं गरमार्थतः सिद्धं वावकाभावात् ।

"नम श्री वद्धंमानाय देवदत्तो गच्छति, देवदत्त गामम्याज शुक्ला दण्डेन,, इत्यादि वाक्यों को सुनं के पश्चात् अनेक आकारो की ही प्रतीति नही होती है ? यदि ऐमा होता तो सभी कालो मे और सभी देशो मे प्रनेक आकार वालां प्रतीति होने के ही सद्भाव का प्रसग आजावेगा अर्थात्—वाक्य या श्लोक ही क्या बड़े बड़े प्रकरणों ध्याख्यानो से भी पीछे एक अखण्ड शाब्दवोध का होना अनुभूत होरहा है, तभी तो बड़े बड़े ध्याख्यानो या प्रन्थों का सार एक वाक्य मे सामान्य रूप से कह दिया जा रहा है । इतने बड़े महान् तत्वार्ध—सृत्र प्रन्थ मे जीव आदि सात तत्वों का अधिगम कराते हुये मोक्षमार्ग का प्रदर्शन किया गया है । देखिये जैसे एक पहा काव्य मे अनेक सर्गों का एकी-करण है । एक सग मे कितपय प्रकरणों का अन्वित अभिषान है एक प्रकरण मे कितपय श्लाकों का समवाय किया गया अर्थ परस्पर जुड़ रहा है, एक श्लाक मे कई वाक्य गुथ रहे है, एक वाक्य मे कई पद और एक पद मे कई वर्ण समुदित होरहे हैं । अथवा जैसे कई सिपाहियों के उपर एक जमादार और कई जमादारों के उपर एक यानेदार तथा कई थानेदारों को स्वाधिकार बृत्ति कर रहा एक सुपरिटेन्डंन्ट है, एव इनके उत्पर एक थानेदार तथा कई थानेदारों को स्वाधिकार बृत्ति कर रहा एक सुपरिटेन्डंन्ट है, एव इनके उत्पर भी अधिकारी—वर्ग इसी कम से नियत है, इसो प्रकार वाक्यों के सुने जाने के पश्चात् एक आकार वाली भी प्रतीति होजाती है, बड़े से बड़े प्रन्थों की सक्षेप से एक बाक्यता कर ली जाती है । ऋदिधारी मुनि अन्तमु हूर्तमे ढादशाङ्गका पाठ कर लेते है, ढादशाङ्गके प्रमेय अर्थ का तो उससे भी अल्पनाल मे अध्यवसाय कर लेते हैं । परीक्षार्थों छात्र अपने स्वस्पस

ग्रन्थ का दो मिनट मे सङ्कलनात्मक पारायण कर जाता है।

तथा वाक्य को सुनने के अनन्तर केवल वर्ण या पद को ही हेतु मान कर कोई प्रतीति नहीं होती है, यदि ऐसा माना जायगा तो वाक्य द्वारा उन वर्णों या पदों के एक आकार को धारने वाली ही प्रतीति होने का प्रसग आवेगा जैसे कि वर्ण को या पद का सुन कर वर्ण की प्रतीति हुआ करनी है, तिस कारण सिद्ध होना है कि वाक्यके आकार होकर परिराम गये शब्द द्रव्यकों हेतु मानकर उपजी वाक्यकी प्रतीनि जैसे एकाकार और अनेकाकार वालों है, उसी प्रकार तिम तिस पद या वाक्यस्वरूप से परिरामने योग्य शब्द द्रव्य भी एक, अनेक-आकारों वाला वास्तिविक रूप में मध जाता है, इसको वाधने वाले प्रमाशों का अभाव है। जब शब्द द्रव्य में अथवित एक और कथचित अनेक आकार विद्यमान है तो उसके अनुसार हुई वाक्य की प्रतीति भी एक, अनेक आकारों को धारेगी हो। अथवा वाक्य-प्रतीति को भी हुण्टान्त बना कर शब्द—योग्य द्रव्य में एक अनेक आकारों को साध लिया जाय, जैन सिद्धान्त अनुसार सभी पदार्थों में एकत्व और अनेकत्व धर्म विद्यमान है। जो एकत्व को ही पदार्थ में मानते हैं, वे अनेकत्व का निषेध करते हैं, तो भी पहिला एकत्व धम और दूसरा अनेकत्व का अभाव, यो ही सही, दो धम तो पदार्थों में ठहर ही गये, क्षांडा बढाना व्यर्थ है।

कथं नानाभाषावर्गणापुद्गलपिणामवर्णानामे ब्रह्मचनविनि चेत् तत्रोपचारात्रा नाद्रव्यादिमतानवत् । किं पुनस्तदेकत्रोपचारिनिमित्तिमिति चेत्, तथा सदशारिणाम एव तद्रत्।

यहाँ किसी की शका है. कि भागावर्गणा स्वरूप अनेक पुद्गल द्रव्यों के पर्याय हारहे वर्णों का भला एक द्रव्य का ही परिग्णाम होना किस प्रकार बन सकता है ? यो कहने पर ग्राचार्य समाधान करते है, कि उन वगणाओं में एक अशुद्धद्रव्य-पने का उपचार है। जैस कि अनेक द्रव्य गुग्ण, अविभागों प्रतिच्छेद श्रादि की सतान को एक कह दिया जाता है। अर्थात्-जैसे दैशिक समुदायवाली धान्यराशि वेचारी अनेक धान्या म अभिन्त है, उसी प्रकार कालसम्बन्धी प्रत्यासित्त को धार रहे अनेक सतानियों से सन्तान भी अभिन्त है, एक द्रव्य की नाना पर्यायों का सुलभत्या एक कहा जा सकता है, क्योंकि उन सहभावों या कमभावी पर्याया में एक द्रव्य का अन्वित होना प्रसिद्ध है। अत. एक द्रव्य की असंख्यात या अनन्त पर्यायों में मुख्य रूप से भी एकत्व धरा जा सकता है। किन्तु नाना द्रव्यों की सन्तानों में तो एकपना उपचार मही अरोपा जा सकता है।

यहाँ शकाकार पुन पूछता है. कि उपचार तो निमित्त या प्रयोजन के विना नहीं प्रवर्तता है, अत अनेक भाषा वर्गणाओं में एकपनके उपचार करनेका निमित्त क्या है है इसका उत्तर आचाय यो कहते हैं कि तिसप्रकार अनेक भाषावर्गणाओं की सहश परिणित ही एकपन के उपचार का निमित्त कारण है, जैसे कि अनेक द्रव्य या गुणों की सन्तानों में एकपने के उपचार का निमित्त कारण तिस तस प्रकार उनका सहश परिणानन होना है। अर्थात्-जावकाण्ड गोम्बटसार में अयु सखा सखेरणाः

णताय भ्रगेज्जगेहि भ्रन्तिया । भ्राहारतेजभासामण-कम्मद्या ध्रुवक्खंधा । भ्रणु भ्रादि पुद्गल के तेईस भेदो को दिखलाते हुये "सिद्धारातिमभागो पडिभागो गेज्भगागा जेट्टहु,, इस प्रतिभाग भ्रनुसार भाषावर्गराम्भो का बनना समभाया है ।

कण्ठ नालु ग्रादि ने निमित्त ग्रनुसार उन भाषावर्गगान्त्रों की समान रूप से किसी भी श्रकार चकार ग्रादि शब्द बन जाने की योग्यता है, जैसे कि मेघ जल उन उन वृक्षों में वैसा वैशारस होकर परिगाम जाता है। श्रत ''सहजपरिगामास्तर्यक् मामान्य,, समान परिगाति वालों में सामान्य (जाति) रहता है 'सामान्ये एकत्व,, जाति की श्रपेक्षा एकवचन कह देने न कोई क्षति नहीं पडती है, श्रन भाषावर्गगा स्वरूप श्रनेक श्रशुद्धपुद्गल द्रव्यों को उपचार से कह दिया गया है, श्रनेक तन्तुश्रों से जैसे एक श्रवयवी थान बन जाता है। उसी प्रकार श्रनन्त भाषावग्गाश्रों से एक एक क, ख, गौं, श्रादि शब्द बन जाते हैं, यह एकत्व के उपचार करने का प्रयोजन भी है।

वर्गक्रमा वाक्यमिन्यपरः । सोऽपि वर्षोभ्यो भिन्नमेकरः भावं क्रमं यदि व्रूयासदा प्रतीतिविरोधः तस्य श्रोत्रबुद्धावप्रतिभागनात् । सम्बन्धानुष्पत्तेश्चानवयववावयवतः । वर्षोभ्योन्नर्थां तरत्वे तु क्रमस्य वर्णा एव न कश्चित्क्रमः स्यात् ।

अब व्याकरण का एक देशी दूसरा विद्वान् थो कह रहा है। कि वर्णों का कम ही वाक्य है अर्थान्- पहिले एक वर्ण मुनाई दिया पुन दूसरा वर्ण, पश्चात् तीसरा वर्ण सुनने में आया इत्यादि प्रकार करने वर्णों का कम होजाना ही वाक्य है। आचार्य कहने हैं कि वह वर्ण कम को वाक्य कह रहा विद्वान् भी कम को यदि वर्णों से भिन्न ही या एक स्वभाव वाला ही कहेगा तब तो प्रतीतियों से विरोध आता है, क्यों कि उन वर्णों से सर्वथा भिन्न और एक स्वभाव वाले मानेजारहे कम का कर्णेन्द्रियजन्य ज्ञान में प्रतिभास नहीं होता है। दूसरी बात यह है, कि सवया भिन्न होरहे क्रम का और उन वर्णों का सम्बन्ध भी ता नहीं वन सकता है। जैसे कि अनवयव एक शब्द को वावय कहने वाले पण्डित के यहाँ निरश वाक्य का अपने भिन्न पडे हुये अवयवों के साथ सन्बन्ध नहीं बन पाता है, इस बात को ग्रन्थकार अभी पूर्व अकरण में सिद्ध कर चुके है।

हाँ वर्गों से क्रम का श्रमेद मानने पर तो सन्बन्ध नहीं बन सकने का दोष टल गया किन्तु सर्वथा श्रमेद पक्ष लेने पर श्रनेक वर्ण ही ठहरते है, कोई क्रम नहीं ठहर पायेगा ऐसी दशा में क्रम को वाक्य कहे चले जाना उचित नहीं जचता है।

सन्यमेतदेवं यावंतो यादणा ये च पदार्थप्रितिपादनं वर्णा विज्ञातमा मध्यस्ति तथेव बोधका इति वचनात ततोन्यस्य वाक्यस्य निगकरणादितीतरः। सापि यदि वर्णानां क्रम प्रत्याचन्त्रीत तदाग्निष्टोमेन यजेत स्वर्गकाम इत्याकारादयो ये यावंतरच वर्णाः स्वेष्टवाक्यार्थ-प्रतिपादने विज्ञातसामध्यस्ति तावंत एव वेत्युद्गमेनापि सम्रुच्चार्यमाणास्तथा स्युविंशोपाभावान्। अथ येन क्रमेश विशिष्टास्ते तथा दृष्टास्तादशा एव तद्र्यस्यावबोधका इति मतं, तर्हीष्टः क्रमो बर्शानामः यथा तेन विशेषणाघटनात्।

वर्ध कम को वाक्य मानने वाले विद्वान पर ठेस जमा रहा कोई इतर पण्डित यो कहता है, कि यह कथन इस प्रकार सत्य होसकता है कि जितने और जिस जिस प्रकार के जिन जिन वर्णों की पदार्थ के पितपादन करने में सामर्थ्य कानी जा चुकी है, वे वर्णा उस ही प्रकार से वाच्यार्थ का बोध करा देते हैं, इसप्रकार हमारे शास्त्रोमें निरूपण है. उन वर्णों से न्यारे वाक्य का निराकरण करदिया जाता है। श्रर्थात् – योग्य अनुपूर्वी को लिये हुये वर्ण ही वाक्य है, उनसे न्यारा कोई कम वाक्य नहीं है।

धाचायं कहते है कि वह मीमासक पण्डित भी वर्णों के कम का यदि निराकरण करेगा तब तो स्वगं की प्रभिलाषा रखने वाला पुरुष ग्राग्निष्टोम नामक यज्ञ करके याग करें इस मत्र के धाकार, गकार ग्रादिक जितने भी जो जो वर्ण हैं, जिनकी कि श्रपने इष्ट वाक्यार्थ का प्रतिपादन करनेमें शक्ति जानी जा चुकी है, वे वर्ण उतने ही यानी न्यून. ध्रधिक, नहीं होरहे ही वाक्यार्थ को कहेगे तब तो उद्गम यानी कम भंग होजाने से भी उच्चारण किये जारहे तिस प्रकार वाक्यार्थ के प्रतिपादक होजाओं क्योंकि वर्णों के कम को नहीं मानने वाले के यहां चाहे वर्णों ठीक क्रम से बोल दिये जाय श्रयवा ग्रक्षरों को श्रांगे पीछे कर विपरीत कम से भी बोल दिया जाय वे ग्रपने ग्रर्थ को कहतेही रहने चाहिये कोई ग्रन्तर नहीं है। ऐसी दशा में घट को टघ या साधन को नवसा कहने वाले व्युक्तिनभाषी के शब्दों करके भी ग्रर्थ प्रतिपत्ति बन बेंठेगी, श्रशुद्धिया भी नष्ट प्राय होजायगी।

धव यदि तुम यो कहो कि वे वर्ण जिस कम करके विशिष्ट होरहे तिस प्रकार सकेत काल में देखे जा चुके हैं. उनके समान जातीय वर्ण ही उस वाच्य ध्रर्थ का परिज्ञान कराते हैं। भ्राचाय कहते हैं, कि यो मन्तव्य होय तब तो वर्णों का कम तुमने इष्ट ही कर लिया ग्रन्थथा यानी वर्णों के कम का प्रत्याख्यान करते ही चले जाते तो उस कम करके सहित पना यह वर्णों का विशेषणा घटित नहीं होसकता था इससे सिद्ध हैं, कि वर्णों के क्रम को वाक्य मानना कोई बुरा पक्ष नहीं है।

वर्णीभिव्यक्ते कमो न वर्णानां तेषामक्रमत्वात् । उपचारात्तु तस्य तत्र भावात्त-द्विशेष्यात्वमुपपद्यत एवेति चेन्न, एकांतनित्यत्वे वर्णानाम भव्यक्तेः सर्वथा तुपपत्तः, उपपात्तम मर्थनात्तत्र मुख्यक्रमस्य प्रसिद्धेः ।

वर्गों के कम को वाक्य नहीं चाहने वाले मीमासक यदि यो कहें कि वर्ण तो नित्य हैं, व्या-पक हैं, नित्य विद्यमान होरहे पदार्थ का काल-सम्बन्धी कम भौर व्यापक हारहे पदार्थ का देशिक कम बन नहीं सकता है, हा कण्ठ. तालु, व्विन, आदि भ्रमिव्यंजको द्वारा होरही वर्गों की भ्रमिव्यक्ति का कम तो माना जा सकता है, किन्तु वर्गों का कम नहों है, क्यों कि उन वर्गों का कम-रहितपना निर्गीत है, हाँ उपचार से तो उस कम का उन वर्गों में सद्भाव मान लियाआता है, भत. कम से वर्ग सुनाई देग्हे हैं, यो क्रम को उन वर्णों का विशेषण होजाना बन जाता ही है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि वर्णों को एकान्त रूप से सर्वथा नित्य मानने पर वर्णों की अभिव्यक्ति की सभी प्रकारों से असिद्धि होजाने का युक्तियों द्वारा समर्थन किया जा चुका है। अर्थात्-अनिभव्यक्त स्व-भाव को छोड कर अभिव्यक्त परिणति को ग्रहण कर रहे वर्ण सर्वथा नित्य नहीं कहे जा सकते हैं, नित्य पक्ष मे सभी वर्णों की सकीर्ण अति होने लग जायगी, आदि अने क दोषों की सम्भावना है, अतः वर्णों की अभिव्यक्ति का पक्ष सर्वथा निवंल है, युक्तियों में वर्णों में मुख्य कम की ही असिद्धि होरही है, ग्रत वर्णों के कम को वाक्य कहने वाले का मत अने कान्त पक्ष का अवलम्ब करते हुये हमें अच्छा जाचता है, व्यर्थ ही चाहे जिस सन्मुख ग्राये हुये का निराकरण या तिरस्कार करने की देव हमें श्रच्छी नहीं जाचती है।

क पुनरयं क्रमो नाम वर्णानामिति चेत्, कालकृता व्यवस्थिति ब्रमः । कथमसी वर्णानामिति चेत्, वर्णानामिति चेत्, वर्णानामिति चेन्न, उदात्ताद्यवस्थानामप्यापाधकत्वप्रसगात् । श्रीपाधिकयुदासाद्यवस्था एव वाचा वर्णत्वात् ककारादिवदिति चेन्न, तेपां स्वयमनंशत्वासिद्धे. स्वभावतस्तथात्वोपपशेरन्यथा ध्वनीनामिष स्वामाविकादात्तत्वाद्ययोगात् ।

ग्रन्थकार के प्रति कोई पूछता है, कि श्राप क्रम को वाक्य मानने वाले का इतना अधिक पक्षपात कर रहे है, तो बताश्रो जैन सिद्धान्त अनुसार यह वर्गों के क्रमका लक्षण भला फिर क्या है ? न्यायवेदियों के यहा जो भी कुछ क्रम का लक्षण किया जायगा उसम न्यून, अधिक, करते हुये आप श्रवश्य ही अनेकान्तप्रक्रिया को जड देंगे।

यो कहने पर इसके उत्तर मे ग्रन्थकार कहते हैं, कि व्यवहारकाल करके की गई वर्गों की व्यवस्था ही कम है, ऐसा हम स्पष्ट निरूप आ करते है। इस पर पुन प्रश्न उठाया जाता है कि वह कालकृत व्यवस्था भला वर्गों का कम कैसे कही जा सकती है वता ग्रो, यानी यह तो वही कथन हुग्रा कि ''पेट मे पीडा श्रोर श्रांख मे श्रोपिध लगाई गयी"।

यो ग्राक्षेप प्रवर्तने पर तो ग्राचार्य कहते हैं, कि वर्गों करके व्यवहारकाल को निमित्त पाकर हुई परिण्यतियों का ग्रहण कियाजाता है, जैसे कि उदात्त, ग्रानुदात्त, प्लुत, ग्रानुनासिक, निरनु-नासिक हस्व, ग्रादिक ग्रवस्थाग्रों का उपादान वर्ण कर लेते हैं, पतः पहिले, पिछले, समयों में क्रम से होरही वर्गों की उत्पत्ति ग्रानुसार वर्गों का क्रम माना जाताहै। ''कालों न यातो वयमेव याताः" इसका ग्रिभिप्राय भी वहीं है कि समय नहीं गया उन उन समयों में हुई हमारी ग्रामुल्य ग्रवस्थाये व्यर्थ निकल गयी, समय बेचारा चला भी जाय तो हमें कोई ग्रानुनाय नहीं है।

पूर्व पक्ष वाला पण्डित कहता है कि तब तो वर्गों का क्रम वास्तविक नही होकर केवल उपाधि के अनुसार कियागया औपाधिक हुआ जैसे कि अपापुष्प के सन्निधान से स्फटिक को लाख

कह दिया जाता है। ग्रन्थकार वहते हैं यह तो नहीं कहना क्यों कि कम को यदि श्रीपाधिक माना जायगा तो वर्णों की स्व शरीर होरही उदात्त. स्वरित. श्रादि श्रवस्थाओं के भी श्रीपाधिक पने का प्रसग श्राजावेगा जो कि इन्ट नहीं है। पुनः यदि तुम कहों कि वचन की उदात्त, श्रादि श्रवस्था तो उपाधियों से जन्य ही है यानी वर्णों की गाठ का स्वरूप नहीं हैं ( प्रतिज्ञा ) वर्ण होने से। हेतु ) ककार चकार श्रादि वर्णों के समान ( श्रन्वय हब्टान्त )। श्रथात्-न्यारे न्यारे श्रिभव्यजको श्रनुसार वाचाश्रों की क, च, ह, श्रादि वर्णों व्यवस्था प्रकट हो जाती है, उच्च उच्चारण नीच उच्चारण, श्रादि श्रिभव्यजको द्वार, उदात्त प्रादि श्रवस्था गढ ली जाती है किन्तु ये श्रवस्थाय शब्द का मूल शरीर नहीं हैं।

ग्रन्थकार कहते है यह तो नहीं कहना क्यों कि उन वर्णों का स्वय मूल शरीर से ग्रंश रहित-पना ग्रसिद्ध है, पथार्थरूप से विचारा जाय तो वर्णों के स्वकीय स्वभाव में ही तिसप्रकार ककार, चकार, उदात्त, ग्रनुदात्त, ग्रादि ग्रवस्थाये गाठ की बन रही है प्रन्यका यानी ककार, उदात्त ग्रादि ग्रवस्थाग्रों को ग्रभिव्यञ्जक कारणों का ही स्वरूप मानते हुये यदि शब्दों की मूल पूना नहीं में ना जायेगा तो हम कह सकते हैं कि ध्वनियों के भी ग्रपने गाठ की स्वाभाविक उदात्तपन ग्राद ग्रव-स्थाग्रों का योग नहीं बन सकेगा यानी ध्वनियों में भी उदात्तपन गाठ का नहीं है किसी दूसरे पदार्थ से ऋणा लिया गया है ग्रीर दूसरे पदार्थ में भी कही ग्रन्थ स्थल से उधार लियागया होगा यो कहने वाल का मुख कोई पकड़ा नहीं जा सकता है। एक बात यह भी है कि ककार ग्रकार, उदात्त, ग्रादि ग्रवस्थाग्रों को यदि वाचाग्रों का ग्रीपाधिक स्वरूप माना जायगा तो फिर वाचाग्रा की गाठ का कोई निज शरीर ठहरता ही नहीं है, जब गाठ का कोई शरीर नहीं तो ग्रीपाधिक धर्म किस पर चढ़ बैठे? बात यह है कि जगत् के सभी पदार्थ ग्रनेक ग्रंशों से महित है जो जिसका स्वरूप, प्रमाग्गों से सिद्ध है वह उसी का ग्रंग माना जाता है, वर्णों के ककार, उदान्त, ग्रादि निज ग्रंश प्रतीत-सिद्ध है, ग्रन' वे ग्रीपाधिक नहीं कहे जा सकते हैं। खाड का मीठापन, जल का द्रवपन, ग्रांन की उद्यांता वायु का वहना, परथर का गुहरत, ये मव गाठ के ग्रंश है, ग्रीपाधिक नहीं है।

ततः स्वकारणविशेषवशात् कर्मावशेषविशिष्टानाम शारित्यानामुन्पत्तेः कथविद-नर्थान्तरं क्रमः । स च सादृश्यामान्यादृश्चारःदेकः प्रतिनियता शेष्कार्त्तया त्वनक इत्त स्या-द्वादिनामेकानेकात्मकः क्रमापि याक्यं न विरुध्यते ।

तिस कारण सिद्ध हुआ कि अपने अपने उत्पादक विशेष कारणों के वश से हुये कम विशेष करके विशिष्ट होरहे ही आकार आदि वर्णों की उत्पत्ति होरही है, अत वह काल-सम्बन्धी कम वर्णों से कथिचत् अभिन्न है जैसे कि यथाकम आतान, वितान, स्वरूप किये अये तन्तुओं का दैशिक कम थान ने अभिन्न है और वह अनेक वर्णों से अभिन्न होरहा कम यद्यपि वस्तुत: अनेक है तो भी सहशपरिणाम-स्वरूप सामान्य के पाये जाने से वह कम उपचार से एक कह दिया जाता है प्रस्थेक

वर्गों मे ग्रानुपूर्वी-ग्रनुसार नियत होरहे स्वकीय विशेष ग्राकारों करके तो वे कम ग्रानेक ही है। इस प्रकार स्याद्वादियों के यहा एक-ग्रात्मक ग्रांर ग्रानेक-ग्रात्मक होरहा कम भी वाक्य हाजाय तो कोई जीन सिद्धात से विरोध नहीं ग्राता है "वालादिष हित ग्राह्म", श्रात्रोरिष गुर्गा वाच्या, दोषा वाच्या गुरोरिष, परीक्षा-प्रधानियों को उक्त दोनों नीतिया पालनी पड़ती है, हाँ वर्गों से सर्वथा भिन्न या एक स्वभाव वाला ही मान लिये गये कम का तो हम स्याद्वादी भी निराकरण कर देते हैं "मार ततो ग्राह्ममपास्य फल्गु इंसैर्यथाक्षी मिवाम्बुमध्यात्" इस नीति ग्रनुसार वाक्य के लक्ष्मण माने गये कम को सम्हालते हुये हमे वाक्या मे ग्राभिन्न ग्रीर एकानेकात्यक होरहे कम का वाक्य कह देना उचित ग्रान पड़ता है।

वर्णसंघातो वाक्यार्धप्रतिपत्तिहेतुर्वाक्यिभित्यन्यं, तेषामिष न वर्णेभ्यो भिन्नः सवान्तोनंशः प्रतीतिमार्गावनारी, संघातन्वविरोधाद् वर्णान्त्यवतः। नाषि तताऽनर्थान्तरमेव संघातः प्रतिवर्ण-संघातप्रसगात्। न चैका वर्णः संघातो भवेत्। कथचिदन्यानन्यश्च वर्णोभ्यः संघात इति चेत्, वश्यमेकानेकम्बभावो न स्यात् ? कथंचिदनेकवर्णादिभिन्नत्वादनेकस्तत्स्वात्मवत्। संघातन्वपरिशामादेशात्तनां भिन्नत्वादेकः स्यादिति प्रतीतिसद्धेः।

श्रव कोई श्रन्य पण्डित वाक्य का लक्षण यो कहते हैं कि वर्णों का सघात ही वाक्य है जो कि वाक्य द्वारा प्रतिपाद्य श्रयं की प्रतिपत्ति का जापक कारण है। श्राचार्य कहते हैं कि उनके यहा भी वर्णों से सर्वथा भिन्न होरहा श्रीर श्र को से रहित माना गया ऐसा काई सघात ता प्रतोतियों के निश्चित मार्गपर नहीं उत्तरता है क्यों कि सघातपन का विरोध हो जायगा जैसे कि श्रन्य वर्णों का समुदाय न्यारा पड़ा हुआ उन वर्णों का समात नहीं है। भावार्थ-जैसे श्रन्य वर्णों का सघात कर दिया गया इन प्रकृत वर्णों का सम्मेलन नहीं कहा जा सकता है उसी प्रकार इन प्रकृत वर्णों से भिन्न पड़ा हुआ मघात मला इन वर्णों का कैसे भा नहीं हासकता है, चावलों के समुदाय को गेहूँ का ढेर कोई नहीं कहता है भेड़ो का भुण्ड भी मनुष्यों का मेला नहीं कहा जासकता है, उसी प्रकार देवदत्त इस पद म एकत्रित होरहे वर्णों का समुदाय बेवारा महावारदास इस पद स्वरूप सघात नहीं हो सकता है। यो उन वर्णों से भिन्न पड़ा हुआ सवात भो उन्हीं वर्णों का श्रविष्यभाव नहीं कहा जायेगा। तथा उन वर्णों से सघात श्रीनन हो हा। ऐसा भी एकान्त करना ठीक नहीं है क्योंकि यो तो प्रत्येक वर्ण श्रनुसार संघात हो जाने का प्रसग आजावेगा किन्तु एक वर्ण ता सघात हो नहीं सकता है।

ग्रर्थात्-चार वर्णों से सर्वथा श्रिभिन्न यदि सघात माना जाया तो चार सघात ग्रनायास ही बन बैठगे कोरे एक को सघात कहना विरुद्ध है, सर्वथा भेद ग्रौर सर्वथा ग्रभेद पक्षों मे ग्राये हुये दोषों को टालते हुये ग्राप यदि वर्णों से कथवित् भिन्न ग्रौर कथित ग्रिभिन्न होरहा सघात मानो सब तो जैन मत का ग्रनुसरण करते हुये ग्रापके यहा वह सघात-स्वरूप वाक्य बेचारा एक ग्रनेक स्वभावों को घारने वाला किस प्रकार नहीं हो जावेगा ? देखिये ग्रनेक द्युगें के साथ कथित् श्राप्त हो स्वर्णे होजाने से वह संघात भ्रानेक हैं जैसे कि उन वर्णों के निज निज स्वरूप न्यारे न्यारे होरहे भ्रानेक हैं तथा निराले पड़े हुये पृथाक पदार्थों का एकी भाव होना—स्वरूप समातपन परिएाति की भ्राक्षा कथन करने से उन भ्रानेक वर्णों से भिन्न होने के कारएा वह सघात एक समभा जायेगा, यह प्रतीनियों में सिद्ध विषय है। अत परस्पर भ्रापेक्षा रखने वाले वर्णों के निरपेक्ष समुदाय रूप पद को प्राप्त हुये वर्णों का काल प्रत्यासत्ति स्वरूप सघान है जो कि वर्णों में कथाचित् भिन्न भीर कथाचित् भ्राभिन्न है। शब्दों के उच्चारएा भ्रानुसार वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति कराने में कालकृत प्रत्यासित्त भ्रामेष्ट है, हा पुस्तक में लिखे हुये उपचरित वर्णों की देश प्रत्यासित्त से किया गया सघात भी चोला माना जा सकता है, यो जैन सिद्धान्त भ्रानुसार सघात का विवेचन करने पर वर्णों के सघात को वाक्य कह देने में कोई भ्रानिष्टापत्ति नहीं है।

एतन सवातविती जातिवाक्यामाते चितित, तस्याः सवातंभ्यां भिन्नायाः सर्व-थानुत्पत्ते : । कथाचद्भिन्नायास्तु संघातवदेकानेकस्वभावत्वसिद्धनीनंशः शब्दात्मा कश्चिदेकां वाक्यस्फाटास्ति श्रात्रबुद्धां जात्यतरस्यार्थप्रातपत्तिहेतः प्रातभासनात् एकानेकात्मन एव सर्वात्मना वाक्यस्य सिद्धः ।

जैन मत प्रनुसार उक्त प्रकार का सधात वाक्य हो सकता है, इस विवरण करके सधात मे वर्त रही जातिको वाक्य कहने का भी चिन्तन (चिन्तवन) करदिया जा चुका समभ लेना चाहिये सघातो से सर्वथा भिन्न हो रही उस जाति की तासभी प्रकारों से सिद्धि नहीं हासकती है जैसे घट से सर्वथा भिन्न घटत्व जाति नहीं सध पाई है तथा जातिवान् से सवथा ग्रभिन्न भो कोई जाति नहीं सिद्ध होपाती है। हाँ भ्रभी वलान दिये गये सघात के समान उस सधात मे वत रही कथचित् म्राभन्त होरही जाति के तो एक धनेक स्वभाव से सहितपने की सिद्धि होजाती है, परस्पर भ्रपेक्षा रखते हुये पदाके निराकाक्ष सघात मे वत रही सहश परिएगम स्वरूप भ्रीर उन वर्गों या पदो से कथाचित म्राभिन्न होरही जाति को वाक्यपना सुविटत है। उचित निर्णयो को मानने के लिये हम सर्व-था सन्नद्ध बैठे रहते है, अतः अ शोसे रहित होरहा नित्य एकस्वभाव वाला कोई भी एक वाक्य स्फोट नहां है। आख्यात शब्द, आद्यपद, अन्त्यपद, एक अन्वय शब्द, वराक्रभ, वराधात, सवातवीतनी जाति, इनको यदि वाक्य स्फोट कहा जायगा सा ग्रापके मन्तव्य प्रनुसार इनका एक स्वभाव ग्रीर धंश रहित स्वरूप से किसी को भी प्रतिभास नहीं होरहा है किन्तु साश, ग्रनित्य, एक स्वभावी, कथ-चित् धनेक-स्वभावी, स्वरूप से ये जाने जारहे है। वाच्य अर्थ की प्रतिपत्ति कराने के करण होरहे उक्त वाक्यों का श्रोत्र इन्द्रिय जन्य श्रावराप्रत्यक्ष में तो ऐसो का ता परिज्ञान होरहा है जा कि सर्वथा एक ग्रीर सर्वथा ग्रनेक यानी अभेद ग्रीर सर्वथा भेद इन दोनो पक्षों से निराली जाति के अनेक तीसरे कथाचित् भेदाभेद स्वरूप को घार रहे हैं, अपने सम्पूर्ण निज स्वरूप करके एकात्मक, अनेकात्मक हो रहे हीं वाक्य की सिद्धि होरही है, विवाद बढ़ाना ध्यर्थ है। तीसरी वास्तिक का विषएत होचुका, सब

इस सूत्र की चौथी वात्तिक का विवरण किया जाता है।

यदि पुनरतः प्रकाशक्यः शब्दस्फोटः पूर्ववर्शकानाहितसंस्कारस्यातमनोन्त्यवर्णभव-बानतरं वाक्यार्थनिश्चयहेतुषु द्वधात्मा व्वनिश्योऽत्योस्युग्गस्यते, स्फुटत्यर्थोस्मिन् प्रकाशत इति स्फोट इश्यमिप्रायात्, तदाप्येतस्यैकानेकात्मकत्वे स्याद्वादिमिद्धिरात्मन एव वाक्यार्थप्राइ-कत्वपरिश्वतस्य भाववाक्यस्य संप्रत्ययात्, तस्य प्फाट इति नामकरखे विरोधामावात् । तस्य निरशत्वे तु प्रतीतिविरोधः, सर्वदा तस्यैकानेकस्वभादस्य त्रिधांशकस्य प्रतिभासनात् ।

प्राह्मित शब्द, मंघात, प्रादि को वाक्य कहने वाले न्यायवेदी पण्डित बुद्धि को भी वाक्य मानते हैं वहिरग वाक्य को शब्दस्फोट मानने में कुछ प्रवधीरणा पाकर श्रव वैयाकरण विद्वान अन्त-रग ज्ञान को स्फोट मानते हुये पूर्व पक्ष कहते हैं। स्फोट वादी के ऊपर विचार चलाते हुये प्राचार्य महाराज ने सबसे प्रथम दो विकल्प उठाये थे कि वह स्फोट शब्द स्वरूप है ? प्रथम विकल्प उठाये थे कि वह स्फोट शब्द स्वरूप है ? प्रथम विकल्प का विचार होचुका है, अब दूसरे अवब्दात्मक स्फोट के विकल्प का विचार चलाते हैं।

अन्तरग मे ज्ञानप्रकाशरूप होग्हा बुद्धिस्वरूप स्फोट है, जोकि पूर्व पूर्व मे सुने जा चुके वर्णों के ज्ञान के धारे गये सस्कारोवाले ग्रात्मा को ग्र<sup>इ</sup>न्तम वर्ण के श्रावरण प्रत्यक्ष ग्रनन्तर हुई वाक्य के म्रर्थ की निश्चय प्रतिपत्ति करा देने का हेतु है, यह बुद्धि-स्वरूप शब्द स्फोट उन वायु स्वरूप या शब्द स्वरूप व्यक्तियों से निराला स्वीकार किया गया है। जिस ज्ञान मे वाक्यार्थ स्फुट होकर भास जाता है, यानी शाब्दबोध प्रकाश जाता है, यो इस निरुक्ति करने के श्रमित्राय से यह बुद्धि स्वरूप स्फोट माना गया है। ग्राचायं कहते है, कि यदि द्वितीयपक्ष ग्रनुसार फिर यो कहोगे तब भी इस बुद्धिस्वरूप शब्द-स्फोट को एकग्रात्मक भनेकात्मकपना मानने पर स्याद्वाद सिद्धान्तकी ही सिद्धि होती है, क्योकि ग्रात्मा के ही वाक्यार्थ के ग्राहक होकर परिएाम गये ज्ञान-स्वरूप भाववाक्यपन का इस तुम्हारे स्फोट करके समीचीन ज्ञान होता है, उस भावबान्य-स्वरूप ग्रात्मा का स्फोट ऐसा नाम कर ु देने में हमें कोई विरोध नहीं करना है। पदार्थ ज्ञान को ग्रावरण करने वाले ज्ञानावरण कम ग्रीर तदनुकूल वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपदाम से विशिष्ट होरहा आत्मा पदस्फोट है, तथा वाक्यार्थ ज्ञान को रोकने वाले ज्ञानावरण ग्रीर वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से सहित होरहा ग्रात्मा वाक्यस्फोट है वाक्य या वाक्यार्थ ज्ञान के उपयोगी विशेषपुरुषार्थ मे युक्त होरहे मात्मा की विशेषबुद्धि ही भाव-वाक्य या स्फोट है, हाँ उस बुद्धिस्वरूप शब्दस्फोट को यदि भ्रंशो से रहित माना जायगा तब तो प्रतीतियो से विरोध म्रावेगा क्योकि एक स्वभाव, मनेक स्वभाव, एकानेकस्वमाव, यो तीनप्रकार मंद्री के चारी उस भाववास्य का सदा प्रतिभास होता रहता है।

भावार्य-जैन सिद्धान्त प्रनुसार भावपन, भाव इन्द्रियां भाव वास्य, ये सब ग्राहमा की पिर्-

विशेषों के समुदाय करके जाने गये धर्ष की प्रतिपत्ति का हेत् होरहे गंध वाक्य स्फोट, स्पर्धवाक्य-स्फोट, होना भी सुघटित है।

प्रथित-भारमा "दैवदत्त घटमानय" इस शब्द पंक्ति के देवदत्त पद को सुनाता है इस पद का सस्कार जमा लेता है पुनः " घटं, पद को सुन कर इसकी धारणा कर लेता है, पुनः भन्तिम भानय पद को सुन कर भट वाक्य प्रतिपत्ति कर लेता है यो होते देखकर वाक्यस्फोट को जैसे वैयाकरण मान लेते हैं उसी प्रकार पहिले गन्ध को सूघ कर उसका सस्कार धार लिया गया पदचात्-दूसरी गन्ध को सूघा उसकी भी धारणा को आत्मा मे जमा लिया, यो पहिले पहिले गध जानो के सस्कारों का आधान कर रहा आत्मा अन्तिम गन्ध का घाणज प्रत्यक्ष कर पूरी गंध धाराओं के समुदाय की प्रतिपत्ति कर लेता है, प्रत इस प्रतिपत्ति का कारणा गन्ध वाक्य स्फोट भी घटित हो जाता है, इसी द्वा से स्पर्ध, रस, रूपो, के पहिले पहिले धार लिये गये सस्कारों वाले आत्मा को अन्तिम स्पर्धाद की उपलब्धि होजाने पर उन उन स्पर्ध समुदाय आदि की हुई प्रतिपत्ति के कारणा माने जाने योग्य स्पर्श वाक्य स्फोट, रसवाक्यस्फोट, रूपवाक्यस्फोट, भी गढ़े जा सकते हैं। नाडीगित स्फोट आदि अनेक बुद्ध-स्वरूप स्फोटों को मानने मे वैयाकरणों के यहा कोई क्षति नहीं पड जायगो " सग्रह खलु कर्तिब्य: परिणामे सुखावह: ,, इस नीति से भी कथिनत् लाभ होजाता है।

तथा लोकन्यवहारस्यापि कर्तुं सुशक स्वात् कायप्रश्नप्तिवत् । इस्तपादकर समात्रि-कांगहारादिस्फोट शद्वा पदादिस्फोट एव घटते न पुनः स्वावयविक्रयाविशेषाभि-न्यंग्यो हंस-पच्मादिहस्तस्फोटः स्वाभिधेयार्थप्रतिवचे हेतु। र्गत स्वन्यमातसंदर्शनमात्रम् ।

गध पद स्फोट, गधवाक्य स्फोट, ग्रांदि की साधने के लिये तिस प्रकार लोक व्यवहार सुल भता से किया जा सकता है। जैसे कि शरीर के द्वारा भूख. प्यास, ग्रांदि का प्रज्ञापन करने वाले सूचक चिन्ह कर दिये जाते हैं प्रथांत कोई पिथक उस देश की भाषा का नही जानता हुआ पानो पीने के लिये प्रपने होठ के साथ तिरछी अर्थन्न जली को चिपटा कर ग्रोक द्वारा सकेत कर देता है इतने से ही विभिन्न देश के मनुष्य को प्यासा जानकर पानी पिला देते हैं, घोडे का सकेत कर देने पर चढने या बेचने के लिये घोडा ला देते हैं, ग्रांख मीच कर या मटका कर भी कई व्यंग कर दियेजाते हैं अथवा हस्तस्फोट, पादस्फोट, करणस्फोट, मात्रिकास्फोट, ग्रंगहारस्फोट, नितम्बचालनस्फोट ग्रांदि के समान सुलभता से लोक व्यवहार को करते हुये गन्ध स्फोट, स्पशंस्फोट, ग्रांदि मान लेने चाहिये। यदि यहा वैयाकरण यो कहें कि पदस्फोट, वाक्यस्फोट, ग्रांदि ही सुघटित हैं किन्तु फिर नाचते समय नर्तक के अपने अपने हाथ, पैर, अंगुली, आदि अवयवो की किया विशेष से प्रगट होने योग्य इस, पक्षम, आदि हस्तस्फोट तो अपने निर्देश्य या अभिनय करने योग्य श्रथ की प्रतिपत्ति का हेतु मही चटित होपाता है। श्राचार्य कहते हैं कि इस प्रकार किसी का कहना तो अपनी बुद्धि की ग्रत्य-स्पता को दिसलाना मात्र है।

भावां श्रं-नतंक या नतंकी गायन के झनुसार शारीरिक भावों को करते हैं, कोई कोई तो दक्ष नत्यकार मुख से एक झक्षर भी नहीं बोलता हुआ उस गीत के सभी भावों को नृत्य द्वारा शरीरकी चेंग्टाओं से ही समभा देता है। नृत्य वला में हस. पक्ष्म. ग्रादि साकेतिक कियाओं को हस्त स्फोट सिखाया जाता है, कदाचित् हस जैसे प्रपनी रोमावली को फुरफुरा देता है, उसी प्रकार नतंक को अपने अवयवों की किया करनी पड़ती है, ये कियाये कभी कभी शब्दों से भी अधिक प्रभाव उत्पन्न करा देती हैं। यदि कोई यो कहे कि वर्ण तो अनित्य हैं, अतः वे लम्बे. चौडे, अर्थ के प्रतिपादक नहीं होसकते हैं इस कारण अर्थों की प्रतिपत्ति कराने का हेतु शब्द-स्फोट मान लिया जाता है, तब तो हम जैन भी कह देगे कि किया भी तो अनित्य है. कोई भी किया बड़ी देर तक होने योग्य अभिनेय अर्थ की प्रतिपत्ति नहीं करा सकती है, अत वाक्यस्फोट के समान हस्त स्फोट या गन्ध स्फोट आदि भी वैयाकरण को अभीष्ट कर लेने चाहिये, ऐसा आचार्योंकी ओर से भाषादन किया जारहा है।

एतेन विन्कुटितादिः पादाकोटो हम्नपादममायोगलक्षणः करणस्कोटः, करणह्य-रूपमात्रिका फोटो. मात्रिका सहस्रलक्षरींगहारादिग्कोटरत न घटत इति वदक्षनत्रधेयत्रचनः प्रतिपादिता बोद्धव्य , तस्यापि स्वस्वावयत्राभिव्यंग्यस्य स्वाभिधेयार्थप्रतिपत्तिहेतोरशक्यिनिराक्ष्यात् ।

इस उक्त गध स्फोट झादि या हस्तस्फोट के झापादन करके वैयाकरण के ऊपर पादस्फोट झादि का भी झापादन कह दिया गया समक्ष लेना चाहिये। देखो यदि वैयाकरण यो कहें कि विकुट्टित यानी शरीर को घुमाना झादि किया स्वरूप पाद स्फोट और हाथ, पावों, का युगपत् व्यापार करते हुए समायोग कर लेना स्वरूप करण स्फोट तथा दोनो करण स्वरूप होरहा मात्रिका स्कोट एवं सहस्रमात्रिकाझो का समूह स्वरूप अगहार झादिक स्फोट तो घटित नहीं होपाते हैं, क्योंकि इनमें नियम रूप से झाल्य्य झर्ण की प्रतिपादकता नहीं देखी जाती है। ग्रन्थकार कहते हैं कि इसप्रकार कह रहा वैयाकरण तो प्रामाणिक वचन कहने वाला नहीं माना जा मकता है, यो कह दिया गया समक्ष लेना चाहिये। जब कि नतंक या नतंकी जनों के झपने झपने झवयवो द्वारा झिम्बयक्त करने योग्य उन पादस्फोट झादि का प्रपने झपने कहने योग्य या झिमनय करने योग्य झथीं की प्रतिपत्ति के कारण होरहे स्वरूप करके निराकरण नहीं किया जा सकता है।

श्रथीत् गाना, बजाना, नाचना, ये तीन तौर्यात्रक हैं, नाच द्वारा श्रमियन जो दृष्टा के हृदय मे प्रभाव उत्पन्न करता है, वह शब्दो द्वारा साध्य कार्य नहीं है, तभी तो गीतो या अन्य गद्य, पद्यों की मुद्रित पुस्तकों के निकट होने पर भी रुपयों का ब्यय कर रसीले पुरुष नाटकों को देखते हैं, बड़ी बड़ी सभाग्रों में हुये श्रेष्ठ वक्ताग्रों के ब्याख्यान पद्यपि पुस्तकाकार ब्यप कर वितीर्ण होजाते हैं। फिर भी श्रोताजन शक्षिक रुपया ब्यय कर वक्ताश्रों के ब्याख्यानों को सुनते हैं, इसका यही रहस्य है, कि उनकी सूरते मूरते, वेगवती चेष्टायें, हाव, भाव, विश्वम, विलास, ग्रादि सभी क्रियायें तो पत्रों या पुस्तको मे नही मुद्रित होसकती है, ग्रत वैयाकरण विद्वानो को हस्त स्फोट ग्रांद भी स्वीकार कर लेना चाहिये ग्रन्यथा वे शब्द स्फोट से भी हाथ धो बैठेंगे।

न चैवं स्याद्वादिमद्वांतिविरोध श्रोत्रमतिपूर्वस्येव प्राणादिमतिपूर्वस्य । श्रुतका स्येष्टन्वात तत्विरणतात्मनस्तद्धेतोः स्फोट ति गंजाकण्णात

म्रापादन करने वाले जैनो के प्रति यदि वैयाकरणः यो म्राक्षोप करें कि जैमे जैनो ने श्रास्यात शब्द वर्णक्रम ग्राप्त को कुछ न्यून, भ्रधिक करते हुये जैन सिद्धान्त ी प्रक्रिया सनुसार भ्रादेश मान्य कर लिया था भौर बुद्धिम्बरूप शब्द स्फोट को ग्रात्मा की ग्राहकत्व परिराति मान कर भाववाक्य कहते हुये स्याद्वाद मिद्धि इन्ट कर ली थी उसी प्रकार यदि कुछ जैनत्व का रण चढ़ा घर गन्ध स्फोट ग्रादि को भी इष्ट कर लिया जायगा ऐसी दशा मे यदि स्याद्वादसिद्धान्त मे 'वरोध ग्राग्या तो तुम जैन फिर कहा शरण लोगे दूसरो से भी गये और भ्रपनो से भी गये।

ग्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार स्याद्वाद नीति श्रनुसार गन्ध स्फोट ग्रादि माननेपर हमको सर्वज्ञोक्त स्याद्वाद सिद्धान्त के कोई विरोध नही पडता है क्यों कि शब्दों के श्रात्र इन्द्रिय-जन्य मित-ज्ञान को कारण मान कर हुये श्रुतज्ञान के समान हमने नाप्तिका, स्पर्शन, ग्रादि इन्द्रियों से उपजे गन्ध का सूघना, स्पर्श का छू लेना, श्रादि मिनज्ञानों को भी पूर्ववर्ती मान कर हुये श्रुतनानों को इब्ट किया गया है, उस क्रोय श्रथ की प्रतिपत्ति के हेतु होरहे श्रीर सहशगधवान् या श्रभिनेय श्रथों के ग्राहकपन परिणाम से युक्त होरहे श्रात्मा की गन्ध-स्फाट, हस्तस्फोट ऐभी सज्ञाये कर ली जातो हैं, चाहे शब्द स्फोट हो श्रथवा गन्ध-स्फोट हो बुद्धित्वरूप ग्राहकत्व परिणाति कोई श्रात्मतत्व से निराला पदाथ नहीं है।

गंधादिभिः कस्यचिद्रशृष्य सबंधाभाषात् तत्र तदु लंभिनिमित्तकप्रत्ययानुपपत्ते ने तथा परिवानो बुद्धयात्मा स्कोटः सभवतीति चेत्, ततएव शब्दम्फोटाए मास्म भूत्, शब्दस्या-र्थेन मह योग्यतालक्षणसंबंधपद्भावात् तन्संभवे तत एचेतरस भवः । गधादीनामर्थेन मह याग्य-तारूयसम्बन्धाभावे संकेतसहस्रोप ततस्तत्प्रतीत्ययोगाच्छब्दतः शब्दार्थवत् ।

वैयाकरण अपने ऊपर श्राये हुये आपादनों का निराकरण यो करते हैं, कि गद्य, स्पर्श, हसपक्ष्म, वित्कुटित आदि के साथ किसी भी अविनाभावी होरहे श्रयं का सम्बन्ध नहीं है। अतः '' स्फुटित अर्थ अस्मिन् आत्मिनि, इस निरुक्ति अनुसार उस आत्मा में स्फोट सम्पादक माने गये उन पूर्व पूर्व के गन्ध श्रादि विशेषों के उपलम्भ को निमित्त पाकर हुयी मानी जा रही उन सहश गन्ध वा अभिनेय (शरीर कियाओ द्वारा दिखाने योग्य प्रमेय) अर्थों की प्रतीति नहीं बन पाती है। अत तिस प्रकार ग्राहकत्व परिकृति से गुक्त होरहा बुद्धिस्वरूप अस्मा स्फोट नहीं सम्भवता है। यो कहने पर बो

हम जैन कहेगे कि तिस ही कारण से धतीत में कहा गया शब्द स्फोट भी मत हो आ, भैस के सन्मुख वीएण वजाने या श्लोक सुनाने के समान बहुत से शब्दो करके भी तो नियत धर्यों की प्रतीति नहीं होपाती है। पुनः यदि वैयाकरण यो कहै कि शब्द का तो अध के साथ योग्यता-स्वरूप सम्बन्ध विद्यमान है, अतः वह शब्द स्फोट सम्भव जाता है, तब तो हम स्याद्वादी कहेगे कि तिस कारण यानी गन्ध, हस पक्ष्म आदि का भी अपने अर्थ के साथ योग्यता नामक सम्बन्ध होजाने के कारण दूसरे गन्धस्फोट आदि भी सम्भव जायगे. आक्षेप और समाधान दोनो स्थलो पर समान है। गन्ध, रूप आदिको का यदि उनके द्वारा क्षेप अर्थों के साथ योग्यता नामक सम्बन्ध नहीं माना जायगा तो हजार सकते करन पर भी उन गन्ध आदिको से उन पुष्प, अग्नि, आस्रफल, कामिनी, आदिक अर्थों की प्रतिपति नहीं होसकेगी। जैसे कि अपरिचित भन्न भाषाओं के शब्दों से भ्रथवा पशु पक्षियों क शब्दों से न्याकेत किये बिना शब्दों के उन वाच्यार्थों की प्रतीति नहीं होपाती है।

प्रतिपत्तरगृहीतसंवेतस्य शब्दस्य श्राणात् किमयमाहेति विशिष्टार्थे संदेहेन प्रश्न-दर्शनादर्थमामा यप्रतिपत्ति । निब्द्धमानस्य स्याधिमानस्य योग्यतासंव असिद्धिति चेत्, तत एत स्वादि वामान्यस्य स्वदृश्योधीयामान्येन योग्यतासिद्धि स्तु स्वयमप्रतिपन्नसंकेतस्यां-गुल्यादिस् दर्शने केनित्कृत किनयमाहित विशिष्ट धी संग्येत प्रश्नोगल माद्धीयामान्यप्र ति पत्ति सिद्धेरिशोषात् ।

वैयाकरण कहते हैं कि शब्द चाहे कैसा भो हाय बुद्धिनान पुरुष को सामान्य रूप से उसका अर्थ स्वल्प भास ही जाता है। जिस शब्द के साथ सकेत प्रहण नहों भी किया गया है, उस शब्द का श्रवण करने से "यह शब्द किस अर्थ का कह रहा है" यो विशिष्ट अर्थ में सदेह होजाने से प्रक्षन उठाना देखा जाता है। अत अर्थापरया सिद्ध होजाता है, कि प्रतिपत्ति करने वाले ज्ञाना को शब्द के सामान्य अर्थ की प्रतिपत्ति हो चुकी है, इस कारण सामान्य रूप से शब्दों की सामान्य रूप से अर्थों के साथ योग्यता नामक सम्बन्ध की सिद्धि हारही समक्ष लो जातो है। सामान्यप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषार्य साद्विशेषस्मृतेश्व संश्वय. (गौतम न्याय सूत्र) अर्थात् —दूर से किसी गाम या नगर को देख कर यो विशेषों में सशय उपजता है कि यह कौनसा नगर है? कानपुर है या प्रयाग है? यो विशेषाशों में प्रक्त करना देखा जाने से प्रक्त-कर्ता पुरुष को सामान्य नगर का ज्ञान होजुका निर्णीत कर लिया जाता है। उसी प्रकार दूर से शब्द को या गायन को अथवा भूख या प्यास, काम—पीडा, धनुसार प्रयुक्त की गई गाम भैस की रेक को सुन कर भो विशेषाशों में साशय होरहा देला जाता है। यत. अर्थापत्या जान लिया गया कि प्रतिपत्ता को उन शब्दा के सामान्य प्रयं की प्रतिपत्ति होचुकी है, किन्तु गध आदि का जात कर तो किसी भी सामान्य या विशेष अर्थ की प्रतिपत्ति नही होपाती है, अतः गब्ध मादि का जात कर तो किसी भी सामान्य या विशेष अर्थ की प्रतिपत्ति नही होपाती है, अतः गब्ध मादि का मानना अनावश्यक है, वैयाकरणा के या कहने गर तो हम जैन कहते है। कि तिस ही कारएस से यानो गन्ध प्रादि सामान्य को भी स्वकाय ज्ञात कर या सामान्य सामान्य स्व सामान्य को सा स्वकाय अर्थ के साथ सामान्यकर से

ज्ञापकपन की योग्यता होने से ही रूप ग्रादि सामान्य क ग्रपने द्वारा देखने योग्य मामान्य रूप से अन्य ग्रथों के साथ भी योग्यता नामक सम्बन्ध की सिद्धि होरही मान ली जाग्रो तथा हस्त पाद ग्रादि कियाग्रो की भी ग्रपने ग्रभिनेय ग्रथं के माथ सामान्य रूप से प्रतिपादनार्थ योग्यता नामक सम्बन्ध बन रहा भी मान लिया जाय किसी पुरुष ने ग्रगुलो ग्रादि के रूप या ग्रवयव—सचालन का किसी विशेष ग्रथं के साथ स्वय सक्त ग्रहण नहीं किया है, ऐसी दशा में किसी स्वामी या नतक ने ग्रगुली ग्रादि के रूप का दिखलाना किया उसको देख कर उस पुरुष द्वारा 'यह चिन्ह किस ग्रथं को कह रहा है ?" यो विशिष्ठ ग्रथं में सशय करके प्रश्न उठाना देखा जाता है, ग्रत सिद्ध होजाता है. कि उस पुरुष को श्रगुली ग्रादि के रूप के द्वारा प्रतिपाद्य ग्रथं की सामान्य रूप से प्रतिपत्ति प्रथम से ही थो तभो तो विशेष ग्रशो में सशय चठाया गया है। शब्दसामान्य ग्रीर गन्ध सामान्य या ग्रवयव किया सामान्य में काई विशेषता नहीं है।

श्रयात् तुम्हारे परामशं अनुसार सभी पदार्थ कुछ न कुछ अर्थों को कह ही रहे है, अलङ्कार की रीति से भूमि भी यह शिक्षा देती है कि मेरे समान सबका सहनकोल हाना चाहिये चाहे खादले भले ही कुडा करकट डाल दे, हमे क्षमा है। खम्म सिखा रहा है, कि अपने ऊपर श्राये हुँये बोभ को सहर्ष भेल लेना चाहिये। काटने वाले का भी गध दे रहा चन्दन दृक्ष सिखाता है, कि मिश्र, शत्रु, किसी के भी साथ राग द्रंघ मत करा वात्सल्य भावा का बढाओ। श्राकाश समफाता है, कि मेरे समान सम्पूर्ण जीव प्रलिप्त हाजावें यही द्रव्या, का स्वाभाविक स्वरूप है। श्रीन से पापो के घ्वस करने की शिक्षा लो। घड़ा यन्त्र कह रहा है कि व्यथ मे समय का मत खाग्रो, मेरे समान सदा श्रुभ काय करने मे लगे रहो। इत्याद प्रकारो से कुत्ता. हस, हाथो, वेश्या, गया. कौग्रा, ग्रादि से भी स्वामिभक्ति. स्वल्पनिन्दा, नीरक्षोरविवेक समान न्याय करना, गमन. लोकचातुय, सांघ पूवक लोलुपताके बिना उदर भर लेना, चेष्टा, श्रादि कृत्य सीखे जा सकते है, ऐसा ग्रावस्था मे शब्दस्कोट के समान तुम गध स्फोट ग्रादि का प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हा।

तदेवं शब्दस्यवार्थे गवादानां प्रातपि कुवैतामः चेशसमाधानानां समानस्वादतः प्रकाशहरपे बुद्धयातमीन स्फाटे शब्दादन्यस्य-तुर्यम्यमान गवादिम्यः पर स्फाटार्थप्रितिषाच-हेतुप्रीणादोत्द्रियमातेष्वश्रुतज्ञानह्याम्युगा व्यादन्यया शब्दस्फोटाव्यवस्थितप्रस्यात् स च । निकस्यभावो नानास्यभावतया सदायभासनात् ।

तिस कारण इस प्रकार शब्द के द्वारा जैसे बाच्यायं मे प्रतिपत्ति करली जातो है अत. बुद्धि स्वरूप शब्द स्फोट मान लिया जाता है उसी प्रकार गंध, हाथ, पाव, अ गुली आदि से भी अपने अपने जेय अयों की प्रतिपत्ति होजाने को करने वाले विद्वानों के यहा आजोप और समाधान करना समान रूप से लागू होता है, अतः गन्ध स्फाट, अंगहारस्कोट, भूमि स्कोट, आदि भी मान लिये जाओ, अन्त-रंग मे प्रकाण स्वरूप होरहे सुद्धि कारमक स्फोट को श्रेयाकरूलों के यहाँ याँव शब्द से निचाला स्वीकाच

किया जायगा। ऐसा होने पर तो गत्र मादि द्वारा मत्र का प्रति कि कारण होरहा गत्र मादि से सिन्त वह स्कोट भी स्वीकार कर लेना चाहिये जो कि जैन सिद्धान्त अनुसार नासिका, बज्जु, मादि इन्द्रिया में जन्य मितज्ञान को प्रवर्त्ती नान कर हुये भुतज्ञान स्वरूप है। मन्यया यानी माज्ञेपो या समाधान के समान होने पर भी यदि पक्षपात-वश केवल शब्दस्कोट को ही मान कर गम्म स्कोट मादि को नहीं स्वीकार किया जायगा तो तुम्हारे शब्द स्कोट की व्यवस्था नहीं बन सकने का प्रसग माजा-वेगा जो कि तुम वैपाकरणा को इष्ट नहीं है। यदि सभी स्काटों को मानते हुये वैपाकरणा इष्टामित कर लें तो इतना ध्यान रहे कि वे शब्दस्काट, गन्धस्कोट, स्पर्शन्कोट, रस स्कोट रूप स्कट, मयबा हस्त ग्रादि स्काट भी एक हो स्वभाव को नहीं धार रहे हैं किन्तु अनेक स्वभावों से समवेन होरहे उन भूतज्ञान स्वरूप स्कोटों का सदा प्रतिभास होरहा है।

वात यह है कि वेयाकरणों के यहा माने गये नित्य, निरश, शब्दम्फोट के साथ हमें कोई इच्टापित नहीं है क्यों कि ऐसे स्फोट से कोई युक्ति नहीं है, तथा स्याद्धाद प्रक्रिया प्रनुसार शब्दस्फोट, गाधम्फोट, ग्रादि को श्रुतज्ञान स्वरूप मान लेने पर हमें कोई द्वेष भी नहीं है। सयुक्त विषय में द्वेष काहे का ? श्रुतज्ञानावरण कम के क्षयोपशम से उत्पन्न दुई ग्रन्त प्रकाश स्वरूप जिस लब्धि से शब्द द्वारा ग्रथवा गन्ध, श्रवयव किया, प्रादि द्वारा ग्रन्य सम्बन्धी ग्रथों को स्फुटरूप से प्रतिपत्ति कर ली जातो है उस लब्बि को स्फोट कह देने में जैन सिद्धान्त का कोई प्रतिक्रमण नहीं होजाता है श्रसम्भवद्वाधकत्व, ग्रीर युक्तियों से भरपूर होरहा सिद्धान्त ही जिनोक्त निर्णय है।

एतेनानुसंहृतिनीक्यमित्याप चितिनं, पदानामनुसंहृतेर्बु द्विरूपतया प्रतःतेरनुसंधीय-मानानामेकपदाकारायाः सर्वेथंकस्त्रभावत्वाप्रतीतः ।

इस प्राख्यात शब्द, ग्राद्यपद, ग्रन्त्यपद, वर्णकम, वर्णसघात, सघातर्वातनी जाति, बुद्धग्राह्मक स्फोट, इनके उक्त निरूपण करके अनुसहृति को वाक्य मानने वाले के मन्तव्य का भी जिन्तन
कर दिया गया समझ लेना चाहिये अथवा बुद्धि को वाक्यपन का निराकरण करने वाले इस प्रकरण
करके अनुसहृति के वाक्यपन का प्रत्याख्यान कर दिया गया भी यो विचार लो कि वर्णों का या पदो
का अनुसहार याना परामर्श करना तो बुद्धि—स्वरूप हो करके प्रतीत होरहा है। पदो को सुनकर
सकेतगृहोता पुरुषके चित्त मे स्फुरायमान होरहे परामश को जैन सिद्धान्त मे भाव वाक्य अभाष्ट किया
गया है अनुसधान यानी अन्वित रूपसे विचार करने योग्य पदो या वर्णों को एक पद या एक आकार
वाली प्रतीति होरही है जो कि एक अनेक-आत्मक है, सर्वथा एक स्वभाव वाली हो अनुसहृति की
प्रतीति नही होपाती है।

अत्रापरे प्राहु:न पदेभ्योऽर्थान्तरमेकस्त्रभावमेकानेकस्त्रभावं वा वाक्यमाख्यातशब्द-

रूप पदान्तरापेशं, नापि पदसंघ।तवितिज्ञातिरूपं वा, न चैकानवयवशब्दरूपं क्रमरूप वा नापि बुद्धिरूपमनुसद्दृतिरूपं वा, न चाद्यपद्रूपमन्त्यपद्रूपं वा, पदमात्रं वा पदांतरापेशं यथा व्या-वर्ण्यतेऽन्यः 'श्राख्यानशब्दः सघ।तो जातिः संघातवितेनी । एकोऽनवयव शब्दः क्रमे बुद्धय नुसंहृती ।। पदमाद्यपदं चांत्य पदस।पंचिमत्यपि । वाक्यं प्रतिमतिभिन्ना बहुधा न्यायवेदिन।" मिति ।। कि तिहं ? पदान्यव पदार्थप्रतिपादनपूर्वक वाक्यार्थविवनेष्ठ विद्धानानि वाक्यव्यपदेशं प्रतिपद्यन्ते तथा प्रतीतेरिति ।

यहा कोई दूसरे श्रिमिह्तान्वयवादी प्राचीन नैयायिक श्रौर भाट्ट मीमासक तथा प्रन्विताभिधानवादी प्राभाकर मीमासक पण्डित यो बढ कर कह रहे है कि पदो से भिन्न होरहा एक स्वभाव वाला श्राच्यात शब्द—स्वरूप वाक्य नहीं है जो कि जैनो ने पदान्तरों की अपेक्षा रखता हुशा शौर प्रन्य श्राच्यात शब्द—स्वरूप वाक्य की नहीं श्रपेक्षा रखता हुशा वर्श समुदाय वाक्य मनवा दिया है। तथा वर्शों या पदो का सघात श्रथवा सघातर्वत्तिनी जाति—स्वरूप भी वाक्य नहीं है जैसा कि जैनो ने कथिचत् भेदाभेदात्मक होरहे एकानेक स्वभाव वाले सघात श्रथवा सघातों मे वतं रही सह्वा परिशाम लक्षरा जाति को वाक्य ठहरा दिया था। तथा एक निरवयव शब्दस्वरूप श्रयवा वर्शों का कम-स्वरूप भी वाक्य को हम मीमासक नहीं मानते है जो कि जैनो ने श्रनवस्था का भय दिखाते हुये अपने उपर श्राये हुये उपालम्भों को दूसरे के मिर टाल कर जात्यन्तर एकानेकाकार शब्द को वाक्य सघवा दिया था, वर्श कम में भी व्युत्कम का डर दिखाकर कालकृत सांश वर्शकम को वाक्य सिद्ध कर दिया था। एव बुद्ध-स्वरूप श्रयवा श्रनुसहृति स्वरूप भी वाक्य नहीं बन पाता है जैसा कि जैनो ने श्रपने भाव-वाक्या में वैयाकरशों को घसीट कर स्वानुकूल बना लिया था।

धान्य पदों की अपेक्षा रखने वाला आद्य पद और इतर पदों की अपेक्षासहित होरहा अन्तिम पद ये भी वाक्य नहीं हो सकते हैं या अन्य आगे पीछे के पदों की अपेक्षा रखरहा कोई भी मात्र मध्य वर्ती पद वाक्य नहीं हो सकता है जो कि एकाने कस्वभाव वाला नियत कर जैनों ने भी वाक्य मान लिया था। सच पूछों तो ये कोई वाक्य नहीं है,यह केवल सब फटाटोप है जिस प्रकार कि धन्य विद्वानोंने धपने सिद्धान्त में यो वाक्य का लक्षण बखाना है कि "भवति, पचिति" ऐसा आख्यात शब्द वाक्य है, वर्णों का सघात वाक्य है, सघातों में वर्त रही जाति वाक्य है, निरंश एक शब्द वाक्य है, वर्णों का कम वाक्य है, बुद्धि वाक्य है, अनुसहित को वाक्य कहा जा सकता है, आद्य पद और पदों की अपेक्षा रखने वाला मन्तिम पद ये भी वाक्य हासकते हैं यो न्याय को जानने वाले विद्वानों के यहा वाक्य के प्रति बहुत प्रकार भिन्न भिन्न मिन्न मिन्य होरही है। मीमासक ही कहे जा रहे है ये कोई भी वाक्य नहीं सम्भवते हैं तो वाक्य क्या है दे इसका उत्तर यह है कि पद ही पूर्व में अपने पदार्थों का प्रतिपादन करते हुये वाक्यार्थ के ज्ञान को कर रहेसन्ते वाक्य इस नाम को प्राप्त कर लेते हैं लोक और शास्त्र में तिसी प्रकार प्रतीति होरही है यहाँ तक मीमासक कह चुके हैं। मीमासकों का धनुभव

है कि वाक्य अर्थकी प्रतिपत्ति करते समय उन पदो की भावना (धारत्ता नामक सस्कार) को रखने वाले पुरुष के उस प्रतिपत्ति करने मे मूल कारता तो पदो के धर्थ माने गये हैं, धत पदार्थ-प्रतिपत्ति पूर्वक वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति होजान। इष्ट कर लिया गया है।

तेषामिष यदि पदां ।रार्थेरिन्वतानामेषार्थानां पदैरिभिषानात् पदार्थप्रतिपणेबिक्यार्थाववीधः स्याचदा देवदरापदाद्देवदरार्थस्य गामभ्याजेत्यादियदवाक्य थैरिन्तिरुस्याभिधानान्
तद्च्चार्णवैयर्थ्यमेव वाक्यार्थाववोधसिद्धेः ।

वाक्य को भहकर वाक्यार्थ की भी परिभाषा कर रहे मामासको के प्रति ग्रव श्राचार्य महाराज कहते हैं कि उन मीमासको के यहा भी ''देवदत्त गामस्याज शुक्ला दण्डेन " इस बाक्य मे यदि अन्य पदो के प्रर्थ के साथ प्रन्वय प्राप्त होरहे ही प्रर्थों का पदो करके कथन कर देने से पदार्थ प्रतिपत्ति से ही वाक्यार्थ ज्ञान हुमा माना जायेगा अर्थात्-देवदत्त पद को देवदन मर्थ तो गा, मम्याज म्रादि पदो के गाय, घेर लाना, म्रादि मर्थों के साथ मन्त्रित होरहा है और गा म्रादि पदो के मर्थ तो पहिले पिछले पदो के अर्थों के साथ अन्वित होरहे है, ऐसा प्राभाकरो का अन्विनामिधानवाद का पक्ष है अशेष पूर्व पदो के अभिषेय अर्थों करके अन्वित होरहे अन्तिम पदाथ की प्रतिपत्ति से वाक्यार्थ ज्ञान होजाता है। तब तो श्रकेले देवदत्त पदसे ही "गामभ्याज शुक्ला" इत्यादि पद पूवक हुये वाक्यार्थ से भ्रान्वित होरहे देवदत इस भ्रथं का कथन होजायगा, भ्रत उन गा भ्रादि शेष पदो का उच्चारण करना व्यर्थ ही पड़ेगा जब कि एक ही पद से पूरे वाक्य के श्रर्थ का चरो श्रोर से ज्ञान होजाना सिद्ध है 'अकों चेन्मधू विग्देत किमर्थ पर्वत ब्रजेत्' अर्थात्-कर्ता,कर्म, किया ये सब पद जब अन्वित ही होरहे है तो एक पद के उच्चारमा से ही पूरे वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति होजानी चाहिये, शेष पद व्यर्थ पडजायमे एक किसी अवयवमे कम्पादिया गया वास सभी पंगीलियों में कम्प जाता है। एक बात यह भी है कि यो वाक्यो का अखण्ड अन्वय मानने पर प्रथम पद को ही जैसे पूरा वाक्यपना आजाता है उसी प्रकार जितने पद हैं उतने वाक्य बन बैठेंगे ग्रथवा जितने पदो के ग्रथं हैं उतने वाक्यों के ग्रथं हो जायेंगे, ग्रत. मीमासको को कथचित् भेदाभेद या एकानेक स्वभाव की शरए। लेना ग्रनिवार्य होजाता है। ग्रन्य पदोके अर्थों से अन्वित होरहे ही अर्थोंका पदो करके कथत मानने वाले अन्विताशिधान-वादी प्रभाकर गुरु की मीमांमा ठीक नही है।

स्वयमविविद्यार्थन्यवन्छेदार्थन्वान्न गामित्यादिवदोन्नारणवैयर्ध्यमिति चेत्, किमेव स्फोटवादिनः प्रथमवदेनानवयवस्य वावयस्फोटस्याभिन्यक्काविष न्यद्वत्याहितन्यजकवद्व्यव-न्छेदार्थस्य पदांतरोन्नारणमनर्थकमुन्यते १ यतन्तदेव पद्रभिन्यक्क ततांऽन्यदेवार्थप्रतिपति-निभित्तां न भवेत् । तथा सत्यवृत्या सत्या वाक्याभिन्यक्किप्रसगः पदांतरेस्तस्याः पुनः प्रकाश-नादितिचेत्, तवाष्यावृत्या वाक्यार्थाव्योधः स्यात् । प्रथमवदेनाभिहितस्यार्थस्य द्वितीयादि-पदार्थाभिधेयैरन्वितस्य द्वितीयादिवदैः पुनः पुनः प्रतिपादनात । यदि प्रभाकर भीमांसक यो कहे कि "देवदत्त गामण्याज गुक्ला दण्डेन" यहां देवदत्त पद की गां, अभ्याज, इन पदो की आकांक्षा होरही है, अतः गां, अभ्याज, ये तो विवक्षित पद है और पढ़ो जाओं, सो यो, पीओ, आदि कियापद या घड़े को, पुस्तक को, आदि कर्म पद अविवक्षित पद हैं अतः स्वय को विवक्षित नहीं होरहे ऐसे निठल्ले पदार्थों का व्यवच्छेद करना प्रयोजन होने से गां, अभ्याज, आदि पदोके उच्चारणको व्यर्थपना नहीं है। यो कहने पर तो आचार्य कहते हैं कि तुम प्राभाकर मीमासको ने इस प्रकार स्कोट वादी वैयाकरण के ऊपर अन्य पदो के उच्चारण करने का व्यर्थपना दोष वयो कहा था? जो कि पहिले पद करके ही निरक्ष वाक्यस्कोट की अभिव्यक्ति हो जाने पर भी अन्य शब्द व्यक्तियों से धारे गये व्यजक पद का व्यवच्छेद करने के लिये अन्य पदो का उच्चारण वैयाकरणोंने मफल माना था अर्थान् वैयाकरणोंके प्रति जैसा तुमने वैयथ्य दिया था उसी प्रकार अन्य पदो के उच्चारण का व्यर्थपना तुम भीमामको के ऊपर भी लागू होता है जिससे कि वहा विश्व अन्य पदो करके अभिव्यक्त होरहा सन्ता और उन पदो से भिन्न होरहा ही पद अन्ता अर्थ की प्रति-पत्ति कराने का निमित्त कारण नहीं होसके।

मीमासक गुरु यदि वैयाकणो पर यो आक्षेप करें कि निस प्रकार होतेसन्ते तो होरही पदो भी प्रावृति करके वावयं की अभिन्यक्ति होजाने का प्रमण ग्राजावेगा वयो कि वाक्य की उसी श्रीम व्यक्ति को ग्रन्थ पदों ने फिर प्रकाशित कर दिया है अर्थात्—देवदत्त गामभ्याज शुक्ला दण्डेन यहा देव-दल ने ही जिन ग्रन्थित होरहे वाक्य को प्रकट कर दिया था उसी को "गा" पदने भी दोहराया पुन "श्रम्याज, फादि पद ने भो तिहराया यो पाच नार उसी प्रकार के वाक्य प्रकट होते जायेगे यो कहने पर ग्रन्थकार वैयाकरण की श्रीर से ग्राक्षण रा निवारण कर देते हैं कि इस प्रकार जो तुम प्राभाकर मीमासको के यहा भी कई बार ग्रावृति करके वाक्यार्थ का ज्ञान होता रहेगा, कारण कि लम्बे वाक्य में पड़े हुये पहिले पद करके कहे जा चुके उम द्वितीय तृतीय ग्रादि पदों के श्रभिधान करने योग्य ग्रंथों से ग्रन्थित होरहे वाक्यार्थ का पुन पुन द्वितीय, तृतीय, ग्रादि पदों करके कथन किया जारहा है. यही श्रावृत्ति है।

क्थ दितीयपदेन स्वार्थस्य प्रधानभावेन पूर्वोत्तरपदाभिधेयार्थैरिन्वतस्याभिधानात् प्रथमपदाभिधेयस्य तथानभिधानात् नावृत्या उस्यैव प्रतिपत्तिरिति मतं, तिर्द्धं यावंति पदानि तांवतस्तदर्थाः पदांतराभिधेय।र्थान्विता प्राधान्येन प्रतिपत्तव्या इति तावन्त्यो वाक्यार्थप्रतिप-त्तयः कथ न स्युः ?

श्रव यदि प्राभाकर भीमासक यो कहे कि द्वितीय पद करके स्वकीय ग्रर्थ का प्रधान रूप से कथन किया जाता है यह स्वाथ अपने से पहिले श्रीर पिछले पदो के द्वारा कहे जाने योग्य श्रथीं करके श्रन्थित होरहा है, द्वितीय पद करके प्रथम पद के ग्रिभिचेय ग्रर्थ का तिस प्रकार प्रधान रूप से कथन नहीं हो पाता है, सत. पुन: पुन: श्रावृत्ति करके उस ही वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति नहीं हो सकेगी ।

मीमांसको का यो मत हो, तब तो हम जैन कह देंगे कि जितने भी पद है उतने ही प्रधान रूपसे उनके वाक्यार्थ समक्त लेने चाहिये जो कि ग्रन्य पदो द्वारा कथन करने योग्य श्रथों से श्रन्वित होरहे हैं उसी प्रकार पदो की सख्या श्रनुसार वाक्य। थों की प्रतिपत्तिया भी उतनी ही सख्या मे क्यो नहीं हो जावेगी?

प्रधान-गौग रूप से गा, ग्रभ्याज ग्रादि पदों के ग्रंथों करके ग्रन्तित हो रहे देवदस्त ग्रंथीं को प्रधान रूप से देवदस्त यह कह देवेगा और देवदस्त, ग्रम्याज, ग्रादि पद के ग्रंथों से ग्रन्तित हो रहे गाय ग्रंथों को प्रधान रूप से गा पद कह देगा ग्रंथवा श्रम्याज पद भी स्वकीय ग्रंथों को प्रधान रूप से कह रहा सन्ता गौग रूप से देवदस्त गा. ग्रादि पदों के ग्रंथों से ग्रन्वित हो रहे वाक्यार्थ को ग्रिमिंग्यक्त कर देवेगा. शुक्ला पद या दण्डेन पद से भी यही प्रक्रिया दर्शों दी जावेगी। एक लखपित सेठ के चारों बेटे. तीनो बेटिया, छंड नानी, ग्रपने ग्रपने को लक्षाधिपित मान बैठते हैं। सच पछों तो यह जनका ग्रिमिमान करना एक प्रकार से कदाग्रह है। हाँ इतना बड़ा तो यह ग्रसत्य भी नहीं है जैसा कि कोई दम्भ करने वाला बनिया भोने ऋग्गी से कई वार रुपना प्राप्त करने की कुचेष्टा करता है। बात यह है कि सन्मुख उक्खा हुग्रा एक घड़ा चाहे एक ग्रास्त को मीच कर दूसनी श्रकेली ग्राख से देखा जाय ग्रंथवा दोनों भी ग्राखों से देखा जाय एक ही घड़ा दीखेगा दो नहीं। इसी प्रकार साकाक्ष ग्रनेक पदों का एक ही वाक्यार्थ ग्रीर वाक्यार्थ भी प्रतिपत्ति भी एक ही होनी चाहिये।

न द्यांत्यपदोच्चारणात्तदर्थस्याशेषपूर्वपदाभिधेयैरन्वितस्य प्रतिपत्तिविश्वार्थात्रवोधो भवति, न पुनः प्रथमपदोच्चारणात्तदर्थस्योत्तर्पदाभिधेयैरनियतस्य प्रतियत्तिविद्यदोच्चा-रणाच्च शोषपदाभिधेयैरन्वितस्य तदर्थस्य प्रतिपत्तिपित्यत्र किंचित्कारणामुपलभामहे। ऐतेनावृ-स्या पदार्थप्रतिपत्तिप्रमंग उक्तः द्वितीयादिपदेनं स्वार्थस्य च पूर्वोत्तरपदार्थानामपि प्रतिपादना-दन्यथा तैन्तस्यान्वितन्वायोगात्।

ग्रावार्य महाराज वैयाकरणों की ग्रोर से दिये गये प्रभाकर मीमासक के ऊपर भ्राक्षेप का ही समर्थन कररहे हैं कि श्रन्तिम पद के उच्चारण से तो शेष सम्पूर्ण पूर्वपदों के श्रभिष्ठेय श्रयों करके श्रन्तित होरहे श्रन्तिम पदार्थ की प्रतिपत्ति होते हुये वाक्यार्थ का ज्ञान होजावे किन्तु फिर प्रथम पद के उच्चारण करके उसके उत्तर-वर्ती ग्रशेष पदों के ग्रभिष्ठेय होरहे भ्रयों से भ्रन्वित होरहे उस प्रथम पदार्थ की प्रतिपत्ति होते हुये वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति नहीं हाय। तथा द्वितीय पद, नृतीय पद, भ्रादि के उच्चारण से उनसे शेष सम्पूर्ण पदों के ग्रभिष्ठेय ग्रयों करके ग्रन्वित होरहे उस प्रथमपदार्थ की प्रतिपत्ति होते हुये वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति नहीं होय। तथा द्वितीय पद नृतीय पद भ्रादि के उच्चारण से उनसे शेष सम्पूर्ण पदों के ग्रभिष्ठेय ग्रयों करके ग्रन्वित होरहे उस द्वितीय, नृतीय, ग्रादि पद के भ्रथं की प्रतिपत्ति होते हुये वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होय. इस ग्रयुक्त पक्षपात पूर्वक ग्राग्रह करने में किमी

कारण को हम नहीं देख रहे हैं।

प्रयात्-प्रनित्तम पद से जैसे अन्य शेष पदार्थों से अन्वित होरहे वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति कर लो जाती है उसी प्रकार अन्य आदिम या मध्य पदो द्वारा भी उतनी वाक्यार्थ प्रतिगत्तिया बन बैठेशी मनुष्यता या स्वाभिमान की अपेक्षा पण्डित और उसके स्वामी में कोई अन्तर नहीं है यदि अविचारी प्रभु कदाचित् विद्वान् पर अकारण कोध करे या अत्यत्य अपराध के वश होकर अधिक कोप करे तो मनस्वी विद्वान् भी अपने प्रभु पर अक्षित्र या भत्सन। कर सकता है, पचायत के भी सदाचारी मनुष्यों में कोई अन्तर नहीं मानना चाहिये। प्रकरण में जब आगे पीछे के सभी वाक्य एक में हैं, तो काई हेतु नहीं हैं, कि अन्तिम पदसे ही वाक्यार्थ ज्ञान होसके. अन्य पदों से नहीं। कोई भोक्ता आदि अवस्था में उत्तम मिष्टान्न को खाते हैं, अन्य जीमने वाले मध्य में बढिया मिठाई का परत लगाते हैं तीसरा जाति के लोलुपी सेत मत में खा लेने का लक्ष्य रख कर मिष्टान्न का सत्रम पीछे भोग लगाते हैं, इसी प्रकार कोई पुरुष गीत या ब्लोक के पहिले पद्य को ही सुन कर पूरे गीत के अथ को समभ लेते हैं। अन्य जन गीत के मध्यम अश्व को सुन कर पूरे प्रमिय की प्रतिपत्ति कर लेते हैं, तीसरे प्रकार के मनुष्य अन्ति के मध्यम अश्व को सुन कर पूरे प्रमिय की प्रतिपत्ति कर लेते हैं, तीसरे प्रकार के मनुष्य अन्तिम पद को लक्ष्य कर बाजा बजाना लय, तान, स्वरावशेह, स्वर उतारना, अर्थ का का ममुष्य अर्थों को जान लेते हैं।

इस उक्त निर्ण्य करके प्राभाकर मीमामको के ऊपर वैयाकरण द्वारा पुनः पुन ग्रायृत्ति करके कई बार पदार्थों की प्रतिपत्ति होजाने का प्रसग भी कह दिया गया समभ लेना चाहिये कई पदो के साथ एक एक वाक्य का जो सम्बन्ध है, वैसे ही अनेक वर्णों के साथ एक पद का भी सम्बन्ध है। ग्रतः वाक्यां के ऊपर जो ग्राक्षेप है, वही कई बार पदार्थों की प्रतिपत्ति होजाने का ग्रापादन किया जाना पद के लिये भी लागू होजाता है, कारणा कि एक वाक्य मे पडे हुये दूनरे, तीसरे ग्राद्य पदो करके ग्रपने निज ग्रथं का तो प्रतिपादन किया ही जाता है, साथ मे पहिले ग्रीर उत्तर-वर्ती पिछले पदो के अर्थों का भी प्रतिपादन होरहा है। ग्रन्यथा यानी दूसरे ग्रादि पदो करके पहिले, पिछले, पदार्थों की प्रातपत्ति करा देना यदि नहीं माना जायगा तो उन पहिले पिछले, पदार्थों करके उस दूमरे या तीसरे पदार्थका एकान्वय होजाना नहीं बन सकेगा जैसा कि ग्राप प्रभाकर मीमामको ने कहा था, ग्रत कई बार पदार्थों की प्रतिपत्ति होजाने का प्रसंग डट गया। पिर ग्रपने ऊपर भी ग्राये हुये दोष को भोले वैयाकरणों पर ही क्यों लगाया जाता है यानी ग्रपने ग्रीर दूसरों के ऊपर भी ग्राये हुये दोष तो गुण स्वरूप होजाते हैं, यदि मुख के ऊपर ऊ ची उठी हुई नाक सब मनुष्यों के उभर रही है। तो नाक का ऊंचा उठा रहना गुण ही समभा जायेगा, तभी तो लोक में नाक उठी रहने को बडाई या प्रतिष्ठा का बीज समभा गया है।

गम्यमानेस्तैस्तस्यान्वित्तः न पुनरिभधीयमानैरिति चेत् स किमिदानीमिभधीय-मान एर पद्स्यार्थो न गम्यमानः १ तथोपगमे कथमन्विवाभिधानं १ विविश्वतपद्स्य पदांतरा-भिधेयानां गम्यमानानामविषयत्वात् तैरन्वितस्य स्वार्थस्य प्रतिपादने सामध्यीभावात् । ग्रज यदि गुरु मीमांसक यों कहे कि श्रीभधा वृत्ति से नहीं कहे जा रहे किन्तु श्रयीपत्या सम्बन्ध मिला कर यो ही जान लिये गये उन पहिले पिछले पदार्थों करके उम उच्चारिन दूमरे, तीसरे, श्रादि पद के श्रीभधा वृत्ति से किये गये श्रर्थका ग्रन्वय होजाना हम मानते हैं, किन्तु फिर कहे जा रहे पहिले, पिछले, पदो के शक्यार्थों के साथ द्वितीय पद का श्रन्वय नहीं है, क्यों कि द्वितीय पद का उच्चारण करते समय पहिले पिछले पद नहीं बोले जा रहे हैं, तिस कारण कई बार पदों के श्रीभधावृत्ति द्वारा किये जा रहे श्रर्थों की प्रतिपत्ति का प्रसग यह दोष हम प्राभाकर मीमासकों के ऊपर नहीं लगता है, यो कहने पर तो श्राचार्य कहते हैं, कि क्यों जी निया शब्दों से दसी श्रवसर पर कहा जा रहा वह श्रर्थ ही क्या पद का श्रथ समभा जायेगा ने शक्यार्थ सम्बन्ध रूप लक्षणावृत्ति से या साहित्य वालों के यहा मानी गयी व्यजना वृत्ति से श्रथवा श्रन्य ज्ञापक चिन्हों करके श्रव्यभिचरित समभा दिया गया गम्यमान भला पद का श्रथं नहीं माना जायगा ने वताश्रो।

यदि उक्त प्रसग को टालने के लिये मीमासक तिस प्रकार पोच सिद्धान्त को स्वीकार कर लेगे तब तो पहिले पिछले हो रहे धन्य पदों के अधीं के साथ अन्वित हो रहे स्वकीय अर्थ का उच्चाय-माए। पद करके कथन किया जाता है, यह प्रभाकरों का मिद्धान्त कैमें रक्षित रह सकेगा? क्यों कि अब तुम्हारे विचार अनुसार वर्तमान काल में बोला जा रहा विवक्षित दूसरा पद बेचारा अन्य पहिले तीसरे यादि पदों के अभिधेय हो रहे किन्तु इस समय अर्थापच्या जाने जा रहे स्वकीय अनिधेय अर्थों को कथमपि विषय नहीं करता है। अत द्वितीय पद के अर्थ की उन पहिले पिछले पदार्थों के साथ अभिधेय होकर अन्वय प्राप्ति हो नहीं है अभिघेय पदार्थ को अनिभधेय अर्थों के साथ स्वकीय अर्थ का प्रतिपादन करने में सामर्थ्य नहीं मानी गयी है, शक्ति से बाहर कोई पदार्थ किसी छोटे से छोटे कार्य को भी नहीं कर सकता है। अब बताआ अन्वित का अभिधान कहा रहा?।

यदि पुनः पदानां द्वौ न्यापारी स्वार्थाभिश्वाने न्यापारः पदार्थान्तरे गमकन्बन्या-पारश्च तदा कथं न पदार्थप्रनिपत्तिरावृत्या प्रसज्यते ? पदन्यापारात् प्रतीयमानस्य गम्यमान-म्यापि पदार्थत्यादिभिधीयमानार्थवत् । न च पदन्यापारात् प्रतीयमानोर्थो गम्यमानो युक्तः करिचदेवाविशेषात ।

यदि प्राभाकर मीमासको का फिर यह मन्तव्य होय कि पदो के दो व्यापार हुआ करते हैं एक स्वकीय अर्थों को कहने मे अभिधान व्यापार है और दूसरा अन्य अगले, पिछले, पदो के अर्थों मे गमक होजाने का व्यापार है तब तो हम जैन कहते हैं कि इस प्रकार वा बकत्व और गमकत्व दो व्यापारों के होते सन्ते वहीं दोष यानी आवृति से पदार्थों की प्रतिपत्ति होजाने का प्रसग मला क्यों नहीं लग बैठेगा ? क्योंकि अन्य पदो का अभिधेय और इस पद के व्यापार से प्रतीयमान हो रहा सन्ता गम्यमान भी तो इसी पद का अर्थ है जैसे कि उच्चार्यमाण पद का अभिधावृत्ति द्वारा कहा ग्रंग अर्थ, इस विवक्षित पद का अर्थ माना जाता है जब कि पद के व्यापार से दोनो अर्थ समान रूप

से प्रतीत किये जा रहे हैं तो किसी ही ग्रर्थ को ग्रिमधावृत्ति द्वारा कहा जा रहा मानना ग्रीर दूसरों को यो ही गम्यमान मान बैठना यह विना कारण विभाग कर देना उचित नहीं है क्यों कि दोनों ग्रयों में कोई ग्रन्तर नहीं दीखता है। जो जिस पद से ग्रर्थ प्रतीत होता है वह निविशेष होकर उसका ग्रर्थ मान लिशा जाय, ऐसी दशा में मीमानकों के ऊपर वहीं कई बार पदार्थों की प्रतिपत्ति होजाने का दोष तदवस्थ रहा।

स्यानमत्, पदप्रयोगः प्रेचात्रना पदाथप्रतिपत्यथीं वाक्याधप्रतिपत्यथीं वा क्रयेत् १ न तात्रन्पदाधप्रति न्वर्थस्तस्य प्रवृत्तिहेतुन्वःभावात् । कः पिकः १ कोकिल इत्यादि केश्लपद-प्रयागम्य पि अक्षयं थाते ते निभित्तन्व तं कः छिक उच्यते १ कोकिल उच्यते इति प्रतीतः । यदि तु अक्षयाभित्राते स्वर्थः बद्भयागस्तद् । बद्भयागानतर् पद्ध्यं प्रतिपत्ति साचाद्भवतीति तत्र पदस्याभिष्ठानच्यापारः पदांतराथस्यापि प्रातन्त्वः तस्य प्रयोगात् नत्र गमकतः च्यापार इति ।

यदि कोई प्रभाकर अनुयायी मामासक वादा अपने मन्तव्य को स्थिर रखन के लिये यो विवार चलावे कि हिताहित विचार का रखने वाले प्रयाक्ता पुरुष करके किया गया पदो का प्रयाग क्या केवल पदो के अर्थ की प्रिषित्त कराने के लिये किया जाता है र अथवा कम पदो का प्रयोग भला वाक्य के अर्थ की प्रतिपत्ति कराने के लिये किया गया है विवास प्रथम पक्ष अनुमार पदार्थ की प्रतिपत्ति के लिये तो पद का प्रयाग करना सार्थक नहीं है क्यों कि प्रयाजनार्थी पुरुष के प्रति केवल देवदत्त पद या अर्केल अभ्याज पद का अर्थ जात हाजाना अवान का हतु नहीं होपाता है, केवल गो पदको सुनकर उसके अर्थका जानने वाले पुरुषकों कहीं भी प्रवृत्ति या जिन्हों तहों ना नहीं देखा जाता है पिक क्या है कांकिल है, 'पचित, पाक करोति" इत्याद स्थलोपर केवल पदका प्रयोग किया गया है वह भी वाक्यार्थ की प्रतिपात्त कराने का निमित्त है तभा भले हा कुछ प्रवृत्ति करलों जब कि पिक क्या है यो प्रश्न कहा जाता है तो पिक का अर्थ कायल कह दिया जाय, इस प्रकार प्रतं ति हो रही दीखती है।

भावार्थ-"वनप्रिय परभृत कोकिल पिक इत्यि।" इस ग्रमरकोष की कारिका को सुनने पर ग्रथवा कोकिल. पिक-पदवाच्य या, इह सहकारतरों मयुर पिका रौति इत्यादि स्थलों पर कोष, ग्राप्तवाक्य, प्रसिद्ध पद सिन्धान, इनसे पिक पदका कोयल ग्रथमें शक्ति ग्रह होजाता है जो कि 'शक्ति ग्रह व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्याद व्यवहारतश्च, वाक्यस्य शेषाद्विवृतेवंदित सान्निच्यत. सिद्धपदस्य वृद्धा ।' ऐसा ग्रन्थों में कहा गया है भतः श्रकेल पद की भ्रवस्था में भो उपस्कारों द्वारा वाक्यार्थ बना लिया जाता है, केवल पद तो किसी काम का नहीं है। श्रव द्वितीय पक्ष श्रनुसार पद का प्रयाम करना यदि वाक्यार्थ को प्रतिपत्ति कराने के लिये माना जाय तब पद के प्रयोग के ग्रनन्तर ही पद के पर्थ में तो ताक्षात् यानी ग्रव्यवहित हम से पितपिता होजाती है इस कार ग पदके उस ग्रथ में तो पद का ग्रिपान ज्यापार है भोर ग्रथ्मी स्था जानने याथ्य पदायान्तर को भो प्रतिपत्ति कराने के लिये

उसका प्रयोग किया गया है बर्त. उस पदान्तर के अर्थ में गमकपन का व्यापार है यो अनेक पदों से अनिवत होरहा हो शब्दार्थ हुआ अर्थात्-हमारे मत अनुसार जो प्रत्येक के दो व्यापार माने गये हैं वही बात मिद्ध होगई। पद अपने निज अर्थ को अभिधावृत्ति से कहता है और दूसरे पदों के गम्यमान अर्थ को अर्थापत्या समभाता रहता है यहा तक प्राभाकर मीमासक अपने मत को कहकर समाप्त कर चुके हैं।

तद्य्यमत्, पादप इति पदस्य प्रयोगे शाखादिमदर्थस्येव प्रतिपत्तिस्तदर्थाच्च प्रति-पन्नातिष्ठत्यादिपद्वाच्यम्य स्थानाद्यर्थस्य सामध्येतः प्रतीतेस्तत्र पदस्य साम्चाद्व्यापाराभावा-द्ग (कत्वायोगात् तदर्थस्येव तद्गमकःवात्। परपर्या तस्य तत्र व्यापारे लिंगवचनस्य लिंगि-प्रतिपत्ती व्यापारोस्तु। तथा सति शब्दमेवानुमानक्कान भवेत्।

मब मार्चायं कहते हैं, कि वह मीमास को का मन्तव्य भी प्रशसनीय नहीं है क्यों कि "पादा-म्या पिबतीति पादपः" पादप इस पद का प्रयोग करने पर काखा, डाली, पत्ता मादि के धारी मर्थ की ही प्रतिपत्ति होजाती है, पुन. जान लिये गये उस शाखादि वाले मर्थ से तिष्ठिति, कम्पते, मादि पदां से कहे गये 'ठहर रहा है" या "कम्प रहा है" इत्यादिक म्रर्थों की तो कहे बिना यो ही सामर्थ्य से प्रतीति कर ली जाती है, उस ठहरने मादि मर्थों में बृक्ष इस पद का कोई साक्षात् इप से व्यापार नहीं है म्रतः पादप पद उस ठहर रहा मादि मर्थ का गमक नहीं होसकता है, वस्तुतः वह पादप शब्द तो उसके वाच्यार्थ होरहे बृक्ष मर्थ का ही गमक होसकता है मथवा उन स्थान या कम्प स्वरूप मर्थों के लिये तिष्ठित कम्पते, प्रादि पद ही उपयोगी है, शाब्दबोध की प्रक्रिया में मनुमान प्रमाण क विकिया का प्रवेश करना उसी प्रकार शोभा नहीं देता है जैसे कि खीर में दाल का चमचा डुवा देना नहीं रुवता है, ग्रत. पदों के दो ब्यापार मानना म्रयुक्त है।

यदि मीमासक उस स्थानादि अथ मे इस वृक्ष पद का परम्परा करके व्यापार मानेंगे यानी वृक्ष शब्दसे शाखा आदि वाले अर्थकी प्रतिपत्ति होजाती है.पुन. वृक्षकी प्रतिपत्ति से कम्प,ठहरना आदि अथों की प्रतिपत्ति कर ली जाती है, यो कहने पर हम जैन कहते है, कि तब तो हेतु के प्रतिपादक वचन का भी लिंग से जोय होरहे साध्य की प्रतिपत्ति कराने में व्यापार होजाओं और तैसा होते सन्ते सभी परार्थानुमान स्वरूप ज्ञान बेचारे शाब्दबोध बन बैठेंगे जा कि इष्ट नहीं है। बैशेषिक भी "शब्दोपमानयोर्नेव पृथक्प्रामाण्यमिष्यते, अनुमानगतार्थत्वादिति वैशेषिक मत', इस प्रकार शाब्द बोध का अनुमान में अन्तर्भाव भने ही कर लें किन्तु शाब्दबोध में अनुमान का गभ होना कथम्प नहीं मानते हैं, पांच या छ प्रमाणों को मानने वाले मीमासक तो शाब्द प्रमाण में अनुमान का अन्तर्भाव कभी नहीं करेंगे, अत: भिन्न भिन्न वाचक पदों की हो त्यारे २ स्थान आदि अथों को कहने में शक्ति मानी जाय। प्रामाकरों के यहा अन्वित पदों का अभिधान करना वाक्य माना गया किसी को ठीक विचा नहीं।

सिंगवाचकः च्छान्दान्सिंगस्य प्रतिषत्तेः सैव शान्दी न पुनस्तन्प्रतिपन्नेषु सिंगाद-नुमेयप्रतिपत्तिरतिप्रसंगादिति चेत्, तत एक पादपश्चिद्दान्स्थानाद्यर्थप्रतिपत्तिर्भवंती शान्दी मा भूत, तस्याः स्वार्थप्रतिपत्तावेव पर्यवसितस्वान्सिंगशब्दवत् ।

यदि पूर्व पक्ष वाला यहाँ यो कहे कि लिंग को कहने वाले शब्द से तो ज्ञापक हेतु की ही प्रतिपत्ति होती है, अतः वह केवल लिंग की ती प्रतिपत्ति शाब्दवोध कही जायेगा किन्तु फिर परार्थी- नुमान करने वाले पुरुष के उस प्रतिपत्ति हो चुके लिंग से अनुमान करने योग्य साध्य की प्रतिपत्ति तो शाब्दबोध नहीं होसकती है, क्यों कि अतिप्रसंग होजायगा। यानी चक्षु आदि इन्द्रियो से उपज रही प्रत्यक्ष प्रनीति भी शाब्दबोध बन बैठेगी।

यो कहे तब तो हम जैन कहते हैं, कि तिस ही कारण से यानी अपने नियत वाचक शब्द करके नियत अर्थ का ही शाब्द बोध मान लेने से पादप शब्द से दृक्ष अर्थ की प्रतिपत्ति तो शाब्द बोध होवे किन्तु वृक्ष शब्द से स्थान, कम्प, आदि अर्थों की प्रतिपत्ति हो रही शब्द जन्या नही मानी जाओ क्यों कि वृक्ष पद तो अपने निज अर्थं की प्रतिपत्ति कराने में ही चारों औरसे भिडरहा चरितार्थ हो रहा है, जैसे कि परार्था नुमान करने वाले श्रोता को निग का वाचक शब्द केवल ज्ञापक हेतु को ही कहेगा साध्य को नहीं। हाँ पुन व्याप्ति को ग्रहण कर चुका या नहीं ग्रहण कर चुका पुरुष भले ही अनुमान ज्ञान को उठावे अथवा नहीं उपजावे, लिंग वाचक शब्द को इससे कोई प्रयोजन नहीं है, अत अर्थापत्या गम्यमान हो रहे अर्थ को शब्द का वाच्यार्थ मत कहो वृक्ष स्तिष्ठित कानने क्रमुमिते वृक्ष लता सिश्रता वृक्ष सामित्तों गजो निपतितो वृक्षाय देह्य ज्ञालि । वृक्षादानय मञ्जरी कुर्मुमिता वृक्ष स्य शास्तोनता, वृक्ष नीडिमिद कृत शकुनिना हे वृक्ष कि कम्पसे।" यहा स्वकीय अर्ों को कहने के लिये सभी वाचक पदों के कण्ठोक्त करने की आवश्यकता है। अत जब उपज रहे विनश रहे पूर्वीपर पदों का अन्वय ही नहीं होसका तो अन्वताभिधान पक्ष कहा ठहरा ?।

कथमेव गम्यमानः शब्दस्यार्थः स्थादिति चेत्, न कथमपीति कश्चित्, तस्यापि वाक्यार्थात्रसायां न शाब्दः स्थात् गम्यमानस्याशब्दार्थत्वात् वाच्यस्यैव शब्दार्थत्वज्ञानात्।

मनिवति भिधान वादी प्राभाकार पण्डित पूछता है, कि इस प्रकार स्वकीय मथ की प्रति-पत्ति कराने में ही शब्द यदि तत्पर रहेगा तो बिना कहे ही उपस्कार या मर्थापच्या जान लिया गया भर्थ भना शब्द का क्रोय अर्थ किस प्रकार होसकेगा विवासो । यो कह चुकने पर इस तर्क का कोई मध्य में कूद कर यो उत्तर दे देते हैं कि वाचक शब्द से किसी भी प्रकार गम्यमान मर्थ की प्रतिपत्ति नहीं होसकती है। माचार्य कहते है, कि शोझ उत्तर देने वाले उस विद्वान् के यहा भी पूरे वाक्य के मर्थ का निर्णय करना वेवारा संकेत ग्रहण-पूर्वक शब्दों से ही उपजा नहीं हो सकेगा क्योंकि गम्य-मान होरहे मर्थ तो शब्द का वाच्यार्थ नहीं माना गया है। शब्द के द्वारा मिधान वृत्ति से वाच्य किये गये मर्थ का ही शब्द कर के क्रेय होरहे मर्थ रूप से परिज्ञान किया गया है। ग्रथित्-वाक्य के कम मे उच्चारे गये या मीमासको के मत मनुसार कम से प्रकट किये गये शब्द सभी एक ही काल में तो सुने नहीं जा सकते हैं। ग्रागे पीछे के उच्चारे गये शब्दों का भन्वय करना ही पड़ता है, कहीं कहीं तो "पुष्पेभ्य." कह देने से ही स्पृह्यित किया को विना कहें ही जान लेना पड़ता है "गगाया घोष." का ग्रर्थ तीर शब्द के विना ही 'गगा के तीरमे' घोष करना पड़ता है, किसी श्लोक में किया का उच्चारण नहीं मिलने पर किया से कर्ता का ग्राक्षप कर लिया जाता है, क्वचित्-कर्ता से कियाको गम्यमान कर लेते हैं, 'द्वारें कहने पर पिछेहि पद का अध्याहार होजाता है, 'गौ विहीकः, ग्रन्नं वै प्राणाः, पितरौ, श्वसुरौ,, ग्रथवा 'गच्छ गच्छिस चेत् कान्त पन्यान. सन्तु ते शिवाः। ममापि जन्म तत्र व भूयाद्यत्र गतो भवान्" भादि स्थलोपर लक्षणा, ग्रासत्ति, व्यंजना, उपचार भादि प्रक्रिया भनुसार जो गम्यमान भर्थ किये जाते हैं, वे किच्च विद्वान्के मत भनुसार वाक्यार्थ नहीं समके जासकेंगे।

द्योत्यविषयभूतयोरिप वाच्यत्वात् शब्दमूलत्वात् वाक्यार्थात्रकोधः। शाब्द इति चेत्, तत एव गम्यमानोर्थः शब्दस्यास्तु, पादपशब्दोचचारणानंतर शाखादिमद्र्यप्रतिपिचन-चत्स्थानाद्यर्थस्यापि गतेरिति स एवावृत्त्या पदार्थप्रतिप चप्रसंगोन्विताभिवानवादिनः पदस्फोट-वादिवत्।

यदि कोई विद्वान् यो कहे कि स्यात्, एव, च, चेत्, भ्रादिक निपात शब्दो को कोई कथंचित् भ्रवधारण, समुच्चय, पक्षान्तर भ्रादि भ्रथों का वाचक नहीं मानकर उन भ्रथों का छोतक स्वीकार करते हैं, "द्योतकाश्च भवन्ति निपाताः" ऐमा वचन है। "स्यादिस्त जीव-" यहां भ्रस्ति शब्द का भ्रथं ही कथंचित् भ्रस्ति है फिर भी स्याद्वाद नीति में कुशल नहीं होरहे प्रतिपाद्य के लिये प्रयोक्ता को स्यात् शब्द कहना ही पडता है यो छोत्य भी शब्द का ग्रथं माना जाता है, इसी प्रकार कही विषय भूत यानी साध्य हो चुका भ्रथं भी शब्द का वाच्य मान लिया जाता है, जैसे कि अनुक्त मिन्नान में बिना कहें ही शब्दों के भ्रथं ज्ञात कर लिये जाते हैं। लक्ष्यार्थ या व्यग्यार्थ भी शब्दों द्वारा कहें गये हैं", भ्रतः वाक्य के श्रथं में पडे हुये छोत्य भीर विषय-भूत ग्रर्थ भी शब्द को मूल कारण मान कर ज्ञात हुये होजाने से शब्द के वाच्य समक्षे जायेंगे तब तो उच्चायमाण शब्दों से ही भ्रष्याहार, उपस्कार, स्मर्ण, लक्षणा, व्यंजना, सकेत-स्मरण, भ्राकाक्षा, भ्रादि भ्रमुसार हुआ वाक्यार्थज्ञान शब्द ही कहा जायेगा।

यों कहने पर तो मन्विताभिधान-वादी प्राभाकर कहते हैं, कि तिस ही कारण यानी द्योरय या विषयभूत को भी शब्द का वाक्य मान्य कर लेने से भ्रथिप स्या या उपस्कार द्वारा जाना गया गम्य-मान भ्रथी भी शब्द का वाक्यार्थ होजाओं ऐसी दशा में पादप शब्द के उच्चारण पश्चात् हुई शाखा पत्ता भ्रादि वाले भ्रथी की प्रतिपत्ति के समान ठहर रहा, कम्प रहा, भ्रादि भ्रथों की भी बिना कहे ही क्षित होजाइसी। भ्रव श्राचार्य कहते हैं। कि यो इस कारण भ्रन्विताभिधानवादी पण्डित के ऊपर

वहीं दोष कई वार भ्रावृत्ति से पदार्थों की प्रिपित्ति होते रहने का प्रसग भ्राजावेगा जैसे कि वर्गों से भ्राभिव्यग्य होरहे पद-स्फोट, को कहने वाले वादी वैयाकरण पण्डित के यहा म्रावृत्ति से पदार्थों की प्रतिपत्ति होजाने का प्रसग पूर्व में मीमासको द्वारा दिया जा चुका है। भ्रथीत्—तथा सत्यावृत्या सत्या पदार्थ प्रतिपत्तिप्रसग भ्रादि ग्रन्थ से जो भ्रापने कहा था उसका प्रतिफल तुम भी भेलो।

किं च, विशेष्यपदं विशेष्यित्रशेषणसामान्येनाान्वतं विशेषणविशेषेण वाभिषत्ते तदुमयेन वा ? प्रथमपचे विशिष्टवाक्यार्थप्रतिपत्तिविरोधः । पराप्रविशेषणविशेष्यपदप्रयोगाचदविरोध इति चेत्, तर्हि-स्रभिहितान्वयप्रसंगः ।

मन्वताभिद्यान वादी प्राभाकर को दूषका देते हुये हम जैनो को एक बात यह भी कहनी है कि "देवदत्त गामभ्याज शुक्ला दण्डेन" ऐसे प्रयोगों में शुक्ला विशेषणा से युक्त होरहा गा यह विशेष्य पद क्या सामान्य रूप से शुक्ल विशेषणा से मन्वित हो गेहे गाय नामक विशेष्य को कह देना है ? मथवा गा यह विशेष्य पद क्या विशेष (खास) विशेषणा से मन्वय प्राप्त होचुके गाय विशेष्य को कह रहा है ? कि वा विशेष्य पद उन सामान्य स्वरूप और विशेष स्वरूप दोनों रूप विशेषणों करके मिन्वत होरहे विशेष्य गाय का कथन करना है ? बताम्रों । मन्वताभिधान-वादी यदि पहिला पक्ष महणा करेंगे तब तो वाक्य द्वारा सामान्य विशेषणसे युक्त होरहे विशेष्यकी प्रतीति होगी । उस वाक्य के द्वारा किसी प्रतिनियत विशेषणा से विशिष्ट होरहे मथ की प्रतिपत्ति होने का विरोध हो जायेगा जैसे कि सूखा, रूखा, सामान्य भोजन करने वाला पुरुष विशिष्ट होरहे छत्तीस भोजनों का भोगी नहीं कहा जा सकता है ।

यदि वे प्राभाकर पण्डित यो कहे कि विशेषणों के उत्तरोत्तर विशेष ग्रंशों को कहने वाले विशेषण वाचक पदों ग्रीर इने गिने पर ग्रंपर विशेष्य को कहने वाले विशेष्य पद का प्रयोग कर देने से उस विशिष्ट वाक्याथ की प्रतिपत्ति होजाने का विरोध नहीं ग्राता है। यो कहने पर तो हम जैन कहेंगे कि तब तो तुमको शब्दों करके ग्रंभिधावृत्ति द्वारा कहें जा चुके ही ग्रंथों के साथ ग्रन्य पदार्थों के ग्रन्य करने का प्रसग ग्रावेगा, ऐसी दशा में प्राभाकरों के यहा स्वार्थ के साथ शब्द का ग्रंभिधान ब्यापार होरहा ग्रीर पदान्तरों के ग्रंथ के साथ गमकत्व व्यापार होरहा सन्ता श्रन्वितपना रक्षित नहीं रह सका प्रत्युत भादों का ग्रान्वताभिधान-वाद सिद्ध होगया।

द्वितीयपचे पुनः निश्चयासंभवः प्रतिनियतिवशेषणस्य शब्देनानिर्दिष्टस्य स्वोक्त-विशेष्येन्वयसंशीतेर्विशेषणांतराणामपि सम्भवात् । वक्तुरिमप्रायात् प्रतिनियतिवशेषणस्य तत्रा-न्वयनिर्णय इति चेन्न, यं प्रति शब्दं। च्चारणं तस्य तदनिर्णयादारमानमेव प्रतिवक्तुः शब्दो-च्चारणानर्थक्यात् ।

ग्राचार्य कहते हैं कि वे प्राभाकर पण्डित यदि दूसरा पक्ष ग्रहण करेंगे यानी किसी विशेष विशेषण से प्राप्ति होरहे विशेष्य वाचक शब्द द्वारा कहा जाना इष्ट करेंगे, तब तो फिर वाक्यार्थ का निर्णय करना धसम्मव है क्यों कि 'धृत्तिवीचामपरसहशी'' ( एकीभाव स्तोत्र ) वचनो की वृत्ति दूसरो के सहश हुआ कर श्रेनुमाना पुरुष अन्य स्यानो पर उस हेतु के सहश दूसरे हेतुओं को देखकर पुन उस इंप्टान्त में वर्त रहे साध्य के सहश होरहे सजातीय साध्य का परिज्ञान कर लेता है " व्यक्तिरूप च निदशंन सामान्येन तु व्याप्ति. ( परीक्षामुख ) । इसी प्रकार व्यवहार कालमें शब्दके साथ बाच्यार्थं का सकेत ग्रह्णकर शब्दबोद्धा पुरुष अन्य स्थलोपर तत्महश शब्दों को सुनकर उस सकेत गृहीत वाच्यार्थं के सजातीय वाच्यार्थों की प्रतिपत्ति कर लिया करता है. हेतु द्वारा यदि विशेष साध्य का अनुमान हो जाना माना जायेगा तो तृण-सम्बन्धी या पत्तो-सम्बन्धी आंगन विशेष को साधने वाले सामान्य धूम हेतु के ममान वह हेतु भी व्यभिचारो बन बैठेगा इसी ढंग अनुसार सामान्य निरूपक शब्द करके भी यदि विशेष वाच्यार्थों को प्रतिपत्ति की जायेगी तो शुक्त घोडा कहने के लिये प्रयुक्त कर दिये अश्व शब्दके समान वह शब्द भी श्रतिपत्ति की जायेगी तो शुक्त घोडा कहने के लिये प्रयुक्त कर दिये अश्व शब्दके समान वह शब्द भी श्रतिप्रसग दोषवाला होजायगा । अश्व शब्दसे कर्क ( व्वेताश्व ) नहीं कहा जाना चाहिये, विशेष वाचक शब्द यदि विशेष को भी कहे तो सामान्य रूप से ही कहते हैं।

वात यह है कि शब्द की वाचकत्व वा सूचकत्व शक्ति का उल्लघन नही किया जा सकता है श्री प्रकलक देव महाराज ने प्रष्टशनी में कहा है कि शब्दस्य वचन-सूचनसामर्थ्य-विशेषानितलङ्कात् सकेतानृभिधानेपि कर्तृ कर्मणो शक्त्यशक्त्योरन्यत रव्यपदेशाहंत्वादयोदाश्वज्रलेखनवत, प्रन. द्वितीय पक्ष प्रमुक्तार विशेष का निराय करना प्रसम्भव कहा गया है क्योंकि प्रतिनियत होरहे विशेषणा का जब शब्द के द्वारा निरूपण ही नहीं किया जा चुका है तो स्वय विशेषवाचक गा इस शब्द से कहे जा चुके सास्नादि वाले गोपिण्ड नामक विशेष्य में प्रन्वय होने का सश्य खड़ा रहता है कि जो गौ कही जा रही है वह धौले रग से विशिष्ट है श्रयथवा क्या काले, पीले, प्रादि रंगों से युक्त है शुख निर्णय नहीं हो पाता है जबिक प्रन्य काले, पीले, कपिलत्व, मुंडत्व, प्रादि विशेषणों की भी सम्भावना पायो जाती है जैसे कुष्णा, नील, पीत, ग्रादि विशेषण किसी भी शब्द से निर्विष्ट नहीं किये गये है उसी प्रकार विशेष होरहे किसी (खास) शुक्त विशेषण का भी किसी शब्द से कण्ठोक्त नहीं किया गया है। यदि तुम यो कही कि वक्ताके हार्दिक प्रभिप्राय से वहा विशेष्ण-वाचक पद में प्रन्यम कर वावया में का निराय कर लिया जाता है। प्रत्यकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यांकि जिस श्रोता के प्रांत का निराय कर लिया जाता है। प्रत्यकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यांकि जिस श्रोता के प्रांत का निराय नहीं होपाता है यद्यपि वक्ता को स्वयं ग्रपने ग्रीप्राय का प्रत्यक्ष ज्ञान है किन्तु स्वयं ग्रपनी ग्रात्मा के प्रति हो तो वक्ता के द्वारा शब्द का उच्चारण किया जाना व्यय है।

स्वय श्रपना गाना या स्तोत्र पाठ या मत्रपाठ का श्रावराप्रत्यक्ष करने के लिये भले ही कोई रिसक या पुष्यार्थी पुरुष शब्द का उच्चारण करे किन्तु स्वय को शब्दबोध करने के लिये काई ठलुग्रा नहीं बैठा है जो कि बाचक शब्दों का उच्चारण करता फिरे, प्रत्युत वक्ताका ज्ञान ता वक्ता के उच्चारे गये शब्दों का कारण है अपने वाप कोही बेटा बनाना अनुचित है हाँ वक्ता के शब्द श्रोता के ज्ञान में निमित्त कारण पड जाते हैं, अत विशेष हो रहे विशेषणों में ग्रन्वित हुये विशेष्य को विशेष्य वाचक पद नहीं कह सकता है, अन्विताभिधानवादी अपने पक्ष को लौटा लेवें।

## तृतीयवस्ये तु उभयदोषानुषग ।

तीसरे पक्ष में तो दोनो दोषों के होजाने का प्रसग आना है 'प्रत्येक यो भवेद दोध उभय. म कश्चं निह" ग्रायान्-सामान्य और विशेष दोनो हो रहे विशेषण में ग्रन्वित विशेष्य को यदि विशेष्य पद का वाच्य माना जायेगा तो विशिष्ट वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति होनेका विरोध और निश्चयासभव ये दोनो दोष ग्राकर खडे हो जाते हैं, ग्रत ग्रन्विताभिधान-वादी के यहाँ गा इस विशेष्य पद के शुक्ल इस विशेष्य षण की विशेष ग्रवस्था या सामान्य ग्रवस्था-ग्रनुसार ग्रन्वितपन का प्रयोग निणय नहीं हासका है।

एतेन क्रिय सामान्येन क्रियाविशेषेश तदुभयेन वान्वितस्य साधनमामान्यस्याभि-धानं निरस्तं ।

विशेष्यके ऊपर तीन ढगो से उठाये गये विशेषण के भ्रान्त्रित होने के इस खण्डन ग्रन्थ करके अन्विताभिधान-वादी प्राभाकारो के इस निरूपण का भी निराकरण कर दिया गया समभ लो कि जीने गा इस पद को शुक्ला इस विशेष ए। की श्राकाक्षा होने पर श्रन्त्रित करने के लिये तीन विकल्प उठा कर ग्रन्वित होजानेका खण्डन कर दिया गया है उसी प्रकार गा इस साधन-सामान्यका श्र∓पाज किया के साथ ग्रन्वय करने के लिये श्राकाक्षी होने मे तीन विकल्प उठाये जाते है, गा इस कर्म हारक के बाचक पद करके क्या किया सामान्य से भ्रन्वित हो रहे गाय कर्म का अभिधान किया जाता है? या गा पद करके किया-विशेषसे भ्रन्वित होरहे साधन-सामान्य का निरूपण किया जाता है ? भ्रथवा क्या किया के बाकाक्षी माने गये गां इस कर्म--कारक द्वारा किया-सामान्य गाय का निरूपण किया जाता है ? बताओं । प्रथम पक्ष अनुसार किया सामान्य से अन्वय मानने पर विशेष किया से सहित होरहे विशिष्ट वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति नही होसकेगी क्योंकि किया-वाचक पद करके सामान्यिकया की ही प्रतिपत्ति हुई थी ऐसी दशा मे विशेष ढगसे घेरलेना रूप किया की प्रतिपत्ति कथमपि नहीं हो सकती है। साम.न्य रूप वस्त्र कह देने से ऊन का ग्र खरला या लाल पगड़ी नहीं समभ ली जाती है सामान्य गमन कह देने मात्र से नाचना, उछलना, दौडना, नहीं उक्त हो जाता है "अमरा रेचन स्यन्दनोध्वं ज्ञवलनमेव च , तिर्यग्गमनमप्यत्र गमनादेव लभ्यते।" यह प्रमाण देना व्यर्थ है। द्वितीय पक्ष ग्रहरण करने पर वही विशेषरण विशेष्य से विशेष्य का ग्रन्वय मानने पर श्राया हुआ। निश्वय के द्यसम्भव होजाने का दोष यहां भी लग बैठता है जब कि किया-वाचक शब्द ने शब्द-शक्ति का अति-कमगा नहीं करते हुये किया-विशेषको कहा ही नहीं है। दो मल्लो की केवल लडाई का निरूपण करने पर यदि श्रोता उनके दाव, पेच, या अन्य शारीरिक विशेष कियाओं को विना कहे यो ही समक्ष बैठे

तो यह श्रोता की श्रनिधकार चेव्हा है। व्यर्थ श्रधिक बोल कर दूसरे का माथा पचाना जैसे दोव है उसी प्रकार नहीं कही गयी यहा वहा की व्यर्थ या असद्भूत बातों को समक्ष कर अपना मस्तिष्क नव्ह करना उससे भो बढ़ा हुआ दोव है। जैन सिद्धान्तमे द्रव्यहिंसासे भावहिंसाका तीत्र पाप माना गया है। तृतीय पक्ष अनुसार दोनो दोष लागू होजाते हैं अतः कारक-सामान्य का तोनो विकल्पो मे किया से अन्वितपना नहीं ज्ञात किया जा सकता है, ऐसी दशा मे प्राभाकरों के अन्विताभिधानवादकी युष्टि नहीं होसकी, पदो का परस्पर मे अन्वय हो चुकना कब्द-साध्य विषय हो गया।

क्रियायाश्च साधनसामान्येन साधनिवशिष्ण नदुभयेन वान्वितायाः प्रतिपादनमा-रूयाते न प्रन्यारूयात ततो न प्रतिपाद्यबुद्धायन्वितानां पदार्थानाममिधान प्रतीतिविराधात् । प्रतिपादकबुद्धौ तु तेषामन्यितत्वप्रतिपत्तावि नान्यिता भिधानिमिद्धिस्तत्र तेषां गरेणाभिहिताना-नन्वयात् ।

तथा इसी प्रकार किया-वाचक "ग्रम्याज, इस ग्राख्यात पद करके भी साधन-सामान्य या साधन-विशेष ग्रथवा उन दोनो ही करके ग्रन्वित होरही मानी गई किया का प्रतिपादन किया जाना तीनो विकल्पो मे निराकृत कर दिया गया है। ग्रथांत्-ग्रम्याज इस किया-पद को गा या देवदत्त इन कर्म-कारक या कर्तृ कारक पदो का ग्राकाक्षी होने पर प्रथम पक्ष ग्रनुसार साधन-सामान्य करके ग्रन्वित होरही किया का ग्राख्यात शब्द द्वारा प्रतिपादन करने मे विशिष्ट वाक्यार्थ को प्रतिपत्ति होने का विरोध दोष उपस्थित होजाना है। द्वितीय पक्ष ग्रनुसार साधन-विशेष करके ग्रन्वित होरही किया का ग्राख्यात शब्द द्वारा प्रतिपादन मानने पर वाक्यार्थके निश्चय का ग्रसम्भव होजाना दोष तदवस्थ है तथा साधनसामान्य ग्रौर साधन-विशेष इन दोनो से ग्रन्वित होरही किया का ग्राख्यात शब्द करके प्रतिपादन करना इस तीसरे पक्ष मे उभय दोष का प्रसग ग्राता है, यो ग्राख्यात पद करके तीनो विकल्पो मे किया के प्रतिपादन होते रहने का प्रत्याख्यान कर दिया जा चुका है।

तिस कारण सिद्ध हुमा कि प्रतिपादन करने मोग्य श्रोता की बुद्धि में मन्वित होरहे पदार्थों का श्रीभिधान नहीं होसकता है जैसा कि प्राभाकरोंने मान रक्खा है क्योंकि इसमें प्रतीतियों स विरोध धाता है, हाँ प्रतिपादक वक्ता की बुद्धि में तो उन श्रीन्वत होरहे पदार्थों के श्रीन्वत होने की प्रतिपत्ति होनेपर भी कोई प्राभाकरों के श्रीन्वत। भिधान की सिद्धि नहीं होपाती है, कारण कि प्रतिपादक की उस बुद्धि में दूसरे से कहे जा चुके उन पदार्थों का श्रन्वय नहीं होरहा है। प्रतिपादक के लिये किसीने शब्द बोले ही नहीं है दूसरों बात यह है कि प्रतिपादक को बुद्धि में पदों का श्रन्वय होते भी वह श्रोता के काम का नहीं है। एक बात यह भी है कि पद के श्रीमें उत्पन्न हुश्रा ज्ञान यदि बाक्य के श्रवी का निर्णय करा देवेगा तो चक्षु, रसना. श्रादि इन्द्रियों से उत्पन्न हुशा छप, रस, श्रादि का ज्ञान भक्षा बन्ध का शब्द का श्रव्यवसायी क्यों नहीं होजाय ?।

ग्रव इस पर तुम यो कहो कि गध, स्पर्श ग्रादि का साक्षात्-कर्ता न होने से रूप जान गंध की अप्ति नहीं करा पाता है, ग्रतः कोई दोष नहीं है, तब तो पदों से उत्पन्न हुग्रा पदार्थ का जान भी वाक्यार्थका प्रकाशक नहीं होग्रों, ऐसी दशामें ग्रान्तिताभिधान-वादियों के यहां पदार्थज्ञान किस प्रकार वाक्यार्थ का प्रध्यवसायी होगा?। चक्षु ग्रादि का जैसे गन्ध ग्रादि में जापकत्व सम्बन्ध निर्णीत नहीं है उसी प्रकार पद का वाक्यार्थ के साथ वाच्यवाचक सम्बन्ध नहीं निर्णीत होने से पद की वाक्यार्थ को कहने में सामर्थ्य नहीं है, ग्रतः प्राभाकरों का ग्रान्विताभिधान पक्ष ठीक नहीं है इससे तो भाटों का ग्राभिहितान्वयवाद ही कुछ ग्रच्छा जाचता है।

त्रत एवाभिहतान्त्रयः श्रयानित्यन्य, तेषामप्यभिहिताः पदार्थाः शब्दांतरेणान्त्रीन्या बुद्ध्या वा १ न तामदाद्यः पद्यः, शब्दान्तरस्याशेषादाथावषयस्य कस्यविदानष्टेः । द्वितीय-पद्म तु बुद्ध्यः वाक्य स्यान्न पुनः पदान्यन, तता वाक्याथप्रतिषत्तः ।

इस ही कारण से यानी प्राभाकरों के मन्विताभिधान पक्ष में कुछ महिच होने के कारण यह ग्रभिहित पदार्थों का भन्वय होजाने से हो हमारा ग्रभिहितान्वय-वाद श्रेष्ठ है प्रथम ही पदो करके स्वकीय स्वकीय पदार्थ कह दिये जाते है, परचात्-उनका ग्रन्वय कर वाक्यार्थ बोध कर लिया जाता है, इस प्रकार काई ग्रन्य विद्वान् भट्टमतानुयायी कह रहे है। भावार्थ-मोमासको के भट्ट, प्रभा-कर, और मुरारि, ये तीन भेद हैं, शाब्दबोध के विषय में भट्ट म्रोर प्रशाकरा का मन्तव्य न्यारा न्यारा है। ग्रिभिहितान्वय-वादी भट्ट हैं, ग्रीर श्रन्विताभिधान-वादी प्रभाकर हैं, रोटी से दाल खाना या दाल से रोटी खाना भीर खाकर पढना या पढ कर खाना तथा धर्म के लिये जीवित रहना या जीवित रहने क लिये धम सेवन एव ग्राराग्य लाभ कर चुका पुरुष व्यायाम करता है, या व्यायाम कर चुका पुरुष ग्रारोग्य लाभ करता है, तथैव द्रव्य कर्मोका उपार्जन कर चुका जीव भाव-कर्मी का करता है, या भाव-कर्मीको कर चुका जीव द्रव्य-कर्मीका उपार्जन करता है। इन विषयो मे जैसा स्वल्य या म्रधिक ग्रन्तर हे, उसी प्रकार ग्रमिहितान्वय ग्रीर ग्रन्विताभिधानमे थोडी विशेषता है,कहे जाचुके पदो करके श्रभिधावृत्ति या भपनी भपनी योग्य लक्षिणावृत्ति द्वारा उपस्थित किये गये ग्रथौंका ग्रन्वयकर जो वाक्यार्थ-बोध होना मानते है वे प्राचीन नेया।यक या भाट्ट तो ग्रभिहितान्वय-बादी है। प्रथम 'देवदत्त गामम्याज शुक्ला दण्डेन" इस वाक्य के प्रत्यक पद का ग्रर्थ पदो करके कह दिया जाता है, परचात् तात्पर्य नामक वृत्ति के वश से उन ग्रिभिहित ग्रयों का ठीक ठीक ग्रन्वय कर श्रोता को वाक्यार्थ का शाब्दबोध होजाता है। तास्पय वृत्ति को मानने वाले नैयायिक पुन. तीसरी व्यजना द्वृत्ति को धभीष्ट नहीं करते हैं, "घट कराति" इस वाक्य का अर्था ता घट में बत रहे कर्मपन के अनुकूल किया करना समभा जाता है, तहाँ घट पद का मर्था घड़ा है भीर अम् प्रत्ययका मर्थ कर्मपना है, बतना यद्यि। किसी का अथ नहीं है, किर भा ताल्य-नश से इन वट और कृति के ससर्ग-मुद्रा करके वह प्रविभाष-जाता हैं।

अतः अभिधाया लक्षणा द्वारा पदो करके पहिले कहे जा जुके पदार्थों का पुनः आसत्ति, योग्यता, आकाक्षा, तात्पर्य अनुसार अन्वय कर शाब्दबोध करना यह भाट्टो या जरन्तैयायिकों के यहां अभिदितान्वय की अन्वर्थ संज्ञा की गयी है। दूसरे गृष्ठ जी माने गये प्रभाकरों का यह अभिप्राय है, कि अन्वय स्वरूप वावयार्थीं को सममाने में भी पदो की शक्ति मानी जाय जैसे कि अभिधा या लक्षणा वृति द्वारा पदों की स्वकीय स्वकीय अर्थ का कथन करने में शक्ति मानी गयी है, क्यों कि व्यवहार करके अन्वित हो रहे ही वावयार्थका पदों करके उपस्थापन किया जाता है, पदार्थों के अन्वित अर्थ में ही सकेत-प्राही पुरुष को शक्तिग्रह हमा है.

उसको स्पष्ट यो समिभिये कि एक स्थल पर उत्तम प्रयोजक वृद्ध ग्रीर मध्यम प्रयोज्य बुड्ढा तथा तीसरा दो वर्ष का बालक बैठा हुआ है, आजा देने वाले उत्तम बृद्ध ने देवदत्त नामक मध्यम बुड्ढे को कहा कि ' हे देवदत्त गाव को लाघो" उस वाक्य को समभ कर देवदत्त बुड्ढा बेचारा सीग सासना वाली व्यक्ति का उपथित करदेता है। निकट बैठा हुआ वालक उस चेष्टा करके उस वाक्य की गाय को ले आना है, इस अर्थ मे बोधकता को ज्ञात कर लेना है। पश्चात् - उत्तम बुख्ढे ने देव दत्त को कहा कि 'गौ को ले जाग्रो ग्रीर घोडे को ले जान्नी" ऐसा प्रयोग होने पर गाय का ले जाना और घाड़े का ला देना देख कर वह बालक अन्वय व्यतिरेको करके ऐसी पद-शक्ति का निरांय कर लेता है कि कारक पदकी शक्ति तो किया पदके अर्थंसे अन्वित होरहे कारक अर्थको समभानेमे है, ग्रीर किया पद की बाचकत्व शक्ति उन कारक पदोके ग्रथोंसे ग्रन्वित होरही किया को समभाने मे है। तिस हो कारण सकेत ग्रहण कर चुके बालक या किसी भी ग्रन्य भाषा का ग्रध्ययन करने वाले जीव को प्रयाग काल मे पहिले से ही परस्पर बन्वय प्राप्त कर चुके पदार्थों को बुद्धि उनज जाती है, क्यों कि शाब्द बोध के प्रयान बीज होरहे सकेत ग्रहण को करते समय परस्पर भन्वित होरहे पदो के कथन अनुसार ही शक्तियह हुया था, उस सतान प्रतिसन्तान से प्राप्त होरही टेव का परित्याग नही किया जा सकता है, मत गौरब भले हो होजाय मन्त्रय (वश) के मंश खुटते नही हैं, पहिले से ही भ्रान्वत होरहे किया कारको का बोध उपजता है, पश्चात् शक्तिग्रह हाता है। व्यवहार काल मे विशेष पदो की ।नकटता होजाने से तात्पर्य वृत्ति अनुसार अगले, पिछले, पदो की स्मृति कर अन्वित होरहे पदा के श्राभिधान श्रनुसार शाब्दबोध होजाता है। पहिले पद श्रन्त्रित होकर श्रन्तित पदार्थों को कहते हुये वाक्यार्थ को समभा देते हैं, इस कारण प्रन्विताभिधान-वादी प्राभाकारोका ग्रन्विताभिधान ग्रन्व-र्थनामा है।

इस प्राभाकारों के सिद्धान्त में भट्टों को यह अस्वरस दीखता है कि अन्वित होकर शक्ति मानने पर भी प्राभाकारों को अन्वय विशेष की अवगति करने के लिये अन्वांक्षा, योग्यता, सादि कारण अवस्य स्वीकार करने उडेंगे। उन ही क्ल्प्त होरहे आकांक्षा आदि से कार्य चल जाना है. अतः स्मिति होरहे ही पदार्थों का स्मिश्वान किया जाना पक्ष सुन्दर नही है। प्रकरण में यह कहना है, कि स्मितिपाद्य या प्रतिपादक की बुद्धि में स्मित्वत होरहे पदार्थों का स्मिश्वान प्रतीत नहीं होरहा है, हां सिमिहितों का सन्वय कुछ प्रतीत होता है, इस स्रवसरको स्रच्छा पाकर क्षट स्मित्व विद्वान कहें के स्मिति स्मित्व के स्मिति स्वयाद है, सिमिहितान्वय पक्ष स्रच्छा है।

श्रव श्राचार्य कहते हैं, कि उन भट्टानुयायी पण्डितों के यहाँ भी 'देवदत्त गामभ्याज शुक्ला दण्डेन" इन प्रयोग में देवदत्त श्रादि पदों करके कहे जा चुके पदार्थ क्या ग्रन्य किसी एक शब्द करके परस्सर ग्रन्वित कर दिये जाते हैं ? ग्रथवा क्या वे पदर्थ श्रोता की बुद्धि करके ही परम्पर में ग्रन्वित यानी श्रुक्तलाबद्ध कर लिये जाते हैं ? बताओं इन में पहिला पक्ष तो ठीक नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण पदार्थों को विषय करने वाले किसी एक श्रन्य शब्द का इष्ट नहीं किया गया है, श्रर्थात्-वाक्य में पड़े हुये सभी कारकवाची या किया शाची शब्द नियत जडे हुये हैं, श्रभिहित पदार्थों के श्रन्वय मिला देने का कारण होरहा कोई शब्द जाना नहीं जाता है, हाँ द्वितीय पक्ष का श्रवलम्ब लेने पर तो बुद्धि ही बाक्य पडता है, श्रनेक पद तो फिर कथमपि वाक्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उस बुद्धि से ही बाक्यार्थ की प्रतिपत्ति हुई है, पदों से नहीं। भाट्टों के यहा श्रभिहितान्वय करने वाला पदार्थ तो बुद्धि ही नियत रहा।

नतु पदार्थभ्योपेचाबुद्धिसंनिधानात्परम्परमन्वितेभ्यो वाक्याथप्रतिपत्तेः परंपरया पदेभ्य एव भावाक तती व्यतिरिक्त वाक्यमस्तीति चेत्, तिहं प्रकृतिप्रत्ययेभ्य प्रकृतिप्रत्ययार्थाः प्रतीयंते तेभ्यापेचाबुद्धिसनिधानादन्यान्यमन्वितेभ्यः पदार्थप्रतिपत्तिरिति प्रकृत्यादिव्यतिरिक्तं पदमपि मा भृत्, प्रकृत्यादीनामन्वितानामभिधान वाभिहितानामन्वये ग्दाथप्रतिपत्तिसिद्धेः ।

भाट्टो की ग्रोर से स्वपक्ष का ग्रवधारण किया जात। है, कि ग्रासत्ति, योग्यता, ग्राकाक्षा, तात्पर्य, ग्रनुमार परस्पर अपेक्षा रखरहे पदों को अपेक्षाबुद्धि का सिन्नधान होजाने से परस्पर में श्रन्वित होरहे पदार्थों से जो वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति हुई है, उस वाक्यार्थ ज्ञान की उत्पत्ति सच पूछों तो परम्परा करके पदों से ही हुई है, क्यों कि पदों से ही पदार्थों की प्रतिपत्ति होते हुये वाक्यार्थ ज्ञान हुन्ना था ग्रतः उन पदों से ग्रातिरक्त कोई बुद्धि या ग्रन्य पद वाक्य नहीं समक्षा जाय। यो कहने पर हम जैन कहेंगे कि तब तो प्रकृति या प्रत्ययों से जा प्रकृति ग्रीर प्रत्ययों के ग्रर्थ प्रतीत होरहे हैं वे ही तो भ्रपेक्षा बुद्धि का सन्निधान होजाने से परस्पर में ग्रन्वित होरहे उन प्रकृति ग्रीर प्रत्ययों से उपज रहे पदार्थ की प्रतिपत्ति हैं, इस कारण प्रकृति, प्रत्यय, ग्रादि से भिन्न कोई पद भा नहीं होगा क्योंकि प्राभाकरों के मतानुसार प्रथम से ही ग्रन्वित होचुके प्रकृति ग्रादिकों के ग्राभधान करने पर ग्रथवा मट्ट मतानुसार प्रथम से ही स्वकीय ग्रर्थ सहित कहे जा चुके प्रकृति ग्रादिकों का ग्रन्वय कर लेने पर पदार्थ की प्रतिपत्ति होना प्रसिद्ध है।

अर्थात्-माहो द्वारा बुद्धि से अतिरिक्त पदी की ही वाक्य मानने का रक्षा की जायेगी दो

प्रकृति आदिक से भिन्न पद की भी रक्षा नहीं होसकेगी साथम मीमासकों में गुरु मान लिये गये प्रभा-कर जी का मत भी अच्छा जंचने लग जायेगा। यहा पर वहीं किंवदन्ती चरितार्थ होजाती है, कि गुरू बन कर बिल्ली ने सिंह को कई विद्याये या कलाये सिखाईं किन्तु अवसर पड़ने पर शिष्य से अपनी रक्षा करने के लिये दृक्ष पर चढ जाने की कला नहीं सिखाई। परिशेष में प्रभाकर तो मीमासकों के गुरु हो ठहरे जब पदों से भिन्न कोई वाक्य नहीं तो प्रकृति, प्रत्ययों से भिन्न कोई पद भी कैसे माना जा सकता है?

पद के भांश होरहे प्रकृति भौर प्रत्यय भी तो ग्रपने न्यारे न्यारे ग्रर्थ को कहते हैं, ग्रपत्य, भव, भ्रादि श्रर्थों को भ्रण् प्रत्यय कहता है, सुका भ्रर्थ कर्ता या एकत्व होजाता है, भू, पच्, ग्रादि प्रकृतिया, भवन, पाक ग्रादि भ्रर्थों मे प्रवर्त्त रही हैं, ग्रत भट्टो का सम्प्रदाय श्रेष्ठ नही जाचता है। जिससे प्राभाकरों के सम्प्रदाय को ठेस दी जा सके।

बात यह है, कि वैशेषिकों के यहा ग्रासित ज्ञान, योग्यता ज्ञान, श्राकाजा ज्ञानों की शाब्दबोध का कारण माना है, कोई कोई तात्पर्य ज्ञान को भी शाब्द-बोध में कारण स्वीकार कर लेते हैं. मीमासक ग्रीर साहित्यज्ञ विद्वानों का भी कुछ त्यन ग्राधिक ऐसा ही ग्राभिप्राय है, मम्मट भट्ट कि ने स्वकीय काव्य प्रकाश ग्रन्थ में 'तात्पर्यायोंपि केषुचित्', इसके विवरण में ग्राभिहितान्वय वादी ग्रीर श्रान्वता-मिधानवादियों का यो मत दिखलाया है, कि ग्राकाक्षा, सन्निधि, ग्रीर योग्यता के वश से ग्राभिधावृत्ति या लक्षणावृत्ति द्वारा कहे चुके पदार्थों का समन्वय करने पर वाक्यार्थ प्रतीत किया जाता है, यह ग्रामिहितान्वयवाद है, ग्रीर प्रथम से ही ग्रान्वित होरहे पदों का वाच्य ही वाक्यार्थ है, यह ग्रान्विताभिधान वाद है, ''ग्राकांक्षासिन्धियोग्यता-वशात् वक्ष्यमाण्डपाणा पदाना समन्वये तात्पर्यार्थ विशेषवपुः ग्रप्दार्थ ग्रापि वाक्यार्थ समुल्लमित इति ग्राभिहितान्वयवादिना मत वाच्य एव वाक्यार्थ इति ग्रान्विता भिधानवादिन''

ग्रिभित्राय वही है, कि श्राकाक्षाज्ञान आदि को कारण मानते हुये स्रिष्टा या लक्षणा हित करके पहिले कहे जा चुके पदो का श्रन्यय करना मट्टो का मत है। श्रीर उक्त क्रम अनुसार पहिले स्रिन्वत हो चुके पदो का श्रिभ्धान होना प्राभाकारों का मन्तव्य है। खाये जा चुके को चावना या चावे जा चुके को खाना श्रथवा श्रद्धान किये जा चुके श्र्यं का तत्व ज्ञान करना या तत्व-ज्ञान किये जा चुके स्रयं का श्रद्धान करना इसी ढगो से उक्त मतो मे थोड़ासा अन्तर है, जो कि गम्भीर पर्यवेक्षण करने वालों को भास जाता है।

वैशेषिकोके यहा इन ग्राकाक्षा ग्रादिके लक्षरा यो किये गये हैं,ग्रासितका लक्षरा "सिन्निधान तु पदस्यासित्तरुच्यते" है, जिस पद के भर्ष को जिस पद के भर्ष के साथ भन्वय होना भ्रपेक्षित होरहा है, उन दोनों पदों की ग्रन्तराल रहित होकर उपस्थित होजाना ग्रासित है, "पदार्थे यत्र तद्वता योग्य-ता पिकितिता" एक पदार्थमे दूसरे योग्य पदार्थ का भिवरोधी सम्बन्ध योग्यता कहा जाता है "ग्रह्म- वेत विना यस्यानतुभावकता भवेदाकाला" जिस पद के बिना जिस पद को अन्वयबोध कराने की अनुभावकता नहीं होपाती है, उस पद की उस पद के साथ आकाक्षा मानी जाती है, जैमे कि कारक पद को किया पद की आकाक्षा है. "वनतुरिच्छा तु तात्पर्य परिकीनितं" वनता की इच्छा तो ताम्पर्य माना गया है। तथा जःति भीर आकृति से विशिष्ट होरही व्यक्ति स्वंरूप पदार्थ के साथ पद का वाच्य वाचक सम्बन्ध तो अभिधा शक्ति है, अन्वयानुपपत्ति या तात्पर्यानुपपत्ति से सम्भाव्य अर्थ का सम्य अर्थ के साथ सम्बन्ध होजाना लक्षणा है।

प्रकरण में यह कहना है, कि पदों से भिन्न यदि कोई वाक्यार्थ नहीं है, तो प्रकृति, प्रत्ययों से निराला कोई पद भी नहीं है, भट्ट और प्रभाकर दोनों के विचार भ्रनुसार पदार्थ की प्रतिपात्त होजाना सद्य जाना है भिन्न भिन्न श्रोताग्रों को भ्रनेक प्रकार शाब्दबोध होरहे है, कहा तक सूक्ष्मता को विचारोंगे, व्यर्थ का भ्रष्डवगा लगाना भ्रनुचित है:

स्यानमतं पदमेव लांके वेदे वार्ध-प्रतिपत्तये प्रयागार्हं न तु वेवला प्रकृतिः प्रत्ययो वा पदादपोद्धृत्य तद्व्युत्पादनार्थं यथाकथं चित्तदिभधानात्तक्वतस्तदभावः । तदुक्त । अथ-गीरित्यत्र कः शब्दः ? गकारोकारिवसजनीया इति भगवानुपवर्ष इति । यथैव ही वर्णोनंशः प्रकृतिकाभोदस्तथा गौरिति पदमप्यनशम गेद्धृत्य गकारादिभेद स्वार्थप्रतिपत्तिनि।मत्तभव सीयते इति ।

यदि मीमासको का यह भी मन्तव्य होय कि लोक मे प्रथवा वेद मे प्रथं की प्रतिपत्ति कराने के लिये पद का ही प्रयोग करना योग्य है, केवल भू पच्, देव, घट, आदि कोई प्रकृति अथवा मु, तिप्, अग्, आदि कोई भी प्रत्यय तो प्रकेली नही बोली जा सकती है, हा पद से वे प्रकृति, प्रत्यय, विकरण, उपसर्ग, आदिक यद्यपि अभिन्न हैं फिर भी उस पद की व्याकरण, शास्त्र द्वारा निष्पत्ति कराने के लिये या बालको को व्युत्पत्ति कराने के लिये जिस किसी प्रकार उन केवल प्रकृतियो या केवल प्रत्यय को कह दिया जाता है। अर्थात् –पच् धातु से तिप् प्रत्यय लगाकर शप् विकरण करने पर पचित पद साधु बन जाता है। ''राज्ञः पुरुष ' ऐसा विग्रह किया पुनः थष्टी तत्पुरुष समास करते हुये विभक्तियो का लोप कर परचात् मृत् सज्ञा कर सु विभक्ति लाकर राजपुरुष बना लिया जाता है। ''स्त्ये शब्द संघातयोः'' या स्तूत्र ग्राच्छादने धातुसे डूट प्रत्यय कर पुनः टित्वात् की प्रत्यय कर स्त्री शब्द निष्यन्त होजाता है। इत्यादि व्यवस्थायें व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया प्रनुसार मात्र व्युत्पत्ति करा देने के लिये हैं, वस्तुत विचारा जाय तो शब्द प्रथमसे ही अखण्ड होकर सिद्ध हैं पाषाणमे उकेरी गई प्रतिमा के ग्राचेगा कोई न्यारे न्यारे बना कर नहीं जोड दिये जाते हैं

आप जैनो के यहाँ भी गुरानित आचार्य ने जैनेन्द्र प्रक्रिया मे मिडि धिकार का प्रारम्भ करते हुँये " अथ भवामी त्येवमादिकस्य सामान्याकारेगा लोके प्रसिद्धेरनुत्पादिवगमात्मकत्वादिन स्यतामवल-स्वमानस्यानाय विशेषाकारेगा करशासिन पातोपनी तोत्पादिवगमात्मक त्वादिन स्यतामाद्यान-

स्योत्पत्त ये च प्रक्रत्यादिप्रक्रियावतारों व्यवहार रूपार्थकालकार कसम्प्रतिपत्त ये व्याख्येय "यह बहुत अच्छा कह दिया है। बौद्धो या नैयायिकों के एक क्षण भीर दो क्षण तक वर्त रहे क्षणिकत्व तथा मीमां-सकों के नित्यत्व एकान्त का प्रत्याख्यान कर शब्दों में कथाचित् नित्यत्वानित्यत्व को घटित कर दिया है। भ्रव्युत्पत्ति पक्ष भीर व्युपत्ति पक्ष में वस्तुत विचार करने पर पहिला पक्ष ही प्रधान माना गया है, फिर भी भ्रन्त प्रवेश रूप व्युत्पत्ति वराने के लिये वैयाकरणों ने प्रकृति, प्रत्यय भादि की प्रक्रिवा को दर्शाया है भ्रनादिसिद्ध वीजमत्र में भ्रवन्त शक्ति है, उतनी शक्ति कृतिम मनों में शब्दों के नहीं है। पाणिनि भ्रादि वैयाकरणों ने भी "रमन्ते योगिनोऽस्मिन् रमु-धन्न-सु "यो व्युत्पन्न किये गये राम शब्द की भ्रवेक्षा भ्रव्युत्पन्न राम शब्द की भ्रत्यिक शक्ति स्वीकार की है।

कृत्रिम सौन्दर्य को ग्रकृत्म सौन्दर्य की छटा जीत लेती है, वन की शोभा उपवन मे नही है देवदत्त का निष्प्रांग् चित्र गृहस्थोचित स्नेह या पुत्रोत्पत्ति का कारण नहीं होसकता है। प्रकरण में यह कहना है कि बालकों को केवल व्युत्पत्ति कराने के लिये ग्रखण्ड पद में प्रकृति. विकरण, प्रत्यय, ग्रादिकी खण्डण कल्पना कर ली जाती है. वस्तुत देखा जाय ता उस सामान्य दृष्टि ग्रनुसार उत्पाद विगम में रहित होरहे "भवति, देव मुनि "ग्रादि ग्रब्युत्प न ग्रखण्ड पूर्ण स्वरूप. शब्दों की उस प्रकृति प्रत्यय ग्रादि द्वारा व्युत्पत्ति कर देने का ग्रभाव है, वहीं हमारे या जैमिनिऋषि प्रग्णीत मीमा-सादर्शन के पाचवे सूत्र के श्री शवर स्वामी विरचित भाष्य में यो कह दिया है कि ग्रब यह बताग्रों कि गो यो इस ग्रनुपूर्वी में क्या शब्द विशिष्ट होरहा है इसके उत्तर में भगवान् उपवर्ष नामक ऋषि महाराज यो उत्तर कहते है कि गकार, ग्रौकार, ग्रौर विसर्जनीय ये शब्द हैं ये उपवर्ष ऋषि पाणिनीय महाराजके गुरु थे ऐसा कई विद्वानों का मत है ग्रस्तु। बात यह है कि जिसही प्रकार एक ग्रकार या ककार वर्ण नियम करके ग्रंशों से रहित है. मात्रा, उदात्त श्रनुदान्त, ये सब भेद कल्पन है इसी प्रकार कई वर्णों का ग्रखण्ड पिण्ड गौ यह पद भी निरंश है केवल कल्पना द्वारा गकार ग्रादि भेद का ग्रपोदी कर यानी पृथग्भाव विचार कर स्वकीय सीग, सास्ता, ग्रादि वाले ग्रर्थ की प्रतिपत्ति का निमित्त हो रहा जान लिया जाता है। यहा तक मीमासक कह चुके हैं।

तद्यमालोचितवचनं, वाक्यस्यैतं ताक्षिकत्वसिद्धेस्तद्व्युत्पादमार्थं ततोपोद्धृत्य पदा-नाम्नुपदेशाद्वक्यस्येत लाके शास्त्रे वार्धप्रतिपत्तये प्रयोगार्हत्वात् । तदुक्तं । " द्विधा केश्चित्पदं मिन्नं चतुर्धा पचधापि वा अप द्धृत्येत वाक्येभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिति" ततः प्रकृत्यादिभ्यो-वयवेभ्यः कथंचिद्धमिभिन्न च पदं प्रातीतिकमभ्युःगंतव्यं न पुनः सर्वथानंशं वर्णवस्तद्वाहका-मावात् । तद्वत्यदेभ्यः कथंचिद्भिक्षमिभिन्नं च वाक्य प्रतीतिपदमास्कंददुपगम्यतां ।

भव माचार्य कहते हैं कि मीमासको का कथन भी नही विचारा जा चुका निरूपण मात्र है क्योंकि इस प्रकार तो वाक्य का ही वास्तविकपना सिद्ध होता है, उस वाक्य के भर्थाकी ही ब्युत्पत्ति कराने के लिये उस वाक्य से भ्रपृथक पदों के पृथग्भाव की कल्पना कर पदो का उपदेश कर दियागया है। सत्य बात यह है कि लोक में ग्रंथवा शास्त्र में ग्रंथि की प्रतिपत्ति कराने के लिये वाक्य ही प्रयोग करने योग्य है, ग्रंकेला पद कुछ भी व्युत्पत्ति नहीं करा पाता है। मीमासक जैसे वर्ण को ग्रंमका मानते हुये पद को भी निरंश स्वीकार कर लेते हैं इसकी अपेक्षा वाक्य को ही निरश स्वीकार कर लेना ग्रंमच्छा जाचता है ग्रंथिमें प्रष्टुत्ति या निवृत्ति होजाना वाक्य द्वाराही सपाद्य कार्य है वही ग्रंथोमे यो कहा जा चुका है कि किन्ही पण्डितों ने पद के दो भेद कर दिये हैं '' सुप्तिडन्त पद " देव सर्वस्म, नद्या, ग्रादि सुवन्त विभक्ति याले ग्रीर पचित गिमाध्यित, पिपठिषतु, ग्रादि मिङत या तिडन्त विभक्ति वाले यो दो प्रकार पद है किन्ही विद्वानों ने पदों के चार प्रकार भेद किये हैं नाम, ग्राख्यात, निपात. कर्मप्रवचनीय, ये चार भेद है जिन, चन्द्र, गगा, ज्ञान विद्वम्, स्रज, ग्रायुष् नदी, नीलोत्पल, सौंध, ग्रादि शब्द तो नाम पद हैं।

पचित, कीरा। ति, पिपतिषति, रोहच्यते, बोभोति पुत्रीयित कण्डूयित पराजयते, उपरमित उच्यते, नीयते. स्थालीपचित ग्रादिक शब्द ग्राख्यात पद है। ग्रहो ई उच्चंस् नज्, ग्रादिक निपात पद हैं, लक्षरणद्योतक ग्रनु ग्रिधिकद्योतक उपलक्षरणद्योतक प्रति, परि ग्रादिक निपात ही कर्मप्रवचनीय इस मज्ञा को धार लेते हैं। ग्रथवा कोई कोई पद को पाच प्रकार भी स्वीकार करते है पदो के उक्त चार भेदो मे प्र, परा. उप. सम्, ग्रादि उपसर्ग नामक भेद को बढ़ा देने पर पाच प्रकार के पद समफ लिये जाते हैं, जाति शब्द गुणशब्द, कियावाचक शब्द, सयोगी द्रव्य शब्द, समवायी द्रव्य शब्द, कोई यो भी वाचक शब्द के पाच भेद कर लेते हैं पदो के प्रकार कितने भी मान लिये जाग्रो सिद्धान्त का विरोध नहीं ग्राना चाहिये।

बात यह है कि कि जैसे ग्रखण्ड पद में से प्रकृति, प्रत्यय, विकरण, ग्रादि का पृथाभाव किल्पित कर लिया जाता है उसी प्रकार श्रखण्ड वाक्य से पृथाभाव की कल्पना कर ही क्रियापद, कार-कपद, न्यारे न्यारे गढ लिये जाते हैं तिस कारण सिद्ध होजाता है कि पद जैसे स्वकीय ग्रवयव होरहे प्रकृति, प्रत्यय ग्रागम,ग्रादि कल्पित खण्डोंसे कथित प्रभिन्न है कथित ग्राभिन्न है,प्रतीतियोंके श्रनुसार निर्णीत कर लिया गया ऐसा पद स्वीकार कर लेना चाहिये किन्तु फिर श्रकार ग्रादि वर्णके समान सर्वथा ग्रांसे रहित पद नहीं माना जाय क्योंकि सभी प्रकारोंसे श्र श रहित पदके ग्राहक प्रमाणोंका ग्रभाव है तथा उसी पद के समान वाक्य भी श्रपोद्धृत पदों से कथित्व भिन्न ग्रीर कथित्व ग्राभिन्न होरहा ही प्रतीतियों के समुचित स्थान पर आरूढ़ होरहा स्वीकार कर लेना चाित्ये, व्यर्थका वाग्जाल उपयोगी नहीं है।

तन्त्र द्रव्यक्षपं भावक्षपं वा एकानेकस्वभावं चितितप्रायमिति स्थितमेतच्छ्रब्द्वंतः पुद्गला इति । शब्दस्य वर्णपदवाक्यक्षपस्यान्यस्य च पुद्गलस्कन्धपर्यायत्वसिद्धेशकाशगुणत्वं नामूर्वद्रव्यत्वेन स्फोटात्मतया वा विचार्यमाणस्यायागात् । तथा वह वाक्य द्रव्य स्वरूप भीर भावस्वरूप यो दो प्रकार का है जो कि एक स्वभाव भीर अनेक स्वभावों साथ तदात्मक होरहा है। पूर्व प्रकरणों में बहुत बार हम इसका चिन्तन कर चुके हैं यहां प्रकरण बढ़ाना द्विरुक्त, त्रिरुक्त पड़ेगा, इस कारणा युक्तियों से यह सिद्धान्त अब तक व्यवस्थित हो चुका है कि शब्द पर्यायवाले पुद्गल द्रव्य हैं। अकार, इकार, टकार, आदि वर्णस्वरूप शब्द या शीतल श्रीयान्, जानाति, आदि पदस्वरूप तथा देवदत्त. पठित, जिनदत्तो ग्राम गच्छित, आदि वाक्य स्वरूप अथवा अन्य भी मेघव्वित, समुद्रगर्जान, वादित्रनाद, आदि कोई भो शब्द क्यों न होय उन सभी शब्दा को स्कन्ध-आत्मक पुद्गल द्रव्य का पर्यायपना, सिद्ध हो बाता है, आकाश का गुण होकरके अथवा अमुक्तं द्रव्यपने करके तथा स्फोट-आत्मक स्वरूप करके शब्द के विचार किये जाने पर आकाशगुणत्व ग्रादि स्वरूप की घटा। नहीं होपाती है अर्थात्-वैशेषिकों के मन्तव्य अनुनार शब्द आकाश का गुण नहीं सध पाया है। शब्दाद्व तवादों या वैयाकरणा के प्रभित्राय अनुसर शब्द प्रमूत द्रव्य भो नहीं सध सका है, एव वैयाकरणों के विचार अनुसार शब्द बेवारा ।नेत्य निरश, स्फोट-प्रात्मक भी नहीं सिद्ध होसका है।

परमार्थ रूप मे विचार होचुकने पर भाषा वगणाय या शब्दयोग्य पुद्गल वगणाये इन विशेष पुद्गल स्कन्धों की पर्याय होरहा शब्द सिद्ध होजाता है, जैसे कि मनुष्य, तिर्यंच, ग्रादि जीवों का शरीर ग्राहार वर्गणाग्रों से बन जाता है। तीन लोक में भरी हुई पुद्गल की सख्यातवर्गणा ग्रादि बाईस वर्गणाग्रें ग्रोर ग्रणुऐ इनमें से किसी का भी विहरण इन्द्रियासे प्रत्थक्ष नहीं हापाता है, फिर भी कौर, दूध, वायु, जल, इन में हश्यमान ग्राहार्य पदार्थों में बहुमान ग्रातान्द्रिय ग्राहार वनणाय पायों जा रही मानी जाती हैं, इसो प्रकार जगत् में सर्वत्र शब्द-परिण्ति-याग्य वनणाये भर रही है, फिर भी वक्ता के मुख प्रदेश या फोनाग्राफ को चूडा विशालप्रासाद, विद्युत्प्रवाह द्वारा शब्दों को ले जाने वालो तारों के ग्राधार हारहे पोले खम्भे ग्रादि स्थानों पर बहुभाग शब्द योग्य पुद्गल स्कन्धों का सद्भाव माना जाता है, द्रव्यवाक्य ग्रोर भाव-वाक्य दाना पाद्लिक है, उपादान पुद्गल स्कन्धों से प्रव्यवाक्य बनाने का निमित्त कारण हारहे तथा उस वार्यान्तराय, मितज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण कर्मों के क्षयोपशम ग्रोर ग्रापाग नामकर्म के उदय से ग्राविष्ट हारहे कियावान् ग्रात्मा के प्रयत्न-विशेष या लब्ब विशेषका भाववाक्य या भाववाक्य मानते हुये पौद्लिक कह सकते है, यहा तक विस्तार-पूर्वक पौद्लिक शब्द का ग्रव्हा समर्थन कर दिया है।

कः पुनर्बन्धः १ पुर्गलपर्याय एत प्रसिद्धा येन वंबत्ततः पुर्गला एत स्युरित्यारेका-यामिद्माहः

''शब्दबध" भादि इस सूत्र के ''शब्द" का विवरण हो चुका है, अब विनीतशिष्य कम भनु-सार प्राप्त हुये बद्य की श्रप्ति करने के लिये आचाय महाराज के प्रति प्रश्न उठाता है, कि महाराज संहु बताओं कि वह इससे भगला किर बन्ध क्या है ? ओ कि पुद्गल प्रयाय हो प्रसिद्ध मान लिया जाये जिससे कि बंध पर्याय वाले पुद्गल द्रव्य ही होसकें ऐसी शिष्य की ग्राकाक्षा प्रवर्तने पर श्री विद्यानन्द स्वामी इस ग्रगली वात्तिक हो कहते हैं।

## बन्धो विशिष्टसंयोगो व्योमात्मादिष्वसंभवी । पुद्गलस्कथपर्यायः सन्तुतोय।दिबन्धवत्।।

भाकाश, भारमा, कालागुर्ये, भादि द्रव्यों में नहीं सम्भव रहा ऐसा जो विशिष्ट सयोग है। जो कि भनेक पुद्गलों में कथाचित् एकत्व बुद्धि का जनक समग है, वह वध तो पुद्गल स्कन्ध की पर्याय है, जैसे कि पिसे हुये सतुम्रा, पानो या दूध बूरा म्रादि का बन्ध होरहा पुगगल की पर्याय है।

द्रवयंगित्राधारप्रिका प्राप्तः समागः स चामाजनसयुक्तप्रत्यायात्त्रसिद्धः, सयंगा मंतरण नस्यातुषाचेः । प्रत्यचनः काचरसयुक्तप्रत्ययं।ऽपिद्धस्तस्य तत्पृष्ठमाविविकल्पस्यत्मादेति चेत् न, अगृहोननंकतस्याप प्रतिषच् । सब्दया ननामन्तरस्य समाथव्यमसायात्मनि प्रत्यचे संयुक्त-प्रत्ययप्रसिद्धेनिविकल्पकप्रत्यचस्य सर्वथा । नेराकु त्य त् । नथाद्दर्धे कचिनसंयोगे सयुक्तिकल्पो युक्ती नीलप्रत्ययवत् तस्य।सत्यत्वप्रसमात् । न चामानसत्या वाधकामावात्।

परस्पर नहीं।मल रहे दा द्रव्या को अशान्त-शूवक प्रान्ति होजाने को सयोग कहते हैं। शरीर के साथ वस्त्र सयुक्त है, दाल मध्त सयुक्त है, आदिक सयुक्त द्रव्यों को जानने वाली निर्वाध प्रतीनियों से वह सयाग सभा लाकिक या शास्त्राय जनों म प्रासद्ध हार हो, क्यों कि सयों। के बिना उस सयुक्त इत्याकारक ज्ञान की उपपत्ति नहां हासकता है। यहां सयाग क्या किसी भी ससगं का वास्तावक नहीं मानने वाले बौद्धों का आक्षाप हैं, कि कहीं भा प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सयुक्त ऐसे ज्ञान होने की सिद्ध नहीं होरही है, अत. सयो पदार्थ आसिद्ध है, हा वस्तभूत स्वलक्षण अर्थ को ग्रहण कर रहे उसानिवकल्पक प्रत क्ष ज्ञान के पाछ हान वाले अवस्तु-भूतार्थमाहा विकल्पजान स्वरूप वह सयुक्त प्रत्यय है, एतवता सयोग वास्त्रविक पदार्थ नहीं वनः। ग्रन्थकार कहते हैं, कि यह ता नहीं कहना क्योंकि जिस पुरुष ने सकेत नहीं भी ग्रहण किया है, उस प्रतिपत्ता पुरुष को भी शब्द की योजना के बिना होरहे स्व और अर्थ के निर्णय-आत्मक प्रत्यक्ष में सयुक्त प्रतीति होना प्रसिद्ध होरहा है, बौद्धों के यहा माने गये निविकल्पक प्रत्यक्ष का सभी प्रकारों से पूर्व प्रकरणों में निराकरण किया जा चुका है।

श्रयात्—प्रत्यक्ष के पीछे हुये निर्विषय या किल्पत विषय-वाले माने गये विकल्पज्ञान द्वारा यदि सयोग की प्रतीति भानी जाती तो सकेत ग्रहण करना और सकेत ग्रहीत हुये शब्दो का सुनना श्रावरयक था, सकेत-गृहीता पुरुष को ही शब्दो के सुने जाने पर शाब्दवोध-आत्मक विकल्पज्ञान हुआ करता है। किन्तु पुरुष मे दण्ड का सयोग स्पर्शन प्रत्यक्ष से और अन्य इन्द्रियो से भी स्योग प्रतीत होरहे हैं। यहा सकेत ग्रहण या जब्द की योजना करना नही है। ज्ञेग धर्मों को विकल्पना कर रहे

सैं मां मांन सिवकल्पक हैं। तथा वौद्धों के यहा निर्विकल्प प्रत्यक्ष द्वारा देखे जा चुके पदार्थ में ही पश्चात् कल्पना भी को उठा रहे विकल्प ज्ञान होते माने गये हैं, जब कि कही पर संयोग प्रत्यक्ष द्वारा देख लिया जाता तब तो उस स्योगवाले में ''स्युक्त है" यह विकल्प करना युक्त होसकता थां जैसे कि नील स्वलक्ष्मण को निविकल्पक प्रत्यक्ष से देखे जा चुकने र पश्चात् ''नीलिमिद नीलउल्पल" ऐसे विकल्प ज्ञान उठ बैठते हैं, यदि विना देखे ही नील का विकल्प ज्ञान उप ज जायगा तो उस नील ज्ञान के भ्रसत्यपन का प्रसाग भाजावेगा किन्तु वह नील ज्ञान भ्रसत्य तो नही है क्यों कि इस नील ज्ञान कोई बाधक प्रमाण नही है।

अर्थात्—वौद्धो ने तदध्यवसाय करके पूर्व ज्ञान का प्रामाण्य न्यवस्थापित किया है। नील स्वलक्षराको जानने वाले निर्विकल्पक प्रत्यक्षको प्रामाण्य तभी व्यवस्थित होता है। जब कि उस प्रत्यक्ष के पीछे उसी विषय का अध्यवसाय करने वाला विकल्पज्ञान उपज जाय, एक चन्द्रमामे दो चन्द्रमाको जान रहे मिथ्या प्रत्यक्ष के पश्चात् हुये विकल्प ज्ञान करके पहिले प्रत्यक्ष का सत्यपना नहीं व्यवस्थित होपाता है। अस अवाधित यानी सत्य शयुक्त प्रत्यय से सायोग पदार्थ वस्तुभूत सप्त जाता है।

नतु च न संयुक्तप्रत्ययः मन्यन्तिद्विषयस्य वृत्तिविकन्यानवस्थादिदोषद्षितत्वाद-वयविप्रत्ययवदित्येतद्क्ति नद्वाधकं । तथाहि—सयागः स्वाश्रये वतमानो यद्यकदेशेन वर्तते तदा सावयवः स्यात्, स्वध्वयवेषु च स्वतो भिन्नेषु तस्यैकदेशांतरेषा वृत्तौ परापरदेशकन्यनेऽनवस्था सर्वोत्मना प्रत्येकं तत्र तस्य वृत्तौ संयोगानेकस्वप्रमंगस्तथासत्यकैकस्मिन् संयोगे सयोगप्रत्य यप्रसंगः । सकुदनेकमंयुक्तप्रत्यप्रसंगर्रच ।

"परतत्र्यं हि सम्बन्ध सिद्धे का परतत्रता। तस्मात्सवंस्य भावस्य सम्बन्धो नास्ति तत्वत." इस ग्रिमिप्राय अनुसार सम्बन्ध को परमार्थ नहीं मान रहे बौद्ध अपने पक्ष का अवधारण करते हैं। कि संयोग सम्बन्ध से विशिष्ट होरहे पदार्थ का ज्ञान (पक्ष ) सत्य नहीं है, (साध्य ) उस ज्ञान के विषयभूत होरहे संयोग को वृत्ति विकल्य, अनगस्था, द्रव्यस्थूलता, साधारणत्व, उपकार्य उपकारक भावधारा ग्रादि दोषों करके दूषित हो जाने से (हेतु) अवयवों के ज्ञान समान ( अन्वयह्ब्टान्त )।

यो यह अनुमान उस सयुक्तप्रत्यय का वाधक है अर्थात्—प्रवयवो मे प्रवयवो की वृत्ति एक देश से मानने पर वह प्रथम से ही सावयव होरहा माना जायेगा अपने उन अदयवो मे भी पुन एक देश करके वृक्ति मानने पर परापर अवयव देशों को कलाना करते करते अनवस्था होजायगो। एक एक अवयव में सम्पूर्ण रूप से अवयवों की वृक्ति मानने पर बहुत से अवयवों हुये जाते हैं। इसी प्रकार सयोग में भी उक्त दोष आ जाते हैं। इस बात को यो स्फुटरूप से समक्त लाजियेगा कि अपने आश्रय संयुक्त में वर्त रहा संयोग यदि एक देश करके वर्तरहा है। तब तो स्थाग सावयव हुआ क्योंकि जो अवयव सहित है, उसी के एक देश या अनेक देश हासकते हैं। और अपने से भिन्न होरहे उन स्वकीय

धवयवों में पुन: उस संयोग की धन्य एक देश करके वृत्ति मानी जायेगी तो यों ही उत्तरोत्तर देशों की कल्पना करते करते धनवस्था दोष आजायेगा. हा अपने प्रत्येक आश्रय में उस संयोग की वहां सम्पूर्ण अपने शरीर से वृत्ति मानी जायेगी तो संयोगों के अनेकपन का प्रसाग आजावेगा कम से कम दो, तीन, आदि जितने भी स्थोगी हैं। उतने ही स्थोग वन वैठेगे और तिस प्रकार होते सन्ते एक एक स्थोग में एक एक म्थोग ज्ञान के होजाने का प्रसाग आवेगा, साथ ही एक ही वार में उन स्थागों से संयुक्त होरहे पदार्थों को विषय करने वाले धनेक स्थुक्त प्रत्ययों के होजाने का भी प्रसाग आजावेगा सम्बन्ध-यादी पण्डित इन अनिष्ट प्रसागों का निराकरण नहीं कर सकते हैं।

एक बात यह भी है कि एक द्रव्य का दूसरी द्रव्य के साथ ग्रातमभूत स्थोग होजाना मान लेने पर द्रव्य का ग्रग् शरीर स्थूल हुन्ना जाता है। द्रव्य की ग्रसाधारणता पर साधरणता का ग्रिष-कार होजायगा, क्षिणिक पदार्थ को स्थिर बनने का ग्रवसर दिया जाता है, सम्बन्ध को मान रहे जैनों के यहा ग्रगुरुलघु गुरा स्वरूपनिष्ठ हो रहे पदार्थों का उपकार्थ उपकारकभाव की कीच मे डालकर कैवल्य से विचत किया जाता है, ग्रतः श्रवयवी के समान स्थोग भी सिद्ध नहीं होसका।

नैकदेशेन वर्तते नापि सर्वात्मना कि विह वर्तत एवेति वायुक्त प्रकारांतरेण कविचत्कस्यचिद्धर्तनस्यादृष्टेः । स्वाश्रयाभिन्नरूपस्तत्सयोगिनां चैव प्रत्यासन्नत्योत्पूचां न ततोशी
नतर किचिदित्येकांतवादिनाम्धुपालंभो न पुनः स्याद्धादिनां, तेषां स्वाश्रयात्कथाचद्भिन्नस्य
संयोगस्याभिमतत्वात् । सयोगिव्यतिरंकेणानुपलव्धेः सयागस्याताद्भन्नत्वसिद्धेः , प्राक्
परचाच्च तदाश्रयद्रव्यसद्रावेषि सयोगस्याभावाच्यता भेदस्यापि प्रतीतिविरोधामावात् ।

सयोग सम्बन्ध का प्रत्याख्यान कर रहे बौद्ध हो कहे जारहे हैं कि यदि कोई संसगंवादी यो व्यर्थ आग्रह करें कि सयोग अपने आश्रय में न तो एक देशसे वर्तता है और सर्व आत्मा करके भी नहीं वर्तता है जैसा कि तुम बौद्धोंने दो विकल्प उठा कर खण्डन किया है तो फिर क्या कैसे वर्तता है। इसका उत्तर राजाज्ञा के समान यहां है कि सयुक्त में ससर्ग वर्तता ही है भले हो इन दो के अतिरिक्त तीसरा ढंग होय। बौद्ध कहते हैं कि इस प्रकार ससर्ग-वादियों का कहना युक्ति रहित है क्योंकि एक देश करके या सर्व देश करके इन दो प्रकारों से अतिरिक्त किसी तोसरे प्रकार करके कही भी किसी भी पदार्थ का वर्तमान नहीं देखा गया है।

बात यह है कि पूर्व मे दण्ड अपने स्थान पर क्षाण क्षाण मे उपज रहा था और पुरुष स्वकीय स्थल पर अपने उत्पाद विनाशों में लवलीन होरहा था पुरुष करके हाथ में दण्ड थाम लेने पर दोनों की प्रस्यासन्त देशों में क्षणिक धारा अनुसार निज निज परिएएति होने लगी है और कोई नई बात नहीं हुई है, इधर उधर अस्त व्यस्त बैठे हुये विद्यार्थियों को श्रेणों अनुसार निकट बैठा देने पर उनमें कोई नई परिएएत नहीं होजाती है, हुण्डों द्वारा रुपयों के यहां वहा दूर, निकट, चले जाने या चले आने से कोई चीदी के रुपये सोने के नहीं हो जाते हैं, तभी तो वैराग्य भावना का भावने वाले तत्वज्ञानी

पुरुष इन माता, पिता, बन्धुजन, पुत्र, कलत्र, मित्र, धन, शरीर आदि के सम्बन्धों को भूठा विचारते हैं "हम न किसी के कोई न हमारा, भूंठा है जग का व्यौहारा" "जगत्कायस्वभावौ वा सवेगवैराग्याधं पन्थे पहिय जगाण जह सजोगो हवेइ खगा मित्तं, बंधुजगागा च तहा सजोगो प्रद्वो होदि" ये वचन जोनो के प्रमागा माने गये है।

कहना यह है कि उन सयोग वाले सयुक्त पदार्थों की निकटवर्ती होकर उत्पत्ति होजाने की दशामें संयोग किल्पत कर लिया जाता है वह सवृति रूप संयोग भ्रपने भ्राश्रयों से भ्रभिन्त है उन सयोगियों से कोई सवधा भिन्न पदार्थ नहीं है जैसा कि वैशेषिकों या नैयायिकों ने मान रक्खा है। श्रव भ्राचार्य कहते हैं कि इस उक्त प्रकार एकान्त-वादियों का उलाहना उन्हीं एकान्तवादी बौदों के ऊपर पड़ता है किन्तु फिर स्याद्वादियों पर कोई उपालम्भ नहीं भ्राता है क्योंकि उन स्याद्वादियों के यहा भ्रपने भ्राश्रय होरहे सयुक्त पदार्थों स कथिन्त्र भिन्न होरहा सयोग पदार्थ भ्रभोब्ह निया गया है सयोगियों से भ्रातिरिक्त होकर के सयोग की उपलब्धि नहीं होती है, भ्रत. सयोग का उनमें भ्रभिन्नपना सिद्ध होजाता है। हाँ सयोग होने से पहिले भ्रीर पीछे भ्रवस्थाओं में उस सयोग के भ्राश्रय होने बाले या होचुके पृथक् पृथक् द्रव्यों का सद्भाव होने पर भी सयोग का भ्रभाव है। भ्रत उन संयोगके भेद की भी प्रतीति होजाने में कोई विरोध नहीं भ्राता है यो संयुक्तोंसे सयोग कथिन्त भ्रीर कथिन भ्रभन्त है, यह जैन सिद्धान्त है।

नन्वसंयुक्त द्रव्यलच्याभ्याग्रुपसर्पशाप्तत्यववशान्संयुक्तयोस्तयोहत्वकांतिरः संयोगी-वभासत इति चेन्न, तयोगसंयुक्तपरिशामन्यागेन सयुक्तपरिशामस्य प्रतीतेः । संयुक्तयोः पुनर्वि-भागपरिशामवत् । यावेव सयुक्ती तत्त्वभयोपलब्धी तावेव च सम्प्रति विभक्ती दृश्यते इति प्रत्य-भिज्ञानात् मंयोगिशिमागाश्रयद्रव्ययोगवस्थितत्त्वसिद्धेः । न च प्रत्यभिज्ञानमप्रमाशं तस्य प्रत्यचन-तस्विवयये प्रमाशात्वेन पूर्वं समर्थनात् ।

ससर्ग को नही मानने वाले बौद्ध अनुनय करते हैं कि प्रथम नही सयुक्त होरहे द्रव्य स्वरूपों से सरपट गमन कराने वाले कारगों के वश द्वारा उन दोनों संयुक्त होचुके द्रव्यों की नवीन उत्पक्ति होजाती है, इस व्यवहित द्रव्यों का निकट होकर उपज जाने से निराला कोई सयोग पदार्थ नहीं प्रतिमासना है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि पहिले के असंयुक्त परिगाम का त्याग करके पुन: उन द्रव्यों के होरहे सयुक्त परिग्रामकी प्रत्यक्षप्रमागा द्वारा प्रतीति होरही है.पृथक् बरे हुये भोजन, वस्त्र, भूषण, इष्टजन, की अपेक्षा भोजन, वस्त्र आदि के संयुक्त होजाने पर देवदत्त की अवस्था अन्य ही होजाती है जैसे कि पहिले सयुक्त होरहे पदार्थों का पुन: विभाग होजाने पर न्यारी परिग्राति होरही देखी जाती है, वस्त्र या पुत्र, कलत्र, आदि की वियोग अवस्था में उस संयुक्त अवस्था के परिग्रामों से न्यारी ही जाति के परिग्रामन होते हैं, यह बात किसी सहृदय व्यक्ति से छिपी हुई नहीं है, जब सयोग या विभाग न्यारी न्यारी अविभाग प्रतिक्षेत्रों बाली पर्यायों को उपजाते हैं तो स्वारी न्यारी अविभाग प्रतिक्षेत्रों बाली पर्यायों को उपजाते हैं तो स्वारी

या विभाग को पदार्थोंका वस्तुभूत परिकाम कहना ही पडता है। देखिये ऐसा प्रमाण-मात्मक प्रत्यिभ-भान होता है कि दोनों की उपलब्धि होने पर जो ही दो द्रव्य पहिलेसे सयुक्त थे वे ही दोनो द्रव्य वर्त-मान समय में तो विभवत होरहे देखे जा रहे हैं, इस स्थान पर जो कोई नवीन परिकाति है वे ही वास्त-विक सयोग या विभाग परिकाम हैं। सयोग या विभाग स्रवस्था में सयोग सौर विभाग के साश्रय होरहे पति परनी, या माता पुत्र, शादि द्रव्यों की तो स्रवस्थित पूर्ववत् सिद्ध है तभी तो एकत्व प्रत्य-भिज्ञान होसकता है, स्रत. हर्ष या विषाद के उत्पादक सयोग या विभागके पर्यायों की विशिष्टता उन द्रव्यों में माननी पहती है।

यह प्रत्यभिज्ञान ग्रप्रमारा नहीं है क्यों कि प्रत्यक्ष जैसे ग्रपने विषय में प्रमारा माना गया है उसी प्रकार प्रत्यभिज्ञान का भी ग्रपने नियत विषय में प्रमारापने करके पहिले समर्थन किया जा चुका है '' मित.स्मृति सज्ञाचिन्ताभिनिवोध इत्यनर्थान्तरम्" इस सूत्र का विवरण देख लिया जाय।

नन्बेनं प्रसिद्धोपि सयोगः कथं व्योमान्मादिष्वसभवी विशेषपुद्गलेषु सिद्ष्यंद्यतो वन्धः पुद्गलानामेव पर्यायःस्यादिति चेत्,तदेकत्वपिशामहेतुन्वाश्वस्य विशिष्टत्वसिद्धः मक्तु-तोपादिषंघवत्। निह्न यथा सक्तुतोपादीनां संयोगः पिछडैकत्वपिशामहेतुस्तथा व्योमात्मादीनां तेषामेकद्रव्यत्वप्रसंगात् । संयोगमात्रे तु सन्यपि न तत्त्रसगः। पुरुषतदस्तरणवत्। ततास्ति वृद्गलानां बंधस्तदेकत्वपरिणामान्यथानुपपनोः।

यहां कोई प्रश्न करता है, कि इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण या समीचीन युक्तियों से प्रसिद्ध कर दिया गया भी सयोग भला भाकाश, भातमा, भादि में नहीं सम्भव होरहा केवल विशिष्ट पुद्गलों में ही किस प्रकार सिद्ध होसकेगा? बताओं जिसमें कि वह संगेग दोनों की गुणच्यु त स्वरूप भवस्था को प्राप्त होकर बन्ध नाम को पा रहा सन्ता पुद्गलों की ही पर्याय होके जो कि सूत्रकार द्वारा कहा गया है। भ्रयत्— सयोग तो भाकाश भीर भात्मा का भी है, काल भ्रणुओं का भी परस्पर सयोग है, पुद्गल का भी शुद्ध द्रव्यों के साथ सयोग होरहा है, एतावता ही किसी चम्त्कार पर सयोग विशेष को बन्ध मान लेना भीर उस बन्ध को पुद्गल द्रव्यों का ही परिणाम कहे जाना, ये दोनों बातें कैसे सिद्ध करोगे?

ग्रन्थकार कहते हैं, कि यो कहने पर तो हम कहेंगे कि एकम-एक होजाना स्वरूप परिणाम का हेतु होजाने से उस संयोग की विलक्षणता सिद्ध है, जैसे कि दो बतनों में न्यारे न्यारे रक्खें हुये सतुधा भीर जल का पुनः एक कटोरे में सयोग होजाने पर पश्चाद दोनों का एक रस होजाने के कारण घोले गये सतुधा भीर पानी की बन्ध परिणाति ही संयोग की विशिष्टता है, दाल भीर उसमें डाले हुये मसाले या खोधा भीर बूरा का सयोग कर बने हुये पेड़ा एवं शोशों में संयुक्त होरहे विष भीर पी लिये गये विष भादिमें सयोग परिणातिसे हुई बन्ध परिणाति न्यारी प्रतीत होरही है,वहबंध पर्याय इन भात्मा, धाकाश, भादि हक्योमें नहीं पार्यों जाती है, देखिये सतुधा पानी, या दूध, बूरा, भादिका संयोग जिस प्रकार

दोनों के पिण्ड की एकत्व परिए ति कराने का हेतु होरहा है, उस प्रकार ग्राकाश, ग्रात्मा, या कालागुग्नो का मिथ. होरहा संयोग बेचारा उनकी पिण्ड बन्ध जाना-स्वरूप एकत्व परिएाति का कारएा
नहीं है, ग्रन्थथा उन ग्राकाश, ग्रात्मा ग्रादि द्रव्यों का भी मिल कर एक द्रव्य होजाने का प्रसग ग्राजायगा जैसे कि दो परमाराष्ट्रग्रों का मिल कर एक ग्रशुद्ध द्रव्य द्वयागृक स्कन्ध बन जाना है। हा ग्राकाश,
ग्रात्मा, ग्रादिकों का केवल कोरा मयोग भले ही होजाय तो भी उस एक द्रव्यपन का प्रसग नहीं ग्राता
है, जैसे कि पुरुष ग्रीर उसके विद्यांने के विद्योंना या ग्रासन का केवल संयोग बन्ध नहीं है।

ग्रथात्—बन्धपरिराति मे दोनो या इससे ग्रधिक द्रव्यो का एक रस होजाता है, जैसे कि कमों का ससारी जीव के साथ कथंचित एकीभाव होरहा है, हा कोरा सयोग होजाने पर ग्रात्मा ग्रात्मा का सिद्धो सिद्धों का ग्रथवा काल ग्रणुश्रों का मिथ एक रम नहीं होपाता है। इतना ग्रवश्य है, कि सयोग में भी भ्रनेक विशेषताये हॉएट-गोचर हारही है देवदत्त के साथ होरहे भूपए के सयोग से वस्त्र का सयोग विलक्षण है, वस्त्र के निमित्त में शरीर में उद्याता उपज जाती है, उद्या वस्त्र के पहन लेने में भीर सीड के ग्रोह लेने से तो शरीर ग्रधिक उद्या होजाता है, भूषएों से ग्राभिमानिक सुन्दरता की कल्पना या धनिक-पन का गर्व भले ही उपज जाय किन्तु वह भूषएा के सयोग में पारि-एगामिक निमित्तता का जापक नहीं है और यदि किमी स्त्री को भूषएों से ही उक्त परिलाम उपज जाय तो चलो ग्रच्छा हुमा वह भूषएंसयोग भी विशिष्ट परिए।तिका निमित्त समभा जायगा, मांगे हुये गहने या मुलम्मा के भूषएंों का सयाग वैसी परिए।ति का कारएं। नहीं है।

तथा मकराने की जिलाम्रो पर बठने से या स्फटिक के स्पश से शीतलना उपजती है। हा मकराने के चौको पर डाभ या पराल का म्रामन बिछा कर बैठने से शैंत्य का प्रभाव म्रत्यस्प रह जाता है, ऊन या हई के बने ह्ये वानो या म्रासनों से तो शरीर में उद्याता बढ जाती है। तथा कच्ची काली ईट को पक्का भौर लाल कर देने वाला म्राग्न-सयोग विभिन्न ही है. घीरे से मुक्के को छुमा देने की म्रपेक्षा बल पूर्वक छुमा दिये गये मुक्के का सयोग विलक्षण है, कान के ऊपर बल से पुकारने करने शब्द द्वारा विशेष म्राधात प्रतीत होता है, केवल हस्त सयोग की भ्रपेक्षा पूरे शरीर का सयोग विशिष्ट होरहा विलक्षण परिणानि का उत्पादक है, माता भ्रपने पुत्र के मस्तक का स्पर्श करती है, शिष्य गुरु जी के चरणों का भ्रपने हाथों में स्पर्श कर सयोग करता है खाई गई भौषधि भौर छुमाई गई भौषधि में सयोग द्वारा भन्तर पड जाना है, रुपयों के साथ दूसरे रुपयों का सयोग निराला ही है, यो कार्यों के निमित्त होरहे भ्रथवा नहीं भी निमित्त होरहे स्योगों के भ्रनेक प्रकार हैं, जिस कारण से सिद्ध होजाना है, कि पुद्गलद्रव्यों का विशिष्ट सयोग होजाने पर बन्ध परिणाम होजाता है, भ्रन्यथा यानी बन्ध हुये विना उन पुद्गलों को एकस्व परिणाति नहीं होसकती है।

भावार्थ-पुद्गल पुद्गलों का भौर जीवों के साथ पुद्गलों का ही बन्ध होता है, शेष चार इंड्यों में सयोग भले ही होय किन्तु बन्ध नहीं होने पाता है, क्यों कि बन्ध होजाने की भन्तरंग कारण वैभाविक शक्ति का चार द्रव्यों में ग्रभाव है, ग्रातमा के साथ होरहा कर्म, नोकर्म, का सयोग भो एकी-भाव का सम्पादक होकर पुद्गलों का बन्ध कहा जा सकत। है, भले ही वह बन्ध जीव द्रव्य का भी होय हमारे उक्त सिद्धान्त में यानी बन्ध पर्याय वाले पुद्गल स्कन्ध है. इस सिद्धान्त में कोई क्षति नहीं पडती है, पूर्व से बाधे गये कर्मों से जकड़ा हुआ मूर्त जीव ही ता पुन. मूर्त कर्मों से बधता है, अमूर्त शुद्ध जीव का किसी भी सजातीय, विजातीय द्रव्य के साथ बन्ध नहीं है, ग्रन मूर्त पुद्गला का ही बन्ध होजाने के लिये बल दिया गया है।

कम्यचिद्वयवद्रव्यस्यैकस्माद्नेकपुद्गला गिणामग्यासभवादसिद्धस्तदेकत्वपरिणाम इति चेन्न, तस्य प्राक् साधितत्वात् । जीवकर्म गार्वेवः कथिमात चेत्,परस्परं प्रदेशानुप्रवेशान्न-स्वेकत्वपरिणामात्त्रयारं कद्रव्यानु ग्पत्तः ''चेतनाचेतनावेतौ बंध प्रत्येकतां गर्नो';इति वचनात्त्रयारे कत्वपरिणामहेतुर्व धोमतीति चेन्न, उपचारतस्तदेकत्वः चनात् । भिन्नो लक्षणतोग्यंतमिति द्रव्यभेदाभिधानात् । ततः पुद्गलानामेवैकत्वपरिकामहेतुर्वधः ति प्रति चव्यं वाधकःभा ात् स च स्कंधधर्म एव ।

कोई पण्डित बौद्ध मत अनुसार आक्षोप करता है, कि किसी एक अवयव से अन्य किसी एक अवयव द्रव्य का सथीग होकर पुन अनेक पुद्गलो करके बन रहे एकत्व परिणामका असम्भव है, अत दो आदि द्रव्यों की एकत्व परिणाित होना असिद्ध है, दो, तीन आदि द्रव्य यदि मिलकर एक अशुद्ध द्रव्य बनने लगें तो यो उन्नित करते करते जगत् में एक ही द्रव्य का अद्वेत लाज:यगा, भेद व्यवहार सब लुप्त होजायंगे किन्तु द्रव्य अविध्यत माने गये है, दो का एक बनाना प्रकृति मर्यादा में भी अलीक है, अन्यकार कहते हैं, कि यह तो नहीं कहना बगोिक उस अनेकों के एकत्व परिणाम स्वरूप अवयवी को पूर्व प्रकरणों में साधा जा चुका है, यहा पुन. उस प्रक्रिया को दुहराना पुनरुक्त पड़ेगा, अत "सन्तो-घ्रव्यं आयुष्मता"। अब पुद्गलों के ही पर्याय होरहे बन्ध का निर्णय होजाने पर कोई प्रश्न उठाता है, कि जीव और कर्मोंका बन्ध भला किसप्रकार होरहा कहा जा गा? बताओं। यो कहने पर आचार्य कहते हैं, कि क्षीर नीर न्याय अनुसार जीव और कर्म नोकर्मों का मात्रपरस्पर में अनुप्येश होजाने से उनका बन्ध होजाता है, दोनो द्रव्यों के एकत्व परिणाम को हेतु होरहा बन्ध इनका नहीं होता है, क्योंकि सजातीय पुद्गल पुद्गलों का एकत्व परिणाम होकर एक द्रव्यत्व भले ही होजाय किन्तु विजातीय होरहे जीव और पौद्गिलिक कर्म नोकर्मों का बध कर एक द्रव्य हो जाना नहीं बन सकता है।

यदि कोई पण्डित जैनो के ऊपर यो ग्रन्थ विरोध या ग्रपिसद्धान्त की बौछार डाले कि जैनों के यहा ग्रन्थों में ऐसा वचन है, कि चेतन भ्रचेतन ये दोनो द्रव्य बेवारे वैभाविक शक्ति या मिथ्यात्व, योग श्रादि द्वारा हुये बन्ध के प्रति एकपन को प्राप्त होचुके हैं, श्रतः इस वचन श्रनुसार जीव ग्रोर कर्म नोकर्मों के एकत्व परिस्ति का हेतु होरहा बधपरिस्ताम सिद्ध है। श्राचार्थ कहते हैं, कि यह

तो नहीं कहना धर्यों कि सर्वथा तत्वान्तर होरहे चेतन ग्रचेतन द्रव्यो का वास्तविक एकत्व परिशाम नहीं होसकता है, हा उपचार से उक्त ग्रन्थ मे उनका एकत्व परिशाम होरहा कह दिया है, इस ही कारण से तो ग्रागे चल कर वे चेतन श्रचेतन दोनो ग्रपने न्यारे न्यारे लक्ष्मणों से ग्रत्यन्त भिन्न हैं, यो द्रव्य स्वरूप से उनके भेद का कथन किया गया है।

श्चर्यात्-बंधं पिंड एयत्त, लक्खगादो भविद तम्म गागितं" जीव और पुद्गल की बन्धी हुई अवस्था ने बन्ध की अपेक्षा एकत्व परिगाित है, किन्तु उम अवस्था में भी जीव अपने उपयोग लक्षण से और पुद्गल अपने रूप, रसादि लक्षणों से न्यारी न्यारी सत्ता को लिये बैठे है, तभी तो मोक्ष होने पर अपनी न्यारी ग्यारी सत्ता अनुसार दोनो द्रव्य स्वतत्र होजाते हैं। अत. मिद्ध है, कि पुद्गल पुद्गलों का एकत्व परिगाम मुख्य है. और जीवों के साथ पुद्गलों का होरहा एकत्व परिगाम अपविच्ता है। दाल और चावलों की जैसी खिचडी बन जाती है, दाल के साथ तावे के पैसों को मिला देने पर वैसी खिचडी नहीं बनती है. हा मसगं जन्य थोडा पोतल या ताबे का प्रभाव दाल में अवश्य आजाता है, पीतल या कासे के पात्र में बेसन और खटाई के व्यंजन बिगड जाते हैं, सुवर्ण से अतिरक्त अन्य धातुओं के पात्र में सिहिनी का दूध बिगड (फट) जाता है, तिस कारण सिद्ध हे. कि द्रव्यों की एकत्व परिगातिका हेतु होरहा बन्ध तो केवल पुद्गलोंका ही परिगाम है,यह विश्वासकर लेना चाहिये क्योंकि इस सिद्धान्तका वाधक कोई प्रमाण नहीं है,तथा वह बन्ध पुद्गल स्कन्धों का ही है, जीव और पुद्गल के बन्ध को आठमे अध्याय में और परमाणुआ के बन्ध को इसी अध्याय में आगे चलकर ''स्निग्ध स्थात्वाह घ" आदि सूत्रों कर न्यारा कह दिया जायगा। यहा प्रकरण में पुद्गल स्कन्धा क धमं होरहे बन्ध का प्रातपादन कर दिया गया है, बृत्तिमान् पदार्थ, पर्याय, स्वभाव, गुण ये सब धमं कहे जा सकते हैं।

## तथैवावांतरं सोच्म्यं परमाणुष्वसंभवि । स्थोल्यादिवत्प्रपत्तव्यमन्यथानुपपत्तितः ॥ ७॥

तिस ही प्रकार यानी शब्द या बन्ध के समान ही मध्यवर्ती ध्रवान्तर सूक्ष्मता को भी समभ लेना चाहिये। वह श्रवान्तर सूक्ष्मपना परमागुध्रो मे नही सम्भवता है, परमागुद्रोमे तो ग्रन्तिम सूक्ष्मपना पुचानत है। यहा पुद्गल स्कन्धो के होरहे परिणामो का निरूपण-ग्रवमर है, ग्रतः स्कन्धो के ग्रापेक्षिक श्रवान्तर सूक्ष्मपने को स्थूलता, सस्थान, श्रादि के समान निर्णीत कर लेना चाहिये। साध्य के विना हेतु का नहीं होसकना स्वरूप श्रन्ययानुपपत्ति से उन्नोवित हारहे सद्धेतु द्वारा नियत साध्य की सिद्धि होजाती है।

यह वात्तिक परार्थानुमान स्वरूप है, स्थौल्यादिवत् के स्थान पर स्थौल्यादि च ऐसा समभ कर सूत्रोक्त सौक्ष्म्य धौर स्थौल्य, धादि झाठो पर्यायो का व्याख्यान हो लिया जान लिया जाय। सन्यकार की ऐसी सैसी है, कि धवान्तर सूक्ष्मता को पुद्गत स्कन्धा का पर्याय साधने पर ता स्थूसता ग्रादि का हब्टान्त दे देते हैं, ग्रार स्थूलता को पुद्गल की पर्याय साध्य करने पर प्रसिद्ध होरही सूक्ष्मता को निदर्शन बना लेते हैं, पक्ष या हब्टान्त होरहे स्थूलना ग्रीर सूक्ष्मता में से कोई एक तो किसी ग्रनुमाता के यहा प्रसिद्ध हो है, जिस ग्रनुमाता को दोनो ही प्रसिद्ध नहीं हैं, उसके प्रति तीसरा हब्टान्त हुं छ लिया जाता है, यहा प्रकरण में केवल शब्द ग्रीर बन्ध का व्याख्यान कर ग्रन्य ग्राठ पुद्गल परि-णामों को उपरिष्ठात् समक्षने के लिये ग्रन्थकार का निदेश है, ग्रव्यभिचरित काय कारण भाव ग्रीर शाप्यशापक भाव में ग्रन्थथानुपपत्ति ही बीज है।

परमसीस्मन्याणुधर्मन्वमण्नां तत एव व्यवस्थानात् सामध्यिष्यसीस्म्यं विस्वा-घपेत्रया वद्यदिषु स्कन्धपरिणामः वाद्यन्दियम् ह्य वात् स्थीलपमस्थानभेदतमश्कायातपोद्योत-वत् शब्दवंधववच । द्वयणुकादिष्यवद्योदियम् द्यमापे सीस्म्य स्कन्धपर्याय एवपित्तिकस्स्मान्म-त्वाद्वदरादिसीस्म्यवत् ।

सब से उत्कृष्ट होरही यानी परम प्रकर्ष को प्राप्त होरही परम स्थमता तो अगुम्रो का धर्म है, तिस ही कारण मे यानी अन्तिम स्थमता की कविचित परिनिष्ठा हो जाने से ही परमाणुम्रो की व्यवस्था होजाती है, जैसे कि प्रकृष्यमाण परिनाणकी पराकाष्ठा माकाश मे व्यवस्थित होरह' है। विना कहे ही सामध्य से अपर सूक्ष्मता यानी आपेक्षिकसूक्ष्मता भी विल्व (बेल) भ्रामला भादि की भ्रपेक्षा करके वेर, चना, उडद, सरसो, आदि पुद्गल स्कन्धों को पर्याय होरही मानी गई है, (प्रतिज्ञा), वहिरग इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करने याग्य होन से (हेतु) स्थूलता, आकृति भेद, भ्रन्धकार, छाया घाम, उद्योत, के समान (पहिला भ्रन्व ग्रहण्टान्त) भीर बखान दिये शब्द या बन्ध के समान (दूसरा भन्वय हण्टान्त)।

इस अनुमान द्वारा स्थूलता आदि को हब्टान्त बना कर आपेक्षिक सूक्ष्मता को साथ दिया है, दो परमाणुआ के बने हुय द्वि-अणुक आर तान आदि अणुआ से बने व्यणुक, चतुरणुक, पचाणुक आदि स्कथों के द्वि-अणुक उपयोगों भेद से उपजा हुआ द्वि-अणुक एव व्यणुक, कामणा वर्गणा, आहा-रवगणा, आदि स्कथों में विहरग इन्द्रिया से नहीं भा प्राह्म हारहे सूक्ष्मपन ये (पक्ष पुद्गल स्कन्धों की ही पर्याये हैं, (साध्य) उत्तरोत्तर छोटेपन की या एक दूसरे की अपेक्षाओं से उपजे सूक्ष्म-आहम-कपना होने से (हेतु) बेर, मकाय, फालसे, धनिया, साबूदाना, पोस्त, आदि के सूक्ष्मपन समान ( अन्वय शब्दान्त )। इस अनुमान द्वारा आपेक्षिक सूक्ष्मता को पुद्गल स्कन्धों का पर्याय साध दिया है।

एतेन कार्मग्रारीरादी सीचम्यस्य स्कंषपयीयत्व साधितं। तथास्मदादिवार्श्वोद्रय-ग्राह्माः स्थीन्याद्य स्कंषपयीयास्थीन्यादित्वादस्मदादिवार्श्वोद्रयग्राह्मस्थीन्यादिवत्।

इस उक्त कथन करके ज्ञानावरणादि कमें स्वरूप कार्मण शरीर ग्रथवा तेजो-वर्गणा निर्मित तैजस शरीर, वाह्यानेवृत्ति स्वरूप सर्तान्द्रिय स्पश्चन, सादि इन्द्रियो सादि से वर्ते रहे सूक्तपन की भी पुद्गल-स्कन्धो की पर्यायपना साधा जा चुका समक लो। बात यह है, कि ''पर परं सूक्ष्मस्" इस सूक्ष्मता के प्रतिपादन अनुसार सूक्ष्म जीवो का भौदारिक शरीर या देवो के विकिया द्वारा बना लिये कितिपय वैकियिक शरीर अथवा पष्ठ गुरास्थानवर्ती किसी मुनि के हुआ आहारक शरीर आदि में भी भवान्तर सूक्ष्मता पाई जा रही पुद्गल स्कन्धों की पर्याय कही जा सकती है।

देव चाहे तो अपने शरीरको मनुष्य या तियँचों करके देखने योग्य या नहीं भी देखने योग्य बना सकते हैं। धौले, हस्त प्रमाण और सम्पूर्ण अ ग उपाग वाले आहारक शरीर का भी विहरंग इन्द्रियों से प्रस्थक नहीं होता है, कित्वय वादर औदारिक शरीर और कुछ वैकियिक शरीरों का स्वर्शन आदि इन्द्रियों द्वारा ग्रहण होजाता है. अकमंण्य किन्तु लोक दक्ष प्रभु के समान इन्द्रिया भी अत्यन्त्व कार्यों को कर बहुतसा यश लूटना चाहती है. किन्तु अनन्तमें आग पदार्थों के भी स्पर्श, रस नादि का इन्द्रियों से ज्ञान नहीं होपाता है, तभी तो तत्वज्ञानी पुरुष इन्द्रिय-सम्बन्धी विषयों में अपेक्षा को धारते हुये उस अतीन्द्रिय शारमीय सुख में लवलीन होजाना अच्छा समभते हैं। तथा एक अनुमान यों भी बना लिया जाय कि हम, तुम, आदि जीवोंकी बहिरंग इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करने योग्य स्थूलता शाकृति आदि धर्म (पक्ष) पुद्गल स्कन्धों के पर्याय हैं. (साध्य) स्थूलता आदि होने से (हेतु) हम तुम, आदि के ग्रहण करने योग्य घट, पट आदि सम्बन्धों स्थूलता, सस्थान, आदि के समान ( अन्वय इण्टान्त )। इस अनुमान में सामान्य को पक्ष बना कर विशेष को हेतु कह देने से कोई प्रतिशार्थक-देशासिद्ध दोष नहीं श्राता है, प्रसिद्ध हण्टान्त से अप्रसिद्ध पक्ष में साध्य का साब दिया जाता है।

बात यह है, कि इस युग मे पुद्गल का चमरकार वडा भारी देखा जा रहा हैं, यूरोप, भमेरिका के विद्वान् विज्ञान प्रिक्रयामो द्वारा बड़े बड़े पुतलीघर, वेतार का तार फोनोग्राफ लाउड स्पीकर
ऐक्सरे, हजारो कोस दूर के गाने सुनने वाले या दूरके फोटो उतारने वाले यत्र, वायुयान, धर्मामीटर,
भूकम्प ज्ञापक यत्र, सूर्य शक्ति माकषंक यंत्र, विष वायु (गैस) उग्रविस्फोटक, ग्रहगतियो के घटीयंत्र,
विद्युन् चिकित्सा ग्रादि प्रयोगो करके पुद्गल का चमरकार दिखला रहे है, जो कि सिद्धान्त के सबंधा
ग्रमुकूल पडता है। इस प्रकरणमे पुद्गल के परिगाम होग्हे गब्द का ग्रन्थकार ने व्याख्यान कर दिया
है, दार्शनिक प्रक्रिया से बध का भी थोडा विवेचन किया है, इसी प्रकार शास्त्रीय या लौकिक पद्धतियो
से ग्रन्थकार छाया भेद, भाकृति बादि का भी विश्वद विवरण होसकता है. बुद्धिमानो को पृथक् प्रदर्शन कराने के लिये सकेत मात्र पर्याप्त है। रध रहे मात का एक दो चावल देखा जाता है, सभी नही।

भव कोई शिष्य पृष्ठता है कि स्पर्श भ्रादि परिगाम वाले कौनसे पुद्गल हैं? तथा स्पर्श भ्रादि और शब्द भ्रादि दोनो परिगामो वाले भला कौनसे पुद्गल है विताभ्रो, ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर श्री उमास्वामी महाराज पुद्गलों के प्रकारों का निरूपण करने के लिये भ्रगले सूत्र को कहते हैं।

## त्र्रणवः स्कंधाश्च ॥ २५ ॥

व्यक्ति रूप से अनन्तानन्त परमाणुये और अनन्तानन्त स्कन्ध ये पुद्गल के साधारणतया दो प्रकार है। अर्थात्— एक वर्ण, एक रस, एक गन्ध, दो स्पर्श, इन गुणो को धार रहा शक्ति की अपेक्षा छह पहलो वाला, चौकोर वर्षों के समान एक प्रदेश अवगाही, हम आदि जनो को अनुमेय, हा सर्वावधि शानी (गाम्मटसार अनुसार) या केवलज्ञानी महाराज के प्रत्यक्ष योग्य, आत्मादि आत्म-मध्य, आत्मअन्त्य, अतीन्द्रिय, अविभागी, ऐसी पुद्गल द्रव्य परमाणु है। तथा अनेक परमाणुओं का मिल कर सादि बध अवस्था को प्राप्त हुआ या अनादि से पिण्ड स्वरूप बन्ध रहा अनेक शक्तियों का धारक ऐसा घट, पट स्कन्ध, वर्गणा, आदि भेदो वाला स्कन्ध नामका पुद्गल है। जगत मे जीव राशि से अनन्तानन्त गुणो अनेक परमाणुये और स्कन्ध ठसाठत भरे हुये है।

प्रदेशमात्रभाविस्पर्शादिपर्यायप्रसवसामध्येनाएयते शब्द्यन्ते इति अगवः सौच्मा-दारमादय आत्ममध्या आन्मांताश्च । तथा चोक्त '' आत्मादिमात्ममध्यं च तथात्मांतम-तीन्द्रियं । अविभागं विजानीयात् परमाग्रुमनंशकम् '' इति ।

केवल एक प्रदेश में ही होने वाले अनेक स्पर्श आदि गुणों की पर्यायों के उत्पादन सम्बन्धी सामध्यं करके जो अणन किये जाते हैं यानी शब्द द्वारा कहे जा रहे हैं। इस कारण ये अगु नामक पुद्गल हैं। सूक्ष्मता होने के कारण स्वय अपना श्रात्मा ही तो उन परमाणुओं का आदि भाग है। और स्वय अपना पूराशरीर ही उनका मध्य भाग है, तथा अपना पूरा डोल ही उन परमाणुओं का स्वकीय अन्तिम भाग है। अर्थाद—बात यह है कि परमाणु यदि स्व से छोटे अवयवों करके वना हुआ होता तब तो परमाणु के आदि भाग, मध्य भाग, पिछला भाग, ये न्यारे न्यारे होते किन्तु निरश एक परमाणु के ध्वित रूप से न्यारे न्यारे कई भाग नहीं है। शिवत की अपेक्षा वरफी के समान छह पहल वाली परमाणु के छह भाग माने ही जाते है। तभो तो पूर्व, पिचम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्ध्व, अध, इन छहऊ दिशाओं से परमाणु के साथ छह परमाणु यें चिपक जाती है। यदि शिवत की अपेक्षा भी परमाणु निरश होती तो यहा वहां से छह परमाणु तो क्या अनन्त परमाणु के बराबर होजाते अत परमाणु की व्यजन पर्याय छह पहल वाली चौकोर घन आकृति वाली माननी पडतो है।

श्राचारसार प्रथम भी वीरनिन्द सिद्धान्त चक्रवर्ती ने " अगुरुच पुद्गलोऽभेद्यावयव प्रवय-श्रावतत । कायरच स्कध्मदोत्थश्चतुग्लस्त्वतीन्द्रिय "इस श्लाक द्वारा परमाग्नु को चतुरस्र यानी सम धन चौकोर बताया है पुद्गल परमाग्नु को गोल या अण्डाकार माननेपर कालाग्यये और आकाश प्रदश भी वैसे ही गोल मानने पडेंगे गालमोल पदार्थों से कोई वर्तन ठास नहो भर सकता है। बीच मे पाल रह जाती है, किन्तु लाकाकाश मे आकाश प्रदेशा या कालाग्नुमिस काई भो स्थल रीता नही पड़ा है। तथा ग्रलांकाकाश जितना ही लम्बा है, उतना ही चौड़ा है ग्रीर उतना ही मांटा है। तभी तो ग्रांग चल कर श्री वीरनन्दि सिद्धान्त चक्रवर्ती ने "व्योमामूर्त स्थित नित्यं चतुरस्न सम धन। भावाब गाहहेतु इचानन्तानन्त प्रदेशक" कहा है। परमाणु भी जितना लम्बा, चौड़ा. चौकोर होगा उतना ही मोटा या ऊचा भी अवश्य होगा चतुरस्र कह देने मात्र से सम धन चतुरस्र ग्रथं तो ग्रथिपत्यानिकल ग्राता है, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर अनन्तानन्त परमाणु ये बन्धी हुयी या नहीं वधी हुयी भी ठहर रही है, ग्रत. सूक्ष्म परमाणु श्रो का श्रन्य परमाणु श्रो के साथ सर्वांग सयोग होकर श्रणु मात्र प्रचय होजाने के भी हम जैन विरोधी नहीं है, बड़ी अवगाहना वाले स्कन्धों की उत्पत्ति परमाणु के चौकोर पैल माने विना हो नहीं सकती है, ग्रत शक्ति ग्रपेक्षा परमाणु के छह ग्रोर मानने पड़ते है। यो व्यक्ति रूप से विचार करने पर परमाणु स्वयं ग्रपना ग्रादि है, ग्राप हो ग्रपना मध्य है, ग्रीर स्वयं ही ग्रपना ग्रन्तिम भाग है।

तथा वही जैन ग्रन्थों में इस प्रकार कहा गया है, कि विशेषतया परमाणु को यो समक लिया जाय कि वह स्वयं ग्रपना ग्रादि है, ग्रीर पूरा शरीर वाला स्वयं ग्रपना मध्य है, तथा स्वयं पूरा-का पूरा ग्रपना ग्रन्त है, वहिरग इन्द्रियों से ग्रहण करने योग्य नहीं होरहा परमाणु भ्रतीन्द्रिय है, ग्राज तक परमाणु का छोटा विभाग नहीं हुग्रा, न है, ग्रीर भविष्य में भी परमाणु का खण्ड नहीं होगा, अत. परमाणु ग्रविभाग है, यद्यपि श्रकृत्रिम प्रतिमायें, सूर्य, चन्द्रविमान, ग्रादि ग्रखण्ड स्कन्ध पदार्थों का भी विभाग नहीं होता है, किर भी ग्रनादि-निधन ग्रकृत्रिम पौद् लिक स्कन्धों में से प्रति-समय ग्रनन्त। नन्त परमाणुये निकलते ग्रीर घुसते रहते हैं ग्रत. श्रकृत्रिम प्रतिमा ग्रादि के ग्रंश विद्यमान हैं, किन्तु परमाणु के तो ग्रश भी नहीं है, ग्रत. परमाणु निरश है, यहां तक ग्रणुश्रों का व्याख्यान समाप्त कर दिया गया है।

स्थीन्यात् ग्रहणिनिचेषणादिव्यापारास्कंदनात म्कंधा, उभयत्र जात्यपंचा बहुवचनं । श्रणुजात्याधाराणां म्कंधजात्याधाराणामवांतरतज्ञातिमेदानामनंतत्वात् । श्रणुस्कंधा इत्यस्तु-,
लघुत्वादिति चेन्नामयत्रसर्वपार्थत्वाद्मेदकरणस्य । स्वर्धरस्यांधवर्णावंताणवः, शब्दबंधसीच्म्यस्थीन्यसस्थानमेदतमश्कायातपोद्योतवंतश्च स्कंधा इति । वृत्ती पुनः समुदार्थस्यार्थवस्वादवयवार्थामावात् मेदेनामिसंवन्धः कत् मशक्यः ।

उपस्कार करते हुये निकृति द्वारा ग्रेष्ठ शब्दका असे ग्रर्थ निकाला है, उसी प्रकार स्कन्ध शब्द की ब्युत्पत्ति करते हुये योगरूढि ग्रर्थ निकालते हैं, िक स्थूलता होने के कारण ग्रहण किया जाना उठा कर घर देना, फेक देना, वाबलेना, ढक देना, ग्रादि व्यापारो का ग्रास्कदन (युद्ध) यानी उक्त व्यापारो में भिड जाने से स्कंघ कहे जाते हैं। यहा ग्राणु स्कन्ध, दोनो मे जाति की ग्रपेक्षा बहुवचन कहा गया है ग्रथित—"जात। बेकवचनं" गेहूँ मद्दा है, घोड़ा शोध्र दौडा करता है, ग्रादि जाति—याचका शब्दों में एक वचन शोभता है, िकन्तु ग्राणुष्ठों ग्रीर स्कन्धों की जातिया भी ग्रनेक हैं, हा सभी पुद्गलों शब्दों में एक वचन शोभता है, किन्तु ग्राणुष्ठों ग्रीर स्कन्धों की जातिया भी ग्रनेक हैं, हा सभी पुद्गलों

का संग्रह करने के लिये साधारणतया ग्रणु श्रीर स्कन्ध ये दो भेद होसकते हैं, किन्तु ग्रण भीर स्कन्धों के भवान्तर यानी मध्यवर्ती उनकी जाति के भेद प्रभेदों को घारने वाले ग्रणु जाति के श्राधार भूत भीर स्कन्ध जाति के ग्राधारभूत पुद्गलों को श्रनन्तानन्त संख्या है। ऐसं। ग्रवस्था में कोई प्राक्षेप करता है, कि तब तो द्वन्द्वं समास कर ''ग्रणुस्कधा" इतना ही सूत्र कहा जाग्रो, यो कह देने में लाधव गुण है, ग्रद्धां मात्रालाधवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः"

ग्रत्थकार कहते हैं. कि यह तो नहीं कहना क्यों कि पृथक् पृथक् जस् विभक्ति वाले पदों का मेद करना तो उक्त दोनो सूत्रों में इस सूत्र का कम में सम्बन्ध करने के लिये हैं, "स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गला " इस तेईसवे सूत्र का ग्रायः के साथ सम्बन्ध किया जाय ग्रीर "शब्दबन्नसीक्ष्म्यस्थील्यस-स्थानभेदतमम्खायातपोद्योनवन्तरुच" इस चौवीसमें सूत्र का स्कंधारुच के साथ यो ग्रन्वय किया जाय। ग्रायं स्थान-स्पर्ग, रस, गन्ध- वर्ण, वाले ग्राणु पुद्गल हैं, ग्रीर शब्द, बन्ध, सूक्ष्मता, स्थूलता सस्थान, भेद, ग्रन्थकार, खाया, घाम, उद्योत, पर्यायो वाले स्कन्धपुद्गल हैं इस सूत्र में पडे हये चकार से शब्द ग्रादि पर्यायो वाले स्कन्धों को परमाणुत्रों के समान स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णों में सहितपना भी उक्त होजाता है, ये सभी पुद्गलों के सहभावो पर्याय हैं। यदि द्वन्द्र समास वृत्ति कर दो जातो तो फिर समासित पद में समुदाय ही ग्रग्थवान होता "समुदायो ह्यर्थवानेकदेशोऽनर्थक" समुदिन ग्रथ को प्रधानता हाजाने से शक्ते ग्रेके ग्रव्यव का श्रथं ग्रन्वित नहीं होपाता, ऐसी दशा में तेईसमें ग्रीर चौवीसमें सूत्रों का यहां भेद करके दोनो मोर सम्बन्ध नहीं किया जा सकता है, ग्रत स्वकार ने लाधव को तुच्छ समक्त कर प्रभूत प्रमेय की प्रतिपक्ति कराने के लिये समास नहीं कर प्रव्यक्त सूत्र कहा है।

#### कि पुनरनेन स्त्रेश कृतमित्याह ।

यहां कोई जिज्ञासु पूछता है, कि श्री उमास्वामी महाराजने इस सूत्र करके फिर क्या प्रमेय धर्ष की सिद्धि की है ने बताब्रो, ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर श्री विद्यानन्द ग्राचार्य इस उत्तर वात्तिक को कहते हैं।

## भणवः पुद्गलाःकेचित्सकंधाश्चेति निवेदनात् । भगवेकांतः प्रतिचिप्तः स्कंधेकांतश्च तस्वतः ॥ १ ॥

कोई तो पुद्गल धनेक ध खस्वरूप हैं, धौर कितने ही ध्रनन्तानन्त पुद्गल स्कन्ध स्वरूप हैं, इस प्रकार सूत्रकार द्वारा निवेदन कर देने से बौद्धों का वस्तुत केवल परमाख्यों के ही एकान्त वाद का प्रतिक्षेप (खण्डन) कर दिया गया है, धौर लात्विक रूप से माने गये केवल स्कन्धों के एकान्त का भी निराकरण कर दिया है। भावार्थ-जगत् में न तो केवल परमाख ही हैं, न केवल स्कध ही हैं, किन्तु पांच ब्रव्यों के साथ छठा पुद्गल द्वव्य भी है, जो कि परमाख घौर स्कन्ध इन दोनों भेदों में विकार होरहा व्यक्ति रूप से धनन्तानन्त संस्था वासा है। सांस्थ जन धात्मा धौर प्रकृति इन दो

त्रश्वी को मानते हैं, ईश्वर-वादी कोई साख्य के एक देशी पण्डित ईश्वर को भी तीसरा तत्व मान बैठे हैं, इनके यहा भ्रात्मा भी परमाध्य स्वरूप नहीं है. तथा सत्वगुरा, रजोगुरा, तमोगुरा, की साम्य भ्रवस्था स्वरूप प्रकृति भी परमाध्य रूप नहीं है, ग्रत. प्राकृतिक पदार्थों को एकान्ततः स्कन्ध स्वरूप ही इन्हे मानना पड़ेगा, ग्रत इस सूत्र द्वारा साख्यों के स्कन्ध एकान्त का भी प्रत्याख्यान कर दिया जा चुका है।

न द्याव एकं त्येकांतः श्रेयान क्कंधानाम् चतुर्दी प्रतिभासनात् । तत्र तत्प्रतिभास-स्य आंतत्वे वहिरंतश्च परमाण्यामप्रतिभासनाः प्रप्रयत्तमआंत स्यात् । स्वसंवेदनेपि संवित्पर-माणोरप्रतिभासनात् । तथोपगमे सर्वश्रूत्यनापत्तिरनुमानस्यापि परमाणुप्राहिणासद्भावात् आंता-त्प्रत्यच्वतः कस्यचित्र लिगस्याच्यवस्थितेः कुतः परमाणवेकांतवादः पारमाणिकः स्यात् १ ।

ग्रन्तरग या वहिरग सभी पदार्थ ग्रन्थ स्वरूप ही है, यह एकान्त करना श्रेष्ठ नहीं है, क्यों कि प्रत्यक्ष बुंद्ध में स्कन्धों का प्रतिभाम होरा है घट. पट पुस्तक, पर्वत, ग्रादि पिण्डों का बालकों को भी प्रत्यक्ष ग्रवलोंकन होता है याद उन ग्रवयं वा पदार्थों में होरहे उस स्कन्ध के प्रतिभास का भ्रान्त होना कहा जायेगा तब तो वहिरग ग्रीर प्रन्तरग परमाख्यों का प्रतिभास नहीं होने के कारण कोई भी प्रत्यक्ष ग्रभान्त नहीं तोसकेगा। भावार्थ बौद्धों के यहां ग्रन्तरग ग्रात्म-तत्व माने गये क्षिणिक विज्ञान स्वरूप परमाख्यों का तो वैसे ही ग्रतिन्द्रिय सूक्ष्म होने से प्रत्यक्ष नहीं होसकता है, ग्रत एव वहिरग स्वलक्षण परमाख्यों का भी प्रत्यक्ष नहीं हापाता है, ऐसी दशा में किसी भी परमाख्य का प्रत्यक्ष नहीं होसका, यदि किसी ने बलात्कार से परमाख्य वधूटी के ग्रतीन्द्रिय घू घट में छिपे हुये मुख का दर्शन कर भी लिया तो प्रत्यक्ष भान्त ही होगा, समीचोन प्रमाण स्वरूप नहीं।

तथा स्कन्धों के प्रत्यक्षों को तो बौद्ध अपरमाथंभूत होने के कारण भात कह ही रहे हैं, ऐसी दशा में जगत के प्राणिश्रोंका कोई भी प्रत्यक्ष भाति—रहित यानी प्रामाणिक नहीं होसका, मभी प्रत्यक्ष भानत होगये श्रव प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति के विना, टोटे ल गड़े पुरुष के समान बौद्ध किसी भी अर्थ-सिद्धि पर नहीं पहुँच सकेंगे क्योंकि सभी के यहां तत्व—व्यवधाये प्रमाणमूलक मानी गयी हैं बौद्धों ने प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही प्रमाण माने हैं, अनुमान का बीज प्रत्यक्ष है, यदि प्रत्यक्ष को भानत मान लिया जायगा तो बौद्धों के भी तत्व बालू की भीत पर चित्रिन होरहे किन्यत ठहर जायेंगे बौद्धों के यहां माने गये स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष में भी विज्ञान परमाण्डभों का प्रतिभास नहीं होने पाता है, ऐसी दशा में बौद्धों के भंगिकृत इन्द्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, स्वसम्वेदन प्रत्यक्ष, श्रीर योगि प्रत्यक्ष, इन बारों प्रत्यक्षों का भ्रान्तपना होचुका। यदि तिस प्रकार प्रत्यक्षों का भ्रान्तपना स्वीकार कर लेंगे तब तो बौद्धों के यहां सबसे जून्य होजाने का प्रसंग भाजावेगा अनुमान प्रमाण भी किसी तत्व को नहीं साथ संकता है।

सौत्रान्तिक बौद्धो ने सभी अन्तरंग, वहिरग, स्वलक्षणो को वस्तुत. परमाणू स्वरूप मान रक्खा है, सूक्ष्म, श्रासाबारण, क्षिणिक, मान लिये गये अतीन्द्रिय परमाणुत्रो का ग्रहण करने वाले (के लिये) वेचारे प्रनुमान प्रमाण का भी सद्भाव नही है, क्यों कि अनुमान मे पड़े हुये हेतु का प्रत्यक्ष होना चाहिये, भ्रान्त होगये प्रत्यक्षो से किसी भी ज्ञापक हेतु की व्यवस्था नहीं होसकती है। ऐसी दशा मे बौद्धो के यहा केवल परमाणुत्रों का हो एकान्त पक्ष पकड़े रहना भला किस प्रमाण से वास्तविक सिद्ध होसकेगा? प्रथित-गरमाणुत्रों का ही एकान्त करना ठीक नहीं है।

स्कन्धैकांतम्तरातो म्हित्वत्यापि न सम्यक् एरमास्युनामपि प्रमासिद्धत्वात् । तथाहि-श्राब्दासुकादिम्कं ने भेद्यो मुर्तत्वे सति मावयवत्यात् न लशावत् । योऽमी तद्भेदाञ्जानां नंशोवयवः स परमासुरिति प्रमासासद्धाः परमास्यवः स्कंधवत् ।

कोई विद्वान् कहते है कि परमाणुष्रो के एकान्त-वाद मे अनेक दोप प्राते हैं, अत सम्पूर्णं पदार्थों को स्कन्ध न्वरूप ही माना जाय, परमार्थ रूप से स्कधों का एकान्त ही होग्रो। प्राचार्य कहते हैं, कि यह एकान्त भी सभीचीन नहीं है क्यों कि जगन् में परमाणुष्रों की भी प्रमाणों से सिद्ध होचुकी है। उसकी और भी यो स्पष्ट कर समभ लीजियेगा कि ग्राठ श्रुणुष्रों का बना हुन्ना अप्टाणुक या सात प्रणुष्रों का सप्ताणुक ग्रादि स्कन्ध (पक्ष) भेद यानी विदारण करने योग्य है (साध्य) मूर्त होते सन्ते सावयव होने से (हेतु) घट के समान (ग्रन्वयहण्टान्त)। उन ग्रष्टाणुक ग्रादि स्कन्धों का भेद होते होते ग्रन्त में जो कोई वह प्रसिद्ध, निरंश, ग्रवयव उपजेगा वही परमाणु है दम प्रकार स्कन्धों के समान परमाणुर्थ भी प्रमाण से सिद्ध हाजाती है। ग्रर्थात्—ग्रष्टाणुक को चाहे चारद्वयणुकों से या दो त्र्यणुकों भीर एक द्वयणुक से, भयवा ग्राठों ही ग्रणुष्रों से, एव एक सप्ताणुक ग्रीर एक भणु से तथा एक घडणुक ग्रीर एक द्वयणुक श्रादि किसी भी ढगों से बना लिया जाय पुरुषार्थ से कोई जीव इन द्वयणुक, त्र्याह्म कोर को नहीं बनाते हैं। जैसे कि काठ कपास, माटी, चादी, ग्रन्न को कोई वर्द्य, कोरिया, कम्हार, सुनार, विनया, नहीं बना सकते है। मेघ, विद्युन, ग्रान्धी, उत्का, ग्रादि के समान न जाने किन किन निमत्तों श्रनुसार ये ग्रतीन्द्रिय हो रहे द्वयणुक ग्रादि स्कन्ध उपज जाते हैं।

छ पैल वाली बीचली परमाणू के साथ छह ऊ दिशाक्रों से छ परमाणू ये चिपट जाते हैं। बन्ध होजाने पर उन सातों का एक सप्ताणूक अवयवी बन जाता है। कभी एक ही भ्रोर से सात परमाणू चुपट जाते हैं, तो भी अष्टाणूक बन सकता है, उस सप्ताणूक स्कन्ध में ही पुन एक परमाणु बन्ध जाय तो भी अष्टाणूक स्कन्ध वन जाता है। वंशेषिकों की वह प्रक्रिया जैन सिद्धान्त में इंड्ट नहीं की गई है। कि थान में यदि एक तन्तु भी आकर मिलेगा तो सब का सब पचाम गर्म का थान नष्ट होजायगा और पुन मिलाये गये उस छोटे से डोरे को साथी बना कर अवयवो द्वारा पुन. नवीन श्वान बनाया जायेगा एवं पचास गज के थान में से एक अंगुल भी सूत निकालने पर भी दूसरा थान

नवीन बनेगा परमार्ग्य का भी विश्लेश होजाने पर द्वष्यपूक का नाश होजाने पर त्र्यसूक का नाश होते होते महापट का नाश होजावेगा पुनः परमास्त्रश्चों में किया द्वारा द्वयसूक श्रादि की सृष्टि होते होते नवीन महापट को उत्पत्ति हागो, वहो पट है, यह प्रत्यभिज्ञान तो साइश्य मूलक माना जायेगा।

जैसे कि वही दीप किलका है, यहा सजातीय प्रत्य किलका भी में भ्रान्तिवश एकत्व प्रत्यभिज्ञान होगया है। सत्य बात यो है कि वैशेषिकों की यह प्रक्रिया कोरा ढोग है इस में कोई प्रमाण
नहीं है। यत इसका लण्डन प्रसिद्ध हो है। हा परमाण्यों की सूक्ष्मना चमत्कार है स्थूल बुद्धि बाले
जीवों के ग्रहण, श्राक्षण, खादन, ग्रादि प्रवृत्ति, निवृत्ति, के उपयोगी व्यवहारों में भ्रारहा सब से
छोटा विण्ड भी मनन्तानन्त परमाण्यां का पुज है। देखिये यहा ग्रव लोक व्यवहार में वाल का ग्रयभाग बहुत छाटा टुकड़ा समभा जाता है जो कि ग्रनन्तानन्त परमाण्यां के विण्ड होरहे उत्सक्तासका
नामक पुद्गल स्कन्ध से ५०६४६४६४६४६४६४६६६ दिखा प्रति के विण्ड होरहे उत्सक्तासका
नामक पुद्गल स्कन्ध से ५०६४६४६४६४६४६४६६ है। श्रव वता श्रो कितने ही सूक्ष्म या से वालाग्र का देखाजाय
जो कि यत्र केश के ग्रग्र भाग का पर्वत के समान भी बड़ा दिखा दे किर भी सप्ताण्यक, ग्रब्हाण्यक,
कोटचिण्यक, स्कन्धों का बहिरग इन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होमकता है, जब कि दृश्यमान बड़े बड़े पर्वत
या समुद्र तो वालाग्र से सल्याते गुणे ही है हा स्वयप्रभ पर्वत या स्वयम्भूरमण समुद्र भले ही वालाग्र
से ग्रसस्थातगुण है। किन्तु परमाणु, ग्रब्हाण्यक, कोटचणुक से वालाग्र तो ग्रनन्तानन्त गुणा है ऐसी
दशा में कार्यान्यथानुपर्यात्त से ही छोटे छोटे प्रवयवों का ग्रनुमान द्वारा साध दिया जाता है। ग्रागम
प्रमाण तो सभी के गुरु है।

प्रकरण प्राप्त इस अनुमान में केवल मूर्तत्व ही हेतु कहा जाता तो परमाणू करके व्यक्षिचार होजाता क्योंकि स्पर्श, रस, गन्ध, वण, वाली परमाणू मूर्त है। किन्तु पुन भिन्न होकर टुकड़ा करने याग्य नही है। सावयव कह देने से परमाणू करके आये व्यभिचार का निवारण होजाता है। हॉ यदि सावयवत्व ही हेतु कह दिया जाता ना आकाश, आत्मा, आदि, अखण्डनीय पदार्थों से व्यभिचार दोष आजाता प्रदेशों वाले आकाश आदिक सावयव होते हुये भी भेदने योग्य नहीं है, अतः मूतत्व विशेषण देना आवश्यक होजाता है। मूर्त होते हुये अवयव सहितपन हेतु से अष्टाणूक, सप्ताणुक, पचाणूक, चतुरणूक, अयणुक, द्वषणूक, सक्तथों का भेद होना साथ दिया जाता है। पवत, घट, पट, आदि का फटना, फूटना, ता प्रसिद्ध हो है, किन्तु परमाणू का सिद्धि कराने में विशेष उपयोगी नहीं है।

बात यह है, कि पवत आदि बड़े बडे अवयविया के टूटे फूटे हुये दुकडे भी स्कन्ध रूप होते है, यद्यपि जैसे वस्त्र को फटकारने पर धूल ऋड़ जातो है, उसी प्रकार घट आदि के टूटे हुये भाग से अनन्त परमाण्ये भी ऋड पड़तो है, तथापि उन स्थूल पिन्ड होरहे दुकड़ा की गणना मे विचारी अती- न्द्रिय परमाण्यों को कौन पूंछता है?

मकुत्रिम चैत्याल्य, सूर्य, पर्वत, घट, पट, मादि मत्यवियो से मतन्तानन्त परमासूर्ये तो

वैसे ही सदा निकलते प्रविशते रहते हैं, अत वडे अवयवियों के टूटने पर विखर गये परमाण्यों की बिवक्षा नहीं की गयी है, हाँ आठ अल्पूओं के पिण्ड अव्टाल्क,या सात अल्पू के बने हुये सप्ताल्क आदि को ।वभक्त किये जाने पर परमाण् स्वरूप टुकड़ा होजाना के टित लक्ष्य होजाता है, अन्न की देरी में से हाय डाल कर सेरो अनाज के पिण्ड उछाले जाय तो बहुन से अन्न सिमालत होकर भी गिर पड़ते हैं, हाँ आठ या सात ही धान्य बीजों को उछाला जाय तो कई बीज अकेले भी प्रमाण गोचर होजाते हैं. इस हार्दिक भाव के अनुसार अन्यकार ने घट, कपाल, कपालिका, आदि स्कन्धों का विदारण होना साब कर अव्टाल्क, सप्तलक आदि स्कन्ध का भेदने याग्य-पना साधा है, जो कि परमाण्यों के सद्भाव का परिज्ञापक है।

श्रव यहा कोई जिज्ञासु शिष्य मानो पूंछता है. कि यह श्रग् स्वरूप श्रोर स्कन्ध स्वरूप जो पुद्गलों का परिग्णाम वत रहा है, वह क्या श्रनादि है ? श्रथवा का श्रादिमान् है ? यदि उत्पत्ति स्व- रूप हाने से श्रग् श्रोर स्कन्धों सादि माना जायगा तो बताश्रो किस निमित्त कारण से ये उपजते है ? ऐसी जिज्ञासा प्रवतने पर सूत्रकार महाराज इन पुद्गलों की उत्पत्ति में निमित्त होरहे कारणों की सूचना करने के लिये इस श्रगले सूत्र को कह रहे हैं।

## भेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते ॥ २६॥

चीरना, फाइना, टूटना, फूटना, पासना, दलना, फूटना द्यादि छिन्न भिन्न करना स्वरूप भेद से और मिलजाना चिपटजाना, बवजाना हलजाना, घुलजाना, पिण्डा-भूत होजाना, घादि न्यारे स्थारे पदार्थों को कथाचत् एकत्वापत्ति स्वरूप सघात से तथा कतिपय अन्य अशो का भेद और साथ ही दूसरे कातप्य अशो का मघात इन तोन कारगा से पुद्गल (स्कन्ध । उत्पन्न होते है।

संहतानां द्वितयनिमित्तवशादिद्वारणं भेदः, विविक्तानामेकीमावः संघातः द्वित्वा-द्द्विवचनप्रसग इति चेन्न, बहुतचनस्यायात्रशेतज्ञापनाथन्त्र ततो भेदेत सवता इत्यस्याप्याव-राधः।

परस्पर मिलकर सघात को प्राप्त होचुके स्कन्धो का पुन. अग्तरग, बहिरग, इनदोनो निमित्त कारणों के वश से विदोणं होजाना भेद है, श्रीर पृथग्भूत श्रनेक पदार्थों का कथिचत् एक होजाना संघात है। यदि यहा कोई यो पूछे कि भेद भीर सघात तो दो ही हैं, भत दिन्त की विवक्षा अनुसार "भेदसवाताभ्या" यो केवल दिवचन होना चाहिये सूत्रकार ने भ्यस् विभक्ति वाले बहुवचन का प्रयोग क्यों किया है श्राचाय कहते हैं. कि यह तो नहीं कहना क्योंकि यहा विशेष भर्ष की ज्ञिष्तकराने के लिये बहुवचन कहा गया है, तिस कारणा भेद के साथ युगपत् होरहा सघात इस तीसरे कारणा की भी पकड़ लेनेसे कोई विरोध नहीं श्राता है, अर्थात् जैन सिद्धान्तमें तोनोको स्कन्धका कारणा इष्ट किया है, प्रथद में से कुछ दुकड़ का छिन्न, भिन्न कर प्रतिमा उकेर सी जाती है, जून में मानी हाल कर पिण्ड

वना लिया जाता है, तथा जल मे क्रोविधिको का क्वाध करते समय ग्राम्न द्वारा जल का कुछ भाग जल कर विदीर्श होजाता है, भीर कुछ भाग श्रीविधियों का जल मे आकर उसी समय मिलजाता है, यो एक काढा नामक पेय भीविधिस्कन्ध बन जाता है. जो कि ग्राग्निमयोग को मिमिल पाकर हुई भीविधिशों श्रीर जल की तीसरी ही श्रव था है।

उन्पूर्वः पदिजिन्यर्थस्तेनोत्पद्यंते जायन इत्युक्तं भवति तद्पेचो हेतुनिर्देशां भेदसं-घातेभ्य इति निमित्तकारसहेतुषु सर्वासां प्रदर्शनाद्भेदसघातेभ्य उत्पद्यन्त इति ।

पद गती धातु से पूर्व में उत् उपसर्ग लगा देने पर उसका प्रयं जन्म होजाना है, तिस कारण् सूत्र के उत्पद्धन्ते इस पद द्वारा 'उत्पन्न होजाते हैं" यह प्रयं कहा जा चुका हो जाना है, उपजना किया को किसो हेतु की अपेक्षा है, अत उस उत्पद्धन्ते की अपेक्षा रखता हुआ ''भेदसधातेम्य " यह पंचमी विभक्ति वाले हेतु का निर्देश कर दिया ''जिन कर्तुं: प्रकृति " वैयाकरणो का निमित्त या कारण अथवा हेतुओं में सम्पूर्ण विभक्तियों के होजाने का आदेश है ''हेती हेत्वर्थ सर्वाः प्राय " धर्मण हेतुना, धर्माय हेतवे. धर्माद्धेतोः, धर्मस्य हेतो , धर्में हेतौ, वतंते, ऐसे प्रयोग मिलते हैं। ''निमित्तपर्याय-प्रयोग सर्वासा प्रायदर्शन , अत हेतु प्रयों में सभी विभक्तियों का प्रदशन होजाने में यहाँ प्रकृत्ण में सूत्रकार ने पचमी विभक्ति को कहते हुये ''भेदसधातेम्य उत्पद्धन्ते" यो सूत्र कहा है, जापक हेतु या कारक हेतु दोनों में पचमी विभक्ति अधिक शोभनी है '

ननु च नोत्पद्यतेणवीऽकार्यत्वाद्गगनादिविति कश्चित्, क्कंधाश्च नात्पद्यनते सतामेव तेषामाविभावादिन्ययाः । त प्रत्यभिधीयते ।

यहां किसी एकान्त-वादी पण्डित के स्वपक्ष का श्रवधारण है, कि परमाणुये (पक्ष) नहीं उपजती है, (साध्य) किसी भी कारण के द्वारा बनानेयोग्य कार्यं नहीं होने से (हेतु) आकाश, श्रात्मा, श्रादिके समान (ग्रन्वयहष्टान्त)। इस प्रकार कोई नैयायिक या वैशेषिक पिछित कह रहा है, तथा कोई दूसरा पण्डित यो भी कह रहा है, कि स्कन्ध (पक्ष) नहीं उपज रहे है, (साध्य) क्योंकि ग्रनादि काल से सद्भूत होरहे स्कन्धों का ही ग्राभिव्यजक कारणों द्वारा श्राविभीव होजाता है, (हेत्) रात्रि मे देवे जा रहे तारागण के समान (ग्रन्वयहष्टान्त)। इस प्रकार दूसरे किसो साख्य पण्डित का कहना है। श्रार्थात्-परमाणुश्रों को वैशेषिक नित्य द्वय मानते हैं, श्रत परमाणुश्रों को उत्पत्ति नहीं होसकती है, एवं परमाणुश्रों को नहीं मान कर प्राकृतिक नित्य स्कन्धों का ही भाविभीव तिरोभाव मानने वाले साख्योंके यहां स्कन्धोंकी कथमिप उत्पत्ति नहीं मानी गर्या है, इन दोनों पण्डितों के प्रति श्रव ग्रन्थकार करके वालिक द्वारा समाधान कहा जाता है उसको श्राप सज्जन भी सुर्ने—

उत्पद्धंतेणवः स्कन्धाः पर्यायत्वाविशेषतः । भेदात्संगाततो भेदसंघाभ्यां चापि केचन (संघाताभ्यां च केचन) ॥१॥

## इति सूत्रे बहुत्वस्य निर्देशाद्वाक्यभिद्गतिः। निश्चीयतेन्यथा दृष्टविरोधस्यानुषंगतः॥२॥

परमाणुये और स्कन्ध (पक्ष) उपजते रहते हैं, (साध्य) विशेषताओं करके राहत होरहा पर्याय-पना होनेसे (हेतु) इस अनुमान द्वारा अणुओं के समान स्कन्धों की या स्कन्धों के समान पुद्गलपरमाणुओं की अथवा परमाणु और स्कन्ध दोनों की उत्पत्ति होना सिद्ध कर दिया है, कई अणुये या स्कन्ध तो पिण्ड के छिन्न भिन्न, होजाने से उपज जाते हैं, और कोई कोई स्कन्ध बेचारे मिश्रण होजाने रूप संघात से उत्पन्न होजाते हैं, तथा कितपय स्कन्ध तो एक साथ हुये कुछ पिण्डों के भेद और कुछ पिण्डों के संघात से आत्मलाभ करते हैं। इस प्रकार सूत्र में "भेदसघातेम्य" यो बहुवचन का निर्देश किया गया है, अत १ भेद से उत्पन्न होते हैं. र सघात से उपजते हैं, ३ भेद और संघात दोनों से उपजते हैं। यो भिन्न भिन्न तीन वाक्यों की जित्व होजाना निर्णीत कर लिया जाता है। अन्यथा यानी इन तीन के सिवाय अन्य किन्ही एक, दो, या चार, पाच, प्रकारों से अणुओं या स्कन्धों की उत्पत्ति मानी जायगी तो प्रत्यक्ष प्रमाणों से ही विरोध आजाने का प्रसग आवेगा जब कि प्रत्यक्षप्रमाण द्वारा या युक्तियों से भी तीन ही प्रकारों करके पुद्गलों की उत्पत्ति होना जगत्-प्रसिद्ध होरहा है, ऐसी दशा में अन्य किसी प्रकार को अवकाश नहीं मिलता है।

## स्कंधस्यारंभका यद्धदणवस्तद्वदेव हि । स्कंधोण्यनां भिदारंभनियमस्यानभीचणात् ॥३॥

नैयायिक या वैशेषिकों ने अगुओं को स्कन्ध का उत्पादक जैसे मान लिया है, उस ही प्रकार स्कन्ध भी छिन भिन्न होजाने से अगुओं की उत्पत्ति कराने वाला है, परमाणुपो या स्कन्ध के आरम्भ करने वाले न्यारे न्यारे विजातोय कारण होय या इन दोनों में से किसी एक स्कन्ध की तो उत्पत्ति मान ली जाय और परमाणुभों की उत्पत्ति नहीं मानी जाय ऐसे पक्षपातपूर्ण नियम कर देने का दर्शन नहीं होरहा है, अन स्कन्धों के समान परमाणुये भी स्कन्धों के भेद से उपज जाती हैं, यो स्वीकार कर लो। यद्यपि जगत में अनन्तानन्त परामाणुये ऐसी है, जो कि अनादि काल से परमाणु अवस्था में ही निमन्न है, वे स्कन्ध से उपजी हुई परमाणुये नहीं है, तथापि स्कन्धों से परमाणुभों की उत्पत्ति होजाने के सिद्धान्त में कोई क्षति नहीं पडती है, अनन्तानन्त अकृत्रिम स्कन्ध भी तो परमाण्डमों से नहीं उपजे हुये जगत में अनादि काल से स्कन्ध पर्याय में ही लवलीन होरहे हैं, एतावना परमाणुभों और स्कन्धों के होरहे मिथःकार्य कारण भाव की अक्षुण्य रक्षा होजाती है, कार्यकारणभाव की मनीषा इतनी ही है, कि नवीन ढग से जो परमाणुर्ये उपजेंगी वे बिद्धारण करने से ही निथजोगी तथा जो स्कन्ध नवीन रीक्षि से आह्ममूल कर रहे हैं वे मेद, सवान और अदसंवात इन तीन अकारों से ही उपजते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं। ''चतुर्थों नैव कारणम्"।

उत्पर्धतेऽवादः पुर्गलपर्धायन्वात् स्कन्यवत् । न हि पाथिवादिपरमास्य नापि पृथि-व्यादिष्रव्यात्त्येव,पृथिव्यादिपरमासुस्कं धद्रव्यव्यक्तिषु पृथिवीत्वादिप्रत्यहेतो रूर्ध्वतासामान्यास्य-स्य पृथिव्यादिष्रव्यस्य व्यवस्थापनात् । ततो न तेषां पर्यायत्वमसिद्धः।

परमाख्ये (पक्ष) उपजती हैं, (साध्य) पुद्गल की पर्याय होने से (हेतु) स्कन्ध के समान ( प्रन्वय दृष्टान्त )। यहा वैशेषिको का यह मन्तव्य होसकता है, कि पृथिवी परमाखुये तो पृथिवी द्रव्य ही हैं, जल परमाखुऐं जल द्रव्य ही हैं, तैजसपरमाखुयें तेजोद्रव्य ही है, वायबीय परमाखुयें का बु द्रव्य ही हैं, ये चारो जाति की न्यारी न्यारी परमाखुयें कथमिप पर्याय नही है, हाँ इन चारो द्रव्यों के बने हुये पृथक् पृथक् शरीर, इन्द्रिय और विषय इन तीन भेदो अनुमार अनिश्य स्कन्ध अनेक है, जो कि स्कन्ध पर्याय स्वरूप ही हैं द्रव्य नही है । इस मन्तव्य का प्रत्याख्यान करते हुये ग्रन्थकार कहते हैं, कि प्रथम तो पृथिवी, जल, आदि चार जाति की न्यारी न्यारी परमाखुये ही नही हैं, एक रूप, एक रस, एक गन्ध और दो स्पर्श गुराो को धारने वालो एक एक परमाखु होकर यो एक ही प्रकार की अनन्तानन्त पुद्गल परमाखूये हैं, भिन्त भिन्त बुक्षों में प्राप्त हुये मेघ जल के समान वे परमाखूये न्यारे न्यारे स्कन्धों मे परिसात हुई अनेक अर्थकियाओं को कर देती हैं।

दूसरी बात यह है, कि पार्थिव, जलीय, मादि परमाण्ये भी केवल पृथिवी द्रव्य, जल द्रव्य श्रादि द्रव्य स्वरूप ही नहीं है, परमाण्ये भेद होजाने से उपज रही पर्यायें भी हैं, यो द्रव्यहिष्ट से या सहश परिणाम स्वरूप द्रव्यत्व जाति पर लक्ष्य देकर विचारा जाय तो स्कन्ध भी द्रव्य होजाते है। परमाण्यों ने ही द्रव्यपने का ठेका नहीं मोल ले लिया है। वैशेषिकों ने भी स्कन्ध को द्रव्य मान लिया है, पृथिवी परमाण्यों श्रीर घट, पट. श्रादि पार्थिव स्कन्धों इन द्रव्य-व्यक्तियों में ये पूर्वापर परिणाम पृथिवी है, ये पृथिवी हैं, इत्यादि अन्वयरूप से ज्ञान कर।ने के कारण होरहे उर्ध्वतासामान्य नामक पृथिवी द्रव्य को पूर्व प्रकरणों में व्यवस्था कराई जा चुकी है।

ग्रथात्-परापरिववर्तव्यापि द्रव्यमूद्ध्वंता मृदिव स्थासादिषु" कालत्रय सम्बन्धी ग्रनेक विवतीं में पृथिवीरव या द्रव्यत्व नामके ऊर्ध्वंता सामान्य ठहर रहे हैं, इसी प्रकार पहिले पिछले कालोमे वतरहे जल ग्रादि के व्यक्तिरूप से परमागु द्रव्यो ग्रीर स्कन्ध नव्यों में जलत्व, ते बस्स्व ग्रादि ग्रन्वय ज्ञानों के हेतु होरहे ऊर्ध्वंता सामान्य इस संज्ञा के धारी जल ग्रादि द्रव्यों की व्यवस्था कर दी गई है, तिस कारण स्कन्धों में भी कथिवत् द्रव्यपना सिद्ध है, तिस हो कारण उन परमाणुग्रों का पर्यायपना ग्रसिद्ध नहीं है, ग्रनेक कालों में उपज रहे परमाणु विवतों में तभी तो एक द्रव्य की ग्रनेक भूत, वर्तमान्, मिष्ट ध्य परिणितिग्रों में ठहरने वाला ऊर्ध्वतासामान्य वत रहा है. श्रतः परमाणुग्रों की उत्पत्ति होना सक्ष वाता हैं, जैनो का पुद्गल पर्यायत्व हेतु पक्ष में ठहर गया, वह है ह्रवा बास नहीं है।

परमायानां कारबाद्रव्यत्वनियमादसिद्धमैनिति चेन्न, तेषां कार्यत्वस्यासि सिद्धेः।

पवैव भेदात् संघाताम्यां च स्कथानाश्चत्यत्वेः कार्यत्वं तथास्कामपि भेदादुत्यत्तेः कार्यत्वसिद्धेर-न्यया एष्टविरोधस्यानुषंगात् । त हि स्कंधस्यारमकाः परमाणवो न पुनः परमाणोः स्कंध इति नियमो दश्यते,तस्यापि भिद्यमानस्य स्ट्यद्रव्यजनकरवदर्शनात् भिद्यमानपर्यन्तस्य परमाणुजनक-त्वसिद्धेः ।

यहां कोई वैशेषिक ब्राक्षेप करता है, कि परमाण्ये कारण द्रव्य हो है, ऐसा नियम है, परमाण्ये किसी के कार्य होग्हे नहीं हैं, ब्रतः परमाण्यों के कारण द्रव्यपने का नियम होजाने से जैनों का परमाण्यों में उत्पत्ति को साधने के लिये दिया गया पुद्गल पर्यायत्व हेतु ब्रसिद्ध हेत्वाभास ही है। प्रश्वकार कहते हैं, कि यह तो नहीं कहना वयोकि उन परमाण्यों का कार्यपना भी सिद्ध है, देखों जिस प्रकार भेद से या संघात से अथवा भेद-संघात, दोनों से उत्पत्ति होजाने के कारण स्कन्धों का कार्यपना प्रसिद्ध है, तिसी प्रकार प्रश्चे का भी छिन्नता से जिन्नता से उत्पत्ति होजाने के कारण कार्यपना सिद्ध है, तिसी प्रकार प्रश्चे का भी छिन्नता से भिन्नता से उत्पत्ति होजाने के कारण कार्यपना सिद्ध है, श्रन्यथा यानी ऐसा नहीं मान करके प्रन्य प्रकारों से यदि परमाण्यों को सबथा नित्य ही माना जायगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा देखी जा रही पदार्थ व्यवस्था से विरोध ठन जाने का प्रसंग माजावेगा। वालक बालिका भी पिष्ठ के छिद्द, भिद जाने में छाटे छोटे दुकटों की उत्पत्ति होरहीं को देखते हैं, इसी तारतम्य अनुसार दुकडे होते होते अन्त में जाकर सब से छोटे दुकटे हुये परमाण्य पर विधाम करना पडे। तरतमभाव से हुमा प्रकष्माण्यना कही भ्रन्त में जाकर भ्रवश्य विश्वाम लेता है, उपजे हुये छोटे श्रवयव का विश्वान्तिस्थल परमाण्य है।

वैशेषिकों के यहा स्कन्ध के ग्रारम्भ तो परमाण्यों मान लिये जावे किन्तु फिर परमाण् का ग्रारम-लाभ कराने वाला स्कन्ध नहीं माना जाय यह कोई नियम ग्रच्छा नहीं देखा जाता है, जबिक मूसल,चाकी, मोगरा, ग्रादि भेदक कारणों से भेदे जा रहे उस स्कन्ध को भी सूक्ष्य द्वय्य का जनकपना देखा जारहा है, उत्तरात्तर भेदा जा रहा पदाधं पर्यन्त भवस्था मे परमाण् तक पहुँच जाता है, ग्रतः भेद को ही परमाणु का जनकपना सिद्ध हुग्रा। यहा प्रशुद्ध द्ववा या वैशेषिकों के मत ग्रनुसार प्रथवा कर्ष्वता सामान्य की प्रक्रिया भनुसार परमाणु को द्वय्य कह दिया गया है, जीव ग्रादि द्वय्यों के समान प्रव वास्तविक पुद्गल द्वय्य को जताया जायेगा तो पुद्गल परमाणुग्रो पर ही दृष्टि ठहर जायेगी पुद्गल की स्वाभाविक युद्ध परिण्ति परमाणु द्वय्य मे होरही निर्णित कर ली जाती है, इस सूत्र द्वारा पुद्दगलों की उत्पत्ति का समीचीन परामर्श करा दिया गया है।

उक्त सूत्र द्वारा सामान्य रूप करके अराष्ट्रभो भीर स्कन्धो की भेद या संघात अथवा एक समय मे होरहे दोनो भेद संघातो से उत्पत्ति होजाने का प्रसग प्राप्त होने पर विशेष प्रतिपत्ति कराने के लिसे श्री उमास्वामी महाराज प्रक्रिम सूत्र को कहते हैं।

# भेदादणु ॥ २७ ॥

केवल भेद से ही अंख की जस्पत्ति होती है। संचात या भेद-संघात दोनी से अणु नही उपच

पाती है अर्थात—''सिद्धे सत्यारम्भो नियमाय" पूर्व सूत्र करके सभी पुद्गलोंकी उत्पत्ति प्रतीत हो चुकी थी पुन: सूत्रकार करके जो इस सूत्र का प्रारम्भ किया गया है, वह नियम करने के लिये ही समभा जायेगा, नवीन मुख्य अर्थ की अप्ति तो पहिले सूत्र से ही हो चुकी थी।

#### सामध्यदिवचारबाप्रतीतेरेवकारावचनं । श्रभस्वत् । यस्मात् ।

विना कहे ही धर्यापित की सामर्थ्य से धवधारण (नियम) करने की प्रतीति होजाती है, धत: सूत्र में धन्योग का व्यवच्छेद करने वाले एवकार का कण्ठोक्त निरूपण नहीं किया है। जैसे कि अप भक्षण, मे एव लगाने की कोई ग्रावश्यकता नहीं दीखती। अर्थात्—कोई सज्जन पुरुष कहता है कि आज अष्टमी के दिन हमने अनुपदास किया है, जल पिया है, यहां ही को लगाये विनाही नियम अर्थ निकल ग्राता है। जब कि ग्रन्त, खाद्य, स्वाद्य पेय, इन चारों प्रकारके भोजनों को करने वाला भी जल पीता है, ऐसी दशा में जल पीने का निरूपण करना व्यर्थ पडता है किन्तु वह सज्जन जल भक्षण कर रहा है अतः जलों का ही भक्षण माना जाता है, उस सज्जन ने शेष चार प्रकार की भुक्तियों का पित्याग कर दिया है। बगालमें स्वल्प खाकर पानी पी लेने को या कलेऊ कर लेने को ''जल खाइया छी' कहते है इस उत्तर देश में जल के साथ भक्षण किया का जोडना खटकता है, यो अप भक्षण से विना कहे ही केवल कलेऊ ही किया, यह अर्थ निकलता है। मध्यान्ह का पूर्ण भोजन ग्रीर सायंकाल के ग्रवमीदर्य भोजन का व्यवच्छेद होजाता है, जिस कारण से कि।

## भेदादणुरिति प्रोक्तं नियमस्योपपत्तये । पूर्वसृत्रात्ततोण्नामुत्यादे विदितेपि च ॥ १ ॥

यद्यपि "भेदसवातेम्य उत्पद्यंते " इस पहिले सूत्र से ही उस भेद करके अग्रु को उत्पत्ति होना ज्ञात होचुका था तथापि नियम करने की मिद्धि करने के लिये सूत्रकार ने भेद से अग्रु उपजता है, सो यह सूत्र बढिया कह दिया है अर्थात्—पूर्व सूत्र से भेद करके अग्रु की उत्पत्ति होना कहा जा चुका है किन्तु "एकयोगनिर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्ति " इस परिभाषा अनुसार साथ मे सवात और भेद—संवातो से भी अग्रु का उपजना कहा जा सकता है जो कि इष्ट नहीं है। अतः भेद से ही अग्रु की उत्पत्ति का नियम करने के सिये ही यह सूत्र बनाना पडा।

श्रावः स्कंधास्य मेदसंवातेम्य उत्पद्यन्त इति वचनात्स्कंधानाभिवास्नामिष तेम्य-उत्पत्तिविधानान्नियमोपपस्यर्थमिदं स्तर्त्रं मेदादणुगिति प्रोध्यते । तसमाद्मेदादेवाणुरुत्पद्यते न संवाताद्मेदसवाताम्यां वा ग्कंधवतः मेदादणुरवेत्यवधारसानिष्टेश्च न स्कन्धस्य मेदादु-त्पविमित्तिविचिमेदादेवेत्यवधारसास्येष्टत्वात् ।

मेद और संवात तथा मेद-संवात दोनो इन तीन उपायों से वर्स्य कीर स्कन्ध उत्पन्न हो जाते हैं। इस पूर्व सूत्र के वचन से ही स्कन्धों के समान वसूबों का भी उन तीनो उपायों से उत्पत्ति होजाने का विधान होचुका है, फिर भी नियम की सिद्धि कराने के लिके " केलादणु:" यों वह सूत्र विद्या कहा जा रहा है तिस कारण सिद्ध होजाता है कि मेद से ही परमाणु उपजता है संघात अथवा मेदसधातों मे परमाणु नहीं उपजता है। जैसे कि तीनों से या भेद से ग्रमवा भेद संघातों से स्कन्ध उपजता है ( व्यत्तिरेक हष्टान्त )। भेद से ग्रम्णु ही उपजे ऐसा ग्रयोग व्यवच्छेद्रक नियम करना हष्ट नहीं है। ग्रत. भेद से स्कन्ध की उत्पत्ति होजाने की निवृत्ति नहीं होसकी हा भेद से ही ग्रम्णु की उत्पत्ति होना इस पूर्व ग्रवधारण को इष्ट किया गया है उत्तरवर्त्ती ग्रवधारण करना ठीक नहीं है।

भ्रथित एवकार तीन प्रकार का माना गया है, जो कि ग्रन्थयोगन्थक्छेद, ग्रयोगन्थवच्छेद भौर ग्रत्थन्तायोगन्थवच्छेद इन तीन ग्रनों मे प्रवर्त रहा है "पार्थ एव धनुर्धर "यहा विशेष्य के साथ लग रहा एव ग्रर्जुन से भिन्न वीरों में प्रकृष्ट धनुर्धरपने का न्यवच्छेद कर देता है "शख. पाण्डुर एव" यहा विशेषण के साथ जुड रहा एवकार शख में पाण्डुरत्व के ग्रयाग का न्यवच्छेद कर देता है "नीलं सरोजं भवत्येव" यहां किया के साथ लग रहा एवकार कमल में नीलत्व के ग्रत्थन्त ग्रयोग का न्यवच्छेद करता है। तब तो कहीं नीला ग्रीर क्वचित् पीला, लाल ग्रादि भी कमल होता है यह सघ जाता है, प्रकरण में "भेदात् ग्रणु" यहा पचमी विभक्ति का ग्रथ हेतुत्व मान लिया ता "भेदहेतु-का या उत्पत्तिस्तत्प्रतियोगी ग्रगु" यो शाब्दवोध होगा ग्रत "भेद-हेतुक एव ग्रगु" यह विशेषणसगत एवकार लगाना ग्रच्छा दीखता है, भेदहेतुक ग्रगूरेव यह विशेष्य सगत एव ग्रन्थयोगन्थवच्छेदक ठीक नहीं। पहिले यही एवकार इष्ट किया गया है, विवक्षा की विचित्रता से विशेषण भी विशेष्य होजाता है।

विभागः परमाणूनां स्कंधभेदान्न वाणवः। नित्यत्वादुपजायंते मरुत्पथवदित्यसत्॥ २॥ संयोगः परमाणूनां संघातादुपजायते। न स्कंधस्तद्वदेवेति वक्तुं शक्तेः परेरपि॥ ३॥

यहा वैशेषिक आक्षेप करते हैं कि स्कन्ध का भेद होजाने से परमाण्ये नहीं उपजती हैं। क्योंकि पृथिनी, जल तेज, वायु, द्रव्यों की जाति से चतुर्विध और व्यक्ति अपेक्षा अनन्तानन्त परमाण्ये नित्य हैं, परमाण्यों का उत्पाद और विनाश नहीं होता है हा किया आदि करके स्कन्ध का विदारण होजाने से परमाण्यों का विभाग गुरा उपज जाता है " कियातों विभाग" विभाग गुरा तो कारणों से जन्य माना गया ही है। आकाश के समान नित्य परमाण्यों की छेदन से उत्पत्ति नहीं होसकती है। आचार्य कहते हैं कि यह तुम वैशेषिकों का कहना प्रश्नतायोग्य नहीं है, क्रू ठा है, निदनीय दूषणीय है क्योंकि स्कन्ध के विषय में तुम्हारे उपप भी यो आक्षेप किया जा सकता है कि परमाण्यों का सम्मिश्रण होजाने से स्कन्ध मही उपजता है किन्तु परमाण्यों का पृथग्युत स्योग ही जपज जाता है

उस ही माकान का रुटान्त यहां भो उपयोगी होजाता है मर्थात्—प्रस्प्रों के सघात से नित्य माकाश के समान स्कन्ध नही उपजते है।

दूसरे बौद्ध पण्डित करके भी यो कहा जा सकता है कि ग्रसंसृष्ट परमासूथे भिड़ कर पुनः ग्रस्यासन्त ग्रवस्था में नवीन हम से उपज जाती हैं, कोई नवीन ग्रवयवी स्कन्ध नहीं बन जाता है। साख्य यो कह सकते हैं कि श्रनादि काल से ग्राकाश के समान सद्भूत होरहे नित्य स्कन्ध उपजते ही नहीं है। "सर्व सवत्र विद्यते " केवल तिरोभूत स्कन्ध ही मिश्रगा ग्रवस्था मे व्यक्त होजाते हैं। जैन तो वैशेषिकों के ऊपर वैसा का वैसा ही ग्राक्षेप उठा सकते है, कि परमासूग्रो के सघात से कोई ग्रवयवी द्रव्य नही उपजा है केवल सयोग ही उपज गया है। ग्रवयविने दत्तो जलाङ जलवेंशेषिकेस महापण्डितेन, ग्रपसिद्धान्तोयं वैशेषिकासाम्"।

नतु च संघातः संयोगिवशेष एव ततः इश्व परमाख्नां परस्परं सयोगः सम्वपनायेत तस्यासंयोगजत्वात् । सर्वत्रावयवसंयोगपूर्वस्य।वय्विसंयोगस्य प्रिविद्वेशिरणादौ द्वितंतुकसंयोग-वत् परस्परमवयवानां तु संयोगस्यान्यतरकर्मजस्योमयकर्मजस्य वा प्रतीतेरस्त्वलद्भूपत्वात् । ततः संघातादवयविन एव स्कंषापरनाम्न उत्पत्तिनं सयोगस्येति चेत्, ०िं विमागां मेद एव प्रतिपाद्यते ततः कथं द्वयणुकादेः स्कन्धस्य विभागः समुप्रवायेत तस्यावमागजत्व।तसवत्रावय-विभागपूर्वस्यावयविनमागस्य विभागजित्रमागस्य प्रसिद्धंगकात्रस्वपद्वविभागवत् । पर-स्परमवयवानां तु विभागस्यान्यतरकर्मजस्याभयकर्मजस्य वा प्रतीतेरवाध्यत्वात् कथ द्वयणुकादिन्कंधभेदाद्विभागस्य विकागम्यते भवद्भिः ।

वैश्विक ग्रपने ऊपर प्राये हुये जैनोक्त ग्राक्षेपका निवारण करते हुये स्व-पक्ष का भवधारण करते हैं कि हमने जो यो कहा था कि स्कन्ध का छेदन, भेदन होजाने से परमाण्यों का विभाग गुण उपज जाता है, ग्राकाश के समान नित्य परमाण्यों नहीं उपजती हैं। इस पर जैनो ने हम वैश्वेषिकों के ऊपर भी यही ग्राक्षेप ज्यों का त्यों घर दिया कि परमाण्यों के सम्मिश्रण से भी परमाण्यों का संयोग मात्र ही उपजेगा स्कन्ध या भवयवी नहीं उपजेगा, इस पर हम वैश्वेषिकों को यह कहना है, कि सर्वात तो एक प्रकार का सयोग विशेष ही है। उस सम्माल से परमाण्यों के परस्पर में सयोग भला कैसे उपज सकेगा विश्वेष तो सही। क्योंकि परमाण्यों का वह सयोग तो किसी ग्रन्य सयोग विशेष से जन्य नहीं है, किया से परमाण्यों का संयोग होजाना माना गया है। पहिले ईश्वर इच्छा, ग्राग्नस्थोग, बेग भटण्ट. ग्रादि कारणों से परमाण्यों में किया उपजती है, किया से परमाण्यों का विभाग होजाता है तदनग्तर पूर्व संयोगका नाश होता है पुनः उसी किया से उत्तर देश-वर्ती पदार्थ के साथ संयोग होजाता है, ग्रत. परमाण्योंका संयोग किसी ग्रन्य संघात यानी सयोगसे जन्य नहीं है।

सभी स्थलो पर अवयवो के संयोग को पूर्ववर्ती मानकर अवयवी का सँयोग होना ही प्रसिद्ध होरहा है, जैसे कि तृश विकेष से अने हुंचै वीरश (बुरस ) तुरी भादि में दो सन्तु बाले हुसूता का संयोग बेचारा ग्रवयव सयोग पूर्वक है। यानी ग्रवयवों के संयोग से मले ही ग्रवयवी का संयोग होजायगा किन्तु ग्रवयवी सयोग से ग्रवयवों का सयोग कथमिप नहीं उपजता है। तो फिर जैन या दूसरे पिछत यो कैंसे कह सकते हैं कि सघात से परमाग्राभ्रों का सयोग ही उपजेगा. स्कन्ध नहीं? हा ग्रवयवों के परस्पर में होरहे सयोग तो कोई ग्रन्थतर कर्म-जन्य हैं श्रोर कोई उमय कर्म-जन्म हैं। स्युक्त होने वाले दोनों सूत्रों में में किसी एक सूत में किया होकर दूसरे स्थिर सूत के पास उसका चला जाना रूप किया से जो सयोग होता है वह ग्रन्थतर कर्म-जन्य है, एक कपाल में किया होकर घरे हुये दूसरे कपाल में उसका भिड जाना भी ग्रन्थतर कर्मजन्य संयोग है। विभक्त होरहे मल्लो या मेढ़ों दोनों में किया होकर भिड जाना उभय कर्म-जन्य सयोग माना गया है। कोरिया कभी दोनों तन्तुग्रों को सरका कर उनका सयोग कर देता है, कुलाल भी दोनों कपालों को भिडा कर सयुक्त कर देता है, यह ग्रवयवों का उभय कर्म-जन्य सयोग है।

परमाणुणो के संयोग भी दोनो ढगो अनुसार किया शो से होजाते हैं, यो भवयवो के अन्यतर कर्मजन्य अथवा उभय कर्म-जन्य होरहे सयोग की निर्वाध प्रतीति होरही है, इस प्रताति के स्वरूप का किसी भी कारण से स्खलन नहीं होता है तिस कारण सिद्ध होजाता है कि परमाणुशो या अवयवों के सघात से स्कन्ध इस दूसरे नाम को धार रहे अवयवी की ही उत्पत्ति नहीं होपाती है। ऐसी दशा में आप जैनों ने हमारे ऊपर जा आक्षंप किया था, वह ठीक नहीं है। वैशेषिकों के यो कहने पर अव आचार्य कहते हैं कि तब तो इसी ढंग से तुम्हारे कटाक्ष का भी निवारण हाजाता है। देखिये आप वैशेषिकों ने यो कटाक्ष किया था कि स्कन्ध का विदारण होजाने से परमाणुओं का मात्र विभाग होजाता है अणुथे नहीं बनती है इस पर हम जैनों का यह कहना है कि स्कन्धों का भेद तो एक प्रकार का विभाग ही समक्षाया जाता है उस विभाग स्वरूप भेद से द्रच्या कु, त्र्य कु, आदि स्कन्धों का विभाग भला कैसे उपज सकता है कि जिन्त विचारों तो सही। यह द्रय या का विभाग कोई विभागज विभाग थोंडा ही है जो कि विभाग से उपज जाय। वह द्रय युक आदि अवयवों का स्कन्ध विभाग तो दूसरे विभागा से जन्य नहीं है। सभी स्थलों पर अवयवों के विभाग-पूर्वक ह'रहे अवयवी के विभाग की ही विभागज विभाग स्वरूप करके प्रसिद्धि होरही है, जैसे कि आकाश के साथ वृक्ष की पीढ के दा मागों के एक दल का विभाग से जन्य विभागज विभाग है।

भर्यात—वृक्ष के नीचल भाग तना में कुठारसंपात-जन्य किया करके विभाग उपजा यह किया-जन्य पहिला विभाग है जो कि एक दल का दूसरे दल के साथ है। पुन इस विभाग करके उस पीढ़ के भाषे दल का भाकाश देश के साथ विभाग उपजता है, वह कारएए-मात्र विभाग—जन्य दूसरा हुमा विभागज विभाग है। अथवा किसी ने बृक्ष के साथ हाथ को मिड़ा रखा है, मब पुरुवार्थ द्वारा हाथ में किया उपजा करके हाथ और बृक्ष का विभाग किया परचात उस हस्त बृक्ष विभाग करके शरीय के साथ बृक्ष का विभाग भी उपज जाना है। प्रह कारएएकाएएए विभाग-जन्म विभागन विभाग है। बात यह है कि ग्रवयवों के विभाग से भले ही प्रवयवी का विभाग होजाय किन्तु भवयवों। स्कन्ध ) के विभाग (भेद) से भवयवों (परमाणुभों) का विभाग कथमि नहीं होसकता है, हां ग्रवयवों के परस्पर में होरहे भ्रन्यतर कर्म-जन्य ग्रथवा उभय कर्म-जन्य विभागों की प्रतीति होरहीं है जो कि प्रतीति किसी के द्वारा वाधी नहीं जाती है।

ग्रयात्—ग्रवयवां के विभाग तो कियाग्रो से ही होते माने गये हैं, फिर धाप वैशेषिकों ने इस्सू की दूसरी वार्त्तिक द्वारा द्वचणुक, त्र्यक्क, ग्रादि स्कन्धों के भेद (विभाग) मे परमाणुग्रों के विभाग की ही उत्पत्ति होना किस प्रकार स्वीकार कर लिया है विवाधों यदि ग्राप वंशेषिक स्कन्ध के विदारण से परमाणुग्रोका विभाग होजाना इष्ट कर लेगे तो दूसरे पण्डितों करके यो ग्रवश्य कहा जा सकता है कि सधात से परमाणुग्रों का सयोग ही उपजता है स्कन्ध या प्रवयवी नहीं। इस ग्राक्षेप का ग्राप कोई समुचित उत्तर नहीं दे सके, तीसरी वार्तिक द्वारा किया गया ग्राक्षप वैशेषिकों के ऊपर तदवस्थ है।

तम्यावयवभेद।दाकाशाद्विभागो विभागज एवेति चेत् तिह परमाणुमंघातादाकाश-देशादिना संयोगोपि संयोगजोप्त अथ परमाणुमंघातादुत्पन्नेनावयविना व्योमःदेः सयोगः सयोगजो न पुनः परमाणुभिम्तस्य संयोग इति मत तिह स्कथभेदादुत्पन्नस्य परमाश्वीरकदे-शादिभ्यो िमागो न विभागजः कि तु स्वन्यभेद इति सर्व समान पश्यामः ।

यदि वैशेषिक यो कहै कि उस स्कन्ध के प्रवयवों का भेद होजाने से हुंगा प्राकाश के स,य विभाग तो विभागजन्य है, श्रत स्वन्ध के विदारण से परमाणुये नहीं उपजी हैं, किन्तु प्रवयव भद स्वरूप विभाग से उस श्रवयवी स्कन्ध का उन पूववर्ती श्राक श प्रदेशों के साथ विभाग उपज जाता है यह हमारे यहां विभागज विभाग माना गया है। यो कहने पर तो श्राचार्य कहते हैं कि तब तो परमाणुषों के सघात से हुंगा ग्राकाश देश, भूमि प्रदेश ग्रादि के साथ संयोग भी संयोगज ही होजाभो श्राया चिश्वो ने जैसे स्कन्ध के श्रवयवों का विदारण होजाने से श्रणु की उत्पत्ति नहीं मानकर केवल स्कन्धावयवों का ग्राकाश के साथ हुंगा विभागज विभाग ही इब्ट कर लिया है। उभी प्रकार हम भी विक्षेप डाल देगे कि परमाणुगों के संयोग-विशेष स्वरूप संघात से कोई प्रवयवी स्कन्ध उत्पन्न नहीं होता है केवल पर्व प्रदेशों से न्यारे ग्राकाश प्रदेशों के साथ उन श्रणुगों का संयोग होगया है जो कि संयोगज संयोग है।

इस पर यदि वैशेषिकों का यह मन्तव्य प्रकाशित होय कि परमाणुत्रों के सघात से श्रवयबी उत्पन्न होता है और उस उपजे हुये श्रवयवी के साथ हुआ झाकाश, भूमि, झादि का संयोग ही सयोग गज होता है, किन्तु फिर परमाणुत्रों के साथ उस झाकाश झादि का संयोग नहीं होपाता है। जब कि परमाणुत्रों के झवयवी बन चुके तो परमाणुत्रों के साथ झाकाश का संयोग होजाना झलीक है। अब झावार्य कहते हैं कि तब तो हम जैन भी मपना झभोष्ट यो प्रकाशित करे देते हैं, कि स्कथ्ध का

विदारण होजाने से परमाणुषे उपजते हैं। स्कन्ध भेद से उपज चुके परमाणु का भी एक देश, सूमि प्रदेश, आदि के साथ हुआ विभाग तो विभागज विभाग नहीं है किन्तु स्कन्ध का भेद ही है इन सभी अपवस्थाओं को हम समान रूप से देख रहे हैं।

यानी वैशेषिक जो बाल्चेप करते हैं, उसी प्रकार उनके ऊपर दूसरे विद्वानो द्वारा भी बाक्षेप किया जा सकता है, तथा वैशेषिक जो अवयवी की उत्पत्ति हो जाने में समाधान करते हैं. वही परमा- गुन्नों की उत्पत्ति में भी समाधान होजाता है, यहां रूक्ष पक्षपात के सिवाय कोई अन्य गम्भीर प्रमेय का अन्तर नहीं है, जिससे कि वे स्कन्ध की उत्पत्ति तो मान लेवें और परमागु की उत्पत्ति में रोडा अटका देवे । अतः सिद्ध है, कि स्कन्ध के भेद से परमागु की उत्पत्ति होजाती है, द्वयापुक स्कन्ध से एक परमागु का एक देश के साथ विभाग होकर परमागु उपजता है और श्र्यापुक अवयवी से द्वधक्यक को अलग कर एक परमाग्र का दो देश से विभाग होजाने पर परमाग्र उपजता है एव चतुरशुक का विदारण होजाने से एक साथ चारो अग्रुगें भी उपज सकती है, और कदाचित् एक परमाग्रु का तीन प्रदेश वाले श्र्यापुक से विभाग होकर एक प्रग्रु उपजता है, एक देश आदि यहा पड़े हुये आदि शब्द का यही ताल्पर्य जंवता है।

यदि पुनरवयवानां संयोगादवयविनः प्रादुर्भावस्तद्भावे भावात्तद्भावे चाभावाद्-विभाव्यतं तदा तत एव परमास्नां स्कंधभेदात्प्रादुर्भावोस्तु ।

यदि फिर बैशेषिक यो कहे कि भवयवो के सयोग से भवयवी की उत्पत्ति होरही बालक, बालिकाभो, तक को हिंट-गोचर है, क्योंकि भवयवी और भवयवो के कार्य कारण भाव मे भन्वय भौर व्यतिरेक घटित होरहा है, भवयवों के उस सयोग के होने पर भवयवी का भाव (उत्पत्ति) है, भौर उस भवयवों के सयोग का भभाव होने पर भवयवी का उत्पाद नहीं होपाता है, भतः भवयवी भीर भवयवों को उत्पाद, उत्पादक भाव विचार लिया जाता है। तब तो हम जैन भी कहेगे कि तिस ही कारण से यानी कार्यकारण भाव के परिनिष्ठापक माने गये भन्वय व्यतिरेको भनुसार परमाणुभो की भी स्कन्ध के विदारण से उत्पत्ति होजाभो । भर्यात् स्कन्ध का विदारण होने पर भणुथे उपजती हैं, यो यहां भन्वय घट गया भौर स्कन्ध का विदारण नहीं होने पर भणुथें नहीं उपजती हैं, यह व्यति-रेक घटित होगया। भतीन्द्रिय पुण्य पाप या ईश्वर के साथ भी कार्यों का भन्वय व्यतिरेक बनाने में जो भापका घरण्य है, उसी प्रमाण की शरण इस भवसर पर भी ले लोजियेगा, जब कि बड़े स्कन्धों का भेद होकर छोटे छोटे भवयव उपज जाते हैं, तो यो उत्तरोत्तर धारा चलते हुये यह छोटे भवयवों का भन्तिम विश्राम लेने का स्थल परमाणु हो होगा। न्यायप्राप्त होरहे समीचीन सिद्धान्त का विचार- भाली विद्धानों करके स्वीकार कर लेना ही प्रशस्त मार्ग है।

नित्यत्वात् तेषां न प्रादुर्भाव इति चेस्न, तिन्यत्वस्य सर्वथा अनवसायात् । नित्याः परमाणवः सदकारणवस्वादाकाशादिव दत्यपि न सम्यक्, तेषामकारणवस्वासिद्धेः । पुदुराखद्र-

#### **च्यस्य** तेंदुपादानकारशस्य मावात् । स्कंश्रमेदस्य च सहकारिशा. प्रसिद्धे स्तद्भावे वा भावात् ।

वैशेषिक कहते हैं, कि परमाणुथे तो अनादि से अनन्त काल तक अव बनी रहने के कारण नित्य हैं, अतः स्कन्धों के विदारण में उन परमाणुपों को उत्यक्ति नहीं होती है। अन्यकार कहते हैं, कि यह तो नहीं कहना क्यों कि उन परमाणुप्रों के सर्वया नित्यपन का निश्चय नहीं होरहा है, हाँ कथं-चित् नित्य परमाणुप्रों का स्कन्ध से उत्पन्न होजाना अविश्व है। यदि वैशेषिक पुन आवेश में आकर यों अनुभान बना कर कहे कि परमाणुप्रें (पक्ष) नित्य हैं, (साध्यदल) सत् होते सन्ते कारणवाले नहीं होने से (हेतु) आकाश, आत्मा, आदि द्रव्यों के समान (अन्वयहण्टान्त) इस अनुमान के हेतुदल में यदि केवल सत्पना ही कहा जाता तो घट, पट, आदि अनित्य पदार्थों करके व्यभिचार आजाता अतः अकारणवान् कहा गया है, घट पट, आदि प्रपने जनक कारणों करके सहित होरहे कारणवान् हैं। और यदि अकारणवान्पना इतना ही हेतु कह दिया जाना तो प्रागभाव करके व्यभिचार होजाता है, ''अनादि. सान्त. प्रागभाव.'' अनादि काल से चला आरहा प्रागभाव अपने उत्यदक कारणों से रहित है, अतः ''सत्वे सित'' यह विशेषण दिया गया है।

हमारे यहाँ प्रागभाव को द्रव्य श्रादि सद्भूत षड्-वर्ग मे नहीं गिनाया गया है, चारो श्रभाव पदार्थों मे प्रागभाव पड़ा हुआ है, अतः "सत्वे सित अकारएगवत्व., हेतु से परमाणु मे नित्यत्व सिद्ध होजाता है। श्रव श्राचार्य कहते हैं. कि वैशेषिकों का यह कहना भी समीचीन नहीं है, क्यों कि उन परमाणुश्रों का स्वकीय कारणोंसे रहितपना श्रसिद्ध है, अतः वैशेषिकों का सद्श्रकारणवत्व हेतु स्वरूपा-सिद्ध हेत्वाभास है, जब कि उन परमाणुश्रों के उपादान कारण होरहे द्वपणुक, त्र्यणुक, आदि अशुद्ध पुद्गल द्वव्यों का सद्भाव है और उन परमाणुश्रों के सहकारी कारण होरहे स्कन्ध विदारण की सर्वत्र प्रसिद्ध है। श्रथवा उन उपादान कारण और सहकारी कारणों के होने पर परमाणुश्रों का भाव ( उत्पत्ति ) है, इस ग्रन्वय से परमाणुश्रों का कार्य पना प्रसिद्ध होजाता है, अपने उपादान कारण और सहकारी कारणों के साथ परमाणुश्रों का व्यतिरेक भी बन जाता है, अत. बड़े स्कथ के विदारण से छोटे छोटे परमाणुश्रों का उत्पाद होजाना सिद्ध हुआ।

स्ट्मपूर्वकः स्कन्धो न स्कथपूर्वकः स्ट्मं स्ति यत स्कंघादणुरुत्पद्यत इति चेम, प्रमाणामावात ।

वैशेषिक कहते हैं कि सूतो से वस्त्र बनता है, चून की किश्विकामों से लूंड़ बन जाती है, बूरे से पेडा बन जाता है, प्रतः सूक्ष्म परिमाश वाले द्रव्य की पूववर्ती मान कर बड़ा स्कन्ध बन जाता है, किन्तु बड़े परिमाश वाले स्कन्ध को पूववर्ती कारश मान कर ग्रत्य परिमाश वाला छोंटा ग्रवयव उपज कर ग्रात्म लाभ नहीं करता है, जिलसे कि जैनमत अनुसार बड़े स्कन्ध से परमाश की उत्पत्ति मानी जाय ग्रांचा—बड़े स्कन्ध से छोटे परमाश की उत्पत्ति नहीं होसकती है, जगत में छोटो ने बड़ो को उत्पत्त किया है, बड़ो ने छोटों को नहीं, ही बड़े नब्द होकर भले ही छोटे होजाय।

ग्रन्थकार कहते हैं, कि यह तो नहीं कहना क्यों कि इस तुम्हारे मनमाने सिद्धात का पोषक कोई बलवत्तरप्रमाण नहीं है, छोटों से जैसे बड़े उपजते हैं, उसी प्रकार वड़ों से भी छोटे उपज जाते हैं, कीच से कमल उपज जाता है, साथ ही कमल का भी सड़, गल, कर कूड़ा वन जाता है, बड़े बड़े कुलीन पुरुषों के यहा तुच्छ प्रकृति के मनुष्य जन्म ले लेते हैं, कई राजा, मह राजो, या वादशाहों के सन्तान, प्रतिसन्तानमे भाड़ बुहारना, पल्लेदारी करना,पखा हॉकना, ग्रादि तीच कर्मकरके ग्राजीविका बलाने वाले उपज जाते हैं, ससार की गति बड़ी विचित्र है। बड़े माता पिताक्रों से छोटे बच्चे उपजते हैं, वड़े गेहू से पिस कर चून के करण बन जाते हैं, मीठे खण्डों से कुटकर बूरा बनता है, पहाडों को काट कूट कर पटिया, चाकी, मूर्तिया, गट्टिया, खादि दुकड़े, कर लिये जाते हैं, इसी प्रकार बड़े स्कन्धों से भी छोटे अगू उपज जाते हैं, इस सिद्धान्त मे प्रमाग्गों का सद्भाव है।

विवादाध्यासितः स्कंधो जायते सृद्धमतोन्यतः । स्कंधत्वात्पटवत्प्रोक्तं यैरेवं ते वदत्विदम् ॥ ४ ॥ विवादगोचराः सृद्धमा जायंते स्कंधभेदतः सृद्धमत्वाद् दृष्टवस्त्रादिखंडवदुभ्रान्त्यभावतः ॥ ५ ॥

वैशेषिको का अनुमान है, कि प्रतिवादों के यहा विवाद में प्राप्त होरहा स्कन्य (पक्ष) किसी अन्यसूथ्म परिणाम वाले कारणों से उपजता है, (साध्य) स्कन्ध ने से (हेतु) पर के समान (अन्वयह्ष्टान्त)। आचार्य कहते हैं, कि इस प्रकार जिन वैशेषिकों ने इतना बहुत अच्छा कहा है। साथ ही वे यह और भी कहे कि वैशेषिक या नैयायिकों के यहा यो विवाद में पड़े हुये कि सूक्ष्म अव-यव उपजते भी हैं, या नहीं उपजते हैं सम्भव है, सूक्ष्म पदार्थ नहीं उपजते होयगे, अथवा उपजते ही होयगे तो अपने से छोटे परिमाणवाले कारणों से ही उपज सकते हैं, ऐसे विवाद विषय होरहे सूक्ष्म अवयव (पक्ष) रवन्ध के विदारण से उपजते हैं, (साध्य) सूक्ष्म होने से (हेतु) देखे जा चुके या फाड़े जा चुके वन्त्र, पत्ता, आदि के खण्ड समान (अन्वयहण्टान्त)। यह अनुमान निर्दोष है, स्कन्धों से परमाण्ओं की उत्पत्तिका ज्ञान करनेमे भ्रम ज्ञान होजाने का अभाव है, अभ्रान्त या असम्भवद्भवाधक प्रमाणों से वस्सू की सिद्धि होजाती है।

घनकार्पासिपग्डेन सुच्मेण व्यभिचारिता। हेतोरिति न वक्तव्यमन्यस्यापि समत्वतः॥ ६॥ शिलथावयवकर्पासिपंडसंघाततो यथा। घनावयवकर्पासिपंडः समुपजायते॥ ७॥

## तथा स्थविष्ठपिंडेभ्योऽणिष्ठो निविडपिगडकः प्रतीतिगोचगेस्तु स यथासूत्रोपपादितः ॥ = ॥

यद वैशेषिक उक्त अनुमानों में दोप लगाते हुये यो कह बैठे कि कपास की उठी हुई रूई को घना कर सूक्ष्म पिण्ड बन जाता है, बड़ी रूई की गठरिया को दबा कर छोटों पोटली बना ली जाती है, काटन प्रेसमिल द्वारा पाच मन रूई के नड़े पिड़ों की छोटी गाठ बनाली जाती है, अत रुई की गाठ में छोटापन हेतु रह गया किन्तु वहा बड़े स्कन्ध का विदारण नहीं है, प्रत्युत वहा गाठ से चौगुनी, पचगुनी, बड़ा कई प्रटिग्यों का सघात है, इस का एए जैनों के सूक्ष्मत्व हेतु का रूई के दवे हुये घने पिड करके व्यभिचार हुआ। आच। यकहते है, कि पह तो वैशेषिकों का नहीं कहना चाहिये क्योंकि यो तो तुम वैशेषिकों के दिये हुये अन्य स्कन्धत्व हेतु का भी समान रूप से व्यभिचार दोष आता है, देखिये जैसे शिथिल प्रवयत वाले कपास पिड़ों के सघानसे द्याया जाकर घन अवयव वाले कपास पिड़ की अच्छी उत्पत्ति होजाती है, उसी प्रकार प्रधिक स्थून पिण्डों से अनिशय सूक्ष्म होरहा घन पिण्ड उपजता प्रतीतिस्रों का विषय होरहा समक्षा जाओ। अर्थात्-स्थूल पदार्थों के सघात (सिम्मश्रण) से अस्वपरिमाणवाला घन पिण्ड उपज जाता है।

बहे बहे हई के घनीभूत पिण्डों में जा छोटे छंटे घन पिण्ड उपजे हैं. उनकों तो स्कध्मेदपूर्वक ही कहा जायगा, सूक्ष्म मीमासा करने पर प्रतीत हो जाता है, कि बृक्ष में लगे हुये कपास के टेटों
को ग्रीट कर कुछ बड़े परिमाणवाली हई उपज जाती है, हई को देशान्तरों में भेजने के लिये पुनः
दबाकर के घनी गाठ बना ली जाती है, गाठ को खोल कर पुनः फैला लिया जाता है, फैली हुई हई
को पुनः तात या दूसरे यंत्र से पीन कर फुला लिया जाता है हई के फूले हुये रेशों को बट कर सूत
बनाने के लिये पुन. चरखा द्वारा एं ठा जाता है, इस प्रक्रिया में कई बार छोटे से बड़े ग्रीर वड़े से छोटे
ग्रवयव बनते रहे हैं सुवर्ण के भूषगों को कई बार तोड़ फोड़ कर बनाने में भी छोटा में बड़े ग्रीर बड़े
से छोटे ग्रवयव बनाने पड़ते हैं, तोल समान हाते हुये भी गेहू से गेहू का चून ग्रधिक स्थान को घेरता
है, ग्रत. छोटे ग्रवयवों के सघात से जैसे बड़े ग्रवयव की उत्पत्ति मानी जाती है, उसी प्रकार बड़े ग्रवयवी के विदारण से छोटे ग्रवयवों या परमाण्डिंगों की उत्पत्ति को स्वीकार कर लेना चाहिये, सवंज्ञ
की ग्राम्नाय ग्रनुसार कहे गये भेदादण्य. इस सूत्र में उसी मिद्धान्त का ही तो प्रतिपादन किया
गया है, जो कि बड़े पिण्ड के छेदन, भेदन, में छोटे ग्रवयव का उत्पाद होना जगन्त्रसिद्ध है।

विवादावसीवयवी स्वविध्याकादणु रिमामकारणाग्व्यावयावत्वात् वटवदिति येह क्तमनुभानं ते वदान्तवदमाप विवादगोचनाः स्ट्माः स्थूलमेदपूर्वकाः स्ट्मत्वात् वटखण्डादिव-दिति । धनकपीसपिंडेन स्ट्मेण शिथिलाव्यवकर्णमपिडमंद्यातार्व्येन स्ट्मत्वस्य हेतोव्योभ-चारान्त्रैवं वदंतीति चेत्, सभानमन्यत्र तेनैव स्वतारमाणान्मकापिरभाणकारणात्रकाराव्येनावयाव- त्वस्य हेतोर्घ्यभिचारातः। यथैव हि श्रियात्यवक्षपितिहानां सतां समुप्रजायमानो घनावयत-कर्णासिपिडः सन्तमो न भ्यूलमेदपूर्वकस्तथा स एव तेषां म्थितिष्ठानां सयोगविशेषादुपजायमानो घनावयवः म्वपरिमाशादनशुपरिमाशाकारशाप्रकाः प्रतीतिश्वयः । ततो नाष्तोपश्चमिद् नियम-कम्पनमिति यथा सत्रोपपादितं तथेनामतु ।

उक्त वालिको का विवरण इस प्रकार है कि विवाद-ग्रस्त होरहा ग्रवयवी (पक्ष ) स्वकीय परिमाण से ग्रन्य परिमाण वाले कारणों से बनाया गया है, (साध्य ) ग्रवयवी होने से (हेतु) पट के समान ग्रन्वयहण्टान्त ) । इस प्रकार जिन वैशेषि ने ग्रनुमान कहा था वे इस ग्रनुमान को भी प्रसन्तता पूर्वक स्पष्ट बोल देवें, मन मे कोई भ्रम नहीं करें कि जैनो के निर्णीत ग्रीर नैयायिकों के यहां विवाद के विषय होरहे सूक्ष्म ग्रवयव (पक्ष ) स्थूल ग्रवयवियों के छिद, भिद, जाने को पूर्ववर्ती कारणा मान कर उपजे हैं, (साध्य ) सूक्ष्मपन होने से या ग्रवयवपन होने से (हेतु) पट के टुकडे या घट की ठिकुच्ची ग्रथवा गेहू के चून ग्रादि के समान (ग्रन्वयहण्टान्त )।

इस अनुमान को कहने में वैशेषिक यदि यो विचार करे कि ढिल्लक ढिल्ले अवयव वाले रुई के पिण्ड का सिम्मश्रग होजाने से बनारे गये हई के सूक्ष्म (छ टे) परिमाणवाले घने पिण्ड करके इस सुक्ष्मत्व हेत्का व्यभिचार ग्राता है, ग्रत बलात्कार से स्वीकार कराये ये इस प्रकार ग्रयुक्त दूसरे अनुमान को वैशे। पक नहीं कहते हैं। यो कहने पर तो आचार्य कहते है, कि तुम वैशेषि को के कहे जा चुके ग्रन्य पहिले अनुमान मे भी समान रूप से व्याभचार दोष ग्राता है, देखिये ग्रपनी घनी गाठ के परिमाशा से महापरिमाशा वाले कारणों से बनाये गये उसी घनी रुई के पिण्ड करके प्रविश्वित्व हेत का भी व्यभिचार झाता है, कारण कि जिस ही प्रकार कार्य के अव्यवहित पूर्व समय मे उपादान कारण होकर सद्भूत होरहे ढीले विखर रहे अवयव वाले रुई के पिण्डो का उपादेय होकर अच्छा उपज रहा घने ग्रवयवो वाला रुई का पिण्ड मुक्ष्म परिमागावान् है, वह छोटी रुई की गाँठ बेचारी स्थल अवयवी के विदारण को कारण मान कर नहीं उपज रही है, तिसी प्रकार उन शिथिल होरहे म्रति स्थूल कपासो के सयोगिवशेषो से उपज रहा वही घन मवयववाला रुई की गाठ का पिण्ड बेचारा स्वकीय परिमाण से मनल्प ( महा ) परिमाण वाले कारणों से बनाया गया प्रतीतिम्रो का विषय होरहा है, तब तो तुम वैशेषिको का पहिला कहा गया हेतु भी धनैक। नितक हेत्वाभास है, तिस काररा सिद्ध होजाता है, कि 'सूक्ष्मपारमारणवाले काररणो से ही स्थूल परिमारण वाले कार्य बनते हैं, स्थूल परिमाण वाले कारणोसे सूक्ष्म परिमाण वाले कार्य नहीं बनते हैं यह वैशेषिको द्वारा की गई नियमकी करुपना कोई सर्वज्ञ माप्तके भाग्रज्ञानका विषय नही है, भन्पज्ञ पुरुष दीन है जिलोक, त्रिकालमे भवा-बित होरहे नियम का प्रतिपारन नहीं करसकते हैं, श्रत सर्वंज्ञ की परम्परा से प्राप्त होरहे उमास्वामी महाराजकृत सुत्र में जिस प्रकार भेद से प्रशु की उत्पत्ति वही गई है, भीर प्राचार्यों द्वारा उसमे जो समीबीन युक्तिया दी गई हैं, उसी प्रकार नियम की कल्पना करो।

ग्रथात्—भैद यानी विदारण से हो ग्रणु उपजता है, यह पूर्व ग्रवधारण करना अच्छा है। इक्ष्म पंचमनी गाठ से जो छोटी इकमनी. दुमनी, गाठे तोड फोड कर बना ली जाती हैं वे भवयव तो भेद से ही उपजे हुये माने जायंगे बशेषिको की उत्पादविनाश-प्रक्रिया केवल फटाटोर दिखाना है उममे रहस्य कुछ भी नहीं है, कपडे को फाडदेने पर अव्यवहित उत्तर समय मे भट खण्ड पट उपज जाता है। वहा अवय्थों का भेद होते होते षडणूक, पचाणक, चतुरणूक, अयणूक, इच्णुक, परमाणुथें होकर पुन: परमाणुश्रों में किया द्वारा द्वच्युक, अयणुक, आदि उपजकर खण्ड पट बना है, ऐसी शेख-चिल्ली की सी कल्पनाओं में कोई प्रमाण नहीं है।

तथाहि-द्वयोः परमाण्योः संघातादुर ग्रमानो द्विप्रदेशः स्कन्धः करिचदाकाश-प्रदेशद्वय वगाही करिचत् परमाणु गरिभाण एव स्थात् । द्वच्युकाभ्यां च स्वकारण।द्धिक परिमाणाभ्यामुन्पद्यमानः करिचदाक श-प्रदेशचतुष्टयावगाही भहान् । करिचरपुनरेकाकाश-प्रदेशावगाही ततां णुरेवावगाहिवशेषस्य नियमाभावात् ।

"भेदसंघातेम्य उत्पद्यते, भेदादणु "इन दो सूत्रो करके उमास्वामी महामना ने जो कहा है उसको पुन स्पष्ट यो समभ लीजियेगा कि दो परमाणुम्रो के एकीभाव से उपज रहा दो प्रदेशों वाला द्वषणुक स्कन्ध कोई तो भाकाश के दोनो प्रदेशों को घेर कर भवगाह कर रहा है और कोई दो परमाणुम्रो के मेल से बना द्वथणुक एक परमाध्य के बराबर परिमाण का धारी होकर भाकाशके एक प्रदेश में ही ठहर रहा है यहा तक कि भनन्त परमाणुम्रो का समुदाय या वद्ध पिण्ड भी एक परमाणु बराबर होकर भाकाश के एक प्रदेश में समा जाता है, हा एक परमाणु दो प्रदेशों पर नहीं ठहर सकती है।

भीर दूसरे प्रदेश पर पाच यो इसी ढग से ठहर सर्केंगी, पिरपूर्ण परमाणु एक प्रदेश से न्यून स्थल परं जैसे नहीं ठहर पाती है उसी प्रकार स्व एक परमाणू के लिये नियत होरहे एक प्रदेश से अतिरिक्त दूसरे प्रदेश या उसके किसी भाग में भी अपना शरीर नहीं फैला सकती है । अतः सघात से उत्पन्न हुआ अवयवी अधिक से अधिक अपने कारण माने गये परमाणुओं की सख्या बराबर प्रदेशों में ठहर जाय अथवा कम से कम एक प्रदेश में ही ठहर जाय क्यों कि प्रदेश के लक्षण में " मब्बाणुट्टाणदाण रिह" पद पड़ा हुआ है। जगत् की सम्पूर्ण परमाणुओं को एक ही प्रदेश अवकाश दे सकता है यों कोई विशेष नियम करना तो ठीक नहीं है कि उन स्वकीय कारणों के अवगाह से छोटा ही कार्य का अवगाह स्थान होय जब कि जितने परमाणुओं के सघानसे स्कथ उपजता है उन परमाखुओं को सख्या बराबर प्रदेशों में और उसके स्वल्प प्रदेशों में भी स्कन्ध रहसकता है, लोकाकाशमें ही पूद्गल ठहरते हैं।

भत. परमाणुम्रो को गणना मसस्यात तक पहुंच गावेगी किन्तु परमाणुम्रो की भ्रनन्तानन्त सस्या तो लोकाकाश के प्रदेशों से बहुत बढ जाती है, भले ही ग्रलोकाकाश के प्रदेश सम्पूर्ण पूद्गल परमागुद्रों से श्रनन्तानन्त गुरो है, किन्तु श्रलोकाकाश में एक भी परमागु नहीं है। खेद है, जहां स्थान है, वहा भ्रवगाह करने योग्य द्रव्य नहीं है, श्रोर जहा भ्रनन्तानन्त द्रव्ये भरी पड़ी है वहा उनको फैल पूट कर रहने के लिये परिपूर्ण स्थान नही है, हा निर्वाह ता सबका सबन्न हो ही जाता है, ग्रथवा इस पक्ति का यो अर्थ कर लिया जाय कि अपन यानो स्वय द्वयापुको के कारण होरहे अरापूपरिमारा वाले परमासुधो से भाधक परिमास वाले दो द्वचसूको से उपज रहा कोई चतुरस्कृत तो आकाश के चारो प्रदेशों में ग्रवगाह करने वाला समचतुरस्र उपजेगा ग्रर्थात्-छह पैलू घन चौकोर चार वरिक्यों को सटा कर समभाग मे धर दिया जाय उसी ब्राकृति के समान चार ब्रण्यू को बने चतु प्रदेशी चतूरणूक का सस्थान है, या तल ऊपर चार वरिक्या का धर दिया जाय प्रथवा दा वरिक्राो के ऊपर पुन दो वरिफया घर दी जावे एवं एक से एक वरिफो की मिला कर सम प्रदेश में लम्बा विछा दिया जाय इन आकृतियों के समान चतु प्रदेशी स्कन्ध का आकार है, गाल कुआ या अधगोल नाली को बनाने के लिये सपाट ई'टो को गोलाई के उपयागी स्वल्प छील लिया जाता है, या कुछ गोलाई का लिये हये ई टेही प्रथम से वैसे ही साचे मे ढाल ली जाती है। किन्तू परमागुश्रो की नौके काल त्रय मे भी किसी ग्रनन्तबलशाली जीव या पैनी छंना करके भी घिसा नही जा सकती हैं, ग्रत परमासुमों के गोल या नौकोले पिण्ड मे परमाणुत्रो की नौके श्रवश्य रहेगी स्पर्शन इन्द्रिय या चक्षुसे श्रतीन्द्रिय परमाणुत्रो की नौके टटोई या देखी नही जातो हैं, फिर भी प्रतीन्द्रिय-दर्शी विद्वान् सर्वाविध या केवलज्ञान से गोल तिकाने, पच कीने, म्रादि पिण्डो मे उभर रही परमाख्यों के एक प्रदेशी पैल को स्पष्ट देख लेते है, "अनादिमत्तमजभ ग्रनन्त लेव इ'दिये गेज्झा" यह सिद्धान्त बेवारा सूक्ष्म गवेषणा मे सम-चतुरस्र परमाख्यमों के कौनों के सद्भाव का विघात नहीं कर पाता है, एक प्रदेशों परमाख्यू के निरंशपन की प्रणामा उसके जापण नाचे के भागा का नहा चात्रावेगा प्रश्यया परानाण् करके बडे स्वश्य का बनमा

असंभव हो जायगा अनः किसी चतुर छक का यो उक्त प्रकार चार प्रदेशोमे ठहरना सिद्ध हो जाता है, तथा कोई कोई चतु च शुक फिर आकाश के एक ही प्रदेशमें भवगाह कर रहा सन्ता उस चार प्रदेशों में ठहरने वाले चतुर शुक से छोटा प्रया परिमाणवाला ही है। भवगाह के विशेषों का कोई नियम नहीं है, चार अस्पु को का चतुर शुक स्कन्ध भले ही एक प्रदेश में रह जाय दो. तीन, या चार प्रदेशों में भी ठहर जाय, हा पाच, छ, भादि श्रिधक प्रदेशों में नहीं ठहर सकता है।

स्वकीय परमाणु मस्या से अधिक प्रदेशों में नहीं ठहरने का नियम है, क्यों कि एक परमाणु दो या तीन प्रदेशों में अपने पाव नहीं फैला सकती है, किन्तु सूक्ष्मन्त्र गुण के योग से एक परमाणु के स्थान में अनेक परमाणुऐ खुस कर अपनी सस्याते न्यून प्रदेशों में ठहर जाती है, आकां के एक प्रदेश में यद इच्छुक, त्र्यणुक, आदि कोई भी स्कन्ध ठहर जाय ता वह अणु कहा जा सकता है, उसे परम अणु नहीं कह सकते हैं, अप्रदेश, अखण्ड, एक शुद्ध पुद्गल ब्रव्य को ही परमाणु कहा जाता है, परम शब्द का अर्थ अन्तिम, सब से छोटा एक निरश अवयव है, वैशेषिक पण्डित केवल परमाणु और इच्छुकों में हो अण्डपना बखानने हैं, यह प्रशस्त नहीं है, साथ ही वे मूर्त कई परमाणुओं का एक प्रदेश में ठहरने का विरोध स्वीकार करते हैं, "मूर्तयो: समानदेशनाविरोधात्" ऐसी दशा में अनन्तानन्त परमाणुये, अनन्त स्कन्ध, अनन्त मन, अनन्त अवयवी, ये वेचारे असस्यात प्रदेशी लोक में किस प्रकार ठहरेंगे ? गम्भीर प्रश्न के उत्तरदायित्व को वे नहीं भेल सकते हैं।

तथा शतासुकावयिकेदादुत्पद्यमानीवयवो कश्चितसूच्मः स्तोकाकाशप्रदेशाय-गाहित्वात् । कश्चित्त व राज्याका गप्रदेश। स्माहमाजाल्याद्वह्वाकाशप्रदेशावगाहित्वान्महान् ।

जिस प्रकार ग्रणुग्रो या न्कन्धों के सघात में उपजे हुये स्कन्धों का ग्राकाश प्रदेशों में ग्रयगाह होरहा यथायोग्य निर्णीत किया है, उसी प्रकार स्कन्धों के भेद से उपजे हुये ग्रवयवी या परमागुग्नों का ग्राकाश के प्रदेशों में यथायोग्य ग्रवगाह होजाना समक लिया जाय, देखिये सौ परमाणुग्नों
से बने हुये शताश्वक नामक ग्रवयवी का विदारण होजाने से उपज रहा कोई कोई ग्रवयवी तो उस
गनाणुक से छोटा परिमाण वाला होगा क्योंकि ग्राकाश के स्वत्प प्रदेशों में वह टुकडा स्थान पा दहा
है, यदि शताणुक ने बीस प्रदेश घरे तो उसके दो टुकडे होकर बने पचास, पचास, ग्रश्च वाले दो डुकडों
ने दस दस प्रदेशोंमें स्थान पालिया। या सौ प्रदेश वाले शताणुक के टुकडे पचास पचास प्रदेशों में ठहर
गये, ग्रस्सी, बीस, ग्रणुगों बाले टुकड़े ग्रस्सी बोस प्रदेशों में ठहर जायों। ग्रीर कोई कोई टुकडा स्वरूप ग्रवयवी तो ग्राकाश के ग्रत्य प्रदेशोंमें ग्रवगाह को घार रहे उस हो छोटे ग्रवयवी से ग्राकाश
के बहुत प्रदेशों में ग्रवगाह थारने वाला होने के कारण महान् होजाना है।

प्रार्थात्-यदि शतासुक अवयवी ने आकाश के दश प्रदेशों को घेरा है, तो शतासुक के मेद के अप क्ये को पंचारत कार्युक अवयिषयों करके आकाश के जीत, वास प्रवेश यो शेरे का सकते हैं। भयवा दस प्रदेशों में समा रहे शता खुक के पर्वावंशित प्रदेशों चार दुकड़ें पुनः पच्चीस पच्चीम प्रदेशों को मी घेर कर सानन्द विराजते हैं ठिंगनी माता के पुत्र उससे लम्बे, चौडे, शरीर वाले होसकते हैं, कोई वाधा नहीं है, छोटी कण्डे की कस्सी से बीसो गज लम्बा, चौडा, धु मा निकल पडता है, रूई की गाठ के दुकड़ों को पीन कर दसो गज में फैला दिया जाता है, छोटी मकड़ी के उदरस्थ कारण से बड़ा जाला बन जाता है, मत झलप परिमाण वाले झवयवी के डुकड़े अपने जनक के झिंचकृत स्थान से मिधक स्थान पर भी अपने पाव फैला देते हैं, अवकाश के विशेषों का कोई नियम नहीं है. जब कि इस जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्र के पाचसौं छब्बीस और छ बटे उन्नोस योजन झाकाश में इससे कई गुनी बादर बादर भूमि समा सकती है, तो फिर एक अवयव के स्थल में अनेक अवयवों का ठहरू जाना कोई चमत्कारक नहीं है, अवगाह देना स्वरूप उपकारकत्व को धार रहे आकाश में छः उद्घेष एक दूसरे को अवकाश देने के लिये सतत सन्नद्ध रहते हैं, मानो वे सम्पूर्ण प्राणियों को निः स्वार्थ अतिथि सत्कार करने के लिये शिक्षा दे रहे हैं, छोटी मुर्गी के अपत्य बड़े मुर्गे के समान ही छोटे अवयवी के विदारण करके महान् परिमाण स्कन्ध उपज जाता है, पदार्थों की शक्तिया विचित्र है।

एवमेवैकसमयिकाभ्यां भेदसघाताभ्याम्नुत्पद्यमानोपि स्कंधः कश्चित्स्वकारमागित्-माणादिष्ठकपरिमाणः कश्चिन्न्युनपरिमाण इति स्क्लमुन्पश्यामो दृष्टिविरोधामावात् प्रतीयते हि तादशः।

संघात प्रथवा भेद से उपज गये अवयवियों के अवगाह का विचार जैसे कर दिया है, इस ही प्रकार तीसरे कारण माने गये एक ही समय में होने वाले भेद और संघात दोनों से उपज रहा स्कन्ध भी कोई कोई तो अपने कारण के परिमाण से अधिक परिमाण वाला होजाता है, और कोई कोई स्कन्ध अपने कारण से न्यून परमाण वाला होकर उपज जाता है, भावार्थ-दस प्रदेशों में ठहर रहे एक शताणुक स्कन्ध में से चार प्रदेशों में स्थित दशाणुक पिण्ड का विदारण होजाने से और दश प्रदेशों में ठहर रहे दूसरे विशत्य का पिण्ड का सिम्मश्रण होजाने से उपजा एकसौ दश प्रयुप्तों वाला अवयवी अपने जनक कारणों के सोलह प्रदेशों या बोस प्रदेशों स्थान सं अधिक एक सौ दश प्रदेशों को भी घर कर ठहर सकता है, अथवा एक सौ दश प्रयुप्तों का स्कन्ध दश, आठ आदि स्वल्प प्रदेशों में भी अवगाह कर लेता है, तथा आने कारणों के परिमाण से समान परिमाण वाले क्षेत्र में भी समा सकता है। इस प्रकार सूत्रकार द्वारा बढिया कहे जा चुके '' भेदसचातेम्य उत्पद्ध'ते " इम सिद्धान्त के वैज्ञानिक रहस्य को हम कई खगे से प्रसिद्ध होरहा देखते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से उक्त सिद्धान्त में कोई बिरोध नहीं आता है, जैसी वस्तु व्यवस्था प्रतीत होरही है, वैसा ही प्रयोग सूत्र कार द्वारा लिखा गया है, वैसा ही त्रिकाल त्रिलाक में अवाधित होकर प्रतीत होरहा है, प्रनीत पदार्थों में कुतकों की गति नहीं है।

भारती कोई जिल्लासु मोठा याक्षी । उदाता है, कि जब संवात से श्री ,स्कन्धो का माहम-लाभ ः

होना सिद्ध होचुका है, श्रीर श्रगुश्चों की उत्पत्ति भेद से ही होरही कही जा चुकी है,ऐसी दशामें तीसरे उपाय माने गये भेद श्रीर संघात का कोई प्रयोजन शेष नहीं रहता है, ऐसा श्राक्ष प प्रवर्तने पर उस एक समय में हुये भेद, सवात, दोनों से स्कन्ध की उत्पत्ति होजाने के ग्रहण का प्रयोजन समकाने के लिये श्री उमास्वामी महाराज श्रग्रिम सूत्र को कहते हैं।

# भेदसंघाताभ्यां चाच्चषः ॥ २८ ॥

एक ही समय में हुये भेद और संघात से वह स्कन्ध चक्रु-इन्द्रिय द्वारा ज्ञातच्य होजाता है। ग्राथित्न जो स्कन्ध प्रथम चक्रु इन्द्रिय से ग्रहण करने योग्य नहीं था वह कुछ प्रवयव का भेद और कुछ ग्रन्य भवयव के सघात से दर्शन विघातक सूक्ष्मपना को छोढता हुगा स्थलता परिमाण के उपज जाने पर चक्षु इन्द्रिय द्वारा ग्राह्य हो बाता है, सूक्ष्म परिणत स्कन्ध का ग्रन्य स्कन्धों के साथ संघात होजाने से तो ग्राखों द्वारा दीखना ना प्रसिद्ध ही है. किन्तु सूव्म स्कंध के कुछ अवय शे का विदारण होजाना और उसी समय स्थलता या दृश्यता के सम्पादक अन्य अवयवों का मिश्रण होजाने से उपजी स्थल पर्याय को ग्राखों से देख लिया जाता है, सूक्ष्म का भेद होजाने से चक्षु-उपयोगी स्थलता नहीं उपज सकती है, प्रत्युत सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होजायेगा, ग्रत सूक्ष्म को चाक्षुष बनाने के लिये इस सूज करके कहा गया उपाय प्रश्सनीय है।

भेदानसंघाताद्भे दसंघातास्यां च चजुक्कानग्राद्यावयकी कश्चित् स्वपरिमाखादणुपरि-माखाकारखपूर्व ::, कश्चिनमहापरिमाणकारणपूर्वकः, कश्चित्समानपरिमाखकारखारब्धस्तद्वद्द-ष्टोपि स्याद्वाधकामावात् । तदाहुः ।

केवल विदारणासे या अकेले सघातमे अथवा भेद और संघात दोनोमे उपज रहा नेत्र इन्द्रियजन्य ज्ञान द्वारा ग्रहण करने योग्य अवयवी कोई कोई तो अपने ( अवयवी कार्य के ) परिमाण से छोटे परिमाण वाले कारणों को पूर्ववर्ती उपादान कारण मानकर होजाता है, और कोई चक्षु इन्द्रिय-जन्य ज्ञान द्वारा ग्रहण करने योग्य होरहा अवयवी अपने परिमाण से अधिक परि-माण वाले कारणों को पूर्ववर्ती उपादान कारण लेकर उपज जाता है, तथा तीसरी जाति का कोई अवयवी अपने समान परिमाण वाले ही उपादान कारणों से आरब्ध होजाता है, यानी आकाश के सौ सौ प्रदेशों का घर रहे तीन शताधकों के संघात से उपज रहा त्रिशताणुक अवयवी बेचारा आकाश के सौ प्रदेशों ही तिष्ठ जाता है, तीनसौ में भी विराजता है। अर्थान्-भेद से जो अवयवी उपजा है, वह अपने कारणों के परिमाण से न्यून परिमाण को घेरे यह तो ठीक ही है, किन्तु भेद से उपजा अवयवी ( परमाणु द्वष्णुक आदि कतिपय छोटे अवयव नहीं । अपने कारणों के परिमाण से अधिक परिमाण था समान परिमाण वाले स्थान को घेर कर भी ठहर जाता है, यों भेद से उपजे हुये अवयवी में भी अवगाह के तीनो देश लागू होजाते हैं। इस प्रकार संघात से उपजा अवयवी अपने कारणों से भ्रधिक परिमाण वाला होय यह तो उचित ही है, किन्तु भ्रवगाहना शक्ति भ्रनुसार वह संवात-जन्य भवयवी भ्रपने कारणो के परिमाण से न्यून परिमाण भौर सम परिमाण वाले प्रदेशो में भी सानन्द निवास करता है।

तथैव भेद और सघात दोनों से उपज रहा अवयवी अपने कारणों के परिमाण के समान परिमाण का धारी भले ही होय किन्तु भेद-सघात-जन्य अवयवी स्वकीय कारण परिमाण से अधिक और न्यून होन्हें आकाश प्रदेशों में भी ठ० जाता है, जब कि एक उत्सज्ञा संज्ञा नामक छोटा अवयवी भी फैलना चाहे तो तीनो लोकों में विखर जाता है, तब भी लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर अन-त्तानन्त परमाणुद्यों के टहरने का बाट आता है, तथा तीनों लोक की सम्पूर्ण अनन्तानन्त अणुयें भी एक प्रदेश में ममा सकती है, तो फिर उक्त तीनों कारणों करके जन्य अवयवियों की स्व कारणों के अधिकरण स्थल से न्यून, अधिक, और सम प्रदेशों, में तीन प्रकार से ठहर जाना असदिग्ध हो जाता है।

जिस प्रकार भवयवियों के उपजने भीर ठहरने की व्यवस्था निर्णित है, उसी प्रकार वह भेव सचात दोनों से उपज रहा भ्रवयवी चक्षु इन्द्रिय द्वारा देखा जा चुका है, क्यों कि बाधक प्रमार्गों का भ्रभाव है। बात यह है कि जगत के अनन्तानन्त भ्रवयवियों का भ्रनन्तवा भाग नेत्रों द्वारा देखने योग्य है, चक्षु इन्द्रिय से देखे जाने में विषय होरहे भ्रवयवीं की विशिष्ट रचना होजाना भावश्यक है, भ्रन्य इन्द्रियों की भ्रपेक्षा नेत्र के लिये सामग्रीकी योजना विशेष रूप से करनी पड़ती है, नेत्र द्वारा ज्ञान करने में भ्रान्ति के वारण भी भ्रनेक विष्न उपस्थित होजाते हैं तभी तो भिन्न भिन्न दगों के उपनेत्र चश्में ) द्वारा मनुष्य छोटे बड़े पदार्थों को बड़ा छोटा या चमकदार देखलेते हैं,दूरबीन सूक्ष्मबीन भ्रादि नेत्र महा-यक यत्रों में दुये ज्ञान सूक्ष्म हिन्द से विचारने पर कुछ भा में भ्राति रूप निर्णीत होते हैं किन्तु वे भ्रान विवेकी जीव को सम्यग्ज्ञान की भ्रोर ले पहुचाते हैं। सिनेमा में चित्रपट देखना या भ्रन्य प्रात्विम्बों (तसवीरों) का देखना भी भुलावा देते देते विचारशील पुरुषका ममीचीन प्रतीति करा देता है शेष स्थूल-बुद्धि पुरुषों या रागी को उनके द्वारा भ्रान्तिज्ञान बने रहने में ही बड़ा भ्रानन्द स्थातारहता है। चक्षु इन्द्रिय से किस किस प्रकार विषय का ग्रहिंग होता है, इस विषय का एक बड़ा भारी पोथा बन सकता है। प्रकरण में सूत्र द्वारा भ्राचार्य महाराज ने भेद सघातों से बने हुये विशेष भ्रवयवी का चक्षु इन्द्रिय से ग्राह्म होजाना कह दिया है, उसीको भ्रीर भी स्पष्ट करके श्री विद्यानन्द भ्राचाय ग्रिम बात्तिक द्वारा कह रहे हैं।

# चाचुषोवयवी कश्चिद्भेदात्संघाततो द्वयात्। उत्पद्यते ततो नास्य संघातादेव जन्मनः॥ १॥

कोई कोई अवयवी तो भेद और संघात दोनो से चक्षु इन्द्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य उपज बाता है, तिस कारण इस चत्रु इन्द्रिय ग्राह्म धवयवी का केवल सघात से ही जन्म होना हम स्याद्वा- दियों के यहां नहीं माना गया है। अर्थात्-संघात से अचाक्षुष पदार्थं का चाक्षुष अर्थ उपज जाय, इसमें आह्म नहीं है, किन्तु भेद और संघान दोनों से भी अवाक्षुष प्रथ चाक्षुष अर्थ होजाता है। हा राज-वार्त्तिक में केवल भेद से चाक्षुष होना नहीं इंडट किया है इस कारिकामे "भेदसंघातद्वयात्" ऐसा पद नहीं कहा है, किन्तु "भेदात् संघातात्, द्वयात्,, इस पकार तीनपद न्यारे न्यारे कहे हैं, इससे यह भी श्री विद्यानन्द आचार्थ महाराज का अभित्राय घवनित होता है, कि तीनो चवतत्र कारणों से अचाक्षुष का चाक्षुष अर्थ बन जाता है, विज्ञान (साइ म) का मिद्धान्त है, कि किन्हीं किन्हीं दो गैसों के मिल जाने से बन गये पदार्थ का चाक्षुषप्रत्यक्ष नहीं होता है, हा उन मिली हुई गैसों का विदारण कर देने से उसके भीतर का समल या निर्मल, अवयवी, दुकड इंडिटगोचर होजाता है, कई अवयवियों के पिण्ड में मिल जुल रहे छोटे अवयवी का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता था किन्तु उस पिण्ड का भेदन कर देने से वह अव्यक्त अवयवी का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता था किन्तु उस पिण्ड का भेदन कर देने से वह अव्यक्त अवयवी का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता था किन्तु उस पिण्ड का भेदन कर देने से वह अव्यक्त अवयवी का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता था किन्तु उस पिण्ड का भेदन कर देने से वह अव्यक्त अवयवी का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता था किन्तु उस पिण्ड का भेदन कर देने से वह अव्यक्त स्वयं का चील जाता है।

मूंग गेहू उडदो, में अन्य तुच्छ धान्य या ककरिया मिल जाती हैं, या पुरानी मूंग आदि मिला दिये जाते हैं, चतुर ग्राहक ढेर में में थोड़े मुट्टी भर धान्य का पृथक् कर गुप्त होरहे क्रूड़े, करकट को व्यक्त देख लेता है, सोने को घिस कर उसके यन्तरंग रूप को जाच लेते हैं हल्दी, कत्या, मुपारी, बादाम को छिन्न भिन्न, कर देख लिया जाता है। बात यह है, कि अप्रतिष्ठित प्रत्येक भी होरहे आम्रबृक्ष, केला आदि में यद्यपि पूरा एक एक जीव है, तथापि उनके छोटे छोटे दुकड़ों में भी वनस्पति कायिक जीव विद्यमान है, मिचक्त का त्यागी आम्रबृक्ष में तोड़ लिये गये फल को नहीं खा सकता है, हा 'सुक्क पक्क नक्त" इत्यादि आगमोक्त प्रक्रिया से अचित्त होजाने पर अचित्त आमको खा लेता है, सिलोटिया और लुढिया से कच्चे आम को चटनो रगड़ने पर भी यदि बड़े बड़े अवयव रह जायगे तो वे सिक्त हो समसे जायगे, हा अधिक बट (पिस) जाने पर अचित्त होसकते हैं।

त्याग की मीमासा यह है, कि भने ही इन्द्रियसंयम को पालने वाला अती मूखे, पके, तपाये गये या तीक्ष्ण रस वाले पादार्थ से मिलाये गये और यंत्र द्वारा छिन्न किये गये प्रवित्त पदार्थ को नहीं खाय किन्तु इनको प्रचित्त हो माना जायेगा। इस प्रकार एक प्रवयवी मे प्रनेक प्रवयवियो या प्रवयवेग का सम्मिश्रण है, लड्डू मे बादाम पिन्ता, इलायची, काली मिर्च, सोना चादी के वर्क, मालम मिश्री ग्रादि द्रव्य डाल कर मिला दिये जाते हैं, सुन्दर वस्त्र मे गोटा, सलमा, मोती, लगा दिये जाते हैं, कोरे कागजो पर स्थाही लगा कर ग्रक्षर लिखदिये जाते हैं. गृह मे ईट चूना नकडी, सोटें, किवाड, सीकचा लगाये जाते हैं. इस प्रकार के सयुक्त एक एक ग्रवयवी का विदारण होजाने से उनके ग्रव्यक्त छोटे ग्रवयवियो का चाक्षुष प्रत्यक्ष होजाना प्रसिद्ध है, लाड के ढेल, गुड़, ग्रादि बद्ध ग्रवयवी मे क्षचित् यही व्यवस्था देखी जाती है, तथा सघात भौर भेद सघात दोनो से चाक्षुष ग्रवयवी का उपज जाना कह दिया गया है, ग्रतः संघात से ही चाक्रुष होने का ग्रवधारण करना चाहिये।

पटादिक्रवव्यतिरेवे गा चतुर्वुद्धावन्निमासमानोवया विश्वं चाचुपो नाम १ गंधादै । रिष चाचुपत्वन्नसंगादिति चेन्न, पटाद्यवयिन एव चचुर्वुद्धी प्रतिभामनात् । तद्व्यतिरेकेगा क्रवस्य तत्राप्रतीतेर्गंधादिवत् ।

यहा कोई बौद्ध या वैशेषिक का एक-देशी पण्डित श्राक्षेप करता है कि चक्षु इन्द्रिय-जन्य ज्ञान मे पट, पुस्तक, ग्रादि के रूप के सिवाय ग्रन्य कोई भी अवपत्री नहीं प्रतिभास रहा है, ऐसी दशा मे वह भसत् भवयवी भला किस प्रकार चक्षु इन्द्रिय द्वारा उपजे हुये ज्ञान का विषय होसकता है ? बताओं। यो तो गुन्ध, रस. भ्रादि का भी चक्ष इन्द्रिय से ग्राह्य होजाने का प्रसग भ्राजावेगा यानी रूप या रूप जातीय के प्रतिरिक्त प्रत्य पदार्थों का भी यदि नेत्रों से प्रतिभास होने लगे तो गन्ध, स्पर्श. द्यादिक का भी नेत्र में ही प्रतिभास होजावेगा, नेत्र के श्रतिरिक्त शेष चार, पाच, श्रतीन्द्रिय इन्द्रियों की कल्पना करना व्यर्थ पडेगा। ग्राचार्य कहते है कि यह तो नही कहना क्योकि घट, पट, ग्रादि भ्रवयवियो हा ही चक्षु इन्द्रिय-जन्य चाक्षुषप्रत्यक्ष मे प्रतिभास होरहा है, उन पट भ्रादिक से सर्वथा ब्यतिरिक्तपने करके रूप की उस स्थल मे प्रतीति नडी हो रही है जैसे कि फूल इत्र कस्तूरो, स्रादि सरिम स्कन्धों के अतिरिक्त गन्ध की या मोदक, पेडा, इमरती, आदि रसीने पदार्थी में भिन्न कोई रस भादि की प्रतीति नहीं होती है। तभी तो गन्ध या रस के प्राप्त करने की श्रभिलाषा प्रवर्तने पर गत्धवान, रसवान पदार्थ हो लाये जाते है। भावार्थ-भोजन करने के लिये केवल मुख ही नहीं चौका मे भेज दिया जाता है, किन्तू तदिभन्न पूरा शरीर ले जाना पडता है। एक अगया उपाग की हो अभिलाषा ज गृत होने पर पूरे अंगी को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करना ग्रावश्यक है। श्र गी से मंग मलग नहीं है। स्रनेक लोभी या तुच्छ मितव्यय की कोरी डीग मारने वाले पुरुष अपने शिक्षक गृह के प्रकेले ज्ञान को ही श्रपने निकट बुलाना चाहते हैं। शिक्षक की ग्रास्मा के ग्रन्य गुएा या गृह के भोजन, वयन, वाल गोपाल ग्रादिक को वे लोभी लक्ष्यमे नहीं रखना चाहते हैं, हितोपदेशक का भाजन कराने मे भी उनका कजूस हृदय सक्चित होजाता है, हमे तो गृह के ज्ञान से ही प्रयोजन है, ग्रन्य गुराो या ग्र गोका श्रादर,सत्कार,पुरस्कार,क्यो किया जाय ? ऐसा वे ग्रविनीत, ग्रशिष्ट, कृतव्न, लोभी पुरुष विचार कर लेते हैं " धिक एता हुश "। लेखनी का पाचसीमा अग्रवर्ती भाग केवल लिखने मे उपयुक्त है। किन्तु पूरी एक वितस्त की लेखनी थामनी पडती है। प्रति दिन के सैकडो कार्यों मे शरीर के छोटे छोटे सैकडो अवयव ही व्यारे न्यारे कार्य कर रहे हैं, लेखक, सूनार, सूजी, रसोइया, पल्लेदार बाध्यापक, चिठ्ठीरसा, महल,सैनिक, ग्रादि पुरुषोके न्यारे न्यारे ग्राग,उपाग विशेषतया कार्य करते रहते हैं। कितने ही शरीर के अवयव तो ऐसे हैं जो जन्म भर में एक वार भी काम में नहीं आते हैं. एतावता श्रखण्ड श्रंगीका तिरस्कार नहीं कर दिया जाता है। प्रकरण में यह कहना है कि केवल श्रव-यवी से सर्वथा प्रतिरिक्त मान लिये गये रूप रस, गध, स्पर्श, ग्रादि की कदाचित भी प्रतीति नही होती है।

चर्तुर्दु हो ह्रपं प्रतिभागते न पुनस्तद्भिकोत्रयत्रीति जुनामः कथं स्वस्थः ? कथं ह्रपादिभिन्नोत्रयत्री ह्रपमेव न स्यादिति चेत् तस्य ततः कथंचित्भेदात् । न हि सर्वथा गुमान् गुणिनोरभेदमात्रमाचल्महे प्रतीतिन् रोघात् पर्यायार्थतस्तयार्भेदस्यापि प्रतीतः । सर्वथाऽ भेदे तयोर्भेद इत्र गुणागुणि।भावानुपपत्तेः गुणास्वात्मनन्कुटपटवच्च ।

चक्षु इन्द्रिय-जन्य ज्ञान मे अकेला रूप ही प्रतिमासना है किन्तु किर उससे अभिन्न होरहा अवयवी नहीं दीखता है, इस प्रकार कहने वाला पण्डित भला कैसे स्वस्थ कहा जा सकता है ? मूछित पुरुष ही ऐसी पूर्वापर विरुद्ध बातों को बकता है। यदि वह पण्डित यो कहे कि रूप से अभिन्न होरहा अवयवी तो रूप ही क्यों नहीं होजायगा ? अत रूप का दशन उस प्रवयवी का ही दशन समक्त लिया जाय। यो कहने पर आचाय कहते हैं कि उस रू शे अवयवीका उस अकेले रूप गुरा से कथांचत् भेद हैं सर्वथा अभेद नहीं है, हम गुरा और गुराों के केवल सर्वथा अभेद को नहीं वस्नान रहे हैं। ऐसा व्याख्यान करने में तो प्रतोतियोंसे विराध आता है।

सत्य बात यह है कि पर्याया का जानने वाली पर्यायायिक नय अनुसार विचारने से उन गुगा और गुगा का भेद भी अति तिरहा है। कच्चे घड़े का पका देने पर उसी घड़े की स्यामता का नाश होकर रक्तता का उत्पाद हाजाता है, रूप, रस, आदि के कमसे हुये अनेक ज्ञान नष्ट होते रहते हैं। किन्तु ज्ञाता, स्मर्ता, प्रत्यिभज्ञाता आत्मा वह का वही बना रहता है। यदि गुगा और गुगाका सर्वथा अभेद मान लिया जायगा ता सद्धा विघ्य, मल्ल प्रातमल्ल, स्वग नरक, आदिक सर्वथा भिन्न होरहे पदार्थों के सर्वथा भेद पक्ष मे जैसे इनका गुगा गुगा भाव नहीं बनता है। उसी के समान सर्वथा अभेद पक्ष मे भी रूप और रूपवान्का गुगागुगाभाव नहीं बन सकता है, देखों गुगा और उससे सवया अभिन्न हारही गुगा की आत्मा (स्वरूप) म गुगा गुगा भाव नहीं है तथा सवथा भिन्न होरहे घट और पट मे भी गुगागुगाभाव नहीं माना गया है इन्हों के समान अन्य भी सवथा भिन्न या सवथा अभिन्न पदार्थों मे स्वभाव स्वभाववान्पना या गुगागुगापना नहीं घटित होसकेगा।

तत्र द्रव्यार्थिकप्राधान्याद्द्रव्यस्त्रह्याद्भिन्नत्त्राद्र्षस्य चाचुन्त्वे द्रव्यस्य चाचु-षत्वसिद्धिः स्पृश्यादभिन्नस्य स्पश्स्याभावात्तत्र स्वार्शनत्वसिद्धिरिति चेत् पर्यायार्थिकप्राधान्याच्च द्रव्याद्भेदेषि ह्रप्रस्येव द्रव्यस्यापि चाचुष्रवेषप्रमान्न तस्पाचाचुष्रत्यं, नाष्यस्यास्पर्शनत्त्वं स्पर्श-स्येव तद्द्रव्यस्य स्पार्शनत्त्रप्रतीतेः । न च दार्शनं स्पाशन च द्रव्यमिति द्वीद्रियप्राद्य द्रव्यमुप-गम्यते तस्य व्याग्रस्तत्रश्रात्रमनाग्राद्यत्वेनापि प्रमिद्धेः ।

उस गुरा गुरा। स्वरूप वस्तु मे द्रव्याधिक हिंदि को प्रधानता अनुसार द्रव्य स्वरूप से प्रभिन्न होजाने के काररा रूप यदि चाक्षुष माना जायेगा तो साथ हो तदिभन्न द्रव्य को भी चाक्षुषपने की सिद्धि होजाती है। यदि यहा कोई वैशेषिक पण्डित यो कटाक्ष करे कि छूने योग्य स्पृष्ट्य द्रव्य से धानिन्न हो तेहें स्वर्श का स्रभाव है, द्रव्य से गुरा सर्वया भिन्न है अतः उस वस्तु में स्पर्ध के तो स्पर्धम इन्द्रिय द्वारा ग्राह्म होजाने की सिद्धि होजाती है। यो कहने पर तो ग्रन्थकार कहते हैं कि पर्यायाधिक नय की प्रधानता से द्रव्य से भेद होने पर भी रूप के समान द्रव्य का भी चानुषपना ग्रभी स्वीकार किया गया है। ग्रतः द्रव्याधिक दिषय के समान पर्यायाधिक विषय से भी द्रव्य को चानुषपना है, उस रूपवाले द्रव्य का ग्रचानुषपना नही है ग्रीर इसी प्रकार द्रव्य को स्पन्नन इन्द्रिय द्वारा गोचर होजाने का निषेध भी नही है द्रव्याधिक या पर्यायाधिक नय श्रनुसार स्पन्न को जैसे स्पन्नन इन्द्रिय द्वारा ग्राह्म-पना है उसी प्रकार उम स्पन्नवाले द्रव्यका भी स्पान्नवान प्रतीत होरहा है।

बात यह है कि वैशेषिक पण्डित द्रव्यों के वहिरिन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्ष में रूप को कारण मानते हैं। "रूपमत्रापि कारण द्रव्याध्यक्षों " प्राचीन वैशेषिक वायु द्रव्यका प्रत्यक्ष नहों मानते हैं, विजातीय स्पर्श करके विलक्षण शब्द करके, तूण म्रादिकों का उड कर अधर डटे रहने से भीर शाखा, पते, वस्त्र, म्रादिके कम्प करके वायु का मनुमान कर लिया जाना है। इसी प्रकार प्राचीन वैशेषिक पण्डित रसना इन्द्रिय की श्रीर झाणा इन्द्रिय की द्रव्य के ग्रहण करने में सामर्थ्य नहीं मानते हैं। नाना जाति के रस वाले भ्रवयवों करके बनाये गये भ्रवयवी को वे नीरस स्वीकार कर लेते हैं, उस भ्रवयवी में भवयवों के रस का ही रासन प्रत्यक्ष होता है।

हां नवीन वैशेषिक वायु का प्रत्यक्ष मान लेते हैं, अनेक रस वाले अवयवो से उपजे हुये अव-यवी में चित्र रस मानने के लिये भी वे उद्युक्त हैं, इत्यादिक वैशेषिको का समस्या बडी विषम है। " उद्यूत स्पर्शवद्रव्य गोचर. साऽपि च त्वच, रूगन्यच्चक्षुषायाग्य" यो कह नवीन वैशेषिको ने रूप और स्पर्श गुगा तथा रूपवान् और स्पर्शवान् द्रव्यो का विहरग इन्द्रियो से प्रत्यक्ष हाजाना अभीष्ट कर लिया है किन्तु इतना लक्ष्य रहे कि द्रव्य का केवल चक्षु इन्द्रिय और स्परान इन्द्रिय से ही ग्रह्ण करने योग्य नहीं स्वीकार कर लिया जाय यानी चक्षु इन्द्रिय-जन्य चाकुष प्रत्यक्ष का विषय हारहा दाशन और स्पर्शन इन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्ष का विषय हारहा स्पाशन या केवल दा ही इन्द्रिया करक ग्रहण करने योग्य नहीं गान बैठना चाहिये क्योंकि उस पुद्गल द्रव्य को नासिका, जिल्ला, कान और मन इन्द्रियो द्वारा ग्रहण करने योग्यपन करके भी प्रसिद्धि होरही है अत वैशेषिकोका एकान्त प्रशसनोय नहीं है।

रूपादिशहतस्य द्रव्यस्यव द्रव्यशहतानां रूपादीनां प्रत्यव द्विषयत्व।द्सवपर्या यागां मतिश्रतयोविषयत्वव्यवस्थापनात् ।

जैन सिद्धान्त अनुसार गुण और गुणी में कथिनत् अभेद है, गुणो से रहित होकर कवल गुणी का सद्भाव असम्भव है, वैशेषिका ने आद्य क्षण में अवयवा का गुणरहित उपजना स्वाकार किया है यह मन्तव्य सर्वथा पाच है तथा गुणी द्रव्यके विना अकेले गुणो का निवास करना भी उस ही प्रकार असम्भव है। तभी तो रूप, रस, आदिक से रहित हारहे द्रव्य का जैसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो द्वारा गोचर होजाना नहीं अभीष्ट किया है। उसी के समान द्रव्य से रहित हारहे केवन रूप आदि गुणों का भी किसो को प्रत्यक्ष खादि प्रमाण से ग्रह्ण नहीं हागता माना है, आक्षय के विना रूप भाविक गुरा बेचारे कहा ठहर रहे जाने जासकते हैं है दूट्य के प्रत्यक्ष में जैसे रूप भाविकों का सहित पना वैशेषिकों के यहाँ आवश्यक है। उसी प्रकार रूप भाविकों के प्रत्यक्ष में भी उनके श्रविकरण होरहे द्रव्यों का साथ ही अवलोकन होजाना अपेक्षणीय है। यदि कोई यहा यो तर्क करं कि दीपक भोट में रखा रहता है उसकी प्रभा दीख गानी है, कुटकी परोक्ष में दूर कुटती रहती है फिर भी उपके रस का प्रत्यक्ष होशाता है, शीशों के इत्र का प्रत्यक्ष नहीं होजाने पर भी उसकी फैली हुई मुगन्ध सूंच ली जाती है, दूरवर्त्ती अग्नि आदि के स्पर्श को छू लिया जाना है।

इस पर जैनो को यह कहना है, कि वस्तुत गवेषणा की जाय तो दीपक द्रपनी कलिकाशरीर में ही निमन्त है, प्रभा या प्रकाश के उपादान कारण तो घर या चीके में फैल रहे पुद्गल स्कन्ध है, सूर्य या दीपक ता प्रकाश के निमित्त मान है. इसी प्रकार दूर तता निमित्तको धनुपार इन्द्रिया
के निकटवर्त्ती पुद्गल स्कन्ध ही कड़वे, मुगधित, उष्णस्पर्शवाले, परिणत होगये है, घत. जब कभी
स्वप ध्रादिकों का प्रत्यक्ष होगा वह दृष्टय-सहितों का ही हागा यह जैन सिद्धान्त निरवध है। उमान्यामी
महाराज ने प्रथम ग्रथ्याय में मितिश्रुतयोनिवन्धों दृष्ट्येष्वसर्वपर्यायेषु इस सूत्र द्वारा छ॰ दृष्ट्यों की
असर्व पर्यायों ग्रीर मम्प्र्ण छ ऊ दृष्यों की मितिज्ञान धौर श्रुतज्ञान के गाचर-पने करके व्यवस्था
करादी है, कित्वपय पर्यायों से सहित होरहे दृष्ट्य का मितिज्ञान या श्रुतज्ञान से प्रतिभास होता है, इसी
बात को दूसरी वचन भगी से या कह लों कि मितिज्ञान या श्रुतज्ञान द्वारा दृष्यों में ग्रुत्ति होकर जाने
जा रहे रूप, रम, ग्रादि कितपय पर्यायों का परिज्ञान हाता है, ग्रत दर्शन स्वर्णन, के ममान दृष्ट्य को
रासन, नासिक्य, श्रीत्र, मानिक भी स्वीकार विया जाय। ग्रुण ग्रीर गुणों का कथित्व प्रभेद मानने
पर वैशेषिकों को चित्र रूप, चित्र रस, चित्र स्पर्श, चित्र गन्ध, मानने का बोक्ष नहीं बढ़ाना पढ़ेगा
ग्रीर रसनासंयोगसन्तिकर्ष, त्वक्सयोगसन्तिकष तभी सफल होसकेंगे।

इदमेव हि प्रत्यचस्य प्रत्यच्चत्वं यः नात्मत्विकेन बुद्धी स्वह्नपस्य समर्पणं । इम पुना ह्मपादयो द्रव्याहिता एवामृत्यदानक्रायश्वाः साह्यां च नागदर्शयन्ति प्रत्यचनां च स्वीकर्तु-मिच्छन्तीति स्फुटमभिधीयतां ।

नूं कि प्रत्यक्षज्ञान का प्रत्यक्षाना यही है, अथवा प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय होरहे अर्थ का प्रत्यक्ष होजाना यही है, जो कि प्राने (विषय स्वरूप) से भिन्न होएह अनन्त पदार्थों का पृथक् भाव करके प्रत्यक्षबुद्धि में स्वकीय रूप का भले प्रकार अर्पण करदेना है, इव्य से रहित होरहे ये रूप आदिक ही फिर मूल्य नहीं देकर क्रय करने वाले होरहे हैं, बुद्धि में अपने स्वरूप को नहीं दिखलाते हैं, भीद अपने प्रत्यक्ष होजाने को स्वीकार करना चाहते हैं, इसी बात को आप बौद्ध स्पष्ट करते रहियेगा। धर्यात्-विक्केय पदार्थ को मूल्य नहीं देकर क्रय करना (खरीदना) बड़ा भारी बोरी का दोव है, बौद्ध स्थान स्थान पर यो कह देते हैं, कि आप जैनों या नैयायिकों के यहां माना स्कन्ध या अवस्वो

कोई पदार्थ नहीं है, वह स्कन्ध अपने प्रत्यक्ष ज्ञान में अपनी आतमा का समर्पण नहीं करता है, और अपना प्रत्यक्ष होजाना चाहता है, विषय का अपना प्रत्यक्ष कराने में ज्ञान के लिये अपना प्राकार अपण कर देना ही मूल्य दे देना है, ज्ञान में पदार्थों का प्रतिविम्ब पड जाना स्वरूप आकार को मानते हुये साकार ज्ञान-वादी बौद्धजन ज्ञान के लिये अपने आकार का समर्पण करदेना ही विषय करके मूल्य दे देने की उत्प्रेक्षा कर लेते है।

हा जैन विद्वान् विषय भूत प्रधों की ज्ञान द्वारा विकल्पना हो जाना ही प्राकार मानकर ज्ञान को साकार इब्ट करते है, ज्ञान में प्रथों का प्रतिविम्ब नहीं पड़ता है। सत्य बात यह है कि बौद्धों के यहां मानी गयी सूक्ष्म ग्रासाधारणा, क्षिणिक, परमाणु, स्वलक्षणों का हो किसी को कदाचित् प्रतिभास नहीं होणाता है, ये परमाणुये ही प्रत्यक्षबुद्धि में प्रपने स्वरूप का समर्पण नहीं करती हुई ग्रपना प्रत्यक्ष होजाना मागती है, ग्रतः बौद्धों की कल्पित परमाणुये ग्रमूल्यदान-क्रयी है, ग्रवयवों तो ग्रपने ग्रथंविकल्प स्वरूप ग्राकार को प्रत्यक्षमें समर्थण कर ग्रपना प्रत्यक्ष करना चाहता है, ग्रत. ग्रमूल्यदानक्रयी नहीं है, ग्रपने से भिन्न पदार्थों का पृथ्यभाव कर बुद्धि में शुद्ध प्रमेय के निज स्वरूप की विकल्पना हो जाना ऐसा मूल्य देकर सौदा लेना जैनों को ग्रभीष्ट है।

समने माश्रय द्रव्यके सहित होरहे ही रूप,रम,म्रादिक विषय बुद्धिके लिये भ्रपना मूल्य देकर प्रत्यक्ष होना चाहते हैं, द्रव्य रहित भ्रकेला रूप या रस-रहित कोरा द्रव्य चोर है, डाकू है, गठकटा है, उठाई-गीरा है, भ्रतः न्यायशालिनी बुद्धि केवल गुए। या केवल गुए। का प्रत्यक्ष नहीं कराती है, यह बौद्धों को स्पष्ट कहना पड़ेगा भ्रव वे द्रव्य-रहित कोरे रूप या रस को नहीं स्वीकार कर सकते है, क्योंकि मित- ज्ञान में द्रव्य से सहित होरहे रूप भ्रादिकोका ही परिज्ञान होरहा है "वर्णादय एवं न स्कन्धा." भ्रथवा "भ्रवयवा एवं न भ्रवयवी" ये मन्तव्य समाचीन नहीं है।

एतेन श्रुतज्ञानेष्यप्रतिभासमानाः श्रुतज्ञानपरिच्छेद्यत्वं स्वीकर्तुं मिच्छंतस्त एवामू-च्यदानक्रयिशः प्रतिपादितास्तद्राहतद्रव्यवत् ततः प्रतीतिभिद्धमनयिनः चाच्चपत्व स्पार्शनत्वादि सम्राक्तच्चपति वाधकाभावात्।

इस उक्त कथन करके इस बात का भी प्रतिपादन कर दिया गया है, कि सर्वथा असत् हो रहे पदाओं का प्रतिभास नहीं होसकता है, अतः अयं से अर्थान्तर को जानन वाले श्रुतज्ञान में भी नहीं प्रतिभास रहे ये द्रव्यरहित कोरे रूप आदिक पदार्थ अपना श्रुतज्ञान द्वारा प्रांत्रच्छेद होजाना स्वीकार करना चाह रहे वे अमूल्यदान क्रयी है, जैसे कि उन रूप आदिकों से रहित होरहा कोरा द्रव्य अमूल्य-दान-क्रयी है। अर्थात् जब वर्गा, संस्थान आदिक आत्मात्मक स्कन्ध की स्फुट प्रतिपत्ति होरही है, और द्रव्य-रहित कोरे रूप आदिक या रूप आदिस रहित कोरे द्रव्य की क्वचित्, कवाचित्, कस्यचित्, प्रतीति नहीं हो गही है, ऐसी दशा में इनका श्रुतज्ञान में भी प्रतिभास नहीं होसकता है, अतः मूल्य नहीं देकर को हो भवटलेन। यह दोष साल्य या बीढों के उत्पर ही आता है, स्याद्वादियों के यहा तो विषय करके

विक्रेता को स्वकीय विकल्पना स्वरूप पूरा मूल्य देकर घ्रपना प्रत्यक्ष कराना मानागया है, निस कारण धवयवी का चाक्षुषपना सूत्रोक्त घनुसार प्रतीतिक्रो से सिद्ध होजाता है।

भेद सघातों से बाझुष होय इतना ही नहीं सूत्रकार को अभिपेत है, प्रत्युत बाधुषाना यह पद स्पार्शन, रासनपन, आदि का भी भले प्रकार उपलक्षण कर लेगा है, कोई बाधक प्रमाण नहीं है। भावार्थ- 'तद्भिन्नत्वे सित तत्सहशत्वमुपलक्षणं" अवाधुष भी अवयवी उन भेद और सघात से चक्षु इन्द्रिय द्वारा आह्य होजाता है. उक्त सूत्र का इतना ही अभिप्रा नहीं लिया जाय किन्तु पहिले अस्पा- श्रंन, अरासन, आदि होरहे पदार्थ भी भेद और सघात से पुनः स्थार्शन, रासन आदि होजाते हैं, ऐसा उक्त सूत्र का उदार अभिन्नेतार्थ है।

कि पुन द्रव्यस्य लक्ष्यमित्याह।

जीव श्रादि छ ऊ द्रव्यों का विशेष लक्ष्मग् तो उन स्थलों पर भूत्रकार महाराज ने कह दिया है. किन्तु साधारण रूप से द्रव्य का लक्ष्मग्राश्मी नहीं कहा जा चुका है, ग्रात यह कहना चाहिये कि द्रव्य ना लक्ष्मग् फिर क्या है ? ऐसी जिजाशा प्रवर्तने पर श्री उमास्वामी महाराज इस श्रगले सूत्र की कहते है।

## मद्द्रव्यलचणम् ॥ २६ ॥

द्रव्य या द्रव्यों का लक्षण सत् है। अर्थात्-जो विद्यमान रह चुका है, विद्यमान है, विद्यमान रहेगा वह सत् पदार्थ द्रव्य है, जो सत् नहीं है, वह द्रव्य नहीं है, नेयायिक, वैशेषिक, मीमासक, बौद, प्रादि के यहा तत्व या द्रव्य का लक्षण ठीक ठीक नहीं बन सका है, जोकि प्रव्याप्ति, प्रतिक्याप्ति प्रयम्भव दोघों करके रहित होय। वैशेषिकोद्वारा द्रव्यत्व के योग से द्रव्य समफ्ता जाता है, इत्यादि लक्षणों का विचार किया जा चुका है। परमार्थ रूप से देखा जाय तो यह द्रव्य का सूत्रोक्त लक्षण सवंत्र, सर्वदा, निर्दोष है। जैसे कि अर्थ-क्रिया-कारित्व वस्तु का लक्षण है, ''स्वपरात्मोपादानापोहनक्यवस्था-पाद्य हि वस्तुनो वस्तुत्वं" इसी प्रकार द्रव्य या तत्व भी सन् लक्षण वाला है, पचाध्यायीकार पण्डित राजमल्ल जी द्वारा ''तत्व सल्लाक्षणिकं सन्मात्रं वा यतः स्वतः सिद्धः तस्मादनादिनिधनं स्व सहार्यं निर्विकल्पं च" इस पद्य करके तत्व के सन् लक्षणा को पुष्ट किया गया है, क्यों न हो जब कि महान् पूज्य श्री कुन्दकुन्द श्राचार्य महाराज ने मत्ता को ही द्रव्य का ग्रात्मा निर्धारित किया है, ग्रनन्तानस्त गुणों के पिण्ड होरहे द्रव्य मे ग्रस्तित्व का प्रभाव ग्रीत पोत छा रहा है, द्रव्य से ग्रस्तित्व ग्रिभन्न है, भ्रतः द्रव्य का सत्यना ग्रात्मभूत लक्षणा है।

अथ विशेषतः सद्द्रव्यस्य लच्छां सामान्यतो वा १ यदि विशेषतस्तदा पर्यायाणां द्रव्यस्वप्रसंगादतिव्याप्तिर्माम लच्छादायः, अव्याप्तिरच त्रिकालानुयायिनि द्रव्ये सद्विशेषा-मावाद वर्तमानद्रव्य एव तद्मावात्। यदि पुनः सामान्यतस्तव्द्रव्यस्य लच्छां शुद्धमेव द्रव्यं स्थादिति सेवाव्याप्तिरशुद्धद्रव्ये तद्भाषदिति वदंतं प्रस्युच्यते। श्रव यहाँ किसी का पूर्व पक्ष प्रारम्भ होता है कि यह द्रव्य का लक्षण को सन किया गया है वह क्या विशेष रूप से सत्पना द्रव्य का लक्षण है ? अथवा क्या सामान्य रूप से सत्पना द्रव्य का लक्षण इस सूत्र में कहा गया है ? बताओ। यदि प्रथम पक्ष अनुसार विशेष रूप से सत्पना द्रव्य का लक्षण माना जायेगा तब तो घट, पट नारगी, श्रमरूट, काला, नीला, खट्टा, मीठा, श्रांडि पर्यायों को भी द्रव्यपन का प्रसग ग्राजावेगा यह लक्षण का अत्वयाप्त नामक दोष हुत्रा, पर्यायें भी विशेष रूप से मत् है किन्तु वे पर्यायें द्रव्य नही मानी गयी हैं. अन्यत्रा यानी अभेद पक्ष पर बल दिया जायगा तब तो द्रव्य, गुरा, पर्याय, इन तीन अर्थों की व्यवस्था नहीं की जा सकेगी तथा विशेष रूप से सत् को द्रव्य का लक्षण मानने पर अव्याप्ति दोष भी ग्राता है। क्योक भूत, वर्तमान, भविष्य, इन तीनों कालों में अन्वय रूप से अनुयायी होरहे द्रव्य में विशेषतया सत्पना नहीं है, वर्तमान द्रव्य में ही वह विशेष सन्पना विद्यमान है त्रिकाल अनुयायी द्रव्य में तो सामान्य रूप से सत्पना ठहर सकता है ग्रात गौ का लक्षण शुक्ल कह देने से जैसे ग्रव्याप्ति, श्रितव्याप्ति, दोनो दोष ग्राते है, उसी प्रकार विशेष सत् को द्रव्य का लक्षण क्रिन पर श्रितव्याप्ति, श्रव्याप्ति, दोनो दोष ग्राते है।

यदि किर दितीय पक्ष अनुसार सामान्य रूप से उस सन् को द्रव्य का लक्षण कहा जायेगा तब तो शुद्ध द्रव्य ही द्रव्य होसकेगा इस कारण किर वही अध्याप्ति दोष आया क्योंकि द्वच्णुक, त्र्यणुक नारकी जीव, मनुष्य, आदि अशुद्ध द्रव्यों में उस सामान्य रूप से सत्तन लक्षण का अभाव है। अत द्रव्य का उक्त लक्षण निर्दोप नहीं है, इस प्रकार वाद कर रहे किसी पण्डित के प्रति आचाय महाराज करके अगिम वानिक द्वारा स्पष्ट समाधान कहा जाता है।

#### सद्द्रव्यलच्चणं शुद्धमशुद्धं सविशेषणं । प्रोक्तं सामान्यतो यस्मात्तता द्रव्यं यथोदितं ॥ १ ॥

जिस कारण से कि चाहे गुद्ध द्रव्य हो या अशुद्ध द्रव्य हो अथवा अन्य किसी प्रकार जीवत्व पुद्गलत्व, अ।दि विशेषणों ने महित द्रव्य होय यह सब सामान्य रूप से सत्पना बहुत अच्छा कहा गया है तिस ही कारण सवज्ञ ग्राम्नाय से चले आ रहे अनुतज्ञान अनुसार द्रव्य का लक्षण सूत्रकार महाराज ने कह दिया है जो कि त्रिकाल, त्रिलोक मे अवाधित होकर अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, दोषों का निवारण करता हुआ यथार्थ है।

न हि विशेषतः सद्द्रव्यक्षश्य यतोत्रातिव्याप्त्यव्यापती स्यातां सामान्यतस्तस्य तन्त्वश्यस्वात्। नचेवं शुद्धद्रव्यमेत्र सम्लक्ष्यां स्यादशुद्धद्रव्यमेत्र सम्लक्ष्यां स्यादशुद्धद्रव्यमेत्र सम्लक्ष्यां स्यादशुद्धद्रव्यमेत्र सम्लक्ष्यां स्यादशुद्धद्रव्यमेत्र सम्लक्ष्यां स्यादशुद्धद्रव्यमेत्र सर्वद्र तन्त्वश्याद्याप्ते । ततो नाव्याप्तिक्तिश्वस्य । यथेव हि देशकालैश्विध्वन्तं सर्वत्र सर्वद्र सर्वत्र सर्वद्र सरवद्र सरवद्य सरवद्र सरवद्

हम आहंत सिद्धान्ती प्रथम पक्ष अनुसार विशेष रूप से सत्को द्रव्य का लक्षरण नहीं स्वीकार करते हैं। जिससे कि इस लक्षरण में अतिव्याप्ति, अव्याप्ति दोष होजाते, हम तो सामान्य रूपसे उस सत् को उस द्रव्यका लक्षरण झोजाना स्वीकार करते हैं। इस प्रकार मानने पर शुद्ध द्रव्य ही मत् लक्षरण वाला नहीं हो सकेगा जिससे कि द्वितीय पक्ष अनुसार अव्याप्ति दोष आजाय अशुद्ध द्रव्य को भी उस सामान्यत सत्पन लक्षरण से युक्तपना बन जाता है, तिम कारण सम्पूर्ण लक्ष्यों में सामान्य सत् इस लक्षरण की घटना होजाने से लक्षरण के उपर अव्याप्ति दोष नहीं आता है, कारण कि जिस ही प्रकार सम्पूर्ण देश और सम्पूर्ण कालो करके नहीं विच्छिन होरहा अदूट कत्तासामान्य बेचारा सभी स्थलों पर सम्पूर्ण कालों में सभी प्रकारों करके वस्तु में 'सत् है सत् है" ऐसे ज्ञान और व्यवहारियों में बोले जा रहे शब्दव्यवहार का कारण होरहा सन्ता शुद्ध द्रव्य का लक्षरण है जोकि बालक, वालिका, पामर, से प्रारम्भ कर प्रकृष्ट विद्वानों तक वाधार्यन्त होकर अनुभवा जा रहा सन्ता प्रसिद्ध है।

तिस प्रकार सम्पूरण जीव, पुद्गल, धम, ग्रादि विशेष द्रव्यों मे भी "ये इव्य है यह द्रव्य है" इत्यादिक रूप से प्रनुभवे जा रहे ज्ञान ग्रीर शब्द व्यवहार के कारण होरहे द्रव्य को विशेषण मान रहा सत् ही द्रव्यपन है। "मनुष्य जीव. सन्" यो ग्रशुद्ध द्रव्य करके विशेषण साहत होरहा सत्व ही ग्रश्चुद्धता है ग्रथित्—श्री सिद्धभगवान, गाकाश, ग्रादि शुद्ध द्रव्यों में जैसे "सन् सत्" इस ज्ञान ग्रीर शब्द योजनाके व्यवहार का कारण मत्ता सामान्य ही द्रव्यकी शुद्धता है, उसी प्रकार द्रवणुक, नारकी, ग्रादि शुद्ध द्रव्यों या विशेष विशेष जीव ग्रादि द्रव्यों में "द्रव्य है द्रव्य है" ऐसे ज्ञान या शब्दों के होजाने का कारण होरहा सत्व ही द्रव्य की ग्रशुद्धता या विशेष व्यक्तित्व है। भ्रत द्रव्य का लक्षण सामान्यतः सत्पना शुद्धद्रव्य के समान श्रशुद्ध द्रव्यों में भी चिरतार्थ है।

एवं जीवपुद्गलधर्मावर्माकाशास्त्रह्यं प्रत्येतव्यं। क्रमयौगपद्यवृत्ति-स्वपर्यय-व्यापि-जीवत्वविशेषणस्य सत्वस्य जीवद्रव्यन्त्रातादक् पुद्गलत्विशिष्टस्य षुद्गलद्रव्यन्वात् क्रमाक्रममाविधर्मपर्यायव्यापिधर्मत्वविशेषणस्य धर्मद्रव्यत्वात्, नथाविभाधमत्वोपहितस्याधर्मद्रव्य-त्वात्, तादृशाकाशत्वापाधेराकाशद्रव्यत्वात्, क्रमाक्रमभाविपर्यायव्यापिकालत्विशिष्टस्य काल-द्रव्यत्वात्।

जैसे शुद्ध द्रव्य अथवा अशुद्ध द्रव्य इस सामान्य रूप से सत्पन लक्षरण करके तदात्मक होरहे हैं। इसी प्रकार विशेषगासहित सत्व को धार रहे जीवद्रव्य, पुद्गलद्रव्य, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य भी विश्वास कर लेने योग्य हैं, कारण कि जीव की कम से वर्त्त रही कमभावि पर्याये, और युगपत्पन से वर्त रहे गुणानामक सहभावी पर्यायें यों अपनी दोनो जाति की पर्यायों मे व्याप रहा जीवत्व नामक विशेषण का धारी सत्व ही जीव द्रव्य है। अर्थात्—जीव में सामान्य सत्व रह गया जो कि त्रिकाल-वर्ती सहभावी, कमभावी पर्यायों. में व्याप रहे जीवन नामक विशेषण से संयुक्त है। उसी इंग से तिस प्रकार की कम और युगपत्पने से वर्त रही अपनी अपनी पर्यायों में व्याप-

रहे पृद्गलत्व से विशिष्ट होग्ही सला ही पुद्गलद्रव्य है।

कम भीर शक्षम से होने वाली धर्मद्रव्य की निज पर्यायों में व्याप रहे धर्मद्रव्यपन विशेषण् से भालींड हो रहे सत्य को धर्मद्रव्यपना है। तथा तिसी प्रकार यानी अपनी कम अक्रमवर्ती धर्धर्म द्रव्य है। द्रव्य सम्बन्धी पर्यायों में व्याप रहे अधर्म द्रव्यपन विशेषण् को पहन रही सत्ता ही अधर्म द्रव्य है। ति-ही के सहश अपनी आकाश-सम्बन्धी कम, अक्रमवर्त्ती पर्यायों में व्याप रहे आकाशत्व नामक उपा धिधारी सत्व को आकाश द्रव्य माना जाता है। तथेंव क्रम. अक्रम, से ह ने वाली अपनी काल द्रव्य की पर्यायों व्याप रहे कालत्व विशेषण्से विशिष्ट होरहा सत्व ही काल द्रव्य है अत विशेषण्य होकर उन द्रव्यों ने वर्त्त रहा सत्व ही जीव आदि द्रव्यों का तदात्मक लक्षण्य है प्रत्येक जीव द्रव्य या एक एक पुद्गल द्रव्यमें भी उस निज पर्यायों व्याप रहे व्यक्तित्व विशेषण्य से युक्त होरहे सत्वका तादात्म्य बन रहा है जो कि द्रव्य का लक्षण्य किये जाने योग्य है।

नन्त्रम्तु सद्द्रव्यस्य लक्षणं तत्तु नित्यमेत्र,तदेवेदामित प्रत्यभिज्ञानात् . तदिनत्यत्वे ऽघटनात् सर्वदः वाधकरहितत्वादिति कश्चित्, प्रतिक्षणमुत्यादव्ययात्मकत्यान्नश्वरमे । तिद्व च्छेदप्रत्ययस्याभ्रांतस्यान्यथानुपपत्तेरित्यपरः । तं प्रत्याह ।

यहाँ कोई पण्डित अनुनय करता है कि द्रव्य का लक्षरण जो सामान्यत. सत् कहा गया है। वह बहुत अच्छा है किन्तु वह सत्व नित्य ही है, क्योंकि "यह वही है" इस प्रकार सत्व का एकत्व प्रत्यिभन्नान होता रहता है, यदि उस सत् का अनित्य होना माना जायेगा तो साहश्य प्रत्यिभन्नान भलें ही होजाय किन्तु "यह वही है" ऐसा एकत्व प्रत्यिभिन्नान वहा अनित्यपक्ष मे घटित नही होपाता है सभी कालों मे सत् के नित्यपन को साध रहा एकत्व प्रत्यिभन्नान नाम का प्रमाण वाधकों से रहित है। इस प्रकार कोई साख्यमन के पक्ष का अवलम्ब लेकर कह रहा है। तथा दूसरा पण्डित बौद्ध मत का आश्रय लेकर यो अवधारण कर रहा है कि वह सत् प्रत्येक क्षण मे उत्पाद और व्यय-आत्मक होने से नाशशील ही है पहिलो पर्याय नष्ट होकर दूसरे क्षण मे अन्य ही पर्याय उपजती रहती है, घूम रहे पहिये के अरा और अर दिवर के समान उस उत्पाद और व्ययकी चल रही धारा मे पडे हुये विच्छेदों (अन्तरों) का होरहा आन्ति-रहित जान अन्यथा हो नहीं मकता है अर्थात्—उत्पाद, व्यय, यदि नहीं माने जायेगे तो स्थास, कोष, कुशूल, घट, कपाल, या विजलों, दीप कलिका, आदि मे होरहे मध्यवर्त्ती विच्छेदों का ज्ञान कृष्ठ पड जायेगा सवथा नित्य पदार्थ सदा एक ही रहता है उस मे अनेक उपज रहे, विनश रहे भावों का अन्तराल नहीं पडता है, अतः सत् नश्वर है। इस प्रकार कोई दूसरा पण्डित कह रहा है। अब सूत्रकार उन एकान्त नित्यवादी और एकान्त क्षिणक—वादी पण्डितों के प्रति समाधान कारक सूत्र को कहते हैं।

उत्पादव्ययध्रीव्ययुक्तं सत् ॥ ३० ॥

द्रभ्य के उत्तर समयवर्ती परिणाम का उपजना स्वरूप उत्पाद धीर पूर्व समयवर्ती पर्याय का

विघट जाना रूप व्यय तथा भ्रनादि कालीन पारिगामिक स्वभाव करके स्थिर बने रहना स्वरूप ध्रीव्यसे युक्त यानी समाहित होरहा सत् है। ग्रर्थात्—सत् वस्तु का प्राग्ण अर्थ-क्रियाकारित्व है, उत्पाद व्यय, ध्रीव्यो करके अर्थ किया होजाती है। भावान्तर की प्राप्ति होना भ्रोर पूर्व भाव का विगम होने तथा दीव कालसे भ्रन्वित चले श्रारहे स्वकीय पारिगामिक भाव करके ध्रुवपना ये सत् के स्वरूप है। श्रद्ध त वादियो का प्रतिभात स्वरूप सत् या वैयाकरणो का मात्र भ्रस्तित्व रूप सत् भ्रथवा वैशेषिकों की नित्य भ्रीर द्रव्य, गुगा, कर्मो मे समवेत होरही सत्ता यहा सत् नही पकड़ी गई है "हा सत्व अर्थ-क्रिय्या व्याप्त " भ्रथं किया च क्रमयौगपद्याम्या व्याप्ता, क्रमयौगपद्ये तु उत्पादव्ययध्नौव्येव्याप्ति" यह प्रक्रिया अच्छी है।

स्वजात्यपरित्यागेन भावांतरावाध्तिरुत्पादः, तथा पूर्वभावविगमा व्ययः, ध्रुवेः स्थैर्यकर्मणोध्रुवतीति ध्रुवस्तस्य भावः कर्मवा ध्रौव्यं तैर्युक्तः सदिति बोद्धव्यम् ।

श्रयनी सहश परिग्रामरूप जावत्व, पुद्गलत्व, श्रादि जातियों का परित्याग नहीं करके चेतन श्रयवा श्रचेतन द्रव्य के परिग्रामान्तरों की प्राप्ति होजान। उत्पाद है, श्रोर तिसी प्रकार यानो स्वजाति का श्रपरित्याग करके पूर्ववर्ती भावों का विनश जाना व्यय है। ''श्रुव गतिस्थैययों" इस नुदादि गण् की धातु या ''श्रुव स्थैयों" इस स्वादि गण्कों स्थिर किया को कठने वाली ''श्रुवति" इस धातु से श्रच् प्रत्यय करने पर श्रुव शब्द बनता है, उस श्रुव का भाव श्रयवा कर्म श्रोव्य है,यों तिद्धित में ज्यत्र प्रत्य य कर श्रोव्य शब्द साथु वना लिया जाता है। उन उत्पाद व्यय, श्रोव्यों करके युक्त होरहा सत् है। इस प्रकार सूत्र का श्रयं समक्ष लेता वाहिंगे। बान यह है, कि सत् को उत्पाद व्ययों करके युक्त कह देने से क्षिण्कवाद का निराकरण कर दिया जाता है, तीनों से समाहित होरहा सत् परमार्थ वस्तु है, भेद पक्ष श्रनुसार ''युजिर् योगे" धातु से श्रीर श्रभेद पक्ष श्रनुसार ''युज समाधौं" धातु से युक्त शब्द साधु बना लिया जाय।

## तत्रोत्पादन्ययत्रौन्ययुक्तं सदिति सूचनात् । गुणसत्च भवेन्नैव द्रन्यलच्चणमंजसा ॥ १ ॥

द्रध्यलक्षण्के उस प्रकरण मे, उत्पाद, ध्यय, ध्रौब्य इनसे युक्त होरहा सत् है, यो श्री उमास्वामी महाराज करके सूत्रद्वारा सूचना कर देने से गौण सत्ता तो द्रव्य का लक्षण निर्दोष नहीं होसकेगा। धर्थात्-जिसमें उत्पाद, व्यय, ध्रौब्य यानी ग्रन्थित स्वरूप को प्रकुण्ण बनाये रखती हुई षट् स्थान-पितत हानि बृद्धिया होतो रहती हैं, वह वास्तविक सत् तो द्रव्य है। बौद्धों के यहाँ कल्पित किया गया सत्त्व या वैशेषिकों की सत्ता जाति भ्रथवा ग्रद्धं तवादियों का चित् स्वरूप सत्व तो द्रव्य के लक्षण् नहीं होसकते हैं। सूत्र के उद्देश्यदल में एवकार लगा देनेसे भ्रथ्य गौणसत्ता या कल्पित सत्ता भ्रथवा कापिकों के सत्त्वनुख की व्यावृत्ति होजातो है, ग्रतः वस्तु भूत सत्व हो द्रव्य का लक्षण् है।

न हि गुणभृतं सत्त्रमुत्वाद्व्ययश्रीव्ययुक्तमुव्वद्वते तस्य कव्यितत्वात्. नांजसा, द्रव्यस्य लक्ष्म त्रस्तुभृतस्यैव सन्त्रस्यात्वादादियुक्तत्वापपत्तेः भेदज्ञानादुत्वाद्व्ययसिद्धित्रद्भेद् ज्ञानादुर्श्राव्यसिद्धेरप्रतिबंधत्वात ।

गौगारूप से कल्पित होगया सत्व या सत्वगुए, रजोगुए, तमोगुए, मे गुए होकर पड़ा हुआ सत्व तो नियम करके उत्पाद, व्यय, ध्रोव्यो, से युक्त नहीं बन सकता है, क्योंकि वह कल्पित है, फूंठ मूठ कल्पना कर लिये गये पदाथ में वास्तिविक पदार्थ के उत्पाद, व्यय, ध्रोव्य नहीं पाये जाते हैं, 'न हि कल्पितों गौर्वाहदोहादाबुपयुज्यते' तमारा या चकाचोध दोष से रीते आकाश में दीख रहे तमः पिएड या तेज पिंड सारिखे पदार्थों की उत्पत्ति बिनाश, और स्थिरता नहीं प्रतीत हारही है। इस प्रकार गुए। (गौए।) भूत सत्ता द्रव्य का निर्दोष लक्ष्मए। नहीं है, वास्तिवक होरहे सत्व को ही उत्पाद, व्यय आदि स साहतपना युक्तिपूरा माना जाता है, पूर्वातर अवस्थाश्रा में भेद का ग्रह्म करने वाल ज्ञान से जैसे उत्पाद और व्यय का सिद्ध हाजाते हैं, उसा प्रकार द्रव्य का पूर्वापर अवस्थाश्रो में ग्रमेद का ज्ञान करने से ध्रुवपन की सिद्धि हाजाते का काई प्रात्यन्व नहीं है, ग्रयोत्-वस्तु भेदाभेदात्मक है, भेद को प्रपेक्षा से उत्पाद, व्यय, इन दा की स्थवस्था है, ग्रीर अभेद की ग्रपेक्षा ध्रुवपना निर्मीत है।

नतु च भ्राच्ययुक्त मद्द्रव्यस्य लच्या उत्यादव्यययुक्तः सत् पयायस्य लच्याभिति व्यक्तः वक्तव्यम् विश्वात् । नव वक्तत्य, सत् एक्त्वादेका संशोतं वचनात्तदेगेक द्रव्यमन-तपर्यायमित्युव्यतं न पुर्द्धिविधा द्रव्यस्तः। यथायसत्तः चेति । ततान्यस्य महामामान्यस्यै-कस्य तद्व्यापेना द्रव्यस्य प्रजगात् । तदान यथाद्र्यं तदा न द्रव्य खर् नवायावत् सद्भूयं चेत्, संवैका सत्ताते (सद्धः सन्तव्या द्रव्यमेव नयायाव स्वयं सद्द्र्ये सद्दूर्यन्वप्रजातेः ।

यहा किसा पिडत का अनुनय है, कि जब वस्तु बेबारी द्रव्य पर्याय-आत्मक मानी गई है, तो ध्रीक्य-युक्त सत् का ता द्रव्य का लक्षण कह दिया जाय तथा उत्पाद और ब्यय मे युक्त होरहे सन् को पर्याय का लक्षण मान लिया जाय ता इस प्रकार जैन-सिद्धान्त मे काई विरोध आता नही दोणने मे सूत्रकार द्वारा व्यक्त कह देना चाहिये। अर्थात्— 'स्पब्टवक्ता न व चकः, यह नीति अच्छी है, किव जन भले ही 'वक्तांक्तः काव्य-जीवित' स्वीकार करे किन्तु दाशनिको को वक्त कथन शोभा नही देता है। अब आचार्य कहते है, कि इस प्रकार नही कहना चाहिये कारण कि सत्ता या सत् एक ही है, 'सत्ता एक है, ऐसा जैन सिद्धान्त ग्रन्थों मे कहा गया है, 'एका हि महासत्ता' 'सत्ता सव्व प्रयश्या स-विस्सक्त्वा ग्रगत-पज्जाया। भगाष्पाद बुवत्या सप्यिवव्यक्त हविद एगा॥" ऐसे सवज्ञ आम्नायसे चले आरहे शास्त्रों के बचन है। वह एक ही सत् द्रव्य है,जा कि ग्रनन्त पर्याया वाला है, यो कह दिया जाता है, किन्तु सत्ता फिर द्रव्य सत्ता भीर पर्याय-सत्ता यो दो प्रकार की नहीं है, यदि सत्ताये दो मानी जायगी तो एक महासत्ता को मानने वाले जैनो के यहा फिर उन द्रव्य भीर पर्यायों का द्रव्यसत्ता, पर्याय सत्ता, इन दोनों के व्यापने वाले जनते स्वार एक महासत्ता को मानने वाले जैनो के यहा फिर उन द्रव्य भीर पर्यायों का द्रव्यसत्ता, पर्याय सत्ता, इन दोनों के व्यापने वाले उनसे स्थारे एक महासामान्य द्रव्य को स्वीकार करनेका प्रसंग भावेगा!

सताओं में पुन. सता के मानने की ग्रावश्यकता तो नही है.

यदि वैशेषिकों के मत अनुसार स्वय असत् पदार्थों का सत्ता के योग से सत् होजाना माना जायगा तो दो सत्ताओं को सती बनाने के लिये टीसरी महामत्ता माननी पड़ेगी और वह निराला महासामान्य सत्व भी असत् स्वरूप होगा तब तो वह द्रव्य नहीं होसकता है, जैसे कि सर्वथा असत् खरविषण कोई द्रव्य नहीं है, हा उस महासामान्य को यदि सत् विरूप मान लोगे तो यही सिद्धान्त सिद्ध हुआ कि वह सत्ता एक ही है, मत् इस लक्षण का घारी द्रव्य ही है, अथवा जब सत्ता एक ही है, तो इस कारण सिद्ध हुआ कि सत् लक्षण वाला द्रव्य ही है, पर्याय को भी अन्य नर्यानों के स्वरूप से सद्भूपना प्रतीत होरहा है, घट, पट, मतिज्ञान सुख दु व अप्रकृषण केला, आदि पर्यायों में अन्य काला, पीला, अविभाग प्रतिच्छेद, खट्टा, मीठा, आदि पर्यायों के उत्पाद, ब्यंच, ध्रौव्य, अनुसार सत्पना है, अकेले उत्पाद अ व या विनाश अ श अथवा एक अविभाग प्रतिच्छेद में भले ही सत् पना नहीं होय कोई क्षति नहीं पड़ती है, अभेद या अभेद उपवार से एक एक अंश या उन्नाशों में सत्पना घटित होजाता है, स्याद्वाद सिद्धान्त अक्षुण्ण है।

तत एव सन्लक्षणमेव द्रव्यं शुद्धमित्यवधार्यते, तस्यासद्भूयत्वामावात् प्रागमावा-देशि भावांतरस्वभावस्यव सदसन्वसिद्धः । सत्प्रत्ययाद्विशेषाद्विशेष-लिंगामावादेकः सचेति परेश्यमिधानात् केवल्प्रीव्ययुक्तमेव सदित्येकांतव्यवच्छेदनः ध्रमुत्यादव्यययुक्तमित्युच्यते, तस्या-नंतपर्यायात्मकत्वात् पर्यायाणां चात्पादव्ययप्रीव्ययुक्तवात् । न नित्यं सदेकमस्त्यज्ञस्यूताकारं तस्यासद्भूषव्यावृत्त्याकन्त्रितत् । त स्वलक्ष ग्रस्येवात्पादव्ययवतः सत्वःदित्येकांतव्यविद्धस्यये प्रीव्य-युक्तमित्यभिभाषकात् ।

तिस ही कारण से "सद्द्रव्यलक्षणं" इस गहिले सूत्र मे पूर्व ग्रवधारण कर सत् लक्षण वाला ही द्रव्य शुद्ध है, यो सन् एव द्रव्य लक्षण,, ग्रवधारण कर लिया जाता है, उस द्रव्य को ग्रसत् स्वरूप पना नही है, वैशेषिकों के यहा प्रागभाव, ध्वस, ग्रादि को सर्वया भावों से भिन्न ग्रसत् पदार्थ मान रक्खा है, सो ठीक नहीं है, ग्रन्य मिट्टी, कपाल, भूतल ग्रादि भावों के भाव स्वरूप होरहे ही प्रागभाव ग्रादि का भी कथंचित् सत् ग्रसत् पना सिद्ध कर दिया गया है। ग्रर्थात्–मृद ग्रादि द्रव्य या उपादान होरही पर्याये ही घट ग्रादि कार्यों का प्रागभाव है, तथा उपादेय की उत्पत्ति ही उपादान का ध्वस है, स्वभावान्तरों से स्वभाव की व्यावृत्ति होजाना परिणाम भन्योग्याभाव है, ग्रीर प्रगुरुलखु गुण प्रमुसार तै कालिक भेद को बनाये रखनेवाली परिणातिये श्रस्यन्ताभाव है, यो भावस्वरूप ही ग्रभाव है, तुच्छ निरुपास्य कोई ग्रभाव पदार्थ नहीं है।

दूसरे विद्वान् वैशेषिको ने भी वैशेषिक दर्शनके प्रथम श्रष्ट्याय-सम्बन्धो मनहबे ''सदिति सि-ङ्गाविशेषाद् विशेषां लगाभावाच्येको भाव... इस सूत्र में सता को एक कहा है, जब कि क्ष्य, गुण, कर्मां, मे या इनकी विशेषव्यक्तियों में 'सत् सत्, ऐसी प्रतीति विशेषता से रहित होरही है, भौर एक सत्ता के पुन विशेष भेद करने वाले लिगों का श्रभाव है, श्रत सत्ता नाम का सामान्य एक है, हा कुछ सत्ता के विशेषणों में न्यून ग्रधिक करते हुये हम जैन सत्ता को एक स्वीकार कर लेते हैं, वंशेषिकों ने सर्वथा नित्य, एक, और ग्रनेकों में समशायिनी सत्ता को स्वीकार किया है, जैन सिद्धान्त में पूर्व उक्त गाथा श्रनुसार सम्पूर्ण पदार्थों में ठहर रही, विश्व स्वरूप से होरहों, श्रनन्त पर्यानों वाली उत्पाद व्यय, श्रीव्य, इन प्रयोजनों को साध रही, भौर भपनी प्रतिपक्ष-भूत श्रवान्तर सत्ताग्रों से सिहत होरही एक महासत्ता स्वीकार की गई है, जो कोई एकान्त-वादी वेशेषिक, नैयायिक, या ब्रह्माद्वैत-वादी पण्डित उस सत्ता को केवल श्रवपन धर्म से हो युक्त होरही वखानते हैं, यानी सत् केवल श्रीव्य से ही समाहित है, ऐसा कह रहे हैं, उन पण्डितों के एकान्त मन्तव्य का व्यवच्छेद करने के लिये सन् उत्पाद श्रीर व्यय से ग्रुक्त है, यो कह दिया जाता है. क्योंक वह त्रिलक्षणात्मक सत् तो श्रनन्तानन्त पर्यायों के साथ तदात्मक होरहा है, श्रीर पर्याये सभी उत्पाद, व्यय, श्रीव्यों करके युक्त है, श्रत सत् स्वत ही उत्पत्ति, विनाश, स्थितिशाली हुशा।

हाँ दूसरे सत् को क्षाणिक या अनित्य स्वीकार करने वाल पण्डित जो यो कह रहे है कि वह सत् नित्य नहीं है, एक भी नहीं है, 'सत् सत्' ऐसी अन्वय बुद्धि करके आत पोत हो रहे शुद्ध सत् आकार वालों भी सत्ता नहीं है, क्यों कि सत्पना धर्म कोई वस्तुभूत नहीं है, असत्पने की व्यावृत्ति करके उस सत् को किस्पत कर लिया गया है, जैसे कि समार में सच पूछों तो कोई बलवान, ज्ञानवान, सुखी, सुन्दर नहीं, है, केवल निबलतारहितपन, मूखतारहितपन उग्रदु खव्यावृत्ति, कृष्ण व्यावृत्ति द्वारा वैसी वैसी कल्पना कर ली जाती है. प्रचण्ड और अनीतियुक्त प्रभु यदि कितपय व्यक्तियों को हानि नहीं पहुंचांबे इतने से ही बड़े वह किव या भाट अथवा भयभीत मिध्याप्रशासी जन (चापजूस) उस प्रभु को परम परोपकारों, विद्ववन्धु, धार्मिकवरेण्य, प्रशान्तकषाय, दोनोद्धारक, महामना, आदि पदिवयों से अलकृत कर देते हैं। इसी प्रकार सत् भी असत् का निषेध रूप होकर सत्ता रूप से किल्पत कर लिया गया है, जगत् मे नित्य, स्थिर, स्थूल, साधारण, माना जाय ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है. वस्तुत: क्षिणिक, असाधारण, सूक्ष्म ऐसे उत्पाद, व्यय, स्वभावों वाले स्वलक्षण को हो सत् स्वरूपना है।

आचार्य कहते हैं, कि बीद्धों के इस एकान्त का व्यवच्छेद करने के लिये सत् के लक्ष एा में झौब्य से युक्त इस चारों ओर से तदात्मक होरहे विशेष ए। का भाष ए। किया गया है, अत उक्त सूत्र में कहा गया उत्पाद, व्यय. झौब्यों से युक्त होरहा सत् निर्दोष है।

स्यानमत,यद्युन्पादादीनि पर्रेरुनादा दिभिविना सन्ति तदा द्रव्यमपि तिविनेव मदस्तिवति व्यर्थं तद्युक्त अचन, श्रायः रेरुन्पादादिनियोगात् तदानवस्था स्यात् प्रत्येकम्रुत्पादादीनाभपरो-त्यादादित्रययोगात्तदुत्पादादीनामपि प्रत्येकमपरोत्पादादित्रययोगतः सत्त्वसिद्धेः। सुदूरमपि गत्वोत्पादादीनां स्वतः सत्वे मतोपि न्यत ए । सत्वं भवेदुत्पादादीनां सतोनर्थान्तरत्वे सन्त्यस्य

#### चयामावविरोधस्तदिशोषामावादिति । तदंनत्प्रज्ञाकरंणोक्तं तस्याप्रज्ञाविज्ञंभितिमत्वयं दशेयति ।

यहा किसी पण्डित का मन्तव्य सम्भवन यो होय कि उत्पाद ग्रादिक धमं यदि दूसरे उत्पाद ग्रादिकों के बिना ही सत् स्वरूप है, तब तो द्रव्य भी उन उत्पाद ग्रादिकों के बिना ही स्वत: सत् स्वरूष्ट होजाग्रो, इस प्रकार सूत्रकार करके उन उत्पाद ग्रादिकों से युक्त उस सत् का निरूपण किया जाना व्यर्थ है, ग्रव यदि वैयथ्यं दोष को टालते हुये यो कहना प्रारम्भ करों कि वे सत् में वत रहे उत्पाद ग्रादिक तो ग्रन्य उत्पाद ग्रादिकों करके योग होजाने से मन् स्वरूप है, तब तो जैनों के यहा ग्रान्य दोष ग्राजावेगा क्योंकि प्रत्येक उत्पाद, विनाश, ग्रादिकों का पृन दूसरे दूसरे उत्पाद ग्रादि तीनों करके योग हो जाने से मत्व व्यवस्थित किया जायगा तथा पुनरिप उन तीसरे, चीथे ग्रादि उत्पाद ग्रादिकों का भी प्रत्येक प्रत्येक में ग्रन्य ग्रन्य उत्पाद ग्रादि तीनों के योग में सत्पना सिद्ध होगा ग्रत महान् ग्रनवस्था दोष हुगा। इस दोष का टालने के लिये कही बहुत दूर भी चल कर यदि उत्पाद ग्रादिकों को स्वत. सत्ता मान लो जायगी तब तो द्रव्य के लक्षण होरहे गन् का भी स्वत ही सत्पना होजाग्रो, ऐसी दशा में इस सूत्र को व्यर्थ ही वयो गढा जाता है ।

जैन इस बात का भी ध्यान रक्खे कि उत्पाद ग्रादिकोका सत् से ग्रभेद होना मानने पर उनके यहाँ सन् ग्रीर उत्पाद ग्रादिकोके लक्ष्यलक्षराभाव होजानेका विरोध ग्राता है, स्योकि ग्रभेदपक्ष ग्रनुसार उन उत्पाद ग्रादि लक्षरा ग्रीर लक्ष्यभूत् सत् मे कोई ग्रन्तर नहीं माना ग्या है, यहां तक कट्टर वौद्ध पण्डित प्रज्ञाकर द्वारा बौद्धों का मत कहा जा चुका है। ग्रव ग्रन्थकार कहने है, कि तिस प्रकार यह जो प्रकाण्ड बौद्ध पण्डित प्रज्ञाकर जी ने कहा है, वह सब उन पण्डित जी की ग्रविचारशालिनी ग्रप्रज्ञा को मात्र चेव्हा है नाम निक्षेपमात्र से जो प्रज्ञा के ग्राकर (खानि) बने ह्ये है, या प्रज्ञा को बनाने वाले कहे जाते है, उनके कार्य प्रज्ञाशालिता के नहीं हैं, गामों में गुड तक भी नहीं खाने वाले दोन भिखारी किन्हीं पुरुषा का नाम मिश्रीलाल रख दिया जाता है, कितने ही दरिद्रों के नाम लक्ष्मीचन्द्र हैं, निर्वल पुरुषों को ग्रजुनिवह नामसे पुकारा जाता है कुरूप मनुष्य का स्वरूपचन्द्र संज्ञा करके सम्बोधन किया जाता है,इसी प्रकार प्रज्ञाकर नामधारी पण्डितजी ग्रप्रज्ञा ब्यापारके विलासमे ब्यग्र बने रहते हैं, उनकी इसी ग्रविद्युवंक चेव्हा को ये ग्रन्थकार श्री विद्यानन्द स्वामी ग्रिग्रम वाक्तिको द्वारा दिखलाते हैं।

यथोत्पादादयः संतः परोत्पादादिभिर्विना । तथा वस्तु न चेत्केनानवस्था विनिवार्यते ॥ २ ॥ इत्यसत्सर्वथा तेषां वस्तुनो भिदसिद्धितः । लच्यलच्चणभावः स्थात्सर्वथैक्यानभीष्टितः ॥ ३ ॥ उत्पादव्ययभ्रोव्येक्येयुं कं सत्समाहितं ॥ बौद्धों के मन्तब्यका अनुवाद है, कि उत्पाद आदिक तीनो धर्म जिस प्रकार दूसरे उत्पाद आदिकों के बिना सत् स्वरूप हैं, तिसी प्रकार सत् आत्मक वस्तुत भी उत्पाद आदि के बिना ही सत् होजाओं यदि ऐसा नही माना जायेगा यानी वस्तु को सत् रक्षित करने के लिये उत्पाद आदिकों की उसमें निष्ठा की जायगी इसी न्याय अनुसार उत्पाद आदिकों को भी सत् व्यवस्थित करने के लिये अन्य उत्पाद आदिकों की उनरोत्तर कल्पना की जायेगी तब तो आरहे अनवस्था दोष का भला किस विद्वान् करके निवारण किया जा सकता है ? अर्थात् — कोई भी शक्ति-शाली पुरुष अनवस्था दोष को निशे टाल सकता है।

श्राचार्यं कहते हैं, कि यह बौद्धों का मन्तव्य सभी प्रकारों से श्रसत्य है, क्योंकि सत् स्वरूप वस्तु के साथ उन उत्पाद श्रादि धर्मों के सर्वथा भेद की श्रासिद्ध है, श्रश्मत् वस्तु से उत्पाद श्रादि सर्वथा भिन्न होते तब तो उत्पाद श्रादि का न्यारा सद्भाव रिक्षत करने के लिये पुन उनमें उत्पाद श्रादि तीनों की योजना करते करते श्रनवस्था श्राजायेगी किन्तु जब समीचीन कृदुम्ब के समान धर्मी धर्मों का एकीभाव होरहा है. तो पुन श्राकाक्षा नहीं बढ़ने पाती है, पीले श्राम्न के शेष दूसरे धर्म भी पीले है, श्राम का मीठा रस उसके शेष सभी धर्मों में श्रोत पीत होकर घुस रहा है, हाथ, पाव मुख, ये श्रवयव सब पेट को पुष्ट करते हैं, पेट भी माता के समान सबको ठीक बाट पहुंचा देता है, स्वभावों में दम्भ का प्रवेश नहीं है, ग्रत श्रनवस्था दोष का श्रवकाश नहीं है।

दूसरे श्राक्षेप पर हम जैनो को यो कहना है, कि हमारे यहाँ उत्पाद श्रादिको का सत् के साथ सर्वथा श्रभेद भो श्रभोष्ट नही किया गया है, ग्रत बड़ी प्रसन्ता के साथ सत् श्रौर उत्पाद ग्रादि में लक्ष्यलक्षरा भाव बन जावेगा। श्रीन उप्पाता, ग्रात्मा ज्ञान श्रादि में लक्ष्यलक्षरा भाव बेचारा कर्यंचित् भेद श्रभेद श्रनुसार मुघटित है। सूत्र में युक्त शब्द डाल देने से भेद पक्ष का श्रम नहीं कर लेना चाहिये कि जैसे धनयुक्त, दण्ड-युक्त में युक्त शब्द सर्वथा भिन्न के साथ पुन योजना करने पर प्रयुक्त किया गया है, वैसा ही यहा भी होगा, किन्तु बात यह है, कि यहा केवल स्थादिगरा की 'युजिर योगे' धातु से युक्त शब्द नहीं बना कर दिवादिगरािय युज समाधी इस धातु से भी निष्ठा प्रत्यय कर युक्त शब्द बना दिया गया है, अत. उत्पाद व्यय, धौब्यो, की एकताश्रो करके युक्त सत् है, इस सूत्रोक्त का श्रभिप्राय यो है, कि उत्पाद, व्यय, धोव्यो के श्रभेद सम्पादक ऐक्यो करके वह सत् समाहित होरहा है, शर्थात्-तीनो से तदात्मक होकर एका श्रभूत सत् है, ग्रत. भेद पक्ष में श्राने वाले दोष यहा नहीं फटक सकते हैं, कथंचित् भेद, श्रभेद पक्षका दुगं श्रभेध है बुद्ध मनुष्य श्रलच्य रत्नो पर श्राक्रमण नहीं कर सकते हैं।

तादारम्येन स्थापितं सदिति युजेः समाध्यर्थस्य म्याख्यानान्न तेषां सतोर्थान्तरस्य-मुख्यते येन तत्पचमावी दोषोनवस्था तद्योगवैयर्ध्यलच्याः स्यात् । चानर्थान्तरस्वमेव पतो लच्य-सच्चामाविरोधः क्यंचिद्मेदोपगमाद्युजेयोगार्थस्यापि स्याख्यानात् । युक्त का अयं तदात्मकपने करके व्यवस्थापित होरहा सत् है इस प्रकार "युज समाधी" इस समाधान यानी तादात्म्य अयं को कह रही युज धातु का व्याय्यान यहा किया गया है इस कारण उन उत्पाद आदिकों का सत् से भेद नहीं कहा जाता है। जिससे कि उस सर्वथा भेद पक्ष में होने वाला अनवस्था दोष या उन उत्पाद आदिकों के योगका व्यर्थपना स्वरूप दोष होजाता। अर्थात्— "स्यान्मत" करके जो भेद में उत्पाद आदि के योग का व्यर्थपना या उत्पाद आदि से सत्व मानने पर पुनः उत्पाद आदि होरा सत्व की व्यवस्था करने पर अनवस्था दोष उठाया गया था वह अब सर्वथा भेद के नहीं स्वीकार करने पर लागू नहीं होपाता है, उत्पाद आदिका सत् के साथ कथंचित् अभेद माना गया है। तथा उन उत्पाद आदिकों का सत् से सर्वथा अभेद ही होय ऐसा भी नहीं है जिससे कि लक्ष्य लक्षण भाव का विरोध होजावे क्योंक कथचित् भेद भी स्वीकार किया गया है, योग धर्थ को कह रही युज धातु का भी यहा युक्त शब्द में व्याख्यान किया गया है। तदनुसार भेद अर्थ व्यक्त होजाता है।

कि पुनः सतो रूपं नित्यं १ यद्श्रीव्ययुक्तं स्यात् कि वानित्य १ यद्त्याद्व्यययुक्तं मवेदित्युण्दर्शयन्नाह ।

यहा किसी जिजासु का प्रश्न है कि उस सत् का स्वरूप क्या फिर नित्य है ? जिससे कि वह सत् ध्रौब्य युक्त होजाय। ग्रथवा क्या सत् का निज स्वरूप ग्र नत्य है ? जिससे कि वह सत् बेचारा उत्पाद ग्रोर व्यय से युक्त होजावे ? बताग्रो। इस प्रकार जिज्ञासा प्रवर्तने पर सिद्धान्त विषय को दिखला रहे श्री उमास्वामी महाराज इस श्रमले सूत्र को कहते हैं।

# तद्भावाव्ययं नित्यं ॥ ३१ ॥

एकत्व प्रत्यिमज्ञान के हेतु होग्हे तद्भाव का जो व्यय नहीं होना है वह नित्य है। ग्रथीत्जिस स्वरूप करके बग्तु पहिले समयों मे देखी गई है उसी स्वरूप करके पुन पुन: उस वस्तु का भ्रुव
परिएामन है ऐसे तद्भाव का ग्रविनाश नित्य माना जाता है, जैसे कि शिवक, स्थास, कोष, कुशूल,
घट, कपाल, ग्रादि ग्रवस्थाभ्रों में कालान्तर-स्थायी मृत्तिका स्वरूप भावका भ्रव्यय है। यद्यपि मृत्तिका
को नित्य कहने में भी जी जिचकिचाता है फिर भी लोक व्यवहार या द्रव्याधिकनय भ्रनुसार नित्यपन
का उपचार है वैसे तो त्रिकालान्वयी द्रव्य ग्रीर उसके सहभावीगुरा नित्य हैं यहा प्रकरण भ्रनुसार
भीव्य के व्यवस्थापक नित्यत्व का निरूपरा कर दिया है, द्रव्य या गुरा को परणामीनित्य मानने वाले
जैनों के यहां तदिभिन्तपर्यायों के भ्रुवत्व भ्र श की इसी ढंग से संघटना होसकती है।

सामध्यिक्सम्यते द्वितीरं सूत्रं अतद्मावेन सञ्ययमनित्यं, इति तस्य मावस्तव्माव-स्तत्वमेकत्व तदेविमिति प्रत्यभिज्ञानममधिगम्यं तदित्युपगमात् । तेन कदाचिद्व्ययासम्वाद्व्यय नित्यं सामध्यदिनुत्यादिमिति गम्यते व्ययनिवृत्तावुत्पादिनवृत्तिसिद्धेरुत्तराकारोत्पादस्य पूर्वा-कारव्ययेन व्याप्तत्वात् तन्तिवृत्तो निवृत्तिसिद्धः । सूत्रकार ने नित्य का लक्ष्या कठोक्त कर दिया है, किन्तु अनित्य का लक्ष्या सूत्र द्वारा नहीं कहा गया है, नथापि उसी सूत्र की सामध्ये से यह दूसरा सूत्र कहा गया लब्ध होजाता है अर्थात् - स्वल्प व्यक्तियों में श्रद्यधिक प्रमेण श्रर्थकों ठूस लेने वाले सूत्रों द्वारा बहुतमा श्रर्थ विना कहे ही प्राप्त होजाता है। वह सब गुरु, गम्भीर, सूत्र की ही महिमा है। गुरुजी महाराज सभी ग्रन्थों को नहीं पढ़ाते हैं तथापि उनकी पाठन प्रक्रिया अनुसार विनीत शिष्य को अनेक ग्रन्थ स्वत लगजाते हैं कृतज्ञ शिष्य को यह सब गुरु जी का ही प्रसाद मगमना चाहिये। प्रकरण में यह कहना है कि प्रतियोगितान्याय या परिशेष न्याय से यहा श्रनित्य का लक्षण करने वाला यह दूसरा सूत्र ध्वनित होजाता है कि श्रत-द्भाव करके यानी साहस्य या वैलक्षण्य को विषय करने वाले प्रत्यभिज्ञान के हेतु होरहे ताह्य अन्या-ह्या, परिणातियों करके जो विनाशसहित हाजाना है वह श्रनित्य है, यो लगे हाथ अनत्यका भी लक्षण होग्या है।

उनत सूत्र का ग्रर्थ यह है कि उसका यानी विवक्षित पदार्थ भा जो भाव है वह तद्भाव है यो षच्ठी तत्पुरुष वृ! च द्वारा बनाये गये तद्भाव शब्द का तत्पना यानी एकपना ग्रर्थ होता है जो कि तत् बेचारा ''यह वही है' ऐसे प्रत्यभिज्ञान प्रमाण द्वारा भले प्रकार समक्ष लेने योग्य है। इस प्रकार तत् का भाव स्वीकार किया गया है उस तद्भाव करके कदाचित् भी विनाश होजाने का ग्रभाव है। इस कारण तद्भाव करके नही विनाश होने को तित्य माना गया है, यहा सूत्र मे व्यय पद उपलक्षण है "एकसंबंधिज्ञानमपरसंस्वधिस्मारक" यो विना कहे ही ग्रन्य उक्त शब्दों की सामर्थ्य से नत्र् सकलित उत्पाद पद का भी ग्रध्याहार होरहा ग्रवगत होजाता है। ग्रत तद्भाव करके उत्पाद नहीं होना भी नित्य के उदर में सप्रविष्ट है। ग्रनुत्पाद ग्रीर ग्रव्यय का ग्रावनाभाव है, ग्रत. लाघव प्रयुक्त शब्य शब्द से ही ग्रनुत्पाद को गतार्थ कर दिया गया है सूत्रकार महाराज की ग्रप्रतिम प्रतिभा की जितनी भी प्रशंसा श्रतिष्ठित की जाय वह स्वल्प है। जिस पदार्थ मे ब्यय की निवृत्ति होगई है उसमे ब्यय निवृत्ति होते ही उसी समय उत्पाद की निवृत्ति स्वत सिद्ध होजाती है औस कि ग्रश्वके दक्षिण श्रुण की निवृत्ति होते ही वामश्यक्षकी तत्काल निवृत्ति होजाती है। बात यह है कि उत्तर ग्राकार के उत्पाद की पूर्व ग्राकार के विनाश के साथ व्याप्ति होचुकी है 'कार्योत्पाद, क्षयो हेतो."। ग्रत उस व्यय की निवृत्ति होने पर नित्य द्वव्य मे उत्पाद की निवृत्ति विना कहे ही सिद्ध होजाती है।

अतद्भावीन्यत्व पूर्वस्माद्रयदिद्मित्यन्वयप्रत्ययादवंगयं । तस्वधीव्यमनित्यमुत्पा-द्व्यययोगात् तदुक्तं '' नित्यं तदेवेद्भिति प्रतीतंर्न नित्यमन्यत्प्रति।श्विसिद्धेरिति तदेव युक्त-मेतनस्त्रद्वितयमित्युग्दर्शयति ।

श्रानित्य का ज्ञापक सिद्ध लक्षण करने पर प्रयुक्त किये गये श्रातद्भाव का श्रयं श्रन्यपना है जो कि " पूर्व परिणाम से यह परिणाम श्रन्य है" इस प्रकार प्रत्यभिज्ञान स्वरूप श्रन्वय प्रत्यय से वह श्रतद्भाव जान नेने योग्य है। वह श्रतद्भावका प्रयोजक तो श्रश्लीब्य यांनी श्रनित्य है। क्योंकि उत्पाद भीर ब्यय का योग होरहा है। अर्थात् — भ्रुवपन से जैमे नित्यपना व्यवस्थित है उसी प्रकार उत्पाद ब्ययो करके वस्तु का अनित्य स्वरूप नियत होरहा है। वही गुरुवयं श्री समन्तभद्राचायं महाराज ने बृहत्स्वयंभू स्तोत्र मे पुष्पदन्त महाराज की स्तुति करते समय यो कहा है कि " नित्य तदेवंद-मिति प्रतीतेनं नित्यमन्यत्प्रतिपत्तिसिद्धेः। न तिद्दिरुद्ध विहरन्तरङ्गिनित्तनं नित्त्वकयोगतस्ते" तदेव इद "यह वही है" जो पहिले था ऐसी धाराप्रवाह अनुसार नवनवांशों को ग्रहण करने वाली प्रतीति होते रहने से अर्थ नित्य माना जाता है और यह इससे अन्य है "सेष न" ऐसी प्रतिपत्ति को सिद्धि होने से अर्थ नित्य नही यानी अनित्य समक्ता जाता है। विहरण और अन्तरण होरही निमित्त परिणातियों के योग से होरहे वे नित्यपन, अनित्यपन, धर्म एकत्र विरुद्ध नही हैं, दोनो धम वस्तुभूत परिणातियों के योग से होरहे वे नित्यपन, अनित्यपन, धर्म एकत्र विरुद्ध नही हैं, दोनो धम वस्तुभूत परिणामनो की भित्ति पर डटे हुये हैं। हे जिनेन्द्रदेव तुम्हारे स्याद्धाद्यशासन मे विरोध भादि दाषोका अवन्तार नही है। इस प्रकार सूत्रकार को वहों कहना युक्त पड़ा " नद्भावाव्यय नित्य " और अर्थात् — आपन्त होगये "अतद्भावेन " सब्यय यो दोनो सूत्र ठीक है, इसी सूचित की गई बात को श्री विद्यानन्द आचार्य अग्निम दो वाक्तिका द्वारा दिखलाते है।

तद्भावेनाव्ययं नित्यं तथा प्रत्यवमर्शतः । तद्भोव्यं वस्तुनो रूपं युक्तमर्थिकयाकृतः ॥ १ ॥ सामध्यात्सव्ययं रूपमुत्पादव्यय-संज्ञकं । सूत्रेस्मिन सुचितं तस्यापाये वस्तुत्वहानितः ॥ ४ ॥

तिस वस्तु का जो भाव है वह तद्भाव है, तद्भाव करके जा व्यय नहीं होना है वह नित्य है क्यों कि तिस प्रकार " यह वहीं है" सेष ऐसा एकत्वप्रत्यिक्षान होनेसे उस प्रत्यिक्ष्यान का विषय-भूत होरहा ध्रवपना ध्रष्यिक्ष्या कारी वस्तु का स्वरूप मान लेना समुचित है "ध्रष्यिक्ष्या-कारित्व वस्तु-नो रूप'। वहिरग, ग्रन्तरग कारणो ध्रनुसार स्वोचित श्रथिक्ष्या का करते रहना वस्तुका निज स्वरूप है, ग्रथंक्ष्या को किये चले जाने मे ध्रवपना बोज है, ग्रत. इस सूत्र का यह कष्ठाक्त श्रथ हुआ।

सूत्रकार द्वारा कहे विना हो परिशेष न्याय को सामर्थ्य से इस सूत्र में यह भो सूचिन किया गया है कि अतद्भाव करके व्ययसहित होरहा अनित्य मा वन्तु का स्वरूप है न। उत्पाद और व्यय सज्ञा को धारे हुये है। वस्तु के उस व्ययसहित स्वरूपका अन्य मानन पर वस्तुपन को हो हानि हा जावेगी। अर्थात्—वस्तुका अव्ययसहित स्वरूप नित्य अश है और उत्पाद, व्यय, नामक व्यय सहितपना धानित्य अंश है, उत्पाद, व्यय औव्य, इन तीनो से अर्थिक्याओं को कर रही वस्तु अनादि अनन्त काल सक बनी रहती है अनुवृत्तव्यावृत्तप्रत्ययगोचरत्यार्वित्तराकारपरिहारा वाष्तिस्थितिलक्षणपरिणामे-नार्थिकियोपपत्तेदच "अनुवृत्तव्यावृत्तप्रत्ययगोचरत्यादृत आकार तथा उत्पाद, व्यय, औव्या को ले रही वस्तु सामान्य-विशेषात्मक है।

न होकांतनो निन्यं यन्नाम तस्य क्रमयौगपद्याभ्यामधिक्रियाविरोधात् । नाप्यनित्य-मेव तत एव । न चार्षाक्रयारहितं वस्तु सत् खरम्यंगवत, श्रथंक्रियाकारिश एव वस्तुनः सत्वो-पपचेः । ततस्त्रनिन्यानित्यं च युक्त ग्राचतमावेरुद्धस्वात्

जो सर्वथा एकान्त स्वरूप से नित्य है वह सत् इस नाम को क नमिप नही पा सकता है।
स्यों कि सर्वथा नित्य एकान्त में कम से भीर युगपत्पन से मर्थिकिया होजाने का विरोध है। भीर सभी
प्रकारों से मन्तिय हो सत् कैसे भी नहीं होसकता है, तिस ही कारण म यानी किन भीर युगपत्पन करके
सर्वथा मन्तिय पदार्थ में श्रथिकिया होने का विरोध है। नित्य में कम नहीं बनता है भीर मन्तिय में
युगपत्पना रक्षित नहीं रह पाता है। जा मर्थाकमा से रहिन बस्तु है, वह खरविषाण के समान सत्
नहीं है। कारण कि मर्थ-किया को करने वाली ही व नु का सत्पना युक्तियों से निर्णीत होरहा है।
तिस कारण में इस सूत्र द्वारा वह सत् नित्य भीर मोनत्य भो सूचित किया जा चुका समुचित है।
कोई जैन सिद्धान्त से विरोध नहीं माता है। पूत्र सूत्र करके सत् के उत्पाद व्यय से युक्त कह देने पर
मनित्यपना भीर भीव्य से युक्त कह देने पर नित्यपना धनित कर दिया है, इस सूत्र द्वारा नित्यपन
भनित्यपन दोनों की सूचना कर दी गई है।

#### कुतस्तद्विरुद्धमित्याह ।

किसी जिज्ञामु शिष्य की श्राकाक्षा है कि स्याद्वाद सिद्धान्त अनुमार वह नित्यान और श्रनि-त्यपन एक वस्तु मे भला किस कारण से विषद्ध नहीं है ? बताश्रो. ऐसी जिजासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज इस श्रीग्रम सूत्र को कह रहे हैं।

# अपितानपितिसद्धेः ॥ ३२ ॥

प्रयोजन के वश से अनेकान्तात्मक वस्तु के जिस किसी भी एक धर्म की विवक्षा होने पर प्रधानता को घार रहा स्वरूप अपित है और प्रयाजन नहीं होने से विद्यमान भो धर्म को प्रविवक्षा होजाने से वस्तुका गाए।भूत स्वरूप तो अनिपित है, अपित और अनिपित स्वरूपो करके वस्तु के नित्यत्व अनित्यत्व, एकत्व, अनेकत्व, अपेक्षितत्व, अनपेक्षित्व, देवकृतत्व, पुरुषायकृतत्व, आदि धर्मों को सिद्धि होजाती है, अतः वस्तु में नित्यपन और अनित्यपन विराधरहित हाकर सकुशल ठहर रहे हैं।

#### तद्भावेनाव्ययं नित्यमतद्भावेन सव्ययमानत्यमिति साध्यं । ततः

"भ्रापितानिपितसिद्धे।" इस सूत्र को तो हेतुवाक्य बना लो तथा तद्भाव करके भ्रष्यय होना नित्य है, भौर ताह्य, विसद्धा, भ्रतद्भाव करके व्ययसहित होना स्रनित्य है, इसको यहा साध्य बना लिया जाय वस्तुको पक्ष काटि में भर लिया जाय तिस कारण इस सूत्र का पूर्वापर सम्बन्ध मिला कर् यो परायांनुमान वाक्य बना लिया जा सकता है, कि

## नित्यं रूपं विरुष्येत नेतरेणैकवस्तुनि । धर्णितेत्यादिसूत्रेण प्राहेवं नयभेदवत् ॥ १ ॥

एक वस्तु में इतर यानी अनित्य स्वरूप के साथ वर्त रहा नित्यस्वरूप धर्म विरुद्ध नहीं होता है, (प्रतिज्ञा वाक्य) अपित श्रीर अमिषत करके सिद्ध होजाने से (हेतु) नय के भेदों के समान (अक्वयह्टटान्त)। अर्थात् -निश्चयनय व्यवहारनय या द्रव्यायिक पर्यायायिक, सग्रहनय, ऋजुसूत्रनय, आदि के भिन्न विषयों में अविरुद्ध होकर नाना धर्म जैसे व्यवस्थित होरहे हैं. उसी प्रकार प्रधानता और अप्रधानता से आरोपे गये अनेक रूप युगपत् वस्तु में ठहर रहे हैं, प्रतीयमान धर्मों से कोई विरोध नहीं है। ''नयभेदावत्, यह पाठ श्रच्छा जचना है, नय के भेद प्रभेदों को जानने वाले सूत्रकार महाराज इस अपितानिपत इत्यादि सूत्र करके इम प्रकार श्रनुमान वाक्य को बहुत श्रच्छा कह रहे हैं।

#### कुतः प्नः सतो नित्यमनित्य च रूपमधिनमनित चेत्याह ।

गहा पुन किसी की जिज्ञासा है. कि सद् व ग्तुका नित्य रूप श्रीर श्रीनत्य रूप भला किसी कारण से श्रीपन यानी प्रधानपने से विवक्षित होजाता है तथा नित्यपना या श्रीनत्यपना क्यो श्रनिपत होजाते है विवाशो ऐसा प्रश्न प्रवर्तने पर ग्रन्थकार इस श्रीप्रम वास्तिक को कहते है।

## द्रव्यार्थादर्पितं रूपं पर्यायार्थादनर्पितं । नित्यं वाच्यमनित्यं तु विपर्यासात्प्रसिद्धचित ॥ २ ॥

द्रव्यचिक नय के विषय हारहे द्रव्य स्वरूप ग्रथं से प्रधानपन को प्राप्त होरहा ग्रौर पर्यायाथि-कन्य के विषय माने गये पर्याय स्वरूप ग्रथंसे ग्रविवक्षित होकर अनिपत होरहा वस्तु का नित्य स्वरूप कहना चाहिये तथा इसके विषरीतपने यानी द्रव्याधिक से ग्रनिपत ग्रौर पर्यायाधिक से ग्रिपित स्वरूप करके तो वस्तु का ग्रनित्य स्वरूप प्रसिद्ध होरहा है। भावार्थ- जैसे कि धूम हेतु मे ग्रिप्त की ग्रपेक्षा माधकत्व ग्रौर पाषाणा की ग्रपेक्षा ग्रमाधकत्व धमं विराजमान है, सद् गृहस्थ यदि स्व स्त्री के लिये काम पुरुषायी होय ग्रौर परस्त्री के लिये सुदर्शन सेठ के समान नपु सक होय तो यह कुलीन पुरुष का निज स्वरूप है, कोई भ्रप्यश या गाली नहीं है।

द्रव्यार्थादादिष्टं रूपं पर्यायार्थाद नादिष्टं यथा नित्य, तथा पर्यायार्थादादिष्टं द्रव्यार्थादनादिष्टमनित्यमिति सिद्ध्यत्वेव । ततस्तदेकत्र सदारमनि न विरुद्धं । यदेवं रूपं निश्यं तदेवानित्यमिति वचने विरोधसिद्धेः विकलदेशायत्तनपनिरूपणायां सर्वथा विरोधस्यानवतारात् ।

जिस प्रकार द्रव्य स्वरूप ग्रथं से निरूपित कया गया और पर्याय-ग्रात्मक ग्रवं से नहीं कहा जा चुका स्वरूप नित्य है, उसी प्रकार पर्याय ग्रथं स्वरूप से ग्रादिष्ट किया गया भीर द्रव्य श्रवं से नहीं ४६ प्ररूपा गया रूप ग्रानित्य है, यह सिद्ध हो ही जाता है, तिस कारण वह नित्यपन या ग्रानित्यपन धर्मे एक ग्रालयड सत् भ्रात्मक वस्तु मे पाये जा रहे विरुद्ध नहीं। जो ही रूप नित्य है, वही ग्रानित्य है, इस प्रकार कहने मे तो विरोध दोष की सिद्धि है, किन्तु विकल देश या विकलादेश कथन के ग्राधीन हो कर नय की प्ररूपणा करने पर सभी प्रकारों से विरोध दोष का स्याद्धादसिद्धान्त में भ्रवतार नहीं है।

#### नन्त्रवसुभयदोषाद्यतुषंगः स्यादित्यारंकायामिदमाहः।

यहा किसी का प्रक्त है, कि इस प्रकार एक वस्तु में नित्य, श्रनित्य दो रूपों को मानने पर उभय दाप, संकर ग्रादि ग्राठ दोषों के ग्राजाने का प्रसग होगा ग्रथान्-भेदाभेद या नित्यानित्य पक्ष में उभय, विरोध, वंगेधिकरण्य, सकर, व्यतिकर, संशय, श्रनवस्था श्रीर श्रप्रतिपत्ति हेतुक ग्रभाव ये ग्राठ दोष ग्राजावेगे ने नित्यपन, ग्रनित्यपन, दानों प्रतिक्रल धर्मों को एक वस्तु का रूप मानने पर उभय दोष है, जैसे धम, ग्रधमं दोनों का उभय नहों होनकता है, 'उभी ग्रवयवौ यस्य तदुभय' शुद्ध ग्रशुद्ध ग्रात्मानों का ऐक्य जैसे श्रलीक है, 'उभी श्रात्माना यस्य'। उसी प्रकार नित्य श्रनित्य रूपों की एक वस्तु में निष्ठा ग्रलीक है। र विधि ग्रौर निष्ध स्वरूप नित्य श्रनित्य रूपों का एक ग्रिनन्व वस्तु में ग्रसम्भव है, ग्रतः शीत स्पर्श ग्रौर उष्णास्पद्य के समान विरोध है।

३ नित्य रूप का ग्रधिकरण न्यारा होना चाहियं श्रौर सर्वथा भिन्न माने गये ग्रनित्य का ग्रिधिकरण्य भिन्न होना चाहिये यो दानो रूपो को एक स्थान पर ठहरा देने से वैयधिकरण्य हुन्ना एक म्यान मे दो तलवार नही ठहर पाती है। तथा जिस स्वरूप से नित्यपन है, उसी स्वरूप से ग्रनित्यपा मानने पर भी विरोध ग्रथवा वैयधिकरण्य दोष घुस पडते है।

४ वस्तु के जिस स्वरूपसे नित्यपन माना गया है, उसी स्वरूप से ग्रांनत्यपन क्यो नही होजाय या जिस स्वरूप करके श्रनित्यपन है, उसी स्वरूप करके नित्यपन प्रतिष्ठित होजाय, सहोदर भाइयो मे भ्रपना तेरई का प्रवेश नहीं होना चाहिये, यो धर्मों के श्रवच्छेदको का यौगपद्य या मिश्रण होजाने से संकर दोष हुश्रा जाता है।

५ जिसस्वरूप से ग्रनित्यपन है, वस्तु के उसी स्वरूप से नित्यपन क्यों न होजाय ? ग्राँर जिस स्वरूप से नित्यपन है, उस स्वरूप से ग्रनित्यपन भी होजाग्रो, यो परस्पर विषयगमन होजान से व्यति-कर दोप हुगा।

६ वस्तुको नित्य, धनिरय-ग्रात्मक मानने पर ग्रसाधारण स्वरूप करके निश्चय नहीं किया जासकता है, ग्रतः सशय दोष ठहरा । ७ जिस स्वरूपसे नित्यपन है उसी स्वरूप से कथ चित् ग्रनित्यपन भानने पर फिर उन दोनो स्वरूपों का वस्तु के साथ ग्रभेद माना जायेगा, पुन एक एक उम सत् रूप में नित्यपन ग्रनित्यपन की पल्पना करते हुये ग्राकाक्षा बढती हुई रहने के कारण ग्रनवस्था दोष ग्राजावेगा।

प्र वस्तु में नित्यपन किस प्रकार माना जाय ? ग्रौर साथ ही ग्रनिस्वपन भी कैसे माना

जा सकता है ? यो धर्मों का कुछ भी निर्णय नहीं होने ये वस्तु का परिज्ञान नहीं हो सकता ग्रप्रिवित्त है, जिसकी प्रतिपत्ति नहीं उसका भ्रभाव ही माना जायेगा। यो जैनो के स्याद्वाद सिद्धान्त में उभय दोष भादि का प्रसंग भ्राजावेगा इस प्रकार किसी शिष्य की सशय पूर्वक भ्रारेका के प्रवर्तने पर ग्रंथ-कार इस समाधानकारक ग्राग्रम वात्तिक को कहते है।

### प्रमाणार्पणतस्तत्स्याद्वस्तु जात्यंतरं ततः। तत्र नोभयदोषादिपसंगोनुभवास्पदे॥ ३॥

प्रमाण ज्ञान की प्रधानता से विचारा जाय तो वह वस्तु उन नित्यन और भ्रनित्यन दोनों से तीसरी ही जाति की नित्यानित्यात्मक प्रनीत होरही है, तिस कारण प्रामाणिक पुरुषों के भनुभव में स्थान पा चुकी उस वस्तु में उभय दोष, विरोध दोष स्नादि का प्रमंग नहीं है। बौद्धों के मेचक ज्ञान और वैशेषिकों के सामान्य विशेष (पृथिवीत्व स्नादि व्याप्य भो व्यापक जातिया) तथा माल्यों की त्रिगुण-म्नात्मक प्रकृति इन हब्टान्तों से स्नाठों दोषों का परिहार होजाता है, पक्षी हवेलियों में लगे हुये पत्थर के पतने पतने लम्बे ठोडों पर नीन तोन चारचार खन की गौस्व ऊपर उपर लद रही देखी जाती हैं। टोडों के बित को देख कर किनने ही पुरुष यो स्नाशका करते हैं. कि इतनी इमारत इन टोढ़ा पर नहीं डट मकती है, किन्तु जब कार्य होरहा है, पचासों वर्ष तक चार चार खन उन पर लदे हुये सदूट देखे जा रहे हैं, तथा उन छज्जों पर भीतर सामान रखना, खेलना कृदना श्रादि क्रियायें भी होरही देखी जाती है, तो ऐसी दगा में खटका रखने वाले पुरुषों का ज्ञान भान्त होजाता है। छटाक भर की ककड़ी हजार मन के पत्थर को गिरने से रोके रखती है, पत्रली सी डालपर प्रधिक बोभ लाइ दिया जाता है, व्यर्थ में सशय श्रादि दोप उठान। ठलुमा पुरुषों का बेहदा कार्य है, प्रतीत किये जा रहे पदार्थ में कोई दोष नहीं, इसको हम पूर्व प्रकररों में भी कई बार कह चुके हैं।

न हि सकलादेशे प्रमाणायत्ते प्रतिभागनमुत्पादव्ययधौव्ययुक्तं तदुमयविरोधदोषाभ्यां स्पृश्यते, तस्य नित्यानित्यैकांताभ्यां जात्यंतरत्वात् ।

द्रव्य श्रौर पयायो से तदात्मक होरही वस्तु है, वस्तु के द्रव्य श्रश को द्रव्याधिक नय जानती है, श्रौर पर्यायो को पर्यायाधिक नय द्वारा जान कर विकलादेश द्वारा निरूपण किया जाता है, श्रखण्ड वस्तु के श्रशो का निरूपण करना विकलादेश है।

जब कि कोई भी शब्द हो भ्रपने प्रकृत्यर्थ भनुसार वस्तु के एक गुरा को ही कहेगा अतः एक गुरा की मुख्यता करके भ्रभिन्न एक वस्तु का कथन किया जाता है, वह सकलादेश है।

सकलादेश वक्ता के पूर्व प्रकरण ज्ञान से उपजता है, भीर श्रोता के प्रमाण ज्ञान को उपजाता है, बतः सकलादेश प्रमाणाधीन माना जाता है, तथा विकलादेश नयाधीन होता है, यह प्रतिपादक के नय ज्ञान से उपज रहा सन्ता श्रोता प्रतिपाद्य के नय ज्ञान को उपजा देता है। 'एकगुरामुखेनाऽशेषवस्तुरूपसग्रहात् सकलादेशः' 'निरशस्यापि गुराभेदादंशकल्पना विकलादेशः यह श्री भ्रकलक देव महाराज का वचन है। यहा ग्रन्थकार कहरहे हैं, कि प्रमार के भ्रधीन होकर जब सकलादेश की व्यवस्था है, तो प्रमारा द्वारा वस्तुका सर्वांग निरूपरा या बहुभंग-प्रतिपादन होजाने पर जो उत्पाद, ब्यय, ध्रोव्यो से युक्त होरहे सन का प्रतिभास होरहा है, वह उभय दोष और विरोध दोष करके नही खुआ जाता है, क्योंकि वह भ्रनेकान्तास्मक सत् बेचारा सर्वथा नित्य और सर्वथा अनित्य इन दोनो दृषित एकान्तो से तृतीय ही निराली जाति का नित्यानित्यात्मक है, उस मत् के नित्य भ्रानित्य दोनों भ्रात्मा हैं। मावा भ्रीर पानी को मिला कष दूध नही बनाया गया है, किन्तु प्रथम मे ही दूध स्वकीय पौष्टिकत्व, द्वश्त. मिण्टता, भ्रादि गुराो से युक्त होकर भ्रात्मलाभ कर चुका है।

बौद्धोंके यहा माना गया चित्र ज्ञान प्रथमसे ही नीलाकार, पीलाकार, ग्रांदि को स्वायत्त कर रहा इन्द्र धनुष के समान बना बनाया है.वैशेषिकों के यहा सत्ता की ग्रंपेक्षा व्याप्य होरही श्रौर घटत्व, पटत्व, श्रांदि जानियों की ग्रंपेक्षा व्यापक होरही पृथिवीत्व जानि बेचारी ग्रनादि से ग्रनन्त काल तक सामान्यविशेषात्मक ठहर रही मानी गई है। एक धूप-दान ग्रवयवी में कुछ ऊपरले ग्रंशों में उष्णता श्रौर निचले भाग में शीनता का जब प्रत्यक्ष होरहा है, तो यहा विरोध दोष का ग्रवकाश नहीं है, 'श्रनुपलम्भसाध्यों विरोध दोनों का एक न ग्रनुपलम्भ होता तो सहानवस्थान विरोध साधा जाता, प्रकरण-प्राप्त नित्य ग्रनित्यपन, का एक न उपलम्भ हो नाने से कोई विरोध दोष नहीं ग्रांता है।

तत एव नानवस्था वैयधिकरण्यं संकर-व्यतिकरी वा संशयो वा यता प्रतिपत्तेर भावस्तस्यापाद्यते चित्रसंवेदनवदनुमवास्पदे वस्तुनि तदनवतारात् ।

तिस ही कारण से यानी सर्वथा नित्य घौर सर्वथा चनित्य से तीसरी ही । ति वाली वस्तु की व्यवस्था होजानेसे अनवस्था, वैयधिकरण्य, और सकर, व्यतिकर अयवा सशय होष भी नहीं होस कते हैं, जिन दोपों के वश से कि प्रतिपत्ति नहीं होजाने के कारण उस वस्तु का अभाव होजाना इस धाठबें दोष का आपादन निया जा सके। चित्र सर्वेदन या मेचक ज्ञान के समान जब अनेकान्तात्मक वस्तु प्रामाणिक पुन्पों के अनुभव में आलीढ होरही है, तो ऐसी प्रतीत वस्तु में उन अनवस्था आदि दोषों का अवतार नहीं है। अर्थात्-वस्तु को नित्यपन, अनित्यपन, तदात्मक आक्रां त मान लेने पर पुनः उत्तरोत्तर आकाक्षा नहीं बढ पाती है, जैमें कि सामान्य के विशेष होरहे पृथिवीत्व में पुनः अन्य सामान्य विशेषों को घर देने की अभिलापा नहीं होती है, अत. अनवस्था दोष नहीं आता है. कहीं कहीं तो यानी द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भावकर्म से द्रव्य कर्म आदि स्थलों में अनवस्था बेचारी गुर्ण का रूप धारण कर लेती है, जैसे कि अनेक पुरुषों की एकता सम्यग्दर्शन,ज्ञान चारित्रों की एकता के समान मुर्ण है, किन्तु वात, पित्त, कफ, की सूचक नाडियों की एकता तो त्रिदोष है।

यहां प्रकरण मे अनवस्था दोषका कोई भवसर नही है, उत्पाद व्ययो की भ्रषेक्षा श्रानित्यपन श्रीष्ट श्रीष्य की भ्रषेक्षा निस्य बस्तु मे कीड़ा कर रहे हैं। श्रीष अनस्त गुणो की पर्यायो में भ्रवस्ते, उत्पाद, ध्यय, भ्रोब्य, होते रहे ऐसे भ्रनन्तानन्त से स्याद्वादियों को कोई भय नहीं है, भ्राकाश के समान भ्रनन्त सर्वत्र किसी न किसी ढग से प्रत्येक वस्तु मे प्रविष्ट होरहा है, इस वस्तु-स्वभाव के लिये हम क्या कर सकते हैं, वस्तु को भ्रनेक धर्म-म्रात्मकपन रुचता है।

तथा नित्यपन, ग्रनित्यपन दोनो धर्मों की एक ही अधिकरण में वृत्ति होजाने करके प्रतीत होजाने से वैयधिकरण्य दोष को भी वस्तु में स्थान नहीं मिलना है। में वक ज्ञान के हब्दान्त से सकर का और सामान्य विशेष के हब्दान्त से व्यतिकर दोष का प्रत्याच्यान कर दिया जाता है। पक्षपात को छोड़ कर उभय-धात्मक वस्तु का निर्णय होचुकनेपर सशय दोष भी हट जाता है, चलायमान इति होती तो सशय होता जबिक उक्त दोषो रहित होरही वस्तुकी बालक बालिका तक को समीचीन प्रति-पत्ति होरही है, ता फिर अप्रतिपत्ति दोष कथमपि नहीं फटक सकता है। अत स्याद्वाद सिद्धान्त अनु-सार प्रतीत किये जा रहे वस्तु में कोई भी दोष नहीं आते हैं।

तिदृश्य प्राप्रहृज्यम्य सल्लच्यास्य प्रसिद्धेर्न चाच्चपमत्रयविद्रृज्यं पुद्गलस्कंघसं-इक प्रतिचेप्तुं शक्य, सर्वप्रतिचेपप्रसंगात्।

तिस कारण अब तक इस प्रकार शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य अथवा सामाण्यत पर द्रव्य और विशेषत जीव पुद्गल आदि अपर द्रव्य के सन् लक्षण की प्रसिद्धि होरही है। यन लक्षण वाले नित्य, अनित्य-आत्मक द्रव्य की प्रसिद्धि होजाने से चक्षु इन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्ष का विषय होरहा और पुद्गल स्कन्ध इस नाम के धारी अवयवी द्रव्य का प्रतिक्षप नहीं किया जा सकता है। यो प्रत्यक्ष प्रमाण आदि से अनुभवे जा रहे पदार्थों का यदि निराकरण कर दिया जायेगा नव तो सभी वादियों के यहा इष्ट पदार्थों के खण्डन होजाने का प्रसंग आजावेगा जो कि किसी को इष्ट नहीं पडेगा। यहा तक ''भेद-सघानाम्या चाक्षुष " इस सूत्र की सगति को वखानते हुये ग्रन्थकार ने अवयवी पुद्गल स्कन्ध में द्रव्यप्ता अक्षुण्ण कर दिया है। सूत्रकार महाराज को उक्त सूत्ररचना भी मुस ठित है।

कृतः पुनः पुद्गलानां नानाद्रव्याणां संबर्धा यतः स्कन्ध एकोवतिष्ठत इत्यारंका-यामिदमाह ।

श्रीयम स्थाना श्रवतारण यो है कि कोई जिज्ञामु यहा शका उठाता है कि भिन्न भिन्न होरहे श्रीक पृद्गल द्रव्यों का सम्बन्ध फिर भला किस कारण से होगा । जिससे कि एक पौद्गलिक स्कन्धक द्रव्य प्रतिष्ठित होजाय ? इस प्रकार बौद्ध मत के श्राभास श्रीनुसार शिष्य की श्राशका प्रवर्तने पर श्री उमास्वामी महाराज इस श्रीयम सूत्र को कहते है।

# स्निग्धरूचत्वाद्बन्धः ॥ ३३ ॥

स्निम्धपन भीर रुक्षपन से पुद्गलों का बन्ध होजाता है। मर्थात्—भनन्त गुरा वाले पुद्गल इस्य में दो स्पर्श गुरा भी हैं, एक स्पर्शन इन्द्रिय से ही दोनों का या दोनों की परिसातियों का परिक्रान होजाता है। अतः दोनों को भले ही एक "स्पर्शं" शब्द करके कह दिया जाय। दोनों में से नियत एक स्पर्श गुरा की किसी समय शीत और किसो समय उष्ण स्वरूप पर्याय होती रहती है तथा दूसरे प्रतिनियत स्पर्श गुरा की तो कदावित स्निग्ध और कभी रूक्ष परिणाति बनती रहती है। परमाणुओं में भी पाई जाने वाली शीत या उष्ण परिणातिया अथवा स्कन्धों में ही पाये जाने वाली स्पराकी हलका भारी, नरम, कठोर, ये परिणातिये एव अन्य अनन्त गुराों की परिणातिया ये कोई भी वन्ध का हेतु नहीं हैं, जल का केवल स्निग्धपना ही सतुम्राओं के कराों को बाध कर पिण्ड कर देता है, जल के रूप, रस, गन्ध, द्रवत्व, अस्तित्व. आदिक अनेक गुरा बाधने के उपयोगी नहीं है।

पत्थर या ककड़ों के बने हुये चूने को प्रश्नम ही जल डाल कर बुमा लिया जाता है उस गीले चूने में जितनी ईट, पत्थर को परस्पर चुनकाने की शक्ति है, सूखे हुये चून में पुन दुवारा, तिवारा, भिगों कर उतना चूपकाट नहीं रहना है। पर्वत, ककड़, मिट्टी, भ्रादि रूक्ष प्रकृति के पदार्थ स्वकीय रूक्षा से स्वाशों में हढ़ बध रहे हैं.दन्तधावन में प्रमाद करने वाले पुरुषों के दान्तों में दाल, राटी, का कोमल भाग ही कालान्तर में हड़डी होकर हढ़ बध जाता है। मगद से लड्डुग्रों में जैसे चिकनापन वध का हेतु स्पष्ट दीख रहा है, उसी प्रकार पाषासा, काठ पक्की ईट, में रूक्षता भी बध का कारता प्रस्थक्षगोचर है, सूखे काठ या ईट में दस वीस वष पहिले के जल को वाधे रखने बाले कारसापन को कल्पना करना ग्रनुचित है, कारसा कि गीली ग्रवस्थासे सूखी ग्रवस्था का बन्धन ग्रतीव हढ़ है, ग्राम्न सयोग से पक गयी ईट रूखेपन गुरा करके हढ़ बध गयों है सर्वथा मूखे में जल की कल्पना करना घोड़े में सींग की कल्पना करना है, ग्रत स्निग्धपन, रूक्षपन, दोनों ही परमासुग्रों के परस्पर वध जाने में कारगा माने गये हैं।

स्नेहगुक्यगोगानिम्नम्थाः रूचगुक्यगेगादूचास्तद्भावात पुद्रगलानां वंधः म्यात् । न रूको नाम गुक्योस्ति, स्नेहाभावे रूचन्यवहारसिद्धेरिति चेन्न, रूचाभावे स्नेहन्यवहारप्रस-गात् स्नेहस्याप्यभावोपपचेः, शीताभावे चांब्लव्यवहारप्रमक्तेरुक्लगुल्लाभागानुवंगात् । स्पर्श-नेन्द्रियज्ञाने शीतवदुष्कगुक्तस्य प्रतिभासनादुष्को गुक्तः स्पर्शविशेषोनुष्काशीतपाकजेतरस्पर्श विदिति चेत्, तिहं स्नेहस्पर्शनकरमञ्जाने रूचस्य लघुगुरुस्पर्शिशेषवद्वभासनात् कथ रूचो गुक्तो न स्यात् ? तस्य वाचकामावादप्रतिचेपाईत्वाच्चतुर्विशातरव गुक्ता इति नियमस्याघटनात् । तथा सति-

बौद्धों के मत अनुमार चिकनापन, रूखापन, कल्पित पदार्थ होय सा नहीं समभ बैठना किन्तु द्रव्य के स्नेह नामक गुरा के योग से पुद्गल स्निग्ध कहें जाते हैं और वस्तु के अनुजीवी रूक्ष गुरा के याग से कोई पुद्गल रूक्ष कहें जाते हैं। जल, बकरी का दूघ, भैस का दूघ, उंटनी का दूध, अथवा ची इनमें उत्तरोत्तर स्निग्धता बढ़ती जाती है, तथा रेत, वजरी, बालू, आदि में रूक्षता बढ़ रही देखी जाती है तिसी प्रकार पुद्गल परमासुप्रों में गाठ के वास्तविक उन स्नेह रूक्ष गुरा का सव्याव होने

से पुद्गलो का बंध होजाता माना गया है।

यहा कोई श्राक्षेप करता है कि रूखापन नामका कोई गुणा नही है, निकनेपन गुण के ग्रभाव होजाने पर रूक्षता का व्यवहार सिद्ध होरहा है जहाँ विकनापन नहीं है उसको रूखा कहिया करते है, ग्रत: दुग्ध, घृत, चिकने मुन्दर वस्त्र भूपण, ग्रादि भव्य जड पदार्थों में (यहा तक कि स्नेही इष्ट बन्धुजन ग्रादि चेतन पदार्थोंमें भी) क्लूप्त स्नेह गुणको भावात्मक ग्रनुजीवो गुण मान लिया जाय और कक्ष गुणा को रीता ग्रभाव मान लिया जाय, रूखापन, नीरसपन, ग्रनुष्णशीत, निर्मन्ध ग्रादि का व्यर्थ बोभ वस्त के ऊपर क्यों लादा जाता है ?

ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि या तो कक्ष के ग्रमाय में स्नेह के व्यवहार होजाने का भी प्रसग ग्रासकता है, वास्तिवक रूक्षता के नहीं होने में रबड़ी, मलाई, तंल श्रादिमें चिकते-पन की कल्पना है, ऐसी दशामें चालिनी न्याय में स्नेह गृणका भी ग्रमाय होजाना बन जाता है। इसी प्रकार शीत का अभाव होजाने पर उष्णापन के व्यवहार का प्रसग ग्राजाने से उष्णा गुण के ग्रमाव का भी प्रसग होजावेगा। पण्डिताईको मूर्खता का ग्रभाव कहा जा सकता है, ग्रधामिकपन की व्यावृत्ति ही धामिकता है, हलकेपन का ग्रभाव ही बोफ है, सुगध का ग्रमाव हो दुर्गन्धपन है, निबल का ग्रभाव ही सबल है, इत्यादि ग्राक्षप करने वाले का मुख पकड़ा नहीं जाता है तब ना किसी भो पदार्थ की सिद्धि करना श्रन्यापाहवादियों के यहा ग्रसम्भव है। जोटे हारहे पदार्थों म से ग्रन्य दूसरे दूसरे पदार्थों का यदि ग्रभाव मान लिया जायेगा तो जगत् के ग्राधे पदार्था का निराकरण हुंगा जाता है, प्राय सभी पदार्थ अपने प्रतिपक्ष को ले रहे मन्नतिपक्ष है।

यदि श्राचेषकर्ता यो कहे कि स्पर्शन इन्द्रिय-जन्य ज्ञान में शीत गुएके समान श्रान्त, चाम श्रादि के उष्णका भी ममीचीन प्रतिभास होरहा है ग्रत. वास्तिवक उष्णगुए एक भावात्मक स्पर्श विशेष है, जैसे कि वैशेषिकों के यहा श्रनुष्णाशीत स्पर्श या पाकज और उससे निराला श्रपाकज स्पर्श माना गया है। वैशेषिकों ने स्पर्श के उष्ण, शीत, श्रौर श्रनुष्णाशीत ये तीन भेद किये है। जल में शीत स्पर्श है तेजो द्रव्य ने उष्ण स्पर्श है, पृथ्यवो और वायु म श्रनुष्णाशीत स्पर्श माना गया है 'एतेषा पाकजत्व तु क्षिती नास्यत्र कुत्रचित् "पकी ईट, घड़ा, श्रादि पृथिवो म श्राग्न-सयोग करके हुये पाक से जायमान पाकज स्पर्श है किसा पृथिवो में श्रपाकज स्पर्श भी है।

यो कहने पर तो ग्रन्थकार कहते हैं कि तब ता स्नेह का ग्रहण करने वाला स्पर्शन इन्द्रिय के द्वारा उपजे हुये मान में हलकापन, भारीपन, इन विशेष स्पर्शीक समान रूक्ष का भी स्पष्ट प्रतिभास होजाता है, मत स्वतंत्र भावात्मक रूक्ष गुण क्यों नहीं होवेगा न ग्रंथीत्—स्नेह का सहादर भाई रूक्ष गुण ग्रवश्य है। जो ही स्पर्शन इन्द्रिय स्नेह को जानती है वही रूखेपन का प्रत्यक्ष कर रही है। ग्रभाव कह देने मात्र से प्रशीकिया को करने वाले परिगाम का निराकरण नहीं होजाता है। वैशेषिकों ने प्रशासकार को लेखेऽभाव मान रखा है किन्तु यह निर्वाध निर्वाधन नहीं है जबकि काला काला ग्रन्थकार

उन रात्रिचर पक्षियों के हृदय में विशेष ढग की गुदगूदी उत्पन्न करना, दिवा जागर जीवोंको निद्रा लाना. मनुष्य, स्त्री, मेंस, गाय, धादि के शरीरों में भ्रालस या विश्राम लेने के भाव धादि कार्यों को उपजाता है, चित्र (तसवीर) लीचने में भ्रन्धकार का प्रभाव पडता है, रुग्ण धाखों में भ्रन्धकार शक्ति को बढाता है, धनेक सम्मूछंन जीवों की उत्पत्ति करने में सहायक होता हैं तो इत्यादि धर्थ-कियाभों को करने वाला होने से भ्रन्धकार पदार्थ वस्तुभूत है।

सूर्य, चन्द्रमा, दीपक, ग्रादि के निमित्त से जैमे यहा फैल रहे पुद्गल स्कन्ध स्वय धीले पीले प्रकाशमय परिगाम जाते हैं, उसी प्रकार प्रकाशक पदार्थों के हट जाने पर उन्ही पुद्गल स्कन्धों का ही काला काला परिगामन होजाता है, जैसे कि जाड़ों में सूर्य की घाम फैलने पर जो पुद्गल उद्गा होगये थे थोड़े बादल ग्राजाने पर वे ही पुद्गल कट शीतल होजाते हैं, उद्गा काल में सूर्य के उपर स्वल्प बादल ग्राड़े ग्राते ही उद्गाता न्यून होजाती है, मेघवृद्धि को कराने वाली उद्गाता न्यारी है। यहा प्रयोजन केवल तत्कालीन कटित पुद्गलों का परिगाति-परिवर्तत होजाने से है। वरफ, ग्रोला ग्रादि में कठिनपन की प्रतीन को भ्रान्त ज्ञान कह कर वैशेषिकों ने जैसे स्वकीय मन्तव्य की हंसी कराई है, उसी प्रकार ग्राह्मकार को तुच्छ ग्रभाव मानने वाले वंशेषिकों के उपर परीक्षक या वैज्ञानिक विद्वानों को हसी ग्राती है।

शीत का श्रभाव उच्णा नहीं होसकता है क्यों कि उच्णा से दाह, सन्ताप, श्रादि कार्य होरहे देखे जाते हैं, इसी प्रकार उच्णा का श्रभाव शीत भी नहीं बन सकता है, क्यों कि शीत से वरफ जम जाना, श्ररहर के पेड़, श्राम के पौधे श्रादि वनस्पतियों का भुलस जाना, तप्त लोहे सोने श्रादि का जम जाना शीता झहेतुक मृत्यु काल की उपस्थित होजाना श्रादि श्रनेक कार्य होरहे देखे जाते हैं। तथा हलकापन का श्रभाव भारीपन श्रीर भारी का श्रभाव हल पन इनमें विनिगमना का विरह हाजानेसे दोनों वस्तु-भूत पदार्थ मानने योग्य हैं, नरम श्रीर कठोर दानों का सद्भाव मानने पर ही उनके योग्य श्रथं कियाय हो सकेगी।

इसी प्रकार स्निग्ध और रूक्ष दोनों की न्यारी न्यारी प्रथंकियाये और ग्रलग ग्रलग प्रतिप्रिया होरही देखी जाती हैं, भत. स्निग्ध, रूक्ष दोनों गुर्गों का सद्भाव मान लेना प्रतिवाय है। यद्यपि जंनसिद्धान्त अनुसार रुक्ष और स्निग्ध कोई स्वतन्न नित्य गुर्ग नहीं है, किन्तु स्पर्श गुर्ग की पर्यायें ही रूखापन और चिकनापन है, कथचित अभेद नामका सम्बन्ध हो जाने से क्वचित् गुर्ग को पर्याय महाभावी) और पर्याय को गुर्ग कह दिया जाता है। जैसे कि चेतना गुर्ग के परिगाम होरहे ज्ञान को अनेक स्थलों पर गुर्ग स्वक्रप करके कह देते हैं। पर्यायों में किसी प्रधान होरही पर्याय को गुर्ग कह देना अनुचित नहीं है, पर्याय से ऊची पदवी गुर्ग है। आह्यालों को भूसुर यानी पृथवी का देव और क्षित्रियों को भूपसिह या ररावीरसिह, वैश्यों को धनकुवेर भादि उपाधियों से भूषित कर दिया जाता है। गुर्क की श्रक्सा करते हुये कभी एक गुरा को पूरा हव्य कह दिया जाता है, जैसे कि अस्तूरी कपूर्ण

धादि के गंध गुरा का गन्ध द्रव्य की मुस्यता से निरूपरा होजाना है, द्रव्य की प्रश्नसा हॉकते हुये वस्तु विकास दी जाती है, क्योंकि द्रव्य से वडी पद्वी वस्तु की है, अनन्तानन्त शक्तियों को धार रही वस्तु की पुनः प्रश्नसा करना उसी प्रकार व्यर्थ पडता है, जैसे कि सम्माननीय श्री समन्तभद्वाचार्व ने "गुरा-स्तोक सदुल्लध्य तद्वहुत्वकथा स्तुति.। ग्रानन्त्यात्तं गुरा। वक्तुमशक्यास्त्विप सा कथं" इस पद्य द्वारा अनन्त गुरा सागर श्री सरनाथ भगवान् की स्तुति करने में ससामर्थ्य प्रगट की है।

जो वादीभिसह किलकाल-मर्वज्ञ, सिद्धान्त-चक्रवर्त्ती, स्थाद्वादवारिधि, सिद्धान्तमहोदिधि सरनाइट् रायबहादुर, रायमाहव, सी० ग्राई० ई, जे० पी० ग्रादि पदिवयों का प्रदान करने वाला है, वह मूलस्वक्रप करके प्रशसक पदिवयों से रीता है। प्रकरण में यह कहना है, कि स्निग्ध क्रक्ष, दोनों भाव पदार्थ है, उस क्रखेपन का वाधक कोई प्रमाण नहीं है। ग्रतः बडा ही मनोज्ञ " क्क्षपन" गुण प्रतिक्षप करने योग्य नहीं है।

गुँगा चौबीम ही है, इस वैशेषिकों के नियम की घटना नहीं होसकती है. यानी १ इप, रस, इ गध, ४ स्पश, ५ सख्या,६ परिमाण, ७ पृथक्त्व, ६ सयोग, ६ विभाग, १० परत्व, ११ अपरत्व, १ गुरुत्व, १६ द्ववत्व, १४ स्नेह, १५ शब्द, १६ बुद्धि, १७ मुख, १८ दुख, १८ इच्छा, २० द्वेष, २१ प्रयत्न, २२ धमं, २३ अधम, २४ सस्कार, ये ही चौबीस ही गुण नहीं है, इनके अतिरिक्त भी अनेक गुण द्वयों में विद्यमान है।

कुछ गुए। तो चार्बास में भी अधिक हैं। जैसे कि पौद्गिलिक स्कन्ध होरहे शब्द और पुष्य पाप का व्यथ ही गुए। में गिन लिया गया है। परत्व, अपरत्व, गुए। का भी गोई मून्य नहीं हैं। सुब श्रीर दु ख कोई स्वतंत्र दो गुए। नहीं हैं, मुख गुए। की विभावपरिए। ति ही दु ख है। गुरुत्व को यदि गुए। माना जाता है, तो भोक को भी गुए। मानना चाहिये जिस भोक के कारए। वश् तीन गज लम्बी लिट्या को एक स्रोर से एक स्र गुल तिरछ। पकड़ कर बड़ा मल्ल भी नहीं उठा सकता है, जिस खाट पर स्राठ मनुष्य बैठ सकते है, एक चचल लड़का स्रपनों भोक से उसे स्रकेल। तोड देता है, श्रीर भी वैशेषिकों के कई गुए। परीक्षा की कसौटी पर ठीक नहीं उतर सकते हैं।

ग्रतः सिद्ध होजाता है, कि जैन सिद्धान्त ग्रनुसार रूक्ष गुण स्वतत्र है। स्निग्धपन ग्रीर रूक्ष-पन से बन्ध होजाना है। ग्रीर तिसप्रकार होते सन्ते जो सिद्धान्त स्थिर हुग्रा उसको ग्रग्निम बार्त्तिको बारा यो समभो कि—

> स्कंधो वंधात्स चास्त्येषां स्निग्धरूचत्वयोगतः । पुद्गलानामितिष्वस्ता सूत्रेसिंमस्तदभावता ॥ १ ॥ स्निग्धाः स्निग्धेस्तथा रूचा रूचेः स्निग्धाश्च पुद्गलाः । वंधं यथासते स्कंधसिद्धेर्वाधरूदानिवः ॥ २ ॥

#### नैकदेशेन कात्म्न्येन बंधस्याघटनात्ततः । कार्यकारणमाध्यस्थ्यचणवत्तिक्षभावनात् ॥ ३॥

जिस कारण से कि ससर्ग कर बधने वाले पदार्थों का एक दश करके ग्रथवा सम्पूर्ण देशवृत्ति पने करके बध होजाने की घटना नहीं होसकती है. तिस कारण से कार्य क्षण ( क्षणिक काय स्वरूप स्वलक्षण ) ग्रीर कारणक्षण ( पूवसमयवर्ती क्षणिक कारण स्वरूप स्वलक्षण ) के साथ उनके मध्य में स्थित होरहे ससर्गी क्षिणिक स्वलक्षण के समान उन स्निग्ध रूक्ष पदार्थों का भी परस्पर में बध जाने का विचार कर लिया जाता है। ग्रथांत्-ग्रथों में कार्य कारणभाव का मानने वाले सौत्रान्तिक बौद्धों के यहा जैसे उन कार्य कारणों के मध्यवर्ती सन्तान की एक-देशपने करके या सवंदेशपने करके ससर्ग नहीं घटित होने पर भी मध्यस्थता बन जाती है, उसी प्रकार जैनों के यहा ग्रवयवसहितपन ग्रीर ग्रन-वस्था दोष को टालते हुये एकदेशेन या सर्वात्मना सम्बन्ध की व्यवस्था नहीं कर केवल स्निग्धत्व रूक्ष-त्व, परिणातियों भनुसार परमाखुग्रों का बधजाना निर्णीत करलिया गया है।

यथै ककार्यकारण चणाभ्यां तनमध्यस्थस्येकदेशेन मंबंधे सावयवत्वमनवस्था च तदेक देशस्यार्यकदेशांतरण संबंधात्। कान्स्न्यें सबधे पुनरेकच्यामात्रसतानप्रसंगः कार्यकारणभावा-भेरवश्च सर्वथेकस्मिस्तिद्वरोधात्। कि तिहें ? सबध ऐवेति कथ्यते। नथा परमायानामपि युगपेलपरस्परमेकत्वपिणामहेतुवंधां नेकद्शेन मर्वात्मना वा सावयवत्वानवस्थाप्रसंगादेकण्यमा-णुमात्रिप्रद्वप्रसगाच्च। कि तिहें ? पिंड एव स्मग्धस्त्वत्विशेषायत्तत्वात्तस्य तथा दर्शनात् सक्ततोयादिवत्।

बौद्धमत की बात है, कि जिस प्रकार एक कार्यक्षाण धीर दूसरे एक कारशक्षाण के साथ उस मध्य में स्थित हो रहे अनुस्यूत कार्यकारणभावापन्त अर्थन्का यदि एकदेश से सम्बन्ध माना जायेगा तो प्रथम से ही अवयव सित्तपना मानना पडेगा जैसे कि पचागुल के उपर दूसरे पचागुल को घर देने पर एक एक अ गुलोस्वरूप एकदेश से सम्बन्ध मानने पर पहिले ही दूसरे प वागुल मे अ गुलिया स्वरूप अव-यव मानने पडते हैं, और उन अवयव। का भी पुन अपने अवयः। के साथ एकदेश से संसगं मानने पर पुनः अवयवों की कल्पना करनी पडेगी, यो पहिले से ही उसके कित्य देश पुन मानने पडेंगे, इस प्रकार अवयवों की धारा बढते बढते अनवस्था दोष आवेगा क्योंकि उस एक देश का भी अन्य एक एक देशों के साथ सम्बन्ध चला जायेगा। यदि कार्य कारगों के साथ उस मध्यवर्ती सन्तान का परिपूर्ण रूप करके सम्बन्ध माना जायेगा तब तो फिर सन्तान को केवल एकक्षिणक स्वलक्षण स्वरूप होजाने का प्रसग आजावेगा जैसे कि एक परमाणु का दूसरे परामाणु के साथ सर्वांग सम्बन्ध होजाने पर परमाणुमान्न ही प्रचय रह जाता है, अथवा एक कटोनी भर पानी का अन्य कटोरी भर वृते के साथ परिपूर्ण संसग् होजाने पर कटोरी बरावर परिमाण का धारी ही पदार्थ बन जाता है।

एक बात यह भी है, कि कार्य कारण क्षाणों का परम्पर सर्वाणीण मम्बन्ध मान लेने पर बेनारे कार्य कारण भाव का ही भ्रभाव होजावेगा क्यों कि मवंथा एक होरहे पिण्ड में उस कार्य कारण भाव के होने का विरोध है. ग्रंत उक्त चार दोषों के भय में हम बौद्ध एक देशेन या सर्वात्मना तो सम्बन्ध मान नहीं सकते हैं, ग्रीर कार्यकारण भाव की धारा निर्णीत करना ही है, ऐसी दशा में कोई हम बौद्धों से प्रश्न करें कि तब तो फिर सतान बनानेका उपाय क्या है ह इसका उत्तर यही होगा कि उन कार्य कारण क्षाणों का सम्बन्ध है ही, यह कह दिया जाना है।

ग्राचायं महाराज कहते हैं. कि जिम प्रकार बौद्ध प्रपने कायं कारणक्षणों के सन्तान की धोम दिखाते हुवे रक्षा कर लेते हैं, उसी प्रकार हम जैन भी कह देंगे कि तिसी प्रकार परमाणुग्नों का भी जो युगपन् परभार में समगं होकर एकत्व परिणति का हेतु जो बंध होरहा है, वह न तो एक देश करके हैं, क्योंकि एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ एक देशेन ससगं मानने पर परमाणु के पहिले से ही कई एक देश मानने पड़े गे उन एक देशोंका भी परस्पर या परमाणु के साथ एक एक देश करके सम्बन्ध मानते मानते ग्रनवस्था दोष भी ग्राजावेगा। यो परमाणु के प्रवयव सहितपन दोष ग्रीर ग्रनवस्था दोष का प्रसग ग्राया। तथा परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ सर्वात्मना बध जाना मानने पर पिष्ठ को केवल एक परमाणु बराबर होजाने का प्रसंग ग्राता है, जो कि क्षम्य नहीं है, ग्रन्थथा जगत् में कोई भी लम्बा चौडा पदार्थ दृष्ट-गोवर नहीं होसकेगा, तब तो फिर परमाणु के साथ दूसरे परमाणु का किस प्रकार से बध माना जाय ?।

इसका उत्तर हम जैन भी घोस दिखाते हुंगे यही कहेगे कि परमायुष्मो का भी पिण्ड ही वध रहा है, क्योंकि विशेष स्निग्धपन भीर रूक्षपन के अधीन होकर वह पिण्ड स्कन्ध अन गया है, वस्तु परिग्रातिके अनुमार तिसी प्रकार बंध होरहा देखा जाता है, जैसे कि सतुआ पानी, दही, बूरा, क्षीर,नीर बादी, टाका भादि का पिण्ड बंध रहा देखा जाता है, भट्टा मे कदाचित्, क्वित्, ईंटो का दिस्मा बध चाता है। यो तीसरी कारिकाका व्याख्यान है, पक्तिके सबसे पहिले 'यथा 'का इस 'तथा ' के साथ सम्बन्ध कर लेना चाहिये।

बच परिशाति में दोनो का कर्यांचत एकत्व होजाता है अतः तादारम्य की ओर दुलक रहा संयोग सम्बन्ध बेचारा एक अनिवंचनीय योजक है, जोकि बधे हुये पदार्थों में तादारम्य सम्बन्ध को दालता हुआ संयोगको भी दाल देता है,पदार्थोंकी बध परिशातिका प्रत्यक्ष अवलोकन कर इस सम्बन्ध को वाचक शब्दों के बिना अवस्तव्य ही समभ लो, किसी पदार्थ के वाचक शब्द यदि नहीं मिलें तो उस वस्तुभूत निविकल्पक तथ्य प्रमेय का अपलाप नहीं किया जा सकता है।

> पूर्वीपरिवदां बंधस्तथाभावात् परो भवेत् । नानाणुभावतः सांशादणोर्बन्धोऽपरोस्ति किम् ॥ ४॥ निरंशत्वं न चाण्नां मध्यं प्राप्तस्य भावतः । तथा ते संविदोर्मध्यं प्राप्तायाः संविदः स्फुटम् ॥ ५॥

बोद्ध पण्डित ग्रनेक स्थलो पर यह दक्षता (पौलिसो) कर जाते हैं, कि वहिस्तत्ववादी बन कर ऋट अन्तस्तत्व-वादी का वेष (पार्ट 'ले लेते हैं, सौत्रान्तिक बौद्धों के यहा वहिरंग स्वलक्षण ग्रन्त-रग स्वलक्षण यो जड, चेतन, ग्रनेक तत्व माने गये हैं, किन्तु योगाचार के यहा केवल विज्ञान स्वलक्षण ये अन्तस्तत्व ही स्वीकार किये गये है, ग्रत विज्ञानाई तवादी योगाचार के मतानुमार पूर्वक्षणावर्त्ती श्रोग उत्तरक्षणावर्त्ती विज्ञानों का सन्तान या समर्ग ग्रथवा वध माना ही गया है, तिसी प्रकार लड़ी में बंधे हुये मोतिग्रों के समान ज्ञानों का परस्पर बद्ध होरहा क्या भिन्न पदार्थ होगा ने ग्रथित् –नहीं । इसी प्रकार अनेक ग्रमुक्षों के तथा-भाव से होरहा ग्रंश-सहित ग्रमु के साथ बन्ध क्या ग्रपर पदार्थ होगा ने ग्रथित् –जैसे वैशेषिकों ने विशिष्ट सयोग को बच मान कर द्रव्यों से उस सयोग को भिन्न गुरम माना है, उस प्रकार बौद्ध या जीन उस बघ को भावों से भिन्न नहीं मानते हैं. ग्रमु के एक देश से दूसरे श्रमु का समर्ग होना प्रतीत होता है. ग्रत. ग्रमु को साश मानने में कोई क्षति नहीं है ग्रनेक ग्रमुग्रों के मध्य में प्राप्त होरहे ग्रमु का भावदृष्ट से निरंगिना नहीं है,तिस प्रकार होने पर ही तो तुम योगाचार बौद्धों के यहा दो सवित्यों के मध्य में प्राप्त होरही एक संवित्ति का स्फुट रूप से साशपना बनेगा ज्ञान परमासुग्रों के साशपन समान पुद्मल परमासुग्रों का शक्ति ग्रयेक्षा साशपना निर्वाध है।

संविदद्वे ततत्त्वस्यासिद्धौ वंधो न केवलं । स स्यात् किन्तु स्वसंतानाद्यभावात्सर्वशून्यता ॥ ६ ॥ तत्संविन्मात्रसंसिद्धौ संतानस्ते प्रसिद्ध्यति । तद्दद्वं धः स्थितोर्थानां परिणामो विशेषतः ॥ ७॥

जब कि जगत् मे अनेक जड, चेतन, पदार्थ, या स्थूल, सूक्ष्म पदार्थ, अथवा-कालान्तर-स्थायी पदार्थ स्पष्ट प्रत्यक्ष गोचर होरहे है। ऐसी दशा मे योगाचारो का सवित्-प्रद्वीत सप्त जाना प्रसम्भव हैं, ग्रत: विज्ञानाहुँ त तत्व की सिद्धि नहीं होमकने पर केवल वह प्रसिद्ध बध ही तो नहीं होसकेगा किन्तु स्वकीय मन्तान ग्रादि का प्रभाव होजाने से सम्पूर्ण पदार्थों के शून्यपन का प्रसग ग्राजावेगा भीर उस सविन्मात्र तत्व की भले प्रकार सिद्धि होचुकने पर तो तुम बौद्धो के यहा सन्तान पदार्थ झवदय प्रसिद्ध होजाता है, उसी सन्तान के समान बच पदार्थ भी पदार्थों का परिगाम होकर व्यवस्थित है। कोई भ्रन्तर नहीं है। अर्थात---मम्बेदनाई त-वादियों के सिद्धान्त की सिद्धि नहीं होसकतों है। उन्हीं युक्तियो करके स्वकीय मन्तान, परकीय सन्तान प्रथवा ग्रन्य पदार्थी का ग्रभाव होजाने से शून्यवाद श्राजाता है जो वहिरग क्रेयका नही मान कर श्रन्तम्तत्व ज्ञ'नको ही मान बैठा है स्रौर स्रन्य श्रात्मास्रो के विज्ञानों का स्वसम्वेदन नहीं होने से परकीय ज्ञान-सन्तानों कर ग्रभाव कह चुका है। यो सकोच होते होते श्रपने भूत भविष्य क्षरिएक ज्ञानो का भी श्रभाय मान चुकेगा वह वेचारा एक वर्तमान काल के ज्ञान स्वलक्षरण का सद्भाव नहीं साध सकता है। क्यों कि ''नाकारण विषय. " बौद्धों ने ज्ञान के कारण को ही ज्ञान का विषय मान रक्या है, ज्ञान को जानने वाले द्वितीय ज्ञान के भवसर पर प्रथम ज्ञान जो विषय था वह नष्ट होचुका भ्रौर पूर्व ज्ञान समय पर उसका परज्ञाता ज्ञान उपजा हो नही था, ऐसी दशा मे सर्वशून्यता छा जाती है, अनेका मे होनेवाले बध वेचारे को कौन पूछता है। हा सम्वेदन। द्वीत की सिद्धि य'द मानी जायगी तब तो सन्तान और बंध भ्रवश्य मानने पडेगे जो कि बंध उन पदार्थों की वास्तविक परिगाति के वश है. सावृत या कल्पित नहीं है।

शून्यवादिन ि संवित्मात्रमुण्गान्तव्यं तस्य चादश्यं कारणमन्यथा नित्यत्वप्रसं-गात् कार्यमभ्युपगंतव्यमन्यथा तदवन्तुत्वापत्तेषिति तत्संतानसिद्धिः । तत्सिद्धौ च कार्यकारण-संविद्धोर्मध्यमध्यासीनायाः संविदन्तनसंबंधि मां गत्वाभाववत्परभाग्नां मध्यमधिष्ठितोषि पर्-माणोगनशन्वमिद्धेन्तत्मर्वसमुद्धायविशेषोध्यनेकण्रिग्रामां बधः प्रमिद्ध्यत्ये। ।

शून्यवादी पण्डित करके भी केवल शुद्ध सम्वेदन तो अवश्य ही स्वीकार कर लेना चाहिये अन्यथा स्वपक्ष की सिद्धि और परपक्ष में दूषमा देना ही असम्भव हाजायेगा। दूसरों को ठगने वाले पण्डित आत्म-वचना तो नहीं करें। सम्वेदनके विना तो पर-प्रत्यायन क्या स्वप्रत्यायन भी नहीं होपाता है। और उस सम्वेदन का कोई कारण भी अवश्य मानना पडेणा अन्यथा यानी कारण माने विना उस सम्वेदन के नित्य होजाने का प्रसग आजावेगा " सदकारणविन्तत्य" तथा उस सम्वेदन का कोई कार्य भी स्वीकार करना चाहिये प्रत्यथा यानी सम्वित्ति के कार्य को माने विना उस सम्वेदन के अवस्तुपन का प्रसग आजावेगा " अर्थिक्याकारित्व वस्तुनों लक्षण "। यो उस सम्वेदन तत्व के पूर्वोत्तर-वर्ती सन्तान की सिद्धि हो ही जाती है।

तथा उस सन्तान की सिद्धि होचुकने पर कार्य-सम्बेदन ग्रीर कारण-सम्बेदन के मध्य मे

बैठी हुई सम्बित्त को उन कार्यकारणों का सम्वेदन होनेपर भी जैसे साशपना नहीं माना गया है उसी प्रकार अनेक परमाणुओं के या छ ऊ दिशांके छः परमाणुओं के मध्य में अधिष्ठित होरही परमाणु का भी अनशपना सिद्ध होजाता है, अतः उन अनेको या सातो अथवा दो आदि सम्पूर्ण परमाणुओं का विशेष रूप से होरहा समृदाय भी अनेक परमाणुओं का वस्तुभूत परिणाम होरहा बध पदः ध प्रसिद्ध हो ही जाता है। भावार्थ—निरश परमाणुओं का साश बध होगया। शक्ति की अपेक्षा परमाणुओं में साशपना भी अभीष्ट किया जा चुका है, यदि परमाणु में साशपना नहीं होता तो कार्य-स्कन्धों में साशपना कहा से आता? सन्तान, समुदाय, प्रत्यभाव, को साधने के लिये बौद्ध भी कुछ न कुछ उपाय रचते हैं। वह बध का प्रयोजक होसकता है अतः सूत्रकार का यह सिद्धान्त निर्दोष है कि स्निग्धपन और रूक्षपन से बध हो जाता है।

रूख एक तो विभाग कर देगा, बाघेगा नहीं ऐसी शका नहीं करना क्यों कि विशाग वृत्ति के पुरुष रूखे व्यवहार से बध जाते हैं "भय विन होय न प्रीति" की नीति इसी बूतेप इटा ई है। गीले चूना में कुछ ककरी, वजरी रूखा, वालू रेत डाल कर उसको हढ बाधने वाला बना लिया जाता है कहीं कहीं चिकनापन बध में उल्टा विघन डाल देता है यालों में घी लगा देने से पुन खाड़ की वरकी थालों से चुपटने नहीं पानी है, चिकनी कीच में पाव रपट जाता है, रूखी रोटी में जितना शीध्र दूध या पानी नहीं बधने पाता है, तभी तो रूखी रोटी से चुपड़ी रोटी में उतना शीध्र दूध या पानी नहीं बधने पाता है, तभी तो रूखी रोटी से चुपड़ी रोटी पचने में भारी है। जल द्वारा लड्डू ईट, पुल,, भीत, ग्नादि के बंधजाने पर भी मनुष्य उनका हढबधन होजाने के लिये रूखेपन की प्रतीक्षा किया करते हैं। कई चिकने पदार्थ बधेहुये पदार्थों को पृथग्भूत कर देते हैं, रूखापन उनको जोड़ देता है। पौष्टिक ग्रोषधिग्रो या धातुग्रो, उप-धातुग्रो ग्रथवा दूध ग्नादि पदार्थों में इस खेल को हम देखते हैं।

माना कि रूखेपने से स्कन्धों का कदाचित विभाग भी होजाता है, किन्तु चिकने तेल या घी के बीच में डाल देनेपर भी अनेक पदार्थ विभक्त होजाते हैं। पहाडोमें पानो भरते भरते बड़ी शिलाओं के खण्ड होजाते हैं, दूध खांड का मेंल विभक्त होजाता है अण्डी के तेल से आन्तों में घुसा हुआ। मल हटा दिया जाता है "तृणानि दहतों बन्हें सखा भवित मारुत । स एवं दीपनाशाय कृशे कस्यास्ति सौहूद।" चिकनी, चुपडी, काचकी शिला या बिध्या चटाईपर साप नहीं चल पाता है, अधिक चिकनी सडक पर घोडा या मनुष्य भी रपट जाता है। वस्तुत. देखा जाय तो गीलेपन की प्रधानता से स्निग्यता और आईता (गीलापन) के अभाव से या शुष्कता से रूखापन व्यवस्थित है। वस्तुओं की विभिन्न परिएतिओं के अनेक कार ए। हैं जो कि लोक में विदित होरहे हैं। तदनुसार परमाणुमों के बचने में आईता और रूखापन हेतु माना गया है "अनेकान्तों वि अयतेतरा" "सिद्धिरनेकान्तात्"।

स च सर्वपरमाण्नामिशिषेण प्रसक्त इति न्यक् गुणानामनिष्टगुणानां बधप्राते-वेबार्थमाइ । यों उक्त सूत्र द्वारा विशेषता रहित होकर सम्पृतौ परमाणुग्नो का वह बध होजाना प्रसंग प्राप्त हुन्ना इस मित प्रसग के निवंग्रणार्थ न्यक् यानी जघन्य गुणो वाले ग्रथवा बघ योग्य गुणो से रहित होरहे मनिष्ट गुण वाले परमाणुग्नो के बघ का प्रतिषेध करने के लिये श्री उमास्वामी महाराज इस ग्रगले सूत्र को कहते हैं।

#### न जघन्यगुणानाम् ॥ ३४ ॥

जघन्य गुरा वाले यानी निकृष्ट गुरा वाले परमासुद्रों का बंध नहीं होता है। ग्रंथीत् — पूर्व सूत्र से स्निग्ध रूक्षपने करके परमासुद्रों का बंध जाना सामान्य रूप से कह दिया था ग्रंब इस सूत्र से जघन्य गुरा वाले परमासुद्रों के बंध का निषेध कर दिया है। जघन्य गुरा वालेका ग्रंथ एक गुरा वाला नहीं होसकता है क्यों कि स्पर्श गुरा की स्नेह परिराति या रूक्ष पिराति के ग्रंविभाग प्रतिच्छेद घटते घटते भी सख्याते रह जाते हैं। एक ही ग्रंविभागप्रतिच्छेदके शेष रह जाने का ग्रंवसर नहीं मिल पाता है 'ग्रंविभागपंडिच्छेग्रों जहण्या उददी पयेसान" वस्तुभूत ग्रंबण्ड शक्ति के परिज्ञानार्थ तारतम्य दिखाने के लिये कल्पित किये गये शक्ति ग्रंशोंको ग्रंविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। जैसे कि श्वन्य ज्ञान के ग्रनन्तानन्त ग्रंविभाग प्रतिच्छेद भाने गये हैं।

ग्रंस, विजली, सर्च लाइट मे उत्तरोत्तर चाक चक्य क प्रविभाग प्रितच्छेदो की ग्रंधिकता है। ग्राम की लकडी, बबूल की लकडी, खैर की, कायले की,पत्थर के कोयले की ग्रंपिनमों मे उत्तरोत्तर उद्याता श्राधिक है, यह ग्रविभागी ग्रशों की कल्पना का माग बता दिया है। इसी प्रकार स्तेह पर्याय या कक्ष पर्याय मे पाये जा रहे सख्यात असख्यात या भ्रतन्त ग्रविभाग प्रत्तेच्छेदों की जधन्य भ्रवस्था घटित होजानेपर उन स्निग्धता कक्षतान्नोंसे बध नहीं होपाताहै कमों कभो विशेष परियातिग्रां भ्रतुसार टाका या गोद उन चादी, सोने, लोहे, कागज, पत्र ग्रादि को जोड नहीं पाते हैं, चूना भो कदाचित् ई ट से भ्रलग पड़ा रह जाता है, दूध फट जाता है, श्रत. कित्र इंडान्तों से ग्रनीन्द्रिय जबन्य गुरावाले परमा- या भी का नहीं बध होसकना युक्तियों द्वारा सिद्ध होजाता है।

जघनिमव जघन्यं निकृष्टमिति शाखादिन्यादेर्देशंगत्याद्वा जवन्य । ब्रह्मिद्धिः जवने भवी जघन्यो निकृष्टः जघन्य इव जघन्यात्यंताप्रकृष्ट इति । गुण्याब्दस्यानेकार्थत्वे विवद्यावशा-द्मागप्रदश्चं द्विगुणा यथा इति यथा द्विभागा इत्यथप्रत्याचे जघन्या गुणा येवां ते जघन्यगुणाः परमाणवः सन्मत्वाद्वा तेवां न बंध इत्यभिसंबन्धः । तेनेकगुणात्य स्निम्बह्णस्य वा परेण स्निम्बह्ण चैकगुणीन दित्रिसंख्येयासंख्येयानतगुणीन वा नास्ति बंधस्तथाद्वयादिनिद्वयादि-गुणीरचेति स्वित भवात ।

जघन्य यानी श्रन्त्य के समान जो है वह जघन्य है इस प्रकार जघन्य शब्द का शाखादि गर्ग मे पाठ होने से जघन्य शब्द की सिद्धि होजाती है। शाखा, मुख, श्रृङ्ग, श्रघन्, मेघ, श्रादि शब्द शाखा-दिगरा मे हैं, श्रत. "शाखादिश्यो य" इस सूत्र मे य प्रत्यय कर "जघन्यमिव जघन्य यो निरुक्ति करते हुये जघन्य शब्द बना लिया जाता है। जिस प्रकार कि शरार के श्रवयवो मे जघन निरुद्ध श्रवयव है, उसी प्रकार श्रन्य भी जो निरुद्ध है, बह जघन्य कहा जाता है, शाखादित्व, स्वार्थ, श्रादि से जघन्य शब्द को साध लिया जाय। श्रथवा देहाग होने से भावाथ मे जघन्य शब्द की सिद्धि कर ली जाय जघन मे जा हो रहा है, वह जघन्य है, यानो निरुद्ध है, जघन्य के समान जघन्य है, जघन्य का श्रथ यो श्रत्यन्त श्रपकृष्ट यानी सब से नाचली श्रवस्थ। का प्राप्त हुंशा कहा जाता है।

गुण शब्द के अप्रधान, लेज, भाग, उनकार, रूपादि, विशेषण, आदि अनेक अर्थ हैं, किन्तु प्रकरण्वश वक्ताको विवक्षा की अधीनता से यहा भाग अथ ग्रहण किया गया है। जैसे कि इस गोजई मे दुगुन जी है, यानी गहू और जी का मिला हुई ढर्राम एक भाग गेहू है, और दा भाग जो है, यो द्विगुण याना दा भाग जो कह जात है, अत. दुगुन जो स यहा जिस प्रकार दा भाग जो इस अर्थ की प्रतिपत्ति होजाती है, वंस हो जिन परमाणुआ के गुण याना भाग , अविभाग प्रतिच्छेद ) निकृष्ट होगये है। उन जबन्य गुण वाले परमाणुआ का गुण याना भाग , अविभाग प्रतिच्छेद ) निकृष्ट होगये है। उन जबन्य गुण वाले परमाणुआ का गुण जबन्य हागया है, यो अथ जान लिया जाता है। अथवा सूक्ष्म होने के कारण जिन परमाणुओं का गुण जबन्य हागया है, वे परमाणुये जबन्य गुण है, उनका परस्पर वन्ध नहीं होता है, इस प्रकार वाक्याथ का दाना और से सम्बन्ध कर लेना चाहिये तिस कारण एक गुण वाले स्निग्ध परमाणु अथवा रूक्ष परमाणु का दूनरे एक गुण वाले स्निग्ध परमाणु और रूक्ष परमाणु के साथ बद्ध नहीं होगा।

इसी प्रकार स्नेह के वा रूझ के एक गुण को यानी जघन्यभाग प्रविभाग-प्रांतच्छेदों को धार रही एक परमाणु का दूसरी दो, तान, सख्यात, श्रसख्यात श्रथवा अनन्त गुणों को घार रही परमाणु के साथ बध नहीं होसकेगा। तिसो प्रकार दो, तोन, चार आदि को वृद्धि अनुसार दो, तीन, आदि गुण वाले परमाणु के साथ एक गुण वाले गरमाणुपा करके वय नहीं होगा। अर्थात्-दो दो बढ़ा कर या तीन, तोन, चार, चार, बढ़ा कर गुणा के धारा परमाणुपा का एक गुण वाले कई परमाणु के साथ बन्ध नहीं होपाता है, दो परमाणुपा करके द्वधणुक वनाने के अवसर पर जैसे न जघन्यगु गाना' लागू होता है, उसी प्रकार सैकड़ो, सख्याते, अनन्ते परमाणुपों का स्कन्ध बनने को योग्यता मिलने पर भो उक्त अपवाद लागू होजाता है, यह सूत्रकार का प्रभिनाय इस सूत्र करके सूचित कर दिया गया समक्र लिया जाता है।

नतु च जवन्यगुणा परमाणव केचित्सतीत कृतो निरचयः रिनम्बह्धचगुणयोरपक-पीतिश्यदशनात् परमापकर्षस्य सिद्धजवन्यगुणानिद्धिः । उष्ट्रचीनाद्धि महिषीचीनस्यापकुष्टः स्नद्वगुणः प्रतीयते पना गाजारस्य तताच्यताचारस्य स्वतानि जीमस्येति । पाषा इत्यगुणापि शैर्करातः कविकानामप्कृष्टः प्रतीयते ततोषि वांश्नामिति । स्निग्धरूष्णुयाः कविद्रयंतमपक-पेमेति प्रकृष्यमायापकप्रवादा नमसः परिमाये परिमायवद्रियनुमानाज्जवन्यगुर्वासिद्धः । एते-नोरकुष्टगुर्वासिद्वर्ष्यांख्याता, प्रकृषीतिशयदर्शनाःक्ष्रवित्परमप्रकृषीसद्धेः ।

यहां कोई प्रश्न उठाता है, कि जगत् मे जघन्य गुगा वाले कितने ही एक परमागुयें है, इसका निश्चय किस प्रमाण से किया जाय? बतायो। अब आवार्य महाराज उत्तर करते है, कि स्निग्ध गुणो और रूक्ष गुणो के अपकर्य यानी हीनता होते चले जाने का अतिशय देखा जा रहा है, असके अपकृष का तारतम्य देखा जाता है, व्यक्तित् उसका अतिशय होजाने से चरम अवस्था पर परम अपकृष को सिद्ध होजातो है, जैसे कि आकाश धमद्रव्य स्वयम्भूरमणसमुद्र, सुमेरुवर्वत, घट, बें, पोस्त, आदि मे परिमाण की घटी होते होते परमाणु पर पहुंच कर सब से छोटा अगुपरिमाण विश्वाम कर लेता है। उसी प्रकार स्निग्धता और कक्षता के अविभागी अंशों में न्यूनना होते होते अन्तिम जघन्य गुणों की सिद्ध होजाती है, जिससे पुन: न्यूनता होने की सम्भावना नहीं है।

देखिये जब कि उठिनी के दूध से भेस के दूधका चिकनायन गुए हीनता को लिये हुये प्रतोत होता है, भीर तिस भैंस के दूध से गाय के दूध का चिकना गुए ग्रयक्टट है, उस गाय के दूध से भी बकरी के दूध का चिकनायन ग्रत्य है, उस बकरी के दूध से भी जल का चिकनायन ग्र्न है, यो तारतम्य होते होते क्वचिन् स्नेह गुए की भ्रन्तिम जवन्य-भ्रवस्था प्राप्त होजाती है, उस ग्रवस्था मे बध होना श्रसम्भव है।

जिस प्रकार स्नेह गुण का प्रवर्ष बढता बढ़ता दिया है, तिसी प्रकार रूक्ष गुण का प्रवर्ष प्रतीत होरहा है, देखिये करकडियो या माणिक-रेती के रूखेपन से किएाकामो यानी किनयों का रूखापन मान्कृष्ट दीखता है, मौर उन कनिकयों के रूखेपन से भी धूलियों का रूखापन न्यून है, बालू रेतसे मिट्टीका रेत कमती रूखा है। इस प्रकार स्निग्धगुण या रूक्षगुण (पक्ष) कही न कही मत्यन्त प्रपक्ष को प्राप्त होजाते हैं, (साध्य) प्रकष को प्राप्त होता जारहा अपकर्ष होने से (हेतु) आकाश के परिमाण से प्रारम्भ कर जैसे परिमाण में श्वनता होते होते परमाणु में परिमाण का अपकर्ष मन्तिम विश्वान्त होजाता है, (ह्रष्टान्त)। इस मनुमान से पुद्गलों के ज्ञान्य गुणों की सिद्धि होजाती है, इस उक्त कथन करके पुद्गलों के न्नेह या रूक्ष सम्बन्धी उत्कृष्ट गुणों की सिद्धि का भी ज्याख्यान किया जा चुका है।

प्रकर्ष यानी वृद्धि का धितशय बढ़ता बढ़ता दोखता रहने से कही जाकर परम प्रकर्ष की सिद्धि होजाती है, जैसे कि परमाश्च हथापुक घट. पट, पर्वत आदि मे परिमाण बढ़ते बढ़ते आकाश मे विश्वान्ति लेता है, अथवा सूक्ष्म निगोदिया के धनन्तानन्त अविभागप्रतिच्छेद वाले जयन्यज्ञान की हिंदि होने रहते सन्ते धनन्तानन्त स्थको पर ताचतम्य सनुसार वृद्धि होने होते केवल-कान मे जान के

गुराों का परम प्रकर्ष मिद्ध होजाता है, सूक्ष्मिनिगोदिया के ज्ञान में भी एक नहीं किन्तु श्रंनन्तानिन्तै श्रांवभागप्रतिच्छेद है, वे ज्ञान के जघन्य गुरा है, इसी प्रकार पुद्गलों में भी स्निग्ध रूक्ष परिमाराों के कित्य जिन-हब्ट सख्याते या श्रसख्याते गुरा रह जाते हैं, वे जघन्य गुरा हैं, ऐसे जधन्यगुरा वाले पुद् गलों का बध होना निषेधा गया है।

राजवात्तिक या इलांकवात्तिक मे यद्यपि जचस्य का अर्थ एक किया गया है, 'एकगुरास्निम्ध स्य एकगुरास्तिधेन वा एकगुरास्य स्निम्ध रक्षक्षस्य वा परेगा स्निम्धेन रूचेगा चंकगुरोन' आदि लिखा गया है। छ. वृद्धियो और छ हानियो भयवा चतु स्थान-पतित हानि वृद्धियो के भी अनुसार अविभाग-प्रतिच्छेदो की एक संख्या का शेष रह जाना जंचना नही है, जघन्य ज्ञान मे सब से प्रथम उपरला अनन्तवंभाग वृद्धि का स्थान कह रहा है, कि जघन्य ज्ञान भी किसी अपेक्षा एक है, तभी तो उस पवयवी के भाग मान कर अनन्तवा भाग वढाया गया है। उसी प्रकार परभारा के अनेक जघन्य गुर्गा को सब से पहिली अवस्था मान कर एक गुरा का व्यवहार कर दिया जाता है, विद्वान जन श्रोर भी इस पर प्रकाश डालेगे, गम्भीर बिचार करेगे।

नतु न कदाचिदवंवः परमाण्युनां सर्वदा स्कथात्मतयैव पुद्गलानामवस्थितेः । बुद्ध्या परमाणुकल्पनापपत्तेरविमागपरिच्छेदवदिति कश्चित्तं प्रत्याह ।

यहां कोई पण्डित स्वपक्ष का भ्रवधारण करता हुम्रा पूर्वपक्ष उठाता है, कि सूत्रकार ने जो जबन्य गुणा वाले परमाणुम्रो का श्रवध कहा है, यानी वैस जबन्य गुणा परमाणुम्रो का बश्च नहीं होता है, सो हमकों ठीक नहीं जचा ह, क्यों कि परमाणुम्रो का कदाचिन भी भ्रवध नहीं होता है, यानी परमाणु मदा बधे ही रहते हैं, स्कन्ध स्वरूप-पने करके ही पुद्गलों की सर्वदा श्रवस्थित पाई जाती है, जगत् में किसी को न्यारा न्यान परमाणु नहीं दील रहा है, हम भ्रादि सब को सर्वत्र पिण्ड ही पिण्ड दीखते है, हा बुद्धि करके परमाणुम्रों की कल्पना करना भने ही बन जाय जैसे कि ग्रविभागप्रतिच्छेद कल्पित माने जा रहे हैं।

मर्थात्-जैनो ने उतने ही लम्बे चौडे बोफ-वाले जैसे नीज, नीलतर, नीलतम पदार्थों मे रूप के मन्तस्थल को समफाने के लिये, सौ, पाचसौ, पाच सहस्र, सख्यात, आदि श्रशों की कल्पना कर ली है, वस्तुत प्रविभागप्रतिच्छंद कोई न्यारे न्यारे वस्तुभूत दुकडे नहीं है, जैसे कि वस्त्र मे न्यारे न्यारे सूंत ग्रानान वितान भवस्था श्रनुसार प्रतिभास रहे है, लगडा या मालदा आम को मर्यादा का भितक-मण नहीं करते हुये कुछ दिन तक रक्ले रहने देन में उनमें मिष्टता के श्राण बढ़ जाते हैं, इस किया के भ्रवसर पर ग्राम में कहीं बाहर से श्राकर मिश्री या वक्लर नहीं मिल जाता हैं, भ्रयवा मर्यादा से ग्राधक दिन तक रखे रहने देने से जो मिष्टता कम होजाती है, तब कोई उसमें से रस भा सक्संदर चू तरक टपक नहीं पड़ता है, केवल अन्तरग वहिरंग कार्यों भ्रनुसार उपज रही ग्राम को पूर्वांपर परिसातिको मे तारतस्य अनुसार भीठेपन के अविभाग प्राधिक्वेद रूप प्रशाका करणा करणी जाती है।

किसी पुष्प मे पहिले घल्प गन्ध थी पुनः उसी गृंध गुण की उत्तरीत्तर-सुगन्ध, पर्याये तीत्र सुगन्ध स्वरूप होगई हैं यहा भी ग्रष्ठ की पिरपूर्ण परीक्षा करने के लिये सुगंध परिणामा के घंश गढ़ लिये गिते हैं, उड़द की दाल मे कुछ देर तक धरी रहने मे विकनेपन के ग्रश बटने हुये कल्पिन कर लिये जाते हैं। विद्यार्थी की परीक्षा नेते हुये पूर्ण उत्तरों के भी ग्रांश किप्पन कर छात्र की ब्युत्पत्ति अनुसार अस्ती, पचास, चालीस श्रादि लव्धाक दे दिये जाते हैं, इसी ढग मे श्रविभाग प्रतिच्छेदों की कल्पना समान अखण्ड पुद्गल स्कन्ध मे तियंग् श्रश कल्पना करते हुये प्रमाणुश्रों को गढ़ लिया गया है. वस्तुत एक भी परमाणु श्रवध, स्वतत्र, एकाकी नहीं है। इस प्रकार कोई एकान्त विण्ड वादी पण्डित कह रहा है उसके प्रति ग्रन्थकार महाराज समाधान-कारक श्रगली वार्त्तिक को कहते हैं।

## न जघन्यगुणानां स्याद्धंध इत्युपदेशतः । पुद्गलानामबन्धस्य प्रसिद्धेरपि संप्रहः ॥ १ ॥

निकृष्ट गुरा वाले परमासुग्रों का वध नहीं होता है, इस प्रकार सूत्रकार महाराज का उप-देश होने से पुद्गलों के श्रवध की प्रसिद्धि का भी सग्रह होजाता है। ग्रर्थात्—श्री उमास्वामी महा-राज के "न जघन्यगुराना" इस सूत्र द्वारा श्रनेक परमासुग्रों का नहीं वधना भी प्रसिद्ध होजाता है युक्तियों से भी कई परमासुग्रों का ग्रवन्ध सध जाता है।

स्कंधानामेन केषांचिद्वालुकादीनामबंधोस्तु न परमाणुनामित्ययुक्तं, प्रमाणिवरी-धात्। " पृथिवी मिललं छाया चतुरिन्द्रियविषयकर्मपरमाणुः षड्विधमेदं मिणतं पुद्गलतत्वं जिनेन्द्रेषो " त्यागमेन पारमाथिकपरमाणुप्रकाशकेन किन्पतपरमाणुवादस्य वाधनात्। पर-मार्थता श्रमंबंधपरमाणुवादस्य च परमाणुन्पत्तिस्रत्रेण निराकरणात्।

कोई पण्डित कह रहे हैं कि अनन्तपरमाणुओं के तदातमक पिण्ड होरहे बालू, माणिकरेती, रत्नधूल, प्रादि किन्ही किन्ही स्कन्धों का ही अबध होरहा है इस सूत्रोपदेश-अनुसार जो कतिपय परमाणुओं का अबध कहा गया है वह तो नहीं प्रसिद्ध है। आचार्य कहते हैं कि यह आक्षेप करना अयुक्त है, क्योंकि प्रमाणों से विरोध आता है जगत में केवल स्कन्ध ही नहीं है किन्तु परमाण्यें भी द्रव्य हैं। देखिये आगम में यो लिखा है "पृढवी जल च छाया चउरिन्द्रिय-विसय कम्म परमाणू। छिबह भेय भिण्यं पोग्गलदब्व जिल्बरेहि "(गौम्मटसार जीवकाण्ड) जिसका छेदन, भेदन या स्थानान्तर में प्राप्ता होसके वे पृथिवी, पत्थर, वस्त्र आदि वादर स्कन्ध हैं। जिसका छेदन, भेदन, तो नहीं होंसके किन्तु अन्यत्र प्राप्ता होजाय वह जल. दूध, आदि वादरस्कन्ध हैं। और जिस पिण्ड का छेदन, भेदन, अन्त, अन्यत्र प्राप्ता कुछ भी नहीं होंय ऐसे नेत्र-प्राक्ष छाया। धार्म, आदि पुद्गल पिण्डों को वादर

सूक्ष्म कहते हैं। नेत्रके घितिरक्त शेष चार विहिरिन्द्रियों के विषय होरहे पुद्गलों को सूक्ष्म स्थूल कहते हैं जैसे जिस कढ़ी या दाल में नीवू का रस पिहले से निचोड दिया है, घथवा इन की शीधी में से सुगन्त्र ग्रारही है। भगीना में घरे हुये शीतल जल के साथ थोडा उच्णा जल मिला दिया जाय तथा शब्दों को सुना जाय ऐसे चक्षु: इन्द्रिय के विषय नहीं होरहे रसवान् गन्धवान्, स्पर्शवान् वा पौद्गालिक शब्द इन स्कन्धों को सूक्ष्मस्थूल कहते हैं। जिस पिण्ड का किसी भी इन्द्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होसके वे कार्मणवर्गणा, ग्राहारवर्गणा. कर्म, ग्रादि स्कन्ध तो सूक्ष्म कहे जाते हैं, ये पांच तो स्कन्ध के भेद हुये थी जिनेन्द्रदेव महाराजों ने पुद्गल द्रव्य का छठा भेद सूक्ष्म सूक्ष्म परमाण्ड्यों का कहा है, यो वास्त्रविक न्यारी न्यारी परमाण्ड्यों का प्रकाश करने वाले ग्रागम वाक्य करके परमाण्ड्यों के किल्लत मानने वाले बाद की वाधा प्राप्त होजाती है। ग्रर्थात्—सिद्धान्त ग्रन्थों में परमाण्ड्यों को वस्तुभूत स्वतत्र साधा गया है, यदि परमाण्ड्ये ही किल्पत होगी तो उनकी भीत पर रचा गया स्कन्ध ततोपि ग्रधिक किल्पत होगा, किल्पत ईटो का घर वस्तुभूत नहीं है।

श्री विद्यानन्द स्वामी, श्री नेमिनन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्सी के ग्रन्थों का प्रमाण दे सकते है या नहीं ? इसमे श्रागे पीछे कौन हुये हैं यह सब इतिहास से सम्बन्ध रखने वाला ग्रन्थेषण है, प्रवित्त प्रणाली ग्रनुसार देशभाषाकार मैं ने प्राकृत गाथा ग्रनुसार संस्कृत ग्रायांछन्द का साहश्य होने मे गोम्म-टसार के वाक्य का उल्लेख कर दिया है.हा धवल ग्रादि सिद्धान्त ग्रन्थ तो ग्रधिक प्राचीन है श्री गोम्म-टसार भो तो उन्हीं सिद्धान्त ग्रन्थों के ग्रवलम्ब पर रचे गये हैं। सम्भव है उक्त ग्रायां ग्रधिक प्राचीन होय, ग्रतः समीचीन ग्रागम में कल्पित परमाण्डवादका प्रतिविधान होजाता है। एक वात यह भी है कि ''भेदादश्व " इस परमाण् की उत्पत्ति के सूचक सूत्र करके परमाण्यों के वास्तविक रूप से ग्रसम्बन्ध होजाने के पक्ष-परिग्रह का निराकरण कर दिया जाता है यानी सूत्र पुकार कर परमाण्ड की उत्पत्ति को बखान रहा है तो फिर ग्रखण्ड स्कन्धका ग्राग्रह करते हुये परमाण्डमों को ही स्वीकार नहीं करना या छनका ग्रवध माने जाना निराकृत होजाता है।

भेदादणुः कल्प्यते इति क्रियाध्यादारान्नोत्पत्तिः परमास्नुनामिति चेन्न, भेदसंघा-तेभ्य उत्पद्यंत इत्यत्र स्वयम्रत्पद्यंत इति क्रियायाः क्रियांतराध्याद्वार्गनवृश्यथं मुपन्यास त भेशा दणुरिति सत्रस्य नियमार्थत्वात् पूर्वसत्रेशैव परमास्त्वचेविधानात्।

परमाण्यों का सम्बन्ध नहीं होना मानने वाले वादी कहते हैं कि "भेदाद शः" इस सूत्र का "कल्पते" इस क्रियाका अध्याहार कर देने से यह अर्थ—होजाता है कि भेद से अश्व की कल्पना कर ली जाती है, अविभागश्रतिच्छेद का हव्टान्त दिया जा चुका है परमाण्यों की उत्पत्ति तो छेदन भेदन अनुसार नहीं होती है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों के ऊपरले "मेदसघातेम्य उत्पर्धते" यों इस सूत्र मे सूत्रकार महाराज ने स्वयं कण्ठोक्त उत्पद्धन्ते इस किया को उपात्त किया है, अर्थान्न भेद और संघात तथा भेद संघातों से स्कन्ध या परमाण्यों उपजते हैं यो कल्पना, व्यपदेश,

श्चादि श्चन्य कियाश्चो के श्रध्याहार की निवृत्ति के लिये उपजना इस किया का स्पष्ट शब्दो द्वारा निरू पर्गा किया है। दूसरा "भेदादगुः" भेद से अर्ग्यू होता है, यह सूत्र तो मात्र नियम करने के लिये ही है परमागु की उत्पत्ति का विधान तो 'भेदसघातेम्य उत्पद्यन्ते" इस पहिले सूत्र से ही हो चुका था क्यों कि पूर्व सूत्रोक्त अर्ग्य्ये और स्कन्ध इन सभी पुद्गलों का इस सूत्रद्वारा उपजना कहा है श्चत "नद से परमाग्यू की कल्पना करली जाती है" इस शर्ध का यहा कथमित श्चनसर ननी है।

चार्ताको ने 'पृथिवयन्तेजोवायुनित तत्वानि " "तत्समुदये गरीरेन्द्रियविषयसज्ञास्तेम्य-इचैतन्य "यहा वडी दक्षता से काम लिया है 'उत्पद्धते या श्रभिव्यज्यते "चाहे किसी भी किया का उपस्कार किया जा सकता है ऐसी लोकदक्षता या दम्भ करना हम स्याद्वादियों को श्रभीष्ट नहीं है, "स्पष्टवक्ता न वञ्चक "इस नीतिके अनुसार इके की चोट न्याद्वादिसद्धान्त का हम प्रतिपादन करते है भेद से परमाण्ये उपजते है वे समघन चतुरस्त्र परभाण्ये पहिले स्कन्ध श्रवस्था में बंधे हुये थे। पीछे भी योग्यता मिलने पर बन्य जाते है। यो परमाण्यों के श्रवन्ध का एकान्त किये जाना प्रशस्त नहीं है तथा परमाण्यों को श्रवन मान कर स्कन्य का निराकरण करते चले जाना भी टीक नहीं है जब की परमाण्यों का वध होरहा प्रतीत होरहा है, पुद्गलों का बध ही स्कन्य है।

कि च, विवादापन्नाः स्कंत्रभेदाः कविन्यक्षमाजः प्रकृष्यमाण्यत्वात् परिमाश्ववदि-त्यनुमानवाधितत्वान्न परमाण्नामबंधकन्णना श्रेयसी ।

एक वात यह भी है, कि घट के टुकडे. कपाल के टुकडे, कपालिका के टुकडे, ठिकुच्ची छोटी ठिकुच्ची ग्रादि उत्तरोत्तर टुकडे होरहे स्कन्य के भेद (पक्ष) कही न कही प्रकर्ष ग्रवस्था की घार नेते हैं, (साध्य) ग्रातिकाय होते होते तारतम्य ग्रानुसार उत्तरोत्तर छेदन. भेदन, का प्रकर्ष होता जारहा होने से (हेतु) परिमाण के ममान (ग्रान्वयहण्टान्त)। ग्रार्थात्-परिमाण बढते बढते जैसे ग्रालोकाकाश में समाद्त होजाना है ग्रोर परिमाण घटते घटते परमाण में जाकर ग्रान्तिम ग्राटक जाता है, उससे ग्रागे नहीं चल पाता है, इसी प्रकार स्कन्धका टुकडा होते होते ग्राविभागी परमाण पर ग्रान्त में जाकर ठहर जाता है, पहिले परमाण बंधे थे तभी तो उसके भेदसे टुकडे हुये यो इस उक्त ग्रानुमान से बाधित हाजाने के कारण परमाण्यों के ग्रवध की कल्पना करना श्रेष्ठ नहीं है।

नतु च प्रमास्तामबंधसाधने तेषां पुनर्वधामावः साकन्येनैकदेशेन बंधस्याघटना-दिति चेका, स्वस्मक्षानामित बंधामावप्रसंगात्। तेषामित कात्स्न्येन बंधे स्वस्केषमात्रपि-डप्रसक्तेः एकदेशेन संबधे चैकन्कंधदेशस्य स्कंधांनरदेशेन बंधः कात्स्न्येनैकदेशेन वा मवेत् १ कात्स्न्येन चेलदेकदेशमात्रप्रसक्तिः, एकदेशेन चेदन स्था स्यात्, प्रकारांतरेस तद्भन्धे परमास्ताना-मित्र बंधन्तथेन स्यात स्निग्धस्यन्वाद्वंध इति निः प्रतदंद्वस्य बंधस्य माधनात्। ततः सक्तं न जवन्यगुर्गानां बंध इति । प्रतिवेधनत्युद्गलानामबंधसिद्धरेषि संग्रह इति । यहा कोई पण्डित एक और ग्राक्षेप करता है, कि उक्त सूत्र और वाक्ति ग्रमुसार जैनो ने कित्यय परमासूग्रों का ग्रवध सिद्ध कर दिया है, ऐसी दशा में हमारा कहना है, कि यदि परमासूग्रों का बंध नहीं होता माधा जायेगा तो फिर उन परमासूग्रों का कभी बध हो ही नहीं मकेगा क्योंकि पहिले बौद्धों की ग्रोर से इस बात की पुष्टि यो की जा चुकी है कि यदि परमासूग्र का दूसरे परमासू के साथ पूर्ण्क्य से बध मान लोगे तब नो दो परमासूग्रों का द्वचस्त्र या ग्रनेक परमासूग्रों का प्रवय केवल एक परमासूग्रात्र हं जायेगा। बन्ध होने से काई लाभ नती निकला, न्त्टा परमासूग्रों का ही खोज खो गया, हाँ यदि इस दोष के निवारस करने के लिये एक देश से परनासू का दूसरे परमासू के साथ बध जाना स्वीकार किया जायेगा तो ग्रखण्ड एक निरश परमासूर्ण पहिले से ही कई एक देश मानने पडेंगे यो पुन उन एक देशोंके साथ परमासू का संमर्ग मानने पर ग्रनेक दोष ग्राते है परमासु की निरशता और ग्रखण्डता भी मर जायेगी ग्रत परमासु का ग्रन्य परमासूग्रों के साथ मकलपने या एकदेश करके बध जाना घाटन नहीं हन्ना।

यन्थकार कहते हैं, कि यह तो नहीं कहना वयोकि यो तो इसी प्रकार सूध्मस्कन्धों के भी वध जाने के अभाव का प्रसंग आजावेगा उन सूक्ष्म स्कन्धों का भी परप्पर परिप्णं ह्यप में वध होना मानने पर कई सूक्ष्म स्कन्धों का मिल कर भी केवल एक सूध्म स्कन्ध वरोबर ही पिण्ड हो जाने का प्रसंग आजावेगा सर्वाङ्ग वध होजाने पर एक परमाण्य वराबर या प्रदेशमात्र भी क्षेत्र की बृद्धि नहीं होपाती है और सूक्ष्म स्कन्धों का परस्पर एक देश से सम्बन्ध स्वीकार करने पर तो उस सूक्ष्म स्कन्ध का अपने एक एक देशों के साथ पुन एक देश या पूर्ण देश से सम्बन्ध मानने पर अनवस्था या छोटा एकदेश मात्र ही हो जाने का प्रसंग ये दोष आते हैं। देखिये स्कन्ध के एकदेश का स्कन्ध का अन्य देश के साथ क्या परिपूर्णता से बध होगा ? अथवा क्या एक देशेन होगा? बत आ पूर्णहर्म से बध मानने पर उस सूक्ष्म स्कन्ध का अपने एक छोटे से देश बराबर होजाने का प्रसंग आता है, हा एक देशन बध मानोंगे तब तो पुन अन्य एक एक देशों की कल्पना करना बढता चला जाने से अनवस्या दोष आजायेगा यदि सम्पूर्णपने और एकदेश-पने इनसे न्यारे किसी अन्य प्रकार करके उन सूक्ष्म स्कन्धों का बध माना जायेगा तब तो परमाण्य भों का भी तथेव उस तीसरे प्रकार करके हो बध होजा आ अतः स्वित होकर परमाण्य को के बध की निरावाध सिद्धि कर दी जाती है।

भव कोई प्रतिवादी प्रतिकूल द्वन्द्वयुद्ध करने के लिये सन्मुख खडा नही रहता है, तिस कारण से सूत्रकार ने यह बहुत ग्रच्छा कहा है, कि जघन्य गुण वाले परमाणूओं का बघ नहीं हीता है, गम्भीर विद्वानों के वचन ग्रपरिमित अर्थ को लियं ह्ये रहते हैं, ग्रत. कितपय परमाणूओं के निषेध के समान उसी सूत्र करके कुछ पुद्गलों के बध नहीं होने की सिद्धि का भी सग्रह होजाता है, ग्रथवा "न जघ-न्यगुणाना" इस उपदेश से कितपय पुद्गलों के ग्रबंध बने रहने की प्रसिद्धि का भी संग्रह होजाता है, यों पंक्ति शुद्ध कर ली जाय जो कि वार्तिक मे कहा गया है।

येषां परमाण्नां बधस्तेषां बन्ध एव सर्वदा,येषां त्वबंधस्तेषामबंध व्वेत्येकांतोष्यनेना-पास्तः । देशांचिदबधानामपि कदाचिद्बधदर्शनाद्वंधवतां चाऽबंधप्रतीतेवीधकामावात् परमाणुष्विप तन्नियमानुषपचेः ।

कोई एकान्तवादी पण्डित यो कह रहा है, कि जगत मे जिन परमाणुश्रो का बंध है, उनका सदा वध ही है, श्रीर जिन परमाणुश्रो का बंध नहीं होता है, उनका सदा श्रवध हो रहता है, श्राचार्य कहते है, कि यह एकान्त भी इस उक्त कथन करके निराकृत कर दिया गया है, क्यों कि कारण नहीं मिलने पर पहिले बधका नहीं प्राप्त होचुके भी किन्हीं किन्हीं परमाणुश्रो का कदाचित श्रव बध होरहा देखा जाता है, श्रीर बधवाल परमाणुश्रों का भी भेदक कारण उपस्थित होजाने पर श्रीर पुन द्वधधिक गुरा सहितपन की योग्यता नहीं मिलने पर श्रवध श्रवस्था में पड़े रहना श्रतीत होरहा है, इन प्रतीतिश्रों का कोई वाधक प्रमाण नहीं है. जब नित्य निगोदिया जाव भी निकलकर व्यवहार राशि में श्राजाता है, सूर्य विम्ब, चन्द्रमण्डल, सुमेरु, श्रव्हिम चैत्यालय, श्रादि-श्रनादि कालीन, पुद्रगल पिण्डों में से श्रनेक परमाणुथे निकलती, मिलती रहतों है, कितनी हा श्रनादि काल की परमाणुर्य श्राज कारण मिल जाने पर बध को प्राप्त होजातों है, श्रनन्त वर्षों से सकन्ध में जैसे केवल स्कन्ध ही वने रहने का कोई नियम नहीं बनता है उसी प्रकार परमाणुश्रों में भी उस बध दशा ही बने रहने या किन्ही में श्रवन्ध श्रवस्था ही बने रहने का नियम कर देना नहीं बन पाना है। यहां तक यह तात्यमें निकलता है कि जधन्य निनध्ध गुणावाले श्रीर जधन्य रूक्ष गुणा वाले परमाणुश्रों को छोड कर श्रन्य स्निग्क परमाणुश्रों श्रीर रूक्षगुणावाली परमाणुश्रों का परस्पर में बध होजाता है।

स्रव ऐसी दशा में नामान्य रूप से परमाणुस्रों के बध जाने का प्रसग स्राजावेगा यानी दश गुर्ण स्निग्ध वाले परमाणु का दूसरी दश स्निग्ध गुर्ण वाली परमाणु के साथ बध जाना बन बैठेगा जो कि इटट नहीं है स्नत इस प्रसग का प्रतिषेध समकाने के लिये श्री उमास्वामी महाराज को यह स्नाग्रम सूत्र भी रचना पड़ा है।

## ग्रणसाम्ये सदशानाम् ॥ ३६ ॥

जिनके भाग तुल्य है ऐसे ऐसे परमायुत्रों के गुणों की समानता होनेपर सहश या विसहश परमायुत्रों का बंघ नहीं होपाता है, हा गुणों की विषमता होने पर तो सहश या विसहश परमायुद्धों का मिथः बंध होजाता है।

गुणावैषम्ये बंधप्रतिषस्यर्थं सदृशप्रहणं । सदृशानां स्निग्धगुणानां परस्परं हृजगुणानां बान्योन्यं मागसाम्ये बन्धस्य प्रतिषेधात् ।

गुस्मों की विषमता होने पर बघ होजावे इसकी प्रतिपत्ति कराने के लिये सूत्र में सहस शब्दें का ग्रह्मा है, सहस ।स्नम्ध गुस्मवाले परमासुमों के परस्पर में भ्रथवा रूक्ष गुस्म वाले सहसपरमासुभों के परस्पर में भागों की समता होजाने पर इस सूत्र द्वारा बध का निषेध किया गया है। भ्रथात्—दो स्नम्ध गुस्मों को धारने वाले परमासु का दो रूक्ष गुस्मों को धारने वाले परमासु के साथ भीर दो गुस्म स्निम्धवाले परमासु का दो रूक्ष गुस्म वाले परमासु के साथ भीर दो गुस्म स्नम्धवाले परमासु का दो रूक्ष गुस्म वाले परमासु के साथ विश्व नहीं होता है क्यांकि इनमें गुस्म सानी भाग की समानता है।

नन्वेवं विसदशानां गुरु साम्ये ववप्रतिषेशे न म्यादिति न मन्तव्यं, सदशग्रहणस्य विसदशब्य विद्यानावात् सदशानामेवेन्यवधारणानाश्रयणात् । गुरुमाम्ये वेति सत्रोयदेशे हि सदशानां गुरुवपम्याप वधप्रतिषेश्रयसक्तो तद्वत्ति स्त्ये सदशग्रहण् कृतं, तेन स्निग्धरूष-जात्या साम्येपि गुरुविषम्ये वंशसिद्धिः ।

यहा कोई स्राक्षेप करता है कि इस प्रकार सहश ही परमाणुम्नो के गुए। साम्य होने पर बध का निषेध किया जायेगा तब तो विसदश परमाणुम्नो का गुए। साम्य होने पर बध का प्रतिषेध नहीं होसकेगा किन्तु सिद्धान्त मे गुए। साम्य होने पर स्निग्ध रूक्ष या रूक्ष स्निग्ध इन विसदश परमाणुम्नो का भी बंध निषेधा गया है। तीन रूक्ष गुएगों के धारी परमाणुका तीन स्निग्ध गुएगों के धारी परमाणु के साथ बध नहीं माना गया है जसे कि चार स्निग्ध गुए। वाले परमाणु का चार स्निग्ध वाले दूसरे परमाणु के साथ बध जाना नहीं स्वीकार किया गया है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं मानना चाहिये क्योंकि सहश पद का प्रहए। सूत्र में विसदश का व्यवच्छेद करने के लिये नहीं है। " सहशाना एव" सहशों का ही बध नहीं होसके ऐसे अवधारए। का आश्रय भी नहीं किया गया है। जिससे कि सम-गुए। विसदशों का बन्ध होजाय, ग्रत विसदशों का भी गुए।—साम्य होने पर बंध होना निषेधा जाता है।

यदि सहश श्रीर विसहश दोनों का ग्रहण करने के लिये केवल 'गुण-साम्ये वा" गुणों के समान होने पर किसी भी सहश या विसहश का वन्ध नहीं होपाता है, यो सूत्र का उपदेश किया जाता तब तो सहश परमाखुश्रों का गुणों के वैषम्य होने पर भी उन सम गुण वालों के समान बन्ध के निषेच का प्रसंग प्राप्त होजाता, ऐसी दशा में उन विषम गुण वालों के बंध की सिद्धि तरने के लिये सूत्र में सहश शब्द का पहण किया गया है। उस सहश शब्द करके स्निग्च जाति या स्था जाति के हारा समानता होने पर भी यदि गुणों की विषमता होय तो उन परमाखुश्रों के वध जाने की सिद्धि होजाती है। श्रर्थात्—गुणों के वंधम्य होनंपर सहशों का बंध हो ही जाता है, यह बात सहश पद देने पर ही निकलती है, नान्यथा।

#### किमर्थिमदं स्त्रमत्रशीदित्याइ।

कोई जिज्ञासु पूछता है कि इस ''गुएसाम्ये सहशाता" सूत्र को किस प्रयोजन को सिद्धि के लिये श्री उमास्वामी महाराज ने कहा था ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर ग्रम्थकार (हम ही तो) इस ग्रमली वार्त्तिक को कहते हैं।

### अजघन्यगुणानां तत्प्रसक्तावविशेषतः। गुणसाम्ये समानानां न बंध इति चात्रवीत्॥ १॥

पूर्व सूत्र द्वारा जघन्य गुराो से रहित होरहं परमागुओं का विशेषता रहित होकर उस बध होने का प्रसंग प्राप्त होजाने की श्रवस्था उपस्थित होजाने पर श्री उमास्वामी महाराज "गुरासाम्ये सहशाना "गुराो की समानता होने पर सहशपरमागु श्रों का बध नहीं होता है यो इस सूत्र को कहते भये। श्रथात्—कभी कभी छोटे पदार्थ का निषेच करते हुये उससे बडे पदार्थ का विधान स्वतः प्राप्त होजाता है। श्रतः उम श्रानिष्ट का निषेच करने के लिये पुन कण्ठोक्त दूसरा निषेच करना पडता है जैसे कि तुच्छफल के भक्षरा का निषेध कर देने पर स्वार्थी पुरूष महाफल का भक्षरा करना विहित समक लेते है, श्रतः महाफल के भक्षरा का भी कण्ठोक्त निषेध करना पडता है। रात्रि में जल नहीं पीना चाहिये इसका शर्थ रात्रि में ग्रन्न दूं। फल, खा लिया जाय और पानी पिये कुल्ला किये बिना ही सो जाय, यह नहीं है। तथा सूक्ष्म चोरी का निषेध छठे गुरास्थान में है एतावता कोई विरत मुनि स्थूल चोरी नहीं कर सकता है। ग्रनः परमागु श्रों के गुरा-साम्य श्रवस्था में बच का निषेध करना सूत्र-कार महाराज का स्तुत्य प्रयत्न है।

#### कंषां पुनर्वधः स्यादित्याह ।

ग्रगले सूत्रके लिये ग्रवतरण यो है, कि यो तो बधके एक विधायक ग्रौर दो निषेधक सूत्रों करके विषम भाग वाले तुल्य-जातीय ग्रथवा ग्रतुल्य जातीय पुद्गलों का किसी भी नियम के बिना ही बध जाने का प्रसक्त प्राप्त हुआ। दस स्निग्ध गुएा बाले परमाशु का बीस गुएा स्निग्ध वाले पुद्गल के साथ या चालीस गुएा रूक्ष वाले के साथ भी बध हो जावेगा, जा कि इब्ट नहीं है, ग्रतः बताग्रों फिर कैसे किन परमाशुग्नों का बध होसकेगा? इस प्रतिपित्सा का समाधान करते हुये सूत्रकार ग्रागम सूत्र को प्रध्यक्त कहते हैं!

## द्वयधिकादिग्रणानां तु॥ ३७ ॥

तुल्य जाति वाले या घ्रतुल्य जाति वाले जो पुद्गल परस्पर मे स्निग्ध या रूक्ष पर्यायों मे दो ध्रिष्ठक घ्रविभाग प्रतिच्छेदों को घारते हैं, उनका तो बन्ध हाजाना है अर्थात् तु सन्द करके 'न अधन्य-गुल्साना, सूत्र से चले जा रहे प्रतिदेश का न्याकृति कर दा जाता है, घोर 'स्निग्ध रूअस्वाव' स्वाव से स्नारहे बध होने का कथन कर दिया जाता है, अतः दो स्निग्ध गुण या दो रूक्ष गुण वाले परमाणु का एक गुण दो गुण या तीन गुण के धारी स्निग्ध प्रथवा रूक्ष परमाणु के साथ बधा नहीं होगा। हां चार गुण स्निग्ध वाले या चार गुण रूक्ष वाले स्निग्ध परमाणु के साथ तो उसका बंध अवश्य हो जायेगा किन्तु उसी दो गुण स्निग्ध या दो गुण रूक्ष के धारी पुद्गल का फिर पाच, छः, सात, साठ, सख्यात स्नसंख्यात या स्नन्त, स्निग्ध रूक्ष गुणों के धारी दूसरे परमाणु के साथ वंध नहीं होसकता है, इसी प्रकार तीन गुण रूक्ष या स्निग्धके धारी परमाणु का पाँच गुणधारी स्निग्ध या रूक्ष पुद्गल के साथ बध हो नायेगा किन्तु शेष पहिले पिछने गुणों के धारी परमाणु के साथ बध नहीं होगा इसी प्रकार शेष परमाणुक्रों में भी द्वधिकता की व्यवस्था ओड ली जाय, जधन्य गुणों को छोड कर शेष सजातीय, विजातीय, परमाणुस्रों के स्निग्ध रूक्ष गुणों के स्निग्ध परमाणुस्रों में द्वधिकता का प्रकरण मिल जाने पर बध हो जाता है।

द्वश्विकश्चतुर्गु गः । कथ १ एकगुगस्य केनचिद्वधप्रतिषेधाद्द्विगुग्रस्य बंधसंमगा-सतोद्वश्विकस्य चतुर्गु गत्नोपपत्ते : । प्रकारगाचिनादिप्रह्गो । पंचगुग्रादिपरिग्रहः, त्रिगुग्रादानां बंधे पंचगुग्रादीनां द्वधिकतोपपत्ते : । एवं च तुन्यजातीयानां विजातीयानां च द्वधिकादि गुग्रानां बंध सिद्धो भवति । तु शब्दस्य प्रतिषेधनिवृत्त्पर्थत्यात् । तथाहि—

द्वयधिक शब्द का अर्थ चार भाग वाला है, सो किस प्रकार है ? उसको यो समभो कि एक गुगा वाले परमाणु का तो किसी के साथ बंध होता हो नहीं है क्यों कि 'न जबन्यगुणाना' से निषेध कर दिया गया है, हा दो गुगा वाले परमाणु का बंध जाना सम्भव होता है, ग्रत उस दो गुगा वाले से जो इस सूत्र अनुसार दो श्राधिक गुगा वाला अन्य परमाणु होगा उसको चार गुगा सहितपना बन जाता है, तीन गुगा वाले का पाच गुगा वाले के साथ बंध जाने के योग्य द्वंधिकता है।

स्रादि शब्द का अर्थ यहाँ प्रभृति कर देने से द्रयधिक, त्र्यधिक, चतुरिधिक, द्वारा यो सिद्धान्त से विरोध स्राजाता, भने ही 'तद्गुणसंविज्ञानबहुन्नीहि का स्राध्य कर द्वयधिक का भी सम्रह कर लिया जा सकता या तथापि सिद्धान्त के श्रविरोध सनुसार स्रादि शब्द को प्रकार स्रयं का वाचक माने लिया जाय सूत्र मे प्रकार स्रयं का कहने वाले प्रादि शब्द का ग्रहण कर देने से पाच गुण, छ, गुण सात भाग, ग्रादि के धारी परमाणुन्नों का भी परिम्नह होजाता है, तीन गुण वाले चार गुण वाले ग्रादि परमाणु का वध होजाना मान लेने पर पाच गुण, छ गुण, ग्रादि के धारी परमाणुन्नों की द्वयधिकता पुष्ट बन जाती है, तथा इसी प्रकार तुल्य—जाति वाले ग्रौर विभिन्न जाति वाले परमाणुन्नों की द्वयधिक गुणवाली भवस्था होजाने पर उनका वध जाना सिद्ध होजाता है, इस सून्न में पु शब्द को न जबन्यनुगाना, से चले भारहे निय्य को निवृत्ति के लिये युक्त किया गया है, इसी बात की गुण्यकार प्रानी वार्तिक द्वारा यो स्पाट कहे देते हैं।

### द्वयिकादिगुणानां तु वंधोस्तीति निवेदयन्। सर्वापवादनिमु कविषयस्याह संभवम्॥ १॥

' द्व्यधिकादिगुणाना तु' इस सूत्र द्वारा दो अधिक गुणवाले परमाणुश्रों का तो बाध हाजाता है. यो निवेदन करते हुये सूत्रकार महाराज सम्पूर्ण अपवादों से सर्वथा रहित होरहे बाध विषय के सम्भवने को कह रहे हैं। अर्थात्-'स्निग्धरूक्षत्वाद्वधः' यह उत्सग सूत्र है, उसके पीछे 'न जघन्यगुणाना 'गुणसाम्ये सहशाना' ये प्रपवाद सूत्र है, 'द्वध्धकादिगुणाना तु' यह अपवादों मे रिह्त होता हुन्ना बाध विषय के निर्णीत सिद्धान्त को कहने वाला सूत्र है।

उक्तं च । 'शिद्धस्स शिद्धेश दुराहिएश, लुक्खम्स लुक्खेश दुराहिएश । शिद्धस्स लुक्खेश उ एइ बंधो, जहराशवज्जे विक्षमे समे दा ॥' विषमोऽतुरूयजातीयः समः सत्राष्ठीयो न पुनः समानभाग इति व्याख्यानान्न समगुशायोर्वधप्रमिद्धिः।

उपरिम सिद्धान्त ग्रन्थों में कहा भी है, कि स्निग्ध परमाणु का दूसरी दो ग्रिषिक स्निग्ध गुणवाली परमाणु के साथ बाध होजाना है, ग्रीर रूखे गुण वाली परमाणु का ग्रन्य दो अधिक रूखे गुण वाली परमाणु के साथ बाध होजावेगा । तथा स्निग्ध परमाणु का दो गुण श्रधिक रूक्ष वाली द्वितीय परमाणु के साथ बाधना होजायेगा, रूखे का भी द्वधिधक स्निग्ध के साथ बाधजाना सम्भवता है। हाँ परमाणु की जधन्य गुण वाली ग्रवस्था को छोड दिया जाय । ग्रन्य सभी सम प्रथवा विषम गुण-धाराभ्रो में बध होजाना ग्रनिवार्य है। विषम का ग्रथं यहा प्रतुत्य जाति वाला है, भीर सम का ग्रथ समान जाति वाला है। ग्रथीन स्निग्ध का स्निग्ध ग्रीर रूक्ष का रूक्ष तुत्य जातीय है, किन्तु स्निग्ध का रूक्ष ग्रीर रूक्ष का रूक्ष तुत्य जातीय है, किन्तु स्निग्ध का रूक्ष श्रीर रूक्ष का स्निग्ध परमाणु तो ग्रतुल्य-जातीय है, ग्रतः विषम के समान सम यानी सजातीय परमाणुग्रो में भो वध का विधान कर दिया गया है, सम का ग्रथं फिर समान भाग वाला नहीं है, यो व्याख्यान कर देने से 'गुणसाम्ये सहशाना' इस सूत्र श्रनुसार समान गुण वाले परमाणुग्रो के बध जाने की प्रसिद्ध नहीं होसकी।

ध्यवहार में भी दो, चार. छह, ग्राठ, दस, ग्रादि दो के ऊपर दो दो ग्रांको की ग्राधिकता होते सन्ते सम मन्या यानी पूरा को समधारा कहते हैं, श्रीर एक के ऊपर दो दो की बृद्धि होने पर तीन, पाच, सात, इत्यादि ऊनी सन्या में पड़े हुये ग्रांकों को विषमधारा कहते हैं, जधन्य गुणों की ग्रावस्था को छोड़ कर दोनो झाराश्रों में पड़े हुये चाहे किन्हीं भी श्रविभाग प्रतिच्छेदों के धारी दो गुण ग्राधिक वाले पुद्गलों का बंध होजाना प्रसिद्ध कर दिया गया है, शेप ग्रांगे पीछे के गुणों को धार रहे पुद्गलों का नहीं।

कुतः पुनद्वविव गुसाविधकी सजातीयम्य विजातीयस्य वा परेणं बंधहेतुतां प्रतिप-द्येते नान्यथेस्याह । यहां किसी विनीत शिष्य की सूत्रकार महाराज के प्रति जिज्ञासा है. कि क्या कारण है? जिससे फिर दो ही गुण प्रधिक बेचारे भला उन सजातीय प्रथवा विजातीय परमाणुप्रो का दूसरे परमाणु के साथ बध हो जाने के कारणपने को प्राप्त होरहे हैं, अन्यथा यानी अन्य प्रकार समगुणता, त्र्यधिक गुण्ता, या चार गुणो से अधिक गुण्-सिहनपना, आदि उस बंध का कारण नहीं माने गये हैं, अतः बताओं कि इन अन्य प्रकारों से क्यो नहीं बध की हेतुता ब्यवस्थित कर दी जाय अर्थात् द्वचिक गुणो पर क्यो बल डाला जाता है सम-गुणो का ही बध क्यो नहीं हो जाय ने, नीति तो यो कहती है, कि 'ययोरेव सम वित्त ययोरेव समं कुल। तयोर्में त्री विवाहरूच न तु पुष्टिवपुष्टयोः' ऐसी बुभुत्सा जागृत होने पर श्री उमास्वामी महाराज अग्निम सूत्र को कहते है।

## वंधेऽधिको पारिणामिको ॥ ३८॥

बंघ होज।ने पर श्रधिक होरहे दो गुरण दूसरे परमाण् के दिहीन गुरणों को स्वायत्त कर परि-रणाम करा देने वाले होजाते हैं। जैसे कि गीला गुड चून को या पड गई धूल को अपने अधीन मबुर रस वाला करता हुआ स्वकीय गर्णों का आपादन करने से परिणाम कराने वाला हो जाता है इसी प्रकार अन्य भी अधिक गुरण वाला परमाणु दूसरे दिभाग न्यून परमाणु को दृधक्षक रवस्था में स्वकीय रूखे या चिकने अविभागप्रतिच्छेदों के अनुरूप कर लेता है, अन बंध में अशिक गुरणों को दूसरे के गुरणों का पारिणामिकत्व साधने के लिये बंधने का वीज दृष्धिकता को बताया गा है।

यस्मादिति शेषः । प्रकृतत्वाद्गुणसंप्रस्थय । कः, प्रकृतौ गुणी द्वथिकाद्गु निं त्वित्यत्र समासे गुणीभूतस्यापि गुणशब्दस्यानुवर्तनिमह सामध्यति तदन्यस्यानुवर्तनासंभवात् । गुणावितिवामिसंबंधोर्थवशादिमक्तिवचनयाः पारकामात् भावांतरापादको पारिणामिकौ, रखो क्लिन्नगुणवत् । तथाहि ।

इस सूत्र में 'यम्मात्, इस उद को शेष समक्ष कर उपस्कार करते हुये यो प्रर्थ समक्ष लिया जाय कि जिस कारण में बध होजाने पर एक के दो ग्रधिक गुण दूसरे के दो न्यून गुणों का स्वानुकुल परिणमन करा देते है, तिस कारण दो ग्रधिक गुण वालों का बध होजाना समुचित है, यो उक्त दोनों सूत्रों का प्रतिज्ञावाक्य बन गया। प्रकरण में प्राप्त होरहा होने से गुण की भले ही प्रकार प्रतीति होजाती है, यानी '' बधे सित ग्रधिकौ गुणों पारिणामिकों भवत: "यह वाक्य बनजाता है।

यदि कोई पू'छे कि द्विवचनान्त 'गुगों' यह पद भला प्रकरणप्राप्त कहा होरहा है विताओं इसका द्वत्तर यह है, कि 'द्विधाकादिगुगाना तु' यो इस सूत्र में यद्यपि गुगा शब्द बेचारा बहुब्रीहि समास से गौगा होचुका है, 'एकयोगनिदिष्टाना सह वा निवृत्ति: सह वा प्रवृत्ति ' इस नियम अनुसार केवल गुसा शब्द का निकाल लेना उसी प्रकार कठिन है. जैसे कि किसी अंगी में से एक अञ्च को निकाल लेना या रसीले पदार्थ से रस का निकाल लेना दुष्कर है, तथापि समास-वृत्ति में उपसर्वनी-

भूत होचुके भी गुरण शब्द की यहा अर्थ की सामर्थ्य से अनुवृत्ति कर ली जाती है, उस गुरा शब्द से अन्य होरहे हि, अधिक आदि इन अप्रयोजनीभूत शब्दों की अनुवृत्ति करना यहा नहीं सम्भवता है, अत 'गुराी' इस दिवचनान्त पदका ही यहा सूत्रमें दोनों ओर से सम्बन्ध कर लेना युक्त है। 'अर्थवशाद विभक्तिवचनविपरिणाम' अर्थ के वश में ।वभक्ति और बचन का परिवर्तन कर दिया जाता है, अत. षष्ठी वहुवचनान्त 'गुरगाना' इस पद को यहा प्रथमा दिवचनान्त 'गुरगी' इस स्वरूप से परिणात कर दिया गया है, पारिणामिक का अर्थ प्रकृत भाव में अन्य भावों में प्रान्ति करा देना है, जैसे कि मधुर रस वाला गीला गुड यहा वहा से उड़ कर पड़ गये रेट, पूल, आदि की अपने मधुर रस अनुमार परिणाति करा देना है।

यद्यपि गुड में भूलि कमो के मिल जाने पर उतना मीठापन नहीं रहता है, सूक्ष्म-इिंग्ड पुरुषों से यह बात छिपी नहीं है, फिर भी उस भूलि का रस गुड में मिल जाने से परिवर्तित होगया है, यह नि सन्देह मानना पडता है, एक कड़वे वादाम ने भले ही पाच मेर ठड़ाई को बिगाड दिया है फिर भी प्रधिक मीठी ठड़ाई ने इधर कड़वे बादाम को मीठा होजाने के लिये भी वाध्य कर दिया है, हा यदि कटु बादाम उसमें नहीं गिरता तो ठड़ाई ग्रौर भी श्रधिक मोठी होजाती। यहा इनना ही कहना है. कि ठठाई ने बादाम को मीठा किया किन्तु एक कटु बादाम ने मीठी ठंडाई को कड़ुगा नहीं कर दिया है, ग्रन गीला गुड जैसे रेग्रुगों का स्वकीय रस प्रनुसार पारिग्णामिक है, उसी प्रकार बध होजाने पर ग्रीधक गुगा उस दूसरे के गुगा को ग्रन्थ भावों ग्रनुसार ग्रापादन करते हुये पारिग्णामिक होरहे हैं, उसी मिद्धान्त की ग्रिग्रम वार्त्तिक द्वारा श्रौर भी स्पट्ट करके ग्रन्थकार दिखाते हैं।

## बन्धेधिको गुणौ यस्मादन्येषां पारिणामिकौ । दृष्टौ सक्तुजलादीनां नान्यथेत्यत्र युक्तिवाक् ॥ १ ॥

जिस कारण कि बन्ध हो जाने पर अधिक गुण उन बन्ध रहे अन्य द्रव्यों को स्वकीय गुणानुरूप परिण्मन करा देने वाले देखे गये हैं। जैसे कि सतुम्रा जल या पानी वूरा, अथवा दूष मिश्री
आदि पदार्थों का बन्ध होजाने पर अधिक गुण वाला द्रव्य अन्य न्यून गुण वाले का स्वानुरूप परिणाम
कर लेता है, अन्य प्रकारों से कोई व्यवस्था नहीं होपाती है। अतः यो इस सूत्र में यह अनुमान बनाते
हुये युक्ति-वाक्य प्रतीत होरहा है। अर्थात्—व्यवहार में भी द्रव्यवान पुरुष दरिद्रों को, उद्भट पण्डित
जिज्ञासुन्नों को, प्रकाण्ड वक्ता श्रोताणों को, चतुर नारी पित को, गुरु चेला को, अपने अनुकूल कर ही
लेते हैं। रिक्त पदार्थ पूण के अधीन होजाता है, पुत्र-रहित महाराणी भी बच्चों वाली पिसनहारी की
और टकटकी लगानी हुई देखती रहती है,विचारती है कि भले ही मैं निर्धन होती किन्तु बच्चों वाली
होती। बच्चों को अपनी आखोमें बैठाये रखती। सच्चरित्र और सिद्धान्त न्यायवेत्ता विद्वान् के मुख की
और सैकडों धनात्व्य मुंह वांये खंडे रहते हैं, गुणी पुरुष का अल्पगुणी पुरुष पर बढा भारी प्रभाव

पडता है। तिस कारण ''वन्धेधिको पारिगामिको " उचित है। इस सूत्र मे च शब्द लगाने की कोई आवश्यकता नहीं दीखती है।

यथैव हि रूचाणां सक्तूनां विनम्धा जलकणास्ततां द्वाभ्यां गुणाभ्यामित्रकाः विंडा त्मत्या पारिकामिका दृश्यंते नान्यथा । तथैव परमाणांद्विंगुणस्य चतुर्गुः परमाणः पारकाः मिकः स्यादन्यथा द्वयोः परमाण्वोरन्योन्यमवि किरू क्तरूषद्वणुकस्कंधविरिकामायागात् सयोगमात्र- प्रसक्तेः परस्परविवेकप्रसक्तेस्तद्नन्वयवत्वं ।

इस यथा का अगले तथा शब्द के साथ अन्वय कर लेना चाहिये जब कि जिस ही प्रकार रूखें मनुश्राभों को चिकने जल के कगा उन मनुश्राभों से दो गुगा करके अधिक होरहे सन्ते पिण्ड स्वरूप करके परिगाम कराते हुये देने जाते हैं। अन्य प्रकारों से नहीं देने जाते हैं। अर्थान्—प्रधिक चिक-नाई को धार रहा जल ही रूक्ष प्रकृतिके सनुभाग्रों का चिकना पिण्ड वाध देता है। एक सेर सनुभाग्रों में दो चार वूद पानी तो सूख कर सनुभाग्रों के रूबेपन में अपना बोज खो देवेगा सनुग्रा खाने वाले तभी तो अधिक पानी में सनुश्राभों की पिण्डी बनाते हुये स्वाट्ट रसायन सिद्ध कर लेते हैं।

तिस ही प्रकार दो गुरा वाली परमाणु का चार गुरा वाला परमाणु बन्ध कर स्वानुरूप परिगामन करा देती मानी जायेगी अन्यथा यानी दूसरे अधि मे गुरा वाले के अनुरूप प'रगामन नही माना जाकर यदि अपने अपने पूर्वोपात्त गुराो अनुसार ही परिगानि वने रहना माना ज येगा तब तो दोनो परमागुओं की परस्पर मे अपृथक् भूत स्वरूप होरहे द्वयागुक स्कध नामक परिगाति होजाने का अयोग होजावेगा, दो परमागुओं का केवल सयोगमात्र ही होजानेका प्रसग आवेगा जोकि अवयवों को मानने वाले जैन, नैयायिक, वैशेषिक किसी के यहा इष्ट नहीं किया गया है। अपने अपने गुगों को धार रही परमागुओं पृथक् पृथक् पड़ी रहेगी तो दोनों की अपृथक् अवस्था रूप द्वयगुक स्कन्ध भला कहा बना। बौद्धों का सा अत्यासक्त असमृष्ट स्पर्शमात्र माने रही ऐसी दशा में परमागुओं का परस्पर पृथक्भाव बने रहने का ही प्रसग आया, अतः उन परमागुओं का अन्योग्य हृदय नहीं मिलने से अनन्यय सहितपना होगया यानी एक परमागु के साथ दूसरे परमाग्र का अन्वय नहीं वन सका। अन्वय के विना अवयवी स्कन्ध की सिद्धि कथमपि नहीं होसकती है। नदी में जल की धाराये जैसे जलमे अन्वित होरही है उसी प्रकार अवयवी में अवयवों का एक रस होरहा है।

न च विभागमंथोगाभ्यामन्यपरिशामः प्राप्तिरूपो न संभवतीति युक्तं वक्तुं, कृतीयस्याबस्थाविशेषस्य स्कंषेकत्वप्रत्ययहेतोः सद्भावात् । शुक्लपीतद्रव्ययोः परिशामे युक्त-पीतवर्षपरिशामवत् क्लिश्चगुडानुप्रवेशे रेगवादीनां मधुरसपरिशामवद्वा ।

यदि कोई यो कहे कि मिलकर भी परमाणुग्रो का सयोग ही बना रह सकता है नित्य पर-माणुये ध्रपने स्वरूप को छोड नहीं सकती हैं ग्रौर न्यारी न्यारी पडी हुई परमाणुग्रो में केवल विभाग होंग्हा है अथवा पूर्व स्थान से विभाग करती हुई परमाण चुपट कर यहां दूसरे परमाण के निकट ठिठक गई है, अत संयोग विभागों से कोई निराला परिणाम बन्ध स्वरूप प्राप्त होजाना नहीं सम्भवता है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तुम नहीं कह सकते हो इन अनुचित वचनों में कोई युक्ति नहीं ह जब कि विभाग और सयोग में निराली तीसरी विशेष अवस्था का सद्भाव पाया जाता है जो कि तीसरी अवस्था उनके बन्ध जाने पर स्कन्ध पिण्ड में एकत्व के ज्ञान कराने का हेतु होरही है ''अनेक-पदार्थानामेकत्वबुद्धिजनकसम्बन्धविशेषों वन्ध." परमाणु यो के सयोग और विभाग से तीसरी अवस्था बन्ध है जैसे कि शुक्ल द्रव्य और पीत द्रव्य का बन्ध परिणाम होजाने पर एक युक्त होरहा पीत वर्ण परिणाम बाला पदार्थ उपज जाता है। पीन रग वाले जल में सफेद कपड़े को डुबा देने पर न्यारा ही वर्णा वाला पदार्थ उपज जाता है। पीन रग वाले जल में सफेद कपड़े को डुबा देने पर न्यारा ही वर्णा वाला पदार्थ इंटिंगोचर होजाता है दूध में हल्दी या केसर डाल देने से विलक्षण रग आजाता है अथवा गीले लपटा गुड में धूल, चून, आदि का पीछे प्रवेश होजाने पर जैसे धूल भादि की मधुर रस-वाली पर्याय उपज बैठती है, उसी प्रकार परमाणु यो की बन्ध अवस्था निराली ही है।

नन्त्रत्रापि द्वावेव गणाविषको पारिशामिकाविति कुतः प्रतिपत्तिः ? सुनिश्चिता-संभवद्वाधकप्रमाशादागमाद्विशेषनस्तत्प्रितिपत्तिः । एव सुक्तमार्थेन्त्यवर्गगायां बन्धविधाने नोश्चा-पमद्रव्यबन्धविकल्पे मादिवैस्रासेकवन्धनिर्देशे प्राक्तः । वेषमस्निग्धतायां विषमस्चतायां च बन्धः समस्निग्धतायां समस्चतायां वा भेद इति । तद्तुसारेश स्त्रकारेबधव्यवस्थापनात् पर-मागमसिद्धो वन्धविशेषहेतुद्वधिकादगुश्चत्वं । द्वयोरव वाधकयोगु स्थाः पारिशामिकत्वं ।

फिर भी यहा कोई शका करे कि यहा भी दो ही गुए अधिक हो रहे भला अन्य वध्यमान को स्वानुरूप परिएमन कराने वाले है ? इसकी किस प्रमाए। से प्रतिपत्ति कर ली जाय ! बताक्रो ग्रन्थ-कार इसका उत्तर कहते है कि वाधक प्रमाएों के नहीं सम्भवन का जिसमें बहुत अच्छा निश्चय किया जा चुका है ऐसे सर्वज्ञ आम्मात आगमप्रमाए। से विशेषरूप करके उस सूत्राक्त सिद्धान्त की दृढ प्रतीति होजाती है जब कि सबज्ञ की परम्परा से चले आरहे और बुद्धिऋदिधारी ऋषियों करके बनाये गये सिद्धान्त आगम प्रन्थों में इस प्रकार कहा जा चुका है। अन्तिम वगया के निरूपए। अवसर पर बन्ध का विधान करने में नो आगम द्रव्य बन्ध के भेद का निरूपए। करते सन्ते सादि वैस्नसिक बन्ध के कथन में गो बहुत अच्छा कहा। गग है कि विषम स्निग्धता के होने पर और विषम रूक्षता के होने पर तो बन्ध होगा तथा समस्निग्धता के होने पर अथवा समरूक्षता के होने पर भेद (विदारए।) हो जायेगा।

प्रशित्—स्तेह गुण के श्रविभागप्रतिच्छेदों की विषम धारा प्राप्त होजानेपर या परमाख में किसेपने के श्रविभागप्रतिच्छेदों की विषम सख्या प्राप्त होजाने पर परमाख मों का परस्पर बन्ध होजा-येगा तभी तो सूत्रकार ने " द्वाधिकादिगुणाना तु" लिखा है और उन प्रतिभाग प्रतिच्छेदों की समता होजान पर बध नहा होना बताया है, तदनुसार 'न जघन्यगुणाना' ''गुणसाम्ये स≝शाना" ये दो सूत्र इहे हैं, गुरुपर्वक्रम का श्रतिक्रमण नहीं होसकता है, उस सागम के श्रनुसार से सूत्रकार महाराज करके बंध की व्यवस्था कराई गई है, अतः द्वयधिक आदि गुण सहिताना जो विशेषतया बंध का हेतु माना गया है, वह परमोत्क्विष्ट सिद्धान्त भागम मे प्रसिद्ध है, दो ही ग्रधिक होरहे गुणो को दूसरे के श्रत्प-गुणो का ताह्य परिणाम करा देने की हेतुता प्राप्त है, एक से ग्रधिक या तीन चार से ग्रधिकगुणो को स्वानुरूप परिणाम की कारणता प्राप्त नहीं है।

सामान्येन तु पुद्गलाना बघहेतुः कश्चिद्स्ति कात्स्न्यैंकदेशतो बंधासंमवेषि बंधवि-निश्चयात्तत्र वाधकाभावादिति पुद्गलस्कन्धद्रव्यमिद्धिः, तस्यैव रूपादिभिः स्वभावैः परिश्वत-स्य चहुरादिकरश्वप्राद्यतामापन्नस्य रूपादिव्यवद्वारगोचरतया व्यवस्थितेः। न हि तथाऽपरिगतं तद्भवत्यतिप्रसंगात, नापि तदेव परिशाममात्रप्रसंगात् न च परिशामिनो सत्वे परिशामः सम्भवति खरविषाग्रस्य तैच्छयादिवत्।

जगत् मे अनंक प्रकार के स्कन्ध हिंडि-गाचर होरहे है, अत सामान्य करके तो पुद्गलों के वध के कारण कोई न कोई माना ही जाता है, भले हो बौद्ध जन यो दोष देते रहे कि एक अवयय का दूसरे अवयव के सम्पूण देशों से बध माना जायेगा तो स्कन्ध के सूक्ष्म एक पिण्ड मात्र होजाने का प्रसंग आजावेगा और एक देश करके बध मानने पर अन्य अन्य भीतरी एक देशों की कल्पना करते-करते अन्वस्था होजायगी। आचार्य कह रहे है, कि यो पूर्ण देश और एक देश से बध का असम्भव होजाना बताने पर भी जब बध का विशेष रूप से निश्चय होरहा है, तो उस जैसे भी हो तैसे सामान्यत बध होजाने में कोई वाधक प्रमाण नहीं है।

इस प्रकार पुद्गलों के स्कन्धद्रव्य की सिद्धि होजाती है, "साप निकलगया लकीर को पीटते रहो,, यो "गतसपं घुष्टि-कुट्टन-न्याय" अनुसार पीछे भले ही बध में दोष देते रहो, क्या होता है। दक्ष पुरुष अपना काम निकाल लेता है, पीछे पोगा, बुद्ध पुरुष भले ही मैंने यो करना चाहा था मैंने बिध्न डालनेका विचार किया था मैंने छीक दिया था, यो वकते रहो। इस भांद्रपन की पंचायत में कोई तत्व नहीं है। उस पुद्गल स्कन्ध के हा रूप ग्रादि स्वभावों करके परिएात होरहें भौर चक्षु, रसना, ग्रादि इन्द्रियों से ग्रह्णयोग्यपन को प्राप्त होचुके पदार्थ की रूप, रस ग्रादि व्यवहार के विषय होजानेपने करके व्यवस्था की गई है, यानी जो रूप ग्रादि स्वभावों करके परिएात होचुका पुद्गल द्रव्य है, वहीं रूप कहा जा सकता है, "गुरों शुक्लादयः पुंसि गुर्गिलिगास्तु तद्वति,, यह काष वाक्य भी है, रूप से परिएात होरहा ही पुद्गल रूप कहा जा सकता है, जो तिस प्रकार यानी रूप रहितपने करके परिएात नहीं होता है, वह उस रूप स्वरूप नहीं होपाता है, यदि बलात्कार से तथा ग्रपरिएात को तत् माना जायेगा तो ग्रतिप्रसंग होजायेगा यानी ग्रज्ञ जड़ पदार्थ ज्ञ वन बैठेगा, ग्रनुष्ण जल भी उष्ण जल हो बा- थेगा, कोई रोक रोक नहीं रहेगी।

एक बात यह भी है, कि रूप झादि स्वभावों से परिरात पदार्थ सपवान नहीं माना जाकर यदि वह रूप ही माना जायेगा तब तो कवल परिराम हो के सद्भाव का प्रसग झाता है, किस्तु तिस प्रकार परिस्मामी पुद्गलं द्रव्य या आत्मा का असद्भाव मानने पर परिस्माम होना ही नही सम्भवता है, जैसे कि असत् निर्मात कियं गयं खर-विधाण के नोधसता (पैनापन) विकनापन, काठिन्य, आदि परिस्माम नहीं बन पात है।

नापि परिशामाभावे परिशामि भवति खरविषाश्चवदिति परिशामपरिशामिनार्ग्यो-न्याबिनामावित्वाद्न्यतरापायेष्युभयासत्त्रप्रसक्तिः । ततो नित्यतापरिशामि द्रव्यप्रपगंतव्यं तत्प-रिशामवत् ।

तथा परिणामी के बिना जैमे परिणाम नहीं, उसी प्रकार परिणाम का ग्रमाव मानने पर परिणामी द्रव्य भी नहीं सम्भवना है, जैसे कि तीक्षणता ग्रादि परिणामों के नहीं होने पर खरिवपाण, वन्ध्यापुत्र, ग्राकाश कुसुम ग्रादि कोई परिणामी पदार्थ नहीं है। इस प्रकार परिणाम ग्रीर परिणामी दोनों पदार्थों का परस्पर ग्राविनाभाव (समव्याप्ति) होजान के कारण दोनों में से किसी एक का श्रभाव मानने पर दानों के भी ग्रमद्भाव का प्रमग ग्राजाता है, ग्राहमा के बिना ज्ञान नहीं ठहरता है, जब ज्ञान ही मर गया तो ग्राहमा भी जीवित नहीं गह सकता है उष्णता के बिना ग्राप्त नहीं ग्रीर ग्राप्त के बिना उष्णता नहीं।

तिस कारण नित्यपन परिणाम का धारी द्रव्य स्वीकार करना चाहिये जैसे कि उस नित्य द्रव्य का परिणाम श्रावश्यक रूप से स्वोकार किया गया है, यो "उत्पादव्ययश्रीव्ययुक्तं सत्" या ''तद्वभावाव्यय नित्य' इस सूत्र से प्रारम्भ कर यहां तक के सूत्रों की सगति लगा लेनी चाहिये।

ग्रगले सूत्रका ग्रवतरण इस प्रकार है, कि यद्यपि 'सद्द्रव्यलक्षण उत्पादव्यप्रझाव्ययुक्त सत्' यो द्रव्य का लक्षण पहिले हो कहा जा चुका है, तथापि भेद-विवक्षा को प्रायान्य देते हुये सूत्रकार महा-राज दूसरे प्रकार के लक्षण से भी श्रिम सूत्र द्वारा उस द्रव्य की प्रसिद्धि कराते है।

# गुणपर्ययवद्द्रव्यम् ॥ ३६ ॥

गुण द्योर पर्याय जिसके विद्यमान है, वह गुणवान और पर्यायवान पदार्थ द्रव्य कहा जाता है, गुण द्यौर पर्यायों से द्रव्य का श्रभेद होते हुये भी लक्षण की श्रपेक्षा कथिव भेद हाजाने से मतुप् प्रत्यय की उपपत्ति होजाती है, श्रत. सहभावो पर्याय होरहे गुणो श्रौर कमभावी स्वभाव होरहे वर्यायों को प्रविष्यभाव रूप स द्रव्य पार हुथ है।

गुणाः वस्पनाग्रलस्याः पर्यायाश्च तत्सामान्यापेश्वया नित्ययोमे मतुः । द्रवति द्रोव्यस्यदुदुवसां स्तान् पर्यायानिति द्रज्यभिरण्यि न विरूपते । विशेषापेश्वया पर्यायाणां निस्य-योगामावानकाहाचिरकरवसिद्धेः । गुकों का लक्षक्ष सूत्रकार द्वारा स्वय आगे ''द्रव्याक्षया निर्मुक्षा गुक्षाः'' यों कहा जाने वालंग है, और ''तद्भाव. परिक्षाम.'' यो पर्यायों का भो जाति मुद्रया लक्षक्ष कह दिया जायेगा। यद्यपि गुक्षों की सन्या से पर्यायों की सन्या प्रनन्तगुक्षों है, गुक्षों के लक्षर सूत्र में बहुवचन और पर्याय के लक्षका सूत्र में एक बचन का प्रयोग करना सूत्रकारका साभित्राय प्रयत्न है। पर्यायों के सामान्य की श्रवेक्षा एक बचन का प्रयोग बड़े महत्व का होजाता है, जैसे कि माता, पिता गुरु श्रपने पुत्र अथवा शिष्य का एक बचन या युव्यद् शब्द प्रयोग अनुसार उच्चारक्ष करते हैं, भक्त अपने आराध्य देवता का एक बचन युव्यद् पद करके जब प्रयोग करना है तब एक विलक्षक्षा प्रकार का ही अलौकिक आनन्द आत्मामें उमड पडता है, ''जनाना समुदाया जनता'' 'महारण्यमरण्यानो'' ''द्रव्य जीवाजीवी'' इत्यादि पद अपरिमित संख्याओं को लिये हुये हैं। यहा नित्ययोग में मत् प्रत्यय है, अर्थान्-गुक्षों का और पर्यायों का द्रव्य में नित्य ही योग बना रहता है श्रविनाशी गुक्ष तो द्रव्य में सदा रहते हैं हा उत्याद विनाश-शालिनी पर्यायं व्यक्तिरूप में कदाचित् पायी जारही मदा नहीं ठहरती हैं किन्तु सामान्य अपेक्षा करके कोई न कोई पर्यायं द्रव्य में बनी ही रहती है. धारा-प्रवाह रूप से पर्यायों का सद्भाव द्रव्य में सतत विद्यमान है।

द्रव्य शब्द की निरुक्ति यो है. कि जो अपनी उन उन पर्यायों का वर्तमान में द्रविश्व कर प्रता है अविषय में द्रविश्व करेगा और जा भूतकाल में द्रविश्व कर चुका है वह द्रव्य है। यो तीनों काल सम्बन्धी द्रविश्व की अपेक्षा द्रव्य इम शब्द की निरुक्ति करना भी विरुद्ध नहीं पडता है, यानी निरुक्ति से लब्ध होरहे अर्थ और लक्षण द्वारा प्राप्त होरहे अर्थ में काई विरोध नहीं है, सामान्य विशेष का अन्तर भले ही समक्त लिया जाय जल या दूध बिना प्रयन्त ही के जैसे नीचे प्रदेश में बहने लग जाता है, उसी प्रकार द्रव्य स्वभाव ही में तोनों काल अपनो तदात्मक पर्यायों में द्रवण करती रहती है।

पर्यायों का सामान्य की भ्रषेक्षः नित्ययोग इसीलिये कहा है, कि पर्यायों के व्यक्तिविशेषों की भ्रषेक्षा करके द्रव्य में पर्णायों का निश्य ही सम्बन्ध मही है, अन विशेष पर्यायों का कदाचित् कदा-चित् होना ही सिद्ध है। आत्मा में चेतना गुण नित्य विद्यमान है, हा चतना गुण के परिणाम घटज्ञान पटज्ञानः श्रृतञ्चान. चक्षुदर्शन भ्रादि तो कदाचित् ही होते है, पर्याये सदा श्रवस्थित नहीं रहती है, अत. गुणो वाला भ्रीर पर्यायोवाला द्रव्य होता है, यह द्रव्य का निर्दोष लक्षण है।

#### किमर्थमिद् पुन द्रेव्यलक्षां बवीतीत्यारेकायामाह ।

कोई जिज्ञासु पृछ्ता है, कि सूत्रकार महाराज द्रव्य के इस लक्षण को फिर किस प्रयोजन ़ के लिये स्पष्ट कढ़ रहे हैं ! इस प्रकार आगका प्रवर्तने पर ग्रन्थकार श्रीविद्यानन्द सूरि भ्रगली वास्तिक द्वारासुमाधान करते हैं !

गुणपर्ययवद्द्रव्यमित्याह व्यवहारतः । मन्पर्यापस्य धर्मादेर्द्रव्यत्वप्रतिपत्तये ॥ १ ॥ व्यवहारनय से सन् के पर्याय होरहे धमं, ब्रधमं, ब्रादि के द्रव्यपन की प्रतिपत्ति कराने के लिये सूत्रकार महाराज 'गुण्पयंयवद्दव्यं" इस सूत्र को स्पष्ट कह रहे है। ग्रथीत्-सम्पूर्ण पदार्थों को एक सत् क्रप से ग्रहण कर रहा सग्रहनय है, "श्र शकल्पन पर्याय " श्र को की कल्पना करना यह पर्यायों का सिद्धान्त लक्षण है, "संग्रहनयाक्षिप्तानामर्थाना विधिपूर्वकमवहरणं व्यवहार" सग्रहनय से ब्राक्षेपग्रस्त किये गये पदार्थों का व्यवहारोपयोगी भेद करना व्यवहार है, तदनुसार धमं, श्रव्यं श्रादि द्रव्य भी सत्के पर्याय होजाते हैं, पहिले "उत्पादव्ययध्रीव्ययुक्तं सत्" इस लक्षण से सत् के पर्याय होरहे धमं ग्रादि का द्रव्यपना प्रतीत नहीं होता है, हा इस 'गुण्पर्यायवद्दव्य" से धमं भ्रादि का द्रव्यपना समीचीन प्रतीत हो जाता है, भनें ही धमं ब्रादिक मब द्रव्य उस व्यापक सत् के पर्याय है, फिर भी स्वकीय नियत गुणों और पर्यायों में भरपूर है।

मतो हि महाद्रव्यस्य वर्यायो धर्मास्तिकायादिवर्यवहारनयार्यकायां द्रव्यस्वम्पि स्वीकात्यव तस्य चासाधा सालवर्णं गुरापर्यायवस्य मात प्रतिपत्तव्यं, न पुनः क्रियावस्यं तस्याव्यापकत्यान्निष्क्रियेष्वाकाशाहिष्यभाषात् ।

जब कि अनेक द्रव्यों का समुदाय होरहा सत् महान् द्रव्य है, उस सत् के अंश-कपल्ना स्वरूप पर्याय धर्मास्तिकाय, प्रधर्मास्तिकाय, प्रादि व्यक्ति रूप से अनेक द्रव्ये हैं। धर्मास्तिकाय, प्रादि छः इत्यं व्यवहार अनुसार अर्थण करने पर द्रव्यपन को भी स्वीकार कर हो लेती हैं, उस द्रव्य का असा- धारण लक्षण गुगापर्यायवत्व है, यह भले प्रकार समभ लेना नाहिये। अर्थात्-'सत्तासव्वपयत्था सिव-स्मरूवा ग्राण्त पण्णाया। भगोष्पादभुवत्था सप्पिडवक्षण हवदि एगा" इस महासत्ता के स्वरूप अनुसार ''उत्पादव्यप्रभौव्ययुक्तं सत्" यह महाद्रव्य होरहे सत् का लक्षण है, और '' गुग्प्यंयवद्दव्य " यह महाद्रव्य सत् के पर्याय माने जा रहे धर्मास्तिकाय आदि का असाधारण लक्षण समभ लिया जाय।

किन्तु फिर वैशेषिक दर्जन अनुसार "क्रियागृणवत्समवायिकारणिवित द्रव्यलक्षण्" युक्त नहीं है, वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय-सम्बन्धी पहिले आन्हिक के पन्द्रहमे उक्त सूत्र का अर्थ यह है, कि जो क्रियावान, है, और जो गुणवान है, तथा जो समवायि कारण है, वह द्रव्य है। इस प्रकार इच्य का लक्षण वैशेषिकों ने किया है, किन्तु ये तीनों लक्षण निर्दोष नहीं हैं, क्योंकि उस क्रियासहित-पने लक्षण में अध्याप्तिदोष आना है, जब कि क्रियारहित माने गये आकाश आदि चार व्यापक द्रव्यों में क्रिया का अभाव है।

वैशेषिकों ने भाकाश, काल. दिक्, श्रात्मा, इन चार द्रव्यों को व्यापक मान कर कियारिहत स्थीकार किया है, पृथिवी, जल, तेज, वायु, भीर मन इन पांच द्रव्यों में ही किया स्वीकार की गयी है, "शितिजैसं तथा तेज: पवनों मन एवं च। परापरंत्वमूर्तत्वित्रयावेपाश्रया श्रमी" (कारिकावली)। स्नतः सम्पूर्ण नीतः द्रव्यो मे ध्यापक रूप से कियावत्व लक्षण नहीं घटित हुमा वैशेषिकों ने शासक-गाविन्छन्न घट श्रादि कार्य द्रव्यो को निर्मुगा, निष्क्रिय, स्वीकार किया है, श्रतः गुणवत्व लक्षण भी अव्याप्ति दोष वाला है।

समवायिकारणत्वमपि न द्रव्यलक्षणं युक्त, गुणकर्मणोरिप द्रव्यत्वप्रसंगाचयोगु-गत्वकर्मत्वसमवायिकारणत्वसिद्धेः । तयोस्तत्समवायित्वमेव तत्कारणत्वं । गुणन्वकर्मत्व-सामान्ययोरकार्यत्वादिति चेन्न, मदशपिरणामलक्ष्यस्य मामान्यस्य कथंचित्कार्यत्वसाधनात्, कथंचित्तदनित्यत्वपपि नानिष्टं, प्रत्यमिञ्चानस्य सर्वथा नित्येष्वसभवादित्युक्तप्रायं।

द्रव्य का लक्षण समवायिकारणपना भी उचित नहीं है, कारण कि यो तो गुण और कमीं को भी द्रव्यपने का प्रसग धाजावेगा क्योंकि उन गुण और कमें को भी गुणत्व और कमेंक्व जाति के समवायिकारण होजाने की सिद्धि गुण में समवाय सम्बन्ध में गुणत्व जाति रहती है, भौर कमें में कमेंत्व जाति समवेत होरही है, उन गुण कमों को उन गुणत्व कमेंत्व का समवायसहितपना ही उन गुणत्व कमेंत्वों की कारणता है, जैन-सिद्धान्त धनुमार गुण के मदृश परिणाम होरहे गुणत्व और कमें के सदृश परिणाम होरहे कमेंत्व भी गुण या कमें के समान ग्रनित्य ही है, उनको समवाय सम्बन्ध से घर लेन वाला ही उनका समवायि कारण है।

यदि वैशेषिक यो कहे कि चौवीमो गुगो में रहने वाली गुगास्व जानि श्रीर पाचो कर्मों में क्याप रहा कर्मस्व सामान्य तो नित्य पदार्थ है, ये किसी के काय नहीं है अत. इनके समग्रायि कारण गुगा या कर्म नहीं होसकते हैं। ग्रन्थकार कहते हैं. कि यह ता नहीं कहना क्यांकि "सहशपरिगामस्ति-यंक्षकण्डमुण्डादिषु गोत्ववत्" सामान्य (जाति) सदृश परिगाम स्वरूप है, ऐसे सदृश परिगामस्वरूप सामान्य को कथंचित् कार्यपना साध दिया गया है, अत जन गुगात्व, कर्मन्व सामान्यों का कथचित् श्रानित्यपना भी श्रानिष्ट नहीं है। हा सामान्य को कथचित् नित्य भी कह दिया जाय तो कोई श्रापात्त नहीं, कारण कि यह वहीं गाय है. यह वहीं रूप है, यह वहीं रस. है, यह वहीं नृत्य है, इत्यादि प्रत्य-भिजानों का होना मर्वथा नित्य पदार्थों में श्रासम्भव है, इस वात को हम पूर्व प्रकरणों में कई वार कर चुके हैं।

#### गुणनचे सित कियावत्वं समवायिकारणस्वं च द्रव्यक्षणमित्यप्ययुक्तं, गुश्चव-द्द्रव्यमित्युक्ते लक्ष्यस्याव्याप्त्यतिव्याप्त्योरभावात् । तद्वचनानर्थक्षात् ।

गुराजान होते सन्ते िकयासहितपना ग्रीर समवायिकाररापना यह मिला कर द्रव्य का लक्षरा किया गया भी युक्तिरहित है, वयोकि "गुराजाला द्रव्य होता है" इस प्रकार ही कह चुकने पर अकेले गुराज्यत्व लक्षरा के ही प्रज्याप्ति भीर ग्रतिक्यप्ति दोषों का भ्रभाव है, फिर उन क्रियासहितपन भीर समबायिकाररा इन वसनोका पुञ्छिलला लगाना व्यथं पड़ता है, "लक्षरा हि तन्नाम यतो न लघीय." लक्षरा वही होना चाहिये जिससे कि छोटा स्वरूप दूसरा नही होसके ग्रन्यथा वे केवल भाटो के गीत समभे जाते हैं।

कार्य द्रव्यों को ग्राद्य लक्षण में निर्गुण कहना वैशेषिकों का उचित सिद्धान्त नहीं है, जिस प्रकार द्रव्य के विना गुण निराधार नहीं ठहर पाते हैं, उसी प्रकार द्रव्य भी गुणों के बिना निराधेय नहीं ठहर सकता है, गुणों का द्रव्य के साथ ग्रविनाभाव है, द्रव्य ग्रीर गुणों का तादात्म्य ही कह दिया जाय कोई क्षति नहीं पड़नी है, तभी तो सूत्रकार ने द्रव्य के उक्त लक्ष्मण सूत्र में गुण को उपात्त किया है।

नन्वे अमत्रापि पर्यायनद्द्रव्यमिन्युक्ते गुशानदित्यनर्थकं सर्वद्रव्येषु पर्यायवत्वस्य भावात् गुशावदिति चोक्तं पर्यायनदिति व्यर्थं तत एवेनि नदुमयं लक्षण द्रव्यस्य किमर्थम् क्रीच्यते ।

यहा किसी पण्डित का ग्राक्षंप है, कि जब जैन इस प्रकार ही लक्षमाों में लाभव करने लगे तो ऐसे हम अनुसार यहा सूत्र में भी पर्याय वाला द्रव्य होता है. ' पर्यायवद्दव्य ' इतना कह चुकने पर द्रव्य का निर्दोष लक्षमा बन जाता है, पुन ''गुमावत्" यह भी कहना तो व्यर्थ पडा क्योंकि सम्पूर्ण द्रव्यों में पर्यायसहितपन का सद्भाव पाया जाता है, कोई भी द्रव्य कदाचित् भी पर्यायों से रीता नहीं है, द्रव्यों से ग्रातिरक्त स्थानों में पर्याये ठहरती नहीं हैं, द्रव्य के गुमा किसी न किसी पर्याय को धारे ही रहते है, ग्रत श्रव्याप्ति, ग्रातिव्याप्ति, ग्रासम्भव, दाषों की सम्भावना नहीं है।

श्रथवा श्रौर भी प्रक्षरकृत लाघव करना होय तो "गुण्यवद्दव्य" गुणो से सहित द्रव्य होता है यो इतना कह चुकने पर ही "पर्यायवत्" यह पद व्यथं पडता है। जिस कारण से वैशेषिको के यहा माने गये द्रव्य लक्षण ने तीन पटकावयवो पर कटाक्ष उठाया गया था तिसी ही कारण से श्राक्षेप प्रवर्तता है, कि वे "गुण्यवद्दव्य, पर्यायवद्दव्य" यो दोनो ही द्रव्य के लक्षण भला किस प्रयोजन के लिये सूत्रकार ने इस सूत्र मे कहे है विवाशो, इस प्रकार श्राक्षेप प्रवर्तने पर प्रत्थकार करके यहा समाधानार्थ यह श्रगिली वार्त्तिक कही जाती है।

### गुणवदुद्रव्यमित्युक्तं सहानेकांतसिद्धये। तथा पर्यायवदुद्रव्यं क्रमानेकांत्रवित्तये॥ २॥

सह-अनेकान्त की सिद्धि कराने के लिये इस सूत्र में "गुएगवद्दव्यं" गुएग वाला द्रव्य होता है, यह अंश कहा गया है, तथापि शिष्यों को कम-अनेकान्त की प्रतिपत्ति कराने के लिये सूत्रकार ने "पर्यायवद्द्रव्यं" पर्यायो वाला द्रव्य होता है, यह दूसरा लक्ष्मए का घटकावयव कहा है। प्रश्चित्-द्रव्य के सहभावो परिग्णाम गुएग है और कमभावी अन्य पर्याये हैं, त्रिलक्षण-प्रात्मक द्रव्य के उत्पाद, व्यय, अंशों की भित्ति पर पर्याये डटी हुई हैं, और ध्रौव्य की भित्ति पर गुएगे का होना विवक्षित है, अनन्त धर्मात्मक द्रव्य में गुराो की ध्रपेक्षा सहानेकान्त सघ रहा है, भीर कम-भावी धनेक पर्यायों की ध्रपेक्षा कमानेकांत बन रहा है. कम ध्रौर युगपन्पने करके ध्रर्थ-क्रिया को करने वाली वस्तु का सत् पना ध्रक्षुण्ण रहता है, यो प्रमागा नय ग्रनुसार सह सप्तभगियो ध्रौर कम सप्तभंगियो के विषयभूत धर्मों को घार रहा द्रव्य है।

यदि इस सूत्र मे केवल "गुगावदृद्रव्य" कह दिश जाता तो जैनो के यहा पर्यायों के क्रम सने-कान्त की ग्रमान्यता ठहरती ग्रीर 'पर्यायवदृद्रव्य" इतना ही कह देने पर स्याद्वादियों के यहां पह-ग्रनेकान्त जड़ा दिया गया माना जा सकता था किन्तु जैन दोनों को मानते हैं, ग्रन सह, क्रम, दोनों ग्रनेकान्तों की व्युत्पत्ति कराने के निये उदात्ताशय सुत्रकार ने "गुगापर्यायवदृद्रव्यं" कहा है।

नास्त्येकत्र वस्तुनीहानेको धर्मः सर्वभावानां परस्परपिहारस्थितिल्च शत्वादेवेन भर्मेश सर्वात्मना व्याप्तेः धर्मिश्च धर्मान्तरस्य तद्व्याप्तिनिरोधादन्यथा मर्वधर्ममं हर प्रमंगादिति सहानेकांतिनराकरणवादिनः प्रति गुर्णवद्द्रव्यमिन्युक्त। मकुरनेकधर्माधिकरणास्य व तनः प्रती यमानत्वात कुटे रूपादिवत् स्वपरपचसाधकत्वेतरभ्रमीविकः श्रीकहेतु न जिलापुत्र दिव्यपदेश विषयानेकधर्माधिकरणापुरुषवद्या।

वस्तु में साथ अनेक धर्मों का निगकरण करने वाले पण्डत यो कह रहे हैं कि यहा एक वस्तु में एक साथ अनेक धर्म नहीं ठहर पाते हैं क्यों कि सम्पूर्ण पदार्थ परस्पर एक दूमरे का परिहार करते हुये ठहरना इस लक्षण को आत्मसन्त किये हुये हैं एक धर्मका दूसरे धर्म रे साथ या एक धर्मी का दूसरे धर्मी के साथ परस्पर परिहार स्थिति नाम का विरोध है। जैमें कि रूप और ज्ञानका अथवा गतिहेतुत्व और स्थितिहेतुत्वका विरोध है। वैयधिकरण्य दोष से बचने के लिये प्रत्येक धर्मका निराला अधिकरण्य होना आवश्यक है जब कि एक ही धर्म ने सम्पूर्ण स्वरूप करके भर्मी को ज्याप्त कर लिया है ऐसी दशा होजाने पर उस धर्मी में अन्य धर्म की वैसी सर्वात्मना व्याप्ति होजाने का विरोध है अन्यथा यानी एक धर्मी में सर्वांग रूप से भनेक धर्मों का सद्भाव यदि मान लिया जायगा तब तो सम्पूर्ण धर्मों के सकर होजाने का प्रसग आजावेगा। ज्ञान, रूप, गतिहेनुत्व, वर्तनाहेनुत्व, अवगाहहेनुत्व ये सभी गुण परिपूर्ण स्वरूपसे एक द्रव्य में बन बैठेंगे जहा एक गुण भरपूर धर्मीमे ठहर चुका है। वहां दूसरे धर्मके लिये स्थान अणुमात्रभी रीता नहीं बचा है इस प्रकार साथ अनेक धर्म नहीं ठहर सकते है

यो सह ग्रनेकान्त के निराकरण को कह रहे वादो पण्डित जो मान बैठे हैं उनके प्रति सूत्र-कार महाराज ने "गुणवद्द्रध्यं" यो सूत्रदल कहा है क्यों कि एक समय मे एक ही बार साथ भनेक धर्मों का ग्रधिकरण होरही वस्तु की प्रतीति की जा रही है जैसे कि वृक्ष या घड़े मे रूप, रस, गंध, ग्रादि गुण साथ ठहर रहे हैं। ग्रथवा स्वकीय पक्ष का साधकपन ग्रीर परकीयपक्ष का श्रसाधकपन इन दो धर्मों का ग्रधिकरण होरहे एक समीचान हेतु के समान वस्तु ग्रनेक धर्मों का ग्रधिकरण है।

धाप्तमीमासा मे " प्रसाधारणहेतुवत् " ग्रीर " कारकज्ञापकांगवत् 'स्वमेदैः साधन यथा"

हैन कारक ज्ञापक हेतुओं के हल्प्टात से वस्तु में अनेक धर्मों की प्रसिद्धि करा दी गई है, कोई भी सद्धेतु जिस प्रकार स्वकीय साध्य का ज्ञापक है उसी प्रकार साध्य विरुद्ध का ज्ञापक नहीं भी है मृत्तिका ग्रादि कारक हेतु जैसे घट ग्रादि के निवंतं के है। उम उग से ही ज्ञाग ग्रादि कार्यों के निवंतं क (संपादक) नहीं हैं। ग्रतः एक वस्तु में अनेक धर्म विना प्रयासके ठहर जाते हैं ग्रथवा तीसरा ह्रष्टान्त यो समिभये कि जो पुरुष ग्रपने पुत्र को अपेक्षा पिता है, वही अपने पिता की अपेक्षा पुत्रभी है। ग्रपने मामा की अपेक्षा भानजा है, चचा की अपेक्षा भतीजा है, नाना की अपेक्षा धेवता है। यो एक पुरुष ही जैसे पितृत्व, पुत्रत्व, भागिनेयत्व, ग्रादि शब्द व्यवहार के विषय होरहे ग्रनेक धर्मों का ग्रधिकरण है, इसी प्रकार सम्पूर्ण वस्तुये एक साथ अनेक धर्मों का ग्राधार प्रतीत होरही है।

ग्राह्मग्राह्कसवेदनाकार सवेदनमे क्रयुष्यन् सकुदनै क्ष्यमधिकरशामेकं वहिरन्तर्ग प्रति-चिपतीर्गत कथ परीचको नाम १ वेद्याद्याकारविवेकं परीचं संविद्यकारं च प्रत्यक्षमिच्छन्नपि व न सहानेकांत निराचतुं महीति सविद्यत प्रत्यवपराच्याकारगरमाधिकत्वे परमार्थेतराकार-मेकं सवेदन वलादापतंत् परमाथोकारस्येव सत्वात् संविद्यां नापारमाधिकाकारः सन्निति ज्वाश्यस्सक्ततस्यस्यस्यभावाकांतमेकं सवेदनं स्वीकरात्यव ।

जो सम्बेदनाह त वादी बौद्ध सकल विज्ञान तत्व का हो स्वीकार करते है, ज्ञान ही बेद्ध है और ज्ञान ही बेदक है। यो सम्बदन के प्रहण करन याग्य प्राह्म झाकार और सम्बेदन के स्विनिष्ठ प्राह्क झाकार को जानने वाले एक एक सम्बेदन का स्वाकार कर रहा यागाचार बौद्ध मला एक बहिरग पदाथ अथवा एक अन्तरग तत्व मे युगपत् अनक धर्मा के आधकरणपन का प्रतिक्षेप करता है। यो प्रत्यक्षांवरुद्ध या स्ववचनविरुद्ध अथवा स्वज्ञानावरुद्ध कथन कर रहा बौद्ध किस प्रकार परोक्षक नाम को पा सकता है। अर्थात्—कथमि नही। कंसा भा ज्ञान क्या न हो उसमे प्राह्म कत्व अश्व अवद्य मानने पड़गे " प्राह्म किस भा ज्ञान क्या न हो उसमे प्राह्म कत्व अश्व अवद्य मानने पड़गे " प्राह्म प्राह्म का विवेक का अथ विचार करना, ज्ञान करना, माना जाता है अतः एक ज्ञान मे सकृत् प्राह्म धाकार आर प्राह्क प्राकार दोना धम ठहर जात है। पराञ्चक विद्यान् का निष्यक्ष होकर न्याय्य बात कहनी चाहिये, असत् पक्षपात करने वाला परीक्षक नहीं माना जायगा।

दूसरी बात यह है कि " विचिर् पृथानावे" धातु से बने विवेक शब्द का अर्थ पृथा भाव करते हुये जो बौद्ध शुद्ध ज्ञान में बेद्ध, बेदक, विक्ति, वेता, इन आकारों के पृथा भाव को परोक्ष रूप से जान रहे इंब्ट कर रहे है और उसी ज्ञान में शुद्ध सम्वेदन—आकार को भी प्रत्यक्ष रूप से जान रहे इंब्छुते हैं। वे बौद्ध कथमपि वस्तु में साथ ठहर रहे अनेक धर्मों का निवारण करने के लिये समय नहीं हों सकते हैं। जब कि एक शुद्ध ज्ञान में प्रत्यक्ष आकार और परोक्ष आकार विद्यमान हैं। या वेद्ध आदि आकारों का असद्भाव और शुद्ध सम्बित्त आकार का सद्भाव है, ता वे बौद्ध प्रत्यक्ष या परोक्ष आकार अवश्वा प्रसद्भाव या सद्भाव के सह-अनेकारत का अवश्व हो। द करें यहां उनके लिये

उचित मार्ग है।

यदि बौद्ध यो कहे कि शुद्ध सम्वेदनाद्वीत मे प्रत्यक्ष ग्राकार ग्रौर परोक्ष ग्राकार ये दोनों वास्तविक नहीं है कल्पित हैं, सम्वेदन ता स्वकीय स्वरूप में ही सलग्न हैं। यो कहने पर तो हम जैन टका
सा उत्तर देदेंगे कि तब तो बौद्धों के यहा परमार्थभूत ग्रौर ग्रपरमार्थभूत ग्राकार वाला एक सम्वेदन
वलात्कार से ग्रापडेगा। बौद्धों के कहने से ही वास्तिविक ग्राकार ग्रौर कल्पित ग्राकार ये दो ग्राकार
एक सम्वेदन में प्रविष्ट होरहे है। यदि बौद्ध इम पर पुन यो कहे कि विज्ञान का परमार्थ ग्राकार ही
वास्तिविक सत् है, सम्वेवन का किल्पत ग्राकार तो वस्तुभूत सत् नहीं है। ग्रन्थकार कहते हैं कि इस
प्रकार कह रहा बौद्ध तो एक ही समय सत्व स्वभाव ग्रौर ग्रसत्व स्वभाव से ग्राकान्त होरहे एक सम्वेदन को स्वीकार कर ही लेता है बौद्ध ने बड़ो मरलता से सम्वेदन में वास्तिविक सत्व ग्रौर ग्रपरमार्थ" भूत ग्रसत्व इन दो धर्मा को फाटिति स्वीकार करहा । लथा है।

न सन्नाष्यसत्संवेदनिमत्थिप व्याहतं, पुरुषाद्वैतादिवत्ततः सकुद्रनेकस्वभावमेकं वस्तु तत्त्वतः सिद्धत्यन्यथा सर्वस्य म्वेष्टतन्यव्यवस्थानुपसत्तेः । स्वपरस्योगदानायोहनव्यवस्था पाद्यत्वाद्वस्त्रत्वस्येति प्रपंचितप्रायं।

सम्बेदन सद्भूत नहीं है और साथ ही ग्रसद्भूत भी नहीं है, यो बोद्धों के कहने पर ग्राचार्य कहते हैं, िक उनका कहना भी ज्याघात दोष से युक्त है जैसे िक पुरुषाद्वेत, िवशाद्वेत, ग्रादि के साधक पूर्व पक्षों ग्रे ग्रेनेक ज्याघात दोप ग्राते हैं, उसी प्रकार सम्वेदन को सन् भी नहीं ग्रीर उसी समय ग्रसत् भी नहीं कहने में बदता ज्याघात है। ग्रंथिन् परस्पर विरुद्ध हारहे धर्मों का सक्कृत्विधि या युगपत् निषेध दोनों नहीं हासकते हैं। न सत् "इतना कहते ही तत्काल ग्रसत् का विधान होजाता है िकर ग्रसत् का निषेध नहीं करसकते हा ग्रीर ग्रसत् नहीं कहते हा सत् की विधि होजाती है, ऐसी दशा में पुन. सत् का निषेध नहीं कर केकत हा। बलात्कार से कहन बाले का मुह उसी समय दबा दिया जायगा, परस्पर विरुद्ध पदार्थों में से एकतर का निषेध करने पर दितीय का ग्रावश्यक रूप से विधान हो जाता है, सकृत् दाना का निषेध करना सवया ग्रलोंक है।

हा अनेकान्त-वाद अनुसार कथं वित् सत्व और कथं वित् असत्व दोनो धमं एक सम्वेदन में ठहर जाते हैं तिस कारण सिद्ध हुआ कि एक वस्तु युगरत् अनेक स्वमावा का वास्त्रविक ह्रुप से लिये हुये हैं, अन्यथा याना वस्तु म अनक धमा का नहीं मान कर एकान्त वाद को स्वीकार किया जायगा तब तो इस अन्य ही प्रकार से सम्पूण वादियों के यहा अपने अपन अभीष्ट तत्वों की व्यवस्था नहीं बन सकेगी। श्री अकलकदेव महाराज ने कहा है, कि वस्तुका वस्तुपना तो अपने स्वह्मप का उपादान और परकीय ह्मप का परित्याग इस निमित्त-व्यवस्था से आपादन करने योग्य है। जो भी कोई वादी अन्तर्य तत्व या विद्या तत्व अथवा ग्रम अहा सम्बदन, चित्र आदि तत्वों को स्वीकार करेगा वे तत्व स्वाभिमन क्ष्य से इब्द हाग और पराभिमन स्त्रक्ष्य से अनिब्द माने जायंग अथवा अपने नत्व तत्व स्वाभिमन क्ष्य से इब्द हाग और पराभिमन स्त्रक्ष्य से अनिब्द माने जायंग अथवा अपने नत्व

इष्ट हैं, श्रोर दूसरों के तत्व भ्रतिष्ट है। ऐसी दशा में भ्रतकान्त दुनिवार है, इस भ्रतेकान्त के सिद्धान्त का हम पूर्व प्रकरण में प्राय. करके विस्तार पूर्वक विचार कर चुके हैं, यहा इतना ही कहने से पूरा पड़ों।

तथा क्रमानेकांनिराकरण्यादिनं प्रति पर्यायवद्द्रव्यं प्रतीवमानत्वात सर्वस्य परिवामित्वसिद्धः प्रतिपादितत्वात् । एवं क्रमाक्रमानेकांतिनराकरखप्रवशमानसं प्रति गुखप-र्यायवद्दव्यमित्युक्तंसर्वथा निरुवाधिमावस्याप्रभागत्वात् ।

सह अनेकान्त का िराकरण करने वाले वादियों को समक्षा दिया गया है, मूत्रकार ने गुणावद्द्रव्य इसी लिये कहा है। तथा क्रम से अनेकान्त का निराकरण कर रहे वादी के प्रति तो सूत्रकार ने द्रव्य के लक्षण में 'पर्यायवद्द्रव्य' या पर्ययवद्द्रव्यं इतना ग्रंश कहा है, भावाय- कमर्वातनः पर्यायाः' प्रत्येक गुणा की एक समय में एक पर्याय होती है, इस दग अनुसार अनन्तानन्त पर्याये कम से हाता रहती हैं, मृत्तिका की शिवक, स्थास, कोष, कुशूल, घट, कपाल, कपालिका आदि होरही पर्याये प्रतीत की जा रही है कपास की रूई धुनी रूई, पौनो, अ डिया आटे आतान वितान, पट, चीथरा आदि अवस्थाये देखों जा रही है जब के सम्पूर्ण पदार्थों के परिगामी पन की सिद्धि का प्रतिपादन किया जा चुका है पूर्व अवस्था का त्याग, उत्तर अवस्था का ग्रहण, अजहद्वृत्तिता, ये वर्तनाये ही परिगाम को प्राण है।

श्री माण्।क्यनन्दी ग्राचार्य ने परिणाम का लक्षण यही कहा है। कितने ही क्रटस्थवादी महाशय क्रम से होने वाले परिणाम का स्वीकार नहा करते हैं साख्यमती पण्डित क्रटस्थवर्ती ग्रात्मा के परिणामों को नहा मानते हैं, प्रधान के मो ग्राविभांत तिराभाव वाले परिणाम माने गये है, उत्पाद विनाश, शाली परिणाम नही इष्ट किये है, नैयायिक, वैशेषिक, भी ग्रात्मा ग्राकाश, ग्रादि की क्रमवर्ती पर्यायों का होना नही ग्रभीष्ट करते हैं, ब्रह्माद्व तवादी पण्डित 'सर्व वे खिलवदब्रह्म नेह नानास्ति किचन। ग्राराम तस्य पश्यन्ति नत पश्यित कश्चन, यो ब्रह्म के ग्राराम पानी पर्यायों को इष्ट करते हैं, किन्तु वे उनका वस्तुभूत नही मानते हैं क्रम से वर्तन। भा इष्ट नहीं करते हैं ग्रथवा ब्रह्म में उन पर्यायों का खोज ही खो देते हैं। यो क्रम से होने वालो पर्यायों या ग्रनेक स्वभावों के ग्रनेकान्त का निराकरण कर रहे पण्डितों के प्रति द्रव्य के लक्षण में पर्याय सहितपना कहना सूत्रकार का समुचित कर्तव्य है।

इसी प्रकार जिन पण्डितों का जिल कम अनेकान्त और अकम अनेकान्त दोनों के निराकरण में प्रवीण होरहा है ऐसे वैभाषिक माध्यमिक तत्वोपप्लववादी आदि वादियों के प्रति वस्तुभूत सिद्धा-ण्त का निराकरण करने के लिये सूत्रकार ने 'मुणपर्य यवद्ववव्यं' गुणों और पर्यायों वाला द्वव्य होता है, इस प्रकार गुण पर्याय उभय का प्रनिपादक अल्प्ड सूत्र कहा है, कारण कि सभी प्रकारों से स्रनेक विशेषणों से रहित होरहे पदार्थ को अप्रामाणिकपना है, यानी कोई भी प्रमाण ऐसे भाव को सहण नहीं करता है, जिसमें कि गुण या पर्याय कोई भी विशेषण नहीं पाया जाय सम्पूण द्रव्यों में अनुजीबी गुण प्रतीजीवीगुण, पर्यायशक्ति आत्मकगुण विद्यमान हैं तथा षट्स्थान पतित हानियों या बृद्धियों को ले रही पर्याये या सप्तभगियों के विषयभूतधमं अथवा अपिक्षक धर्म और छोटे बडे निमित्तों से उपजे अनेक स्वभाव भेद इत्यदि पर्यायें द्रव्यों में विद्यमान हैं, गुणों और पर्यायों से रीता द्रव्य कथमिप नहीं होता है।

श्रथवेय त्रियूत्री समवतिष्ठते, गुण वद्द्रव्यं पर्ययवद्द्रव्यं गुरापर्ययवद्द्रव्यं द्रव्य-त्वान्यथातुपपत्ते रित्यनुमानत्रय चेदं सत्तोषतो लच्यते ।

अथवा इस एक सूत्र को तीन सूत्रों का समुदाय समक्त कर यो भले प्रकार व्यवस्था कर ली जाती है, कि १ द्रव्यं (पक्ष ) गुगावन् (साघ्य ) द्रव्यत्वान्यथानुपपत्ते. (हेतु)।२ द्रव्य (पक्ष ) प्रयंगवन् (साघ्यक्त ) द्रव्यत्वान्यथानुपपत्ते (हेतु)। ३ द्रव्य (पक्ष ) गुगापर्यंगवन् (साध्यकोटि) द्रव्यत्वान्यथानुपपत्ते : (हेतु) यो तीन प्रकार एकान्त वादियों के प्रति उक्त सूत्र का योगविभाग कर तीन अनुमान वह दिये जाते हैं। १ द्रव्य गुगावाला है, अन्यथा उसमे द्रव्यपना वन नहीं सकता है। २ द्रव्य मे पर्याये पायी जाती है, अन्यथा यानी पर्यायों के विना द्रव्यपन की सिद्धि नहीं होसकती है। ३ गुगों और पर्यायों का घारी द्रव्य है ऐसा नहों मान कर अन्य प्रकार मानने से द्रव्यपना रक्षित नहीं रह सकता है। यो अनेक प्रनिपक्ष विद्वानों के मतों का निराकरण करने के लिये सक्षेप से 'गुगापर्यय वद्दव्य' इस अकेले सूत्र द्वारा द्रव्य को लक्षित कर दिया जाना है हजारों रोगों को एक सजीवनी ओषिध पर्याप्त है।

नतु चैतं निष्क्रिय न सर्वद्रव्यसमनः यिकारण चेति पराक्कृतनिशक्ततये क्रियानवद्रव्यं समग्रायिकारणमिति च द्रव्यलक्षणमिनधीयते, पृथिव्यप्तेजोत्रायुमनसां क्रियावन्त्र सिद्धेः सर्वद्रव्यामां समनायिकारणत्वस्य च गुणवन्त्रवत्प्रतितिर्येतद्पि च परेषां वचोऽसमीचीनं, द्रव्यवद्विशेषवत्सामान्यवच्च द्रव्यमिति द्रव्यलचणवचनप्रसगात न कार्यद्रव्यवत्कारणद्रव्यं नापि विशेषवत्सामान्यवद्वेति परद्रव्यविप्रतिपत्तिनिराकरणार्थत्वात् स्याद्वादिनां पुनः कार्यद्रव्यविशेषसदश्यपिणामलचणसामान्यानामपि क्रियावत्समवायवद्य पर्यायत्वान्त तथा वचन कर्तव्यमिति सर्वमनवद्यं।

यहा वैशेषिक स्वपक्ष का अवधारण करते हैं, कि इस प्राार गुण्यर्थयवद्द्वव्य इस सूत्र द्वारा द्व- का लक्षण आप जैन करते हैं, तब तो इसी प्रकार हमारा द्रव्य का लक्षण भी उचित पड जाता है जो बादी पदार्थों को फिया रहित स्वीकार करते हैं, जैसे कि वौद्ध पंडित पदार्थों में किया नहीं मानते हैं अर्थात् वौद्धोका अनुभव है कि उन निकटवर्त्ती या दूरवर्ती प्रदेशों में गोली,वाण,हेल,पक्षीं, रेल-गाड़ी, आदि स्तलक्षण तबीन चय से उपज जाने हैं बही वस्तु हो कम कम से दिशान्तरों में नहीं पहुँच

पाती है, जिस प्रकार सिनेमा के पर्दा पर जाने भ्र ने वाले पदार्थों का प्रतिविम्ब नहीं है केवल विभिन्न प्रकार के चित्रों का प्रतिविम्ब पड जाने में दृष्टाभों को वैसी चलते फिरते पदार्थों की प्रतिपत्ति होजाती है, वस्तुतः पदार्थ निष्क्रिय है। तथा कोई पिंडत सभी उच्यों को समवायी कारण इष्ट नहीं करते हैं क्रूटस्थ द्रव्य किसी का समवायीकारण नहीं होसकता है।

इस प्रकार दूसरे पण्डितो की अयुक्त बचन स्वरूप चेप्टा का निराकरण करने के लिये हम वैशेषिको करके सभी द्रव्य कियावान् है और समवायिकारण है यो "कियावत्समवायिकारण द्रव्य" यह द्रव्य का सुन्दर लक्षण कह विया जाता है, पृथिवी, जल, तेज, वायु, श्रीर मन इन द्रव्यो मे किया सहितपना सिद्ध है. तथा समवायिकारणपना तो सम्पूर्ण द्रव्यो के प्रतीत होरहा है, जैसे कि सभी द्रव्यो के गुण सहितपन की प्रनीति होरही है।

श्चर्यात – पृथिवी में चाँदह, जल में चाँदह, तेज में ग्यारह, वायु में नव, श्वाकाश में छ, काल में पाच, दिशा में पाच श्वातमा में चाँदह, ई वर में श्वाठ श्वीर मन में श्वाठ, गुरा माने जाते हैं 'वाथों नंबैकादशतेजसोगुगा जलक्षितिप्राराभृता चतुर्दंश । दिक्कालयो. पच षडेव चाम्बरे महेश्वरेष्टौ मनस-स्तथेव च' इसी प्रकार परमाणु स्वरूप नित्यद्रव्य श्वीर कार्यस्वरूप श्वीनत्यद्रव्य पृथिवी, जल, तेज, वायुश्चों को स्वकीय जन्य गुराों का या स्वजन्य श्रवयवी द्रव्यों का समवायीकारराप्या प्राप्त है श्वाकाश काल. दिग् जीवातमा. परमात्मा, इन चार व्यापक नित्य द्रव्यों को श्वपने जन्य गुराों का समवायि कारराप्या स्वभाव सिद्ध है, नित्य द्रव्य माने गये मन को स्वकीय सयोगादि श्रनेक जन्य गुराों श्रीर कियाश्रों का समवायिकारराप्या निरा्ति है, यो 'क्रियावद्रगावत्समवायिकारां द्रव्यं' यह द्रव्य का लक्षरा उचित प्रतीत होता है।

प्रत्थकार कहते हैं कि यो दूमरे विद्वान् वैशेषिको का यह बचन भी समीचीन नहीं है, क्यों कि यदि इसी प्रकार दूसरों की विप्रतिपत्ति का निराकरण करने के लिये द्रव्य के लक्षण में इतर व्याव-त्तं क पदो का डालना ग्रभिप्रेत होय नब तो 'द्रव्यवद्विशेषवत्सामान्यवच्चद्रव्यं' यो द्रव्य के लक्षण के निरूपण करने का प्रसग ग्रावेगा कारण कि कितने वादी द्रव्य को स्वकीय कार्य द्रव्य से सहित स्वीकार नहीं करते हैं, बौद्धों को ही लीजिये वे स्वलक्षण परमाणुष्ट्रों से किसी द्रव्यकुकादि ग्रवयवी स्कन्ध का वनना इष्ट नहीं करते हैं हाँ पूर्वक्षणवर्त्ती परमाणु स्वलक्षण से भले ही उत्तर क्षणवर्त्ती स्वलक्षण परमाणु द्रव्य उपज जाय किन्तु तब तक पहिले क्षणिक कारण का विनाश होजाता है, ग्रतः कार्य द्रव्य वाला कारणद्रव्य कथमपि नहीं होसका।

यो इस वौद्ध सिद्धान्त का निराकरण करने के लिये वैशेषिकों को द्रव्य का लक्षण में 'द्रव्य-वत्' विशेषण देना उचित पड़ जायगा तथा कोई वादी द्रव्य में विशेष को स्वीकार नहीं करते हैं, ब्रह्माद्धंत वादी पण्डितों ने परमत्रह्म में विशेष स्वीकार नहीं किया है अन्यथा द्वेत का प्रसंग झाजायगा सत: वैशेषिकों को द्रव्य के लक्षण में 'विशेषवत्, कहना भी इष्ट पड़ा तथेंव कोई पण्डित द्रव्य में सामा- न्य को इच्ट नहीं करते हैं वे 'विशेषा एवं तत्व' मान वैठे हैं वौद्ध ही विशेषों को स्वीकार करते हुये सामान्यका प्रत्याख्यान करते हैं।

ग्रतः ग्रनेक मत का व्यवच्छेद करने के लिये वैशेषिकों को द्रव्य के लक्षण में 'सामान्यवन' (सामान्यवाला) कहना ग्रावश्यक पड जायगा यो १ 'न कार्यद्रव्यवत्कारणद्रव्यं' २ 'न विशेषवद्द्रव्यं' ३ 'न सामान्यवद्द्रव्यं' इस प्रकार दूसरों के ग्रभीष्ट किये गये मन्तव्यों ग्रनुसार द्रव्य में पड़ी हुयी विप्रितिपत्तियों का निराकरण करने के लिये 'द्रव्यवत्विशेषवत्सामान्यवच्च द्रव्यं' यो द्रव्य का लक्षण वैशेषिकों को करना चाहिये था वैशेषिकों ने कारण द्रव्यों में कार्य द्रव्यों में किया है ग्रतः इस लक्षण करके वैशेषिकों के यहा स्वकीय सिद्धान्त से कोई विरोध नहीं पड सकता है, द्रव्य का क्रिया रहितपना या समवायिकारण रहितपना मानने वाले पण्डितों को समक्ताने की ग्रपेक्षा कारण द्रव्य को कार्य द्रव्य से रहित मान रहे ग्रीर द्रव्य को विशेष या सामान्य से रहित ग्रभीष्ट कर रहे पण्डितमन्यों को समीचीन मार्ग पर लेग्नाना कही भच्छा है द्रव्य के द्रव्य महितपन ग्रीर विशेषसामान्य सहितान की प्रतीति होचुकने पर पुन भटिति ग्रल्प प्रयास से ही द्रव्य के क्रियासहितपन गुण सहितपन श्रीर समवायि कारण पन की प्रतिपत्ति होजायगी।

एक बात यह भी है, कि 'कियावद गुग्गवत्समवायिकारण द्रव्य' स्वीकार कर पुन 'द्रव्यव-द्विशेषवत्सामान्यवच्च' इस लक्ष्मा का भी प्रसग प्राप्त हो जाने पर वैशेषिकों के ऊपर विनिगमनाविरह दोष खड़ा होजाता है इस दोप की यह शक्ति है कि 'मुन्दोपसुन्द न्याय' अनुमार दोनों का निराकरगा कर तीसरे ही शक्तिशाली लच्चगा को सर्वोपरि विराजमान कर देता है. तभी नो स्याद्वादियों ने दृष्य का 'गुग्गपर्ययवद्रव्य' यह निर्दोष लक्षण किया है. स्याद्वादियों के यहा फिर बड़ा सुभीता पड़ जाता है, वयोकि कार्य द्रव्य और विशेष पदार्थ तथा सहश परिगाम स्वरूप सामान्य इन सवकों भी जैनों ने पर्याय स्वीकार किया जैमे कि किया को और समवायिकारगा के प्रयोजक हो रहे समवाय को हम जैन पर्याय मानते हैं।

ग्रथीन्-घट, पट. ग्राम, ग्रमरूद, फूल, पुस्तक, ये सब कार्य द्रव्ये उस पुद्गल द्रव्य की पर्याये हैं तथा 'एकिस्मन्द्रव्येकमभाविन: परिणामा पर्याया ग्रात्मांनहर्षविषादादिवत्' 'ग्रथांन्तरगतोविसह्या-परिणामो व्यतिरेको गोमहिषादिवत्' ये पर्याय ग्रीर व्यतिरेक दोनो प्रकारके विशेष भी पर्याय स्वरूप है, तथैव 'सहशपरिणामस्त्रयंक् खण्ड मुण्डादिषु गोत्ववत्' 'परापरविवर्तव्यापि द्रव्यमूर्व्वता मृदिवस्णासा-दिषु' ये दोनो प्रकार के सामान्य भी पर्याय स्वरूप ही पडते हैं हलन, चलन, गमन, ग्रादि कियायें तो पर्याये हैं ही। कोई विवाद नहीं है, समवायि कारण या उपादान कारण का श्रनुजीवी होरहा कथां चित् ग्रविष्यग्याव सम्बन्ध स्वरूप समवाय तो भला पर्याय के सिवाय ग्रीर क्या पदार्थ होसकता है ? श्रतः वैक्षेषिको द्वारा परमतो के निराकरणार्थ लक्षण में जितने भी इतर व्यावर्तक पद दिये जावे

है उन सब का प्रयोजन जैनो के श्रभीष्ट किये गये द्रव्य के लक्षण में दिये गये पर्यायपद से ही सध जाता है।

हा गुरा पद तो द्रव्य के लक्ष्म में दोनों के यहां उपात्त किया गया है, स्नतः वैशेषिकों को द्रव्य के तिस प्रकार लम्बे और दोषप्रस्त लक्ष्म का कथन नहीं करना चाहिये। हा स्याद्वादियों का किया गया सूत्रों का लक्ष्म समीचीन है, यो करने से सभी सिद्धान्त निर्दोप सिद्ध होजाते है।

#### तदेवं जीवपुद्गलधमधिमीकाशभेदात्पंचिवधमेव द्रव्यमिति वदंतं प्रत्याह ।

ग्रगले भूत्र का प्रवतरण है। कोई कह रहा है कि उपकार करने की भ्रमेक्षा 'वर्तना परिणामकिया. परवापरत्वे च कालस्य' इस सूत्र द्वारा काल को भले ही कह दिया गया होय किन्तु जब तक
काल को रवतत्र द्रन्य नहीं कहा जायगा तब तक ये उपकार तो व्यवहार काल के भी सममे जासकते
है वतना को छोड़ कर परिणाम ग्रादि को व्यवहारकाल का उपकार इब्ट भी किया गया है तब तो
भ्रभी तक 'ग्रजीवकायाधर्माधर्माकाशपुद्गला.' 'द्रव्याग्गि, जीवश्च' इन मूत्रा करके कहे जा चुके पाच
द्रव्यों के ही द्रव्यपन का व्यवसाय करना प्रसंग श्राप्त हुग्ना। तिस कारण इस प्रकार उक्त लक्षरणसूत्र
द्वारा जीव पुद्गल, धम ग्रधमं, ग्रौर ग्राकाश के भेद से पाच प्रकार के ही द्रव्य सिद्ध होते हैं काल तो
वस्तुभूत द्रव्य नहीं होसका ऐसा ही श्वेताम्बर वन्धु मानते है, इस प्रकार कह रहे वादी पण्डित के प्रति
सूत्रकार महोदय ग्रमुक्त द्रव्य की सूचना करने के लिये इस ग्रगले सूत्र का प्रव्यक्त कहते है।

#### कालश्च

उक्त पाच द्रव्यों के अर्तिरिक्त काल भी स्वतंत्र छठा द्रव्य है जब कि द्रव्य का अक्षुण्ण लक्ष्या वहा घटित होरहा है। तदनुसार लोक प्रदेश परिमित असम्यातासख्यातकालाणुये सभी काल द्रव्य है, एक एक काल परमाध्य अनेक गुरा श्रीर पर्यायों को घारे हुये है।

#### गुगावर्ययवद्द्रव्यमित्यभिसबंधनीयम् ।

" गुरापर्ययवद्द्रव्य " गुरा श्रीर पर्यायों को धारने वाला द्रव्य होता है, इस पूर्व सूत्र के पूरे लक्षरा लक्ष्य पदों का यहा विधेय दल की ग्रीर सम्बन्ध करने लेने योग्य है, ग्रतः समुच्चय ग्रर्थ के वाचक च शब्दके अनुसार काल भी छठा गुरा, पर्यायो, वाला द्रव्य है यह श्रान्वितकर प्रथं होजाता है।

## कालश्चद्रव्यमित्याह प्रोक्तलच्चणयोगतः। तस्याद्रव्यत्वविज्ञाननिवृत्यर्थं समासतः॥ १॥

सूत्रकार द्वारा द्रव्य के बहुत धच्छे कहे गये ''गुगापर्यथवद्दव्य" इस लक्षणवाक्य का सम्बन्ध होजाने से "काल भी द्रव्य है" इस वात को सूत्रकार "कालश्च " सूत्र द्वारा संक्षेप से कह रहे हैं। जो कि उस काल के द्रव्य रहित पन की परिच्छित्ति का निवारण करने के लिये है। सर्थात्—काल तो द्रव्य नहीं है इस मिथ्याज्ञान की निवृत्ति के लिये सूत्रकार को इस सूत्र का कहना ग्रनिवाय पड गया है यहाँ ही द्रव्य का लक्ष्या करते हुये वह संक्षेप से कहा जा सकता है।

के पुन कालस्य गुणाः के च पर्यायाः प्रसिद्धा यतो गुः वर्यायग्रद्द्रव्यमिति प्रांक्त-लक्षणयोगः सिध्धेत्तस्याद्रव्यत्वविज्ञाननिवृत्तिश्चत्यत्रं। व्यते ।

यहा कोई जिज्ञासु पूछता है कि वे फिर गाल द्रव्य के गुए। कौन से प्रसिद्ध है ? तथा काल की पर्यायों भी कौन कौन विख्यात है ? वताथ्रो जिससे कि उन काल के साथ ''गुएगपर्ययवद्दव्य'' इस द्रव्य के निर्दोष लक्षण का ससर्ग होजाना सिद्ध हाजावे श्रौर उस काल को द्रव्यरहितपन के विज्ञान की निवृत्ति सध जाय ? इस प्रकार यहा प्रतिपित्सः प्रवर्तनेपर ग्रन्थकार द्वारा समाधान कहा जाता है।

निःशेषद्रव्यसंयोगिवभागादिगुणाश्रयः । कालः सामान्यतः सिद्धः सुद्दमत्वाद्याश्रयो भिदा ॥ २ ॥ क्रमवृत्तिपदार्थानां वृत्तिकारणतादयः । पर्यायाः संति कालस्य गुणपर्यायवानतः ॥ ३ ॥

सामान्य रूप से ग्रांखल द्रव्यों के साथ सयोग होना या विभाग होना, सख्या प्रांतमाण, ग्रांदि गुणों का ग्रांथय होरहा काल द्रव्य सिद्ध है, ग्रोंर भिन्न भिन्न पने यानी विशेष रूप में कथन करने पर सूक्ष्मत्व, वर्तनाहेतुत्व, श्रचेतनत्व, ग्रांदि गुणों का ग्राधार काल है। तथा क्रम क्रम से वर्त रहे पदार्थों की वर्तना कराने में कारणपना, इतर द्रव्यों के उत्पाद, व्यय, झौंव्यों, की हेतुता स्वकीय ग्रांविभागप्रतिच्छेद, द्रव्यत्वपरिणति, एक प्रदेश श्रवगाह, ग्रांदि पर्याये काल द्रव्य की हैं। ग्रंत गुणों श्रोर पर्यायों से समाहित होरहा काल द्रव्य है।

ग्रथित्—लोकाकाश में सर्वत्र छक्त द्रव्य पाये जाते हैं कालागुग्नों के साथ सामान्य रूप से सम्पूर्ण द्रव्योका संयोग है विशेष २ जीव ग्रौर पुद्गलों का यहाँ वहा जाने 1र पूर्वसम्बद्ध कालागुग्नों के साथ विभाग भी होजाता है हा धर्म, ग्रधमं, ग्रौर ग्राकाश के उन उन स्थलों पर नियत हो रहे प्रदेशों से ग्रन्य प्रदेशीय कालागुग्नों का विभाग होरहा है। मंयोग नाशक गुगा को ही विभाग नहीं कहते हैं, किन्तु पृथग्भाव भी विभाग कहा जा सकता है इन गुगों के ग्रितिरित्त द्रव्यत्व, त्रमुहलबुत्व ग्रादि सामान्य गुगा भी काल में विद्यमान हैं। काल में सूक्ष्मत्व, वर्तनाहेतुत्व ग्रादि विशेष गृगा हैं, तथा नवीन पदार्थ को जीग्रं करना, परिवर्तन कर देना, ग्रचेतन वने रहना ग्रादि पर्याय काल की प्रसिद्ध हैं ग्रत द्रव्य के दोनों लक्षगों की सघटना काल में है।

सर्वद्रव्यैः संयोगस्तावत्कालस्यास्ति सादिरनादिश्च विभागश्चासर्वगतिक्रयावकुद्रव्यैः संख्यापरिमाणाद्यश्च गुणा इति सामान्यतोऽशेषद्रव्यसंयोगस्य विभागादिगुणानां चाश्चयः कासः सिद्धः। कैं। की सम्पूर्ण द्रव्यों के साथ संयोग तो हो ही रहा है जो कि कोई संयोग तो मादि है। शौर कोई सयोग श्रनादि है यहां वहां जा रहे जीव श्रौर पुद्गलों का उन उन प्रदेशों में वर्त रहे कालागुद्भों के साथ हुआ सयोग सादि है शौर श्रखण्ड धर्म, श्रधमं, श्राकाश द्रव्यों के साथ उन उन कालागुशों
का श्रनादि संयोग है। इसी प्रकार श्रव्यापक शौर कियावाले जीव द्रव्यों या पुद्गल द्रव्यों के साथ
हुआ विभाग भी काल का गुगा है, यहा यह कहना है कि वैशेषिकों ने विभाग को सयोग का नाश
करने वाला सादि गुगा माना है किन्तु धर्म श्रादिकों के प्रदेशों की अपेक्षा काल का श्रनादि विभाग भी
होसकता है सुदर्शन मेरु की जड मे ठहर रहे कालागुश्रों का सर्वाधिसिद्ध गत धर्म, श्रधमं, श्राकाश के
प्रदेशों के साथ होरहा विभाग श्रनादि है रत्नप्रभा से सयुक्त होरहे कालागुश्रों का सिद्ध जीवों के साथ
श्रनन्त काल तक के लिये विभाग हो गया है।

यदि परम पूज्य सम्मेदशिखर पर जधन्य युक्तानन्त प्रमाण ग्रंभव्य जीवो का जन्म लेना नहीं स्वीकार किया जाय तो सम्मेदशिखर के सम्बन्धी कालाणुग्नो का अभव्यों के साथ अनादि विभाग कहा जा सकता है अलोकाकाश के प्रदेशों के साथ तो सभी कालाणुग्नो का अनादि अनन्त विभाग है, यो काल में संयोग, विभाग, गुरों को साथ दिया गया है। यद्यपि सयोग या विभाग कोई अनुजीवी गुरा में नहीं गिनाये गये हैं जैन सिद्धान्त अनुसार सयोग विभागों को पर्याय कहा जा सकता है। नित्य परिगामी गुरा नहीं। तथापि वैशेषिकों के यहां सयोग विभागों की गुरा कह दिया है। कारणा तथा उल्लेख योग्य प्रधान पर्याय होने से सयोग ग्रीर विभाग को गुरा कह दिया है।

वात यह है कि जैन ग्रन्थों में भ्रनेक स्थलों पर भ्रन्य मतो की ग्रामा पड जाती है जिसका कि विशेष क्षित नहीं होने के कारण कर चित्त लक्ष्य नहीं किया जाता है, वस्तुत: यथार्थ विचार करने पर गम्भीर विज्ञानों को उस मिले हुये भ्राभास का स्पष्टी करण कर देना चाहिये भ्रन्यथा कदाचित् इसका भयकर परिणाम होजाता है। घुद्ध पुरुष का चचल, भ्रलवेली, युवती के परिणायन समान इस जैन दशन का भ्रन्य दर्शनीय वाचाओं के योग कर देने की टेव से कदाचित् भ्रक्षम्य भ्रपसिद्धान्तों की उत्पत्ति होजाती है। यहाँ ग्रन्थकार महाराज ने वैशेषिकों को समभाने के लिये सयोग भीर विभाग को काल का गुण कह दिया है सख्या, परिमाण, भ्रादि भी काल के गुण है, वैशेषिकों ने भी कालद्रव्य के सख्या, परिमाण पृथत्व संयोग विभाग, ये पाच गुण इष्ट किये हैं वस्तुतः विचारा जाय तो सख्या कोई प्रतिजीवी या भनुजीवी गुण नहीं है, केवल भ्रापेक्षिक धर्म (गुण ) है।

गोल चलनी का कोई भी छेद दसवा, पचासवां, सौवां, ढेढसौवा, ग्रादि अनेक संख्यो वाला होसकता है हजार रूपये की यंली मे चाहे कोई भी रुपया अन्यो की अपेक्षा से गिना गया वीसवा, दोसौवां, हजारवां होजाता है। गुरा की परिभाषा तो यह है कि जो अपने से विपक्ष को नहीं आर सके पुद्गल में रूप गुरा है तो वहां ही रूपाभाव गुरा नहीं ठहर सकता है जीव मे चेतना गुरा का कोई सहोदर अचेतना गुरा नहीं है, परिमारा भी अदेशवस्व गुरा का विकाद अगजन पर्याय है, केवल अस्य मतों की प्रसिद्धि सनुसार इनको गुण कह दिया गया है यो सामान्य रूप से सम्पूर्ण द्रव्यों के साथ होरहे संयोग स्रौर विभाग, संख्या, परिमारण,पृथत्तव, स्रादि गुणोका स्राश्रय होरहा काल द्रव्य सिद्ध हैं।

विशेषेणतु सूत्रमामृतित्वागुरुलघुत्वैकप्रदेशत्वादयस्तस्य गुसा इति सत्त्मत्वादिविशेषगुणाश्रयश्च क्रमवृत्तीनां पदार्थानां पुद्गलादिवर्यायामां वृत्तिहेतुत्वपरिणामिकयाकारणस्वपरत्वापरत्वप्रत्यवहतुत्वाख्याः पर्यायाश्च कालस्य सति यैस्तत्सत्तानुमानिमिति । गुणापर्यायवान्
कालः कथ न द्रव्यलच्चणभाक् १ ततः कालो द्रव्यं गुणापर्यपनत्वाज्जीवादिद्रव्यवदिति तस्याद्रव्यत्विज्ञाननिवृत्तिः

हा विशेष रूप मे विचार करने पर नो उस काल द्रव्य के सूक्ष्मत्व, अमूर्तत्व, अगुरुल भुत्व, एकप्रदेशत्व, अचेतनत्व आदि भी गुणु है अत्यन्त परोक्षपदार्थ सूक्ष्म कहा जाता है रूप आदि से रहित को अमूर्त कहते है द्रव्य से द्रव्यान्तर नहीं होजाय, गुण का गुणान्तर नहीं होजाय, पर्याय का अन्य विवतं स्वरूप विपरिणाम नहीं होजाय इस असकीणता का सम्पादक अगुरुल भुत्व गुण है। आकाश के कल्पना कर नापलिये गये परमाणु वरोगर छ पहलू अठकोने एक प्रदेश में ही वृत्ति होना एक प्रदेशत्व है, ज्ञान, दर्शन, परिणातियों का नहीं होसकना अचेतनत्व है इस प्रकार सूक्ष्मत्व, अमूतत्व, आदि विशेष गुणों का अधिकरण भो काल द्रव्य है।

तथा प्रति समय कम से वर्त्त रहे पुद्गल, जोव, श्रादि की पर्याया स्वरूप पदार्था की वर्तना का हेतुपना काल की पर्याय है। श्रीर परिस्ताम उपजा देने का कारस्पपना, किया का कारस्पपना, जेठे मे परत्व बुद्धि उप ाने का हेतुपना, किनष्ठ मे श्रपरत्व बुद्धि करा देने का निमित्तपना इत्यादि नामों को धार रही पर्याय काल कव्य की है जिन गुरा श्रार पर्याया से कि उस काल की सत्ता का सनुमान होजाता है।

ग्रथित्—काल द्रव्य ग्रत्यन्त परोक्ष है ग्रवीग्दर्शी पुरुषों में से किसी एक निरुणात विद्वान् को ही उसका श्रनुमान होसकता है काल के ज्ञापक लिंग माने गये गुण श्रार पर्याये है इस प्रकार गुण श्रीर पर्यायों का श्राक्षय होरहा काल भला द्रव्य के उक्त लक्षण का धारी क्यों नहीं होगा ? यानी काल श्रवश्य ही द्रव्य है। तिस कारण श्रव तक सिद्ध कर दिया है कि काल (पक्ष) द्रव्य है (साध्यव्य ) गुणा और पर्यायों वाला होने से (हेतु) जीव पुद्गल ग्रादि द्रव्या के समान (श्रव्ययहष्टान्त) इस प्रकार उस कालके श्रद्वश्यपन के विज्ञान को निवृत्ति होजाती है जो कि ग्रन्थकारने पहिली वाक्तिक में निवेश किया है। श्वेताम्बरों के यहा मुख्य काल द्रव्य का स्वीकार नहीं किया जाना समुनित नहीं है वैज्ञानिक यानी चार्वाक भी काल द्रव्य को नहीं मानते हैं उक्त सूत्र द्वारा इन वैज्ञानिकों के विज्ञान की निवृत्ति कर दो गयी है।

कोई पूछता है कि वर्तना नामके लक्षण को धारने वाले मुख्य कालद्रव्य को उक्त सूत्र से कह दिया है किन्तु प्रजयह बनायों कि प्रतिना, परिणाम, प्रारिदाना लक्षण करने योग्य क्यवहार काल की सिद्धि में क्या प्रमाण है ? प्रथवा काल कितने भावां को धारता है ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार इस प्रयिम सूत्र की कहते हैं।

# सोऽनंतसमयः ॥ ४० ॥

वह प्रसिद्ध व्यवहार काल ग्रनन्त समयों को लिये हुये हैं। ग्रर्थात्—ग्रस्य ग्रनन्तानन्त ग्रतीत काल भीर एक वर्तमान काल तथा ग्रतीत से ग्रनन्तानन्तगुणा भविष्यकाल इन में होने वाले ग्रनन्त समयों को व्यवहारकाल धार रहा है ग्रथवा एक एक कालाणु द्रव्य का पदायों की भूत, बर्तमान, भविष्य काल के समयों सम्बन्धी वर्तनाओं का हेतु होरहा वर्तनाहेतुन्य गुण ग्रनन्त पर्यायों वाला है, ग्रत. एक कालाणु द्रव्य भी ग्रनन्त समया वाला उपचार से कहा जा सकता है सब से छोटा व्यवहाय काल का ग्रश समय है इससे छोटे काल यानी पाव, ग्राधे, पोन समय में कोई भी पूरा कार्य सम्पन्न नहीं होसकता है पुद्रगल परमाणु चाहे एक प्रदेश से ग्रयने निकटवर्ती दूसरे प्रदेश पर जाय भववा चौदह राजू तक जाय इस पूरेकार्य में एक समय लेलेगी काल के ऐमे ग्रनन्त समय है।

परमञ्ज्ञः कालविशेषः समय, श्रनन्ताः समया यस्य सोनंतसमयः कालोबवो द्वन्यः।

भावार्थ- जैसे परिमाण गुण की माकाश से लगा कर लोक, स्वयंत्रभाचल, सुमेरु, जम्बूख्या, हाथी, घोडा, घडा, कटोरा, बेर, पोस्त, षडख्रक, त्र्यणुक, द्वयणुक, मे तरतम भाव से पायी जारही सूक्ष्मता विचारी अन्त मे जाकर परमाणु पर भन्तिम प्रकर्ष को प्राप्त होजाती है, उसो प्रकार व्यवहार काल की सूक्ष्मता भी तरतम भनुसार अभव्यो का धनाद्यनन्त काल, सिद्ध परमात्मा होचुके भगवान् श्री ऋषभदेव का साद्यनन्त काल लोक प्रदेश परिमितकाल, सूच्यगुल, कल्प, पल्य, कोटिपूर्व, वर्ष मांस दिन, घडी, लव, उच्छास, आविल, भाविल का भसस्यातवां भाग, भादि इन कालो में प्रकर्ष को प्राप्त होरही सन्ती एक समय पर जाकर अन्तिम विश्राम लेतो हैं, यह समय सर्वोत्कृष्ट परम सूक्ष्म होरहा काल विशेष है।

यद्यपि एक समय मे परमाणु चौदह राजू गमन करजाती है, ग्रतः समय के भी ठुस नीचे से चली परमाणु के मद्यवी रत्नप्रभा, ऋतुविमान, ब्रह्मस्वग, सर्वार्धसिद्ध उपरिम तनवातबलय, ग्रादि मे पहुँचने की अपेक्षा अनेक सूक्ष्म भेद किये जा सकते है, तथापि जगन् का उत्पाद, व्यय, मौब्यशाली कोई भी पूरा कार्य एक समय से कमती काल मे नहीं होसकता है, अतः परम निरुद्ध काल का अंश समय ही माना जाता है जैसे कि छह और से छह परमाणुओं के वन्ध होने योग्य पैकों के होने पर भी एक परमाणु को अनादि अनन्त काल में उसरे छोटा टुकड़ा नहीं होने के कारण अन्तिम लखु अवयव अन लिया जाता है अनेक परमञ्जु के पिण्ड जैसे द्वश्र पुक, उत्संज्ञासज, रथरेणु, घट, आदि स्कम्ध है

उसी प्रकार समयो के पिण्ड आविल, दिन, वर्ष, कल्पकाल ध्रादि है अन्तर इतना ही है, कि परमाणुषों की दैशिक प्रत्यासित अनुसार पिण्ड होकर वने हुये द्वयणुक, घट, पर्वत, आदि स्कंध, तो वास्तविक पुद्गल पर्याय स्वरूप है किन्तु समयो कि कालिक प्रत्यासित अनुसार धारा वना कर किल्पत किये गये आविल, वर्ष, पत्य, आदि व्यवहार काल तो वस्तुभूत किसी द्रव्य की उत्पाद व्यय औ॰य शाली अनु-जीवी पर्यायें नहीं है। हा व्यवहार नय द्वारा ज्ञेय पदार्थ अवश्य है।

'दब्यपरि वहु रूपो जो सो कालो हवेइ ववहारो' ( ब्रव्यसग्रह ) इस सिद्धान्त ग्रनुसार ऋतु परिवर्तन, सूर्यगित भूविकार नियति, ग्रादि कारगो से हुये द्रव्य परिवर्तन को यदि व्यवहार काल माना जाय तव तो वे द्रव्यो की मुख्य पर्याय है । यो इस सिद्धान्त का विवेक कर लेना चाहिये जिस काल के समय ग्रनन्त है वह काल ग्रनन्त समयो वाला समभ लेना चाहिये मुख्य काल ग्रीर व्यवहार काल दोनो को ग्रनन्त समयो से सहित पने की उपपत्ति की जा सकती है।

#### पर्यायनो द्रव्यतो वा व्यवहारत परमार्थना वेतिशंकाय!मिद्युच्यते ।

यहा कोई विनीत शिष्य जिज्ञासा प्रकट करता है कि वह काल अनन्त समयो वाला क्या पर्याय से है ? अथवा क्या द्रव्य रूप से काल अनन्त समय वाला है ?। या व्यवहार की अपेक्षा काल के अनन्त समय वताये गये है ? अथवा क्या परमार्थ रूप से वह काल अनन्त समयवान है ? वताओं इस प्रकार शकाये उपस्थित होने पर अन्थकार द्वारा यह अग्निम वात्तिक यो कहा जाता है कि—

### सोनंतसमयः प्रोक्तो भावतो व्यवहारतः । द्रव्यतो जगदाकाशप्रदेशपरिमाणकः ॥ १ ॥

भाव यानी पर्याय से वह काल मूत्रकाल करके अनन्तममयवाला वहुत अच्छा कहा जा चुका है अतः व्यवहार में पुद्गल आदि अनन्त पदार्थों की न्यारी न्यारी जाति अनुसार हुई वर्तनाओं की प्रयोजक होरही अनन्त शक्तियों का धारण करने के एक कालाए भा अनन्त समय वाला यानी अनन्त शक्ति वाला कह दिया जाता है, द्रव्यरूप में काल अनन्त नहीं है। किन्तु सात राजू लम्बी जगन् श्रेणी के घन प्रमाण लोकाकाशके वरावर सख्यापरिमाण को धाररहा है।

ग्रथांत्-लोकाकाश के प्रदेशो वरावर काल द्रव्य ग्रमल्गातासक्यात है ग्रन्य द्रव्यो के समान कालागु भी प्रतिक्षण एक पर्याय के धारण अनुसार भूत, वर्तमान, भविष्य, कालो की ग्रनन्त परिण्कियो वालो है। यद्यपि वस्तुत विचारा जाय तो समय भी व्यवहार काल है जो कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर मन्दरूप से गमन कर रही परमाणु की किया द्वारा कित्रत किया गया है, तथापि ममय का अर्थ काल की पर्याये या वर्त्त पत्री शक्तिये कर ग्रनन्त समया वाला परमार्थ काल भी होजाता है।

भावः पर्यायस्तेनानंतसमयः कालोनंतपर्यायत्रर्तनाहेतुत्वातः। एकैको हि कालाणुर-नंतपर्यायान् पर्नयने प्रतिकृषां शक्तिभेदानगरंत्ययाः। तनोनंतग्रिकः समाप्यः व्यवहारतोऽ

#### मिधियते समयस्य व्यवहारकालत्वादाविलकादिवत् ।

भाव का अर्थ पर्याय है उस पर्याय करके अनन्त समयोवाला कालद्रव्य कहा जाता है क्यों कि जीव आदि अनन्त पदार्था के पर्यायों की वर्तना का हेतु वह काल द्रव्य है, जब कि एक एक कालाग्रु भी लोकाकाश में प्रवत्तं रहे अनन्त पर्यायों की वर्तनाओं को करा देती है, एक द्रव्य अपनी अपनी भिन्न भिन्न शक्तिओं से प्रत्येकक्षण में युगपत अनेक कार्यकों कर सकता है अन्यथा यानी विभिन्न शक्तियों के विना वह अनेक कार्यों का सम्पादन नहीं कर सकता है, 'यावन्ति कार्याणितावन्ति स्वभावान्तराणि तथा परिग्णामात्' अध्यसहस्री में इस सिद्धान्त को अच्छा पुष्ट किया है, बात यह है, कि कारण में शक्तिभेद माने विना उस एक कारण से अनेक कार्यों का उत्याद होना असम्भव है, जैमें कि मन्न में सस्कृत को गयी अपिन एक पुरुप को जला देती है, और वहीं आग दूसरे पुष्प को नहीं भुरसाती है, सुशील जीव के लिये सप् माला होजाता है, जब कि क्शीलपुरुष के लिये वहीं भयकर सप् है, न जाने किस पापी जीव को निमित्त पाकर मार्ग में काटे ककड फैल जाने है प्रीर किसी जीव के पुष्य अनुसार वे काटे ककड 'ततर वितर होजाते हैं एक मेघ जल से अनेक प्रकार के कार्य होजाते हैं यहां भी जल में अनेक कार्यों को उपजाने वाली अनेक शक्तिया माननी पड़ेगी लेत की मिट्टी अनेक वनस्पतियों स्वरूप परिणाम जाति है, उस की अन्तरण में काह्या शक्तियों के विना सभी कार्य रूक जाते हैं जैसे की वीज वो देने पर भी ऊपर की मिट्टी या जल गयी मट्टी अनेक वनस्पतियों को उत्पन्न नहीं करपाती है, इसी प्रकार घाम, वायु उजिरया आदि में अनेक कार्यों की प्रयोजक होरही नाना शक्तिया माननी पड़ती हैं।

यद्यपि कालागु द्रव्य परिशुद्ध है उसमे विभाव परिए तिया नहीं होती हैं तथापि कालाशु की पर्याय में अनेक स्वभा ने का उत्पाद, व्यय होते रहना मानना पड़ता है जो ही कालागु किसी जीव को मोक्षमागं में लग जाने की वर्तना करा रही है वही अन्य जीव को नरक मार्ग में प्रवर्तनि की उदासीन कारण होजाती है इस ही कारण वन्दनीय नहीं है नीलाजना के नृत्य में हजारों प्रेक्षक मनुष्यों के हृदय में प्रृगार रस को उपजाने की शक्ति हैं तो साथ ही वीतराग विज्ञानों भगवान् ऋष भदेव के अन्त.करण मं वैराग्यभाव उपजाने की शक्ति भी परिवर्त-गत्मक नृत्य में मानी जाती है शक्ति के विना काथ को वीन करे यो अनेक हृष्टान्तों से एक कालाशु में अनन्तशक्तियां सिद्ध कर दी जाती है तिसकारण अनन्तशक्ति वाला होरहा सन्ता वह कालागुद्धव्य ही व्यवहार से अनन्त समयो वाला कह दिया जाता है, कारण कि आविल, दिन, वर्ष आदि के समान समय भी व्यवहार काल है, अत. समय का प्रसिद्ध अर्थ एकक्षरण करने से अनन्त क्षरणों वाला कालागु द्रव्य नहीं होसकता था किन्तु यहां 'कालश्व' इस निश्चय काल द्रव्य के प्रतिपादक सूत्र के लगे हाथ पिछे 'सो उनतसमयः' सूत्र कहा गया है, अत: निश्चय काल में अनन्त समय सहितपना तभी अच्छा जचता है, जब कि समय का अर्थ शक्तिया कर लिया जाय अनन्त शक्ति वाले काल द्रव्य को व्यवहार से अनन्त समय वाल। कहा जा सकता है।

द्रव्यतस्तु लंकाकाशप्रदेशपरिमासकोऽसंख्येय एव कालो म्रुनिभिः प्रोक्तो न पुन-रेक एवाकाशादिवत, नाष्यनंतः पुद्गलात्मद्रव्यवत् प्रतिलोकाकाशप्रदेश वर्तमानानां पदार्थानां वृत्तिहेतुस्वसिद्धेः १ लोकाकाशाङ्गहिस्तद्मावात् ।

द्रव्य सद्भाव से विचार करने पर तो वह काल लोकाकाश के असंस्थातासस्थात प्रदेशों वरोवर परिमाण (संस्था) वा धारो हो रहा असस्येय ही मुनी महाराजो ने बहुत अच्छा कहा है। "लोयायासपदेसे इवने कके जेट्टिया हु इवके क्वा। रयणाण रासी मिवते कालाणु असखदब्वाणा"। किन्तु काल द्रव्य फिर आक, र, धर्म, अधम, इन तीन द्रव्यो के समान (व्यतिरेकदृष्टान्त एक ही नहीं है तथा पुद्गलद्रव्य या आत्म द्रव्यो के समान वह क'ल अनन्त द्रव्ये भी नहीं है। अर्थाद् — जैसे धर्म, अधम, आवाश, ये तीन द्रव्ये एक एक हैं वैसा काल द्रव्य एक ही द्रव्य नहीं है। अर्थाद् — जैसे धर्म, अधम, आवाश, ये तीन द्रव्ये एक एक हैं वैसा काल द्रव्य एक ही द्रव्य नहीं है। अर्थाद् — जैसे धर्म, अधम, आवाश, ये तीन द्रव्ये एक एक हैं वैसा काल द्रव्य एक ही द्रव्य नहीं है। अर्थाद जैसे जीव और पुद्गल प्रत्येक द्रव्य अनन्तानन्त है वैसे कालाणुये अनन्तानन्त नहीं है किन्तु लोकाकाश के प्रत्येक अदेशपर वर्त रहे अनेक पदार्थों की वतना का हेतु होने के कारण कालाणु द्रव्य एक एक प्रदेश पर ठहर रहे एक एक कालाणु द्रव्य अनुमार अनेक है यो असस्याने काल द्रव्यो की सिद्धि होजाती है। लोकाकाश से वाहर उन कालाणु प्रो का अभाव है असम्भवद्यावक होने से आगम प्रभाण द्वारा और कुछ अनुमानों से भी अस्यन्त परोक्ष पदार्थों की मिद्धि होजाती है।

#### कथमेशमलोकाकाशस्य वर्तनं कालकृतं युक्तं तत्र क लम्यासंभवादिति चेत् अत्रोच्यते

यहा कोई प्रत्न करता है कि लोकाकाश से वाहर जब कालाण्यों नही है भीर कालाख्ये ही सम्पूर्ण द्रव्यो की वर्तनाश्रो को कराती हैं तो बताश्रो फिर श्रलोकाकाश की वर्तना होना शला काल से किया गया किस प्रकार युक्तिपूर्ण कहा जा सकता है वियोकि वहा ग्रलोकाकाश में काल द्रव्य का असम्भव है। यो प्रत्न करने पर तो इस प्रकरण् में ग्रन्थकार द्वारा यह ग्रग्निम वास्तिक का जाता है।

## लोकाइहिरभावे स्याल्लांकाकाशस्य वर्तनं । तस्यैकद्रव्यतासिद्धेश्ववतं कालोपपादितं ॥ २ ॥

लोक मे वाहर कालागुमों का म्रभाव होने पर भी लोकाकाश का वर्तना तो कालागुमों करके हुमा म्रभीष्ट किया ही गया है। जब कि उस लोकाकाश, भीर म्रलोकाकाश का एक म्रखण्ड द्रष्टगपना सिद्ध है इस कारण उस म्रलोकाकाश की वर्तना भी यहा ही के कालागुओं द्वारा उपपन्न करा दी जाती है। वात यह है कि लोक भीर मलोक के वीच मे कोई भीत नहीं पड़ी हुयी है भीर भीत या वज्जपवंत भी पड़ा हुमा होता तो म्रप्राप्यकारी कारणों के कार्यों में वह दीन वज्ज विचारा क्या प्रतिवन्ध कर सकता था। तैजस, कार्मण, शरीर ही मनेक योजनो मोटी शिलाम्रों के वीच में होकर निकल जाते हैं पृण्य, पाप, या तीर्थंकर प्रकृति म्रप्राप्य होकर ही मसस्य योजनों दूर के कार्यों को कर रहे हैं किर कारणों की शक्ति मारण करते हुये डर किसका है इसी प्रकार मसनाली के प्रकार

में या मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर कोई विजली का करन्ट नहीं भरदिया है। तथा यहां प्रकरण में तो कोई खटका भी नहीं है।

जब कि लोक, ग्रलोक, दोनो ही एक ग्रखण्ड ग्राकाश द्रव्य है लोकाकाश को जब कालाणुये वर्ता रही हैं तो सम्पूर्ण ग्राकाश उनके द्वारा वर्तेगा वीका के तार में एक स्थल पर ग्राघात होने में सम्पूर्ण तार भनकार करता है केवल धमं, ग्रधमं, द्रव्यों की व्यंजन पर्यायो ग्रनुसार "सत्तेककपच इक्का मूले मज्भेतहेव वभ्भते, लोयंते रज्जूये पृथ्वावर होई विस्पारों" "दिक्ष्यण उत्तर दो पुरा सत्तिवि रज्जू हवेई सव्वत्थ "यो उस ग्रखण्ड ग्राकाश में ही लोकाकाश की कल्पना कर ली गयी है उतन ही ग्राकाश में प्रत्येक प्रदेशपर एक एक वर्तरही ग्रसख्याती कालाणुये भरी हुई हैं "लोकाद्वहि-रभावेऽस्यालोकाकाशस्य वर्तनं" यो पाट श्रच्छा दोखता है लोक से वाहर कालाणु का ग्रभाव होने पर भी इस ग्रलोकाकाश का वर्त जाना तो उस ग्राकाश के ग्रखण्ड एक द्रव्यपन की सिद्धि होजाने से उन्ही कालाणुग्रो द्वारा किया जाकर युक्तिपर्ण उपपादन किया जा चुका समभ लिया जाय।

न द्यलोकाकाशं द्रव्यांतरमाकाशस्यैकद्रव्यत्वात्तस्य लोकस्यांतर्विहरच वर्तमानस्य वर्तनं लोकविना कालेनोयपादितं युक्तं, न पुनः कालानपेश्चं सकलपदार्थवर्तनस्यापि कालान-पेश्चन्वप्रसंगात् न चैतदभ्युव्गंतुं शक्यं, कालास्तिन्वसाधितत्वात्।

ग्रालोकाकाक कोई निराला स्वतंत्र द्रव्य नहीं है क्यों कि सम्पूर्ण ग्राकाश एक ही द्रव्य है लोक के भीतर भीर बाहर सर्वत्र विद्यमान होरहे उस ग्रखण्ड ग्राकाश की वर्तना करना तो लोकाकाश में वर्त रहे कालद्रव्य करके हुग्रा समिवत उपपादन प्राप्त होजाता है ग्रलोकाकाश की वर्तना फिरकाल द्रव्य की नहीं अपेक्षा कर नहीं होसकती है ग्रन्यथा सभी जीव ग्रादि पदार्थों की वर्तना होजाने को भी काल की नहीं ग्रपेक्षा रखते हुये हीसम्भव जाने का प्रसंग ग्राजावेगा किन्तु यह स्वीकार नहीं कर सकते हो कारण कि ग्राख्तिपदार्थों की वर्तना रूप उपकार करने के हेत् होरहे काल का ग्रस्तित्व साधा जा चुका है "वर्तना परिणामिकयापरत्वापरत्वे च कालस्य" इस सूत्र के ऐदपर्य को समक्षा दिया गया है।

नतु च जींवादीनि षडेव द्रव्यामि गुमापर्यायवत्वान्यथानुपपत्ते रित्ययुक्तं गुमाना-मपि द्रव्यत्वप्रसंगात्तेषां गुमापर्ययवत्वप्रतीते रित्यारेकायामिदमाह ।

यहां कोई तर्क शाली पण्डित प्रश्न उठाते हैं कि गुक्को और पर्यायों से सहितपना अन्यथा यानी इक्यपन के विना नहीं वन सन्ता है इस अविनाभावी हेतु से आप जैनो ने जो जीव, पुद्गल, आदि छह ही इक्योंको अभीष्ट किया है यह आपका कहना तो अनुचित है क्योंकि यो तो इस हेतु अनुसार चेतना, रूप, श्रादि गुक्कों को भी द्रव्यपन का प्रसंग आजावेगा समवाय सम्बन्ध से नहीं सही एक' समवाय नामक सम्बन्ध से जन गुक्कों को भी गुक्कों से सहितपना प्रतीत होरहा है और पर्यायें बो

गुर्गों मे प्रवर्तती हो हैं अत. गुर्गो और पर्यायों से सहितपन की प्रतीति होजाने से गुर्गो को भी द्रव्य-पना प्राप्त हुआ यो व्यभिचार या स्रतिव्याप्ति दोष द्याता दीखता है इस प्रकार श्राशका प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज उस श्रगले सूत्र को कहते हैं।

## द्रव्याश्रया निर्गुणा ग्रणाः ॥ ४१ ॥

जिनका आश्रय द्रव्य है और जो स्वय ग्राो से रहित है वे गुरा है। ग्रथात् सभी गुरा श्रविष्वरभाव सम्बन्ध से द्रव्य मे ठहरते है पुन उन ग्राो में दूसरे गुरा निवास नहीं करते है अत. गुराों के गुरा सहितपन का लक्ष्य हर उठायी गयी व्यभिचार दोष की जका का समाधान होजाता है।

आश्रयशब्दोधिकरणसाधनः कर्मसाधनो वा द्रव्यशब्द उक्तार्थः द्रव्यमाश्रयो येषां ते द्रव्याश्रया , निष्कांता गुण्रेभ्यो निगुर्णा । एवंविधा गुणाः प्रिः त्रव्याः न पु । यथा

यहा सूत्र मे पडे हुये श्राश्रय शब्द को श्रविकरण मे ण्य प्रत्यव कर साध लिया जाय 'यत्र गुणा श्राश्रयत्ते स श्राश्रय " जिस श्रधिकरण मे गुणा श्राश्रय ले रहे है वह श्राश्रय है द्रव्य है श्राश्रय जिनका वे द्रव्याश्रय माने गये गुण है श्रथवा कर्म मे ण्य प्रत्यय कर पुल्लिग श्राश्रय शब्द मा माधन कर लिया जाय । "यो गुणे राश्रियते स श्राश्रय " । यहाँ श्रन्तर इतना ही पा जाता है कि गुणा यत्र श्राश्रयन्ते यो निरुक्ति करने पर गुणो की स्वतत्रता भलकती है श्रीर 'गुणाराश्रियते" यो निवचन करने से गुणो को परतत्रता की श्रोर जाना पडता ह । वात यह है कि माता श्रोर पुत्र के समान द्रव्य श्रीर गुणो का स्वतत्रता, परतंत्रता, इन दोनो ढगा मे सम्बन्ध होरहा है वह परतत्रता भी बडी मीठी है जो कि स्व की रक्षा करती हुयी स्व को उचित सन्मार्ग पर ले जाने के लिने प्रयोजित करती रहती हैं। श्वसुर, माता पिता, गुरु, जिनागम इनके श्रधीन रहने मे बढिया ठोम श्रानन्द छिपा हुशा है। साथ ही वह करती स्वतत्रता भी कानी कौडी की नही है जो कि श्र गंल प्रवित का कारण होवे।

छोटा बच्चा स्वाधीन भी है और माता के पराधीन भी है इसा प्रकार स्नेह वत्सला माता भी स्वाधीनता में बच्चे का पालन, पोषण या प्रेम-व्यवहार करती हथी उस बच्चे के पराधीन भी है माता के दूध की वृद्धि भी बालक के पुण्य अनुसार हो रही है। यही दशा द्वव्य और गुग्गों की है जिस प्रकार शरीर में आत्मा ठहरती है या आत्मा को शरीर में ठहरना पड़ता है तिस प्रकार यहां वस्तु परिगाति अनुसार हुयी कारकों की विपक्षा से स्वातत्र्य या पारतत्र्य विचार लिये जाते है। प्रकरण में द्रव्य और गुग्गों में आश्रय आश्रयभाव का सूक्ष्मरीत्या गवेषण कर लेना चाहिये। द्रव्य शब्द का अर्थ हम पहिले कह चुके है अत जिन गुग्गों का आश्रय द्रव्य है वे गुग्ग विचारे द्रव्याश्रय हैं तथा जो गुग्गों से निष्कान्त यानी विरहित हो गहे है वे निर्गुगा हैं इस प्रकार के द्रव्याश्रय और निर्गुगा हो रहे गुग्गा समभ लेने चाहिये किन्तु फिर अन्य प्रकारों से गुग्गों की परिभाषा करना निर्दोष नहीं पढ़ेगा।

#### तत्र द्रव्याश्रया इति विशेषणवचनाद्रुणानां किमवसीयत इन्युच्यते।

उस गुरा के प्रतिपादक लक्षरा सूत्र में ''द्रव्याश्रया,, इस विशेषरा का कथन करने से गुराो का क्या स्वरूप निर्मितकर लिया जाना है ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर ग्रन्थकार करके ग्रगली वास्तिक द्वारा यह समाधान कहा जा रहा है उसको सुनिये।

### द्रव्याश्रया इति ख्यातेः सूत्रेस्मिन्नवसीयते गुणाश्रया गुणत्वाद्या न गुणाः परमार्थतः ॥ १ ॥

इस सूत्रा मे ''द्रव्याश्रया" इस विशेषण का प्रकृष्ट कथन करने से यह निर्णीत कर लिया है कि गुर्णो क माश्रित होरहे गुर्गत्व, रूपत्व, द्रव्याश्रयत्व, मादि स्त्रभाव तो वास्तविक रूप से गुर्ग नहीं है क्योंकि वे स्वभाव गुर्णो के माश्रित है और सूत्रकार ने द्रव्य के माश्रित होरहे को गुर्ग कहा है मतः म्रतिव्याप्ति दोष टल जाता है।

न हि गुणत्व सवज्ञज्ञेयत्यधर्मा गुणाश्रया गुणा शक्यव्यवस्थाः, परमार्थतस्तेषां कथंचिद्गणोभ्योनथा तरतया गुणत्योपचारात् । तन्यतस्तेषां गुणत्वे गुणानां द्रव्यत्वप्रसगादुण-गुःग्रमावव्यवहाराव स्थाति राधात् ।

जिनके आश्रय गुए है वे गुए त्व या सर्वज भगवान करके जानने योग्यपन आदि धम भी गुए होजाय यह व्यवस्था नहीं का जा सकता है क्यां कि गुए के उन धर्मों का परमाथ रूप करके गुए से कथित अभेद हाजाने के कारए गुए पन का उपवार हो रहा है यदि वास्तिवक रूप से उन धर्मों को गुए पना इष्ट कर लिया जायगा तो गुए को द्वय हा जाने का प्रसग आजावेगा न्यों कि जैसे गुण त्व गुण मे है उसी प्रकार गुए द्वय मे है। और ऐसा हाजाने स गुए गुण भाव के व्यवहार की ध्यवस्था वनी रहने का विशेध हो जावेगा । अर्थ त्रिक्य गुणा है और उसके रूप, चेतना, आदिक परिए मी गुण है यह नियत व्यवस्था है यदि गुणों में ठहर रहे स्वभावों का और उनमें भी ठहर रहे अन्य अनेक अपरिए मी धर्मों को गुण कह दिया जायगा तो गुण गुणों भाव का व्यवहार तान्विक रूप से नहीं टिक सकेगा। गुण वाला द्वय होता है जब कि गुण स्व धम भो गुण हो जायगा तब तो गुण त्व धर्म वाला गुण विचारा द्वय वन वैठेगा जो कि इष्ट नहीं है।

द्रव्येस्षि गुणास्तदृपवरिता एव भवंतु विशेषामावादित्ययुक्त, कविन्मुख्यगुणा-माचे तदृपचारायोगात् । तता द्रव्यःश्रया हात वचनादद्रव्याश्रयाखां गुणाःवादोनां गुणाःवः व्य-वर्तितमदसीयते ।

यदि यहाँ कोई यह शका करे कि जैसे गुणा मे पाये जारहे गुणत्व, रूपत्व, श्रादि धर्मों को उपचार से गुणपना है उसी प्रकार द्रव्यों में ठहर रहे मुख, रूप, श्रादि गुण भी उपचरित ही होजासी

क्यों कि गुर्गों में ठहर रहे वे धर्म गुर्गों के स्वभाव है उसी प्रकार द्रव्यों में ठहर रहे गुर्ग भी द्रव्यों के स्वभाव हैं कोई ग्रन्तर नहीं है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह कहना तो युक्ति रहित है क्यों कि कही पर भी मुख्य गुर्गों को माने विना उनका भ्रन्यत्र उपचार करने का ग्रयोग है।

प्रसिद्ध ग्राग्नि का नटखटी, चंचल, वालक मे उपचार किया जा सकता है ग्राप्तिद्ध श्रव्व-विषाण का कही भी उपचार होना नही देखा जाता है तिस कारण "द्रव्याश्रया,, इस वचन से द्रव्य के ग्राश्रित नहीं होरहे गुणत्व, रसत्व, जैयत्व ग्रादि के गुणपन की व्याष्ट्रित की जा चुकी निर्णित हो जाती है।

#### निगुं गा इति वचनात् कि कियते इत्याह

यहां कोई जिज्ञामु पूछता है कि सूत्रकार ने निगु एगा इस पद का प्रयोग करने से क्या पद-कृत्य किया है वितास्रो इस प्रकार स्राकाक्षा प्रवतने पय ग्रन्थकार स्रिग्न वार्तिक द्वारा इसका समा-धान करते है।

निर्गुणा इति निर्देशात्कार्यद्रव्यस्य वार्यते । गुणभावः परद्रव्या श्रयिणोपीति निर्णयः ॥ २ ॥

इस सूत्र मे " निर्मुण " ऐसा कथन करने से घट. पट, ग्रादि कार्य द्रव्यों के गुणपन का निवारण कर दिया जाता है। भले ही वे काय द्रव्य अपने कारण होरहे दूसरे द्रव्यों के ग्राश्रित होरहे है तो भी वे घट ग्रादिक पदार्थ गुणसहित है अत. गुण का पूरा लक्षण घटित नहीं होने से कार्य द्रव्य में ग्रातिव्याप्ति नहीं हुई। ग्रथान्—जैसे गुणों से रहित होरहे भी गुणत्व ग्रादि की "द्रव्याश्रया" कह देने से व्यावृत्ति होजाती है उसी प्रकार स्वकीय कारण द्रव्यों के ग्राश्रित होरहे भी कार्य द्रव्यों का गुणपना इस निर्मुण पद के कथन से निवारित होजाता है लक्षण के घटका वयव होरहे पदों का लक्ष्य स्वरूप का निर्देश करना तो गौंण फल हे हा इतर ग्रलक्ष्यों की व्यावृत्ति करना उनका प्रधान फल है।

द्रव्याश्रया गुणा इत्युच्यमाने ही परमाखुद्रव्याश्राणां च्युकादिकायद्रव्याणां गुणत्व प्रसद्येत तन्निगुणा इति वचनाद्विनिवार्यते तथां गुणित्वेन द्रव्यतामिद्धेः

"द्रव्याश्रयागुणाः" द्रव्य के जा भाश्रित होरहे है वे गुण है इतना ही यदि गुणो के प्रति-पादक लक्षण सूत्र का कथन किया जाना माना जायगा तब तो परमाणु द्रव्यो के भाश्रित होरहे ह्वरणक, त्र्यणुक, भादि द्रव्योके गुणपन का प्रसग भवश्य होजावेगा। किन्तु सूत्रकार करके "निर्गुण" एसा कण्ठोक्त पद प्रयाग कर देने से उस प्रमग का विशेष रूपेण निवारण कर दिया गया है क्यों कि वे द्रश्वक, त्र्यणुक, घट, पट, म्राम, श्रमरूद, मादि कार्य द्रव्यो को तो रूप, रस म्रादि गुणो से सहित होने के कारण द्रव्यपना सिद्ध है जो की "गुमपर्ययवद्वय" इस सूत्र मे प्रसिद्ध कर दिया गया है मत. हव एक भादि द्रव्य विवारे निर्गुण नहीं हैं गुणवान हैं भत गुण के सक्षण मे भतिक्यांप्त दोष नहीं हुआ। धयवा रूप, चेतना गतिहेतुत्वादयो (पक्ष ) गुणाः (साध्य ) द्रव्याश्रयस्वे सति निगु श्वत्वात् (हेतु ) इस प्रमुमान के हेतु का कार्य द्रव्यो से व्यभिचार दोष नहीं प्रापाया है ।

#### एतेन घटसंस्थान।दीनां गुस्रत्वं प्रत्युक्तं तेषां पर्यायत्वात् ।

इस उक्त कथन करके यानी "द्रव्याश्रयाः" और निर्मुणा,, इन दोनो पदो की कीर्ति कर देने से घट की श्राकृति या मितज्ञान श्रादि का गुण्णपना भी खण्डित कर दिया गया है नयोकि वे श्राकृति घटज्ञान,ये सब पर्याये हैं प्रदेशवरव गुणु का विकार श्राकृति है चेतना गुण्का परिण्णाम मितज्ञान है। श्रतः गुणो की पर्याये गुणो मे रहती हैं द्रव्यो मे नहीं। यदि पुनरिष घट की सस्थान श्रादि पर्यायों को घट श्रादि द्रव्यो के श्राश्रित होते सन्ते गुण्गरिहत स्वीकार किया जायगा तब तो "द्रव्याश्रया" इस पद की विशेष व्याख्या से ही उक्त अतिप्रसंग दोष टल जायगा "ये द्रव्य" नित्यमाश्रित्य वर्तन्ते त एव गुणाः जो नित्य ही द्रव्य के श्राश्रित होकर ठहरते है वे ही गुण हो सकते हैं पर्याये तो कदाचित् ही द्रव्यमे ठहरती हैं क्योकि "कमभाविन. पर्याया ।" "सहभाविनो गुणाः" ये गुण श्रीर पर्यायो के सिद्धान्त लक्षण है।

#### कः पुनरसी पर्याय इत्याह ।

यहाँ प्रश्न उठता है कि गुण का लक्षण समक लिया है कई वार परिणाम शब्द माया है "गुणप्यंयवद्द्रव्य" सूत्र के गुण का व्याख्यान कर चुकने पर पर्यायका लक्षण करना कम प्राप्त है मत: वताम्रो की वह पर्याय फिर क्या है ? ऐसी तत्व निर्णिनीषा प्रवतने पर सूत्रकार महाराज इस मिप्रम सूत्र को कह रहे है।

# तद्भावः परिणामः ॥ ४२ ॥

वे धर्म ग्रादिक द्रव्य जिस स्वरूप करके होते रहते हैं वह तद्भाव है वही परिखाम यानी पर्याय कहा जाता है। ग्रथात्-जीव, पुद्गल, ग्रादि द्रव्यो के या चेतना, रूप, गतिहेतुत्व, ग्रादि गुखों के तद्भाव स्वरूप विवर्तों को परिखाम कहते हैं।

जीवादीनां द्रव्याखां तेन प्रतिनियतेन रूपेश भवनं तद्मावः तेवां द्रव्याखां स्व-भावो वर्तमानकास्त्रत्यानुभूषमानस्तद्भावः परिश्वामः प्रतिपत्तव्यः । सच-

जीव ग्रादि द्रव्यों का उस प्रतिनियत होरहे स्वरूप करके ग्रन्तरंग, वहिरंग, कारणवश जो परिणमन है वह तद्भाव है । इसका ताल्पर्य यह है कि उन उन बच्यों का विपक्षित वर्तमान काल में प्रवंत रहे स्वरूप करके ग्रमुभव किया जारहा स्वभाव ही तद्भाव है तद्भाव को यहाँ परिणाम समभ लेगा बाहिये ग्रीर यो वह क्या निर्णीत हुंगा इसको ग्रीयम वास्तिक द्वारा समिन्नये।

## तद्भावः परिणामोत्र पर्यायः प्रतिवर्णितः । गुणाच्च सहभुवो भिन्नः ऋगवान् द्रव्यलच्चणम् ॥ १ ॥

यहा "तद्भाव परिणाम . इस सूत्र द्वारा पर्याय का प्रति विशेष रूप से वर्णन किया है तथा वह कम वाला पर्याय उस सहभावी गुण मे भिन्न है। यो इन दोनो सूत्रो से गुण ग्रौर पर्याय का लक्षण कर "गुणपर्ययवद्द्रव्यं" इस द्रव्यके प्रतिपादक लक्षण सूत्रका वलान कर दिया गया है। भ्रथित् सहभावी गुण से कमभावी परिणाम निराले हैं ग्रत: गुणो श्रौर पर्यायो दोनोसे सहित हो रहे पदार्थ को द्रव्य कहना समुचित है।

पूर्वस्वभावपरित्यागाः जहद्धक्तांत्पादो द्रव्यस्योक्तराकारः परिणामः स एव पर्यायः क्रमवान् द्रव्यलक्षणं । न वासी गुण एव प्रतिवर्णितस्तस्य सहभावित्वात्कथं चिद्धिन्नत्वेन व्य-वस्थानात् ।

पूर्व स्वभावों का परित्याग करते हुये द्रव्य का कालान्तर स्थायी स्वभाव की ग्रन्वित वृत्तिता का परित्याग नहीं करना स्वरूप ग्रंहद्धत्ति के रहते हुये उत्पाद होरहा सन्ता जो उत्तर वर्ती ग्राकार का परिग्रह है वही परिगाम है वही पर्याय कमवान् होरहा सन्ता द्रव्यका लक्ष्मण है। किन्तु वह पर्याय तो गुगा नहीं कहा गया है कारणा कि उस गुण को सहभावीपना होने के कारणा पर्यायों से कथिवत् भिन्नपने करके व्यवस्थित किया गया है। ग्रर्थात्—'पूर्वोत्तराकारपरिहारावाद्तिस्थितलक्षणा. परिगाम." ग्रीर "प्रन्वियन वा सहभाविन गुगा." यो भिन्न भिन्न लक्षणों भ्रनुसार पर्याय ग्रीर गुणों की व्यवस्था होरही है कथिवत् भेद. ग्रभेद, होने के कारणा परिणाम के शरीर में गुणों का न्नौव्यपना भ्रन्वित होरहा है ग्रीर गुणों के उदर में पर्यायों का विकारशालित्व ग्रोत प्रीत प्रविष्ट है किर भी ''लक्ष्यणदों हवदि तस्सणाणन्तं" मानना हो पडता है।

### नन्वेवं नयद्वयविरोधस्तृतीयस्य गुणार्थिकनयस्य सिद्धेरित्यारेकायामाह ।

यहाँ किसो का प्रश्न उठता है कि इस प्रकार सिद्धान्त में माने गये द्रव्याधिक और पर्यायाधिक यो दो नयों के स्वीकार किये जाने का विराध भाता है क्योंकि तीसरे गुणाधिक नय की आपके कहने से सिद्धि हो जाती है। अर्थान्-जिस नय का प्रयोजन द्रव्य को जान लेना है वह द्रव्याधिक नय है और पर्याम को ज्ञान कर लेना जिसका अथ है वह पर्यायाधिक है जब जैनो ने द्रव्य के आध्य हो रहे पर्याया को जान लेने के लिये स्वतंत्रतया पर्यायाधिक नय का निरुपण किया है नो साथ ही द्रव्योमें वर्तरहे गुणों को विषय करने वालों तोसरो गृणाधिक तय का मा पृथक निरूपण करना चाहिये गुणों के जान लेन में अग्रान (सिद्धि भी अब का अधिय ते है इस प्रकार दीवं आश्वका प्रवर्तन पर श्री विद्यानकी आज्ञां प्रतिप्रम वाल्लिकों भी कहते हैं।

पर्याय एव च द्वेधा सहक्रमविवर्त्तितः । शुद्धाशुद्धत्वभेदेन यथा द्रव्यं द्विधादितं ॥ २ ॥ तेन नैव प्रसज्येत नयद्वे विध्यवाधनं । संचेपतोन्यथा त्र्यादिनयसंख्या न वार्यते ॥ ३ ॥

सिद्धान्त यह है कि सहभाव और कमभाव से विवर्त को प्राप्त होरहा पर्याय ही इस कारण दो प्रकार माना गया है, ग्रतः उत्पाद, व्ययः शाली कम भावी पर्यायों के समान सहभावी गुण भी पर्यायों में ही परिगिएत हैं ऐसी दशा में पर्यायाधिक नथे ही गुणों को भी विषय कर लेती हैं न्यारे गुणाधिक नयके मानने की ग्रावश्यकता नहीं है जिस प्रकार कि शुद्धान श्रुद्धपनके भेद करके द्वव्य दोनों प्रकार का कहा जा चुका है एक ही प्रकार की द्वव्याधिकनय करके शुद्ध द्वव्य भीर श्रशुद्ध द्वव्य दोनों विषयभूत होजाते हैं ग्रतः यो द्वव्याधिकनय के दो भेद मानने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है उसी प्रकार पर्यायाधिकनय से पर्यायों श्रीर गुणों दोनों के ग्रहण होजाने का प्रयोजन साध लिया जाता है पर्यः ग्रार्था प्रवानी या दूध दोनों को एक ही पात्र द्वारा पिया जा सकता है, निस कारण जैन सिद्धान्त में संक्षेप से ग्रभीष्ट किये गये नयों के द्रव्याधिक भीर पर्यायधिक यो (द्विध्यपन की वाधा का प्रसंग नहीं प्राप्त होसकेगा ग्रन्थया यानी सक्षेप से नहीं कह कर विस्तार से कथन करना चाहोंगे तब तो नयों के प्रकारों की तीन, चार, पाच, छः, सात ग्रादि सख्याति सख्याग्रों का भी निवारण नहीं किया जा सकता है। वस्तुओं में जितने भी ग्रनन्तानन्त धमं हैं उन सब का परिज्ञान कराने वाली ग्रनन्ती नयें होसकती है यो श्रुतज्ञान के ग्रांश स्वष्य नयों के विषयों का प्रतिपादन करना माना जाय तो जितने भी ग्रयं वाचक शब्द है उतनी सख्यानी नयें होसकती है यत द्रव्याधिक, पर्यायाधिक नयों से गुणाधिक नय को भले ही वढा लिया जाय हम जैनियों को कोई ग्रनिष्टापत्ति नहीं है।

सन्तेवतो हि द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्चेति नयद्वयवचनं गुन्नवचनेन वाध्यते पर्या-यस्यैव सहक्रमविवर्तनव तादुगुणपर्यायव्यपदेशात् द्रव्यस्य निरूपाधित्ववशेनशुद्धाशुद्ध-व्यपदेशवत् । प्रपंचस्तु यथा ।

उक्त वाक्तिको का विवरण यो है कि जिस कारण सच्चेप से द्रव्याधिक, पर्यायाधिक यो दो ही नयो का सिद्धान्त में निरूपण करना कोई गुणो का कथन करने पर वाधित नहीं होजाता है। सर्थात्-द्रव्याधिक सौर पर्यायाधिक दो नयो को मानने वाले जैन सिद्धान्तियों ने यदि द्रव्य के लक्षण में पर्यायों ने साथ गुणों का भी निरूपण कर दिया है एतावता जैन सिद्धान्त में कोई वाधा नहीं आती है क्यों कि द्रव्य के साथ विवर्त करना स्रोत करना स्रथा सहभावी अशो सौर कमभावी सशो की करूपना इनकी अधीनता से पर्याय का ही गुण और पर्याय यह नाम निर्देश होजाता है, जैसे कि

द्रव्य का ही उपाधिरहितपन की धर्यानता संही शुद्धद्रव्य और विशेषणों से सहितान के वश से अशुद्ध द्रव्य यो व्यपदेश होजाता है। देवदत्त कह देने से कण्डलरहित धीर कुण्डलसहित दोनों ही अकुण्डल या कुण्डली देवदत्तों का परिग्रहण होजाता है हा उन नयी का विस्तार तो चाहे कितना भी वहां लो जिस प्रकार कि शास्त्रों में विश्वत है उसको इन प्रकार समक्षा जा सकता है सुनिये।

शुद्धद्रव्यार्थिकोऽशुद्धद्रव्यार्थिकश्चेति द्रव्यार्थिको द्वेषा तथा सहमावीपर्यायार्थिकः क्रममावी पर्यायार्थिकश्चेति पर्यायार्थिको। द्वेषा अभिभीयतां ततस्व्यादिसंख्या न वार्यत एव द्विमेदस्य पर्यायार्थिकस्य द्वव्यार्थिकस्य विवन्नायां नयत्रितयामद्धेः । पर्यायार्थिकस्यकि विश्वस्य द्वयार्थिकस्य विवन्नायामित्ति कश्चित् द्वयोद्धिमेदयोविवन्नायां तु नयचतुष्ट यभिष्यते ।

द्वयिषक भीर पर्यायिक नयों का प्रपच यो है कि शुद्ध द्रव्याधिक भीर शशुद्ध द्रव्याधिक इस प्रकार पहिला द्रव्याधिक नय दो प्रकार का है कमें नोकमों से रहित शुद्ध झात्मा या पुद्गल परमागाये भ्रथवा धमं, भ्रधमं, भ्राकाश, काल इन शुद्ध द्रव्यों को विषय करने वाला शुद्ध द्रव्याधिक नय है
तथा कोधी भ्रात्मा ज्ञानवान् भ्रात्मा रक्ष भ्रादि को जानने वाला भ्रशुद्ध द्रव्याधिक नय है तिसी
प्रकार पर्यायाधिक नय भो सहभावी पर्यायाधिक भौर कमभावी पर्यायाधिक यो दा प्रकार का कथन
कर लेना चाहिये सहभावी गुगो भ्रोर कमभावी पर्यायों का जानते रहना इनका प्रयोजन है तिस
कारण नयों की तीन, चार, पाच भ्रादि सहयाभ्रोका भी निवारण नहीं किया नी जाता है देखिये उक्त
दो भेदो वाले पर्यायाधिक नय भीर केवल एक प्रकार के द्रव्याधिकनय की विवक्षा करने पर नयों के
तीन भवयव (भेद) भी सिद्ध होजाते हैं भ्रथवा नयों को तीन संख्या को कोई विद्वान् यो परिभाषित
करते है कि एक प्रकार की पर्यायाधिकनय तथा शुद्धद्रव्याधिक भीर अशुद्ध द्रव्याधिक यो दो द वाली
द्रव्याधिक नय की विवक्षा करने पर ये नयों के तीन भेद होजाते हैं इसी प्रकार उक्त दोनो नयों के
शुद्ध द्रव्याधिक, श्रशुद्ध द्रव्याधिक, सहभावी पर्यायाधिक और क्रमभावी पर्यायाधिक यो दो दो भेदो
की विवक्षा करने पर तो चारो प्रकारोवालो नयें इन्ट करली जाती हैं। वोई सिद्धान्त वाधा नहीं है।

तैन नैगमसंग्रहव्यवहारविकल्पादद्रव्याथिकस्य त्रिविधस्य पर्यायाथिकस्य चार्थप् र्यायव्यंजनपर्यायाथिकमेदेन द्विविधस्य विश्वखायां नयपंचकं शुराशुद्रद्वय थिकद्वयस्य ऋजुग्रज्ञ दिपर्यायाथिकचतुष्ट्यस्य विश्वखायां नयपङ्कः, नैगमादिग्रज्ञपाठापेष्यया नयसण्यकांमाति नयानाम ष्टादिसंख्यापि न वार्यते । ततो न गुर्सोभ्यः पर्यायाणां कथंचिद्धे देन कथनभयुक्तः, येन गुरापर्यः यदद्रस्थिमिति द्रव्यक्तव्यां निर वद्यंन भवेत् ।

तिस ही कारण यानी विस्तार करके निरूपण कर देने से नय पाच, छः, सात, ग्राठ, ग्रादि भी होसकते हैं उनको यो सम्भालिये कि नैगमनय, सग्रहनय, व्यवहारनय इन भेदो से द्रव्याधिकनय के तीन प्रकार है तथा ग्रर्थ पर्याय को विषय करने वाली ग्रर्थपर्यायशिकनय ग्रीर व्यंजनपर्याय को जान रही ब्दंजनपर्यायाधिक नय के भेद करके पर्यायाधिक नय के दो भेद हैं। यो तीन प्रकार दृष्याधिक सौर दो प्रकार पर्यायाधिक नय की विवक्षा करने पर नय पाच कह दिये जाते हैं। एवं शुद्ध द्रव्याधिक सौर सशुद्ध द्रव्याधिक यो दोनो द्रव्याधिकनयों की तथा ऋजुसूत्र शब्द, समिभक्द, एवभूत इन चारों पर्यायाधिक नयों की विवक्षा करने पर इस दंग से र + ४= ६ नयों के छह श्रवयव होजाते है।

तथैव नैगम, सग्रह, आदि सूत्र के पाठ की अपेक्षा करके नयों के सात भेद भी होजाते हैं यानी नैगम, संग्रह, व्यवहार ये तीन द्रव्याधिक और ऋजुसूत्र, शब्द समिम्ह्रद, एवभूत ये चार पर्यायाधिक यो सातों नयों का सूत्रोक्त सप्तक प्रसिद्ध ही है। नयों की आठ, नो आदि सख्या का भी निवारण नहीं किया जा सकता है द्रव्याधिक के दो और पर्यायाधिक के छह भेद मिला कर आठ भेद होजाते हैं। अनादिनित्य पर्यायाधिक, सादिनित्यपर्यायाधिक आदिक छह भेद पर्यायाधिक के श्री मद्ये वसेन विर्चित आलापपद्धित में कहे है द्रव्याधिक, पर्यायाधिक नेगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समिम्हद, एवभूत यो ऋषिसम्प्रदाय अनुसार नयों के नौ भेद भी स्मरण होते चले आरहे हैं। इस प्रकार नयों और उपनयों के भेदों की अपेक्षा दस, ग्यारह, वारह, आदि अनेक नय सख्याओं का व्याख्यान किया जा सकता है आलापपद्धित और नयचत्रप्रथों में इनका विस्तार देख लिया जाय नेगम संग्रह, आदि सूत्र की ब्लोक ह्रप वाक्ति में भी इनका विवरण किया जा चुका है तिस कारण प्रकरण में यह सिद्ध होजाता है कि सूत्रकार का पर्यायों का गुणों से कथंचित् भिन्न पने करके कथन करना अनुचित्त नहीं है जिससे कि 'गुणपर्ययवद्दव्य' गुणों और पर्यायों वाला द्रव्य होता है इस प्रकार द्रव्य का लक्षण करना निर्दोष नहीं होता। अर्थान-श्री उमास्वामी महारण्ज का सूत्रोक्त द्रव्यलक्षण अव्याप्ति व्याभिचार धादि सम्पूर्ण दोषों में रहित है।

## प्रतीयतामेवमजीवतत्वं समासतः सूत्रितसर्वभेदं । प्रमाणतस्तिक्विपरीतरूपं प्रकल्पतां सन्नयतो निहत्य ॥ १ ॥

प्रचम श्रध्याय के समाप्ति श्रवसर पर उपेन्द्रवज्ञा छन्दः द्वारा ग्रन्थकार उक्त प्रकरिंगों का उपसहार दिखाते हुये कहते हैं कि इस प्रकार जिस श्रजीव तत्व के सम्पूर्ण भेदो का श्री उमास्वामी महाराज ने सक्षेप से इस पचम अध्याय में सूत्रो द्वारा निरूपण कर दिया है तथा भेद प्रभेद सहित उस अजीव तस्व को युक्तिपूर्वक प्रमाणों से श्लोकवार्त्तिक ग्रन्थ में साध दिया गया है। ''जीवाजीवा" इत्यादि सूत्र ग्रनुसार तत्वों का निर्णय करने वाले पण्डितों को उस ग्रजीवतस्व को प्रमाणों से प्रतीति कर लेनी चाहिये हा नाना प्रकार अयुक्त कल्पनाओं को करने वाले कुतर्की वावदूको द्वारा गढ़ लिये गये अजीव तत्व के विपरीत स्वरूप का समीवीन नयों से अथवा प्रमाणों से भी खण्डन कर जैन सिद्धान्त अनुसार पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश, काल, इन, श्रजीव तत्वों की प्रतिपक्ति की जानी चाहिये जीव या अजीव की प्रतीति करते सन्ते । द्वालु का कारणविपर्याय, स्वरूपविपर्यास, भेदाभेदविपर्यास

का परिस्थाग कर देना चाहिये।

#### इति पचमाध्यायस्य द्वितीयमान्हिकम् ।

इस प्रकार तत्वार्थशास्त्र के पाँचमे प्रध्याय का श्री विद्यानन्दी स्वामी महाराज करके रचा गया दूसरा प्रकरणो का समुदाय स्वरूप श्रान्हिक यहा तक समाप्त होचुका है।

इति श्रीविद्यानंदि श्राचार्यविर्यचते तत्त्वार्थश्लोकवात्तिकालंकारे पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ५ ॥

इस प्रकार प्रकाण्ड विद्वत्ता लक्ष्मी से सुशोभित होरहे श्री विद्यानन्दी ग्राचार्य महाराज करके विदेश रूप से रचे गये इस तस्वार्थश्लोकवात्ति गलकार नाम के महान् ग्रन्थ मे पाचमा ग्रध्याय यहाँ तक भले प्रकार परिपूर्ण होचुका है।

इस पाचमे ग्रध्याय के प्रकरणों की सक्षेप से सूची इस प्रकार है कि पूर्व के चार श्रध्यायों में जीव तत्व का निरूपण कर चुकने पर प्रथम ही पचम ग्रध्याय के श्रादि में सू-कार के धर्म ग्रादि ग्रजीव तत्वों के प्रीतपादक सूत्र की प्रवृत्ति को ग्रन्थकार ने समुचित बताया है। चार प्रव्या में कायत्व श्रीर श्रजीवत्व को घटाते हुये उनको प्रकृति के विवर्त होजाने का प्रत्याख्यान कर दिया है। साथ में ग्रद्ध तबाद का भी लताडा है। वैशेषिकों के ग्रनुसार दिशाद्रव्य को स्वतन । नरालातत्व मानने को ग्रावश्यकता नहीं है। इसके ग्रागे द्रव्यत्व का विचार करते हुये धम श्रधम, ग्राकाश, का भा द्रव्यपना पुद्गल के समान साध दि। है जीव भी स्वतंत्र द्रव्य है, किल्पत या भूतचतुष्ट्य म उत्पन्न हुये नहीं है। पुद्गल के खपोपन श्रीर ग्रन्थ द्रव्यों के नित्यपन ग्रवस्थितपन ग्रीर ग्रह्मपीपन को युक्तिया से साधते हुये धर्म, ग्रधमं, ग्राकाश, इन तीन द्रव्यों का एक एक द्रव्य होना ग्रनुमान प्रमाण से समकाया है।

जीव पुद्गलों का सिक्रियपन ध्विति करते हुँये शेष द्रव्यों के निष्क्रियत्व को उचित बताया गया है अन्यों में किया का हेतु होरहा भी पदार्थ स्वय निष्क्रिय होमकता है। यहा लगे हाथ काल द्रव्य के व्यापकत्व का निराकरण कर काल द्रव्य को भी निष्क्रिय वता दिया है हा अपरिस्पन्दस्वरूप उत्पाद आदिक्रियायों तो सम्पूर्ण द्रव्यों में होती ही रहती है। यहा आतमा के किया सहितपन को साधते हुये आचार्य महाराज ने वंशेषिकों के दशन की अच्छी धिज्यों उड़ायों है सम्पूर्णभावों का क्रियारहित मानने वाले बौद्धों को भी सुमार्ग पर लाया गया है। मध्य में अनेक अवान्तरिवषयों के लण्डन मण्डन होजाते है। धर्म आदि द्रव्यों के प्रदेशों की युक्तिपूर्ण सिद्धि को करते हुये ग्रन्थकार ने आकाश के प्रदेशों का ग्रन्छा विवेचन किया है अगुओं को छोड़ कर सभी पदार्थ साश माने गये है। लोक को अविध सिहत कह कर आकाश का अनन्त प्रदेशित्व बताया गया है। आगे चल कर पुद्गल के सख्याते. अस-ख्याते, और अनन्ते प्रदेशों को वखानते हुये प्रश्च के प्रदेशों का युक्तिपूर्ण प्रत्याख्यान किया है हा छह पंल वाले परमाणु के शक्तिअपेक्षा छह ग्रंश होसकते हैं अन्यथा परमाणुओं से वड़े स्कन्ध का बनना अलीक होजायगा किन्ही किन्ही परमाणुओं का दूसरे परमाणुओं के साथ सवींग स्थोग होजाना भी

धभीष्ट किया गया है अन्यथा असस्यात प्रदेशी लोकाकाश मे अनन्तानन्त परमाणुष्री का ठहरना भूंठा पड़ेगा।

विभु होने के काररा आकाश का स्व मे ही ठहरना स्वभाव मानते हुये अन्यद्रव्यो का लोका-काश में भवगाह होना समभा कर जीवो सम्बन्धी प्रदेशों के सहार ग्रौर विसर्प को युक्तियों से साधा है, ग्रात्मा का व्यापकपना माने जाना श्रनुचित है। इसमे प्रत्यक्ष से ही विरोध ग्राता है यहाँ प्रकररा अनुसार व्यवहर नय से आधार आधेय भाव को मानते हुये भी निश्चय नय करके एक को आधेय और दूसरे को श्राधिय माने रहने का निराकरण कर दिया है निञ्चयनय तो कार्य कारणभाव को एक भगडा ही समभती है यो द्रव्यो का लोकाकाश मे अवगाह हाना. या स्व स्वरूप मे ही अवगाह होना, भ्रयवा कही भी श्रवगाह नही होना, नयविशारद पण्डितो करके विचार लिया जाय । उदासीन कारखो की प्रवल शक्ति का निरूपण करते हुये विवरण मे जीव, पुद्गलो की गति ग्रौर सम्पूर्ण द्रव्यो की स्थिति, ग्रवगाहन, इन कियाग्रो मे धर्म, ग्रवर्मा, ग्राकाश, द्रव्यो का उपकारकत्व समभा कर तथा पूद्गल, जीव श्रीर काल के उपकारों को भी गिनाकर उन उन छह द्रव्यों की अनुभान प्रमास से सिद्धि कर लेने का सकेत किया है यहाँ वर्तनाका अच्छा विचार चलाया है साथ ही व्यवहार कालके कर्राब्यो का निरूपिण भी हो सका है। परिएाम को भच्छी ज्याख्या की गया है। जब स्रकेले परिएाम बाद स्वरूप सैनिक करके ही जैन सिद्धान्त ग्रिखल दर्शनो पर विजय पा सकता है ता अन्य अनेक सूक्ष्म जैनसिद्धान्त महाराजो को तो स्वकीय राज्यासन पर ही विराजमान वन रहने देना चाहिये। उत्पाद ब्यय, झौब्य, को लिये हुये सहश. विसहश परिस्ताम ही जगद विजय करने के लिये पर्याप्त है। किया श्रौर पन्त्वापरत्व का विचार करते हुये व्यवहार काल को साथ दिया है। यो धर्म स्रादि द्रव्या की मनुमान से प्रतिर्पात्त कराते हुये ग्रन्थकार ने सूत्रकार महाराज का जयघाषणा कर पंचम मध्याय के पहिले ग्रान्हिक को समाप्त कर दिया है।

इसके ग्रांग सूत्रो प्रनुसार स्पर्श, रस, गध, वर्णों की यथाक्रमता का निरूपण करते हुये सभी पौदगलिक द्रव्यों में रूप श्रांद चारो गुणा का अविनाभाव रूप से ठहरना समकाया है शब्द का बहुत लम्बा, चौडा, व्याख्यान किया गया है। वंशेषिकों के यहां माने गये शब्द का ग्रांकाश के गुणापन की बड़ी छीछा लेदर उड़ायी गयी है शब्दों की उत्पत्ति ग्रमैर गमन पद्धित का विचार किया गया है शब्द का प्रकरण वढा रोचक ग्रौर विज्ञान सम्मत है छाया, ग्रांतप, घट, ग्रांदि के समान शब्द भो पुद्गल की पर्याय है ग्रतः पर शब्दस्फोट का विचार कर वंयाकरणों के दर्शन की भवहेलना की गयी है वावय के लक्षणों पर भी गम्भीर विवेचन कर ग्रिमिहतान्य वादा ग्रोर प्रन्वितामियान वादो मोमासका का निराकरण किया गया है शब्द को ग्रांकाशगुणपन या श्रमूर्शद्रव्यपन श्रथवा स्कोट ग्रांत्मकत्व, का प्रति विधान कर रक्ष्य स्वरूप पुद्गलपर्याय होना साथ दिया है वंध, सूक्ष्मपन, श्रांदि की युक्तियों से सिद्धि ही है बुद्गकों का ग्रणु भीर स्कन्य रूप से श्रेष्ठ संवातो द्वारा श्रांत्मलाभ होना वताकर नैयायिकों के

सन्मुख श्रणुकों की उत्पत्ति को साधते हुये ग्रन्थकार ने स्थूल स्कन्ध के भेद से सूक्ष्मों की उत्पति होजानां साध दिया है, ग्रावश्यक ग्रान पड़े द्रव्य के लक्षणा को वडी विद्धृता पूर्वक प्रसिद्ध किया है उत्पाद मादि के सद्भाव में ग्रापादन की गयी ग्रनवस्था को चुटिकयों में उड़ा दिया है। नित्यपन की परिभाषा निरवद्ध की गयी है ग्राप्ता श्रोर ग्रनर्गणा अनुसार नित्यत्व ग्रानित्यत्व ग्रादि का श्रनेकान्त सम्पूर्ण वस्तुकों में श्रोन पोत भरा कहा गया है सशय, विरोध, ग्रादि का ईष्त् भी ग्रवतार नहीं है।

परमागुन्नों के वधने का कारण समक्ता कर दो अपवाद सूत्र और एक विधायक सूत्र का वहुत ग्रन्छा विवरण कर दिया गया है यहा युक्ति ग्रीर हण्टान्तों से वध व्यवस्था का समर्थन किया गया है परिणामवाद की प्रधानता से द्रन्य का लक्षण किया जा चुना होने पर भी वस्तु स्थिति अनुसार शिष्यबुद्धिवैशद्यार्थ पुन सूत्र द्वारा किये गये दूसरे द्रन्य लख्ण का मुख्य प्रयोजन सह भनेकान्त भीर कम अनेकान्त की सम्बित्त होना दर्शाया है निश्चयकाल का मुख्य द्रन्यपना साघते हुये ग्रनन्त शक्तियों को प्रपेक्षा कालाणु का ग्रनन्त समय सहितपना भूषित किया गया है वस्तुत कालाणुग्रों की ग्रनन्त शक्तियों अनुसार होरहे जगत् के विद्या, विचित्र, कार्य प्रसिद्ध ही है कारणों में वास्तविक भिन्ना भिन्न शक्तियोंके माने विना ग्रनेक कार्योंकी उत्पत्ति हाना ग्रसम्भव हा है। द्रन्यों में जडरहे गुण ग्रीर पर्यायों का विवरण कर ग्रन्थाय के ग्रन्त में सक्षेप से नयों का प्रक्रमण कर दिया गया है। यो पाचमें ग्रन्थाय में कहे गये सूत्रकार के ग्रजीव तत्वका वाधाग्राको प्रमाण नयो द्वार। हटाये हुये ग्रन्थकार द्वारा प्रतीति कर लने योग्यपना उपदिष्ट किया गया है।

# "शुद्ध द्रव्यों का आकृतियां"

प्रकरण वश प्रन्थकार के मिप्राया अनुसार युद्ध द्रव्यों की श्राकृतियों का समक्त लेना भी मावस्यक है।

शुद्ध म्रात्मा का ध्यान करने वाले जैनबंधुमा का विदित होना चाहिये कि म्रचेतन शुद्धह्न्यों का घ्यान करना भी शुद्धात्मा की निविकलपक समाधिकप ध्यान के म्रम्यास का कारण है। भ्रत: जब तक हमें शुद्ध ह्रव्यों के म्राकार याना (लम्बाई चाड़ाई म्रोर माटाई) का परिज्ञान नहीं होगा, तब तक हम उन शुद्ध द्रव्या में म्रान्तस्तल स्पर्शी ध्यान नहीं जमा सकते हैं।

इस छोटे से लोकाकाशमे अनतानत मूर्त और अमूत्त द्रव्य निरावाध भरे हुये है। ससारी जीव भीर स्कन्ध पुद्गला को छाड़कर शेष जीव पुद्गल, धम, अधम, आकाश श्रीर काल ये सब शुद्ध क्रव्य है।

प्रत्येक द्रव्य मे अनुजीवा होकर पाये जारहे प्रदेशवत्व गुण को परणित यानो द्रव्य की व्यं-जन पर्याय कुछ न कुछ धवश्य हानो चाहिये। छः प्रव्यो मे से शुद्ध जोवद्वव्यो का माकार चरम शरीर के किचित न्यून हो रहा प्रसिद्ध हो है।

उपारम तनुवात वलय के ठोक मध्यवर्ती उपरने ४५ लाख योजन लम्बे, चौड़े, गोल भाग ने

भनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी विराज रहे हैं। उन सबका ऊर्ध्व शिरोभाग-प्रलोकाकाश से चिपट रहा है। सबसे बड़ी ग्रवगाहना के सिद्ध भगवान् ४२४ घनुष ऊ चे हैं। ग्रीर सबसे छोटी ग्रवगाहना बाले ३॥ साढ़े तीन हाथ के हैं। तथा मध्यम कोटि के शुद्ध परमात्माग्रो की लम्बाई, चौड़ाइ, मोटाई. के ग्रसंख्याते प्रकार है।

सिद्ध क्षेत्र मे सिद्ध महाराज खड्गासन और पदमासन इन दो ग्रासनो से भवस्थित हैं। भले ही कोई अन्तकृत केवली होकर सिद्ध हुये हो, वे बारहवे गुगास्थान के ग्रन्त मे संपूर्ण उपसर्गों को टाल तेरहवे, चोदहवे, गुगास्थानों मे उनकी व्याजन पर्याय खड्गासन या पर्यद्वासन होजाती है। वडे धनुषों से पौने सोलह सौ १५७५ धनुष या छोटे धनुषों से ७६७५०० सान लाख सत्तासी हजार पाचसों मोटे तनु वातवलय के १५०० पन्द्रह सोवे भाग मे बडी ग्रवगाहना वाले सिद्ध घरमेष्ठी ठहर दहे हैं भीर उसी १४७४ धनुष ऊ चे यानी ३१४० ०० इकतीस लाख पचास हजार छोटे हाथ ऊ चे तनुवात वलय के नौ लाखवे भाग मे अधन्य ग्रवगाहना वाले सिद्ध सुशोभित है। साढ़े तीन हाथ की ग्रवगाहना से लेकर साढे छह हाथ तक की ग्रवगाहना वाले भीव चौदहवे गुगास्थान मे खड्गासन रहते हैं।

"वस्तुस्वभावोऽतर्क गोचरः" वस्तू की स्वभाविक परिरातियो पर कुचोद्यो की गुंजाइश नहीं नहीं है। यदि ठिगने ग्रादमी को लम्बा कोट या ऊ ची बाड की टोगी पसंद ग्राये तो उसमे कुतर्क चलाना व्यथ है। यो बाहूबली ग्रादीश्वर महाराज ग्रादि से प्रारम्भ कर श्री महाबीर जम्बू स्वामी पर्यन्त ग्रथवा भूत भविष्य काल के ग्रनेक प्रकार व्यंजन पर्याया वाले सिद्ध परमेष्ठियोका ध्यान करना चाहिये।

ग्रव जिलागम मे शुद्ध द्रव्य मानेगये ग्राक्तःश, पुद्गलपरमाता, धर्म, ग्रथमं द्रव्यो ग्रीर काला-सुन्नो के ग्राकार का विचार करना है।

प्रथम उपात्त सबसे बडे श्रलोकाकाश की व्याजन पर्याय समघन चतुरस्र है । यानी एक इंच लम्बी चौडो और एक इंच मोटी बरफी जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिरग, ऊर्घ्व, श्रघ यो छैऊ मोर समान पैल वाली होकर घनाकार नियत चौकोर है। उसी के समान जिनहष्ट नियत मध्यम श्रनतान्त राजू लम्बा और इतना ही चौडा तथा ठीक इतना ही ऊचा समघन चतुरस्र श्रलोकाकाश है। श्री नेमीचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्त्ती महोदय ने दिक्षपवगंधारा में "जोवा पोग्गल काला सेढी भ्रायास तप्प-दर" भौर दिक्षप घनधारा में "तत्तो पढम मूल सव्वागास च जाएोजजो" इन गाथोत्तराधों के अनुसार भ्रलोकाकाश की व्यजन पर्याय समघन चतुरस्र मानी है। ग्राचार सार में लिखा है कि—

#### व्योमा मूर्त स्थितं निस्य चतुरस्र समंघन । मावावगाह हेतुरचानन्तानन्त प्रदेशकम् ।

इसी प्रकार सबसे छोटे म्रवयव माने गये परमाणुकी श्राकृति भी वरफी के समान ठीक सम-घन चतुरस्र है। भले ही ''ग्रत्तादि म्रत्तमन्नमं म्रत्ततं एवे इंदिये गेज्यमम्" यो परमाणु को निर्दा माना ४४ गया है। अनिम हदे दर्जे ने छोटे पर्म सूक्ष्म परमासु की इससे अधिक और वया प्रशंसा हो सकती है। तभी तो एक एक प्रदेश पर अनत अनंत परमासुर्थे निरापद ठहर रही हैं। फि भी सर्वाविधिक्षानी या नेवल ज्ञानी महाराज जो कुछ पृद्गल परमास्तु की आकृति देखेंगे उन्हें वह घन चौकोर छह पैल बाला श्रीड की गोका निथे अपनेड द्रव्य प्रतीत होगा हमी बातको श्रीश्राचार्य वीरनदी सिद्धान्त चकवर्ती ने श्री श्राचारसार ग्रंथ के तुलायाधिकार भे लिया है कि—

## श्रणुर्व पुद्गलोऽभेद्यावयनः प्रचय श कतः । वायश्च स्कन्धभेदोत्थश्चतुरस्रस्त्वतीन्द्रिय ।।

यो परमाग्रु वे छ पैल है । तभी तो परमाग्रु का दूसरे परमाग्रु के माथ एक पैल से ससगं हो जाने पर छोटे,बड,चहुत बड़े झवयबी वनकर तैयार हो जाते है जैसे कि ईटोका ईटोके साथ एक देश संम्बद्य होजाने पर बड़े बड़े महल बन जाते हैं। यदि ईट का दूसरी ईट के साथ सर्वाग रूप से सम्बद्ध हो जाय तो कोठरी, महल, किला, ये सब ईट के वरोबर हो जायगे

इसी प्रकार परमाणु को सर्वथा निरश माना जायगा तो. परमाछ,सरसो, मेरुपर्वत परमाछ वरोवर इन सबको के समान परिमाणु वाले बरावर हो गाने का प्रसग दूर नहीं हो सकेगा।

'भेदादणु " इस सूत्र अनुसार अग्नु को उत्पत्ति भेद से हुई मानी गई है। इस पर गभीर विचार करने से प्रतीत होता है कि वस्तुत परमागा चौकीर. 'भेद करने से गोल चीज नहीं वन मकती है। दुकड़ा करने पर एक ओर सपाट भीत अवश्य वन जाती है जब कि परमागा की छैऊ भीते एक्सी है तो उसका आकार समधन चतुरस विज्ञान से भी स्वाभाविक सहज सिद्ध होजाता है। अलम्।

पूर्व, पश्चिम, दक्षिएा, उत्तर, ऊर्ध्व, ग्रध यो छुँऊ ग्रोर चौकोने एव घन चौकोर होरहे इस ग्रलोकाकाश के ठीक बीच मे लोकाकाश विराजमान है।

यदि लोकाकाश जगत् श्रेणी की पूरी समधन चतुरस्र श्राकृति की सूरत में होता तो 'ठीक वीच शब्द ग्रच्छा सुधित होजाता विन्तु लोवाकाश चौदह राजू ऊँचा तथा ग्रधो लाक में सात राजू लम्बा चौडा ग्रौर मध्य लोक में एक राजू चौडा मात राजू लम्बा एवं ऊपर कम से चौडाई में बढता हुग्रा बहालोक के निकट ४ राजू चौडा ७ राजू लम्बा होगया है। ग्रौर चौदह राज् ऊपर जाकर तो मात राजू लवा एक राज् चौडा होकर विषम ग्राकृति को लिये हुये हैं ग्रत समव योग्यतानुसार 'ठीक वीच'यो लिख दिया है, ग्रव्यथा ऐसे पाव ग्रमारू पतले पेट वाल कुवडेमनुष्यके समान विषम ग्राकृति वाले पदार्थ का चौकोर पदार्थ के ठीक वीच में पाया जाना ग्रसभव ही है, यदि मध्य लोक के पूर्व पश्चिम मम्बंधी ग्रांतिम भाग से पूर्व या पश्चिम के ग्रलोकाकाश को नापा जाय तो वह मध्य लोक के उत्तर दक्षिणवर्त्ती ग्रलोकाकाश में तीन तीन राजू वढ जायगा। इमी प्रकार ग्रलोकाकाश के मध्य लोक संबधी उत्तर दक्षिण भाग की ग्रपेक्षा ऊर्घ्व या ग्रधोलोक के ऊपर नोचे का भाग साढे तीन, साढे तीन राजू कमती है।

छ उ म्रोर समधारा की सख्या के धारी अदेशो वाले घन चतुरस्न ग्रलोकाकाश का ठीक बीच माठ प्रदेश समभालिये जाय। समधनात्मक सख्या वाले पदार्थों के ढेर का बीच माठ होसकता है। द्विस्प वर्ग घारा मे पडे हुये मात्र भे ग्री माकाश का सबसे छोटा ठीक बीच प्रदेश है। भौर केवल प्रत-राकाल का लघु बीच चार प्रदेश है, तथा घन सर्वाकाश का जघन्य ठीक बीच माठ प्रदेश ही होसकते हैं। माठ से कम प्रदेश उसका ठीक मध्य भाग नहीं होसकते हैं। एक एक बरफी की चारों वाजुमों

को ठीक चार दिशाश्चो मे तर रख दी गई चार विभियों के उत्पर अन्य चार विभियों के श्राकार वाले ये श्राठ प्रदेश विचारे चित्रा और वज्ञा पृथ्वी क दोनों पाटा के बोच में हैं। श्रथान् यहा से एक हजार योजन नीचेचित्रा की जड में उत्परले चार प्रदेश हैं। श्रीर नीचले चार प्रदेश वज्ञा के उपिरमभाग में हैं। यो सर्वाकाश या लोकाकाश का ठीक बीच सुदर्शन मेरु की गोलासपाट जड़के मध्यमे पड़े हुयं श्राठ प्रदश है। प्रसण वश त्रसनाली मध्यलोक रत्नप्रभा, स्वयभूरमण समुद्र जम्ब होप भरत को त्र श्रीर श्रायंवण्ड का चित्र भी समभ लेन। श्रावश्यक है।

प्रकरण में मुक्ते यह कहना है, कि अलोकाकाश के मध्य में स्थित जगत् श्रेणी के घनप्रमाण असंख्यातासक्यात नाम की संख्या को धार रही कालाणुओं अथवा अखण्ड धर्म-अधर्म द्रव्यों की व्यजन पर्यायों ( ग्राकृति ) अनुसार ३४३ घनराज् के लोकाकाश की कल्पना की गई है।

लोकके वितः प्रान्त में सव (छैंक) श्रीर तनुवातवलय वेष्टित होरहा है। वहा अन्य भी द्रव्य पाये जाते है। तनुवातवलय के ग्रांतिमभागों में निवम रहे वायु कायिक जीव या निर्जीव वायु भ्रथवा धम अधर्म द्रव्यो यावहाँ की पूद्गल वर्गनाधों की ग्राकृति क्या हैं? इसका यहा विचार करना है।

देखिये- लाक का उराजू लम्बा १ राजू चौडा उपरला भाग सपाट चोकोर है। वहा के कालागुयो या धमंग्रधमं द्रव्यो का उपरिमभाग ईट के खडजा और पटिया के समान ठीक समतल वन रहा है। कोई ऊंचा-नीचा भाग नहीं हैं। इसी प्रकार लोकाकाश या धमं ग्रधमं द्रव्यो का ७राजूलम्बा सात राजू चौडा ग्रधस्तन भाग भी समतल होकर ग्रधोवर्ती ग्रलोकाकाश में छू रहा है उसमें ऊंच नीच की विषमता सबया नहीं है। वहां की कालागुये मकराने के जडे हुये चौकाग्रो के समान समतल होकर जमरही है। तथा लाक की दक्षिण, उत्तर वाजू की भीते ई टो की सपाट दीवालों के समान चिकनी होरही ऊपर उठी हुई है।

वहा के काला ग्रुम्नो भ्रीर परमा ग्रुम्नो के पैल विकने हो रहे एक के ऊपर एक यो सपाट एक से जमे हुये है। ऐसी ही तत्रम्थ दोनो धर्म, ग्रधमं द्रव्ये सपाट चिकनी श्रवस्था है। खुरदरी नहीं है। जैसे कि सगमरमर की पटिया खडी कर दी जाती है।

किन्तु लोक के पूर्व पश्चिम भाग की वाजुए सपाट पटिया के समान चिकनी नहीं है। क्यो-कि नीचे ७ मात राजू लम्बे ग्रधोलोक से मध्यलोक तक कमसे घटता हुग्रा लोक ८ एक राजू चौड़ा रह गया है। ग्रखडघन चौकोर चीजो को यदि कमसे घटाकर तराऊपर रक्खा जायगा तो उनका जीना बनते ही घटी हो सकती है। यदि ईटो के कोने न छीले जाय और उनको कम से घटाते हुए ऊपर को चिना जाय तो ग्रवश्य ही उस रचना में ईटो के कोने निकले रहेगे। चू कि ईंट को कारीगर तिरछा छील देता है सीमेन्ट से लीप देता है, ग्रत स्थूलहिट जीवो का जीने की वाजू की ढलाऊदीवाल ऊपर से नीचे तक चिकनी सपाट बनाई दीख जाती है। -िकन्तु वरफी के समान छह पैलू ग्रठकौनी, ग्रखण्ड, परमाश्व की नौके या पैल घिसे काटे, छीले नही जा सकते है। ग्रत. लोक के पूर्व पहिचम प्रान्त की रचना जीने के समान परमागात्रों के पैलों को उभारती हुई बनी है।

यही इस चित्र में पूर्व पश्चिम की भ्रोर रचा गया है। यो धर्म, भ्रधमं द्रव्यो की पूर्व पश्चिम विशा सबधी श्राकृति भी परभागा पंक्ति वरोवर सीटियों के निकाश को लिये हुये जीने के समान समभी जाय-या रुउकी नहर की सिद्धियों की सी रचना ज्ञात कर ली जाय।

मध्य लोक मे पर्व पश्चिम की ग्रोर ब्रह्म लोक के निकट वर्त्ती प्रान्तत के उपर को उल्टा जीना वना लिया जाय ग्रौर ब्रह्मलोक प्रिएधि मे उपरिम लोक तक सीधा जीना रचा हुग्रा समक्ता जाय यो वहां जवलपुरके हन्मान ताल या वनारसके गगा घाटोकी पैंडियों के समान प्रति प्रदेश पर एक एक परमाण की ऊपर को घटतों हुई तिरछी पिक्तिवृद्ध रचना है। यो ग्रधोलोक मे सात प्रदेशपर तीन प्रदेश घटाकर रचना समक्ष लेना। यहां की कालाणए भी नोकी लो उभर रही प्रत्येक प्रदेश पर एक एक होकर रक्की हुई है।

इसी प्रकार वहां के तनुवातवलय सम्बन्धी श्रन्तिम भागस्य वातकायिक जीवोके घनाङ्ग ल के ग्रसम्ब्यातवे भागस्वरूप श्रसस्यातासस्यात प्रदेशी प्रवगाहना वाल कारीयो की श्राकृतियोमे भी श्रव-स्य जीना रच लिया जाय जैसे कि घमं, श्रधमं, द्रव्यो की व्यापन पर्याय मे परमाणु वरोबर प्रदेशों की हीनता या वृद्धि करते हुँये जीना बनगया है।

वहा निगोदिया शांव या अन्य स्थावर काय के जीवों के घरोरोकी आकृतिया मों भी प्रकार की पैडिया बनी हुई समभी जाय। तथा जो कुछ भी वहा निर्जीव लायु पा कार्माज नगजाय, महास्कंध, श्रादि पुद्गल भरा हंग्रा है या केवली समुद्धात करने हुयं श्रात्मा के प्रदेश वहाँ पहुंचे हैं, पूर्व, पिडचम-दिशा सवधी लोक के अन्तभाग में पाये जारहे इन सभी पढार्थों की आकृति भी जीना वन रही नौकीली मानी छाय । क्योंकि धर्मास्तिकाय के उतना ही यह होने के कारणा ये पदार्थ बाहर अलोकाकाश में पाव नहीं फैला सकते हैं। हब्दान्त इतनाही पर्याप्त है कि टेढे बाके तिकोने, चौकोने नलों के भीतर भरे हुये अवयवी पाना की वैसी आकृति वन जाती है अथवा वहरहे करट के धारी, पतले, मोटे. चौखूटे मुडे गौल या चक्करदार, तारों में विजली का सम्थान तदनुसार भरपूर बनता बला जाता है उनके बाहर नहीं। ३४३ घनराजू प्रमाण लोगाकाश के अनुसार धमं, अधमं, द्रव्यों की वैसी आकृति गढ लेने की अपेक्षा धर्म, अधमं, द्रव्यों की तग्हश सूरत अनुसार लोकाकाश की आकृति की कल्पना करना श्रेष्ठ है।

क्योंकि छह द्रव्यों के समुदाय रूप लोक के आधार मान लिये गये लोकाकाश की अविधि किल्पत है। किन्तु धर्म. अवर्म द्रव्यों की वैसी व्यजन पर्याय परमार्थ भूत है। जब कि लोकाकाश कोई वस्तुभूत द्रव्य नहीं है. तो उसकी व्यजन पर्याय मानना भी कल्पना मात्र है। अत धर्म, अधर्म की आकृति अनुसार लोक के आकार की कल्पना करनी चाहिये। धर्म, अधर्म द्रव्य तो लोकके आधीन नहीं माने जाय क्योंकि धर्म, अधर्म वास्तविक द्रव्य हैं तव तो उनकी व्यजन पर्याय भी ठोस परमार्थ

भूत परिशाम है। पुद्गल परमाणु के सहग ही काला खुमो का माकार भी वरफी के समान समधन चतुरस है। पुद्गल परमा खुया काला खुके मनुसार ही नाप को लिये हुये भाखण्ड माकाश के प्रदेश को करपना करली जाय।

दुनिया का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो कि प्राधा समय या बेड़ समय या ढाई समय में तैयार होय, जो कोई भी छोटा बड़ा पूरा कार्य होगा वह पूर्ण एक समय या दो समय घादि पूरे समयों को घेर कर निष्पत्न होगा। इसी प्रकार कोई भी पौद्गलिक पदार्थ होय एक, दो, तीन घादि परमागु से वनेगा ढेड, ढाई साढ़ तीन घादि परमागुपों से नहीं।

तथा कोई सी पूरा आधेय यदि कही ठहरेगा। तो पूरे एक दो आदि प्रदेशों पर ही निवास करेगा। आधे, डेड, ढाई प्रदेशों पर नहीं। तोन परमाणु यदि दो प्रदेशों पर ठहरेगे तो एक प्रदेश पर दो और दूसरे प्रदेश पर एक यो बैठ जायगे डेड डेड प्रदेश पर नहीं। या प्रत्येक मुमुझ का शुद्ध द्रव्यों का ध्यान करते हुये शुद्धात्मा के निविकल्पक ध्यान का अम्यास करते रहना चाहिये।

इस प्रकार श्री परम पूज्य विद्यानन्दी आचार्य कृत श्री तत्वार्य क्लाकवात्तिक महान् ग्रन्थ की आगरा मण्डलान्तगंत चावला ग्राम निवासी श्री हेतिसह तत्त्र न्यायदिवाकर, तर्करत्त, स्याद्वाद-वारिधि, सिद्धान्तमहोदिध आदि पदवी विभूषित पण्डित मास्तिकवन्द्र न्यायाचार्य कृत हिन्दो देशभाषा भय तत्वार्थ चिन्तामिसा नामक टीका मे पावता श्रष्ट्याय परिपूर्स हुपा।

ॐ नम. सिद्धेम्थ. सिद्धेम्य.

द्रव्यत्वाद्द्रव्यम् चः कितिचिद्य गुणान्के चित्रादुः क्रियातो ब्रह्माह्नैतादजीव निषिषधुरपरे चिन्नटी नाटयन्तः । मीमांसांचिक्ररेऽर्यः स्फुटित यत इति स्फोटनन्ये लपन्तां जीयाच्छ्रीग्रन्थकर्ता प्रतिविद्दिति परः पञ्चमाध्याय एषांम् ॥ श्रोमदुमास्वामिवचः पयो विमन्तरण पीतमाचार्यः । जीयादिद्यानन्दस्त चार्थरलो कवा तिकं रचयन् ॥



# पाँचवें अध्याय में आये हुए शुद्ध द्रत्यों की आकृतियाँ



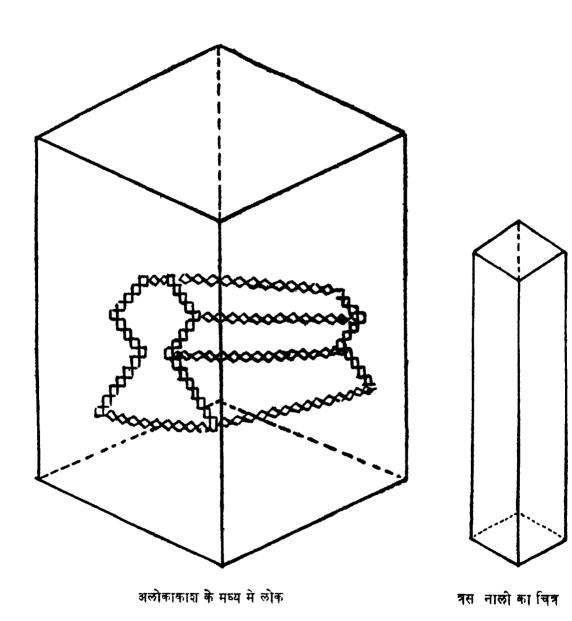



''लोक या अलोक के मध्यवर्ती आठ प्रदेश''

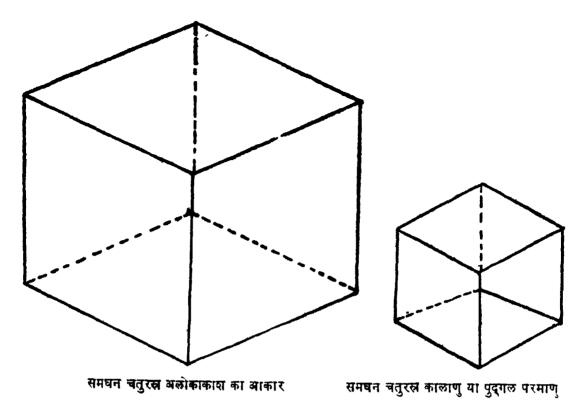



योऽविभागप्रतिच्छेदानन्तानन्त्य पर दधत्। कर्महा केवलज्ञानं प्रापद्वीरोऽवतात्स न।।

# अथ षष्ठोऽध्यायः ॥

इसके अनन्तर अब छठे अध्याय का प्रारम्भ किया जाता है। पाचमे अध्याय तक जीव तत्त्व और अजीव तत्त्व का ब्याख्यान हो चुका है, अब तत्त्वों के प्रतिपादक ''जीवाजीवा'' आदि स्नूत्र में उनके अध्यवहित उत्तर कथन किये गये आस्रव तत्त्व के ब्याख्यान का अवसर प्राष्ठ है उस आस्रव तत्त्व की प्रसिद्धि करने के लिये स्नूत्रकार महाराज छठे अध्याय का प्रारम्भ करते हुये इस आदिस्न्त का प्रारम्भ करते हैं।

# कायवाङ्मनःकर्म योगः ॥१॥

काय, वचन, और मन का अवलम्ब लेकर जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पन्द (चलन ) होना है वह योग कहा जाता है।

अर्थात् संसारी आत्माओं में एक योग नाम की पर्यायशक्ति है गोम्मटसार में "पुग्गल विवाह देहोदयेण मणवयणकायजुत्तस्स । जीवस्स जाउ सत्ती कम्मागमकारणं जोगो" पुद्गल में विपाक करते वाले शरीर और अंगोपांग नाम कर्म की प्रकृति का उदय होने पर मन, बचन, और काय से युक्त हो रहे जीव की जो कर्म और नोकर्मों के आगमन की कारण, हो रही शक्ति है वह योग है, यह भाव योग कहा जा सकता है । इस भाव योगरूप पुरुषार्थ से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पन्द हो जाना स्वरूप द्रव्ययोग उपजता है । प्रहण की जा चुकीं या प्रहण करने योग्य हो रही मन, बचन, कायों, की वर्गणाओं का अवल्य पाकर आत्मा के वह कम्पस्वरूप योग उत्पन्न हुआ अनादि काल से तेरहवे गुणस्थानतक सदा कर्मनोकर्मों का आकर्षण करता रहता है । भाव योग अपिरस्पन्द आत्मक है । अवलम्ब के भेद से १ सत्यमनोयोग २ असत्यमनोयोग ३ उभयमनोयोग, ४ अनुभय मनोयोग ५ सत्यवचन योग ६ असत्यवचन योग ९ अमयवचन योग ६ असत्यवचन योग १० औदारिक काययोग १० औदारिक मिश्रकाययोग १९ वैक्रियिक काययोग १२ वेक्रियिक मिश्रकाय योग १२ आहारक काय योग १४ आहारकमिश्रकाययोग, १५ कार्मणकाययोग, ये योग के पन्द्रह भेद हो जाते है । अतः शरीर, वचन और मन का अवलम्ब ले रहे संसारी आत्मा का प्रदेश परिस्पन्द योग कह दिया जाता है ।

नन्वजीवपदार्थव्याख्यानानंतरमास्रवे वक्तव्ये किं चिकीर्षुः सूत्रकारः प्रागेव योगं व्रवी-तीत्यारेकायामिदश्चपदिश्यते । यहाँ किसी का प्रश्न है कि अजीव पदार्थ का न्याख्यान हो चुकने के अन्यविहत उत्तर काल में तो सूत्रकार को आस्रव तत्त्व का निरूपण करना चाहिये था किन्तु अब क्या करने की अभिलाषा रखते हुये सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराज पिहले ही से एकदम न जाने यहांपर योग का कथन कर रहे हैं? समझ में नहीं आता। इस प्रकार आशंका प्रवर्तने पर प्रन्थकार श्री विद्यानन्द स्वामी करके अग्रिम वार्तिक द्वारा समाधान कारक यह उपदेश किया जाता है।

## अथास्त्रवं विनिर्देष्टुकामः प्रागात्मनों ऽजसा । कायवाङ्मनसां कर्म योगो ऽस्तीत्याह कर्मणाम् ॥ १ ॥

अब छठे अध्याय के आदि में आस्रव तत्त्व का ही विशंपतया निर्देश करने के छिये अभिलाषा रखते हुये सूत्रकार महाराज सब से प्रथम "कायवाड्मनसां कमें योगोऽस्ति" काय, वचन, मनों, का अवलम्ब छेकर परिस्पन्द होना याग है यो इस योग को कह रहे है जो कि आत्मा के निकट ज्ञानावरणादि कमों के आस्रव करने का हेतु है अतः झटिति आस्रव को नहीं कह कर उसके प्राणभूत योग को कह दिया गया है। पूर्व आचार्यों की सम्प्रदाय अनुसार योग को आस्रव कहा गया है। अतः योग का लक्षण कर ही द्वितीय सूत्र द्वारा झट उसी को आस्रव कह देगे।

आत्मनः कर्मणां ज्ञानावरणादीनामास्रव विनिर्देष्टुकामोंऽजमा प्रागेव कायवाङ्मनमां कर्म योगोऽस्तीत्याहेद सूत्रं । तत्र योज्यते अनेनात्मा कर्मीभिगिति योगो बंधहेतुर्ने पुनः समाधिः युजेर्योगार्थस्य ण्यंतस्य प्रयोगात् । पुत्तौ घः प्रायेणेति घस्य विधानात् । स च कायवाङ्मनःकर्म, तेनवात्मिन ज्ञानावरणादिकर्मभिर्वधस्य करणात् तस्य वधहेतुत्वोपपत्तेः ।

समारी आत्मा के ज्ञानावरणादि कमों के आस्रव का विशेषतया निर्देश करने के लिये अभिलाषुक हां रहा मेरा परम गुरु सूत्रकार झट पहिले ही से शरीर, बचन, और मन का कमें योग होता है, इस पदानुपूर्वी अनुसार यो यहाँ इस उक्त सूत्र को कह बेठा है। यहाँ एक प्रन्थकार आचार्य दूसरे पूर्ववर्त्ती पृज्य आचार्य को स्थान-स्थान पर एकवचन से प्रयुक्त करते हैं तदनुसार ही मुझ देशभाषा अनुवाद-कार ने भी बेसा ही अर्थ लिख दिया है। हाँ, अन्य स्थलो पर एकवचन पर का अर्थ देश काल पद्धति अनुसार विनय की रक्षा करते हुये बहुवचन के अनुकूल किया गया है। काव्य का प्राण मानी गयी वक्रोक्ति से आस्रव का विशेष निर्देश करने के लिये उपात्त किये गये उस सूत्र में कहे गये योग शब्द का निरुक्ति पूर्वक अर्थ यह है कि इस योग करके आत्मा कमों के साथ जोड़ दिया जाता है। इस कारण योग कर्म, नाकर्म, के बन्ध का हेतु है। युजिर् योगे धातु के ण्यन्त पद अनुसार कर्म में प्रत्यय कर विग्रह करते हुये पुनः च प्रत्यय लाकर योग शब्द को बना लिया जाय। अर्थान्-योग ही जीवो का कर्म से वंध हो जाने का प्रयान कारण है। योग नहीं होता तो सभी जीव शुद्ध सिद्ध परमेष्ठी भगवान हो जाते। यहाँ प्रकरण अनुसार किर "युज समाधी" इस दिवादि गण की युजधातु से योग शब्द को नही बनाया जाय। क्योंकि चित्तवृत्ति निरोध स्वस्य समाधि तो बन्ध का कारण नहीं है प्रत्युत समाधि तो संवर का कारण है। अतः योग यानी सम्बन्ध कराना अर्थ को कह रही ण्यन्त युज धातु का प्रयोग किया गया है "पुं खो घः प्रयोग" इस सूत्र करके यहाँ च प्रत्यय का विधान किया गया है और यों योग शब्द की सिद्धि हो जाने से

बह योग काय, वचन, मनों, का कर्म है। उस योग करके ही आत्मा में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, आदि कर्मों के साथ बन्ध होना किया जाता है अतः उस योग को बन्ध का हेतुपना युक्तियों से बन जाता है।

प्रधानपरिणामो योग इत्ययुक्तं, तस्यात्मबंधहेतुत्वायोगात् । प्रधानस्यैव बंधहेतुरसाविति चायुक्तं, बंधस्योभयस्थत्वसिद्धेः । तिर्हं जीवाजीवपरिणामो बंध इति चेत्, सत्यं जीवकर्मणोर्वेधस्य तदुभयपरिणामहेतुकत्वयचनात् ।

यहाँ कपिल मत के अनुयायी सांख्य कहते हैं कि उपर्युक्त योग तो प्रधान यानी सत्त्वगुण, रजो-गुण, तमोगुणो की समता स्वरूप प्रकृति का परिणाम (विवर्त) है आचार्य, कहते है कि यो उन सांख्यों का कहना युक्ति रहित है। क्यांकि प्रकृति के विवर्त माने गये उस योग को आत्मा के बद्ध हो जाने की हेनुता घटित नहीं हो पाती है। प्रकृति का परिणाम माना गया योग भला सर्वथा उदासीन पड़े हुये परद्रव्य आत्मा को बंधन में नहीं डाल सकता है। स्वय अपने परिणाम ही निज को बंध जाने या छूट जाने के हेतु हो सकते हैं। इस पर सांख्य यदि यों कहें कि आत्मा का बंधन होता ही नहीं है प्रकृति ही बंधती है और प्रकृति ही मुक्त होती है तदनुसार वह प्रकृति का परिणाम हो रहा योग उस प्रकृति के ही बंध जाने का हेतु है। प्रन्थकार कहते है कि कापिलों का यह कहना भी युक्तियों से रीता है कारण कि बंध के दोनों में ठहर जाने की मिद्धि हो रही है। सयोग, पृथक्त्व, बंध, आदि परिणतियां दो आदि पदार्थों मे रहती हैं। "द्विष्ठः सम्बन्धः" सम्बन्ध दो मे रहता है और "अनेकेषामेकत्वबुद्धिजनकसम्बन्धविशेषो बंधः" अनेक पदार्थों के कथंचित एक हो जाने की बुद्धि को उपजाने वाला सम्बन्ध विशेष हो रहा बंध तो दो अवयव वाले अवयपदार्थ मे ठहरता है, यह बात सिद्ध कर दी गयी है। यहाँ कोई तटस्थ विद्वान कहता है कि तब तो जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य इन दोना का परिणाम बंध मान लिया जाय। यो कहने पर तो आचार्य कहते हैं कि यह तुम्हारा कहना ठीक है क्योंकि जीव और कर्म का बंध हो जाने के कारण उन जीव, कर्म दोनों के परिणाम विशंप कहे है। अर्थात्-आर्पजैनमन्थों में कहा है कि "जागा पयडि पएसा ठिदिअणुभागा कसाअदा होति" जीवकृत परिणाम निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावन" आत्मा के परिणाम हा रहे यांग और कपाय तथा वंभाविक शक्ति का निमित्त पाकर कार्मण वर्गणाओं में उपज गई कर्मत्व शक्ति ये कारण ही जीव, और कर्मी का बध करा देते हैं। यहाँ प्रकरण में जीव के परिणाम हो रहे योग का लक्षण कर दिया है।

#### कायादिक्रियालक्षणयोगपिरणामो जीवस्यानुपपन्नो निष्क्रियत्वादिति न मतव्य।

यहाँ किसी नैयायिक या वैशेषिक का पूर्वपक्ष है कि जोव का काय, वचन, आदि की किया स्वरूप योग नामक परिणित होना तो बन नहीं सकता है। क्योंकि जीवद्रव्य तो क्रियाओं से रहित है व्यापक द्रव्यों में क्रिया नहीं हो सकती है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं मानना चाहिये कारण कि—

### कायादिवर्गणलाबप्रदेशस्पंदनं हि यत्। युक्तं कायादिकमीस्य सिकयत्वप्रसिद्धितः॥ २॥

शरीर, वचन, मन इनके उपयोगी वर्गणाओं का अवलम्ब पाकर जो जीव के प्रदेशों का कम्प होता है वहीं इस जीव के उक्त सूत्र अनुसार काय आदि का कर्म तो योग कहा गया समुचित है जब कि जीव के किया सहितपन की पूर्वप्रकरणों में प्रमाणों से सिद्धि कर दी गयी है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से अपना जाना, आना, अनेक जीवों को अनुभूत हो रहा है। शरीरधारी दूसरे जीव भी यहाँ वहाँ किया करते हुये प्रतीत हो रहे हैं। श्री उमास्वामी महाराज के सूत्रों से ही जीव और पुद्गल का कियासहितपना निर्णीत कर दिया गया है।

जीवस्य सिक्रयत्यसाधनादुपपन्नमेव हि कायादिकर्मेष्यते । कायवर्गणालंबिप्रदेशपरिस्प-न्दनस्यात्मिन कायकर्मत्वाद्वाग्वर्गणालंबिनस्तस्य वाक्कमत्वात् मनोवर्गणापुद्गलालंबिनो मनःकर्म-त्वात् । न चतस्यायोगकेवलिनि सिद्धेषु च प्रसक्तिस्तेषां प्रदेश परिस्पन्दनाभावात् ।

जब कि जीव के कियासहितपन की सिद्धि कर देने से जीव के काय आदि द्वारा किया होना युक्तिपूर्ण हो रहा ही अभीष्ट कर छिया जाता है तो भी आत्मा को कियारित माने जाना वैशेषिकों का अनुचित हठ है। देखिये, औदारिक, बैकियिक, आहारक, इन तीन शरीरों के उपयोगों हो रही आहार वर्गणा तथा तैजस, कार्मण, इन दो सूक्ष्म शरीरों के अनुकूछ हो रही तैजस वर्गणा और कार्मण वर्गणा का आलम्बन कर आत्मा में हुये प्रदेशपरिस्पन्द को कायकर्म कहा गया है। एवं वचनों के उपयोगी भाषावर्गणा का अवलम्ब करने वाले उस आत्मिनिष्ठ प्रदेशपरिस्पन्द को वचनकर्म माना गया है। तथा हदय में बनने योग्य द्रव्य मन को रचने वाले मनोवर्गणा स्वरूप पुद्गलों का आलम्ब कर रहे आत्मप्रदेश परिस्पन्द को मनःकर्म कहा गया है। अतः आत्मा की विशेष कियायों हो योग मानी गई है। यदि यहाँ कोई यो आक्षेप करे कि उस प्रदेश परिस्पन्दस्वरूप योग का तो चौदहमें गुणस्थान वाले अयोग केवली महाराज में और संसार अवस्था से अतीत हो रहे सिद्ध परमेष्ठियों में प्रसंग प्राप्त हो जायेगा, आचार्य कहते है कि उक्त प्रसंग ठीक नहीं है। क्योंकि उन अयोगकेविलयों और सिद्धों में आत्मा के प्रदेशों में परिस्पन्द नहीं पाया जाता है। चौदहवे गुणस्थानमें आत्मा अकम्प रहता है और चौदहवे गुणस्थान के पश्चत् स्वभावसे ही उर्ध्वगतिवाला शुद्ध आत्मा अकम्प होकर सात राजू उंचा गमन करता हुआ उसी समय सिद्धालय में विराजमान हो जाता है।

तथाहि—अयोगकेविलनो न प्रदेशस्पंदः समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपातिष्यानाश्रयत्वात्। यस्य तु प्रदेशस्पंदः स्यात् स तथा प्रसिद्धो यथा सयोग इति युक्तिः। सिद्धनामत एव प्रदेशस्पंदा-भावस्तेषामयोगव्यपदेशः समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपातिष्यानाश्रयत्वामिद्धेरव्यपदेश्यचारित्रमयत्वात् कायादिवर्गणाभावाच्च सिद्धानां न योगो युज्यते। ततो वीर्यातरायस्य क्षयापश्चमे क्षये वा सित कायादिवर्गणालिष्यतो जीवप्रदेशपरिस्पन्दो योगस्त्रिविधः प्रत्येतव्यः!

इसी सिद्धान्त को अनुमान द्वारा विशाल रूप से प्रन्थकार यों दिखलाते हैं कि अयोग केवली के (पक्ष) प्रदेशों का परिस्पन्द नहीं हैं (साध्य) समुच्छिन्नक्रियाऽप्रतिपाति नाम के चौथे शुक्ल ध्यान का आश्रय होने से (हेतु) जिस जीव के प्रदेश का कम्प होगा वह जीव तो तिस प्रकार समुच्छिन्नक्रियानिवर्त्तिध्यान का आधार नहीं हो सकता है जिस प्रकार कि अन्य तेरह गुणस्थानों वाले जीव हैं। यों तेरहवे गुणस्थान वाले सयोगकेवलों हैं (ब्यितरेकदृष्टान्त) यह युक्ति अयोगकेवली के प्रदेश परिस्पन्द का निवारण कर देती है। अर्थान्तेरहमें गुणस्थान के अन्त में अन्तर्मृहूर्त पहिले बादर योगों का उपसंहार कर सूक्ष्म काययोग का अवलम्ब करता हुआ सयोगी परमेष्ठी सूक्ष्मिक्रयाऽप्रतिपाती नामक तीसरे शुक्ल-

ध्यान को धारता है। पश्चात्-प्राण, अपान, प्रचार आदि सूक्ष्म कियाओं का भी उच्छेद कर चौदहमे गणस्थान में समुच्छिन्नकियानिवर्त्ति नामक ध्यान का आश्रय हो रहे अयोग केवली आत्मा के प्रदेशों का कम्प नहीं हो पाता है। इस ही कारण से सिद्ध आत्माओं के कम्प होने का अभाव समझा दिया गया है। अतः प्रदेशों का परिस्पन्दस्वरूप योग नहीं होने से उन सिद्धों का भी अयोग केवलो इस शब्द द्वारा कथन किया जा सकता है। यद्यपि चौदहमे गुणस्थान वाले अयोग केवलीके व्युपरतिकयानिवर्त्ति ध्यान है और सिद्धों के समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नामक चौथे शुक्छध्यान का आश्रयपना सिद्ध नहीं है तथापि अवक्तव्य होकर अयोगपना सिद्धों में व्यवस्थित है। कारण कि सिद्ध भगवान नहीं कथन करने योग्य चारित्र के साथ तन्मय हो रहे हैं। भावार्थ-योग नामक पर्याय शक्ति तेरहमे गुणस्थान तक ही पायी जाती है। बहिरंग क्रियाओं और अन्तरंग क्रियाओं का निरोध होना चारित्र है। चारित्रमोहर्नाय कर्म के उदयसे चारित्र गुणका विभाव परिणाम होता रहता है। ससारी जीवोंके पूज्य चारित्रका स्वरूपाचरण देश चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र, अथवा सामायिक छेदोपस्थापना आदि शब्दो द्वारा निरूपण करा दिया जाता है, सिद्धों के चारित्रका शब्दों द्वारा कथन नहीं हो सकता है। अस्तित्व, वस्तुत्व, चेतना, वीर्य, आदि अनुजीवी गुण भी अनादि अनन्त काल तक जीवों में ठहर रहा है। सम्य-क्तव, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहन, अगुरु लघु, अन्याबाध, इन आठ गुणों में कण्ठांक रूप से चारित्र गुण को परिगणित नहीं किया है फिर भी अनेक निर्विकल्पक गुण आत्मा मे न्यपदेश किये बिना ही प्रतिष्ठित हो रहे हैं केवल अपने स्वरूप में हो निष्ठा बनी रहना चारित्र है। अतः सिद्धिलाम, आत्मस्वरू-पप्राप्ति, चारित्र इनको शब्दों करके स्वतंत्र रूप से व्यपदेश करने की आवश्यकता नहीं हैं। नहीं व्यपदेश करने याग्य चारित्र के साथ योगरहितपना भी तन्मय हो रहा है। आत्मा में अनेक गुण या अनन्तानन्त स्वभाव अन्तर्गृढ हो रहे है। सच बात तो यह है कि वस्तु के सम्पूर्ण अंशों का सर्वांग निरूपण हो नहीं सकता है। जो निर्विकल्पक या अन्यपदेश है वही परिपूर्ण है। अतः काय, बचन, आदि के उपयोगी वर्गणाओं का अवलम्ब नही होने से सिद्धों के योग मान लेना समुचित नहीं है। तिस कारण सिद्ध हो जाता है कि वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम अथवा क्षय होने पर काय आदि वर्गणाओं की छन्धि हो जाने से जीवों के प्रदेशों का परिस्पन्द होना योग है जो कि काययोग, वचनयोग, मनोयोग यों तीन प्रकार का विश्वास कर छेने योग्य है। अर्थात् बारहमे गुणस्थान तक जीवों के योग का अन्तरंग कारण वीर्यान्तरायका क्षयोपशमपुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म का उदय, अक्षराद्यावरणक्षयोपशम, मन इन्द्रियावरण क्षरोपशम आदि है और तेरहमे गुणस्थान में अन्तराय और ज्ञानावरण कर्मों का क्षय उस योग का कारण पड़ जाता है। योग के बहिरंग अवलम्बवर्गणा आदि हैं, आवरण और अन्तराय का क्षय हो जाने पर भी तीनो प्रकार की वर्गणाओं की अपेक्षा रखता हुआ सयोगकेवली भगवान के आत्म प्रदे-शोकी सकम्प अवस्था रूप योग है। वहाँ काययोग, वचनयोग, मनोयोग ये तीनों विद्यमान हैं। औदा-रिककाययोग, औदारिकमिश्रकाययोग, कार्मणकाययोग, सत्यबचनयोग, अनुभयवचनयोग, सत्यमनो-योग, अनुभयमनोयोग ये उक्त योगों के सात भेद तेरहमे गुण-स्थान में हैं।

कोई शिष्य प्रश्न करता है कि उक्त तीन प्रकार के योग को हमने समझ लिया है किन्तु पाँचमें अध्याय तक जीव, अजीव, तक्त्वों का निरूपण कर चुकने पर प्रकरण प्राप्त आस्नव तक्त्व का इस समय निर्देश करना चाहिये था। इसके लिये टालमदल क्यों की जा रही है। इस प्रकार प्रश्न होने पर सूत्रकार महाराज इस अप्रिम सूत्र को कहते हैं।

#### स ग्रासुवः ॥२॥

जो ही पूर्व मे कहा गया तीन प्रकार का योग है वही आस्रव है। अर्थात् आत्मा की योग नामक परिणति करके दूरदेशवर्त्ती कर्मनोकर्म इस आत्मा के पास खिंचे चले आते है अथवा समीपस्थ योग्य पुद्गलपिंड भी कर्मपने करके परिणत हो जाते है वह आस्रव है। आस्रवित कर्म अनेन यह निकक्ति अच्छी है।

स आस्रव इत्यवधारणात् केविलिमग्रुद्धाातकाले दङकपाटप्रतरलांकपूरणकाययागस्यास्र-वत्वन्यवच्छेदः । कार्याद्वर्गणालवनस्यैव योगस्यास्रवत्ववचनात् । तस्य तदनालवनत्वात् । कथ-मेव च केविलिनः सग्रुद्धातकाले सद्वेद्यबधः स्यादिति चेत्, कायवर्गणानिमित्तात्मप्रदेशपिस्पिन्दस्य तिनिमित्तस्य भावात्स इति प्रत्येयं ।

"स आम्नवः" इस सूत्रके उद्देश्यदल में एवकार लगाकर "वह योग ही आम्नव हे" इस प्रकार अवधारण करने से तेरहमे गुणस्थानवर्ती केवली के समुद्घातकाल में दण्ड, कपाट, प्रतर, लाकपूरण अव-स्थाओं के काययोग को आस्त्रवपन का व्यवच्छेद कर दिया गया है। क्यो कि काय आदि नीन प्रकार की वर्गणाओं का आलम्बन है रहे ही योग के आम्बवपन का यहाँ कथन है और वह दण्ड आदि अवस्थाओं का योग तो उन वर्गणाओ का आलम्बन नहीं करता है। हाँ उससे पहिले के योग ता वर्गणाओं को आलम्बन कारण मानकर उपजते है । भावार्थ-जब केवली भगवान की अन्तर्मुहर्त आयु शेप रह जाती है यदि उस समय रोष तीन अघातिया कर्मी की भी स्थिति उसके तुल्य है तब तो केविलिसमुद्यात नहीं किया जाता है। और जब अन्तर्मुहुर्त स्थितिवाल आयुकर्म से वेदनीय, नाम, गोत्र,कर्मी की स्थिति अधिक होय तब निरिच्छ आत्मपुरुषार्थ द्वारा सयोगी भगवान चार समयों मे दण्ड आकार, कपाट आकार, प्रतर आकार और लोकपूरण रूप से आत्मप्रदेशों को फैला देते हैं। पुनः उतने ही समया में सकाच कर चारो कर्मों की स्थिति समान कर छेते हैं। उस समय का योग आस्रव नहीं है। क्योंकि उस यांग की उत्पत्ति में काय आदिवर्गणाय अवलम्ब हेतु नही हुई हैं। वह शुद्ध योग केवल कमों की शक्ति का नाश करने वाले स्वभावों के धारी आत्म प्रयत्न से ही उत्पन्न हुआ है। यदि यहाँ कोई यो प्रश्न उठावे कि इस प्रकार दण्ड आदि अवस्थाओं के योग को आस्त्रवपन का व्यवच्छेद कर देने पर भला केवली भगवान के समुद्धात काल में साता वेदनीय कर्म का वध कैसे हागा ? बताओ। अर्थात्— 'समयहिदिगो बधो,, समयियहि दीसावं" यो तेरहमे गुणस्थान मे एक समय स्थितिवाले सातावदनीय कर्म का बध कहा है और बंध आस्रवपूर्वक होता है। जब ममुद्घात कालमें केवली के आस्रव ही नहीं मानते हो तो बध कैसे होगा ? यो प्रश्न करने पर तो आचार्य कहते हैं कि गृहीत हो चुकी कायवर्गणा का निमित्त पाकर हुए आत्म प्रदेशों के परिस्पन्द का वहाँ सद्भाव है, जो कि उस बंध का निमित्त है अतः उस परिस्पन्द से वह सद्घे द्य का बंध हो जाता है। केवली समुद्धात काल में सूक्ष्मयोग माना गया है। उसको निमित्त पाकर स्वल्प बंध हो गया है। दण्ड आदि योग उस बंध का निमित्त नहीं है। अतः परिस्पन्द हेतुक बध हां जाने मे कोई बाधा नहीं पडती है। किन्तु केवली समुद्घात के योग को आम्नव नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि वहाँ काय, वचन और मनका अवलम्ब पाकर आत्मा का प्रदेशपरिम्पन्ट नही हुआ है। यो सूक्ष्मतत्त्व का विश्वास कर छेना चाहिये। अनेक सूक्ष्म विषयों में सिद्धान्त प्रन्थों अनुसार समीचीन शिष्य को प्रतीति कर छेना समुचित है।

कायवाङ्मनःकर्मास्रव इत्येकमेथ सूत्रमस्तु लघुत्वादिति चेन्न, योग आस्रव इति सिद्धांतो-पदेशप्रत्याख्यानप्रममात् । तिर्धे योग आस्रव इत्यस्तु निरवद्यत्वादिति चेन्न, केविलिसमुद्धातस्या-प्यास्रवत्वप्रसंगात् तस्य लोके योगत्वेन प्रसिद्धेः संदेहाच्च कायवाङ्मनःकर्म योग आस्रव इत्यपि न श्रेयः, संदेहप्रमक्तेः । कायवाङ्मनःकर्म योग इत्यपि संकेतं कुर्यात् न चैवं तद्युक्तं तस्य योग-लक्षणत्वेन निर्देशात् । संबधस्यात्मिनि निष्क्रियेऽपि भावात्स एवास्रवो युक्त इति चेन्न, आत्मनो निष्क्रयत्विनगकरणात्त्र तत्कर्मण एव भावात् । ततो योगविभाग एव श्रेयान् निःसदेहार्थत्वात् तदन्यस्यापि योगस्यास्तित्वसंप्रतिपत्तेश्च ।

यहाँ कोई शंका उठाता है कि "कायवाड मनःकर्मास्रवः" शरीर वचन और मन का कर्म ही आस्त्रव है, इस प्रकार एक ही सूत्र बनाया जाओ, इसमें लाघव है, दो सूत्रों के स्थान पर एक ही सूत्र होगा और तत अबद के प्रथमा विभक्ति के एकवचन माने गये पुल्लिंग सः अबद का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। प्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि ऋषि प्रोक्त सिद्धान्त प्रन्थों मे योग आसव है एसा आम्नाय पूर्वक उपदेश चला आ रहा है उस आगम प्रसिद्ध अर्थ के परित्याग काप्रसंग आ जावेगा। आगम में यांग का आस्रव और कर्मी के आगमन के कारण को योग कहा जा रहा है। अतः सत्रकार को भी याग का लक्षण करते हुए उसी को आस्रव कहने के लिये बाध्य होना पढ़ा है। धार्मिक उपदेशों की आम्नाय का प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिये। पुन शंकाकार यदि यों कहे कि आम्नाय की रक्षा करते हुये सूत्रकार करके यांग आस्त्रव है इतना हां सूत्र निर्दोष होने के कारण बनाया जाय अथवा कायवाड -मनःकर्म योग आस्रव "काय, वचन, मन, इनका कर्म होना योग ही आस्रव है। योगविभाग नहीं करते ह्ये इस प्रकार दो सूत्रों का एक योग कर निर्दोष निर्देश हो जाओ। आचार्य कहते है कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि यो तो सम्पूर्ण योगों के आस्रवपन का प्रसग आजावेगा। केविलिसमुद्धात के अवसर पर हुए औदारिक काययोग, औदारिकमिश्रकाय योग, कार्मणकाययोगों को भी आस्त्रवपन का प्रसंग आता है, जा कि इप्ट नहीं है। लोक में उस केवलिसमुद्धात के योगों की योगपने करके प्रसिद्धि हो रही है। यहाँ "सूक्ष्मयोगत्वेन प्रसिद्धः" पाठ अच्छा दीखता है । श्री अकलंकदेवने राजवार्त्तिक मे केवलिसमुद्धात काल के योगों को सुधमयोगपन की इष्टि करना लिखा है। एक बात यह और है कि संदेह हो जाने के कारण "कायवाड मनःकर्मयोगः आस्रवः" यह कहना भी श्रष्ट नहीं है। देखिये इसमे संदेह हो जाने का प्रसंग आता है कि काय, मन, वचनों, की किया का सम्बन्ध हो जाना आस्रव है ? या काय, वचन. मन, की किया की एकामता (समाधि) आस्रव है ? अतः उक्त लाघव करने पर काय, वचन, मनों की क्रिया योग है यह भी मकेत करना पड़ेगा किन्तु इस प्रकार संकत करना तो युक्त नहीं पड़ेगा। प्रत्युत उस शरीर, वचन, मन, के अवलम्ब से हुई आत्मा की किया को योग का लक्षणपने करके कण्ठोक्त निरूपण करना आवश्यक पढ़ जाता है। यदि कोई यों कहे कि योग का अर्थ सम्बन्ध माना जाय तब तो वैशेषिक मत अनुसार किया रहित माने गये आत्मा में सम्बन्ध का सद्भाव है। अतः कियारहित आत्मा के साथ बह काय, वचन, मनों, की किया का सम्बन्ध ही आस्नव माना जाय यह युक्त जचता है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि आत्मा के क्रियारहितपन का निराकरण किया जा चुका है। उस आत्मा में उन मन, वचन, कायों के अवलम्ब से हुई प्रदेश परिस्पन्द स्वरूप क्रिया का सद्भाव है तिस कारण उद्देश्यदल और विषेयदल को धार रहे न्यारे न्यारे दो सूत्रों को बना कर योग विभाग करना ही श्रष्ठ-मार्ग है। सभी संदेहों का निकाल देना इस योग विभाग का प्रयोजन है। दूसरी बात यह है। कि दो सूत्र बनाने से इस सिद्धान्त की भी भले प्रकार प्रतिपत्ति हो जाती है कि आत्मा का याग नामक व्यापार केवल, शरीर, बचन मनों, के अवलम्ब से हुई क्रिया ही नहीं है साथ हो उनसे अन्य भी निराले योग का अस्तित्व है जो कि केवलीसमुद्धात काल में प्रसिद्ध है "फलमुख गौरवं न दोषाय" संदेह की निष्टित्त और अन्य योगका सद्भाव इन फलों को धार रहा यह दो सूत्र बनाने का गौरव दोषाधायक नहीं है।

#### कुतः पुनर्यथोक्तलक्षणो योग एवास्रवः सूत्रितो न तु मिध्यादर्शनादयोऽपात्याह ।

यहाँ कोई जिज्ञासु प्रश्न उठाता है कि जैन सिद्धान्त प्रन्थों की आम्नाय अनुसार सूत्रकार ने जिस योग का लक्षण प्रथम सूत्र में कहा है केवल उस एक योग को ही द्वितीय सूत्र करके श्री उमास्वामी महाराजने क्यों आस्रव कह दिया है शिमध्यादर्शन, अविरित्त, प्रमाद,आदि को भी आस्रव कहना चाहिये था जब कि मिध्यादर्शन, अविरित्त, प्रमाद, कषाय, योग इन पाँचोंको बंध का हेतु माना गया है। बंध के सभी हेतुओं को आस्रव कहना चाहिये। किन्तु मिध्यादर्शन आदि को आस्रव नहीं कह कर केवल योग को ही आस्रव मानना उचित नहीं दीखता है। इस प्रकार प्रश्न प्रवर्त्तनेपर प्रन्थकार वार्त्तिक द्वारा स्पष्ट समाधान कहते हैं उसको सुनिये।

#### स आस्रव इह प्रोक्तः कर्मागमनकारणम् । पुंसोऽत्रानुप्रवेशेन मिथ्यात्वादेरशेषतः ॥ १ ॥

आत्मा के निकट कमों के आगमन का कारण वह आत्मा प्रदेशपरिस्पन्दस्वरूप योग ही यहाँ प्रकरण में आस्रव अच्छा कहा गया है। मिध्यात्व, अविरति, आदि बन्धहेतुओं का सम्पूर्ण रूपसे इस योग में अनुप्रवेश हो जाता है इस कारण मिध्यात्व आदि को कण्ठ से नहीं कहा है। अर्थात्-कर्म नोकर्मों के आगमन का कारण वस्तुतः योग हो है। आत्मा के मिध्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये परिणाम तो उस योग में हो विशिष्टता को उपजा देते हैं, आत्मा के योग को जब मिध्यादर्शन का प्रसंग मिछ जाता है तो यह आत्मा "मिच्छत्त हुण्ड संढाऽसंपत्तेयक्खथावरादावं। सुहमतियं वियिष्ठिवीणिरयदु-णिरयाउगं मिच्छे" इन सोछह प्रकृतियों का बंध कर छेता है अन्यथा नहीं। असम्भव पदार्थ की भी कल्पनावश सम्भाकना करने वाला किव कह सकता है कि आत्मा में यदि योग नहीं होता और मिध्यादर्शन, अविरति, बने भी रहते तो भी आत्मामें अणुमात्र का बंध नहीं हो सकता था अतः प्रधान शक्तिशाली योग को आस्नव कह देने से ही मिध्यादर्शन आदि उस योग में ही अन्तर्भूत हो रहे समझ छिये जाते हैं।

मिथ्यादर्शनं हि ज्ञानावरणादिकर्मणामागमनकारणं मिथ्यादृष्टेरेव न पुनः सासादन-सम्यग्दृष्ट्यादीनां । अविरतिरप्यसंयतस्यैव कार्त्स्येनैकदेशेन वा । न पुनः संयतस्य, प्रमादोऽपि प्रमत्तपर्यतस्यैव नाप्रमत्तादेः, कषायश्च सकषायस्यैव न श्रेषस्योपश्चांतकषायादेः, योगः पुनरश्चे- कतः सयोगकेवस्यंतस्य तस्कारणमिति स एवास्रव प्रोक्तोऽत्र शास्त्रे संक्षेपादशेषास्रवप्रतिपच्यर्थ-त्वान्मिध्यादर्शनादेरत्रेव योगेऽनुप्रवेशात् तस्यैव मिध्यादर्शनाद्यनुरंजितस्य केवलस्य च कर्मागमन-कारणत्वसिद्धेः।

देखिये आत्मा का मिथ्यादर्शन परिणाम विचारा मिथ्यादृष्टि जीव के ही ज्ञानावरण, मिथ्यात्व प्रकृति, आदि कमों के आगमन का कारण है किन्तु फिर द्वितीय गुणस्थानवर्त्ती सासादन से सन्यग्दृष्टि या तृतीय गुणस्थानवर्त्ती सम्यङ्गिथ्यादृष्टि आदिक जीवों के ज्ञानावरण आदि का आस्रवण हेतु वह मिथ्या-दर्शन नहीं है अतः मिथ्यात्व को कर्म आगमन का हेतु कह देने से अव्याप्तिदोष आ जायेगा। इसी प्रकार बंध का हेतु मानी गयी अविरति भी संयम रहित जीवों के ही ज्ञानावरण आदि कर्मों का आस्रवण हेतु है किन्तु फिर पूर्ण रूप से संयमी हो रहे छठे गुणस्थानवर्त्ती मुनि के अथवा एक देश करके देशसंयमी हो रहे श्रावक के ज्ञानावरणादि कर्मी के आगमन का कारण बह अविरति कथमपि नहीं है। प्रमाद भी मिथ्यादृष्टि को आदि लेकर छठे गुणस्थानवर्त्ती प्रमत्त मुनियों पर्यन्त ही ज्ञानावरण आदि कर्मी का आग-मुन करता है किन्तु अप्रमत्त, अपूर्वकरण आदि संयमियों के निकट कर्मी का आगमन हेतु प्रमाद नहीं है। तथा कषाय भी दशमें गुणस्थान तक कषायबाले जीवों के ही कर्म बंध का हेतु हो सकेगी। शेष वच रहे ग्यारहवें आदि गुणस्थानवर्ती उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय, और सयोग केवली जीवों के कर्म आगमन का देतु कषाय नहीं है। हाँ, योग तो फिर मिथ्यादृष्टि को आदि लेकर सयोगकेवली पर्यन्त अशेषरूप से जीवों के उस कर्म, नोकर्मों के आगमन का कारण है इस कारण इस तत्त्वार्थ शास्त्र प्रनथ में सूत्रकार करके वह योग ही आस्नव बहुत अच्छा कहा जा चुका है चूंकि संक्षेप से सम्पूर्ण आस्नवों की प्रतिपत्ति हो जाना इसका प्रयोजन है। पृष्ठ लग्न मिध्यादर्शन, अविरति आदि का इस योग मे ही प्रवेश हो जाता है क्योंकि मिध्यादर्शन, अविरति आहि करके पीछे रंगे जा चुके केवल योग को ही कर्मी के आगमन का कारणपना सिद्ध है पीले छाल या हरे रंग से रंगा हुआ वस्त्र जैसे वस्त्र ही कहा जाता है उसी प्रकार अनादिकाल से धड़ाधड़ कर्म नोकर्मों को खींच रहा योग भी पुनः मध्य मध्य में यथायोग्य मिथ्यादर्शन आदि भावों से रंगा जा रहा सन्ता भिन्न प्रकार के कर्मों का आगमनहेतु बन रहा है अतः योग को ही आस्नव कह रहे सूत्रकार के पूर्ववर्त्ती वचन का "मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा षंघहेतवः ॥" इस उत्तरवर्ती वचन के साथ कोई पूर्वापर विरोध दोष नहीं आता है।

कीदृशः स योगः पुण्यस्यास्रवः कीदृशक्च पापस्येत्याह ।

मानू कोई जिज्ञासु पूंछता है कि पुण्य, और पाप यों कर्म दो प्रकार के हैं सो बताओ कि किस प्रकार का वह योग पुण्य का आस्नव है ? और किस जाति का वह योग पाप के आस्नव का हेतु है ? इस प्रकार जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज अभिम सूत्र का परिभाषण करते हैं।

## शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य ॥३॥

अहिंसा माब, सत्य भाषण, शास्त्र विनय, आत्म चिंतन, आदि शुभ परिणामों से बनाया गया शुभ योग तो पुण्य का आस्रव हेतु है और हिंसा करना, झूंठ बोड्डना, मारने का विचार, आदि अशुभ परिणामों से सन्पादित हुआ अशुभ योग पप का आस्रव (आस्रव हेतु) है।

सम्यग्दर्शनाद्यनुरंजितो योगः शुभो विशुद्ध्यंगत्वात्, मिध्यादर्शनाद्यनुरंजितोऽशुभः सं व ले -शांगत्वात् । स पुण्यस्य पापस्य च वक्ष्यमाणस्य कर्मण आस्रवो वेदितन्यः।

सम्यद्र्शन, ब्रह्मचर्य, हित भाषण, तपोरुचि, आदि से अनुकूल होकर रंग दिया गया आत्म-प्रदेशकम्पस्वरूप योग तो शुम योग है क्योंकि वह विशुद्धि का अंग है। अर्थात् वह शुम योग विशुद्धि का कारण है, पूर्व विशुद्धि से उत्पन्न हुआ होने से विशुद्धि का कार्य हे और स्वयं विशुद्धि स्वभाव है। तथा मिथ्यादर्शन, मैथुनप्रयोग, चोरी आदि से अनुरंजित हो रहा योग अशुभ योग ममझा जाता है क्योंकि वह अशुभ योग सक्लेश का कारण और संक्लेश का काय तथा स्वय संक्लेशस्वरूप होने से संक्लेश का अंग है। भावार्थ—जैसे ब्रह्मचर्य परिणाम पहिली आत्मविशुद्धि से उपजा है पीछे आत्मविशुद्धि का कारण है। ब्रह्मचर्य स्वयं तत्काल में विशुद्धि स्वरूप है। ब्रह्मचर्य से आनन्द उपजता है। इसकी अपेक्षा ब्रह्मचर्य, सत्य, दया, आदि स्वयं विशुद्धि, आनन्द, स्वरूप है। यह अभेदान्वय अच्छा जँचता है। इसी प्रकार व्यभिचार विभाव भी संक्लेश से उपजा है पुनः संक्लेश को उपजावेगा उस समय भी संक्लेश स्वरूप है। (दुःखमेव वा) व्यभिचार से दुःख होगा इसकी अपेक्षा व्यभिचार स्वय दुःख है यह साहित्य अच्छा है। अतः ब्रह्मचर्ययुक्त आत्मा का व्यापार शुभ योग है और व्यभिचार युक्त आत्मकम्प अशुभ योग है। वह शुभ, अशुभ, योग भविष्य में कहे जाने वाले पुण्यकर्म और पापकर्म का आस्नव हो रहा समझ लेना चाहिये। अर्थात्—"सद्देशशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्य" "अतोऽन्यत्पापम्" इन सूत्रों अनुसार कहे जाने वाले पुण्य कर्म और पापकर्म का आस्नव हेनु शुभ योग और अशुभ योग है। यह तात्पर्य इस सूत्र द्वारा ज्ञात हो जाता है।

एतेन स्वस्मिन् दुःखं पग्त्र सुखं जनयन् च पुण्यस्य, स्वस्मिन् सुख पर्गस्मिन् दुःख च कुर्वन् पापस्यास्रव इत्येकांतो निरस्तः । विशुद्धिसंक्छेशात्मकस्यैव स्वपरस्थस्य सुखासुखस्य पुण्य-पापास्रवत्वोपपत्तेरन्यथातिष्रसंगात् । तदुक्तं-''विशुद्धिसक्छेशाङ्गं चेत्स्वपरस्थ सुखासुखं । पुण्य-पापास्रवो युक्तो न चेद्व्यर्थस्तवाईतः'' ॥ इति तदेवं ।

इस उक्त कथन करके इस एकान्त का भी निराकरण कर दिया गया है कि अपने में परोपकार, उपवास, तपस्या, तीर्थयात्रा, आतपनयोग, केशलोंच, कायोत्सर्ग आदि करके दुःख उपजा रहा और दूमरे जीवों में विनय, सत्कार, उपकार, स्तुति, आज्ञापालन, भोजन कराना, अनुकूलवर्तन, आदि करके सुख को उपजा रहा जीव पुण्य का आस्रव करता है तथा अपने में भोग, उपभोग, द्वारा सुख को कर रहा और दूसरे आत्माओं में हिंसा, झूंठ, चोरी आदि करके दुःख को कर रहा जीव पाप का आस्रव करता है तथा अन्य भी नीति, अनीति मार्गों का अवलम्ब लेकर स्व, पर, में सुख दुःख उपजाये जाते हैं। इनसे पुण्य, पाप, का आस्रव होता है यह एकान्त ठीक, नहीं हैं। क्योंकि तपश्चरण, उपवास, आदि से कुछ स्व को दुःख भी होय किन्तु वे पुण्य या संवर के ही सम्पादक हैं और म्वानुभूति या स्वरूपाचरण से तो आत्मा को स्वयं विशंष आह्नाद उपजता है एतावता कोई पाप नहीं चढ बैठता है। गुक्र यि विद्यार्थों को थप्पड़ मार देता है या डाक्टर रोगों के फोड़े को चीर देता है एतावता गुक्र या वेद्य को पाप नहीं लग बैठता है। सर्वत्र विश्वद्धि और संक्लेश से पुण्य पाप के बंधों को व्यवस्था करनी पड़ेगी। अपने या दूसरे में स्थित हो रहे विश्वद्धि स्वरूप ही सुख दुःखों को पुण्य का आस्रवपना बनता है और

अपने में या दूसरे में स्थित हो रहे संक्छेश स्वरूप ही सुख दु:खों को पाप का आस्नवपना मान छेना उचित है। अन्यथा यानी इसके अतिरिक्त अन्य प्रकारों से पुण्य पानों के आस्रव की व्यवस्था करने पर तो अतिप्रसग दोष हो जावेगा। अचेतन दूध, कांटे आदि भी पुण्य पापों से बॅध जायंगे। वीतराग मुनि भी बंध को प्राप्त हो जायंगे जो कि इष्ट नहीं है। उक्त एकान्तों का खण्डन करते हुये श्री समन्तभद्राचार्य ने आप्तमीमांसा में उस अनेकान्त को। यों कहा है कि स्व और पर में स्थित हो रहे सुख अथवा दुःख यदि विश्वद्धि के अंग हैं तब तो पुण्य का। आस्त्रव मानना उचित है तथा निज या दसरे मे किये जाकर प्रतिष्ठित हुए सुख दुःख, यदि आर्त्त, रीद्र परिणाम रूप संक्लेश के अंग हैं तब पाप का आस्रव हो जाना युक्ति पूर्ण है। यदि इस प्रकार व्यवस्था नहीं मानी जायेगी तब तो तुम अईन्त देव के शासन में सुख दुःख, उपजाना व्यर्थ पड़ेगा। अर्थात्—विशुद्धि अंग या संक्लेश अंग नहीं होने से कोई भी सुख, दुःख किसी भी कर्म का आस्रव नहीं करा सकते हैं। देवागम स्तोत्र में "पापं ध्रुवं परे दुःखात् पुण्यं च सखतो यदि । अचेतनाकषायौ च बध्येयातां निमित्ततः" पर प्राणियों में दुःख उपजाने से पाप का बंध और दूसरे जीवों में मुख उपजाने से यदि पुण्य का बंध माना जायेगा तब तो अचेतन हो रहे काटे, कंकड़, लटठ आदि भी पाप से बंध जायंगे और दूध, पेड़ा, गदेला भूषण, आदि सुखकारक पदार्थ भी पुण्य का बंध कर लेगे अन्यथा तुम्हारा एकान्त हाथ से जाता है "पुण्यं ध्रवं स्वतो दुःखात्पापं च सुखतो यदि । वीतरागो सुनिर्विद्वांस्ताभ्यां युञ्ज्यान्निमित्ततः" यदि स्वयं अपने में दुःख उपजाने से पुण्य का वंध माना जाय और स्वय सुख उपजाने से नियम से पाप का आस्नव माना जाय तब तो उक्त निमित्त अनुसार वीतराग सम्यग्ज्ञानी मुनि अथवा संतोषी विद्वान भी उन पुण्य पापों से बंध जायंगे क्योंकि मुनि महाराज कायक्लेश, आतपनयोग, उपवास, केशलोंच, आदि करके स्व में दुःख उपजाते हैं तथा संतोप, स्वानुभूति, अलौकिक आत्मीय आनन्द अनुभव से विद्वान को स्वयं सुख भी उपज रहा है। वस्तृतः विचारा जाय तो, केशलींच, कायोत्सर्ग या परीषहीं द्वारा वीतराग मुनि को उतना दुःख नहीं उप-जता है जितना कि निर्वेळ पुरुष अनुमान लगाया करते है। पुत्र का विवाह करनेवाला पुरुष, पुत्र को उत्पन्न कर रही माता, धन को कमाने वाला व्यापारी, विद्या को उपार्जन करनेवाला छात्र, धान्य या भूस को उपजा रहा किसान इत्यादिक जीव ही अपने-अपने लक्ष्य की सिद्धि का ध्येय रखते हुये मध्य-पार्ता दुःखो को जब नहीं गिनते हैं तो आत्म सिद्धि का परमलक्ष्य रखते हुये मुनिमहाराज को शृगाली या व्याघी भी भक्षण करती रहे एतावता उधर पीड़ा की ओर उनका उपयोग जाता ही नहीं है। हॉ वेदना की ओर उपयोग जायेगा तो मुनि अपने ध्येय से स्विष्ठित समझे जायेगे इसी प्रकार उद्भट विद्वान को शान्त्रों के रहस्य या संताष, ख्याति, प्रतिष्ठा, जैनधर्म का गौरव आदि से अद्भुत अछौकिक आनन्द मिलता है। श्री जिनेन्द्रदेव का अर्ची करनेवाला, स्वाध्यायप्रेमी, तपस्वी, सत्यव्रती, ब्रह्मचारी, परोपकारी, निःस्वार्थ अध्यापक, गुरुविनयी, अतिथि सत्कारी, आदि जीवो को स्व संवैद्यविलक्षण आनन्द अनुभूत होता रहता है। हां जो साधु नामधारी अपना कान फाड़ छेते हैं एक हाथ को सदा ईइवर के नाम पर ऊंचा उठाये रहते है, पचारिन तपतपते है, ऐसे स्वकीय दुःखों से तो महापाप का वध होता है तथा अन्यायपूर्वक भोगोपभोग भोगना, डांके चोरी से माल हड़पना, मद्यपान, आदि क्रियाओं द्वारा निज में सुख उपजाने से भी महान् पाप का आसव होता है किन्तु संतोष, अध्यापन, अर्चा, आदि द्वारा स्वकीय सुखों से अथवा उपवास, कायक्छेश, आदि स्वकीय दुःखों (दुःखाभासों ) से पुण्य उपजता है। बात यह है कि विश्वद्धि और संक्लेश अनुसार पुण्य पाप की व्यवस्था है-"विश्वद्धसंक्लेशांगं" इत्यादि कारिका अनुसार भगवान समन्तभद्राचार्य ने उक्त स्याद्वाद सिद्धान्त को ही पुष्ट किया है। आत्मा में जब वीतराग

भाव या परमिवशुद्धि उपजती है तब तो पुण्य या पाप किसी का भी बंध नहीं होता है प्रत्युत संबर और निर्जरा होते हैं। यो पुण्य, पाप के आस्त्रव का सिद्धान्त निर्णीत हो चुका है तिस कारण इस प्रकार होने पर जो हुआ उसे आगे वार्तिक द्वारा सुनिये।

## शुभः पुरायस्य विज्ञेयोऽशुभः पापस्य सूत्रितः । संक्षेपादृद्विप्रकारोऽपि प्रत्येकं स द्विधास्रवः ॥ १ ॥

शुभ परिणामों से सम्पादित हुआ शुभ योग पुण्य का आस्रव समझ लिया जाय और अशुभ योग पाप का आस्रव हो रहा विशेषतया जान लिया जाय जो कि सूत्र द्वारा कह दिया है। संक्षेप से वह आस्रव दो प्रकार का भी है तथापि प्रत्येक वह आस्रव दो प्रकार का माना जाता है कारण दल में शुभ योग अशुभ योग अनुसार कार्य कोटि में भी आस्रव, पुण्यास्रव, पापास्रव दो हो प्रकार हैं अथवा काययोग, वचनयोग, मनोयोग, इन तीनो आस्रवों में से प्रत्येक के पुण्यास्रव और पापास्रव यो दो दो भेद है। यहाँ "संक्षेपान्तिप्रकारोऽपि प्रत्येक स द्विधास्रवः" यह पाठ अच्छा जचता है। संक्षेप से बह आस्रव काय परिस्पन्द, वचनपरिस्पन्द, कायावलंब-आत्मप्रदेशपरिस्पंद, यों तीन प्रकार का भी हो रहा प्रत्येक के पुण्यास्रव, पापास्रव, यों दो दो भेदों अनुसार दो भेद वाला है।

कायादियोगस्त्रिविधः शुभाशुभमेदात् प्रत्येकं स द्विविधोऽपि द्विविध एवास्रवो विज्ञेयः । पुण्यपापकर्मणोः सामान्यादाश्रृयमाणयोद्विविधत्वेन सूत्रितत्वात् ।

काय अवलम्बी, वचन अवलम्बी, मन अवलम्बी यों योग तीन प्रकार का है। शुभ योग और अशुभ योग के भेद से वह प्रत्येक दो प्रकार का होता हुआ भी पुण्याम् व और पापास्रव अनुमार दो प्रकार का ही समझ लेना चाहिये क्योंकि शास्त्रपरम्परा द्वारा सामान्य रूप से पुण्य और पाप इन दो कर्मों को ही आचार्य आम्नाय अनुसार सुना जा रहा है। परमाणुओं की अपेक्षा अनन्तानन्त और जाति अपेक्षा असंख्यात तथा उत्तर प्रकृति भेद अनुसार एकसी अड़तालीस व उद्य अपेक्षा एकसी बाईस एवं बंध अपेक्षा एकसी बोम कर्मों को पुण्यकर्म और पापकर्म यों दो ही प्रकारों करके सूत्रो द्वारा कहा गया है। इस छठ अध्याय के अन्तिम दो सूत्रों को देख लीजिये। यहाँ केवल पुण्यास्रव और पापास्रव इन दो भेदों का ही निरूपण किया गया है।

#### कुतः पुनः शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्यास्रवो जीवस्येति निश्चीयत इत्याह ।

सृत्रकार ने उक्त सृत्र करके जो सिद्धान्त कहा है क्या वह राजाङ्गा के सदृश यों ही नतु, न च, कुतः, लगाये विना हो स्वीकार कर लिया जाय ? यदि नहीं तो फिर बताओं कि जीव का शुभ योग पुण्य का आस्रव और अशुभ योग जीव के पाप का आस्रव है इस दर्शन का किस प्रमाणसे निर्णय कर लिया जाता है ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रथकार अप्रिम वार्त्तिक द्वारा समाधानवचन का कहते है।

## शुभाशुभफलानां नुः पुद्गलानां समागमः। विशुद्धे तरकायादिहेतुस्तत्त्वात्स्वदृष्टवत् ॥ २ ॥

शुभ और अशुभ फर्डों के सम्पादक पुद्गलों का आत्मा के निकट समागम होना (पक्ष) विश्व द

और उनसे न्यारे अविशुद्ध होरहे काय आदि हेतुओं से किया गया है (साध्य) तस्वात् यानी शुभ अशुभ फल वाले पुद्गलों का आस्नव होने (हेतु) स्वयं अनुभूत कर देखे गये पथ्य, अपथ्य, भोजन आदि के समागम समान (अन्वयदृष्टान्त)। अर्थात्-जैसे आरोग्य या रोग के सम्पादक पथ्य, अपथ्य, पदार्थों का भोजन विचारा विशुद्ध, अविशुद्ध, कायादि करके ही हुआ सन्ता इष्ट अनिष्ट फलदायी पुद्गलों का समागम है उसी प्रकार आत्मा शुभ अशुभफल वाले पुद्गलों का समागम भी विशुद्ध और संक्लिष्ट काय, वचन, मन, करके किया है यह उक्त सूत्र के ऐदंपर्य में युक्ति कह दी गई है।

जीवस्य शुभफलपुद्गलानामास्रवो विशुद्धकायाध्यवसानाद्यंतरंगबहिरंगकृतः शुभफलपुद्गलास्रवत्वात्स्वयं दृष्टशुभफलपथ्याहारादिसमागमवत् । तथैवाशुभफलपुद्गलसमागमो जीवस्याविशुद्धकारणकृतः अशुभफलपुद्गलसमागमत्वात् स्वयं दृष्टाशुभफलापथ्याहारादिवदित्यनुमानात्तकिश्चयः । न तावदत्रासिद्धो हेतुः शुभस्य विशुद्धिरूपस्याशुभस्य च सक्लेशात्मनः परिष्मामस्य
स्वसंवेदनसिद्धस्य कारणानां पुद्गलानां समागमस्य शुमाशुभफलस्य प्रसिद्धेस्तद्भवमावित्वान्यथानुपपत्तेः ।

जीव के शुभ फल वाले पुद्गलों का आसूव होरहा (पक्ष) विशुद्ध काय का अवलम्ब करना, वीर्यान्तराय क्षयोपराम, रारीर नामकर्म उदय, वाग्लब्धि, नो इन्द्रियावरणक्षयोपराम, रारीर, वर्गणार्चे, अविरति, कपाय, अध्यवसाय, द्रव्य, क्षेत्र, आदिक अन्तरंग कारणों करके किया गया है (साध्य) ज्ञुभ फलदायी पुद्गलों का आस्रव होने से (हेतु) स्वयं देखे जा चुके शुभ फलवाले पथ्य आहार, पुस्तक प्राप्ति, र्तार्थ यात्रा, प्रतिष्ठा महोत्सव, सुपुत्र लब्धि, निरवद्य यशोलाभ, आदि इष्ट पदार्थी के समागम समान (अन्वयदृष्टान्त) प्रायः सम्पूर्ण इष्ट अथौं की प्राप्ति का कारण विशुद्धि से अलंकृत होरहा पुण्य विशेष है। आहार, पान आदि का प्रयोग द्वारा जैसे आस्रव कर लिया जाता है उसी के कुछ सदृश योग्य पुत्र, पत्नी, यात्रावसर, वाणिष्य लाभ प्रकरण आदि का समागम भी उसी पुण्यशालिनी आत्म विशक्कि से साध्य हो रहे कार्य है। यहाँ कर्मी के आस्त्रव पर विशेष लक्ष्य है। इस अनुमान से शुभ आस्त्रव का कारण साध दिया जाता है। तिसी प्रकार आत्मा के निकट अशुभ फल वाले पुरुषों का समागम (पक्ष ) जीव के अविशुद्ध यानी संविछष्ट कारणों करके बनाया गया है ( साध्यदछ ) अशुभफलवाले पुद्गलों का समागम होने से ( हेतु ) स्वयं देखे गये अशुभ फल वाले अपथ्य आहार, अपथ्यपान, वेश्या प्रसंग, कंटक, टोटा, कलह कारिणी स्त्री, आदि पदार्थों की प्राप्ति के समान् (अन्वय दृष्टान्त )। इन उक्त दोनों अनुमानों से उस सूत्रोक्त अभिप्राय का निश्चय कर लिया जाता है। इन दो अनुमानों में प्रयुक्त किया गया हेतु असिद्धहेत्वाभास तो नहीं है यानी पक्ष में हेतु ठहर जाता है क्योंकि स्वसम्बोधन प्रत्यक्ष से प्रसिद्ध हो रहे विशुद्धि स्वरूप शुभ परिणाम और संक्लेशस्वरूप अशुभ परिणाम के कारण हो रहे पुद्गलों के शुभ अशुभ फल बाले समागम की मन्दमति पुरुषों को भी प्रसिद्धि हो रही है अन्यथा उक्त कार्य-कारण भाव नहीं माना जायेगा तो उन विशुद्ध या संक्लिष्ट कारणों के होने पर उन शुभाशूभ पुद्गलों के समागम का होना बन नहीं सकता है। यो हेतु का साध्य के साथ अविनाभाव बन रहा है अन्वय, व्यतिरेक को घटित करते हुये कार्य कारणभाव भी इनमें संगत हो रहा है। यों पक्ष में प्रकृत हेतु वर्त रहा है।

ननु चात्मिनि श्रुभाशुभफलपुद्गलसमागमस्यात्मिविशेषगुणकृतत्वान्न शुभाशुभकायादियोग-कृतत्वं युक्तमिति चेन्न, तस्य विशुद्धिसंक्लेशपरिणामन्यतिरेकेणासंभवात् । धर्माधर्मौ तद्व्यति-रिक्तावेवेति चेन्न, भावधर्माधर्मयोविशुद्धिसंक्लेशरूपत्वात् । द्रव्यधर्माधर्मयोः पुद्गलस्वभावत्वात्, समागमस्य विशुद्धिसंक्लेशपरिणामानुगृहीतस्य कायादियोगकृतत्वोपपत्तेः । स्वप्रसिद्धशुभाशुभफल-पथ्यापथ्याहारादिपुद्गलसमागमस्य तत्कृतत्विनद्ययात्तदभावे सर्वथा तदनुपपत्तेः ।

यहां कोई, वैशेषिक आक्षेप पूर्वक प्रश्न करते हैं कि आतमा में शुभ अशुभ फल वाले पुद्गलों का समागम होना तो आत्मा के विशेष गुण हो रहे धर्म अधर्म, ( अदृष्ट ) करके किया गया है। आत्मा के बुद्धि, इन्छा, प्रयत्न, गुण भी सहायक हो सकते हैं इस कारण उक्त सूत्र अनुसार शुभाशुभ फल वाले पुदुगलों के आस्त्रव का शुभ अशुभ काययोग, वचनयोग और मनोयोग करके किया जाना उचित नहीं है। प्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि उस पुण्य पाप स्वरूप पुद्गलों के समागम हो जाने का विशद्ध और संक्लेश परिणामों से अतिरिक्त अन्य कारणों करके असम्भव है। यदि वैशेषिक यों कहे कि उन विशृद्धि और संक्लंश परिणामां से व्यतिरिक्त हो रहे धर्म, अधर्म नामक गुण है ही। आत्मा में पाये जा रहे बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना, इन नौ विशेष गुणो का आत्मा से सर्वथा भेद है। विश्रुद्धि और संक्लेश परिणामो से भी अदृष्ट सर्वथा भिन्न है। आचार्य कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि जैन सिद्धान्त में पुण्य, पाप कर्मों के भाव कर्म और द्रव्य कर्म ये दो भेद माने गये है। कर्मों का उदय होने पर आत्मा के हुये श्रमा, दया, दान, स्वनिदा, परनिंदा, स्वप्रजसा, क्रोध, अज्ञान, रागद्वष, आदि परिणाम तो भाव कर्म हे और भॉग, गरिष्ठ भाजन, आदि के समान ज्ञानावरण आदि पुद्गल पिण्ड द्रव्य कर्म है। आत्मा के परिणाम हा रहे धर्म, अधर्म, स्वरूप पुण्य, पाप, हमारे यहाँ विशक्ति और संक्लेश स्वरूप स्वीकार किये गये है तथा कार्मण स्कन्ध द्रव्य स्वरूप धर्म, अधर्म, को पुर्गलो का म्वभाव होना अभीष्ट किया गया है। विशृद्धि और सक्लश परिणामों से अनुप्रह को प्राप्त हुये उस कर्मनोकर्मी के आस्रव का काय आदि यंगो करके किया जाना बन जाता है कारण कि स्वय निज मे प्रसिद्ध हो रहे शुभ फल वाले पथ्य आहार, विहार और अशुभ फल वाले अपभ्य आहार, पान, आदि पुद्गलों के समागम का उन विशद्ध, अविशद्ध, काय आदि करके किया जाना निश्चित हो रहा है। उन काय आदि योगों का अभाव होने पर, अन्य सभी प्रकारों से उन पुदुगलो के आस्त्रव हो जाने की सिद्धि नहीं हो सकती है। वैद्यक विषय को थांड़ा भी जानने वाले स्त्री, पुरुष, या स्वास्थ्य का पाठ पढ़ने वाले विद्यार्थी इस बात का निश्चय कर लेते हैं कि शुभ अशुभ फल वाले पुदुगलों का आगमन विराद्ध, अविश्दु, काय आदि योगो द्वारा सम्पादित होता है अतः उक्त सूत्र का प्रमेय इन अनु-मानो से सिद्ध कर दिया है।

#### द्वे विध्यात्तरफलं चैवमास्रवो द्विविधः स्मृतः । कायादिरखिलो योगः सोऽसंख्येयो विशेषतः ॥३॥

यों योगों का द्विविधपना हो जाने से उसका फल और आस्नव भी दो प्रकार का शास्त्रों में कहा गया चला आ रहा समझा जाता है। अर्थात्—शुभ अशुभ परिणामों से सम्पादित हुआ योग दो प्रकार है तद्नुसार आस्नव भी दो प्रकार है और पुण्य पाप फल भी दो प्रकार है वह काय योग, वचन योग, मनोयोग, यों तीनों प्रकार का सम्पूर्ण योग तो विशेष रूप से परिगणित करने पर असंख्येय भेदों वाला है। अर्थात् विशुद्धि, अविशुद्धि, के कषायाध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण हैं इनसे विशिष्ट हो रहा योग असंख्यातासंख्यात प्रकार का है अथवा स्वयं व्यक्तिरूप से योग श्रेणी के असंख्यातमे भाग स्वरूप असंख्यातासंख्यात है "सेढि असंखेजदिमा जोगद्वाणाणि होति सव्वाणि" (गोम्मटसार कर्मकाण्ड)

> ज्ञानावरणवीर्यांतराययोः कर्मणोरिह । क्षयोपशमतोऽनंतभेदयोः स्पद्ध कारमनोः ॥४॥ प्रादुर्भावादनंतः स्याद्योगोऽनंतनिमित्तकः । अनंतकर्महेतुत्वादनंतात्मासूवत्वतः ॥५॥

अभन्य राग्नि से अनन्त गुणे और सिद्धराग्नि से अनन्तमे भाग कर्मप्रदेशों के पिण्ड होरहे तथा अनन्त भेदों वाले स्पर्ध्नक आत्मक तथा अनन्त भेदों वाले ज्ञान कर्म और वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पत्ति होने के कारण यहाँ प्रकरण में योग अनन्त मंख्या वाला भी समझा जायगा। अर्थान् अनन्तानन्त कर्मों के क्षयोपगम से उपजे हुये तीनों योगों को अनन्त प्रकार का कहा जा सकता है। जिस योग के निमन्त कारण अनन्तानन्त है वे कार्य होरहे योग भी अनन्तानन्त होंगे इनकी अष्टसहस्री में इस सूक्ष्म-कार्यकारण भाव को निरक्षिये। अथवा दूसरी वात यह है कि श्रेणी के असख्यातमे भन्ग प्रमाण योगों में से किसी भी योग से अनन्तानन्त कार्योंका आस्रव होता है अतः अनन्त कर्मों के आगमन का हतु होने से योग भी अनन्त प्रकार का कहा जायगा। कार्य अनन्त है तो कारण भी अनन्त होंगे। "भिन्नकार्याणां भिन्नकारणप्रभवत्वावश्यम्भावान्" तथा तीमरी वात यह है कि अनन्तानन्त आत्माओं के निकट कर्मनोकर्मों का आस्रव करा रहे न्यारे न्यारे योग अनन्तानन्त है। अनन्तानन्त आत्माओं के निकट कर्मनोकर्मों का आस्रव करा रहे न्यारे न्यारे योग अनन्तानन्त है। अनन्तानन्त संसारी आत्माओं में प्रत्येक के श्रेणी के असंख्यातमे भाग योगों में से प्रतिसमय कोई एक योग अवश्य होगा जबिक अनन्तानन्त जीव प्रतिस्रण योगों द्वारा कर्मों का आस्रव कर रहे है अतः वे योग व्यक्तिभेदेन अनन्तानन्त ही कह जायेगे। यो तीन उपायां का अनन्तानन्तपना व्यवस्थित कर दिया गया है।

#### असंख्येयोऽप्यसंख्याताध्यवसायात्मकोऽङ्गिनाम् । संख्यातश्च यथायोगं संक्षेपाद्विविघोऽप्यम् ॥६॥

संसारी प्राणियों के कषायाध्यवसाय स्थान जाति अपेक्षा असख्यात लोक प्रमाण है न्यक्ति रूप से या अविभागप्रतिच्छेदो की अपेक्षा भले ही अनन्तानन्त होवे अतः असंख्यात अध्यवसाय स्थान आत्मक होरहा योग भी असंख्यातासंख्यात संख्या वाला माना जायेगा तथा वह योग सामान्य रूप से एक प्रकार, दो प्रकार, पन्द्रह प्रकार, यो शब्दवाच्य संख्या का अतिक्रमण नहीं कर संख्यातभेद वाला भी है। अति-संक्षेप से भेदों की गणना करने पर यह योग यहाँ सूत्र में दो प्रकार भी कह दिया है जो कि भेदों की गणना का उपलक्ष्मण है।

#### स्वामिद्वैविष्याच द्विविधो योग इत्याह।

योगधारी स्वामियों के द्विविधपने से भी योग दो प्रकार का समझा जाता है—इस बात को स्वयं सूत्रकार अग्रिम सूत्रद्वारा स्पष्ट कह रहे है। साथ ही उन कमों के आस्रव की संज्ञा भी प्रसिद्ध कर ही जायगी।

#### सकषायाकषाययोः सांपरायिकेर्यापथयोः ॥४॥

क्रोध आदि कषायों के साथ वर्त रहे मिथ्यादृष्टि को आदि लेकर दशमें गुणस्थान तक जीवों के संसार्थ्यटन कारक साम्परायिक कर्मका आस्रव होता है और कषाय रहित हो रहे ग्यारहमें, तेरहमें गुणस्थान वाले जीवों के संसारभ्रमण नहीं कराने वाले ईयोपथ कर्म का आस्रव होता है। अर्थात् कषायवान जीवों के हो रहा आस्रव संसार बृद्धि का कारण हे और अकषाय जीवों के एक समय स्थिति वाला सातावेदनीय कर्म का आस्रव तो केवल आना, चले जाना मात्र है। पहिले समय में सद्वेद्य का बंध होकर दूसरे समय में झटिति ही उसकी निर्जरा हो जाती है। पूर्वबद्ध कर्मों का उदय आने पर हुये अनुभाग रस मे उस साता वेदनीय का मन्द अनुभाग भी सम्मिलित हो जाता है जो कि अविद्यमानवन् है।

#### यथासंख्यमभिसंबधमाह ।

इस सूत्र के उद्देश्य विधेयदलों का यथासंख्य दोनों ओर से सम्बन्ध कर लेना चाहिये। अर्थात् इतरेतरयोग वाले दो पदो का यथाक्रम से अन्वय लगा लो। इसी बात को प्रनथकार अग्रिम वार्त्तिक द्वारा कहते है।

#### ससांपरायिकस्य स्यात्सकषायस्य देहिनः। ईर्यापथस्य च प्रोक्तोऽकषायस्येह सुत्रितः॥१॥

देहधारी कषाय सिहत जीव के वह साम्परायिक कर्म का आस्रव होगा और कषायरिहत इारीरधारी जीव के ईर्यापथ कर्म का आस्रव होगा जो कि श्री उमास्वामी महाराज ने यहाँ प्रकरण मे इस सूत्र से बहुत अच्छा कह दिया है।

इह स्त्रे स आस्रवः सकषायस्य जीवस्य सांपरायिकस्य कणः स्यात्, अकषायस्यर्भे पुनरी-र्यापथस्येत्यास्रवस्योभयस्वामिकत्वात् द्वयोः प्रसिद्धिः ॥

इस सूत्र में कषायसिंहत जीव के साम्परायिक कर्मों का वह आस्रव होना कह दिया जाता है शौर अकषाय जीव के फिर ईर्यापथकर्म का आस्रव हो सकेगा बताया गया है। इस प्रकार आस्रव के दोनों स्वामियों के हो जाने से दोनों भेदों की प्रसिद्धि हो जाती है।

कषणादात्मनां घातात्कषायः कुगतिप्रदः। क्रोधादिः सह तेनात्मा सकषायः प्रवर्तनात्।॥२॥ कषायरहितस्तु स्यादकषायः प्रशांतितः। कषायस्य क्षयाद्वेति प्रतिपत्तव्यमागगात्॥३॥ "कष हिंसायां" धातु से कषाय शब्द व्युत्पन्न किया है। आत्मा का या आत्मा के गुणों का कषण यानी घात कर देने से ये कोध आदिक कषाय कहे जाते हैं। कोध आदि चारों ही कषाय खोटी नरकगित और तिर्यग् गित को सुलभता से देते हैं। अर्थात् कषाय नाम सार्थक है। कुष् विलेखने धातु से भी प्राकृत "कसाअ" शब्द के उपयोगी उक्त शब्द बनाया जा सकता है। सुख दुःख स्वरूप धान्यों को उपजाने वाले लम्बे चौड़े संसार रूप कर्म खेत का कर्षण करने यानी जीतने के कर्ता कोध आदि कषाय है और "कप हिंसायां" धातु के अनुसार आत्मा के सम्यक्त्व, देशचारित्र, सकलचारित्र, यथाख्यातचारित्र गुणों का घात करने से चार कषायें कहीं जाती है। उन क्रोधादिकों के साथ प्रवृत्ति करने से आत्मा भी कषायसिहत कहा जाता है। हाँ क्रोध आदि कषायों से रिहत हो रहा जीव तो अकषाय होगा जो कि चारित्र मोहनीय कर्म के भेद हो रहे पौद्रलिक कषायों के उपशम से अथवा क्षय से वह अकषाय होता है। इस प्रकार सूक्ष्म प्रमेयों का प्रतिपादन करने वाले आगम से जीव का सकषायपन और कषायरिहतपन मलेप्रकार समझ लेना चाहिये। आदि के गुणस्थान से दशमें गुणस्थान तक के जीव सक्षाय हैं और शेष ऊपरले गुणस्थानों के जीव अकषाय है। ग्यारहमें गुणस्थान में कषायों का उपशम है और आगे के गुणस्थानों में क्षय है।

समंततः पराभृतिः संपरायः पराभवः। जीवस्य कर्मभिः प्रोक्तस्तदर्थं सांपरायिकं॥४॥ कर्म मिष्यादृगादीनामाद्रं चर्मणि रेणुवत्। कषायपिच्छिले जीवे स्थितिमाप्नुवदुच्यते॥५॥

सम परा + इण् + घच्च + ठण् अथवा सम् + पर + इण् + अच् + ठण = यों साम्परायिक शब्द के ब्युत्पत्ति अनुमार खण्ड हो सकते हैं। कमों करके जीव का समन्ततः यानी सब ओर से जो पराभव अर्थात्-ितरस्कार हो जाना है वह सम्पराय है यह निरुक्ति द्वारा सम्पराय का अच्छा अर्थ कह दिया है। यह सम्पराय जिसका प्रयोजन है वह कर्म साम्परायिक है। सम्पराय शब्द से प्रयोजन अर्थ मे ठण प्रत्यय कर दिया है। मिश्यादृष्टि को आदि लेकर सूक्ष्मसाम्पराय पर्यन्त जीवो के कषाय का उदय होते सन्ते योग वश से आ रहे कर्म गीले चमड़े में धूल के समान स्थिति को प्राप्त करते हुये चुपट जाते है। कारण कि कषायों से सिक्षकण (लिबलिबे) हारहे जीव में कर्म मिथिति को प्राप्त होरहे सन्ते साम्परायिक कहे जाते हैं। गीला चमड़ा, गीला कपड़ा, कीच आदि में आपतित हो रही धूल कुल काल की स्थिति को लिये हुये सम्बद्ध हो जाती है उसी प्रकार रागद्वेष, स्वरूप स्वकीय चिषकाहट से आत्म कर्मों को आबद्ध कर लेता है। वट वृक्ष का गीला, चिपकना, वृध जैसे अन्य पदार्थों के श्लंप का हेतु है अथवा बड़ की छाल, बहेडा, हर्र, फिटिकिरी ये वस्त्र में टेसू, मंजीठ, आदि के रंग चिपट जाने के कारण है तथैव कोध आदिक परिणाम भी आत्मा के साथ कर्मों का श्लेष करा देते हैं।

ईर्या योगगतिः सैवं पन्था यस्य ततुच्यते । कर्मेर्यापथमस्यास्तु शुष्ककुड्येश्मविचरं ॥६॥

#### योगमात्रनिमित्त तु पुंस्यासूत्रद्पि स्थिति । न प्रयात्यनुभागं वा कषायाऽसत्त्वतः सद्। ॥७॥

ईर्यापथ शब्द की निरुक्ति इस प्रकार है कि ईरण ईर्या "ईर गती कम्पने च" धातु से ण्य प्रत्यय कर ईर्या शब्द बना लिया जाय। ईर्या का अर्थ योगो अनुसार गति होना है। इस प्रकार जिस कर्म का वह ईयों ही पन्था यानी द्वार है वह ईयीपथ कमें कहा जाता है। इस अक्षाय जीव के जिस कमें का आस्त्रव होता है वह ईर्यापथ कर्म समझा जाओ। सूखी भीत के पसवाड़े पर पत्थर का जैसे सम्बन्ध नहीं होसकता है उसी प्रकार अकपाय आत्मा में केवल योग को निमित्त पाकर आस्रव कर रहा भी कमें चिरकाल तक तो स्थितिको प्राप्त नहीं होता है और अनुभाग को भी प्राप्त नहीं होता है क्योंकि सर्वदा कषायों के उदय का सदभाव नहीं है। "ठिदिअनुभागा कसाअदो होति" कषायों से कर्मों के स्थितिबंध और अनुभागबन्ध होते हैं। ग्यारहमे, गुणस्थानों में योग को निमित्त पाकर सातावेदनीय कर्म का आस्रव होता है किन्त उसमे स्थित और अनुभाग नहीं पड़ते है हाँ योग द्वारा स्थूल शरीर, वचन और मन के उपयोगी आये हये आहार वर्गणा, भाषावर्गणा, मनावर्गणाओं के स्कथों में ता स्थिति पढ़ जाती है नोकर्मी की स्थिति पड़ने मे कषाय भाव कारण नहीं है। "जबरि हु दुसरीजाणं गलिदबसेसा हु मेत्त ठिदिबंधो गुजहाजीजदि-वड़ संचयमुद्य च चिरमिह्न" नाकर्मी की स्थिति के कारण ता वहाँ अकपाय जीवों के विद्यमान है। खाई हुई रोटी, दाल, या पिये गये दूध, पानी, आदि में प्रविष्ट हो रहीं आहार वर्गणाओं के अनुभाग या स्थिति बंध के कारण कुछ आत्मीय पुरुषार्थ और शारीरिक रचना विशेष है उसी प्रकार अन्य वर्गणाओ के स्थिति, अनुभागों में भी अन्तरग विहरंग, कारण जोड़ छेने चाहिये। श्रुतज्ञान का परिशीलन की जिये, मन्थन करने से अमृत की प्राप्ति होगी।

कपायपरतंत्रस्यात्मनः सांपरायिकास्त्रवस्तदपरतंत्रस्येर्यापथास्त्रव इति स्रक्त । कथ पुनरात्मनः कस्यचित्पारतत्र्यमपरस्यापारतत्र्यं वात्मत्वाविशेषेऽप्युपपद्यत इत्याह ।

कपायों से पराधान हो रहे आत्मा के साम्परायिक कर्म का आस्रव हाता है और उन कपायों के परतंत्र नहीं हो रहे आत्मा के ईर्यापथ नाम का आस्रव होता है। इस प्रकार उक्त सूत्र में श्री उमा-स्वामी महराज ने बहुत अच्छा कह दिया है। यदि यहाँ कोई यों प्रश्न करें कि जब जीवपना सम्पूर्ण सक्तपाय, अकषाय, आत्माओं में विशंपता रहित होकर एकसा है तो भी फिर किसी एक आत्मा का परतंत्र होना और दूसरी आत्मा का परतंत्र नहीं होना भला कैसे युक्त बन सकता है ? बताओ। इस प्रकार जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रनथकार अभिम वार्त्तिक द्वारा समाधान कहते हैं।

कषायहेतुकं पुंसः पारतंत्रयं समंततः । सत्त्वांतरानपेक्षीह पद्ममध्यगभृ गवत् ॥८॥ कषाविनिवृत्तौ तु पारतंत्रयं निवर्त्यते । यथेह कस्यचिच्छांतकषायाविस्थितिक्षणे ॥९॥

इस प्रकरण में जीव का सब ओर से परतंत्रपना (पक्ष ) कपायों को हेतु मान कर उपजा है (साध्य ) अन्य प्राणियों की अपेक्षा नहीं रखता हुआ परतंत्रपना होने से (हेतु ) जैसे कि यहाँ छोक में कमल के मध्य में प्राप्त हुआ च खुरिन्द्रियविषयलोलुपी भ्रमर अपनी लोभ कषायों के अनुसार परतंत्र हो रहा है। अन्वयदृष्टान्त )। हां कषायों के उदय रूप से विशेषतथा निवृत्ति हो जाने पर तो परतंत्रता निवृत्त हो जाती है जैसे कि यहाँ जगत् में किसी एक जीव के कषायों की शान्त अवस्था के समय में परतंत्रता नहीं पायी जाती है। व्यतिरेक दृष्टान्त )। यों अन्वय व्यतिरेक द्वार। जीवों की पराधीनता का कारण कषायों का उदय सिद्ध कर दिया है।

ससारिणो जीवस्य पारतंत्र्यं विवादापश्चं कषायहेतुकं सन्वांतरानपेक्षित्वे सित पारतंत्र्यशब्द-वाच्यत्वात् पद्ममध्यगभ्रमग्स्य तत्पारतंत्र्यवत् । निःकषायस्य यतेर्दस्युकृतेन रक्षादिपरतंत्रत्वेन व्यभिचार इति चेश्च, सन्वांतरानपेक्षित्वेन विशेषणात् । बीतरागस्याघातिकर्मपारतंत्र्येणानेकांत इति चेश्च, तस्य पूर्वकषायकृतत्वात् ।

संसारी जीव की विवाद मे प्राप्त हो रही यह दृश्यमान परतंत्रता (पक्ष ) स्वकीय कषायभावों को निमित्त पाकर उपज गई है (साध्य ) अन्य जीवों की नहीं अपेक्षा रखते सन्ते परतंत्रता इस शब्द का वाच्य होने से (हेतु) कमल के मध्य में शाप्त हो रहे भौरे की उस कवाय हेतुक परतंत्रता के समान (अन्वय दृष्टान्त । इस निर्दोष अनुमान से जीवो की परतंत्रता के अभ्यन्तर कारण का निरूपण कर दिया गया है। यदि यहां कोई व्यभिचार दोष उठावे कि कषाय रहित संयमी की चोर करके की गई रक्षा, धर्म्य ध्यान पालन, अरोर त्राण आदि की परतंत्रता करके व्यभिचार हो जायेगा। कोई अवसर पर ऐसा प्रकरण आ गया है जब चोर ने मुनि की रक्षा करने के अभिप्राय से मुनियों को रोक लिया था ''प्राक्तज्जन्मर्षिवासावनशूभकरणात्श्वकरः स्वर्गमध्यं'' पूर्व भव में मुनि आवास दान के अभिप्राय और इस भव मे रक्षण के अभिभाय करके शुकर ने सौधर्म स्वर्ग प्राप्त किया था यह दृष्टान्त तो प्रसिद्ध हो है। प्रनथकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्यों कि वहां हेतू का अन्य प्राणियों की अपेक्षा नहीं रखते हुये यह विशेषण घटित नहीं हो पाता है। हमने उस परतंत्रता का अन्य सत्त्वों को नहीं अपेक्षा रखनेवालेपन करके विशेषण दे रखा है जो अन्य प्राणियों की अपेक्षा नहीं रखती हुई परनंत्रता होगी वह अवश्य स्वकीय कषायों से ही बनाई गई है। प्रन्थकार श्रीविद्यानन्द स्वामीने आप्तपरीक्षा में भी ज्ञारीर आदि हीन स्थान का परिग्रह करना, क्रोधी, लोभी हो जाना, हॅसना, रोना, मुर्खता, निर्वलता, मोह, आसक्ति, आदि परा-धीनताओं का अन्तरंगकारण कषायों को बताया है। यदि पुनः कोई व्यभिचार दोष उठावें कि बीतराग हो रहे तेरहमे गुणम्थानवर्त्ती मुनि के अघाति कर्मों की परतंत्रता करके व्यभिचार आता है सयोग केवली परतंत्र तो है किन्तु उनके कपायों का उदय नहीं है। ग्यारहमे, बारहमे गुणस्थान वाले मुनि भी कषायों दय के बिना ही अज्ञान, अदर्शन, के और अघातिया कर्मों के पराधीन हो रहे है। आचार्य कहते हैं कि यह तो नही कहना क्योंकि वीतराग मुनियों की वह परतत्रता भी पूर्व समयवर्त्ता कषायों करके की गई है। पहिली अवस्थाओं में दुई कषायों के अनुसार उन कर्मों में स्थिति और अनुमाग डाले थे। उन कर्मों का अब उदय आ रहा है अतः इस परतंत्रता में भी परम्परया कषाय कारण हैं अतः उक्त हेत् निर्दोष है।

महेश्वरसिस्टक्षापेक्षित्वान्संसारिजीवपारतंत्र्यस्य सन्त्वांतरानपेक्षित्वमसिद्धमिति चेन्न, महेश्व-रापेक्षित्वस्य संसारिणामपाकृतत्वात्। यहाँ कोई वैशेषिक या नैयायिक हेतु में स्वरूपासिद्धि दोष लगाते हैं कि संसारी जीवों की परतंत्रता नो महेश्वर की सृजने की इच्छा की अपेक्षा रखनेवाली है अतः अन्य जीवों को अपेक्षा नहीं रखनापन यह हेतु का विशेषण पक्ष में नहीं रहा इस कारण असिद्ध दोष हुआ। भले ही इसको विशेषणासिद्ध दोष कह दिया जाय। व्यास जी ने कहा है कि "अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः। ईश्वर प्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा॥" यह संसारी प्राणी अज्ञान है। अपने सुखदुःखों का स्वय प्रमु नहीं है ईश्वर से प्रेरित होता हुआ पराधीन होकर न्वर्ग या नरक को चला जाता है। गीताकार ने भी कहा है कि "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन" कर्म ही करते जाओ उनका फल ईश्वर देगा याँ ईश्वर की सिस्टक्षा अनुसार सम्पूर्ण संसारी जीव पराधीन हो रहे है अतः जैनों का हेतु असिद्ध है। आचार्य कहते हैं कि यह वैशेषिको को नहीं कहना चाहिये क्योकि संसारी जीवों के महेश्वर या ईश्वर की सिस्टक्षा के अपेक्षा होने का खण्डन कर दिया गया है। कार्यत्व, अचेतनोपादानत्व, सिन्नवेशाविशिष्टत्व आदि सभी हेतु दृषित है। पूर्व प्रकरणों मे कार्यों के निमित्त कारणपने से ईश्वर को नहीं सधने दिया है। आप्र-परीक्षा में भी कर्यवाद का बहुत अच्छा निराकरण कर दिया है। वस्तुतः देखा जाय तो संसारी जीव अपने कषायभावो करके उपात्त किये गये कर्मो के उद्य अनुसार पराधीन होग्हे है। अनादि काल से धारा प्रवाह रूप करके कषायों से कर्मबन्ध और कर्मोद्य से कषाये यों पराधीनता का अन्वय चला आ रहा है।

नित्यशुद्धस्वभावत्वाजीवस्य कर्मपारतंत्र्यमसिद्धमिति चेन्न, तस्य संमाराभावप्रमंगात् । प्रकृतेः संसार इति चेन्न, पुरुषकल्पनावैयध्र्यप्रसमात् तस्या एव मोक्षस्यापि घटनात् । न च प्रकृतियेव संसारमोक्षभागचेतनत्वाद्घटवत् । चेतनसंमर्गविवेकाभ्यां सा तद्धागेवात चेत्, तिर्दि यथाप्रकृतेश्वेतनससर्गात्पारतंत्र्यलक्षणः ससारस्तथा चेतनस्यापि प्रकृतिमंसर्गात् तत्पारत्त्र्यं सिद्ध, मसर्भस्य द्विष्ठत्वात् ।

यहाँ पक्ष की अमिद्धि को दिखलाते हुये सांख्य विद्वान कहते है कि जीव सर्वता शुद्धन्त्रभाव है। शुद्ध, उदासीन, भोक्ता, चेतियता, द्रष्टा, ऐसा आत्मा हमारे यहाँ माना गया ह अतः जीव का कमीं करके परतंत्रपना सिद्ध नहीं है। इस कारण जैनों का हेतु आश्रयासिद्ध है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि नित्य ही शुद्ध मानने पर उस आत्मा के ससार के अभाव हो जाने का प्रसग आवेगा जो कि दृष्ट और इष्ट प्रमाण से विरुद्ध पड़ता है। यदि कपिल मतानुयाया यो कहे कि ससार में आत्मा तो अन्य सभी पदार्थों से अलिप रहता है जैसे कि जल से कमलपत्र अलग रहना है यह जो कुछ जनम, मरण, इष्ट वियोग, और अनिष्ट संयोग, भूख, प्यास, अध्ययन, दान, पूजा, शरीर प्रहण आदि अवस्थास्वरूप ससार है यह सब मत्त्वगुण, रजागुण, तमोगुणों की साम्य अवस्था स्वरूप प्रकृति का है आत्मा निर्विकार है। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि यो प्रधान के हो ससार होना मान लेने पर आत्मा को कल्पना करने के व्यर्थपन का प्रसग आ जावेगा। मोक्ष भी उस प्रकृति की ही घटित हो जायगी सभी पुरुषार्थों को जब प्रकृति सम्भाल लेगी तो आत्मतत्त्व की कल्पना करना व्यर्थ है। ऐसे अवसर को पाकर यदि सांख्य यों कह बैठे कि अच्छी बात है प्रकृति ही संसार और मोक्ष को घार लेगी हम आत्मा को संसारी या मुक्त मानते ही नहीं है। प्रकृति ही संसार करती है और प्रकृति ही आत्मा से चिरतार्थाधिकार होकर मुक्त हो जाती है। मुक्त आत्मा में ज्ञान, मुख, आदि का अणुमात्र भी संसर्ग नहीं रहता है। केवल पुरुष का स्वरूप चैतन्य विद्यान रहता है "चैतन्य पुरुष-

स्य स्वरूपं, तदा द्रष्टः स्वरूपेऽवस्थानं" ऐसे हमारे यहाँ आगम वचन है। आचार्य कहते है कि यह तो नहीं समझ बैठना कारण कि प्रकृति ही (पक्ष ) संसार और मोक्ष को धारने वाली कथमपि नहीं है (साध्य) अचेतन होने से (हेतु) घट के समान (अन्वय दृष्टान्त)। इस अनुमान द्वारा अचेतन प्रकृति के ही संसार या मोक्ष हो जाने का अभाव साध दिया गया है। यदि कापिल यों कहे कि चेतन पुरुष का संसर्ग हो जाने से वह प्रकृति ही उस संसार अवस्था को धार छेती ही है ''तस्मात्तत्संसर्गादचेतन चेतना-वदिव"। तथा विवेकज्ञान यानी प्रकृति और पुरुष के भेद का परिज्ञान हो जाने से वह प्रकृति ही मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। गाय के गले मे रस्सी ही बँध जाती है और रस्सी ही छूट जाती है एतावता गाय का बन्धन या मोचन कह दिया जाता है बस्तुतः गाय अपने स्वरूप में वसी की वसी ही है। आचार्य कहते हैं कि यों कहो तब तो जिस प्रकार चेतन का संसर्ग हो जाने से प्रकृति का आत्मा के परतत्र हो जाना स्वरूप संसार होना माना गया है उसी प्रकार प्रकृति का ससर्ग हो जाने से चेतन आत्मा का भी उस प्रकृति के पराधीन होजाना स्वरूप संसार सिद्ध हुआ जाता है क्योंकि कोई भी संसर्ग होय वह दो में अवश्य ठहरता है दो आदि पदार्थों से न्यून अर्थ में सम्बन्ध नहीं ठहर पाता है यों जैन सिद्धान्त अनुसार आत्मा और कर्म दोनों के ही ससार या मोक्ष होना घटित हो जाता है। मिलन सुवर्ण या वस्त्र स मल जब लग जाता है तब दोनों ही स्वकीय गुणों से च्युत होकर विभावपरिणति को धार लेते है और प्रयोगों द्वारा मल को अलग कर देनेपर शुद्ध सुवर्ण या स्वच्छ वस्त्र के समान मल भी अपने स्वरूप मे निमग्न हो रहा झगड़े टण्टों से रहित होकर मुक्त होजाता है अतः आत्मा के भी परतंत्रता स्वरूप संसार सिद्ध हुआ इस बात को सांख्य स्वीकार करे हम स्याद्वादी तो प्रथम से ही पुद्गल की मोक्ष स्वीकार करते हैं "जीवा-जीवास्रव" आदि सूत्र की सेतालीसवीं वार्त्तिक को देखो अतः हमारा उक्त हेत् आश्रयासिद्ध नहीं हैं।

नन्वेव प्रकृतिपारतंत्र्येण व्यभिचारस्तस्य कषायहेतुकत्वाभावादिति न मंतव्य, काणिलानां कषायस्य क्रोधादेः प्रकृतिपरिणामतयेष्टत्वात् तत्पाग्तत्र्यस्य कषायहेतुकत्वसिद्धेः । स्याद्वादिनां तु कषायस्य जीवपरिणामत्वेऽपि कर्मलक्षणप्रकृतेः पारतंत्र्यस्य तत्प्रकृतत्वोपपत्तेः कथ तेन व्यभिचारः ? कषायपारेणामो हि जीवस्य कर्मणां बंधमादधाना यथा तत्पारतंत्र्यं कुरुते तथा कर्मणाऽपि जीवपर-तंत्रत्वमिति न व्यभिचारिसाधनं कषायहेतुकत्विनृष्ठ्तते निवर्तमानत्वादन्यथा गुक्तात्मनोऽपि पारतंत्र्यप्रसंगात् । जीवनमुक्तस्यापि हि शांतकषायावस्थाकाले पारतंत्र्यनिष्ठतिरुपलभ्यते । ''जीवन्नेव हि विद्वान् संहर्षायासाभ्यां विमुच्यते'' इति प्रसिद्धेः ।

यहाँ कपिल पुनः उक्त हेतु में व्यभिचार दोष उठाते हैं कि आप जैनों के "सत्त्वान्तरानपेक्षित्वे सित पारतंत्र्यशब्दवान्यत्वान्" हेतु का प्रकृति को परतंत्रता करके व्यभिचार दोष आता है। देखिये संसार अवस्था में प्रकृति परतंत्र होरही है किन्तु वह परतंत्रता विचारी कपायों को हेतु मान कर उपजी नहीं है कथाये तो जीव के हो सकती हैं जड़ प्रकृति के नहीं। प्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं मान बैठना चाहिये क्योंकि आप कपिल मतानुयायियों के यहाँ कोध, राग, द्वेष, मोह आदि कषायों को प्रकृति का परिणाम होरहेपन करके इष्ट किया गया है प्रसन्नता, लाघव, राग, द्वेष, मोह, दीनता, शोक, ये सब विकार उस सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणवाली प्रकृति के परिणाम माने गये हैं अतः उस प्रकृति के परतंत्रपन का कषाय नामक हेतुओं से उपजना सिद्ध हो जाता है। हम जैनों के यहाँ तो प्रथम से हो प्रमाण और व्यवहार नयके विषयोंका प्रतिपादन करने वाले तत्त्वार्थसूत्र, राजवार्त्तिक, सर्वार्थसिद्धि, गोमट्टसार, आदि में तो कोध आदि को आत्मा का ही विभाव परिणाम कहा है। हाँ निश्चय नय के प्रतिपाद्य विषय का निरूपण करने वाले समय-

सार प्रनथ में कोध आदि को पुद्रगल का विकार कह दिया है उसकी अपेक्षा को समझ लेना योग्य है। किन्तु सांख्यों के यहाँ तो कोध, हर्ष, अहंकार, लोभ को प्रकृति का सर्वांग विवर्त इष्ट किया है अतः कापिलों को तो ज्यभिचार दोष कथमपि नहीं उठाना चाहिये। बात यह है कि स्याद्वादियों के यहाँ भले ही कषाय को जीव का परिणाम होना माना गया है तो भो कर्मस्वरूप प्रकृति का परतंत्रपना उस कषाय करके किया गया वन जाता है अर्थान्-कषायं जीव को परतंत्र करती ही है साथ ही उन कषायों करके जीव के साथ बध गई कर्मस्वरूप प्रकृति भी उन कषायों द्वारा ही पराधीन हो सकी है अतः उस प्रकृति या प्रकृतिबंध को प्राप्त हुये कर्मों की उस परतंत्रता करके भला किस प्रकार व्यभिचार हो सकता है ? अर्थात्—नहीं ? कारण कि जीव का कर्मों के साथ बंध को आधान कर रहा कषाय परिणाम जिस प्रकार उस जीव की परतंत्रता को कर देता है उसी प्रकार कमीं का भी जीवों के पराधीन बने रहने को कर देता है। गीछे चून में पड़ा हुआ पिसा नोन जैसे चून को अपने पराधीन कर देता है उसी प्रकार स्वय नोंन भी चून के पराधीन हो जाता है। इस कारण हम जेनों का हेत् व्यभिचार दोष वाला नहीं है। व्यभिचार दोप के निवारणार्थ हेत् में विपक्षव्यावृत्ति घटित हो रही है। साध्य हो रहे कषाय हेतुकत्व की निवृत्ति होनेपर 'मत्त्वान्तरानपेक्षित्वे सति परतंत्रपन'' हेतु की निवृत्ति हो रही देखी जाती है। अर्थात्— जो कषायों को हेत मानकर नहीं उपजा है वह परतंत्र नहीं है। रूपया को सन्दक या तिजारी मे बद कर दो, रत्न को डिब्बी से बंद कर दो एत।वता वे कोई परतत्र नहीं है। परतंत्रपना प्रायः जीवों में ही लागू होता है। एक बात यह भी है कि जहाँ कहीं भी रुपया, द्वयणुक, रत्न, आदि है वे स्वाधीन है अन्य प्राणियो ने उन रुपये आदि को यदि पराधान कर दिया है तो ''सत्त्वान्तरानपेक्षित्वे सति" यह हेत का विशेषण उसकी त्रण चिकित्मा कर देता है। कपायों के दूर हो जाने पर अवश्य ही परतत्रता दूर हो जाती है अन्यथा यानी क्पायों की निवृत्ति हो जाने पर भी यदि परतंत्रता मानी जायेगी तो मुक्त आत्मा के भी पुनः परतत्र बने रहने का प्रसंग आ जावेगा जोकि किसी को भी इप्र नहीं है जब कि कपायों की उपशान्त अवस्था या क्षीण अवस्था हो जाती है उस अवसर पर ग्यारहमे, बारहमे, गुणस्थानवाले मुनि के ही परतंत्रता की निवृत्ति हो रही देखी जाती है। कपायों का क्षय हो जाने पर तेरहमें चौदहमें गुणस्थानवाले जीवित होकर भी मुक्त हो रहे जीवन्मुक्त सर्वज्ञ के परतंत्रता की निवृत्ति प्रतीत हो जाती है। अन्य वर्शन वाले भी स्वीकार करते हैं कि जीवित हो रहा ही विद्वान ( सर्वज्ञ ) मंहर्ष यानी राग या लौकिक सुख और आयास यानी द्वेष या दुःख से विशेषरूपेण मुक्त हो जाता है। "वि" का अर्थ यहाँ वर्तमान में स्वल्प भी राग द्वेष का सद्भाव नहीं पाया जाकर भविष्य के लिये भी राग, द्वेष, का सर्वथा परिक्षय है। यह सिद्धान्त सभी दार्शनिकों के यहाँ प्रसिद्ध है यों व्यतिरेक दृष्टान्त द्वारा भी प्रकृत हेत् का व्यतिरेक गुण पुष्ट कर दिया गया है।

साध्यमाधनविकलप्रदाहरणमिति च न शंकनीयं,पद्ममध्यगतस्य भृगस्य तद्गधलोभकषा-यहेतुकत्वेन तत्संकोचकाले पारतत्र्यसन्त्रांतरानपेक्षिणः प्रसिद्धन्त्रात् । ततोऽनवद्यमिदं साधनं ।

उक्त अनुमान में कहा गया पद्म के मध्य मे प्राप्त होरहा भोरा यह दृष्टान्त तो साध्य और साधन से रीता है इस प्रकार की शका भी नहीं करनी चाहिये क्यांकि पद्म के मध्य में प्राप्त होरहे भ्रमर की उस कमल गन्ध में लग रही लोभ कषाय को हेतु मान कर हुई परतंत्रता की बालकों तक को प्रसिद्धि है जो कि परतंत्रता अन्य प्राणियों की अपेक्षा नहीं रखती है इस कारण गन्ध की लोभ कषाय अनुसार कमल में बैठे हुये पुनः सूर्य अस्त हो जाने पर संकुचित हुये पद्म मे परतंत्र हो गये भीरे मे अन्य प्राणियो को नहीं अपेक्षा रखता हुआ परतंत्रपना हेतु भी रह जाता है और कषायहेतुकपना साध्य भी ठहर जाता है तिस कारण उक्त हेतु निर्दोष है जो संसारी जीव की परतत्रता का कषायों द्वारा होना साध देता है हाँ जो अकषाय जीव हैं वे परतंत्र नहीं है।

### तत्र सांपरायिकास्त्रवस्य के भेदा इत्याह ।

सूत्रकार के प्रति किसी शिष्य का प्रश्न है कि महाराज बताओं कि आदि में कहे गये साम्परायिक आस्रव के कीन कीन से भेद है ? इस प्रकार जिज्ञासा प्रवर्तने पर उन भेदों का परिज्ञान कराने के लिये श्री उमास्वामी महाराज इस अग्रिम सूत्र का स्पष्ट प्रतिपादन करते हैं।

# इन्द्रियकषायाव्रतिक्रयाः पंचचतुःपंचपंचविंशतिसंख्याः पूर्वस्य भेदाः ॥५॥

अपने विषयों में व्यापार कर रही पाँच संख्या वार्ला स्पर्शन, रसना, ब्राण, चक्षुः, श्रोत्र, ये इन्द्रियां और चार संख्यावाले कोध, मान, माया, लोभ ये आगे कहे जाने वाले कपाय तथा पाँच संख्या वाले हिंसा से अविरति, झूठ से अविरति, चारी से अविरति, अब्रह्म का अत्याग और परिग्रह का अप्र-त्याख्यान स्वरूप ये अत्रत एवं सम्यक्त्व किया आदि पश्चीस संख्या वाली कियाये ये उन्तालीस पूर्व-साम्परायिक आस्रव के भेद है अर्थात् कपाय सहित जीवों के इनके द्वारा आस्रव होता है।

इन्द्रियाणि पंचसख्यानि कषायाश्रतुःसंख्याः अत्रतानि पंचसंख्यानि क्रियाः पंचविंशति-सख्या इति यथासंख्यमभिसंबंधः ।

"इन्द्रियकपायात्रतिक्रियाः" इस इतरेतर योग समास वालं उद्देश्य दल का 'पंचचतुःपंच-पंचिवशितिसंख्याः" इस विधेय दल के साथ यथाक्रम से अन्वय करने पर यो अर्थ कर लिया जाता है कि पाँच सख्या वाला भाव इन्द्रिया है कपायो की संख्या चार है पाँच सख्या वाले अत्रत है कियाओं की गणना पश्चीस है। इस प्रकार उद्देश्य, विधेय, पदो की संख्या के अनुसार दोनों ओर से सम्बन्ध कर लेना चाहिये।

## सांपरायिकमत्रोक्तं पूर्वं तस्येंद्रियादयः। भेदाः पंचादिसंख्याः स्युः परिणामविशेषतः॥१॥

यहाँ प्रकरण में सकषाया आदि सूत्र अनुसार पहिले साम्परायिक आस्रव कहा जा चुका है उसके पाँच आदि सख्यावाले इन्द्रिय आदिक चार भेद हो सकते है जो कि अन्तरंग बहिरंग कारणों अनुसार हुई आत्मा की विशेष परिणतियों से उन्तालीस प्रकार होजाते हैं।

न हि जीवस्येंद्रियादिपरिणामानां विशेषोर्शसद्धः परिणामित्वस्य वचनात् । कारणविशेषा-पेक्षत्वाश्व स्पर्शादिषु विषयेषु पुंसः स्पर्शनादीनि पंच भावेंद्रियाणि तदुपकृतौ वर्तमानानि द्रव्येंद्रियाणि पंचेंद्रियसामान्योपादानादुक्तलक्षणानि प्रत्येतव्यानि । जीव के इन्द्रिय कषाय आदि विशेष परिणितयों का होना असिद्ध नहीं है क्योंकि सर्वज्ञ की आम्नाय अनुसार कहे गये आर्प शास्त्रों में जीव के परिणामीपनका निरूपण किया गया है अर्थात् "परिणमदिकमेणप्या" "जीवकृतं परिणामं" परिणममाणस्य चितश्चिदात्मकैः स्वयमपि स्वकैर्भावेः भविति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तम्यापि, परिणममाणो नित्यं ज्ञानिववतेंरनादिसन्तत्या, परिणामानां स्वेषां स भवित कर्ता च भोक्ता च" जीव के परिणाम होने का प्रतिपादन करने वाले ऐसे आगमवाक्य मिलते है। स्वयं सूत्रकारने जीव को दृत्य कहते हुये गुणपर्यायवाले पदार्थ को दृत्य कहा है हम जैन तो सांख्यों के समान आत्मा को कृदस्थ नहीं मानते हैं अतः परिणामी आत्मा के इन्द्रियाँ, कषाय, अत्रत और कियायें ये विवर्त सम्भव जाते है। एक बात यह भी है कि ये इन्द्रिय आदिक आस्त्रव के द्वार अन्य कारण विशेषों की अषेक्षा रखते हैं अतः कारण विशेषों की अपेक्षा रखने वाला काई परिणाम विशेष यानी कार्य ही हो सकता है आत्मा की स्पर्शन आदिक पाँच इन्द्रियां इन स्पर्श आदि विषयों में प्रवर्त रही हैं उन भावेन्द्रियों का उपकार (सहायता) करने में ज्यापार कर रही पाँच द्रव्येन्द्रियां हैं जिनके कि लक्षण या भेदो का निरूपण दूसरे अध्याय में किया जा चुका है यहाँ सूत्र में सामान्य रूप करके "इन्द्रिय" पद का प्रहण कर देने से भावेन्द्रियों के साथ द्रव्येन्द्रियां भी पकड़ ली जाती समझ लेनी चाहिये भावेन्द्रियों के समान द्रव्येन्द्रियों द्वारा भी आस्रव होता है भावेन्द्रियों के उपयोग के बिना अकषाय जीवों की द्रव्येन्द्रियां आस्रव की महायक नहीं हो पाती है।

तानि वीर्यांतरायेंद्रियज्ञानावरणक्षयोपश्चमान्नामकर्मविशेषोदयाच्चोपजायमानानि कषायेभ्यो मोहनीयविशेषोदयादुत्पद्यमानेभ्यः कथचिद्भिद्धंतेनियतविषयत्वाच । कषायाः पुनरनियतविषया वच्चमाणास्ततो भिन्नलक्षणानि हिंमादीन्यवतानि च वक्ष्यते । क्रियास्तत्राभिधीयंते पंचविंशतिः ।

अन्तरंग कारण हो रहे वीर्यान्तराय और इन्द्रियज्ञानावरण कर्मी के क्षयोपशम से तथा अगां-पांग आदि विशेष नामकर्म उदय से उपज रही सन्ती वे पांची द्रव्येन्द्रियां और भावेन्द्रियाँ इन मोहनीय कर्म की विशेष प्रकृतियों के उदय से उपज रहे कोध आदि कषायों से कर्यंचित भेद को प्राप्त हो रही है कपायों से इन्द्रियों के भिन्न होने में एक यह भी कारण है कि पाचों इन्द्रियों के विषय म्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, और शब्द, नियत है। हाँ मन का विषय नियत नहीं है जो कि यहां पांच इन्द्रियों मे प्रथम से ही नहीं गिना गया है किन्त अप्रिम प्रनथ में कही जाने वाली कपाये तो फिर नियत विपय वाली नहीं है। चाहे जिस किसी पटार्थ पर लोभ या क्रोध किया जा सकता है मायाचार और अभिमान भी सभी पदार्थों में किये जा सकते है जैसे कि मन इन्द्रिय द्वारा चाहे जिसका विचार कर लिया जाता है तिस कारण इन्द्रियों से कषाय भिन्न है तथा हिमा, अनृत आदि अन्नत आगे सातमे अध्याय मे कहे जायेंगे, ये पांच अत्रत भी उन इन्द्रियों और कषायों से भिन्न लक्षण वाले है। त्रसिंहमा, संकल्पीहिंमा, स्थूलझूठ, परस्त्री आदि के परित्याग की यदि कोई प्रतिज्ञा नहीं ही है तो जीवों की निर्गेल अत्रत स्वरूप परिणति हैं जैसे कि पूजन, अध्ययन, दान, नहीं करने वाले श्रावकों की पुण्य क्रिया नहीं करना स्वरूप प्रमाद परि-णतियां अश्म कर्मो का आस्त्रव कराती रहती हैं। पच्चीस क्रियाये भी उक्त तीनो से निराली है। इन्द्रिय विषय लोलुपता, क्रोधादि कषाये, हिंसा आदि अन्नत, और सम्यक्तव मिध्यात्व, आदि कियाये ये सब आत्मा की परिणितयां न्यारी-न्यारी अनुभूत हो रही है। विवेक ज्ञानियों को ये उन्तालीस भेद स्पष्ट प्रतीत हो जाते हैं जो कि साम्परायिक आसव के भेद हैं। अब प्रन्थकार उन भेदों में कहीं गई पच्चीस क्रियायों को अप्रिम वार्त्तिको द्वारा स्पष्ट कह रहे हैं सो सनिये।

तत्र चैत्यश्रुताचार्ययूजास्तवादिलक्षणा।
सम्यक्तवर्धनी ज्ञेया विक्रिः सम्यक्त्वसिक्कया॥२॥
कुचैत्यादिप्रतिष्ठादिर्या मिथ्यात्वप्रवर्धनी।
सा मिथ्यात्विक्रया बोध्या मिथ्यात्वोदयसंस्तता॥३॥
कायादिभिः परेषां यद्गमनादिप्रवर्तनं।
सद्सत्कार्यसिद्ध्यर्थं सा प्रयोगिक्कया मता॥४॥

उन पच्चीस क्रियाओं में पहिली सम्यक्त्व क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया, प्रयोग क्रिया, समादान क्रिया, ईर्यापथ क्रिया, ये पांच क्रियाये हैं तहां जिन विम्ब, आप्तोपज्ञशास्त्र, निर्मन्थ आचार्य, इनकी पूजा करना, स्तुति करना, दर्शन करना, ध्यान करना आदि स्वरूप प्रशंसनीय सम्यक्त्व क्रिया है जो क्रि विद्वानों करके सम्यक्त्व को बढाने वाली समझी गई है। तथा कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र आदि की प्रतिष्ठा करना, श्री जिनेन्द्र देव के अतिरिक्त अन्य देवताओं की स्तुति करना, पूजा करना आदि जो भी कोई मिध्यात्व को अधिक बढाने वाली क्रियाये है वह मिध्यात्व क्रिया है जो कि पूर्व में बॅघे हुये मिध्यात्व कर्म के उद्य को अच्छा आश्रय पाकर हुई मिध्यादृष्टि जीवों के यहां प्रख्यात हो रही समझ लेनी चाहिये। प्रशस्त और अप्रशस्त कार्यों की प्रसिद्धि करने के लिये काय, वचन, आदि करके दूसरे जीवों की जो गमन, आगमन, आदि प्रवृत्ति करा देना है वह तीसरी प्रयोग क्रिया मानी गयी है।

नुः कायवाङ्मनोयोगान्नो निवर्तियतुं समाः । पुद्गलास्तदुपादानं स्वहेतुद्वयतोऽथवा ॥५॥ संयतस्य सतः पुंसोऽसंयमं प्रति यद्भवेत् । आभिमुख्यं समादानिक्रया सा वृत्तघातिनी ॥६॥ ईर्यापथिकया तत्र प्रोक्ता तत्कर्महेतुका । इति पंचिक्रयास्तावच्छुभाशुभफलाः स्मृताः ॥९॥

अपने अन्तरंग कारण हो रहे वीर्यान्तराय कर्म और ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम एवं अंगो-पांग कर्म का उदय तथा विहरंग कारण माने गये ग्रोग वर्गणा, भोजन, आदि यों दोनों कारणों से आत्मा के काययोग, वचनयोग, मनोयोग, इनकी निवृत्ति नहीं कराने के लिये अर्थात्—योगों अनुसार मन, वचन, काय, को बनाने के लिये समर्थ हो रहे जो पुद्गल हैं उनका प्रहण करना समादान किया है। अथवा संयमी ही रहे सन्ते प्रशस्त आत्मा का जो अविरित्त के प्रति अभिमुख होना है वह समादान किया है वह चारित्र का घात करने वालो मानी गयी है। उस ईर्यापथ यानी जीवदया पालते हुये धर्मार्थ मार्ग में चल रहे संयमी की गमन कर्म को हेतु मान कर उपजी हुई किया तो उन कियाओं में पांचमी ईर्यापथ किया अच्छी कही गयी है। इस प्रकार कोई शुभ फलों और अशुभ कलों को देने वाली ये पहिली पांच कियायों तो ऋषि आन्नाय अनुसार स्मरण की जा रहीं चली आ रही हैं।

### कोधावेशात्प्रदोषो यः सांतः प्रादोषिकी क्रिया। तत्कार्यत्वात्सहेतुत्वात् कोधाद्न्या ह्यनीदृशात्॥८॥

प्रादोषिकी क्रिया, काथिकी क्रिया, आधिकरिणिकी क्रिया, पारितापिकी क्रिया, प्राणाितपाितकी क्रिया, यह दूसरा क्रिया पंचक है तिनमें क्रोध का आवेश आजाने से जो हृद्य में दुष्टता रूप प्रदाष उपजता है वह अन्तरंग की प्रादोषिकी क्रिया है। यदि यहाँ कोई यों कटाक्ष करे कि कषायों में क्रोध गिना ही दिया गया है फिर क्रियाओं में क्रोध स्वभाव प्रादोषिकी क्रिया का प्रहण करना तो पुनरुक्त हुआ, आचार्य समझाते हैं कि यह आक्षेप ठीक नहीं है क्योंकि प्रादोषिकी क्रिया में क्रोध कारण पड़ता है उस क्रोध का कार्य प्रादोषिकी क्रिया है। एक बात यह भी है कि क्रोध तो कदाचित् सर्प, भेड़िया, आदि के बिना कारण ही उपज जाता है किन्तु प्रदोष यानी दुष्टता या पिशुनता तो कुछ न कुछ निभित्त पाकर उपजती है अतः हेतुसहित हो रही होने के कारण इस प्रादोषिकी क्रिया सारित्व नहीं हारहे क्रोध कषाय से यह प्रदोष किया भिन्न है।

प्रदुष्टस्योचमो हंतुं गदिता कायिकी किया।
हिसोपकरणादानं तथाधिकरणिकया ॥९॥
दुःखोत्पादनतंत्रत्वं स्यात्किया पारितापिका।
कियासा तावता भिन्ना प्रथमा तत्फलत्वतः ॥१०॥
प्राणातिपातिकी प्राणिवयोगकरणं किया।
कषायाच्चेति पंचैताः प्रपत्तव्याः कियाः पराः ॥११

प्रदोष करके युक्त होरहे सन्ते बिंढिया दुष्ट पुरुष का दूसरों को मारने के लिये जो उद्यम करना है वह कायिकी किया कही गयी हैं। तथा हिंसा के उपकरण होरहे शस्त्र, विष, आदि का प्रहण करना अधिकरण किया मानी गयी है। दूसरे प्राणियों को दुःख उपजाने पर उसके अधीन जो परिताप हात है वह पारितापिकी किया है तितने से ही वह पहिली किया भिन्न हो जाती है क्यों कि वह उसका फल है। अर्थात् कोध के आवेश्व से दूसरे को मारने का उद्यम किया गया उससे हिसा के उपकरणों को पकड़ा पुनः उससे जीवों को दुःख उपजाया यो उक्त कियाये परस्पर में एक दूसरे से भिन्न है। पांचमी आयुः प्राण, इन्द्रिय प्राण, बल प्राण, और श्वासोच्छ्वाम प्राण इनका वियोग कर देना प्राणातिपातिकी किया ह। ये पाँचों ही कियाये कायों से भिन्न समझ लेनी चाहिये। कषाये कारण हैं और उक्त पाँचों कियाये कार्य हैं अन्य अन्नत आदि से भी ये कियाये भिन्न है।

रागार्द्रस्य प्रमत्तस्य सुरूपालोकनाशयः। स्याद्दश्निकृयास्पश्चें स्पृष्टधीः स्पश्निकृया ॥१२॥ एते चेंद्रियतो भिन्ने परिस्पंदात्मिके मते। ज्ञानात्मनः कषायाच्च तत्फलत्वात्तथाऽवतात्॥१३॥ क्रियाओं का तीसरा पंचक दर्शन किया, स्पर्शनिक्या, आत्यियकी क्रिया, समन्तानुपातन क्रिया और अनाभोग क्रिया इस प्रकार है। राग से द्रवीभूत हो गये प्रमादी जीव का रमणीय पदार्थ के सुन्दर रूपों के आलोकन करने में अभिप्राय होना दर्शन क्रिया है। छूने योग्य पदार्थ के स्पर्श करने में रागी जीव की जो छूते रहने के लिये बुद्धि होना (टकटकी लगे रहना) है वह स्पर्शन क्रिया है। यदि यहाँ कोई यों प्रश्न करे कि पाँच इन्द्रियों में चश्चः इन्द्रिय और स्पर्शन इन्द्रिय को गिन लिया गया है उन्हों में ये दर्शन, म्पर्शन, क्रियाये गतार्थ होजावेगी यों उनका प्रथक निरूपण करना व्यर्थ है अथवा कषायों या अवतों में भी इन क्रियाओं का अन्तर्भाव हो सकता है। इसका समाधान करते हुये आचार्य कहते हैं कि अपरिस्पन्द आत्मक इन्द्रियों से ये परिस्पन्द आत्मक होनें क्रियायों भिन्न मानी गयी हैं पहिले पाँच इन्द्रियों में ज्ञान आत्मक इन्द्रियों के प्रहण है किन्तु यहाँ इन्द्रियिक्कान पूर्वक हुये दर्शन, स्पर्शन आत्मक परिस्पन्द को क्रियाओं में लिया गया है अतः ज्ञान आत्मक इन्द्रियों से ये क्रियाये भिन्न हैं। यह भी एक तर्क है। तथा कषाय या अवतों से भी उक्त क्रियाये भिन्न है क्योंकि ये क्रियायें उन अवत और कषायों के फल हैं "तेपां फलानि तत्फलानि तेषां भावस्तत्फलत्वं" कभी कभी क्रियाओं से भी कषायें और अवत उपज जाते हैं अतः ये क्रियायें उनकी कारण भी हैं "तानि फलानि यासा ताः तत्फलाः तासां भावस्तत्फलत्वं तस्मात्तरफलत्वान्" यों "तत्फलत्व" पद का विषद्ध किया जा सकता है।

अपूर्वप्राणिघाताथोंपकरणप्रवर्तनं । किया प्रात्यिकी ज्ञेया हिंसाहेतुस्तथा परा ॥१४ स्त्र्यादिसंपातिदेशेंतर्मकोत्सर्गः प्रमादिनः । शक्तस्य यः कियेष्टेह सा समंतानुपातिकी ॥१५॥ अदृष्टे यो प्रमृष्टे च स्थाने न्यासो यतेरपि। कायादेः सा त्वनाभोगिक्या सैताश्च पंच ताः ॥१६॥

प्राणियों का घात करने के छिये तलवार, तोप, बन्दूक, पिस्तौल, मशोनगन, बम, टारपीडो, सुरंग, विषाक्त गैम, आदि अपूर्व उपकरणों की प्रषृत्ति करना तो प्रात्यिकी किया समझनी चाहिये, तिसी प्रकार हिंसा का हेतु होरही यह किया भी उन कषाय और अन्नतों से भिन्न है। समर्थ होरहे भी प्रमादां पुरुष का स्त्री, पुरुष, पशु आदि का सम्पात (गमनागमन) हो रहे प्रदेशों में जो अन्तरंग मल, मूत्र, सिंघाणक आदि मलों का त्याग करना है वह यहाँ समन्तानुपातिकी क्रिया इष्ट की गई है। असंयमी पुरुष हो चाहे संयमी भी साधु क्यों न हो उस यित का भी बिना देखे हुये और बिना शुद्ध किये हुये स्थान में शरीर, पुस्तक, आदि का जो स्थापन कर देना है वह तो पाँचवीं या पन्द्रहवीं प्रसिद्ध अनाभोग क्रिया है। ये भी प्रसिद्ध होरहीं पांच क्रियाये हैं जो कि वे अन्य क्रियाओं और इन्द्रिय, कषाय, अन्नतों, से भिन्न होरहीं मानी गयी हैं।

परिनर्वर्त्यकार्यस्य स्वयं करणमत्र यत्। सा स्वहस्तिकृयावयप्रधाना धीमतां मता ॥१७॥ पापप्रवृत्तावन्येषामभ्यनुज्ञानमात्मना । स्यान्निसर्गकियालस्यादकृतिर्वा सुकर्मणां ॥१८॥ पराचरितसावद्यप्रकाशनमिह स्फुटं । विदारणकिया त्वन्या स्यादन्यत्र विशुद्धितः॥१८॥

कियाओं का चौथा पंचक स्वहस्त किया, निसर्ग किया, विदारण किया, आज्ञान्यापां दकी किया, अनाकांक्षिकी किया इस प्रकार है तिनमें दूसरों से करने योग्य कार्य का जो स्वयं करना है वह यहां स्वहस्त-किया मानी गयी है। इस किया में पाप की प्रधानता है ऐसा पण्डितो का विचार है। दूसरों की पाप में प्रवृत्ति कराने के लिये स्वयं आत्मा करके जो अन्य पुरुषों को अनुमति दे देना है वह निसर्ग किया है अथवा आलस्य से श्रेष्ठ कर्मों का नहीं करना भी निसर्ग किया है। तथा दूसरों करके आचरे गये पाप महित कर्मों का स्पष्ट रूप से प्रकाश कर देना यहां विदारण किया है जो कि इतर कियाओं से या इन्द्रिय आदिक से भिन्न हैं हां आत्मा की विशुद्धि से दसरे की हित कामना रखते हुये यदि विद्यार्थी, पुत्र, मित्र, श्रोता, आदि की सावद्य कियाओं को प्रकट किया जायेगा तो विदारण किया नहीं समझी जायेगी अतः आत्मा विशुद्धि से भिन्न अवस्थाओं में कालुष्य होने पर विदारण किया समझी जाय।

आवश्यकादिषु ख्यातामहेदाज्ञामुपासितुं।
अश्क्तस्यान्यथाख्यानादाज्ञाव्यापादिकी क्रिया॥२०॥
शाव्यालस्यवशाद्हेत्प्रोक्ताचारिवधो तुयः।
अनादरः स एव स्यादनाकांक्षक्रियाविदां॥२१॥
एताः पंच क्रियाः प्रोक्ताः परास्तन्त्रार्थवेदिभिः।
कषायहेतुका भिन्नाः कषायेभ्यः कथंचन ॥२२॥

छः आवश्यक, पांच समिति, आदि कृत्यों में बखानी गयी श्री अईन्तदेव की आज्ञा का परि-पालन करने के लिये असमर्थ हो रहे प्रमादी जीव का अन्य प्रकारों करके व्याख्यान कर देने से आज्ञा-व्यापादिकी किया हो जाती हैं। अर्थात्—कोई-कोई पण्डित स्वयं नहीं कर सकने की अवस्था में जिन-वाणी के वाक्यों का दूसरे प्रकारों से ही अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। "जिनगेहो मुनिस्थितिः" के स्थान पर, "जिनगेहे मुनिस्थितिः" कह देते हैं उदिष्ट त्याग के प्रकरण में न जाने क्या-क्या उदिष्ट का अर्थ करते हैं अतः अपनी अशक्ति या कषायों के वश होकर जिनागम के अर्थ का परिवर्तन करना महान कुकर्म है। तथा तीर्थंकर अईन्तदेव करके निर्दोष कही गयी आचार किया की विधि में शठता या आलस्य के वश से जो अनादर करना है वही तो विद्वानों के यहां अनाकांक्षा क्रिया कही जा सकती है। ये स्वहस्त क्रिया आदि पांच क्रियाये तत्त्वार्थशास्त्र के वेत्ता विद्वानों करके भले प्रकार अन्य क्रियाओं से भिन्न कह दी गयीं हैं। ये क्रियाये कषायों को हेतु मान कर उपजती हैं अतः क्रोध आदि कषायों से किसी न किसी प्रकार भिन्न हैं। कषायें कारण हैं और ये क्रियाये कार्य हैं इनका मिथः कार्य कारणभाव सम्बन्ध है। छेदनादिकियासक्तिचत्त्वं स्वस्य यद्भवेत्। परेण तत्कृतौ हर्षः सेहारंभिकृया मता ॥२३॥ परिग्रहाविनाशार्था स्यात्पारिप्रहिकी कृया। दुर्वकृकवचो ज्ञानादौ सा मायादिकृया परा॥२४॥

आरम्भ क्रिया, पारिप्रहिकी क्रिया, माया क्रिया, मिध्यादर्शन क्रिया, अप्रत्याख्यान क्रिया, ये क्रियाओं का पांचमा पंचक है इनमें पिहली आरम्भ क्रिया का अर्थ यह है कि प्राणियों के छेदन, भेदन, मारण आदि क्रियाओं में जो अपने चित्त का आसक्त होना है अथवा दूसरे करके उन छेदन आदि क्रियाओं के करने में हर्ष मानना है वह यहां आरम्भ क्रिया मानी गयी है। क्षेत्र, घन, आदि परिग्रह का नहीं विनाश करने के लिये जो प्रयत्न होगा वह पारिम्रहिकी क्रिया है। ज्ञान, दर्शन, आदि में जो दुष्ट- कक्तापन या खोटे मायाचार अनुसार बचन कहते हुये बंचना करना है यह अन्य क्रियाओं से न्यारी माया क्रिया है। माया क्रिया के आदि में माया शब्द पड़ा हुआ है अतः इस क्रिया में वक्रता यानी मायाचार की प्रधानता है।

मिथ्यादिकारणाविष्टदृढीकरणमत्र यत् । प्रशंसादिभिरुक्तान्या सा मिथ्यादर्शनिकृया ॥२५॥ वृत्तमोहोदयात्पुंसामनिवृत्तिः कुकर्मणः। अप्रत्याख्या क्रियेत्येताः पंच पंच क्रियाः स्मृताः ॥२६॥

मिध्यामतों के अनुसार मिध्यादर्शन आदि के कारणों में आसक्त होरहे पुरुष का इस मिध्या मत में ही प्रशंसा, सत्कार, पुरस्कार आदि करके जो दृढ करना है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो यों अदृढ को दृढ कर देना है वह यहां 'मिध्या दर्शन किया कही गयी है जो कि अन्य कियाओं से न्यारी है। संयम को घातने वाले चारित्रमोहनीय कर्म का उदय होजाने से आत्माओं के जो कुकमों से निवृत्ति नहीं होना है वह अप्रत्याख्यानकिया है इस प्रकार ये पाँच कियाये ऋषि आन्नाय अनुसार स्मरण होरही चली आचुकी हैं यों यहाँ तक पाँच पंचकों अनुसार पश्चीस कियाओं का लक्षण पूर्वक निर्देश कर दियागया है। विशेष यह कहना है कि "स्मृताः" शब्द का यह अभिप्राय है कि सर्वक्र के उपदेश की धारा से ऋषि-सम्प्रदाय अनुसार अब तक जैन सिद्धान्त के विषयों का स्मरण होता चला आ रहा है कितनी ही धार्मिक बातें यदि उपलब्ध शास्त्रों में नहीं लिखी हैं और वे कुलक्रम या जैनियों की आम्नाय अनुसार चली आरही हैं तो वे भी प्रमाण हैं। देखिये लाखों करोड़ों, स्त्री पुरुषों की वंश परम्परा का निर्दोषपना पुरुषा पंक्ति से कहा जारहा आज तक धारा प्रवाह रूप से चला आता है तो वह असंकर होरही वंश परम्परा प्रामाणिक ही समझी जायगी। आज कल के सभी निर्दोष स्त्री पुरुषों की वंश परम्परा का शास्त्रों में तो उल्लेख नहीं है अतीन्द्रियदर्शी मुनियों का सत्संग भी दुर्लभ है अतः यह कुलीनता जैसे वृद्धपरम्परा द्वारा उक्त होरही प्रमाण मान ली जाती है उसी प्रकार चून, बूरा, पिसा हुआ मसाला, दूध, घी, आदि के शुद्ध बने रहने की तीन दिन, पाँच दिन, दो घड़ो, आदि की काल मर्यादा को भी आम्नाय अनुसार प्रमाण मान

लिया जाता है। क्रियाकोश में किन-किन बातों को कहाँ तक लिखा जा सकता है बुद्धिमानों को चाहिये कि "अनादौ सति ससारे दुर्घीरे मकरध्वजे। कुले च कामिनीमूले का जातिपरिकल्पना" ऐसे प्रमाणाभास देकर जाति, कुछ, व्यवस्था को ढीछा नहीं करे। छोटा मांजना, हाथ मटियाना, सूतक पातक से की गयीं अशद्भियां, म्लेच्छ संसर्ग की अशद्भि आदि के प्रत्याख्यान का उपाय इन असंख्य प्रकरणों को कहाँ तक ज्ञास्त्रों में देखते फिरोगे। जिस किसी छौकिक किया से सम्यग्दर्शन और चारित्र में हानि नहीं होय वह सभी छीकिक विधि प्रमाण मानी गयी है। इसी प्रकार खड़े हो कर पूजन करना, बैठ कर शास्त्रजी पढ़ना, अचित्तद्रव्य से पूजा करना, आह्वान, स्थापन, सम्निधीकरण, पूजन, बिसर्जन आदि क्रियाओं में चली आ रही आम्नाय ही प्रमाण समझी जाती है। कहीं-कहीं तो शास्त्रों के लिये भी प्रमाणता को देने वाली आम्नाय मानी गयी है अतः मूलसघ सम्प्रदाय का पद भी बहुत ऊँचा है। सभी विषयों में शास्त्रों की साक्षी मॉगना अथवा आचमन, तर्पण, गुह्यांग पूजा आदि मिथ्यात्व वर्द्धक क्रियाओ के पोषक चाहे जिस शास्त्रको प्रमाण मान बैठना समचित नहीं है। क्वचित् जैन मन्दिरों में अजैन देवो की मूर्तियांन जाने किस किस देश, काल, राजा, प्रवल प्रजा की परिस्थिति में पराधीन होकर प्रविष्ट करनी पढ़ी है जिसकी अभी तक कोई चिकित्सा नहीं हो पार्या है। सिद्धक्षेत्र गिरनार जी पर्वत पर हिन्दुओं और मुसलमानों तक का आधिपत्य है। जैनों की निर्वछता से कितने ही तीर्थ, शास्त्र, जिनालय, जिनविम्ब नष्ट किये जा चुके हैं। अब भी कितने ही जिनायतनो पर विधर्मियों का अधिकार है। जीव हिंसा, अविनय की जाती है। इसी प्रकार समीचीन ज्ञास्त्रों में भी श्रष्ट साहित्य का प्रक्षेप किया गया है अथवा किसी जैनाभास भट्टारक या विद्वान् की वैसा प्रक्षेप करने के लिये बाध्य होना पड़ा है। प्रकरण में यही कहना है कि समीचीन शास्त्रों से जिन कियाओ में कोई बाधा नहीं आती है वृद्ध परम्परा द्वारा स्मरण हुई चली आरहीं वे सभी धार्मिक कियाये प्रमाण है तभी तो बड़े-बड़े आचार्य स्मृताः, आम्नाताः, जिणेहि णिहिहं, आदि पहों से पूर्व सम्प्रदायप्राप्त प्रमेय का प्रतिपादन करते है।

नतु चेंद्रियकषायाव्रतानां क्रियास्वभावानिवृत्तेः क्रियावचनेनैव गतत्वात् प्रपचमात्रप्रसंग इति चेन्न, अनेकांतात । नामस्थापनाद्रच्येंद्रियकषायाव्रतानां क्रियास्वभावत्वाभावात् द्रव्यार्थादेशा-त्यर्यायार्थादेशात्तेषां क्रियास्वभावत्वात् ।

यहां कोई शंका उठाता है कि सूत्र में प्रथम कहे गये इन्द्रिय, क्षाय, और अन्नतों की भी किया स्वरूप करके निवृत्ति नहीं है अर्थात्—इन्द्रिय आदि भी किया स्वभाव है अतः क्रियाओं के कहने करके ही उनका प्रयोजन प्राप्त हो जाता है तो फिर उन इन्द्रिय आदिकों का प्रहण करना व्यर्थ है यो सूत्रकार को इतना लम्बा सूत्र बना कर केवल व्यर्थ के प्रपंच रखने का ही प्रसंग आता है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि यह कोई एकान्त नहीं है कि इन्द्रिय, कषाय, अन्नत, ये किया स्वरूप ही होवे, क्योंकि नाम इन्द्रिय, स्थापना इन्द्रिय, द्रव्य इन्द्रिय, और नाम कषाय, स्थापना कषाय, द्रव्यकषाय, तथा नाम अन्नत, स्थापना अन्नत, द्रव्य अन्नत, इन्को परिस्पन्द स्वरूप नहीं होने से किया स्वभावपना नहीं है। अर्थात्—सभी अर्थों के नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये चार भेद बखाने जा सकते हैं। पहिले तीन में किया नहीं पायी जाती है। देखिये नाम इन्द्रिय आदि में नाम होने के कारण क्रिया नहीं है। स्थापना में भी मुख्य किया नहीं पायी जाती है यह वही है ऐसा वचन या ज्ञान ही स्थापना में प्रवर्तता है आगामी काल में होनेवाले द्रव्य निक्षेप स्वरूप इन्द्रिय, कषाय, अन्नतों, में तो वर्तमान की किया नहीं है अतः द्रव्यिक्तिय

द्वारा कथन करने पर ये किया स्वभाव नहीं हैं हां भाव स्वरूप इन्द्रिय, कषाय, अन्नतों, को कर रही पर्या-यार्थिकनय की विवक्षा से उन इन्द्रिय, कषाय, अन्नतों, को किया स्वरूपपना है अतः इनके किया स्वरूप होने का ही एकान्त नहीं है, नयों की विवक्षा अनुसार अनेकान्त है। अतः सूत्रकार के ऊपर प्रपंच मात्र कहने का दोष प्राप्त नहीं होता है। किया है स्वभाव जिनका वे किया स्वभाव हुये, यो बहुन्नीहि समास करते हुये पुनः भाव में त्व प्रत्यय कर उनका जो भाव है वह "क्रियास्वभावत्व" है यह वृत्ति की जाय।

किं च, द्रव्यभावास्रवत्वभेदाचेंद्रियादीनां क्रियाणां च न क्रियाः तत्प्रपंचमात्रं इंद्रियादयो हि शुभेतरास्रवपरिणामाभिष्कुसत्वाद्द्रव्यास्रवाः क्रियान्तु कर्मादानरूपाः पुंसो भावास्रवाहति सिद्धांतः। कायवाङ्मनःकर्म योगः स आस्रव इत्यनेन भावास्रवस्य कथनात्।

दूसरी बात यह है कि इन्द्रिय, कषाय, आदिकों को द्रव्यासवपना है और क्रियाओं को भावा-स्रवपना है। इस कारण इन्द्रिय आदिक और पच्चीस कषायों का भेद हो जाने से क्रियाये उन इन्द्रिय आदिकों का या क्रियाओं का इन्द्रिय आदिक विस्तार मात्र नहीं है जब कि इन्द्रिय आदिक नियम से शुभ आस्रव और उससे इतर अशुभ आस्रव के परिणामों की ओर अभिमुख होने के कारण द्रव्यास्रव हैं और क्रियाय तो आत्मा के निकट कमों का महण करा देना स्वरूप होती हुई भावास्रव हैं यह जैन सिद्धान्त प्रम्फुट है। काय, वचन, और मन की कम्पस्वरूप क्रिया योग है तथा वहीं आस्रव है यों छठे अध्याय के इन पहिले दो सूत्रों करके भावास्रव का कथन किया गया है। ऐसी दशा में इन्द्रिय आदिकों का प्रपंच क्रियाय या क्रियाओं का प्रपच इन्द्रिय आदि नहीं है प्रत्युत वे क्रियाये भावास्रव होती हुई द्रव्यास्रव हो रहे इन्द्रिय, कपाय, अन्नतों से विभिन्न है।

द्रव्यास्रव एव योगः कर्मागमनभावास्रवस्य हेतुस्वादिति चेन्न, आस्रवत्यनेनेत्यास्रव इति करणमाधनतायां योगस्य भावास्रवत्वोपपत्तेः । एवर्मिद्रियादीनामिष भावास्रवत्वप्रसंग इति चेन्न, तेषां क्रियाकारणत्वेन द्रव्यास्रवत्वेन विवक्षितत्वात् । आस्रवणमास्रव इति भावसाधनतायां क्रियाणां भावास्रवत्वघटनात् ।

यहाँ कोई विद्वान् आक्षेप करता है कि योग तो द्रव्यास्त्रव ही है क्योंकि कमों के आगमन स्वरूप भावास्त्रव का वह हेतु है। भावास्त्रव का हेतु द्रव्यास्त्रव माना गया है अतः परिस्पन्द क्रिया स्वरूप योग द्रव्यास्त्रव ही होगा। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि आड़् उपसर्ग पूर्वक "स्नुगतों" धातु से करण में अप् प्रत्यय कर आस्त्रव शब्द बनाया गया है जिस करके कमों का आगमन होता है वह आस्त्रव हे इस प्रकार करण में आस्त्रव शब्द का साधन करते सन्ते योग को भाषास्त्रवपना बनता है। पुनः कोई विद्वान् यदि आक्षेप करे कि यों तो इन्द्रिय आदिकों को भी भावास्त्रवपने का प्रसंग आजावेगा इन्द्रिय आदि करके भी कमों का आगमन होता है। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि वे इन्द्रिय आदिक तो कम्पस्वरूप योग क्रिया के कारण हैं इस कारण इन्द्रिय आदि को द्रव्यास्त्रवपने करके विवक्षा की जा चुकी है। हाँ आस्त्रव होना यानी आगमन होना मात्र आस्त्रव है यां भाव में अप प्रत्यय कर आस्त्रव शब्द की सिद्धि करने पर तो क्रियाओं को भावास्त्रवपना घटित होजाता है।

कार्यकारणभावाचेंद्रियादिस्यः क्रियाणां पृथ्यवचनं युक्तं इन्द्रियादिपरिणामा हेतवः क्रियाणां तेषु सत्सु भावादसत्यभावादिति निगदितमन्पत्र । एक बात यह भी है कि इनका कार्यकारणमाव होने से भी इन्द्रिय आदिक से क्रियाओं का पृथक निरूपण करना सूत्रकार का युक्तिपूर्ण कार्य है। देखिये क्रियाओं के कारण इन्द्रिय, कषाय, आदिक परिणाम हैं। इनमें परस्पर अन्वयव यतिरेक घट रहा है। उन इन्द्रिय, कषाय, आदिकों के होने पर क्रियाओं का सद्भाव यानी उपजना होता है। इन्द्रिय आदिकों के नहीं होने पर क्रियाओं का सद्भाव नहीं है इस बात को अन्य प्रकरणों में भले प्रकार कहा जा चुका है यहाँ विस्तार करना व्यर्थ है।

इन्द्रियग्रहणमेवास्त्वित चेन्न, तदभावेऽप्यप्रमत्तादीनामास्रवसद्भावात्। एकद्वित्रिचतुरिंद्रिया-संज्ञिपंचेंद्रियेषु यथासंभवं चक्षुरादींद्रियमनोविचाराभावेऽपि क्रोधादिहिंसादिपूर्वककर्मादानश्रवणात्।

यहाँ कोई गंका करता है कि उक्त सूत्र में केवल इन्द्रियों का ग्रहण ही बना रहो कषाय, अन्नत, क्रियाओं, का ग्रहण करना न्यर्थ है पाँच इन्द्रिय परिणितयों से ही सभी आस्रव होजायेंगे। प्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि उन इन्द्रिय परिणितयों का अभाव होते हुये भी सातवे गुणस्थान वाले अप्रमत्त से आदि लेकर दशमे गुणस्थानतक संयमियों के आस्रव का सद्भाव पाया जाता है तथा एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय, जीवों में यथासम्भव चश्च आदि इन्द्रियों और मानसिक विचारा के नहीं होते हुये भी क्रोध आदि कपायों और हिंमादि अविर्ति तथा अन्य मिध्यात्वादि क्रियाओं को पूर्ववर्त्ती कारण मानकर कर्मों का ग्रहण होना शास्त्रों में सुना जाता है। एकेन्द्रिय जीव के रसना आदि चार इन्द्रियों और मन नहीं है, द्वीन्द्रिय जीव के न्नाण आदि तीन इन्द्रियों और अनिन्द्रिय मन नहीं पाया जाता है इसी प्रकार अन्य असज्ञी पर्यन्त जीवों के भी इन्द्रियों की विकलता पायी जाती है जब द्रव्येन्द्रियों ही नहीं हैं तो भावेन्द्रियाँ कहां से होंगी यह न्यतिरेकन्यभिचार हुआ अतः सभी इन्द्रिय, कषाय, अन्नत, क्रियाओं का सूत्र में ग्रहण करना अनिवार्य है।

कषायाणां सांपरायिकभावे पर्याप्तत्वाद्वयाग्रहणमिति चेन्न, सन्मात्रेपि कषाये भगवत्प्रशांत-कषायस्य तत्त्रसंगात् । न च तस्येन्द्रियकषायात्रतिक्रयास्त्रवाः संति, योगास्रवस्येव तत्र भावात् । चक्षुरादिरूपाद्यग्रहणं वीतरागत्वात् ।

यहाँ कोई आपेक्ष उठाता है कि सकषाय जीव के साम्परायिक आस्रव होता कहा गया है अतः साम्परायिक आस्रव के होने में केवल कषाये ही पर्याप्त हैं अन्य इन्द्रिय, अन्नत, और क्रियाओं का महण करना सूत्रकार को उचित नहीं है। मन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि ग्यारहमें गुणस्थानमें कषायों की सत्तामात्र रहने पर भी अच्छी शान्त हो गयी हैं कषाये जिन की ऐसे भगवान् उपशान्तकषाय मुनि महाराज के उस साम्परायिक आस्रव के हो जाने का प्रसंग आजावेगा जो कि इष्ट नहीं है। वस्तुतः विचारा जाय तो उस ग्यारहमें गुणस्थान बाले मुनि के भाव इन्द्रिय, कषाय, अन्नत और क्रियायें हैं ही नहीं। अतः इन्द्रिय आदिकों के अनुसार होने वाला साम्परायिक आस्रव उन उपशान्तकषाय भगवान् के नहीं है हा केवल योग को ही कारण मान कर होने वाले ईर्यापथ आस्रव का ही वहां सद्भाव है यद्यपि ग्यारहमें, वारहमें, तेरहमें गुणस्थानों में चक्षः, कर्ण, आदि इन्द्रियां हैं तथापि वीतराग होने के कारण चक्ष आदि इन्द्रियों द्वारा रूप आदि का प्रहण करना स्वरूप उपयोग नहीं होता है रागी, द्वेषी, जीवों की ही इन्द्रियों द्वारा उपयोग स्वरूप परिणतियाँ होती हैं उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी अथवा ग्यारहमें, बारहमें, गुणस्थानों में धकाधक शुक्लध्यान प्रवर्त रहा है, शुद्ध आत्मा की परिणति में उपयोग निमन्न होरहा है रागरित के विमन्त होरहा है

इन्द्रिय जन्य उपयोग मानने पर उपशमक, क्षपक अवस्थायें विगड़ी जाती हैं अतः अन्ययन्यभिचार हो जाने के भय से केवल कषायों का ही प्रहण करना पर्याप्त नहीं है।

अव्रतवचनमेवेति चेन्न, तत्प्रवृत्तिनिमित्तनिर्देशार्थत्वादिद्रियकपायक्रियावचनस्य । तदेवमि-द्रियादय एकान्नचत्वारिंशत्संख्याः सांपरायिकस्य मेदा युक्ता एव वक्तुं संग्रहात् ।

केवल कियाओं के कहने से भी प्रयोजन नहीं सधा और केवल इन्द्रियों का प्रहण करने से भी सूत्रोक्त अभिप्राय नहीं निकल सकता है। उक्त सूत्र में केवल कवायों को ही साम्परायिक का भेद मानने पर भी दोष आते है। ऐसी दशा में एक बचे हुये अन्नत के महण का ही आक्षेप क्यों न कर छिया जाय ? सम्भव है इससे सभी प्रयोजन सथ जाँय। ऐसी भावना रखता हुआ कोई कटाक्ष करता है कि उक्त सूत्र में केवल अत्रत का ही कथन किया जाय इन्द्रिय, कषाय और कियाओं का उपादान करना न्यर्थ है कषाय सहित जीवों के कवल अन्नत को ही हेतु मान कर साम्परायिक कर्म का आस्नब हुआ करता है। आचार्य कहते हैं कि यों तो नहीं कहना क्योंकि उन अवतों की प्रवृत्ति होने के निमित्तों का निर्देश करने के लिये सूत्रकार महाराज ने इन्द्रिय कषाय, और कि्याओं को सूत्र में कण्ठोक्त किया है। अर्थान्-इन्द्रिय, कषाय, और कियाओं से जीवों की अन्नत में प्रवृत्ति होती है। सुस्म राग की अवस्थामें भाव हिंसा दशमे गुणस्थान तक पाई जाती है असत्य वचन, अनुभयवचन, बारहवे तक माने गये हैं तेरहमे गुणस्थान मे भी अनु-भयवचनयोग अनुभय मनोयोग है शीलों का पूर्ण स्वामित्व चौदहमें में माना गया है अतः यद्यपि अत्रत से ही माम्परायिक आस्रव का प्रयोजन सध सकता है फिर भी अत्रतों की प्रवृत्ति का कारण होरहे इन्द्रिय आदिकों का कथन करना आवश्यक है। कदाचित् अन्नतों से भी इन्द्रियलोलुपता, कषायें या क्रियाये हो जातो है। तिस कारण इस प्रकार स्पष्ट कथन कर संप्रह करने की विवक्षा से साम्परायिक आसव के इन्द्रिय आदिक उन्तालीस संख्या वाले भेदों को कहने के लिये उक्त सूत्र बनाना युक्त ही है एक एक का कथन कर देने से ही सूत्रकार का अभिप्रेत अर्थ नहीं सध पाता है।

### कुतः पुनः प्रत्यात्मसंभवतामेतेषामास्रवाणां विशेष इत्याह ।

सूत्रकार महाराज के प्रति मानू किसी का प्रश्न है कि प्रत्येक रागी आत्माओं में ये इन्द्रिय आदिक साम्परायिक आस्रव जब सामान्य रूपसे सम्भव रहे हैं तो फिर किस कारण से इन आस्रवों की विशेषता होजाती है ? जिससे कि कोई विशेष सुखी होता है अन्य अल्प सुखी होता है तीसरा दुःखी होता है कोई वैसा ही काम करने वाला दूसरे नरक जाता है कोई पांचमे नरक जाता है भगवान की पूजा या पात्र दान करने से कोई भोगभूमि के सुख भोगता है इतर दूसरे स्वर्ग को जाता है इत्यादि प्रकार से आस्रवों में अन्तर किस प्रकार पढ़ा ? बताओ। ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर उमास्वामी महाराज इस अप्रिम सूत्र द्वारा गम्भीर प्रमेय को कहते हैं।

# तीव्रमंदज्ञाताज्ञातभावाधिकरएावीर्यविशेषेभ्यस्तद्विशेषः।

तीत्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अञ्चात्याब, अधिकरण और वीर्य इनकी विशेषताओं से उस-आस्त्रव की विशेषता हो जाती है। अर्थीन् अत्यन्त बढ़े हुये क्रोध आदि परिणाम तीत्रभाव हैं कोध, ट्रास्य,

इन्द्रियलोल्पता आदि की अल्पप्रवृत्ति मन्द्रभाव है, जान-बृक्ष कर राग, द्वष, पूजा, दान आदि परिणतियों का होना ज्ञातभाव है. नहीं जान कर हिंसा, असत्यभाषण, कषाय, आदि विकारों का होजाना अज्ञातभाव है, जिसका अवलम्ब या आश्रय पाकर आत्मा प्रयोजनो को साधता है वह द्रव्य अधिकरण है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन द्रव्यों की शक्तियों को वीर्य कहते है। यहां प्रकरण अनुसार जीव और पुद्गल द्रव्यों की शक्ति का प्रहण करना चाहिये। हाँ "यावन्ति पररूपाणि तावन्त्येव प्रत्यातमं स्वभा-बान्तराणि तथा परिणामात" इस न्याय सिद्धान्त अनुसार धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रुव्यों में भी जीव और पुद्रग्ल परिणितयों के अनुकूल अनेक वस्तुभृत शक्तिशाली स्वभावों के मानने पर तो सभी अजीवों की नियत शक्तियाँ साम्परायिक आखब में विशेषताओं को उपजा देती है इनके तारतम्य अनुसार आखवों में अन्तर पह जाता है। राग, द्वेप की परिणति, शिष्ट अशिष्ट प्राणियों का समर्ग, देश, काल, आदि बहिरंग कारणो की पराधीनता, आत्मीय पुरुषार्थ आदि कारणों के बश से किन्हीं किन्हीं आत्माओं में इन्द्रिय, कषाय, अन्नत और क्रियाओं के तीन्नभाव, मंदभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, अधिकरण विशेषता और वीर्यविशेषता हो जाती है। तद्तुसार कर्मी के आस्रवों में विश्विद्ध सक्छेशांगों से अन्तर पड़ता हुआ अस-ख्यात प्रकार के सुख दुःख आदि फर्टों की विशेषताओं को उपजा देती है। लोक में भी एक ही विद्यालय में पढ़ने वाले और एक ही भोजनालय में भोजन करने वाले छात्रों की ज्ञान सम्पत्ति और शार्रीरक सम्पत्ति तथा सदाचार प्राप्ति मे अनेक प्रकार के अन्तर देखने में आते है। इन सब के कारण तीव्रता, मन्दता आदि को लिये हुये अन्तरंग, बहिरंग कारणों की संयोजना है अतः सूत्रकार महाराज ने तीव्रभाव आदि करके आसर्वों की विशेषता सूत्र द्वारा अच्छा सूचन किया है अन्यथा अनेक शकाओं का निरा-करण दःसाध्य ही हो जाता।

अतिप्रशृद्धक्रोधादिवशात्तीत्रः स्थूलत्वादुद्वित्तः परिणामः, तद्विपरीतो मन्दः, ज्ञानमात्र ज्ञात्वा वा प्रशृत्तिर्ज्ञातं, मदात्प्रमादाद्वा अनववुद्धय प्रशृत्तिरज्ञातं, अधिक्रियंतेऽस्मिन्नर्था इत्यधिकरण प्रयोजना-श्रयं; द्रव्यं,द्रव्यस्यात्ममामध्ये वीर्यं। भावश्रव्दः प्रत्येकमभिमंबध्यते, भ्रजिवत्, तीव्रभावो मन्दमावा ज्ञातभावो अज्ञातभाव इति ।

कमों की उदीरणा वरा अत्यधिक बहे हुये कोध अभिमान आदि के वरा से तीन्न होरहा यानी स्थूल होने के कारण उद्र क (जोश) को प्राप्त हो चुका परिणाम नीन्न कहा जाता है। विहरंग और अन्तरंग कारणों की उदीरणा के वरा से जीवों के उत्कट यानी तीन्न परिणाम होजाते हैं तथा उससे विपरीत हो रहा यानी उदीरणा के कारण नहीं मिलने पर अनुद्र क परिणित है वह मन्दभाव है। केवल जान लेना मान्न अथवा यह प्राणी मारने योग्य है यों जान कर प्रवृत्ति करना झात भाव है। इन्द्रियों का ज्यामोह करने वाले मिदरा, भांग, सुलका, अफीम आदि का उपयोग करने से उत्पन्न हुये मद करके अथवा प्रमाद से नहीं जानकर हिमा आदि मे प्रवृत्ति का होना अज्ञात भाव है। आत्माओं के प्रयोजन जिस प्रस्तुतद्रव्य में अधिकार को प्राप्त हो रहे हैं वह प्रयोजन का आश्रय होरहा द्रव्य अधिकरण है। आत्मा आदि द्रव्य की निज सामर्थ्य को वीर्य माना गया है। यहाँ सूत्रमें "तीन्नमंदज्ञाताज्ञातभावादि" इस द्रन्द्रघटित पद के अन्त में पड़े हुये भाव शब्द का प्रत्येक के साथ पीछे सम्बन्ध कर लेना चाहिये जैसे कि देवटत्त, जिनदत्त, गुरुदत्त इनको भोजन करा दो यहाँ भोजन किया का प्रत्येक तीनों व्यक्तियों में सम्बन्ध कर लिया जाता है इसी प्रकार तीन्नभाव, मन्द्रभाव, ज्ञातभाव, और अज्ञातभाव यों पढ़ों का बिन्यास कर लिया जावा।

युगपदसंभवाद्भावशब्दस्यायुक्तं विश्वेषणमिति चेन्न, बुद्धिविश्वेषव्यापारात्तस्य तिद्वश्चेषणत्वो-पपत्तेः । न हि सत्प्रत्ययाविश्वेषाद्विशेषिलगाभावादेको भावः सत्तालक्षण एवेति युक्तं, भावद्वैविध्यात् । द्विविधो हि स्याद्वादिनां भावः परिस्पद्रस्पोऽपरिस्पंद्रस्पश्च । तत्रापरिस्पंद्रस्पोंऽतर्द्रव्याणामस्तित्वमा-त्रमनादिनिधनं तदेकं कथचिदिति माभूद्विश्वेषक, परिस्पंद्रस्पस्तु व्ययोदयात्मकस्तीवादीनां विश्वे-पकः कायादिव्यापाग्लक्षणः सकुदुपपद्यते, कायादिसन्वस्य च तस्यामिमतत्वात् ।

यहां कोई शंका उठाता है कि भाव तो द्रव्य का आत्मभूत परिणाम है वह सदा एक ही रहता है अतः भाव शब्द का एक ही साथ तीन्न, मन्द आदि अनेकों के साथ विशेषण हो जाना असम्भव है जिम प्रकार कि एक गोत्व यानी गोपना कोई अनेक खण्ड, मुण्ड, आदि गो दृत्यों की विशेषता करने वाला नहीं है यह गोत्व तो केवल सभी व्यक्तियों में अन्वित हो रहा सन्ता केवल "गाय है गाय है बैल है वल हैं" ऐसे ज्ञान और शब्द योजनाओं का हेत् है तिसी प्रकार "सन्मात्र' भावलिंगं स्यादसंपृक्तं तु कारकैः। धात्वर्थः केवलः शृद्धो भाव इत्यमिधीयते" सत् सत्, सन् सन्, सती, सती ऐसे आकार वाले ज्ञान और शब्द योजना होने देने का केवल हेतु हो रहा भाव भी तीत्र आदि का विशेष करने वाला नहीं है। प्रन्थ-कार कहते है कि यह नो नहीं कहना क्योंकि बुद्धि में विचार कर छेने के अनुसार एक पदार्थ भी अनेक रूप से विविधात कर लिया जाता है। विशेष-विशेष बुद्धियों का ज्यापार हो जाने से उस भाव को उन तीत्र आदि परिणामों का विशेषणपना घटित हो जाता है।|देखो भाव एक ही प्रकार का नहीं है जैसा कि वैशेषिकों ने एक सत्त्व मान रखा है कि सत्-सत् ये प्रत्यय विशेषताओं से रहित होकर द्रव्य, गुण, कर्मी, में एक सा होता है जड़ या चेतन पदार्थों में एक सी ठहर रही उस सत्ता की विशेषताओं के ज्ञापक चिन्हों का अभाव है इस कारण सत्ता स्वरूप भाव एक ही है इस प्रकार नैयायिक या वैशेषिक का कहना यक्ति-पूर्ण नहीं है कारण कि भाव दो प्रकार के माने गये हैं स्याद्वादियों के यहाँ हलन, चलन, आदि परिस्पन्द स्वरूप और रुचि, तत्त्वज्ञान, सामायिक, उपशम, आदि अपरिस्पन्द स्वरूप यो नियम से दो प्रकार के भाव गिनाये हैं "वर्तनापरिणामिकयाः परत्वापरत्वे च कालस्य" इस सूत्र से भी यह बात ध्वनित हो चुकी हैं उन दो भावों में सम्पूर्ण द्रव्यों के अन्तर्ग में अनादि अनन्त काल तक परिणम रहा केवल अस्तित्वमात्र है वह भाव सम्पूर्ण सत्ताओं का संप्रह कर एकत्रित किया गया महासत्ता स्वरूप कथंचित एक है इस कारण वह एक महासत्ता रूप भाव भले ही तीव्र आदि परिणामी की विशेषताओं को कराने वाला नहीं होवे किन्तु इसरा व्यय, उत्पाद स्वरूप हो रहा परिस्पन्द स्वरूप भाव तो तीत्र आदिकों का विशेष करने वाला हो जावेगा जो कि परिस्पन्द काय, वचन, आदि का अवलम्ब लेकर ज्यापार करना स्वरूप है उस परिस्पन्द आत्मक भाव का युगपत्पना बन जाता है क्योंकि वह भाव काय आदि का सत्त्व है ऐसा अभीष्ट किया गया है।

कायवाङ्मनःकर्मयोगाधिकारात्कथं तस्य विशेषकत्विमिति चेत् बौद्धाद् व्यापारात् भेदेना-पोद्धारसिद्धेः । आत्मनोऽव्यतिरेकाद्वा तीव्रादीनां भावत्वसिद्धेः ।

यहाँ कोई आक्षेप करता है कि "कायवाङ्मनःकर्म योगः" काय, वचन, मनों के अवलम्ब से हुआ परिस्पन्द स्वरूप योग है इसका अधिकार चला आ रहा है दूसरे सूत्र द्वारा उस परिस्पन्द को आस्रव कह दिया गया है ऐसी दशा में उस परिस्पन्द को विशेषवाओं का सम्पादकपना भला कैसे बन

जायेगा ? यों कहने पर तो आचार्य उत्तर कहते हैं कि बुद्धि सम्बन्धी व्यापार से भेद करके भेद भाव की सिद्धि हो जाने के कारण वह परिस्पन्द ही विशेषक हो जाता है "देवदत्तः पठितं" देवदत्तेन पठ्यते" यहाँ जैसे बुद्धि अनुसार कुछ परिणतियों का छक्ष्यकर स्वातंत्र्य या पारतत्र्य की विवक्षा कर छी जाती है उसी प्रकार बुद्धि सम्बन्धी व्यापार से परिस्पन्द की विशेषताओं अनुसार तीत्र आदि भावों का अन्तर पड़ जाता है। अथवा एक बात यह है कि आत्मा से अभिन्न होने के कारण तीत्र आदिकों का भी भावपना सिद्ध है ऐसी दशा में अनेक आत्माओं के यथायोग्य तीत्र स्वरूप भाव या मन्द स्वरूप भाव युगपत् सम्भवते सन्ते आखवों की विशेषताओं को कर देते हैं भाव का सिद्धान्त अथपरिणतियां है जो कि परिणामी द्रव्यों से अभिन्न है अतः बुद्धि सम्बन्धी व्यापार की नहीं अपेक्षा रखते हुए भी वस्तुभूत तीत्र आदि आत्मक भावों द्वारा आखवों में विशेषताये उपज बैठती है। कारण भेद से कार्य भेद हो जाना अनिवार्य है कारण शक्तियों में व्यर्थ की पर्याङोचना नहीं चछ सकती है।

किं च, भावस्य भूयस्त्वात् असंख्येयलोकपरिमाणो हि जीवस्यैकैकस्मित्रपि कषायादिपरि-णामे भावः श्रृयते । ततो युक्तं भावस्य युगपत्तीव्रादीनां विशेषकत्वं । एकन्वेऽपि वा भावस्य परेष्टचा बुद्धचानेकत्वकन्पनाम चोद्यमेतत् ।

एक बात यहाँ यह भी है कि जैन सिद्धान्त अनुसार वास्तविकरूप से भाव परिणितयाँ बहुत सी हैं। जीव के एक एक भी कषाय, इन्द्रिय, अन्नत, आदि परिणाम में असख्यात लोकों के प्रदेशों बरावर असंख्यातासंख्यात नामक संख्या परिमाण को धार रहे भाव हैं ऐसा आर्षशास्त्रों में सुना जा रहा है एक एक कषायाध्यवसायस्थान के लिये असंख्यात लोक प्रमाण अनुभागाध्यवसाय स्थान नियत हैं अतः अनेक आत्माओं या एक आत्मा के अनेक गुण अथवा उन गुणों के प्रतिपक्षी कमों के उद्य अनुमार हुये भाव युगपत् अनेक हो सकते हैं। तिस कारण भाव को युगपत् तीन्न आदिकों का विशेषकपना युक्तियों से सिद्ध हो जाता है अतः दूसरे नैयायिक या वैशेषिकों की अभीष्टता करके भाव का एकपना होते हुये भी बुद्धि कर के अनेकपन की कल्पना कर देने से यह उक्त चोद्य हम जैनों के ऊपर नहीं चल सकता है हम दो, तीन, ढंगों से उक्त चोद्य के नहीं लागू होने को समझा चुके है।

वीर्यस्यात्मपरिणामत्वास पृथग्प्रहणमिति चेन्न, तद्विशेषवतो व्यपरोपणादिष्वास्नवभेदज्ञा-पनार्थत्वात् पृथक्त्वं तद्ग्रहणस्य। वीर्यवतो द्वात्मनस्तोव्रतीव्रतरादिपरिणामिवशेषो जायत इति प्राण-व्यपरोणादिष्वास्त्रवफलमेदो ज्ञायते । तथा च तीव्रादिग्रहणसिद्धिः । इतरथा हि जीवाधिकरणस्वरूपत्वा-द्वार्यवत्तीव्रादीनामिष पृथग्प्रहणमनर्थकं स्यात् तन्निमित्तत्वाच्छरीराद्यानत्यसिद्धिः । कथं १ अनुभाग-विकल्पादास्त्रवस्यानं तत्वात्तत्कार्यशरीरादीनामनंतत्वोपपत्तेः ।

यहाँ कोई पण्डित आशंका करता है कि बीर्य तो आत्मा का ही परिणाम है अधिकरण होरहे जीव के कह देने से ही उसके परिणाम माने गये वीर्य का महण हो ही जाता है परिणामों वाला ही परिणामी जीव अधिकरण हो सकता है अतः आख्नव के उक्त विशेषकों में वीर्य का पृथक महण करना उचित नहीं है। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि विशेषरूप से उस बीर्य वाले आत्मा का प्राणिहिंसा, असत्यभाषण आदि कियाओं के करने में भिन्न भिन्न प्रकार का आख्नव होता है इस बात को समझाने के छिये उस बीर्य का पृथक रूप से प्रहण करना समुचित है जब कि वीर्य वाले आत्मा के तीन्न, तीन्नतर, आदि परिणाम विशेष उपज जाते हैं इस कारण हिंसा, झूठ, अचौर्य आदि कृत्यों में आस्रव के फलों का भेद जान लिया जाता है और तिस ही प्रकार से यानी आस्रव के फल में भेद हो जाने की अपेक्षा से ही तीन्न, मंद आदि के पृथक रूपेण महण करने की भी सिद्धि होजाती है अन्यथा यानी आस्रवों के फलों के भेद का झापन करना यदि सूत्रकार को अभीष्ट नहीं होता तो जीव नामक अधिकरण के स्वभाव हो जाने के कारण वीर्य परिणति के समान तीत्र आदिकों का भी पृथक प्रहण करना व्यर्थ हो जाता, जब कि यह नियम है कि भिन्न कार्यों का होना भिन्न कारणों पर ही अबल्हियत है तिस कारण निर्णय हुआ कि अनुभाग शक्ति अनुसार भिन्न भिन्न फल बाले उन आस्त्रवों का निमित्त मिल जाने से आत्मा के शरीर, मुखाकृति, सुख, दु:ख, आदि के अनन्तपन की सिद्धि हो जाती है। किस प्रकार होजाती है ? इसका उत्तर यह है कि कपायों अनुसार पढ़ गये अनुभागों के विकल्प से आस्रव का अनन्तपना हो जाता है और अनन्त आस्त्रवों से उनके कार्य हो रहे शरीर, बचन, इष्ट, अनिष्ट प्राप्ति, वियोग, आदि का अनन्तपना सयुक्त बन जाता है। तभी तो जगत् में अनेक प्रकार के शरीर, भिन्न-भिन्न मुखाकृतियां, न्यारी न्यारी जाति के सुखदु:ख, पृथक् पृथक् प्रकृतियां, मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना, पाण्डित्य के न्यारे न्यारे ढंग, वक्तत्वकला, लेखन कला आदि फल होरहे प्रतीत होरहे हैं। यद्यपि इनमें आत्म पुरुषार्थ भी कुछ कारण पड जाता है फिर भी तीव्र आदि भावों अनुसार न्यारी नगरी अनुमाग शक्तियों को लिये हुये हुआ अनन्त कार्यों को करने वाला कर्म का आसव ही अन्तरंग कारण प्रधान माना गया है। कर्मों की वही विचित्र शक्त है आज कल जितने मनुष्य दृष्टिगोचर होरहे है किसी भी एक की दूसरे से आकृति (सूरत मूरत) नहीं मिलती है इस प्रकार सूक्ष्मता से विचारने पर बन्दर, बैल, घोड़ा, हाथी, कबूतर,तोता, चूहा, यहां तक कि चींटी, मक्खी, बृक्ष, बेल, अंकुर, गेहूँ, चना, आम, अमरूद आदिकों की भी आकृतियां न्यारी न्यारी हैं पूर्व कालों में भी जितने मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बन्दर आदि हो चुके हैं और भविष्य काल में भी जितने होयँगे उनकी भी आकृति, गति, मति, आदि प्रायः भिन्न भिन्न प्रकार की ही होचुकी और होंगी। जगत में कारण के विना कोई कार्य नहीं होता है इन सब अनन्ते प्रकार के कार्यों का अन्तरंग कारण इस सूत्र में समझा दिया गया है। कर्म सिद्धान्त को जानने बाले विद्वानों से यह रहस्य छिपा नही रहता है। सांचे में ढाले गये रुपये, पैसे, खिलीना, आदि जह पदार्थ भले ही एक से बना लिये जायं किन्तु कर्मवि-पाक से होने वाली जीवों की विचित्र परिणतियाँ तो वास्तविक मूल कारणों पर अवलिम्बत है।

### कुतः पुनः सांपरायिकास्त्रवाणां विश्वेषः कि हेतुकेम्यश्च प्रपंच्यत इत्याह ।

यहाँ कोई जिज्ञासु पूंछता है कि किस कारण से फिर साम्परायिक आस्रवों के विशेषों का यहां विस्तार किया जा रहा है? और वे आस्रव की विशेषताओं को करने वाले तीत्र आदि भाष भला किन हेतुओं से उपज रहे वैसे विशेषक बन बैठते हैं ? बताओ । अर्थात्—आस्रवों में अन्तर डालने वाले तीत्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अङ्गातभाव, अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष इन पंचम्यन्त पदों के वाच्याथों का हेतु क्या है ? और यहां इनसे हुये आस्रवों के विशेषों का प्रपंच क्यों किया जा रहा है ? यों दो प्रश्नों के उत्तरों की जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार दो वार्त्तिकों द्वारा समाधान को कहते हैं ।

तीव्रत्वादिविशेषेभ्यस्तेषां प्रत्येकमीरितः। वधः कषायहेतुभ्यो विशेषो व्यासतः पुनः॥१॥

## स युक्तः सूत्रितिश्चत्रः कर्मबंधानुरूपतः। तच्च कर्म नृणां तस्मादिति हेतुफलस्थितिः॥२॥

जीव के कषायों को हेतु मान कर हुये तीत्रपन, मंदपन, आदि विशेषों से प्रत्येक-प्रत्येक उन आस्त्रवो का विशंप या साम्परायिक कर्मों का बंध विशेष हो रहा कह दिया गया है हॉ विशेष-विशेष वह कर्म बंध होना तो फिर इस सूत्र में विस्तार से सूचित किया गया है जो कि पूर्व उपार्जित कर्मबंध की अनुकूलता से चित्र विचित्र प्रकार का बंध हुआ युक्त ही है और भविष्य मे भी जीवों के कर्मबंध अनु-सार पुनः वे कर्म उपजेरो और उन बॅघे हुये कर्मों से पुनः जीवों को फल प्राप्त होगा या द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म यह हेतु फल की न्यवस्था अनादि काल से चली आ रही है यदि मोक्षो-पयोगी संवर और निर्जरा के कारण उपस्थित नहीं किये जायंगे तो यह धारा अनन्तानन्त काल तक इसी प्रकार चली जायगी। अतः उत्तर हो जाता है कि तीव्रत्व आदि के कारण कषाये इन्द्रियाँ आदि है और आस्रवों के विशेषों का विस्तार अनेक प्रकार की हेतुफल व्यवस्था का परिज्ञान कराने के लिये सूत्र में कह गया है। भावार्थ-नाना कपाय या द्रव्य, क्षेत्र, आदि परिस्थितियो अनुसार ह्ये तीत्रभाव, मंब-भाव, आदि कारणों से कर्म के आसवों में अन्तर पड जाता है। किसी आत्मा में इन्द्रिय, कपाय, अन्नत, और क्रियाओ की तीत्रता हो जाती है। सिंह में क्रोध की तीत्रता है और हिरण के क्रोध मन्द हैं, গ্ৰত্ত गृहस्थ और प्रशान्त मुनि के भावों में अन्तर है। कोई आत्मा जान करके इन्द्रिय, कपाय, आदि मे प्रवृत्ति करता है उसके महान आस्रव होता है। उस समय मर्छालयों को नहीं भी मार रहे धीवर से भूमि को जीत रहा किसान अल्प पापी है। कचित् आकर्षक योग के भी अविभाग प्रतिन्छेद बढ जाते है अज्ञात भाव मे इन्द्रिय आदिकों की प्रवृत्ति होने पर अल्प आस्रव होता है विशेष अधिकरणों के होने पर भी आस्रव में विशेष हो जाता है जैसे कि परस्त्री गामी पुरुष के वेश्या का आलिगन करने में अल्पास्रव है किन्तु राज-पत्नी, गुरुपत्नी, या आर्थिका के आर्छिंगन करने पर महान् पाप आस्रव होता है। चोर किसी सेठ का द्रव्य चुराता है उसमें उतना दुष्कर्म आस्त्रव नहीं होता है जितना कि गुरुद्रोह, मित्रद्रोह करते हुये अपने परम हितैषी गुरु या मित्र का द्रव्य चूरा छेने पर महान पाप आस्नव होता है। कचित् ज्ञात भाव की अपेक्षा एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय जीवों के अज्ञात भावों से पाप अधिक लग जाता है। इसी प्रकार विशेष वीर्य होने पर वज्रऋषभनाराचसंहनन वाले पुरुष के इन्द्रिय आदि का ज्यापार होने पर महान् आस्रव होता है सातमे नरक तक जा सकता है किन्तु हीन सहनन वाले पुरुष द्वारा पाप कर्म किये जाने पर अल्प आस्रव होता है तीसरे नरक तक ही जा सकता है। इसी प्रकार, क्षेत्र, काल, आदि से भी आस्रव मे विशेषता हो जाती है। घर में ब्रह्मचर्य का भंग करने पर अल्प आस्नव होता है किन्तु विद्यालय, स्वाध्यायशाला, देवस्थान, तीर्थमार्ग और तीर्थ स्थानों में व्यभिचार प्रवृत्ति करने पर उत्तरोत्तर महान् पाप का आस्रव होगा। इसी प्रकार प्रातः काल, मध्याह्न काल, स्वाध्याय काल, सामायिक काल में भी कर्मों के आस्रव का तारतम्य है उक्त कार्य कारण भाव की विशृद्धि, संक्लेशभावों अनुसार पुण्य, पाप, दोनों में व्यवस्था कर लेनी चाहिये तभी तो कर्मों के बंध की विचित्रता सध सकेगी, देवागम के ''कामादिप्रभवश्चित्रः कर्मबंधानुरूपतः। तच्च कर्म स्वहेतुभ्यो जीवास्ते शृद्धयशुद्धितः" इस श्लोक की अष्टसहस्री में प्रनथकार ने कर्मसिद्धान्त का अच्छा विवेचन किया है।

जीवस्य भावास्रवो हि स्वपरिणाम एवेंद्रियकषायादिस्तीत्रत्वादिविशेषात् । प्रपंचतः पुनः

कषायिवशेषकारणाद्विशिष्टो जातः । स च कर्मबंधानुसारतोऽनेकप्रकारो युक्तः स्त्रितः। कर्म पुनर्नृणाम-नेकप्रकारं कषायिवशेषाद्भावकर्मण इति हेतुफलञ्यवस्था । परस्पराश्रयाम तद्व्यवस्थेति चेम, बीजांकरवदनादित्वात्कार्यकारणभावस्य तत्र सर्वेषां सप्रतिपत्तेश्च ।

जीव के इन्द्रिय, कषाय, आदि स्वरूप हो रहा भावास्त्रव तो उस जीव का निज परिणाम ही है जो कि तीव्रत्व, मन्दर्व, आदि विशेषों से विशेषताओं को लिये हुये हैं। विस्तार से विचार करने पर तो यह जान लिया जाता है कि वह भाषास्रव विशेष कषाय स्वरूप कारणों से विशिष्ट हो चुका है अतः कर्म बंध के अनुसार से वह भावास्त्रव अनेक प्रकार है जो कि सूत्र द्वारा श्री उमास्वामीमहाराज ने समुचित कह दिया है। हॉ जीवां के फिर कर्म तो अनेक प्रकार के हैं जो कि भावकर्म होरहे कषाय विशेषों से उपज जाते हैं। अर्थात् कथाय विशेषों से द्रव्य कर्म बंधते हैं और फल काल में द्रव्य कर्मों का उदय आने पर आत्मा में क्रोध आदि भावकर्म उपज जाते हैं इस प्रकार कषाय और कर्मों में कार्य कारण न्यवस्था होरही है। यदि कोई बालक यहाँ यों आक्षेप करे कि यहां तो अन्योन्याश्रय दोष हुआ दृत्यकर्म से भावकर्म हुये और भावकर्मों से द्रव्यकर्म हुये यही तो इतरेतराष्ट्रय है जैसे कि दीपक कब जले जब दियामलाई मिले और दियामलाई की डिब्बी अंघेरे में कब मिले जब दीपक जल चुके इसकारण वह हेतुफलक्यवस्था नहीं हुई। प्रन्थकार समाधान करते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि बीज और अकर के समान यह द्वाराक्रमें और भावकर्म का कार्यकारणभाव अनादि काल से चला आरहा है। उस कार्य-कारणभाव में सभी बादी प्रतिबादी पण्डितों की समीचीन प्रतिपत्ति होरही है किसी को बिप्रतिपत्ति नहीं हैं। अर्थान सूक्ष्मदृष्टि से विचारने पर जैसे बीज अंकुर में कोई अन्योन्याश्रय नहीं है जिस बीज से जो अंकुर हुआ है उस अंकुर से वही बीज नहीं उपजता है किन्दु न्यारा ही बीज उपजता है सादृश्य से भरे ही उसका बीज कह दिया जाय न्यारे न्यारे अंकुरों से भिन्न भिन्न बीज और भिन्न भिन्न बीजों से पृथक पृथक अकुर उपज रहे हैं। कार्य के प्रतिबन्धक अन्योन्याश्रय को हम भी दोष मानते हैं किन्तु यहां वह दौप अणुमात्र भी नहीं है जिस भाव कर्म से द्रव्यकर्म वधा है वह फल काल में दूसरे ही भाव कर्म को उपजावेगा और उस भाव कर्म से अन्य ही पौद्गलिक कर्मों का बध होगा यों कोरे शब्दसादृश्य से अन्योन्याश्रय नहीं होजाता है। यहां बस्तु व्यवस्था न्यारी न्यारी है अतः तीव्र, मन्द, आदि सूत्र द्वारा अनन्त प्रमेय को सचित करा देना श्री सुत्रकार महाराज का अतीव प्रशस्त कार्य है।

### कि पुनरत्राधिकरणमित्याह।

उक्त सूत्र मे कहे गये तीव्र मंद आदि को हमने समझ लिया है किन्तु फिर अधिकरण को नहीं समझा है अतः बताओ कि यहां प्रकरण अनुसार अधिकरण भला क्या पदार्थ है ? ऐसी विनीत शिष् जिज्ञासा प्रवर्तने पर श्री उमास्वामी महाराज इस अगले सूत्र को कहते हैं।

# ग्रधिकरगां जीवाजीवाः ॥७॥

यहाँ आस्रव के प्रकरण में अधिकरण हो रहे तो जीव और अजीव पदार्थ हैं अर्थात्-जिस का अवलम्ब लेकर आस्रव उपजता है वह द्रव्य यहाँ अधिकरण कहा जाता है यद्यपि जीव द्रव्य सर्व आस्रव होते हैं फिर भी जीव द्रव्य का आश्रय लेकर जो आस्रव उपजता है उसका अधिकरण और अजीव द्रव्य को आश्रय मान कर जो कमों का आस्रव होता है उसका अधिकरण अजीव द्रव्य माना जाता है जीवों और हिंसा, देवपूजा, आदि के उपकरण हो रहे अजीवों का अवलम्ब पाकर आस्रव विशेष हुआ करते है।

द्विचनप्रसंग इति चेन्न, पर्यायापेक्षया बहुत्वनिर्देशात् । नहि जीवद्रव्यसामान्यमजीव द्रव्यसामान्यं वा हिंसाद्युपकरणभावेन सांपरायिकास्रवहेतुत्वेनाधिकरणत्वं प्रतिपद्यते केनचित्पर्या-येण विशिष्टेनैव तस्य तथाभावप्रतीते: ।

यहाँ कोई पूँछता है कि जब मूल पदार्थ जीव अजीव दो है तो फिर 'जीवाजीवी' इस प्रकार द्विव-चनान्त पट के हो कहने का प्रसंग प्राप्त हुआ गौरवाधायक "जीवाजीवाः" ऐसा बहुवचनान्तपद सूत्रकार ने क्यों कहा १ प्रन्थकार कहते हैं कि यह प्रसंग तो नहीं देना क्यों कि पर्यायों की अपेक्षा से यहाँ बहु-बचन का निर्देश किया गया है। जीव अजीवों की पर्याय ही तो अधिकरण हैं सामान्य जीवद्रव्य अथवा सामान्य अजीव द्रव्य तो हिंसा आदि के उपकरण भाव करके साम्परायिक आस्रव के हेतुपनेसे अधि-करणता को प्राप्त नहीं करते हैं किन्तु किसी न किसी पर्याय से विशिष्ट हो रहे पने करके ही उन जीव अजीवों की तथा भाव यानी आस्रवहेतुद्रव्यत्वेन प्रतीति हो रही है अतः पर्यायों की विवक्षा अनुसार बहुवचन कहा गया है। पर्यायें अनेक हैं।

सामानाधिकरण्यं तदमेदार्पणया जीवाजीवास्तदधिकरणमिति । सर्वथा तद्मेदेऽमेदे च सामानाधिकरण्यातुपपत्तिः ।

उन जीव, अजीवों का अधिकरण के साथ अभेद बने रहने की विवक्षा से समान अधिकरण-पना बन जाता है। जीव अजीव ही तो उस आस्रव के अधिकरण हैं उन उद्देश और विषेयदलों का सर्वथा भेद होने पर सामानाधिकरण्य नहीं बन पाता है जैसे कि भरतक्षेत्र और सिद्धशिला अथवा आकाश और ज्ञान का समानाधिकरण्पना नहीं है तथा सर्वथा अभेद होने पर भी समान विभक्ति या समान वाच्यार्थ अनुमार समानाधिकरण्पना नहीं बनता है जैसे कि बुद्धि के साथ झान का, घट के साथ कलश का सामानाधिकरण्य नहीं है तभी तो वैयाकरणों के यहाँ उद्देश विषेय पदों के अर्थ में कथंचित् व्यभिचार प्रवर्तने पर सामानाधिकरण्य लक्षणा कर्मधारय वृत्ति उपजती है नीलाम्बरं यहाँ नीलपन को छोड़ कर वस्त्रपना घौले वस्त्रों में है और वस्त्रों को छोड़ कर नीलपना कम्बल, स्याही, आदि अन्य पदार्थों में भी ठहर जाता है अथवा नील रंग के नष्ट हो जाने पर भी वस्त्र ठहरा रहता है। ज्ञानां का परिवर्तन होते हुये भी आत्मा वह का वही बना रहता है अतः कथंचित् भेदाभेद होने से जीवों और अजीवों के साथ अधिकरण का सामानाधिकरण्य है।

तन्वेभिर्निर्भारणार्थः स्त्रे सामर्थ्याभिर्देशः । तेषु तीव्रमंदज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीर्यविश्वेषेषु यद्धिकरणं तस्य जीवाजीवात्मकत्वेन निर्भारणात् । तदेव दर्शयति ।

वह अधिकरण तो इन जीव अजीवों, करके निर्धारण करने के लिये सूत्र में कहा गया है निर्धारण जिससे होता है उस के वाचक पद से षष्ठी या सप्तमी विभक्तियाँ होती हैं यहाँ भी विना कहें ही सामध्यें से तीव्र, मंद आदि पंचम्यन्त पद को सप्तम्यन्त या षष्ठयन्त बना लिया जाय और प्रथमान्त

आस्रवः के स्थान में आस्रवस्य यो पष्टी विभक्ति का विपरिणाम कर लिया जाय तद्दनुसार यह अर्थ हो जाता है कि उन तीत्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, अधिकरण विशेष और वीर्यविशेष इन में जो अधिकरण है उसका जीव, अजीव, स्वरूपने करके निर्धारण किया गया है। जाति, गुण, क्रिया, और संज्ञाओं करके समुदाय से एक देश अवयव का जो प्रथक करना है वह निर्धारण है। तथा उस आस्रव के अधिकरण जीव अजीव हैं। उसी सिद्धान्त को स्वयं मन्थकार अग्रिम वार्त्तिक द्वारा दिखलाते हैं।

### तत्राधिकरणं जीवाजीवा यस्य विशेषतः । साम्परायिकभेदानां विशेषः प्रतिसूत्रितः ॥१॥

उन तीत्र आदि विशेषकों में जिस आस्नव के विशेष रूप से जीव और अजीव अधिकरण हो रहे हैं उस साम्परायिक आस्नव के भेदों की विशेषता को करने वाला एक प्रतिविशेष इस सूत्र द्वारा कहा जा चुका है।

#### तद्धिकरणं जीवजीवा इति प्रतिपत्तव्यं ।

आस्रव का वह अधिकरण तो जीव और अजीव पदार्थ हैं इस प्रकार जिज्ञासुओं को इस सूत्र द्वारा समझ लेना चाहिये।

#### तत्राद्यं कुतो भिद्यते इत्याह ।

उन जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण आस्त्रवों के मध्य में आद्य हो रहे जीवाधिकरण का किन-किन हेतुओ से भेद प्राप्त हो जाता है ? इस प्रकार श्रद्धालु शिष्य की जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज अग्रिम सूत्र को यो स्पष्ट कह रहे हैं।

# स्राद्यं संरंभसमारंभारंभयोगकृतकारितानुमतकषायविशेषैस्त्रि-स्त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकशः ॥८॥

आदि में होने वाला जीवाधिरण आस्रव तो संरम्भ, समारम्भ, आरम्भ और योग तथा कृत, कारित, अनुमोदना एवं कषाये इनके विशेषों करके एक एक के प्रति तीन वार पुनः तीन वार पुनः अपि तीन वार अनन्तर चार वार गिनती करते हुये एक सौ आठ भेद वाला हो जाता है। अर्थान्-प्रमाद वाले जीव का हिंसा, अमत्य आदि में प्रयत्न का आवेश करना संरम्भ है। हिंसा आदि के साधनों का अभ्यास करना समारम्भ है। हिंसा आदि का प्रथम प्रारम्भ कर देना आरम्भ है। काय परिस्पन्द, वाक परिस्पन्द, और मनोवलम्ब परिस्पन्द करके योग तीन प्रकार का कहा जा चुका है। अपनी स्वतंत्रता से किये गये कार्य को कृत कहते हैं, दूसरे के प्रयोग की अपेक्षा कर बनाया गया कारित है, अन्य करके किये जा रहे हिंसा आदि का प्रतिषेध महीं कर अभ्यन्तर में उसकी अनुमोदना करने में लगरहा मानस परिणाम अनुमत समझा जाता है। कोधादि कषायों को समझाया जा चुका है विशेष का सर्वत्र अन्वय हो रहा है तीन बार संरम्भ, समारम्भ, आरम्भों करके, तीन बार योग विशेषों के साथ, यथाक्रम से तीन बार कृत, कारित अनुमोदना विशेषों के अनुसार, चार बार कषाय विशेषों करके गणना की अभ्यावृत्ति करते हुये एकसौ

आठ भेद हो जाते हैं। गोम्मटसार जीवकाण्ड में प्रमाद के प्रकरण में कहे गये संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट, और समुद्दिष्ट यहाँ भी लगाये जा सकते हैं।

आग्रहणमनर्थकम्रुत्तरस्त्रते परवचनसामध्यात्सिद्धेरिति चेन्न, विस्पष्टार्थत्वात्तस्य । तद-प्रहणे हि प्रतिपत्तिगौरवप्रसंगः । परवचनसामध्यादनुमानात्संप्रत्ययात्परशब्दस्येष्टवाचिनोऽपि भावात्तद्वचनादाग्रसंप्रत्ययाऽसिद्धेः स्क्तिमिह ग्रहणं ।

यहाँ कोई शंका करता है कि सूत्र में आद्य शब्द का प्रहण करना व्यर्थ है क्योंकि आगे कहें जाने वाले उत्तरवर्ती "निर्वर्तनानिक्षेप" आदि सूत्र में पर शब्द के कहने की सामर्थ्य से ही अर्थापत्या यहाँ आद्य शब्द का अर्थ सिद्ध हो जाता है। आचार्य कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि विशंषरूपेण स्पष्ट करने के लिये इस सूत्र में आद्य पद का प्रहण किया गया है। यदि उस आद्य पद का प्रहण नहीं करते तो कठिनता से प्रतिपत्ति होती अतः अर्थकृत गौरव हो जाने का प्रसंग आजावेगा जो कि इष्ट नहीं है। देखिये उत्तर सूत्र में परवचन की सामर्थ्य से यहाँ अनुमान प्रमाण से ही आद्य शब्द के प्रथम अर्थ की समीचीन प्रतीति हो सकती थी, यहाँ विचारिये कि अनुमान प्रमाण की उत्पत्ति में हेनु का उपलम्भ, व्याप्तिप्रहण, व्याप्तिस्मरण, पक्षवृत्तित्वज्ञान, निगमन यों अनेक ज्ञान उपजाने पड़ते तब कही विना कहे ही आद्य का अर्थ अर्थापत्त्या सिद्ध होता और अनेक स्थूल बुद्धि वाले शिष्य त। उस अर्थ की प्रतिपत्ति ही नहीं कर पाते अतः परानुप्रह मे प्रवर्त रहे सूत्रकार महाराज स्पष्ट प्रतिपत्ति कराने के लिये आद्य शब्द का कण्ठोक्त प्रतिपादन कर देते हैं। एक बात यह भी है कि अगिले सूत्र में इष्ट अर्थ को कहने वाले भी पर शब्द का सद्भाव है अतः उस पर शब्द के कहने से आद्य शब्द के अर्थ की समीचीन प्रतिपत्ति नहीं हो सकती है इस कारण यहाँ सूत्र में श्री उमास्वामी महाराज ने आद्य शब्द का प्रहण बहुत अच्छा कर दिया है।

प्रमादवतः प्रयत्नावेशः प्राणव्यपरोपणादिषु संरंभः, क्रियायाः साधनानां समभ्यासी-करणं समारम्भः, प्रथमप्रवृत्तिरारभश्चादय आद्यकर्मणि द्योतनत्वात्। सरभण सरभः, समारभण समा-रंभः, आरंभणमारंभ इति भावसाधनाः संरंभादयो, योगशब्दो व्याख्यातार्थः कायवाङ्मनःकर्म योग इति । कृतवचनं कर्तुः स्वातंत्र्यप्रतिपन्यर्थं, कारिताभिधानं परप्रयोगापेक्षं, अनुमतशब्दः प्रयोक्त-र्मानसव्यापारप्रदर्शनार्थः, कविन्मौनव्रतिकवत्तस्य वचनप्रयोजकत्वासभवात् कायव्यापारेऽप्रयोक्तृ-त्वानमानसव्यापारसिद्धेः।

प्रमाद वाले जीव का स्वपर के प्राणिवयोग आदि में जो प्रयत्न का आवेश (उत्साह विशेष) होना है वह संरम्भ है। साध्यभूत क्रिया के साधनों का भले प्रकार अभ्यास करना यानी अनभ्यस्न को जो अभ्यस्त करना है वह समारम्भ है। शुभ अशुभ क्रियाओं के करने में प्रथम प्रवृत्ति करना आरम्भ है। च, आइ, प्र, आदिक उपसर्ग आदि में होने वाली क्रिया के द्योतक हो जाते हैं "निपाता द्योतका भवन्ति" आरम्भ शब्द में पड़ा हुआ आङ् निपात आद्य कर्म का द्योतक है। संरम्भण क्रिया मात्र संरम्भ है सम् उपसर्ग पूर्वक रभ धातु से या रिम धातु से भाव में घब्य प्रत्यय कर संरम्भ शब्द बना लिया जाता है। इसी प्रकार समारम्भ मात्र किया करना समारम्भ है यहां भी सम्, आङ्, उपसर्ग पूर्वक रिम धातु से भाव

में घन् प्रत्यय करके समारम्भ को साथ लिया जाता है। आरम्भ मात्र किया कर देना आरम्भ है। आङ पूर्वक रम धातु से भाव में घन प्रत्यय कर आरम्भ शब्द का साधन कर लिया जाता है। यों संरम्भ आदि शब्द शुद्ध धात्वर्थ मात्र को कह रहे भाव साधन है। "कायवाडमनःकर्म योगः" इस सूत्र में योग शब्द का अर्थ यों बखाना जा चुका है कि काय, बचन, मनों के अवलम्ब से आत्मप्रदेशों का परिस्पन्द होना योग है। इस सूत्र में पड़े हुये कृत शब्द का निरूपण तो कर्ता की स्वतंत्रता की प्रतिपत्ति कराने के लिये है अर्थात-आत्मा ने स्वतंत्र होकर उस कार्य को स्वयं किया है और कार्रित शब्द का कथन दूसरों के प्रयोग की अपेक्षा कर कार्यसिद्धि कराने के लिये है अनुमत शब्द तो प्रयोक्ता के मानसिक व्यापारों का प्रदर्शन कराने के लिये है कहीं कहीं मौन व्रती पुरुष के समान उस अनुमोदक को बचन बोलने का प्रयोजकपना असम्भव है। कार्य द्वारा व्यापार करने में प्रयोक्ता नहीं होने से इसके मानसिक व्यापारों की सिद्धि हो जाती है। अर्थात्-जैसे चुप होकर आंखों से देख रहा पुरुष उस कार्य का निषेध नहीं करने से अपने मन में उसकी अनुमोदना करता रहता है यह शरीर का कोई व्यापार नहीं करता है वचन भी नहीं बोलता है केवल मन में अभ्यन्तर परिणामों द्वारा उस कार्य के होने देने में अनुमोदन करता रहता है ये तीन त्रिक हुये।

कषंत्यात्मानामिति कषायाः प्रोक्तलक्षणाः । विशेषशब्दस्य प्रत्येकं परिसमाप्तिर्श्वजिवत्, तेन संरभादिविशेषैयोगिविशेषैः कृतादिविशेषैः कषायविशेषैरेकशः प्रथममधिकरणं भिद्यत इति स्त्राथौं व्यवतिष्ठते । एतदेवाह ।

चौथा चतुक इस प्रकार है कि आत्मा जो कबते रहते हैं यानी आत्मा के स्वाभाविक परिणामों की हिंसा करते रहते हैं इस कारण वे कपाय हैं। कषायों का छक्षण दूसरे अध्याय में बहुत अच्छा कहा जा चुका है। "द्वंद्वादों द्वंद्वान्ते च श्रृयमाणं पदं प्रत्येकमिसंबध्यते" इस नियम अनुसार यहां द्वन्द्व के अन्त में पड़े हुये विशेष शब्द की प्रत्येक पूर्व पद में परिसमाप्ति कर देनी चाहिये जैसे कि देवदत्त, जिनदत्त, गुकदत्त को भोजन करा दो यहां भोजन किया का उक्त तीनों व्यक्तियों में परिपूर्ण रूप से अन्वय हो जाता अर्थात्-प्रत्येक को भर पेट भोजन कराया जाता है ऐसा नहीं है कि एक के पेट भरने योग्य भोजन को ही तीनों में तिहाई तिहाई बांट दिया जाय, तिस कारण संरम्भ आदि विशेषों करके और योग विशेषों करके तथा कत आदि विशेषों करके एव कषायविशेषों करके एक एक प्रति तीन आदि भेदो घटित करते हुये पहिले जीवाधिकरण आस्रव को भिन्न भिन्न कर लिया जाता है इस प्रकार सूत्र का अर्थ व्यवस्थित हो जाता है। इस बात को ही प्रनथकार अग्निमवार्तिकों द्वारा स्पष्ट कह रहे हैं उसको सावधान होकर सुनिये।

जीवाजीवाधिकरणं प्रोक्तमाद्यं हि भिद्यते । संरंभादिभिराख्यातैर्विशेषेख्विभिरेकशः ॥१॥ योगैस्तन्नवधा भिन्नं सप्तविंशतिसंख्यकं । कृतादिभिः पुनश्चैतद्वभवेद्द्योत्तरं शतं ॥२॥ कषायैभिद्यमानात्मचतुर्भिरिति संग्रहः । कषायस्थानभेदानां सर्वेषां परमागमे ॥३॥ पूर्वसूत्र करके जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण आस्नव बहुत अच्छा कहा जा चुका है उन
में आदि का जीवाधिकरण तो बखाने गये तीन संरंभ आदि बिशेषों करके एक-एक प्रति तीन योग विशेषों
से भिन्न हो रहा सन्ता नौप्रकार भिन्न हो जाता है। वह नौ प्रकार का पुनः कृत आदि बिशेणों करके भिन्न
हो रहा सन्ता सत्ताईस संख्या वाला हो कर भिन्न हो जाता है। पुनः यही सत्ताईन संख्या वाला आस्नव
स्वयं अपने चार प्रकार के भेदों को प्राप्त हो रही कषायो करके आठ ऊपर सौ यानीएक सौ आठ प्रकार हो
कर भेद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कषाय स्थानों के सम्पूर्ण भेदों का सर्वज्ञ प्रतिपादित परमोत्कृष्ट
जिनागम में सप्रह कर लिया गया है। अर्थात्-कोध,मान, माया, लोभ, चार कषायों के भी अनन्तानुबन्धी
आदि चार चार भेदों से अथवा असंख्यात लोक प्रमाण कषाय जातियों से गुणा करने पर हुये असंख्यात
भेदों का इन्हीं एकसी आठ में संग्रह कर लिया जाता है ऐसा प्रकृपण जैन सिद्धान्त मे सर्वज्ञ आम्नाय
प्राप्त चला आ रहा है।

जीवाधिकरण संरंभादिभिस्त्रिभिभिद्यमानं हिसास्रवस्य तावत् त्रिविधं। हिंसायां संरंभः ममारंभः आरंभरचेति । तदेव योगैस्त्रिभिः प्रत्येकं भिद्यमानं नवधावधार्यते कायेन सरंभो वाचा सरंभो मनसा सरंभ इति, तथा समारंभस्तथा चारभ इति । तदेव नवभेद कृतादिभिभिन्नं सप्तवि- शितसंख्यं कायेन कृतकारितानुमताः संरंभसामारंभारंभाः, तथा वाचा मनसा चेति । पुनरचैतत्सप्त- विश्वतिभेदं कषायः कोधादिभिश्रतुर्भिभिद्यभानात्मकं भवेदष्टोत्तरशतं कोधमानमायालाभैः कृतकारितानुमताः कायवाङ्मनसा सरंभसमारंभारंभा इति ।

हिंसा अवलम्ब आस्रव के संरंभ आदिक तीनो करके भद को प्राप्त हो रहा सन्ता जीवाधि-करण तो तीन प्रकार का है जो कि हिंसा करने मे प्रयत्नावेश स्वरूप संरम्भ करना और साधनो का एकत्रोकरण रूप समारम्भ करना तथा हिंसा में आद्य प्रक्रम स्वरूप आरम्भ करना यो तीन प्रकार है वहीं तीनों प्रकार का जीवाधिकरण तीन योगों करके प्रत्येक भेद को प्राप्त हो रहा सन्ता नौ प्रकार का यों निर्णीत कर लिया जाता है कि १ काय करके संरम्भ होना २ वचन करके सरम्भ होना ३ मन करके सरम्भ होना यों तीन संरम्भ हुये तिसीप्रकार ४ काय करके समारम्भ ५ वचन करके समारम्भ ६ मन करके समारम्भ यों तीन समारम्भ हुये तिस ही ढग से ७ काय करके आरम्भ ८ वचन करके आरम्भ ९ मन करके आरम्भ यों तीन आरम्भ हुये सब मिला कर नौ हुये, उन नौऊ भेदों को कृत आदिक के साथ भिन्न-भिन्न कर दिया जाय तो कृत के साथ नौ और कारित के साथ नौ एवं अनुमत के साथ नौ यो सत्ताईस संख्या वाला जीवाधिकरण आस्रव हुआ। अकेली काय के साथ कृत, कारित, अनुमोदन और सरम्भ, समा-रम्भ, आरम्भ की गणना कर देने से नौ भेद हुये तिसी प्रकार वचन और मन से भा गणना अभ्यावृत्ति कर देने पर सत्ताईस भेद हो जाते हैं फिर भी इन सत्ताईस भेदों को क्रोधादि चार कपायो के साथ प्रत्येक भेद को प्राप्त हो रहे स्वरूप एक सौ आठ भेद हो जायंगे। क्रोध,मान,माया, लोभों करके कृत, कारित, अनुमोदना होती हुईँ काय, वचन, मनों द्वारा संरम्भ, समारम्भ, आरम्भ स्वरूप जीवाधिकरण आस्नव हैं। इनका प्रस्तार पूर्वक परिवर्तन यों किया जा सकता है कि प्रथम ही सबसे पहिलो के साथ क्रोधादि चार कषायों को भुगता दिया जाय पुनः कृत को छोड़ कर कारित पर आजाना चाहिये पश्चान-अनुमो-दना पर संक्रमण कर लिया जाय ये बारह काय योग पर हुये इसी प्रकार बारह वचन योग पर और बारह मनोयोग पर लगा कर छत्तीस भेद संमारम्भ के हो जाते हैं। इसी प्रकार छत्तीस भेद समारम्भ और छत्तीस भेद आरम्भ के करते हुये सब एक सी आठ भेद होजाते हैं।

तथैवानृतादिष्वव्रतेषु योज्यं। एवं कषायस्थानभेदानां सर्वेषां परमागमे संग्रहः कृतो भवति। तद्प्यष्टोत्तरशत प्रत्येकमसंख्येयैः कषायस्थानैः प्रतिभिद्यमानसंख्येयमिति जीवाधिकरणं व्याख्यातं।

जिस प्रकार हिंसा अनुकूछ आसव में एक सौ आठ भेद लगा दिये हैं तिस ही प्रकार झूंठ, चोरी, आदि अवतों में भी जोड़ लेना चाहिये। इस हो प्रकार कपायाध्यवसाय स्थान के सम्पूर्ण भेदों का परमागम में संप्रह कर लिया गया समझा जाता है। वे एकसौ आठों भेद भी प्रत्येक के असंख्याते कषाय स्थानों करके विशेषतया भेद को प्राप्त होरहे सन्ते असंख्यातलोक प्रमाण हो जाते हैं इस प्रकार जीवाधिकरण का विस्तार से व्याख्यान कर दिया है। अर्थात् जगत् के अनन्तानन्त कार्य स्वतंत्रतया पुद्गलों करके भी सम्पादित होते हैं किन्तु वेशेषिक जिन कार्यों का ईश्वर करके किया जाना मान बैठे हैं वे सम्पूर्ण कार्य असंख्यात या अनन्तानन्त आसवों के धारी जीवों करके बुद्धिपूर्वक या अबुद्धि पूर्वक बना लिये जाते हैं छऊ द्रव्यों में अनन्त सामर्थ्य विद्यमान है। सूर्य, चन्द्रमा, को नीचे भूमि पर उतार लेना, घोड़े के सींग उपजा देना, जड़ में ज्ञान घर देना आदि असम्भव कार्यों को न तो ईश्वर ही कर सकता है और न कोई जीवात्मा ही या पुद्गल कर सकता है ईश्वर को सर्वशक्तमान् कहना अलीक है अनन्त शक्तमान् सभी द्रव्य हैं असख्याती कषाय जातियों अनुसार हुये कर्मों के आसवों करके यह ससारी जीव चित्र विचित्र कार्यों का सम्पादन कर देता है इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

जीव एव हि तथा परिणामिविशेषकर्मणामास्त्रवतां तत्कारणानां च हिंसादिपरिणामानाम-धिकरणतां प्रतिपद्यते न पुनः पुद्गलादिस्तस्य तथापरिणामाभावात् । संरंभादीनां वा क्रोधाद्याविष्ट-पुरुषकर्तृकाणां तदनुरजनादिधकरणाभावो नीलपटादिवत् ।

कारण कि यह संसारी जीव ही तिस प्रकार परिणाम विशेषों करके आगमन कर रहे कमों का और उन कमों के कारण हो रहे हिंसा, झूंठ, कोध, इन्द्रियलोलुपता आदि परिणामों के अधिकरणपन को को प्राप्त हो रहा है किन्तु फिर पुद्गल द्रव्य, काल द्रव्य आदि तो उन आस्रवित कमों के और उनके कारण हिंसा आदि परिणामों के अधिकरण नहीं हैं क्योंकि उन पुद्गल आदिकों के तिस प्रकार आस्रव के अनुकूल परिणाम हो जाने का अभाव है। बात यह है कि कोध, असत्यभाषण, आदिक से आलीढ होरहे स्वतंत्र कर्ता जीवों करके किये गये संरम्भ आदि आस्रवो का उस आत्मा के साथ अनुरंजन हो जाने से जीवों के अधिकरणपना बन जाता है जैसे कि नीलपट, लवणिमिश्रतन्यंजन आदि हैं अर्थात्-नील रंग से रंजित कर देने पर जैसे पट नीला हो जाता है आकाश नीला नहीं होता है नोन का अनुराग हो जाने से दाल या साग तो नोन का अधिकरण हो जाते हैं कसड़ी, थाली नहीं। तिसी प्रकर संरंभ या कोध आदि का अनुरंजन जीव में हो रहा है।

न चैषां जीवविवर्तानामास्रवादिभावे जीवस्य तद्व्याघातः सर्वथा तेषां तद्भेदाभावात् । निह नीलगुणस्य नीलिद्रव्यमेवाधिकरणं तत्रैव नीलप्रत्ययप्रसंगात् । नीलः पट इति संप्रत्ययाचु पटस्यापि तदिधिकरणभावः सिद्धस्तस्य नीलिद्रव्यानुरंजनाकीलद्रव्यत्वपरिणामाचद्भावोपपत्तेः कथंचिदमेदसिद्धेः । यहाँ कोई शंका करता है कि जीव के परिणाम हो रहे इन संरम्भ आदिकों को यदि आस्रव या उनका कारण आदि होना माना जायगा तब तो जीव के आस्रव आदि होने का उनको ज्याघात प्राप्त होगा। अर्थात्—जीव के परिणामां के जो आस्रव है वे जीव के आस्रव नहीं कहे जा सकते हैं। आचार्य कहते हैं कि यह नहीं समझ बैठना क्यों कि सभी प्रकारों से उन जीव विवतों के उनको भेद नहीं कह दिया है वे जीव के भी भेद हो सकते है देखिये नील गुण का अधिकरण केवल नील द्रव्य ही नहीं है जो कि दुकानों पर दस रुपया सेर विकता है यदि नील द्रव्य में ही नील गुण रहता तो उस नील रंग के डेल (लील) में ही नीलज्ञान के होने का प्रसग होता अन्यत्र नील का ज्ञान नहीं होसकता था किन्तु नील से रंगे हुये वस्त्र में भी "यह नील हैं" ऐसा ज्ञान होता है तिस कारण "कपड़ा नील" ऐसी समीचीन प्रतीति होजाने के कारण कपड़े को भी तो उस नील का अधिरणपना सिद्ध है नीलगुण वाले नीलद्रव्य का पीले रंग देना हो जाने से उम पट के भी नील द्रव्यपन का परिणाम हो जाता है अतः पट में उस नीलपन के परिणाम की उपपत्ति हो गई है कारण कि नील और नीलवान में कथिन अभेद सम्बन्ध की सिद्धि की जा चुकी है।

सर्वथा तद्भेदेऽपि पटे संयुक्तनीलीसमवायात्रीलगुणस्य नीलः पट इति प्रत्ययो घटत एवेति चेत्र, आत्माकाशादिष्वपि प्रमगात् । तैनीलद्रव्यसयोगिवशेषाभावात्र तत्प्रसग इति चेत्, स कोऽन्यो विशेषः संयोगस्य तथापरिणामात् । तथाहि, परिणामित्वं हि तंतुषु तत्संयुक्तमन्यत्रोपचारात् । न च नीलः पट इत्युपचरितः प्रत्ययोऽस्खलद्र्षत्वाच्छुक्लः पट इति प्रत्ययवत् तद्बाधकाभावा-विशेषात् । तत्स्क यथा नील्या नीलगुणः पटे नील इति च तस्य तदिधकरणभावस्तथा सरभादिष्वास्रवो जीवेष्वास्तव इति वास्रवस्य तेऽधिकरण जीवपरिणामानां जीवग्रहणेन ग्रहणादिधकरणं जीवा इत्युपपत्तेः अन्यथा तत्परिणामाग्रहणप्रसंगादिति ।

यहाँ गुण और गुणी के भेद को मान रहा वेशेषिक आक्षेप करता है कि उन नील और नील-वान का सर्वथा भेद मानने पर भी नील रंग से घुले हुये पानी में डोब दिये गये वस्त्र में संयुक्त हो गये नीली द्रव्य में नील गुण का समवाय होरहा है अतः कपड़ा नीला ही है यह प्रत्यय संयुक्त समवाय सम्बन्ध से सुघटित हो जाता ही है नील गुण नील मे रहा और वस्त्र में नील संयुक्त होरहा है। आचार्य कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि यों तो आत्मा, आकाश आदि में भी नीलपने के झान हो जाने का प्रसंग आजावेगा नील द्रव्य उन आकाश आदि के साथ मंयुक्त होरहा है अतः संयुक्त समवाय सम्बन्ध से वस्त्र के समान आत्मा आदिक भी नील हो जायेंगे जो कि इष्ट नहीं हैं। यदि वेशेषिक यों कहें कि उन आत्मा, आकाश, आदि के साथ नील द्रव्य का विशेषजाति का संयोग नहीं है केवल प्राप्ति हो जाना मात्र सामान्य संयोग है पट के साथ नील द्रव्य का विशेष संयाग है जो कि हर्र, फिटकिरी, पानी और पट की स्वच्छता आकर्षकता आदि कारणों से विशेष जाति का होजाता है अतः आत्मा नील है यह प्रसंग नहीं आने पाता है यों काणादों के कहने पर तो हम जैन कहेगे कि वह संयोग की विशेषता मला तिस प्रकार परिणमन हो जाने के अतिरिक्त दूसरी क्या हो सकती है ? अर्थान पट की नील स्वरूप परिणति है और आत्मा या आकाश की नील परिणति नहीं है। इसी को स्पष्ट कर और भी यों कह दिया जाता है कि कपड़े के तन्तु-तन्तुओं में वह नीली द्रव्य उपचार के सिवाय मुख्य रूप से संयुक्त हो

रहा है आतमा आदि में नील द्रव्य उपचार से संयुक्त है किन्तु पट में संयुक्त होकर वह बंध गया है पट नीला है यह ज्ञान उपचरित (गीण) नहीं है क्यों कि यह प्रतीति स्खलित नहीं होती है जैसे कि धौछा पट है इस प्रतीति को स्खिछित नहीं होने के कारण अनुपचरित माना जाता है बाधक प्रमाणों का अभाव जैसे धौछा कपड़ा इस प्रतीति मे है वैसा ही नीला कपड़ा इस प्रतीति मे भी है कोई अन्तर नहीं है। अर्थात्—वैशेषिकोंने नील रंग से रंगे हुये कपड़े में नील को उपचरित माना है नील कमल में या नील मणि में जैसे नील रूप का समवाय है वैसा रंगे हये नील वस्त्र में नहीं है ''सिंहो माणवकः'' ''गौर्वोहीकः'' ''अन्तं वै प्राणाः'' के समान ''नीलः पटः'' भी उपचरित है किन्तु आचार्य समझाते हैं कि संयोग होजाने पर पुनः बंध परिणति अनुसार पट में भी नील का समवाय होजाता है किन्त आत्मा के साथ नील द्रव्य की बंध परिणति नहीं होपाती है तिस कारण यह सिद्धान्त बहुत अच्छा कहा जा चुका है कि जिस प्रकार नील •द्रव्य का नील गुण उस पट में भी नील बुद्धि को करता हुआ नीला बना देता है इस कारण उस पट को उस नील का अधिकरणपना प्राप्त है तिसी प्रकार संरम्भ आदिकों में जो आस्नव होरहा है वह जीवों में ही आस्नव है इस कारण जीव के परिणाम वे संरम्भ आदिक ही आस्रव के अधिकरण हैं यों कहने पर भी वे जीव आस्रव के अधिकरण हो जाते हैं "अधिकरणं जीवाजीवाः" इस सूत्र में जीव पद का ग्रहण करने से जीव के परिणामों का प्रहण हो जाता है जीव और जीव परिणामों में कथंचित अभेद है अतः जीव भी आसवो के अधिकरण है यह युक्तियों से सिद्ध हो जाता है अन्यथा यानी सूत्र अनुसार जीवों को ही पकड़ा जायेगा तो जीवों के उन संरम्भ आदि परिणामों का प्रहण नहीं हो सकने का प्रसंग आजावेगा जो कि इष्ट नहीं है यहां तक जीवाधिकरण आस्त्रव का प्रतिपादन कर दिया गया है।

#### ततः परमधिकरणमाह ।

आदि के जीवाधिकरण आस्रव का निरूपण हो चुका है उससे परले द्वितीय अजीवाधिकरण का स्पष्ट प्रतिपादन करने के लिये सूत्रकार इस अभिम सूत्र को कहते हैं।

# निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुर्द्वित्रभेदाः परम् ॥९॥

दो भेद वाली निर्वर्तना और चार भेद वाला निक्षेप तथा दो भेद वाला संयोग एवं तीन भेद बाला निसर्ग यों ग्यारह प्रकार का परला अजीवाधिकरण आस्रव है। अर्थात्-जो बनाई जाय वह निर्वर्तना है। निक्षेप का अर्थ स्थापन किया जाना है। जो पिला दिया जाय वह संयोग है और जो प्रवृत्ति में आबे वह निसर्ग है। इस प्रकार इन अजीव अधिकरणों का अवलम्ब पाकर आत्मा के आस्रव उपजता है तिस कारण यह अजीवाधिकरण आस्रव कहा जाता है। भाव में भी उक्त शब्दों की सिद्धि है।

अधिकरणमित्यनुवर्तते । निर्वर्तनादीनां कर्मसाधनं भावो वा सामानाधिकरण्येन वैयाधि-करण्येन वाधिकरणसंबंधः कथंचिद्धेदाभेदोपपत्तेः। द्विचतुर्द्धित्रभेदा इति द्वन्द्वपूर्वोऽन्यपदार्थनिर्देशः ।

"अधिकरणं जीवाजीवाः" इस सूत्र से अधिकरण इस पद की अनुवृत्ति कर छी जाती है जिससे कि परछा अजीवाधिकरण मूछगुण निर्वर्तना आदि ग्यारह भेदों को धार रहा प्रतीत हो जाता है। इस सूत्र में पढ़े हुये निर्वर्तना आदि स्टर्ग की कर्म में प्रत्यय कर सिद्धि कर छी जाय अथवा भाव में युट्,

घन्, घन्, पन्, प्रत्यय कर निर्वर्तना आदि शब्दों का साधन कर लिया जाय। समानाधिकरणपने करके अथवा व्यधिकरणपने करके उद्देश्यद् का विवेयदल होरहे अधिकरण के साथ सम्बन्ध कर लिया जाय क्योंकि स्याद्वाद सिद्धान्त अनुसार उद्देश्य विधेयदलों का कथंचित् भेद अभेद आत्मक सम्बन्ध बन रहा है। अर्थात् ये निर्वर्तना आदि शब्द जब कर्म में प्रत्यय कर साधे गये हैं तब तो निर्वर्तना और अजीवाधिकरण का समानाधिकरणपने से अन्वय किया जाता है जो निर्वर्तना बनाई जा चुकी है वहीं तो अधिकरण होरहा आस्त्रव का अवलम्ब है किन्तु जब निर्वर्तना आदि शब्द भाव मे साथे गये सन्ते शुद्ध धातु अर्थ को कह रहे हैं तब व्यधिकरणपने से सम्बन्ध होगा अधिकरण मे निर्वर्तना आदि रहते हैं यानी इन भावों से अधिकरण विशिष्ट होरहा है "द्विचतुर्द्धित्रभेदाः" इस पद का विष्रह यों किया जाय, पहिले "द्वी च चत्वारश्च द्वी च त्रयश्च"यो इतरेतर द्वन्द्व समास कर "द्विचतुर्द्धित्रयः"यह पद बना लिया जाय पुनः द्विचतुर्द्धित्रयः भेदाः एषां ते "द्विचतुर्द्धित्रभेदाः" यो अन्य पदार्थ को प्रधान करने वाली बहुत्रीहिसमासवृत्ति करते हुये निर्वेश हुआ जान लेना चाहिये।

कित्वहाह-परवचनमनर्थकं पूर्वत्राद्यवचनात्, पूर्वत्राद्यवचनमनर्थकिमिह सूत्रे परवचना-त्तयोरेकतरवचनाद्दितीयस्यार्थापत्तिसिद्धेः पूर्वपरयोरन्योन्याविनाभावित्वात् । न चेयमर्थापत्तिर-नैकांतिको किचिद्व्यभिचारचोदनात् सर्वत्र व्यभिचारचोदनायाः प्रयासमात्रत्वात् परस्परापेक्षयोर व्यभिचारात् ।

यहाँ कोई पण्डित लम्बा चौड़ा पूर्वपक्ष उठाकर कह रहा है कि इस सूत्र में पर शब्द का कथन करना व्यर्थ है क्योंकि पूर्ववर्ती "संरम्भ ओदि" सूत्र में आद्य शब्द को कण्ठोक्त किया गया है जब संरम्भ आदिक आदि के जीवाधिकरण है तो बिना कहे ही अर्थापत्ति से या परिशेष न्याय से सिद्ध होजाता है कि निर्वर्तना आदिक दूसरे अजीवाधिकरण है संक्षिप्त सूत्र में ऐसी छोटी छोटी बात कहां तक कहते फिरोगे। अथवा इस सूत्र में यदि पर शब्द का कथन करते हो तो पहिले के "आद्यं संरम्भ" आदि सूत्र में आदा शब्द का निरूपण व्यर्थ है क्यों कि उन पर या आदा दोनों में से किसी एक का कथन कर देने से परिशिष्ट द्वितीय की अर्थापत्ति से ही सिद्धि होजाती है कारण कि पूर्व और पर दोनों का परस्पर में अवि-नाभावसिहतपना है किसी भी एक को कह देने से दूसरे अविनाभावी का विना कहे ही परिज्ञान हो जाता है। किन्चन के ऊपर यदि कोई यों कहे कि यह अर्थापत्ति तो व्यभिचार दोष वाली है देखिये बादलों के गर्जने से कदाचित् मेघ बरस जाता है और कभी नहीं भी बरसता है इसी प्रकार काली घटा वाले मेघों के घिर जाने पर भी कभी कभी वृष्टि नहीं होपाती है अज्ञात की ज्ञप्ति कराने वाले या सूचना देरहे स्वर, ताराकंप, स्वप्नदर्शन, शकुन होना, आंख छहकना, शनि, राहु, दशाये आदि ज्ञापक सूचक हेतुओं के व्यभिचार होरहे देखे जाते हैं भरे घड़ों के मिल जाने पर भी कार्य बिगड़ जाते हैं डेरी सूधी आंख लहकने पर भी विपरीत फल मिलता है हथेली के खुजाने पर भी रुपया नहीं मिलता है अतः कोरा-अनुमान (अन्दाज) लगाते फिरना उचित नहीं है। इस कटाक्ष के उत्तर में किश्चत् की ओर से यह समा-धान है कि अर्थापत्ति प्रमाण यह व्यभिचार दोष वाला नहीं है किसी किसी अर्थापत्त्याभास में व्यभिचार का प्रश्न उठा देने से सभी निर्दोष अर्थापत्तियों में भी व्यभिचार आजाने का कुचोद्य उठाना केवल व्यर्थ परिश्रम करते रहना है वृष्टि उत्पादक घन घटाओं से अवश्य वृष्टि होवेगी यदि कोई नहीं वृष्टि बरसाने वाळी या आधी आदि प्रतिबन्धकों वाळी मेघ मालाओं को नहीं पहिचान सके तो इस अपनी मूळ को अर्थापत्ति के माथे नहीं मद देना चाहिये जो पदार्थ अविनाभाव अनुसार परस्पर की अपेक्षा को लिये हुए अन्यथानुपपन्न है उनमें कभी व्यभिचार नहीं आता है अतः इस सूत्र का पर शब्द या पूर्व सूत्र का आद्य शब्द व्यर्थ है यह कश्चित् का आक्षेप खड़ा रहता है।

पूर्वपरयोरंतराले मध्यमस्यापि संभवाकाविनामाव इत्यप्ययुक्तं, मध्यमस्य पूर्वपरो-भयापेक्षत्वात् पूर्वमात्रापेक्षया तस्य परत्वोपपत्तेः परमात्रापेक्षया पूर्वत्वघटनादव्यविद्वतयोः पूर्व-परयोरविनामावसिद्धिः ।

यहाँ आद्य और पर के अविनाभाव को बिगाइता हुआ कोई पण्डित यदि किश्चत् के ऊपर यह कटाझ करे कि पूर्व और पर के अन्तराल में मध्यम पदार्थ की भी सम्भावना है अतः पूर्व और पर का अविनाभाव नहीं ठहरा। किश्चित् कहते हैं कि यह कटाझ करना भी अयुक्त है क्योंकि मध्यम तो पूर्व, पर, इन दोनों की अपेक्षा रखता है अतः पूर्व पर दोनों के साथ भले ही मध्यम का अविनाभाव समझ लिया जाय एतावता पूर्व और पर के अविनाभाव में कोई झित नहीं पड़ती है। एक बात यह भी है कि मध्यम भी पूर्व और पर दोनों में अन्तः प्रविष्ट हो जाता है जैसे कि भूत भविष्य कालो में वर्त-मान काल गर्भित हो जाता है केवल पूर्व की अपेक्षा से उस मध्यम को पर पना है और केवल पर की अपेक्षा से मध्यम को पूर्वपना घटित होरहा है यों अन्यविहत होरहे पूर्व पर दोनों का ही अविनाभाव सिद्ध हुआ अभीतक किश्चत् ही कहे जा रहे हैं।

परशब्दस्य संबंधार्थत्वान्नानर्थन्यमित्यिप न साधीयो निवर्त्याभवात् । परसंबधमधिकरण-मिति वचन हि स्वसबंधमधिकरणं निवर्तयिति न चेह तदस्ति, तथावचनाभावात् । एतेन प्रकृष्ट-वाचित्व परशब्दस्य प्रत्युक्त तिनवर्त्यस्याप्रकृष्टस्यावचनात् । इष्टवाचित्वमिप तादृशमेवानिष्टस्य निवर्त्यस्याभावात् । न च प्रकारातरमस्ति यतोऽत्र परवचनमर्थवत्स्यादिति ।

सूत्रकार द्वारा पर शब्द का व्यर्थ ही निरूपण होजाने पर यदि कोई यों लीपा पोली करे कि यह पर शब्द का प्रयोग तो सम्बन्ध के लिये हैं बिना सम्बन्ध के मारा मारा फिरता। अतः व्यर्थ नहीं है। अर्थात्-पर शब्द नहीं होता तो इस सूत्र का सम्बन्ध नहीं होसकता था "वाक्यं तु संबन्धाभिषेयवद्भवित"। अथवः सूत्रकार को निर्वर्तना आदि का अजीवाधिकरण से सम्बन्ध करना है अतः सम्बन्ध करने के लिये यहाँ पर शब्द कहा गया है। किश्चत् कहते हैं कि पर शब्द की सार्थकता के लिये किया गया यह समाधान भी अधिक श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि कोई निवृत्ति करने योग्य या व्यवच्छेद होता तब तो किसी पद का प्रयोग करना सार्थक है। जब यहाँ कोई निर्वर्तनीय नहीं है तो बिना प्रयत्न के हो निर्वर्तना आदि का अजीवाधिकरण के साथ सम्बन्ध जुड़ जायेगा। संरम्भ आदि जीवाधिकरण के साथ इन निर्वर्तना आदि के सम्बन्ध होजाने का भय तो रहा नही क्योंकि पूर्व सूत्र में संरम्भ आदि के साथ आद्य शब्द पिहले से ही लग बैठा है तिस कारण परिशेष से यहाँ अजीवाधिकरण ही लग्नू होगा पर शब्द वर्थ पड़ा। बात यह है कि पर शब्द का प्रयोग करने पर पर सम्बन्धी अधिकरण यह कथन करना नियमसे स्व के साथ सम्बन्ध कर रहे अधिकरण की तो निष्टृत्ति कर सकता है अन्य को नहीं किन्तु यहाँ वह स्व अधिकरण का प्रकरण ही नहीं है क्योंकि तिस प्रकार स्व अधिकरण का कथन नहीं किया गया है। किन्तु यहाँ वह स्व अधिकरण का प्रकरण ही नहीं है क्योंकि तिस प्रकार स्व अधिकरण का कथन नहीं किया गया है। किन्तु यहाँ वह स्व

ही कहें जा रहे हैं कि इस उक्त कथन करके यदि पर शब्दको प्रकृष्ट अर्थ का वाचक भी मान लिया जाय तो भी उस पर शब्द की सार्थकता का निराकरण हो जाता है क्यों कि उस प्रकृष्ट से निराला निव-र्तनीय अपकृष्ट का तो यहाँ कोई निरूपण नहीं किया गया है अतः प्रकृष्ट अर्थ की अपेक्षा भी पर शब्द सार्थक नहीं होसका। यदि पर शब्द को इष्ट अर्थ का वाची माना जाय तो भी वह वैसा का वैसा ही निराकृत होजाता है क्यों कि यहाँ कोई निवर्तनीय अनिष्ट नहीं है। यदि यहाँ कोई अनिष्ट होता तो उस अनिष्ट की निवृत्ति करने के लिये इष्टवाची पर शब्द का कथन सार्थक होता भले ही "परं धाम गतः" के पर का अर्थ इष्ट कर लिया जाय किन्तु फल कुछ नहीं निकला। इनके अतिरिक्त अब कोई पर शब्द की सार्थकता को पुष्ट करने वाला अन्य प्रकार शेष नहीं रहा है जिससे कि यह पर शब्द का प्रयोग करना सफल होजाता। यहाँ तक किन्तु पण्डित सूत्रकार के पर शब्द की व्यर्थता को पुष्ट कर चुका है।

सोऽप्ययुक्तवादी, परवचनस्यान्यार्थत्वात्। परं जीवाधिकरणादजीवाधिकरणमित्यर्थः तेना-द्याजीवाधिकरणादिदमपरं जीवाधिकरणमिति निवर्तितं स्यात्। जीवाजीवप्रकरणात्तत्सिद्धिरिति चेत्, ततोऽन्यस्याजीवस्यासंभवात्। इष्टवाचित्वाद्वा परशब्दस्य नानर्थक्यमनिष्टस्य निर्वर्तनादिनष्ट-जीवाधिकरणत्वस्य निर्वत्यत्वात्। एतदेवाह।

अब प्रनथकार समाधान करते है कि वह बड़ी देर से पर शब्द का अनर्थक कह रहा कित्वत् पण्डित भी युक्ति पूर्वक कहने की टेव रखने वाला नहीं हे क्योंकि पर शब्द का कथन करना यहां "अन्य" इस अर्थ के लिये है जिसका ताल्पर्य अर्थ यह निकलता है कि जीवाधिकरण से अजीवाधिकरण आस्रब निराला है तिस अन्य अर्थ को कहने वाले पर शब्द करके आदि के जीवाधिकरण से यह अजीवा-धिकरण भिन्न है। इस प्रकार यहां "पर" शब्द का प्रयोग कर देने से जीवाधिकरण आस्रव की नियत्ति कर दी जावेगी, उन संरम्भ आदि से ये निर्वतेना आदि न्यारे है यह भी पर शब्द करके समझ लिया जाय। यदि यहां कोई यो कहें कि "अधिकरणं जीवाजीवाः" इस सूत्र अनुमार जीव और अजीव का प्रकरण होने से ही उस जीवाधिकरण से अजीवाधिकरण के भिन्न पने की सिद्धि होजावेगी यो कहने पर तो प्रनथकार कहते है कि उस प्रकरण से ता अजीव को अन्य हो जाने का असम्भव है जीवमे भी निर्वर्तना आदिक घटित होजाते है। इस समाधान मे कुछ अम्बरस होने से वा शब्द करके दूसरा समाधान करते हैं कि अथवा इष्ट का वाचक होने से पर शब्द का व्यर्थपना नहीं हे पहिले जो करिचत ने इस समाधान पर आपेक्ष किया था कि यहां कोई निवर्तनीय नहीं है उस पर हमारा यह कहना है कि इष्ट बाची पर शब्द करके अनिष्ट की निवृत्ति होरही है। निर्वर्तना आदि में अनिष्ट होरहे जीवाधिकरण-पन की पर करके निवृत्ति कर दी जाती है। इसी बात को प्रन्थकार अग्रिम वार्त्तिक द्वारा यो स्पष्ट कर कहते हैं। एक बात यहां यह भी समझ छेनी चाहिये कि पूर्व और पर के अन्तराछ में पाया जारहा मध्यम पदार्थ भी वस्तुभूत है लोक या पूर्ण आकाश के मध्यप्रदेश आठ यथार्थ हैं। भूत और भविष्य काल के बीच में एक समय वर्तमान काल भी सत्यार्थ है, कोरा आपेक्षिक नहीं है। जगत् के छोटे से छोटे कार्य की पूर्ण उत्पत्ति होने में एक समय अवश्य छगजाता है अतः तीत्र गति से चीदह राजू तक या मन्द गति से निकटवर्ती दूसरे प्रदेश तक परमाणु की जाने की क्रिया से परिच्छिन हुआ व्यवहार काल का सव से छोटा अखण्ड अंश एक समय वर्तमान काल वास्तविक है। कल्पित नहीं।

### ततोऽधिकरणं प्रोक्तं परं निर्वर्तनाद्यः । द्वचादिभेदास्तद्स्य स्याद्जीव।त्मकमेव हि ॥१॥

उन पूर्व सूत्रोक्त संरम्भ आदि जीवाधिकरण से भिन्न होरहे ये निर्वर्तना आदिक अधिकरण सूत्रकार महाराज करके बहुत अच्छे कहे जा चुके हैं तिस कारण इस अजीवाधिकरण के दो, चार आदि भेद वाले निर्वर्तना, निक्षेप, आदि नियम से अजीवस्वरूप ही है।

निर्वर्तना द्विधा, मूलोत्तरभेदात् । निश्लेपश्चतुर्धा, अप्रत्यवेश्णपुःप्रमार्जनसहसानाभोगमेदात् । त एते निर्वर्तनादयो द्व्यादिभेदाः परमाद्यजीवाधिकरणादिष्टमधिकरणमस्याजीवात्मकत्वात् ।

मूलगुण निर्वर्तना अधिकरण और उत्तरगुण निर्वर्तनाधिकरण इन मेदों से निर्वर्तना दो प्रकार की है। मूलगुणनिर्वर्तना अधिकरण के शरीर, बचन, मन, प्राण, और अपान ये पांचमेट हैं तथा काष्ठ, पाषाण की मूर्तियों बनाना या खी, पशु, पक्षी, मनुष्यों आदि के चित्र निर्माण करना यों उत्तरगुण निर्वर्तना अधिकरण आस्रव अनेक प्रकार हें तथा अप्रत्यवेश्चित्तनिश्चेपाधिकरण, दुःप्रमार्जनिनिश्चेपाधिकरण, सहसानिश्चेपाधिकरण, अनाभोगनिश्चेपाधिकरण इन मेदों से निश्चेप चार प्रकारका है। जन्तु है या नहीं हैं इस प्रकार चश्च से नहीं देख कर निश्चेप और कोमल उपकरण की नहीं अपेश्चा रखते हुये खोटे प्रमार्जन अनुसार निश्चेप कर देना तथा बिना बिचारे सहसा मल, मूत्र, पात्र आदि का निश्चेप कर देना तथेब बिना देखे उपकरण आदि का स्थापन कर देना ये निश्चेप अधिकरण हैं। खाने पीने की वस्तुओं के संयोग का अधिकरण और अन्य उपकरणों के संयोग का अधिकरण यों दो प्रकार संयोग है। काय, वचन, मन इन तीन का निसर्ग यानी मनचाहा कहीं भी मन चलाना या कुछ मी वचन बोल देना या चाहे जहाँ शरीर का निसर्ग कर देना यो तीन प्रकार निसर्गाधिकरण है। ये सब दो आदि भेट बाले वे निर्वर्तना आदि तो आदि के जीवाधिकरण से न्यारे या इष्ट होरहे अधिकरण हैं इनको अजीव आत्मक होने से अजीवाधिकरणपना इष्ट किया गया है।

नन्वेवं जीवाजीवाधिकरणद्वैविध्याद् द्वावेवास्तवौ स्यातां न पुनरिद्रियादयो बहुप्रकाराः कथंचिदास्त्रवाः स्युः सर्वौश्च कषायानपेक्षानिप वा जीवाजीवानाश्चित्य ते प्रवर्तेरिन्नत्यारेकाया-मिदमाह ।

यहाँ कोई शंका उठाता है कि इस प्रकार जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण यों दो प्रकार अधिकरणों के होजाने से आस्रव भी दो ही होंगे फिर इन्द्रिय, कषाय, आदिक बहुत प्रकार के आस्रव तो कैसे भी नहीं होसकते हैं अथवा यो छोटे-छोटे कारणों से आस्रवों के भेद कर दिये जायेंगे तो कषायों को नहीं अपेक्षा रखने वाले भी जीवों और अजीवों का आश्रय पाकर वे आस्रव प्रवर्त जावेंगे, इस प्रकार आशंका के प्रवर्तने पर प्रनथकार समाधानार्थ इस अग्रिम वार्त्तिक को कहते है।

# जीवाजीवान्समाश्रित्य कषायानुप्रहान्वितान् । आस्रवा बहुधा भिन्नाः स्युन् णामिद्रियादयः ॥२॥

कषायों की सहकारिता से सहित होरहे जीव और अजीवों का अच्छा आश्रय लेकर संसारी ज़ीवों के इन्द्रिय, कषाय, आदिक हो रहे आस्रव बहुत प्रकार के भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। अर्थात्-अन्त- रंग विहरंग कारणो अनुसार हुये आस्त्रवों के अनेक भेद है। कषाय रहित जीवों के साम्परायिक आस्त्रव नहीं होने पाता है।

बहुविधक्रोधादिकषायानुग्रहीतात्मनां जीवाजीवाधिकरणानां बहुप्रकारत्वोपपत्तेस्तदाश्रिता-नामिद्रियाद्यास्त्रवाणां बहुप्रकारत्वसिद्धिः। तत एव मुक्तात्मनोऽकषायवतो वा न तदास्रवप्रसंगः।

बहुत प्रकार यहाँ तक कि असंख्याते प्रकार के कोध आदि कषायों से अनुमह को प्राप्त होरहें जीवों के आस्रव के अवलम्बकारण जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण बहुत प्रकार बन रहें हैं अथवा अनेक प्रकार के कोधादि कषायों से अनुमहीत स्वरूप जीवाधिकरणों और अजीवाधिकरणों का बहुत प्रकार सिहतपना उचित है। जीवाधिकरणों पर जैसे कषायों का अनुमह है उसी प्रकार भक्त, पान, उपकरण, शर्रार आदि पर भी कषायों की सहकारिता है। तभी ये अजीव अधिकरण अनेक आस्रव हो जाते है। हाँ, जिन अजीवों पर कषायों का अनुमह नहीं है वे अजीव कथमपि आस्रव नहीं है। कषाय रहित जीवों के कोई भी जीव या अजीव अधिकरण आस्रव नहीं है। इस कारण उन अधिकरणों के आश्रित होरहे इन्द्रिय आदि आस्रवों के बहुत प्रकारपन की सिद्धि होजाती है। तिस ही कारण से यानी कपायों की सहकारिता मिलने पर इन्द्रिय आदि आस्रवों के होने का नियम होने से मुक्त जीव मिद्ध परमेष्ठियों के अथवा कषायोदय से रहित होरहे ग्याहमे, तेरहमे, चौदहमे गुणस्थान वाले अकषाय जीवों के उस साम्परायिक आस्रव हो जाने का प्रसंग नहीं आता है।

### कुतस्ते तथा सिद्धा एवेत्याह ।

किस कारण से वे साम्परायिक आस्नव के भेद मान छिये गय इन्द्रिय आदिक तिस प्रकार यानी आस्नवभेदपने करके सिद्ध ही है ? बताओ। ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार समायानार्थ इस अगली वार्त्तिक को कहते है।

### बाधकाभावनिर्णीतेस्तथा सर्वेत्र सर्वदा। सर्वेषां स्वेष्टवित्सद्धास्तीव्रत्वादिविशिष्टवत्॥३॥

सभी देशों में, सभी कालों में और सभी जीवों के तिस प्रकार इन्द्रिय आदि को आस्रवपन की सिद्धि के बाधक प्रमाणों के अभाव का निर्णय होरहा है जैसे कि तीव्रत्व, मन्दत्व, आदि धर्मों से विशिष्ट होरहे साम्परायिक आस्रव के भेदों का निर्णय होरहा है सभी बादी प्रतिवादियों के यहाँ अपने-अपने अभीष्ट पदार्थों का सिद्धि तिसी प्रकार यानी ''असम्भवद्बाधकत्वात्'' होती है। विशेषतया परोक्ष पदार्थों की सिद्धि तो बाधकों का असम्भव होजाने से ही होती है। कोई करोडपित सेठ अपने सभी रुपयों को सबके मम्मुख उछालता या गिनाता नहीं फिरता है, मानसिक आधियों या पीडाओं को कोई हाथो पर धर कर नहीं दिखला देना है, सभी पापाचार या पुण्याचार सब के प्रत्यक्ष गोचर नहीं होरहे हैं, द्रव्यों के उदर में अनेक स्वभाव, अविभाग प्रतिच्छेद, परिणमन, छिपे हुये पड़े हैं बाधकों का असम्भव होजाने से ही उनका सद्भाव मान लिया जाता है।

यथैव हि तीव्रमंदत्वादिविशिष्टाः सांपरायिकास्त्रवस्य मेदाः सुनिध्चितासंभवद्बाधकप्रमा-णत्वात्सिद्धास्तथा जीवाजीवाधिकरणाः सर्वस्य तत एवेष्ट्रसिद्धेः । कारण की जिस प्रकार तीत्रत्व, मंदत्व, आदि विशेषणों से सिहत होरहे साम्परायिक आस्रव के अनेक भेद उस बाधक प्रमाणों के असम्भवने का अच्छा निर्णय होजाने से सिद्ध हैं उसी प्रकार जीवा-धिकरण अजीवाधिकरण ये भेद भी असम्भवद्वाधक होजाने से सिद्ध होजाते हैं। सभी विद्वानों के यहाँ उस बाधक प्रमाणों का असम्भव होजाने से ही अपने अभीष्ट पदार्थों की सिद्धि कर छी जाती है। अर्थात—किचित, कदाचित, किसी, एक व्यक्ति को बाधकप्रमाणों का असम्भव तो भ्रान्ति ज्ञानों में भी होजाता है सीप में चांदी का ज्ञान करने वाले पुरुष के उस समय वहां कोई बाधक प्रमाण नहीं उपजता है। बहुत से व्यक्तियों के कई भ्रान्ति ज्ञानों में तो उस पूरे जन्म में भी बाधा खड़ी नहीं होतो है। रेल गाड़ी में जा रहे किसी मनुष्य को कासों में जल का ज्ञान हो गया फिर उस मार्ग से कभी छीटना हुआ ही नहीं जिससे कि निर्णय किया जाता। केई भोली स्त्रियां पीतल की अंग्ठी का सोने की ही जन्म भर समझती रहीं बचने या परखाने का अवसर भी नहीं मिला। अतः सभी कालों में, सभी देशों में, और सभी व्यक्तियों के, बाधकाभाव को प्रमाणता का प्रयोजक कहा गया है। यहां भी सब स्थानों पर सभी कालों में सभी जीवां के वाधक प्रमाणों का असम्भव हो जाने से साम्परायिक आस्रव के भेदों की सिद्धि कर दी गई है।

## एवं भूमा कर्मणामास्रवो यं सामान्येन ख्यापितः सांपरायी। तत्सामर्थ्यादन्यमीर्यापथस्य प्राहुध्वस्ताशेषदोषाश्रयस्य ॥४॥

यो उक्त प्रकार सामान्य रूप से ज्याख्या कर प्रसिद्ध कर दिया गया यह कमों का साम्परायिक आस्रव बहुत प्रकार का है। उस साम्परायिक आस्रव के कथन की सामध्य से ही विना कहे यह जान लिया जाता है कि जिसने अनेक दोषों का आस्रवपना नष्ट कर दिया है ऐसे ईर्यापथ के आस्रव को सूत्रकार महाराज बहुत अच्छा भिन्न कह रहे हैं। अर्थात्—यदि कोई यो कहे कि "इन्द्रियकपायाः" आदि इस सूत्र से प्रारम्भ कर पांच सूत्रों मे श्री उमास्वामी महाराज ने साम्परायिक आस्रव का ही विस्तृत निरूपण किया है दूसरे ईर्यापथ आस्रव के भेदों का कोई ज्याख्यान नहीं किया है, इस पर प्रनथकार का कहना है कि अनेक कारण या विशेषणों से जितने साम्परायिक के भेद हो जाते है उतने ईर्यापथ के नही। ग्यारहमे, बारहमे, तेरहमे, गुणस्थानों में केवल सातावेदनीय कर्म का एक समय स्थिति वाला आस्रव होता है जो कि राम, द्वेप, मोह, अज्ञान, अदान, नीचाचरण, भवधारण करना, शरीर रचना करना आदि दोषों से रहित है अतः परिशेष न्याय से ही जान लिया जाता है कि सूत्रकार साम्परायिक से ईर्यापथ को भिन्न कह रहे है जो प्रमेय अर्थापत्त से लब्ध हो जाता है उसको थोड़े शब्दो द्वारा अपरिमित अर्थ को कहने वाले सूत्रों करके कण्ठोक्त करना समुचित नहीं है। प्रनथकार ने इसी रहस्य को इस शालिनी वृत्त हारा ध्वनित कर दिया है।

यथोक्तप्रकारेण सक्तषायस्यात्मनः सामान्यताऽस्यास्त्रवस्य ख्यापने सामध्यदिकषायस्य तैरीर्यापथास्त्रवसिद्धिरिति न तत्र सत्रकाराः सत्रितवंतः, सामध्यसिद्धस्य सत्रणे फलाभावादतिप्र-सक्तरेच । विशेषः पुनरीर्यापथास्रवस्याकषाययोगविश्वेषाद्बोद्धच्यः ।

कषाय सिहत जीवों के होरहे सामान्य रूप से आन्नाय अनुसार पूर्व कथित प्रकारों करके साम्परायिक आसव का विज्ञापन कर चुकने पर बिना कहे ही सामर्थ्य से उन्हीं सूत्रों करके कषाय रिहत जीव के ईयोपथ आस्रव की सिद्धि होजाती है इस कारण सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराज वहाँ सूत्रों द्वारा ईर्यापथ का निरूपण नहीं कर चुके हैं। अर्थात्-ईर्यापथ का ज्याख्यान करने के लिये न्यारे सूत्रों के बनाने की आवश्यकता नहीं है। शब्दों की सामर्थ्य से ही जो पदार्थ अर्थापत्ति या परिशेष द्वारा सिद्ध हो जाता है उसको सूत्रों करके सूचन करने में कोई फल विशेष नहीं है। दूसरा दोष यों भी है यो बहा भारी अतिप्रसंग भी होजायेगा अर्थात्-छोटे-छोटे प्रमेयों को भी यदि सूत्रों करके कहा जायेगा तो क्रिया. कारक सभी पदों का प्रयोग करना अनिवार्य होगा अनुवृत्ति, आकर्षण, अध्याहार, अधिकार, उपस्कार, इनके द्वारा प्राप्त होचुके अथौंको कहने के लिये भी सूत्र में अनेक पदों का प्रयोग करना पढ़ेगा यों सूत्र क्या वह विस्तृत टीकाग्रन्थ बन जायेगा, पुनरुक्त दोषों की भरमार आपड़ेगी अतः सामर्थ्य से सिद्ध होरहे पदार्थ के लिये मुनि का कर्म मौनन्नत ही श्रेष्ठ है। श्री माणिक्यनन्दि आचार्य ने बहुत अच्छा लिखा है "तत्परमभिधीयमानं साध्यसाधने संदेहयति" व्यर्थ अधिक बोलना अच्छा नही है, गम्भोर अल्प उच्चारण करने से ही वचनों की शक्तियाँ रक्षित रहती है उदात्त अर्थ वाले पद की विशद व्याख्या कर चेथरा कर देने से श्रोताओं की ऊहापोह शालिनी बुद्धि का विकास नहीं होने पाता है अन्न का कुटकर, पिस कर, मड़ कर, सिककर, झरकुट होचुका है फिर भी रोटी, पूड़ी, पुआ, गूझा, आदि को पुनः शिला लोढी करके बट कर या खल्छड से कूट कर खाने वालो का वह आनन्द नहीं आ पाता है जो कि स्वकीय दाँतों से चवाकर, लार मिलाते हुये भोक्ता को आस्वादन का सुख मिलता है हाँ दन्तरहित बुड्टों की बात न्यारी है। अतः ईर्यापथ को विशेष रूप से कहने की सूत्रकार ने आवश्यकता नहीं समझी है। ईर्यापथ आस्रव के विशेषों को पुनः कषायरहित पन और योगों की विशेषताओं से समझ हेना चाहिये। बड़ी अवगाइना वाहे या प्रकृष्ट परिस्पन्दवाले मुनि के अधिक सातावेदनीय कर्म प्रदेशों का आस्रव होगा, मन्द योग होने पर अल्प ईर्यापथ आस्रव होगा। कथायों की उपशान्ति और क्षीणता से भी सम्भवतः ईर्यापथ मे अन्तर पड जाय जैसे कि ग्यारहमे या बारहमे गुणस्थान वाले मुनि की निर्जरा मे अन्तर है।

### इति पष्टाच्यायस्य प्रथममाहिकम्

इस प्रकार छठमे अध्याय का प्रकरणो का समुदाय स्वरूप प्रथम आह्निक यहाँ तक परि-पूर्ण हुआ।

## बीजांकुरवद्नादी भावद्रव्यासूवी मिथो हेत्। संक्लेश्विशुद्धचङ्गी भ्रमति भवे जीव आत्मसात्कुर्वन् ॥१॥

सामान्य रूप से कमों के आस्त्रवों के भेदों को सूत्रकार कह चुके हैं। अब कोई जिज्ञासु पूँछता है कि सम्पूर्ण साम्परायिक आस्त्रवों को आत्मा क्या एक ही प्रकार के प्रणिधान करके उपार्जन कर छेता है ? अथवा क्या अनेक कमों के आस्त्रवणार्थ आत्मा के विशेष ज्यापार होते है ? बताओ ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर कमों के विशेष आस्त्रवभेदों के हेतुमूत आत्मपरिणामों की विवेचना करते हुये सूत्रकार प्रथम ही आदि के ज्ञानावरण और दर्शनावरण कमों के आस्त्रव भेदों की प्रतिपत्ति कराने के लिये इस सूत्र को कहते हैं।

# तत्प्रदोषनिन्हवमात्सर्यांतरायासादनोपघाताज्ञानदर्शनावर-रायोः ॥१०॥

उन ज्ञान और दर्शनों में किये गये प्रदोष, निह्नव, मात्सर्य, अन्तराय, आसादन, और उपचात ये ज्ञानावरण और दर्शनों में के आस्रव हैं। अर्थान्—अपने या दूसरों के ज्ञान और दर्शनों में अथवा ज्ञानवान, दर्शनवान, जीवों में एवं ज्ञान या दर्शन के कारणों में जो प्रदोष आदि किये जायेंगे उनसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण कमों में अनुभाग रस अधिक पढ़ेगा, दूषितआत्मा की पिशुनता (चुगली करना) परिणति तो प्रदोष है जैसे कि कोई पुरुष ज्ञानवान, दर्शनवान पुरुषों की या सज्जनों के ज्ञान दर्शन गुणों की प्रशंसा कर रहा है उसको सुन कर अन्य कोई खोटा पुरुष पिशुनता दोष अनुसार उन सद्गुणों की प्रशंसा नहीं करता है यह पिशुनतापूर्ण बड़ा भारी दोष प्रदोष है। ज्ञान दर्शन अथवा इनके साधन पुस्तक, विद्यालय, चश्मा, अञ्जन आदि के विद्यमान होने पर भी "नहीं जानता हूँ नहीं हैं" इत्यादि कथन कर देना निह्नव है। देने योग्य भी अभ्यस्त विज्ञान को किसी निन्धकारणवश दूसरे को जो नहीं देना है वह मात्सर्य है। ज्ञान का व्यवच्छेद करना अन्तराय है। प्रशस्त ज्ञान का वचन, कार्यों करके विनय गुण कीर्तन प्रकाशन नहीं करना आसादन है। प्रशस्त ज्ञान में दूषण लगा देना उपघात है। ये छः दोष यदि ज्ञान में होंगे तो ज्ञानान वरण के और सत्तालांचन आत्मक दर्शन में होंगे तो दर्शनावरण कर्म का आस्रव कराने वाले समझे जायेंगे।

आस्रवा इति सबंधः । के पुनः प्रदोषादयो ज्ञानदर्शनयोरित्युच्यते—कस्यचित्तत्कीर्तनानंत-रमनभिव्यादरतोंऽतःपैशुन्यं प्रदोषः, परातिसंधानतो व्यपलापो निह्नवः, यावद्याथावदेयस्याप्रदानं मात्सर्ये विच्छेदकरणमंतरायः, वाकायाभ्यां ज्ञानवर्जनमासादानं, प्रश्वस्तस्यापि द्षणग्रुपघातः । न चासादनमेव स्याद् षणं सतो विनयाद्यनुष्ठानलक्षणत्वात् ।

"आस्रवाः" इस शब्द का यहाँ "तत्प्रदोषनिह्नवमात्सर्यांतरायासादनोपघाताः" के साथ सम्बन्ध कर लेना चाहिये "सोपस्काराणि वाक्यानि" वाक्य अपने छः कारक या यथायोग्य न्यून कारकों के अर्थ की प्रतिपत्ति कराने के लिये अश्रयमाण, उपयोगी, शब्दों का यहां वहां से आकर्षण कर लेते हैं चाहे तो ''स आस्रवः'' इस सूत्र से भी आस्नेक शब्द का मण्डूकप्लुति न्याय अनुसार सम्बन्ध किया जा सकता है अतः उन ज्ञान और दर्जनों के विषय में हुये प्रदोष, निह्नव, मात्सर्य, अन्तराय, आसादन, और उपघात ये ज्ञानावरण एवं दर्शनावरण कर्मों के आस्त्रव हैं यह इस सूत्र का अर्थ होजाता है। कोई जिज्ञास पूँछता है कि वे ज्ञान और दर्शन मे होने वाले प्रदोष आदि फिर कौन से हैं ? जो कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आस्रवक हैं <sup>१</sup> ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार यों समाधान कहते है। साक्षात् या परम्परया मोक्ष प्राप्ति के कारण होरहे उन ज्ञानों या दर्शनो का कीर्तन करने पर पश्चात् किसी एक असहिष्णु कषाय-बान्, पिश्नुनता की देव रखने वाले, जीवका अन्तरंग में पिश्नुनतास्वरूप परिणाम अदोष है। दूसरे के किसी छोटे से निमित्त का अभिप्राय कर ज्ञान का अपलाप (होते हुये मुकर जाना ) करना निह्नव है। जो कुछ भी जिस भी किसी प्रकार से देने योग्य झान या दर्जन का अच्छा दान नहीं करना मात्सर्य है। अर्थात्—स्वयं ज्ञान का अच्छा अभ्यास कर लिया है वह ज्ञान दूसरों को देने योग्य भी है कोई गोप्य या गईणीय नहीं है विनीत अभिछाषुक पात्र भी ज्ञानदान योग्य उपस्थित हैं ऐसी दशा में जो ज्ञान को नहीं दिया जाता है वह मात्सर्य (ईषी ढाह ) है। अपनी कलुषता से समीचीन ज्ञानों के विच्छेद का कर देना अन्तराय है। प्रशस्त ज्ञान का काय या बचन कर के वर्जन करना आसादन है। प्रशंसाप्राप्त भी ज्ञान को दूषण लगा देना उपघात है। यदि यहां कोई यों शंका उठावे कि ऐसा लक्षण करने पर तो उपचात विचारा आसादन दूषण ही हुआ, आचार्य कहते हैं कि यह नहीं कह सकते हो क्योंकि ज्ञान गुण को प्रशम्त जानते हुये भी विनय प्रकाश, प्रशंसावचन आदि नहीं करना आसादन का लक्षण है और उपचात तो ज्ञान इसका "अज्ञान या कुज्ञान ही है" इस प्रकार सम्यग्जान के नाश कर देने का अभिप्राय रखना है। यों प्रदोष आदि के निर्दोष लक्ष्मण है।

तदिति ज्ञानदर्शनयोः प्रतिनिर्देशः सामर्थ्यादन्यस्याश्रुतेः । ज्ञानदर्शनावरणयोरास्रवास्त-त्प्रदोषादयो ज्ञानदर्शनप्रदोषादय इत्यभिसंबंधात् । समासे गुणीभूतयोरिप ज्ञानदर्शनयोरार्थेन न्यायेन प्रधानत्वात् तच्छब्देन षरामश्रोपपितः ।

सूत्र में पड़े हुये पूर्व परामर्शक तत् शब्द करके ज्ञान और दर्शन का स्मृति पूर्वक कथन हो जाता है। कण्ठोक्त विश्वेयदल मे पड़े हुये "ज्ञानदर्जनावरणयोः" इस शब्द की सामर्थ्य से उद्देश्य दल के तत् शब्द द्वारा ज्ञान दर्शनों का प्रतिनिर्देश हो जाता है। पूर्व सूत्र में कहे गये निर्वर्तना आदि का नही। क्योंकि श्रीत और अनुमित में श्रीत विधि बलवान् है यहां अन्य किसो शब्द का प्रकरणोपयोगी श्रुतज्ञान के अनुकूल श्रवण नहीं हो रहा है। उनके प्रदोष आदि अर्थात्—ज्ञान और दर्शन के प्रदाय आदिक तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आस्रव है। इस प्रकार पदों का उद्देश्य विधेय दलो अनुसार सम्बन्ध हो जाने से विना कहे सामध्यें करके तत् पद के निर्दिष्ट अर्थ ज्ञान और दर्शन समझ लिये जाते है। यद्यपि ''ज्ञानदर्शनावरणयोः'' इस समासघटित पद में ज्ञान और दर्शन गौण हो चुके है क्योंकि ''ज्ञानं च दर्शनं च ज्ञानदर्शन, ज्ञानदर्शनयोः आवरणे इति ज्ञानदर्शनावरणें यो द्वन्द्व समास करते हुये पुनः तत्पुरूपसमास में उत्तर पटार्थ प्रधान हो जाता है और पूर्व पदार्थ गौण हो जाते है तथापि प्रकरण प्राप्त अर्थ सम्बन्धी न्याय करके ज्ञान और दर्शन की प्रधानता है। न्याय शास्त्र मे शब्द सम्बन्धी न्याय करके तत्पुरूप ममास के उत्तरपद की हा प्रधानता विवक्षित नहीं है अतः तत् शब्द करके ज्ञान और दर्शन का परामर्श होना बन जाता है जो ज्ञान या ज्ञानवान अथवा ज्ञान साधन का अवलम्ब लेकर प्रदोप आदि किये गये हैं वे ज्ञानावरण कर्मों के आगमन हेतु है और सामान्य सत्ता आलोचनस्वरूप दर्शन या दर्शनवाले जीव अथवा दर्शन के साधनों का अवलम्ब लेकर प्रदोष आदि किये जायेंगे वे दर्शनावरण कर्मी का आस्रव करावगे। ये प्रदोष आदि उपलक्षण हैं अन्य भी आचार्य, उपाध्याय, पाठक, गुरुओं के साथ शत्रु भाव, अकाल में अध्ययन करना, अरुचि पूर्वक पढ़ना, पढ़ते हुये भी आलस्य करना, आदर नहीं रखते हुपे तत्त्वार्थ सुनना, अपने कुत्मित पक्ष को पकड़े रहना, सत्पक्ष को छोड़ देना, कपट से ज्ञानाम्यास करना, पाण्डित्य का कोरा अभिमान करना, आदिक भी ज्ञानावरण के आस्नव हैं इसी प्रकार देव या गुरु के दर्शन मे मात्सर्य करना, किसी के दर्शन में अन्तराय डालना, आखो का हानि पहुचाना, दीर्घ निद्रा, आलस्य, सम्यग्दृष्टि को दृषण लगाना, आदि दर्शनावरण के आसव माने जाते हैं।

सामान्यतः सर्वकर्मास्रवस्येद्रियात्रतादिरूपस्य वचनादिह भूयोऽपि तत्कथनं पुनरुक्तमेवे-त्यारेकायामिद्युच्यते ।

यहाँ कोई आजंका उठाता है कि सामान्य रूप से सम्पूर्ण कर्म एकसी बीसों के आस्रव इन्द्रिय, अत्रत, आदि स्वरूप का कथन पिहले ही "इन्द्रियकषाया" आदि सूत्र करके कर दिया है फिर भी इस सूत्र करके उन आसर्वों का कथन करना तो पुनहक्त दोप ही है इस प्रकार आशंका प्रवर्तने पर प्रन्थकार श्री विद्यानन्द स्वामी करके यह समाधान कहा जाता है।

## विशेषेण पुनर्ज्ञानदृष्ट्यावरणयोर्मताः। तत्प्रदोषाद्यः पुंसामास्वास्तेऽनुभागगाः॥१॥

विशेष करके सूत्रकार द्वारा जीवों के फिर झानायरण और दर्शनावरण कमों के आस्रव होरहें जो तत्प्रदोष, तिमन्ह्व, आदिक माने जा चुके हैं वे सब आस्रव अनुभाग को प्राप्त होरहें सन्ते समझ छेने चाहिये। भावार्थ—तत्प्रदोष आदि करके झानावरण आदि का आस्रव होरहें अवसर पर अन्य भी वेद-नीय आदि कर्म आते रहते हैं किन्तु प्रदोप आदि के होने पर झानावरण कर्मों से अनुभाग अधिक पढ़ेगा शेष कर्मों मे न्यून अनुभाग बंध होगा अतः प्रदोष आदि करके झानावरण कर्मों के प्रकृतिबध और प्रदेश बंध होजाने का नियम नहीं हैं फिर भी अनुभाग बंध का नियम कर देने से तत्प्रदोष आदि और झानावरण आदि कर्मों के आस्रव का कार्य कारण भाव विचार छिया जाता है।

सामान्यतोऽभिहितानामत्यास्रवाणां पुनरभिधानं विशेषतः प्रत्येक ज्ञानावरणादीनामष्टानाम-प्यास्रवप्रतिपत्त्यर्थम् । एते वास्रवाः सर्वेऽनुमागगाः प्रतिपत्तव्याः कषायास्रवत्वात् । पुंसामिति वचनात् प्रधानादिव्युदासः ।

यद्यपि सामान्य से आसवों को कहा जा चुका है फिर भी उनका इस छठे अध्याय में दशमें सूत्र से प्रारम्भ कर सत्ताईसमें सूत्र तक विशेष रूप से कथन करना तो प्रत्येक ज्ञानावरण आदि आठों कमों के भी आसव होने की प्रतिपत्ति कराने के छिये हैं। ये विशेष रूप से कहे जा रहे सभी आसव अनुभाग वंध के अनुकूछ शक्ति को प्राप्त कर रहे समझ छने चाहिये क्योंकि "ठिदि अणुभागा कसाअदो होति" प्रदोप, शोक, माया, आदि कषायों अनुसार हुये ये आसव है। कषायों का प्रभाव कमों की अनुभाग शक्ति पर पड़ता है अतः व्यभिचार या अतिप्रसंग दोष को स्थान नहीं मिल पाता है। इस वार्त्तिक म "पुसां" यानी जीवों के आसव होना माना गया है अतः "पुमां" इस कथन से प्रधान प्रकृति या अवस्तुभूत संतान आदि के आसव होने का निराकरण कर दिया है। अर्थान्-किपल मतानुयायी आत्मा को सर्वदा शुद्धनिरंजन स्वीकार करते है। सत्त्वगुण, रजो गुण, तमोगुण, स्वरूप प्रकृति के ही आसव के बंध, संसार, मोक्ष, ये व्यवस्थाये स्वीकर करते है। बौद्ध सन्तान के आसव होना कहते है। यहाँ जीवों के कमों का आसव कह देने से इनका निराकरण होजाता है।

### कथं पुनस्ते तथावरणकर्मास्रवहेतव इत्युपपत्तिमाह ।

अब यहाँ कोई तर्की पूंछता है कि वे प्रदोष आदि फिर उन आवरण कर्मों के आगमन हेतु भछा किस प्रकार समझे जा सकते हैं ? या किस प्रमाण से उनका हेतुहेतुमद्भाव निर्णीत कर छिया जाय? बताओ। इस प्रकार तर्कणा उपस्थित होने पर प्रनथकार उसकी युक्ति पूर्वक सिद्धि करे देते हैं।

यत्प्रदोषाद्यो ये ते तदावरणपुद्गलान्। नराष्ट्रयंति बीभत्सुप्रदोषाचा यथा करान्॥२॥ जिस विषय के जो प्रदोष आदि होंगे वे उस विषय का आवरण करने वाले पुद्गलों को कषायवान आत्मा के निकट प्राप्त करा देते है जिस प्रकार कि हिंसक या जुगुप्सित पदार्थ में हुये पदोष आदिक इन हाथों को वहाँ ले जाते हैं। अर्थात्—"जीवस्य ज्ञानविषयकप्रदोपादयः (पक्षः) ज्ञानावरणादि-पुद्गलान जीवाक्यन्ति (साध्यं) ज्ञानादिप्रदोषत्वात् (हेतुः) ये यत्प्रदोपादयः ते तदावरणपुद्गलान् जीवान्नयन्ति (द्विकर्मक णिव्य प्रापणे धातु ) यथा बीमस्सुप्रदोषाद्याः करान नयन्ति (व्याप्तिपूर्वकसुदाहरणम्) जीव के ज्ञानादि विषयों में होरहे प्रदोष, निह्नव, आदिक (पक्ष) संसारी आत्मा में ज्ञानावरण आदि पुद्गलों को प्राप्त करा देते हैं (साध्य) क्योंकि ज्ञान आदि में हुये ये प्रदोष आदि हैं (हेतु) जो जिसमें प्रदोष आदि हुये हैं वे उस उस गुण का आवरण करने वाले पुद्गलों को जांबो से चुपटा देते हैं (व्याप्ति) जैसे कि ग्लानियुक्त पदार्थ में हुये प्रदोष आदि अपनी नाक या ऑख के निकट हाथों को प्राप्त करा देते हैं (अन्वय दृष्टान्त)। लज्जायुक्त स्त्री लज्जा कराने वाले पुरूप को देख कर झट हाथ उठा कर अपना घूंघट खींच लेती हैं। ग्लानि कारक, भयकारक, हिंसक या अतीव अपाद्यपदार्थ में प्रदोप, निह्नव, आदि होजाते हैं तब कषायवान् आत्मा शीघ्र अपने हाथों को अपने पास खींच लेता है या हाथा से उन घृणित पदार्थों को दक देता है यो अनुमान प्रमाण से इस सूत्रोक्त सिद्धान्त की उपपत्ति कर टी गई हैं।

ये यत्त्रदोषादयस्ते तदावरणपुद्गलानात्मनो होकयित यथा वीभत्सुस्वशगरप्रदेशप्रदोपादयः करादीन् । ज्ञानदर्शनविषयादच कस्यचित्प्रदोषादय इत्यत्र न तावदिमिद्धां हेतुः क्रचित्कदाचित्प्रदोषादय इत्यत्र न तावदिमिद्धां हेतुः क्रचित्कदाचित्प्रदोषादिमः दोषादीनां प्रतीतिसिद्धत्वात् । नाप्यनैकांतिको विषश्च इत्यभावात् । अशुद्धचादिप्तिगंधिविषयैः प्रदोषादिभिस्तदन्यप्राणिविषयकराद्यावरणाहौकनहेतुभिर्व्यभिचारीति चेन्न, प्राणमंबंधदुर्गंधपुद्गल-प्रदोषादिहेतुकत्वात् तन्त्यधायककराद्यावरणहौकनस्य, दोषाद्यभावे तदिधिष्ठानमभूतवाद्याशुच्या-दिगंधप्रदोषातुपपत्तेः । तद्विषयत्वपरिज्ञानायोगात् तदन्यविषयवत् ।

जो जिस विषय में प्रदोष आदि हुये है वे उस विषय का आवरण करने वाल पुद्गला को जीवों के पास ले जाते हैं जिस प्रकार कि जुगुप्सित अपने शरीर के प्रदोपों में हुयों प्रदोप, निह्नव, आदि परिणितयां अपने हाथ, पांव, आदि को उस स्थान पर ले जाती है जान और दर्शन विषय में हुये किसी जीव के प्रदोप आदि हैं इस कारण उस जीव के निकट झानावरण, दर्शनावरण पुद्गलों का आस्रव करा देते हैं इस प्रकार पांच अवयवों वाला यह अनुमान हैं। इस अनुमान में कहा गया हेतु असिद्धहेत्वाभास तो नहीं है क्योंकि किसी न किसी कषायवान आत्मा में कभी न कभी पिशुनता आदि दोपों की प्रतीति हो जाना सिद्ध है अतः प्रदोष आदिकों का सद्धाव पाया जाना हेतु प्रदुष्ट आत्मा में रहता है अतः स्वरूपिसद्ध नहीं है। यदिषय प्रदोष आदित्व यह हेतु व्यभिचारी भी नहीं हं क्योंकि विपक्ष में वृत्ति होजाने का अभाव है जो कपाय रहित जीव आवरण पुद्गलों का आस्रव नहीं करते हैं उन में प्रदोष आदि नहीं पाये जाते हैं। यदि यहां कोई यों कहे कि अशुद्धि मन्त, घृणित आदि दुर्गन्ध विषयों में हुये प्रदोष आदिक तो उनसे अन्य प्राणियों के विषयमूत हाथ आदि आवरणों के प्राप्त कराने के कारण हो रहे हैं अतः इन अनिष्ठ गंध वाले पदार्थों में हुये प्रदोष आदिकों करके जैनों का हेतु व्यभिचारी हुआ। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि ब्राण इन्द्रिय में सम्बन्धी होगये दुर्गन्धी पुद्गल विषय में धुये प्रदोष आदिक ही उस ब्राण को ढकने वाले हाथ, वस्त्र, आदि आवरणों की गति प्रेरणा कराने के हेतु हैं दोष आदिकों के नहीं होने पर उनके आश्रय से उत्पन्न हुये बहिरंग अशुद्ध आदि गंधों में प्रदोष हो जाना नहीं

बन सकता है कारण कि उन प्रदेशों की अधिकरणभूत विषयता के परिज्ञान का अयोग है जैसे कि उससे भिन्न पड़े हुये दूरवर्त्ती उदासीन विषयो में प्रदोष आदि नहीं उपजते हैं। भावार्थ-किसी आक्षेपक ने यहाँ उक्त हेत् को उन प्रदोष आदि से व्यभिचार उठाया था जो कि अशुद्ध दुर्गन्ध, घृणित, मलम्त्र, आदि पद्गलों में प्रदोष आदि हये है क्योंकि वे प्रदोष आदि तो हैं किन्तु दुर्गन्घ मल मूत्र आदि में कोई पुद्गलों का आस्रव नहीं होता है और न हाथ, पांव, आवरण ही उन पुद्गलों में आस्रवित होजाते हैं प्रत्यत उन दुर्गन्ध पदार्थों से भिन्न होरहे प्राणियों के हाथ, पांच, आदि मे गतियां उन से होजाती है। कोई व्यक्ति तो दुर्गन्ध पटार्थी से घुणा कर भाग जाता है, कोई हाथ को नाक से लगा लेता है। इस व्यभिचार का निवारण करने के लिये प्रनथकार ने यों कहा है कि दुर्गन्ध पदार्थ के अंश नाक में आये हैं तभी अन्य प्राणियों के हाथ, पाव, आदि में किया होकर अपनी नाक को उन से दक लिया गया है अपने घूणा आदि दोषों के बिना बाह्य पदार्थ में प्रदोष आदि नहीं होपाते है, घृणा नहीं करनेवाले या दुर्गन्ध में निवास करने वाले जीवो को उस पदार्थ के अनिष्ट गन्धपन का परिज्ञान नहीं होने पाता है अतः यह बात सिद्ध होजाती है कि जिस आत्मा के जिस विषय में प्रदोष आदि होंगे उस आत्मा को उस विषय के आवारक पुदुगलों का समागम करा ही देवेंगे, मात्सर्य करने से शरीर के अवयवों में किया होजातों है जैसे कि समझाने वाल बक्ता को श्रोताओं या प्रमेय अथवा आवेश के अनुसार चेष्टाये करनी पड़ती हैं। आसादन और उपघात करने पर टेढ़े मेढ़े हाथ, पांच, नसें, हृद्य की धड़कन आदि कियायें करते हुये पौदुगलिक अवयवों में प्रेरणा होजाती है। क्रोध करने वाला जीव झट, लाठी, बेत आदि को पकड़ता है या कोध पात्र पर थप्पड़ या घूंसा मार देता है। गुणी पुरुषों को देख कर विनीत पुरुष शीघ हाथ जोड़ता है, मन्तक नवाता है कई बार किसी किसी जीव को ऐसा विचार होजाता है कि मै अमुक पुरुष को नमस्कार या उसकी विनय किया नहीं करूंगा किन्तु वह प्रभावञाली, उत्तमणे, गुणगरिष्ठ, उपकारी पुरुष को जब सन्मुख पाजाता है तो बिना चाहे भी उसको विनीत और नतमस्तक होना पहता है। मनोज्ञ या ग्रप्त अंगों के प्रकट होजाने की सम्भावना होजाने पर झट अपना हाथ उनको ढक हेता है, मनुष्य के पेट में साजी मक्खी के चले जाने पर उदराशय उसकी अपनी क्रिया करके फेक देता है वमन होजाती है हाँ चिरैया, छपकरों को के नहीं होती है। छींक या जंभाई आने पर कई मनुष्य नाक, मह से हाथ लगा लेते है। अधिक प्यास लगने पर ओठों पर जीभ फेर ली जाती है। तीव्र भूख और प्यास में यह लोलपी जीव अन्न, पान, पदार्थी को शीघ खीच लेता है। भगवान के सम्मुख भक्तिवश प्राणी नृत्य करने लग जाता है। मुख पर मक्खी के बैठते ही उसके उड़ाने का प्रयत्न किया जाता है। गीले खेत में पड़े हुये वीज में जन्म है गया जीव यहां वहां से अपने बनस्पतिकाय शरीर उपभोगी पदार्थी को खींच छेता है, सोने चांदी की खानों के पृथिवीकायिक जीव अपने शरीर उपयोगी पदार्थों या हजारों-कोस दूरवर्ती चांदी, साने की घिस कर गिरगयी चूर का आकर्षण कर लेते है, सोता हुआ युवा पुरुष जाड़ा लगने पर निकट रक्खे हुये बस्न को खींच कर ओढ़ लेता है, भूंखा बालक माता के स्तनों की ओर मुंह कर दूध को चूस कर खीच लेता है, माता प्रेमवश बच्चे को चुपटा लेती है। जगत् मे कषायें चित्र विचित्र कोर्यों को कर रही हैं। प्रकरण में यही कहना है कि प्रदोष आदिक उस जीव के ज्ञानावरण आदि का आसव करा देवेंगे, उक्त हेतु में कोई व्यभिचार दोष नहीं है।

तत एव न विरुद्धं सर्वथा विपक्षावृत्तेरविरुद्धोपपत्तेः । विपक्षे बाधकप्रमाणामावात्सदिग्ध-विपक्षव्यावृत्तिकोऽयं हेतुरिति चेन्न, साध्यामावे साधनाभावप्रतिपादनात् । तिस ही कारण से यानी विपक्ष में वृत्ति नहीं होने से यह हेतु विरुद्ध हेत्वाभास भी नहीं है क्योंकि एक देशत्वेन या सर्वदेशत्वेन सभी प्रकारों से विपक्ष में हेतु का वर्तना नहीं होने के कारण अविरुद्ध
होना बन जाता है। यहाँ उक्त हेतु को सदिग्ध व्यभिचारी बनाता हुआ कोई चोद्य उठाता है कि विपक्ष
में वर्त जाने के बाधक अभाव हो जाने से यह हेतु सदिग्धविपक्षव्यावृत्तिक है 'संदिग्धा विपक्ष व्यावृत्तिर्यस्य" जिस हेतु का विपक्ष से व्यावृत्ति होना संदेह प्राप्त है लोक में किसी पुरुप या स्त्री के विषय में
व्यभिचार का संदेह हो जाना भी एक दोष माना गया है उसीप्रकार शास्त्र में हेतु का सदिग्धव्यभिचार दोष है। प्रनथकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि साध्य का अभाव होने पर विपक्ष में
साधन के अभाव बने रहने का प्रतिपादन किया जा चुका है। अर्थान्—जिस आत्मा में जिन गुणों के
आवरण करने वाल पुद्गलों का समागम नहीं होरहा है उस आत्मा में उन गुणों के दूपक प्रदोष आदिको का अभाव है यो व्यतिरेक व्याप्ति अनुसार हेतु का विपक्ष में नहीं वर्तना स्वरूप ब्रह्मचर्य गुण निर्णीत
हो चुका है।

यस्य यद्विषयाः प्रदोषाद्यस्तस्य तद्विषयास्तद्विष्ठैव न पुनस्तद्विरणपुर्गलः सिद्धयेत् ततो न तत्प्रदोषादिभ्यो शानदर्शनयोरावरणपुर्गलप्रसिद्धिरिति न शकनीय, तदावरणस्य कर्मणः पौर्गिलकत्वसाधनात् । कथं मूर्तं कर्मामूर्तस्य ज्ञानादेरावरणिमिति चेत्, तदिवद्याद्यमूर्तं कथिमिति समः पर्यनुयोगः । यथैव मूर्तस्यावारकत्वे ज्ञानादीनां शरीरमावारक विप्रसज्य तथैवामूर्तस्य सद्भावे तेषां गगनमावारकमासज्येत । तदिवरुद्धत्वास्र तत्तदावारकिमिति चेत्, तत एव शरीरमिप तद्विरुद्धस्यैव तदावारकत्वसिद्धेः ।

यहाँ ब्रह्माद्वेतवादी अपने स्वपक्ष का अवधारण करते हैं कि जिस जीव के जिस विषय मे हो रहे प्रदोष, निन्हव, आदि दोष हैं उसके उन विषयों का आवरण कर रही तो अविद्या ही है किन्तु फिर उन गुणो का आवरण करने वाला कोई कार्मणस्कन्ध स्वरूप पुद्गल सिद्ध नहीं हो पायेगा तिम कारण उन ज्ञान या दर्शन मे हुये प्रदोष आदिकों से ज्ञान और दर्शन का आवरण करने वाले ज्ञानावरण पुद्गलों की प्रसिद्धि नहीं हो सकती है। आचार्य कहते हैं कि अद्वातवादियों को हृद्य में ऐसी शंका नहीं रखनी चाहिये क्योंकि उन ज्ञान आदि का आवरण करने वाले कर्मों का पुद्गल द्रव्य से निर्मितपना साधा जा चुका है। "अप्रतीधाते" सूत्र के विवरण में "कमपुद्गलपर्यायो जीवस्य प्रतिपद्यते परतंत्र्यनिमित्तत्वात्कारागारिव बंधवन्" यों कर्म को पौद्गलिक मिद्ध कर दिया है और भी कई स्थलों पर कर्मों का पुद्गलात्मकपना निर्णीत कर दिया है। आगे भी "सक्षायत्वाज्जोवः" आदि सूत्र के अलंकार में "पुद्गलाः कर्मणो योग्यः केचित् मूर्तार्थयोगतः, पच्यमानत्वतः शालिबीजादिव दितीरित" आदि कहा जावेगा। यदि अद्वेतवादी यों कहें कि अपूर्व हो रहे ज्ञान, दर्शन, आदि का आवरण करने वाला मला मूर्व कर्म किम प्रकार हो सकता हैं? मूर्व सूर्व के ही मूर्व वादल आवारक हो सकते हैं घर की भीते या छते विचारी मूर्व शरीर, भूषणों, वस्त्रों को छिपा लेती हैं आकाश को नहीं। यों वेदान्तियों के कहने पर तो हम जैन भी चोद्य उठावेंगे कि आपके यहाँ वे अविद्या, भेदिबज्ञान, मोह, आदिक भला अपूर्व हो रहे किस प्रकार एकत्वज्ञान

प्रतिभासाद्वेत. आदि का आवरण कर देते हैं १ बताओ। यों आप अद्वेतवादियों के ऊपर भी हम जैनों की ओर से बैसा का बैसा ही समान पर्यन्योग उठा दिया जा सकता है कोई अन्तर नहीं है जिस ही प्रकार तम अद्वीतवादी यह अभियोग उठाओंगे कि मूर्त को यदि ज्ञान आदिकों का आवारक होना माना जायेगा तो जीव सम्बन्धी हारीर को भी ज्ञान आदिकों के आवारकपने का विशेषतया प्रसंग आजावेगा "शरीरं पुस्तकादिकं वा ज्ञानादेरावारक स्यान मूर्तत्वात्कार्मणस्कंधवन्" अतः अर्मूत का आवरण करनेवाला मूर्त नहीं हो सकता है यह सिद्धान्त मान लो, तिस ही प्रकार हम जैन भी तुम्हारे ऊपर यह प्रसंग उठा सकते हैं कि अर्मृत अविद्या आदि का सद्भाव होने पर ज्ञान आदिकों का आवरण होना मानोगे तो अमूर्त आकाश को भी उन ज्ञान आदिकों के आवारकपन का चारों ओर से प्रसंग आजावेगा अथवा अमूर्त ज्ञान का दूसरा अमूर्त ज्ञान आवारक बन बैठेगा "गगनादिक ज्ञानान्तरं च ज्ञानादेरावारक स्यात् अमूर्त-त्वात् अविद्यावत्" जो कि तुमन इष्ट नहीं किया है। यदि आप अद्वेतवादी यों कहे कि गरान आदिक तो उन ज्ञान आदिकों के विरुद्ध नहीं है अतः वे उनके आवरण नहीं हो सकते हैं यों कहने पर तो हम जैन भी कह देगे कि तिस ही कारण से यानी ज्ञनादिक का विरोधी नहीं होने से मूर्त शरीर भी ज्ञान आदि का आवारक नहीं है जो उन ज्ञान आदि से विरुद्ध पदार्थ होगा उसी को उन ज्ञान आदिकों के आवारकपन की सिद्धि है। भावार्थ-अपने प्रासाद में भीते, किवाइ, सीकचे, सांकले और सिपाही है तथा कारागृह में भी वैसे ही भीते आदि हैं किन्तु वे अपने विरुद्ध हैं और अपने घर के सींकचे आदि अविरुद्ध हैं मित्र या स्नही सम्बन्धी भी अपने बंधु को रोक छेता है। राजकर्मचारी भी अपराधी को रोके रहते हैं किन्त इन दोनों में महान अन्तर है। वस्तुतः देखा जाय तो शरीर भी एक छोटे प्रकार का आवारक है। हिसक कर जीवों के शरीरों अनुसार संयमपालन नहीं हो सकता है। अपने शरीर के बन्धन अनुसार स्त्रियों की आत्मा भी सर्वोच पद को नहीं पा सकती है। भाषना होते हुये भी देव-देवियों के शरीर संयम नहीं पलने देते है। रोग प्रस्त शरीर अनेक अड़चने उपजाता है। अनेक प्राणियों के आत्माओं की समानता होने पर भी उनके न्यारे न्यारे शरीरों की परवशता से भिन्न-भिन्न प्रकार जघन्यविचार उपजते रहते है। बेज्ञानिक पण्डित भी शरीर आकृति के अनुसार तादृशभावों का उपजना आवश्यक मानते है वे वीर कर,विशेष ज्ञानी, पुरुषों के मस्तक, हृदय, के अवयवों को देखते हैं मोल लेलेते हैं। आयुष्य कर्म द्वारा शरीर में कैद कर दिया गया आत्मा स्वतंत्र या चाहे जहाँ नहीं जा पाता है। हमे सर्वत्र शरीर को छाद कर जाना पड़ता है। अतीव स्थूल पुरुष सम्मेद शिखर जी की वन्दना पायो चल कर नहीं कर पाता है। भोजन या शयन के लिये भले ही शरीर को साथ ले लिया जाय किन्तु ज्ञानाभ्यास सामायिक, संयमपालन आदि क्रियाओं के लिये यह भारो शरीर हमें खींचना, ढोना, पड़ता है हाँ समितिपालन, शास्त्रश्रवण, तीर्थगमन, आहारदान, दीक्षाधारण, तपश्चरण आदि कर्तव्यों में शरीर उपयोगी पड़ता है इस कारण यह ज्ञानादिकों का आवारक नहीं माना गया है। अन्यदृष्ट कारणों में अन्वयव्यभिचार और व्यतिरेकव्यभि-चार आजाने से अन्यथानुपपत्ति के बल पर पौदुगलिक कर्मों को ही ज्ञान आदि का आवारकपना सिद्ध हो जाता है।

स्यान्मतं ज्ञानादेर्वर्तमानस्य सतोऽप्यविद्याद्युदये तिरोधानात्तदेव तद्विरुद्धं तदावरणं युक्तं न पुनः पौद्गलिकं कर्म तस्य तद्विरुद्धत्वासिद्धेरिति । तदसत् तस्यापि तद्विरुद्धत्वप्रतीतेः सुरादि-द्रव्यवद् ।

सन्भवतः अद्वेतवादियों का यह भी मन्तव्य होवे कि आत्मा में सत्ता रूप से विद्यमान होरहे

भी झान आदिकों का अविद्या आदि का उदय हो जाने पर तिरोभाय होजाता है। जैसे कि हिब्बी में रत्न का तिरोधान हो गया है। सांख्य भी आविर्माव, तिरोभाव, को स्वीकार करते है उत्पाद, बिनाश, को नहीं। "नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः" आत्मा मे सत् हो रहे ज्ञान का ही अविद्या, अहंकार, भमता, तवता, विवेकाख्याति आदि से आवरण हो गया है अतः वे अविद्या आदिक ही उन झान आदिकों के विरुद्ध होरहे सन्ते उनके आवरण समुचित कहे जा सकते है किन्तु फिर जैनों के यहां माने गये पौद्गलिक कर्मों को आवरण कहना युक्त नहीं क्यों कि उन पौद्गलिक कर्मों को उन झान आदिकों का विरोधीपना सिद्ध नहीं है जैसे कि शरीर, पुस्तक, उपनेत्र (चश्मा), विद्यालय, भोजन, ब्राह्मी, बादाम, आदि पौद्गलिक पदार्थ झान के विरोधी नहीं है। यो कह चुकने पर आचार्य बोलते है कि अद्वेतवादियों का वह मन्तव्य प्रशंसनीय नहीं है कारण कि मदिरा, भाग, आदि द्रव्यों के समान उन पौद्गलिक कर्मों को भी उन झान आदिकों के विरोधीपन की प्रतीति होरही है सभी पुद्गल न तो ज्ञान के सहायक हैं और विरोधी भी नहीं है। हा, नियत पुद्गल ज्ञान के सहायक भी हैं और कोई कोई ज्ञान के विरोधी भी हैं। अनेक पुद्गलों से सम्यग्दर्शन झान चारित्रों को सहायता प्राप्त होती है और कितने ही पौद्गलिक पदार्थों से मिश्यादर्शन झान चारित्रों को सहकारिता मिलती है। कोई एकान्त नहीं है। ज्ञानावरण आदि पौद्गलिक कर्म अवश्य ही ज्ञानादि गुणों के आवारक हैं यह निर्णीत विषय है।

ननु मिदरादिद्रव्यमिवद्यादिविकारस्य मदस्य ज्ञानादिविरोधिनो जनकत्वात् परपरया तिद्विरुद्धं न साक्षादिति चेत्, पौद्गलिकं कर्म तथैव तिद्वेरुद्धमस्तु तस्यापि विज्ञानिवरुद्धाज्ञानादि-हेतुत्वात् तस्य भावावरणत्वात् । न च द्रव्यावरणापाये भावावरणसभवेऽतिष्रसगात् । मुक्तस्यात-त्प्राप्तेरपि वारणात् । तस्य सम्यग्ज्ञानसात्मीभावे मिथ्याज्ञानादेरत्यतमुच्छेदात्तस्योदये तदात्मनो भावावरणस्य सद्भावात् ।

वे ही पण्डित पुनः अपने पक्ष का अवधारण करते हैं कि मदिरा, भाग, गांजा, आदि द्रव्य तो ज्ञान स्वस्थता, विचारशालिता, आदि के विरोधी होरहे और अविद्या, नशा, आदि विकारों के धारो मद के जनक होने के कारण परम्परा करके उन ज्ञानादि के विरोधी हैं। मदिरा आदि द्रव्य अव्यवहित रूप से ज्ञानादि के विरोधी नहीं हैं। अर्थात्—मदिरा आदिक द्रव्य पहिले अविद्या आदि विकार स्वरूप मद को उपजाते हें और वह मद पुनः ज्ञान आदि की उत्पत्ति में विराध ठानता है अतः अविद्या आदि को ही आवरण मानो, पौद्गलिक कर्म को नहीं। यो स्वपक्ष को पुष्ट कर रहे अन्यवादियों के कह चुकने पर अन्थकार कहते हैं कि तब तो पुद्गल द्रव्य से उपादेय हुआ कर्म भी तिस ही कारण यानी ज्ञान आदि के साथ विरोध ठान देने से उन ज्ञान आदिकों का विरोधी सिद्ध हो जाओ क्योंकि उन कर्मों को भी विज्ञान के विरुद्ध होरहे अज्ञान आदि का हेतुपना प्राप्त है। भाव आवरण स्वरूप ही वह अज्ञान है द्रव्य आवरण होरहे पौद्गलिक कर्मों का अभाव मानने पर अज्ञान, राग, द्वेष, आदि भाव आवरणों का होना नहीं सम्भवता है अति प्रसग हो जायेगा। मुक्त जीव के भी उन अज्ञानादिकों की अप्राप्ति का निवारण हो जायेगा अर्थात्—द्रव्य आवरणों के बिना भी यदि भाव आवरण होने लगे तो कर्म विनिर्मुक्त सिद्ध परभिष्ठी के भी अज्ञान, राग, द्वेषविकार बन बेठेगे। वैशेषिकों ने योगज प्रत्यक्ष के दो भेद किये हैं "योगजो द्विवधः प्रोक्तः युक्तयुक्जानभेदतः। युक्तस्य सर्वदाभानं चिन्तासहकृतोऽपरः" युक्त के कोई अविद्या या

अज्ञान का सम्बन्ध नहीं माना है अतः युक्त ऐसा पाठ भी हो तो कोई क्षति नहीं है क्योंकि उस मुक्त या युक्त जीव के सम्यन्ज्ञान के साथ तदात्मकपना हो जाने पर मिध्याज्ञान, राग आदि का अत्यन्त उच्छेद हो गया है। वर्तमानकाछ में किंचित् भी मिध्याज्ञान नहीं है, भिष्य में भी मिध्याज्ञान कथमपि नहीं उपज सकेगा यही मिध्याज्ञान आदि का अत्यन्त उच्छेद है। उन द्रव्यावरणो का उद्य होने पर उस समय आत्मा के अज्ञान, कोध, आदि भावावरण का सद्भाव पाया जाता है अतः सिद्ध होता है कि प्रवाह से प्रवर्त रहे ज्ञान आदि का अविद्या के उद्य होने पर निरोध हो जाने से जैसे उस अविद्या को ज्ञान आदि का विरोधी मान लिया जाता है उसी प्रकार पौद्गिलिक कर्म को भी ज्ञान आदि से विरद्ध मान लिया जाय। मदिरा, अपध्य भोजन, आदि पुद्गल इसके दृष्टान्त है। आत्मा के द्रव्य स्वरूप आवरण लग रहे हैं तभी भाव आत्मक आवरणों का सद्भाव पाया जाता है। अज्ञान आदि दोष और ज्ञानावरणादि द्रव्य कमों का हेतुहेतुमद्भाव अनादिकाल से बीजाकुरवत् चला आ रहा है "दोषावरणयोर्हानिर्निशेषास्य-तिशायनात्" इस देवागमस्तोत्र की कारिका का विवरण करते हुये प्रन्थकार ने अष्टसहस्त्री में इस "कार्यकारण भाव" को अच्छा समझा दिया है।

कुतो द्रव्यावरणसिद्धिरिति चेत्, नात्मनो मिथ्याज्ञानादिः पुद्गलिविशेषमंबंधिनवंधन-स्तत्स्यभायान्यथाभावस्यभावत्वादुनमत्तकादिहेतुकोन्मादादिवदित्यनुमानात् । मिथ्याज्ञानादिहेतु-कापरमिथ्याज्ञानव्यभिचाराक्षेदमनुमानं समीचीनमिति चेक, तस्यापि परापरपौद्गलिककमोदिये सत्येव भावात् तदभावे तदनुपपत्तेः । परापरोन्मत्तकादिरससद्भावे तत्कृतोन्मादादिसंतानवत् । कामिन्यादिभावेनोद्भृतैरुन्मादादिभिरनेकांत इति चेक, तेषामपि परंपरया तन्वीमनोहरांगिन-रीक्षणादिनिवधनत्वात् तदभावे तदनुपपत्तेः, ततो युक्तमेव तद् ज्ञानदर्शनप्रदोषादीनां तदावरणकर्मा-स्रवत्यवचन युक्तिसद्भावाद्याधकाभावाच्च तादृशान्यवचनवत् ।

यहाँ कोई आक्षेपकर्ता पण्डित पृंछता है कि जैनों के यहां द्रव्य आवरणों की सिद्धि भला किस प्रमाण से की जायेगी ? बताओ यों प्रश्न होने पर हम उत्तर करते हैं कि संसारी अत्मा के होरहे मिध्या- ज्ञान, अहंकार, दुःख, भय, आदिक तो (पक्ष) विशेष जाित के पुद्गलों के सम्बन्ध को कारण मानकर उपजे हैं (साध्य) आत्मा के उन सम्यग्ज्ञान, माईब, अतीन्द्रिय, सुख आदि स्वभावों से अन्यप्रकार के वैभाविक भावो स्वरूप होने से (हेतु) उन्मत्त कराने वाले धत्रा, चण्डू, मद्य, आदिक हेतुओं से उपजे उन्मत्तता, चक्कर आना, तमारा, मद, आदि के समान (अन्वयदृष्टान्त) इस अनुमान से द्रव्य आवरणों की सिद्धि कर दी जाती हैं। यदि यहाँ कोई इस अनुमान मे यों दोष लगावें कि मिध्याज्ञान, राग, द्रेष, आदि हेतुओं करके उपजे दूसरे मिध्याज्ञानों से व्यभिचार हो जायेगा अर्थात—दूसरे मिध्याज्ञानों से हेतु तो रह गया किन्तु पुद्गल विशेषों से उपजता स्वरूप साध्य नहीं रहा वहां पहिले के मिध्याज्ञानों से (भावावरणों से) दूसरे मिध्याज्ञान उपजे हैं। कभी द्वेष से द्वेष, दुःख से दुःख, क्रोध से क्रोध, अज्ञान से अज्ञान की धाराये चलती जाती है। इनमें पौद्गलिक कर्म कारण नहीं पढ़ते हैं अतः व्यभिचार दोष हो जाने के कारण यह जैनों का अनुमान समीर्चान नहीं है। श्री विद्यानन्द आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि वे दूसरे, तीसरे मिध्याज्ञान भी उत्तरोत्तर पौद्गलिक कर्मों का उदय होते रहते सन्ते ही उपजे हैं यदि आत्मा में धारा प्रवाह रूप से उदय प्राप्त हो रहे वे पौद्गलिक कर्म नहीं होते तो उन मिध्याज्ञानों की उत्पत्ति होना नहीं बन सकता था जैसे कि उत्तरोत्तर परिपाक प्राप्त हो रहे उन्माहक

धतूरे आदि के रस की लहरों का सद्भाव होने पर ही उन द्रव्यों से किये गये उन्माद आदि की सन्तान बडी देरतक बनो रहती है। एक रोग से और भी कई रोग उपज जाते है यहां भी अभ्यन्तर पौदुगलिक बात, पित्त, कफ, दोषों से ही उन रोगों की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। भूख से भूंख और उससे भी अधिक भूंख अथवा प्यास के उपर प्यास जो लगती है इनमें भी उत्तरांत्तर पौद्रगलिक वित्ताग्नि का संध्रक्षण होते रहना अन्तरग कारण है। पुनरपि कोई व्यभिचार दोष उठाता है कि कामिनी, सम्पत्ति, सिंह, आदि भावों में हुये राग, द्वष, परिणामों करके उत्पन्न हुये उन्माद ईर्षा, भय, आदि करके व्यभिचार हुआ। प्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्यों कि वे उन्माद आदिक भी परम्परा करके सुन्दरीं, तन्वी, स्त्री के मनोहर अंगों का समोह निरीक्षण करना आदि को कारण मान कर उपजे है। उन मनाहर अंगों के सकषाय निरीक्षण आदि का अभाव होने पर उन उन्माद आदि की उत्पत्ति होना नहीं बन पाता है। मुनियों या बालकों के स्त्री, सर्प, धन, आदिसे वे भाव नहीं उपजते हैं अतः उन्मत्तक पुरुष को भल ही हृदय हारिणी कामिनी में हुई अभि-लापासे साक्षात उन्माद, चिन्ता, गुण कथन, उद्देग, सम्प्रलाप, आदिक होवे किन्तु उनका परम्परया कारण पौदुगलिक कामिनीपिण्ड ही है। जैन सिद्धान्त तो यहाँ इस प्रकार है कि अनेक कार्यों को चलाकर आत्मा अपने प्रमादों अनुसार करता है उससे कर्मबन्ध होता है। कामिनी को देखने पर कामुक के पूर्वी-पार्जित कर्मों का उदय आजाने से उन्माद आदि कामचेष्टाये होने लग जाती है। संसारी जीव के प्रतिक्षण पूर्वीपार्जित शुभ अशुभ कर्मों का उदय बना रहता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन निमित्तो को पाकर पौद्गलिक कमीं को बैसी वैसी रस देने योग्य परिणतियां होजाती है जैसे कि भोजन, पान, पदार्थी का पित्तामि, स्वच्छवायु वाला प्रदेश, नीरोग शरीर, व्यायाम, पाचनचूर्ण, अथवा दूषित जल, वात, पित्त, कफ, के दोष, निक्कष्टवाय, रुग्ण शरीर, विषमकाल, रोगस्थान, चिन्ता, आदि निमित्तों अनुसार नाना प्रकार के विपाको को धार रहा परिणमन होजाता है। अतः ज्ञान आदि के विरोधी पौद्गिलिक द्रव्य ही आवरण मानने पडते हैं अविद्या नहीं। नैयायिक या वैशेषिक के यहां माने गये धर्म, अधर्म संज्ञक गुण भी आत्मा को परतंत्र नहीं कर सकते है जो जिसका गुण है वह उसको परतंत्र नहीं कर सकते हैं। तिस कारण उक्त सूत्र द्वारा श्रीउमास्वामी महाराज का यह निरूपण करना युक्त ही है कि उन ज्ञान या दर्शन में हुये प्रदोष, निह्नव आदिक उन उन ज्ञान दर्शनो का आवरण करने वाले कर्मों के आस्रव हैं क्योंकि सूत्रकार के इस सिद्धान्तवचन में युक्तियों का सद्भाव है तथा बाधक प्रमाणों का अभाव है जैसे कि तिस प्रकार के युक्त और निर्वाध अन्य वचनों का कहना समुचित है। प्रन्थकार ने अपनी विद्वत्ता से यह भी एक अनुमान बना दिया है कि सूत्रकार के अन्य वचनो समान (दृष्टान्त) इस सूत्र का निरूपण भी (पक्ष) युक्ति पूर्ण और निर्वाध होने के कारण (हेत्) समुचित ही है (साध्य) ॥

### अथासद्वेद्यास्रवस्चनार्थमाह ।

ज्ञानावरण और दर्शनावरण के पश्चात् वेदनीय कर्म का नाम निर्देश है। वेदनीय कर्म के सद्वेद्य और असद्वेद्य दो भेद हैं। अनुकूलवेदनीय होरहे लौकिक सुख का कारण सद्वेद्य है और असद्वेद्य का उदय होने पर जीवो के प्रतिकूल वेदनीय दुःख उपजत हैं अब असद्वेद्य कर्म के आस्रव की सूचना देने के लिये श्रीउमास्वामी महाराज उस अग्निम सूत्र को कह रहे हैं।

## दुःखशोकतापाऋंदनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसद्वेद्य-स्य ॥११॥

स्वयं अपने में या पर में अथवा दोनों में स्थित हो रहे दुःख, शोक, ताप, आकंदन, वध, परिदेवन, ये परिणितियाँ असातावेदनीय कर्म के आस्रव हैं। संसारी जीव का पीड़ा स्वरूप परिणाम दुःख है। अनुमह करने वाले चेतन या अचेतन पदार्थ के सम्बन्ध का विच्लेद होने पर दीनता परिणाम शोक है। तिरस्कार आदि को निमित्त पाकर हुये कलुषित परिणाम वाले जीव का मानसिक पश्चात्ताप करना ताप कहा जाता है। परिताप से उत्पन्न हुये बहुत रोना, आंसू हालना, विलाप करना, अंग विकार आदि करके प्रकट कन्दन करना आकन्दन है। आयुःप्राण, इन्द्रियप्राण, बलप्राण और श्वासोच्छ्वास प्राण का वियोग कर देना वध है, संक्लेश परिणामों का अवलम्ब कर गुणस्मरण पूर्वक बखानते हुये जो स्वयं और दूसरों को अनुमह करने की अभिलाषा कराने वाला दयनीय रोना है वह परिदेवन है। ये स्व में होंय या काप आदि के आवेश से दूसरे में उपजा दिये जांय अथवा कषाय वश दोनों मे उपज जांय तब असद्वद्य कर्म का प्रकृत जीव के आस्रव हो जाता है।

पीड़ालभणः परिणामो दुःखं, तच्चासद्वेद्योदये सित विरोधि द्रव्याद्युपनिपातात् । अनुप्राह-कवांधवादिविच्छेदे मोहकर्मविशेषोदयादसद्वेद्ये च वैक्लव्यविशेषः शोकः, स च बांधवादिगता-शयस्य जीवस्य चित्तखेदलक्षणः प्रसिद्ध एव । परिवादादिनिमित्तादाविलांतःकरणस्य तीत्रानुश्चय-यस्तापः, म चासद्वेद्योदये क्रोधादिविशेषोदये च सत्युपपद्यते । परितापजाश्चपातप्रचुरविलापांग-विकाराभिव्यक्तं क्रंदनं, तच्चासद्वेद्योदये कषायविषयोदये च प्रजायते । आयुरिद्रियबलप्राणवियोग-करणं वधः, सोऽप्यसद्वेद्योदये च सित प्रत्येतव्यः । संक्लेशप्रवणं स्वपरानुग्रहणं हा नाथ नाथेत्य-नुकंपाप्रायं परिदेवन, तच्चामद्वेद्योदये मोहोदये च सित बोद्धव्यं ।

पोड़ा स्वरूप परिणति दुःख कहा जाता है। वह दुःख तो असद्वेद्य कर्म का उदय होते सन्ते विरोधी द्रव्य आदि का प्रसंग मिल जाने से उपज जाता है। अनुप्रह करने वाले बन्धुजन, इष्ट पदार्थ आदि का वियोग हो जाने पर मोहनीय कर्म का विशेष होरहे शोक का उदय होने से और पूर्व संचित असातावेदनीय का उदय होते सन्ते हुआ विकलव परिणाम शोक है। बांधव आदि में जिस जीव का अभिप्राय संसक्त होरहा है उस बन्धुजन का वियोग हो जाने पर जीव के चित्त को खेद होजाना स्वरूप वह शोक प्रसिद्ध ही है। निंदा, तिरस्कार, पराभव आदि निमित्तों से हुये कलुषित अन्तःकरण के धारी जीव का नीव्र पश्चात्ताप करना ताप है तथा उस ताप का होना अन्तरंग में असदवेदा कर्म का उदय होने पर और चारित्रमोहनीय को कोध आदि विशेष प्रकृतियों का उदय हो जाने पर बन जाता है। परिताप से उपजे प्रचुर अश्रपात वाले विलाप, अंग विकार आदि करके प्रकट चिल्लाना आक्रन्दन है। वह आक्र-न्दन अन्तरंग में पूर्व संचित असद्वेद्य का उद्य होने पर और कषाय विशेष का उदय होते सन्ते ठीक उपज जाता है। आयुः, इन्द्रिय, बल, इवासोच्छ्वास, इन प्राणो का वियोग करना बध है। वह बध भी असद्वेदनीय कर्म का उदय होते सन्ते हो जाना समझ छेना चाहिये। तथा संक्छेश परिणामों में तत्पर होरहा और अपने या दूसरो को अनुप्रह कराने वाला एवं हाय नाथ कहाँ गये, हाय नाथ कहां हो, इस प्रकार बहुभाग अनुकम्पा को छिये हुये प्रलाप करना परिदेवन कहा गया है। और तैसे ही वह परिदेवन भी आत्मा में असद्वेदनीय कर्म का उदय होने पर और मोइनीय कर्म का उदय होते उपज रहा समझ लेमा चाहिये।

तदेवं शोकादीनामसद्वेद्योदयापेक्षत्वाद्दुःखजातीयत्वेऽपि।दुःखात्पृथग्वचन मोहविशेषोदया-पेक्षत्वात् तद्विशेषप्रतिपादनार्थत्वात् पर्यायार्थादेशाद्मेदोपपत्तेश्च नानर्थकप्रुत्प्रेक्षणीयं । तथैवाक्षेपस-माधानवचनात् वार्तिककारैदुःखजातीयत्वात्सर्वेषां पृथगवचनमिति चेन्न कतिपयविशेषसंबंधेन जात्याख्यानात् कथंचिदन्यत्वोपपत्तेश्चेति ।

तिस कारण इस प्रकार यद्यपि संचित असद्वेदनीय कर्म के उदय की अपेक्षा रखने वाले होने से ये शोक, ताप, आदिक सभी दुःख की ही विशेष जातियां हैं अतः सूत्र में दुःख का प्रहण कर देने से ही सभी दुःख जातियों का संग्रह हो जाना है इन शोक आदिक का पृथक प्रहण करना न्यर्थ पड़ता है तथापि विशेष-विशेष मोहनीय कर्म के उदय की अपेक्षा रखने से और उन दुःखों के कतिपय विशेष भेदों के प्रतिपादन स्वरूप प्रयोजन होने से तथा पर्यायार्थिक नय अनुसार निरूपण कर देने की अपेक्षा भेद बन गया होने से सूत्रकार ने शोक आदि का दुःख से पृथक् प्ररूपण कर दिया है। अतः शोक आदि का उच्चारण न्यर्थ है यह बैठेठाले उत्प्रेक्षा नहीं कर लेनी चाहिये, राजवार्त्तिक प्रनथ को बनाने वाले श्री अक-लंकदेव महाराज ने तिस ही प्रकार आक्षेप का समाधान किया है। राजवार्त्तिक प्रन्थ की इस प्रकार वार्त्तिक है "दुःखजातीयत्वात् सर्वेषां पृथगवचनमिति चेन्न कतिपयविशेषसम्बन्धेन तज्जात्याख्यानात" दुःखों की जाति के विशेष होने से सम्पूर्ण शोक आदिकों का पृथक् निरूपण करना व्यर्थ है। श्री अकलंकदेव महाराज कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि दुःख की कितनी ही एक विशेष व्यक्तियों का सम्बन्ध करके उस दुःख जाति का सूत्र में सूचन कर दिया गया है जैसे कि "गीः" कह देने पर यदि कोई भोला पुरुष उन विशेष व्यक्तियों को नहीं समझता है तो उसको समझाने के लिये खण्ड गाय, मुण्ड गाय, घौली गाय आदि कह दिया जाता है। इसी सम्बन्ध में राजवार्त्तिककार की दूसरी वार्त्तिक यह है कि "कथचिट-न्यत्वोपपत्त रेच" सामान्य से विशेषों का कथंचित अन्यपना बन रहा है जैसे कि रूपवान द्रव्य या मूर्त द्रव्य की अपेक्षा मृत्तिका से घट, कपाल आदि विशेष अभिन्न है और नियत आकृति और नियत अर्थ-किया, न्यारी संज्ञा, स्वलक्षण प्रयोजन आदि की अपेक्षा सामान्य मृत्तिका से घट, कपाल, आदि भिन्न हैं तिसी प्रकार सामान्य की अपेक्षा दुःख से आदि अभिन्न है तथा प्रतिनियत कारण, नियत विषय, विशेष प्रतिकृत्वतायें आदि की अपेक्षा साधारण दुःख से असाधारण शोक आदि भिन्न भी है अतः सूत्र-कार करके शोक आदि का न्यारा प्रतिपादन करना समुचित है।

दुःखादीनां कर्त्रादिसाधनभावः पर्यायिपर्याययोभेंदोपपत्तेः । तयोरभेदे तावदात्मैव दुःख-परिणामात्मको दुःखयताति दुःख, भेदे तु दुःखयत्यनेनास्मिन्वा दुःखमिति, सन्मात्रकथने दुःखनं दुःखमिति ।

यह भी श्री अकलंक देव महाराज का वार्त्तिक है "दुःखादीनां कर्त्रोदिसाधनभावः पर्याय-पर्याययोभेदाभेदिववक्षोपपत्तेः" दुःख, शोक, आदि शब्दों की कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण और भाव में सिद्धि करते हुये उनके वाच्य का सद्भाव जान लेना चाहिये क्योंकि पर्यायवान् और पर्याय के भेद और अभेद की विवक्षा बन रही है। जिस समय पर्यायवान् और पर्याय का अभेद मानना विवक्षित होगा तब तो दुःख परिणति स्वरूप हो रहा आत्मा ही दुःख है। कारण कि चुरादि गण की "दुःख तिकियायां" धातु से कर्ता में अच् प्रत्यय कर दुःख शब्द को बना लिया गया है। दुःखयित इति दुःखं जो स्वतंत्रतया तदात्मक होकर दःख परिणत है वह आत्मा ही दुःख है। हाँ जिस समय पर्यायवान और पर्याय के भेद की विवक्षा है तब तो दुःख किया जिस करके की जा रही है अथवा दुःख किया जहाँ हो रही है वह दु:ख है इस प्रकार करण अथवा अधिकरण में भी अच प्रत्यय कर दु:ख शब्द की सिद्धि कर ली जाती है। "विवक्षात: कारकपवृत्ती:" विवक्षा से कारक प्रवर्त्त जाते हैं सुन्दर पुस्तक स्वयं पढ़ती है, पुस्तक को पढ़ता है, पुस्तक करके पढ़ता है, पुस्तक से पढ़ता है, पुस्तक में पढ़ता है। यों विवक्षा अनुसार कारकों की प्रवृत्ति है। विवक्षा भी कारण बिना यों ही अंटसंट नहीं बन बैठती है। नियत प्राणियों में ही अपने पुत्र, पिता, पत्नी, पति, जामाता, गुरु आदि विवक्षा की जा सकती है। मन चाहे जिस किसी में नहीं। विवक्षा के अवलम्ब भिन्न-भिन्न परिणमन हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से विचारने पर पुस्तक और अध्येता के विशिष्ट परिणमन ही उनमें न्यारे न्यारे कारकों की विवक्षा का योग करा देते हैं दुःख पर्याय और दुःख पर्याय वाले की अभेद विवक्षा और भेद विवक्षा अनुसार कर्त्वाच्य, करणवाच्य, आदिक अथौं में प्रसिद्ध होरहा दुःख शब्द व्याकरण द्वारा व्यातम कर छिया जाता है। तथा शुद्ध क्रिया स्वरूप अर्थ के सत्तामात्र का कथन करने पर दुःखनं दुःखं यो भाव में निरुक्ति करते हुये दुःख राब्द को साध लिया जाता है एवं भूत नय जैसे गी, शुक्ल, जीव, आदि शब्दों के भी अर्थों को गमनात्, शुचि-भवनात्, जीवनात्, यों क्रियाओं की ओर दुछका छे जाती है उसी प्रकार "सन्मात्रं भाविंछेगं स्या-दसपृक्तं तु कारकैः, धात्वर्थः केवलः शुद्धो भाव इत्यभिधीयते" यह भाव वाच्य प्रत्यय भी सन्मात्र कहने में शब्द को खींच हे जाती हैं सब की अन्तरंग भित्तियां पदार्थीं की सूक्ष्म परिणितयां हैं। किसी अकर्मक धात से भी कदन्त में कर्म बाच्य प्रत्यय हो सकते हैं।

### शोकादिष्वपि कर्तकरणाधिकरणभावसाधनत्वं प्रत्येयं।

दुःख शब्द के समान शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन, आदि शब्दों में भी कर्ता, करण, अधिकरण, और भाव में प्रत्यय कर सिद्धि हो जाना जान लिया जा, अर्थात्-भ्वादिगण की "शुचि शोके" इस धातु से कर्ता मे घन प्रत्यय कर शोक शब्द को बना लिया जाय। इष्ट वियोग जन्य दुःख विशेष परिणति का स्वतंत्र कर्ता आत्मा शोक है। शोचित इति शोकः एवं शच्यते अनेन अस्मिन् वा इति शोकः, शोचनमात्रं वा शोकः, यों निरुक्ति भी की जा सकती है। यद्यपि भाव और कर्म का व्याकरण में विरोध सा दिखलाया गया है सकर्मक धातुओं से कर्म में प्रत्यय हो सकते हैं और अकर्मक धातुओं से भाव में प्रत्यय हो सकते हैं ''लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः" (पाणिनीय व्याकरणं) तथापि पचनं, गमनं, पठनं, दोहनं, नयनं आदि सकर्मक धातुओं से भी भाव में युट् प्रत्यय छाये गये हैं। इसी प्रकार अकर्मक धातुओं से भी कर्म की विवक्षा होने पर कर्म वाच्य प्रत्यय लाये जा सकते हैं। जब यह नियम कर दिया गया है कि विवक्षाओं अनुसार कर्ता, कर्म, भाव, अधिकरणपन का आरोप होसकता है तो स्याद्वाद सिद्धान्त में कोई दोष ही नहीं आपाता है। ये सब आरोप पदार्थों के अनेक बहिरंग, अन्तरंग, निमित्तों अनुसार हये सूक्ष्म परिणमनों पर अवलिम्बत हैं "यावन्ति पररूपाणि तावन्त्येव प्रत्यात्मं स्वभावान्तराणि तथा परिणामात्"। इसी प्रकार "तप दाहे" या "तप उपतापे" धातु से कर्ता, करण, आदि में घट्यू प्रत्यय कर ताप शब्द को साध लिया जाय तथा "क्रदि आह्वाने रोदने च" या "क्रदि वेक्लव्ये" धात से कर्ता आदि अर्थों का द्योतक यूट प्रत्यय कर आक्रन्दन शब्द का निर्वचन कर लिया जाय, एवं भ्वादि गण की "वध" धात या अदादि गण की "इन हिंसागत्यां।" धात से वध आदेश करते हुये कर्ता आदि में वध शब्द को बना लिगा जाय, परि उपसर्ग पूर्वक दिव धातु से कर्त्ता आदि में ल्युद् प्रत्यय कर परिदेवन शब्द साधु सिद्ध कर लिया जाय।

तदेकांतावधारणोऽनुपपन्तमन्यतरेकांतसंग्रहात्। पर्यायेकांते हि दुःखादिचित्तस्य कर्तृत्वसंग्रहः करणादित्वसंग्रहो वा स्यान्न पुनस्तदुभयसंग्रहः। तत्र कर्तृत्वसंग्रहस्तावदयुक्तः करणाद्यभावे तदसंभ-वात् । मनः करणं संतानोऽधिकरणमित्युभयसंग्रहोऽपि श्रेयान्, कर्तृकाले स्वयमसतः पूर्वविज्ञान-लक्षणस्य मनसः करणत्वायोगात् षण्णामनंतरातीतं विज्ञाने यद्धि तन्मन इति वचनात् । संतानो न वस्तु ततोऽधिकरणत्वानुपपत्तेः खरविषाणवत् ।

यदि दुःख आदिकों की कर्ता ही या कर्म हो में निरुक्ति कर सिद्धि कर देने के एकान्त का अब-धारण किया जावेगा तो अभिन्नेत अर्थ की उपपत्ति नहीं हो सकती है क्यो कि एकान्तवादियों ने पर्याय और द्रव्य आत्मक वस्तु के दोनों अंशों में से एक ही एकान्त का समीचीनतया प्रहण कर रक्खा है। देखिये केवल पर्याय का ही एकान्त लिया जायगा तब तो दुःख, शोक, आदि स्वरूप चित्त को कर्त्तापने का संप्रह हो सकेगा अथवा दुःख आदि चित्त को करण, अधिकरण, आदिपने का संग्रह हो सकेग। किन्तु फिर उन दोनों का संग्रह तो नहीं हो सकेगा। अब यह विचारना है कि उनमें पहिला कर्तापने का संग्रह करना तो अयुक्त है क्योंकि पर्याय एकान्त में आत्म द्रव्य के त्रिना कर्तापने का संग्रह नहीं हो सकता है। करण आदि का अभाव होने पर उस कर्त्तापने का असम्भव है। बौद्धों के यहाँ क्षणिक पक्ष अनुसार क्षणभंगी पर्यायों में कर्तापन, करणपन आदि अवस्थाये नहीं बन पाती है। यदि बौद्ध यो कहें कि मन इन्द्रिय को करण और विज्ञान की सन्तान को अधिकरण मानते हुये यों दोनो का संप्रह हो जायगा। प्रन्थ-कार करते हैं कि यह उपपत्ति करना भी श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि कत्ती कारक के काल में स्वय अविद्य-मान होरहे पूर्वकालीन विज्ञान स्वरूप मन के करणपन का अयोग है। आपने जैनो के भाव मन समान विज्ञान को ही मन माना है। बौद्ध प्रन्थों में इस प्रकार कथन किया गया है कि छह आयतन या छह विज्ञानों के अव्यवहित पूर्ववर्ती जो विज्ञान हैं वह मन है। वैशेषिकों के मनोद्रव्य समान या जैनों के द्रव्यमन समान कोई स्वतंत्र मन पदार्थ बौद्धों के यहाँ नहीं माना गया है अतः मन तो करण हो नहीं सकता है जब कि कर्त्ता के समय में पूर्व क्षणवर्ती विज्ञान स्वरूप मन का ध्वंस हो चुका है। दूसरा विज्ञान की सन्तान को जो अधिकरण कहा गया है वह भी ठीक नहीं पड़ता है। क्योंकि सन्तान कोई वस्तुभूत पदार्थ नहीं माना गया है पहिले पीछे मरे हुये मुदों की पंक्ति जैसे कोई परमार्थ स्वरूप मनुष्यों की धारा नहीं है तिस कारण खरविषाण के समान अवस्तुभूत सन्तान को अधिकरणपना नहीं बन पाता है।

चक्षुगदिकरणं श्वरीरमधिकरणिमत्यिप न श्रेयस्तस्यापि तन्काले स्थित्यभावात् । यदि पुनर्दुःखादि चित्तं कर्त्त स्वकार्योत्पादने तत्समानसमयवित्तं चक्षुरादिकरणं श्वरीरमधिकरण व्यवहार-मात्रात् । परमार्थतस्तु न किंचित्कर्त्तं करणादि वा भूतिमात्रव्यतिरेकेण भावानां क्रियाकारक-त्वायोगात् । भूतियेषां क्रिया सैव चोद्यते इति वचनात् । सर्वस्याकर्तृत्वादिव्यादृत्तेरेव कर्तृत्वा-

दिन्यवहारणादिति मतं, तदिप न दुःखादिचित्तस्य कश्चश्चरादिर्न कर्तुरणाधिकरणे तस्य वहिर्भूत-रूपादिज्ञानीत्पत्ती करणत्ववचनात् । नापि मनस्तस्य दुःखादिचित्तसमानकालासंभवात् ।

यदि बौद्ध यों कहें कि चश्च आदिक तो करण है दुःख आदि चित्त का अधिकरण शरीर है। आचार्य कहते है कि यह कारकों की उपपत्ति करना भी श्रेष्ठ मार्ग नहीं है क्योंकि उन चक्क आदि या शरीर की भी उस दुःख आदि के काल में स्थिति नहीं है। घट की उत्पत्ति करने में कुछ काल तक ठहरने बाले दण्ड, चक्र, भूतल, ही करण या अधिकरण होते हैं झणिक पदार्थ कुछ कार्यकारी नहीं हैं। यदि फिर बौद्धों का यह मन्तव्य होय कि दुःख आदि चित्त ही अपने कार्य उत्पादन करने में कत्ती है और उस कर्त्ता के उसी समान समय मे वर्त रहे चधुआदि करण हैं तथा तत्कालीन क्षणिक शरीर अधिकरण होजाता है। केवल व्यवहार से यों कत्ती, करण, अधिकरण भाव है पारमार्थिक रूप से विचारा जाय तब तो न कोई कर्ता है और न कोई करण, अधिकरण आदि हैं। जैनों के यहाँ भी निश्चय अनुसार कोई भिन्त-भिन्त कारकों की व्यवस्था नहीं मानी गयी है। केवल क्षण-क्षण में होते रहने के सिवाय पदार्थी को क्रिया के कारकपन का अयोग है। हम बौद्धों के यहां प्रन्थों मे ऐसा कथन पाया जाता है कि जिन पदार्थों की क्षण-क्षण में उत्पत्ति होना ही किया है और वही कारक है तथा वह ही उपजना मात्र व्यव-हार में अनेक व्यपदेशों से कहा जाता है। नैरात्म्यबादी या अन्यापोहमती बौद्धों के यहां अकर्त्तापन. अकरणपन, आदि की ज्यावृत्ति का ही कत्तीपन, करणपन, आदि निर्देशों से ज्यवहार किया जाता है। यहां तक कि सभी विद्वानों के यहां ।अतद्व्याषृत्ति को हो तत् कहा गया है। धनाव्य का अर्थ "निर्धन नहीं" इतना ही है। नीरोग का अर्थ "अधिक रोगी नहीं" एतावन् मात्र है। घट का कर्ता कुछाछ है इसका तात्पर्य यही समझा जाय कि कुम्हार घट का अकर्ता नहीं है, यो बौद्धो का मन्तव्य होने पर आचार्य कहते हैं कि वह मत भी ठीक नहीं है क्योंकि दुःख आदि चित्त स्वरूप कर्त्ता के चक्षु आदिक तो करण और अधिकरण नहीं हो सकते है कारण कि बौद्धों के यहाँ विज्ञान से बाहर होरहे रूप आदि के ज्ञान की उत्पत्ति में उन चक्षु आदि के करणपन का कथन किया गया है। तथा मन भी करण नहीं हो सकता है क्योंकि दुःख आदि चित्त के उसी समान काल में उस अनन्तर अतीत विज्ञान स्वरूप मन का असम्भव है अतः पर्याय का एकान्त करने पर दुःख, शोक, आदि की कर्त्ता करण आदि में निरुक्ति नहीं हो सकती है। पहिले अनुभूत किये गये अर्थ के नष्ट हो चुकने को चिन्त रहे अन्वयी पुरुष के शोक आदिक होते हैं किन्तु क्षणिकवाद मे स्मरण हाना नहीं सम्भवता है स्मरण नहीं होने से शोक आदिक नहीं हो सकते हैं।

नतु रूपादिस्कंभपंचकस्य युगपद्भावादुःखाद्यनुभवात्मकस्य वेदनास्कंभस्य पूर्वस्य कर्तृत्वयुत्तरदुःखाद्युत्पत्तौ तस्यैव चाभिकरणत्वं सर्वस्य स्वाभिकरणत्वात् । दुःखादिहेतोर्व- हिरथं विज्ञप्तिलक्षणस्य वेदनास्कन्भस्य चोत्तरात्कार्यात्पूर्वस्य मनोव्यपदेशमर्हतः करणत्वं युक्तमेवेति चेन्न, निरन्वयनष्टस्य कर्तृकरणत्विरोभात् । स्वकार्यकाले तदनाशे वा क्षणभं- गविधातः ।

पुनः बौद्ध अपने पद्ध का अवधारण करते हुये कहते हैं कि रूपस्कन्ध, वेदनास्कन्ध, विज्ञानस्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध, इन रूप आदि पांचों स्कन्धों की युगपत् उत्पत्ति होती रहती है जब कि

पांच विज्ञानों की धारायें चल रही हैं तो दुःख, शोक, आदि के अनुभव स्वरूप पूर्व समयवर्ती वेदना-स्कन्ध को उत्तर समयवर्ती दुःख आदि की उत्पत्ति में कर्त्तापन है और उसी वेदनास्कन्ध को दुःख आदि की उत्पत्ति में अधिकरणपना है। सब को स्व में अपना-अपना अधिकरणपना प्राप्त है साथ ही दुःख आदि के हेतु होरहे विहरंग अर्थ विज्ञान स्वरूप वेदनास्कन्ध को करणपना समुचित ही है जो कि वेदनास्कन्ध उत्तर समयवर्त्ती उस कार्य से पूर्व समय में वर्त रहा संता मन इस नाम निर्देश के योग्य होरहा है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि अन्वय रहित होकर नष्ट हो चुके वेदना-स्कन्ध के कर्त्तापन और करणपन का विरोध है। उत्तर समयवर्त्ती अपने कार्य के काल में पूर्व समयवर्त्ती उस वेदनास्कन्ध स्वरूप कर्त्ता या करण का नाश नहीं माना जावेगा तब तो बौद्धों के यहां पटार्थों के क्षण में नष्ट हो जाने स्वभाव का भंग होजायेगा जिसको कि बौद्ध कथमपि सहन नहीं कर सकते है।

तथैव स्वभावस्य भावस्य स्वात्मैवाधिकरणमित्यप्यसंभाव्यं, शक्तिवैचित्र्ये सित तस्य तदुपपत्तेः तस्याधेयत्वशक्त्याधेयता व्यवस्थितेरधिकरणशक्त्या पुनरधिकरणत्वस्थितिः संवृत्या तदुपपत्तौ परमार्थतो न कर्त्रादिसिद्धिरिति न दुःखादीनां कर्तादिसाधनस्वं।

तिस ही प्रकार स्वभाव या भाव का अधिकरण स्वकीय आत्मा ही हैं। यह भी बनना बौद्धों के यहाँ असम्भव है। हां भावों की शिक्तयों का चित्र विचित्रपना होने पर तो उस भाव का स्वयं अधिकरणपना बन जाता है क्योंकि अपनी आधेयता रूप शक्ति करके उस भाव का आधेयपना व्यवस्थित होरहा है और अधिकरणपन शक्ति करके फिर अधिकरणपना स्व में व्यवस्थित है। तभी तो कांच पानी को धार छेता है घाम को नहीं। वस्त्र घाम को रोक छेता है, जल को नहीं। स्त्री गर्भ धारण कर छेती है पुरुष नहीं, यों गांठ की वास्तविक परिणति अनुसार आकाश में निज की आधेयत्व और अधिकरणत्व शक्ति करके ही स्व प्रतिष्ठा बन रही है। यदि बौद्ध वस्तु शून्य कोरी कल्पना करके उस आधेयपने या अधिकरणपन की प्रसिद्ध करेगे तब तो परमार्थ रूप से कत्ती आदि की सिद्धि नहीं हो सकी। इस प्रकार बौद्धों के क्षणिकपक्ष में दुःख, शोक, आदि शब्दों की कत्ती, करण, आदि में सिद्धि नहीं होसकती है। यहाँ तक अनित्य एकान्त पक्ष में या पर्याय का एकान्त स्वीकार करने पर दुःख आदि शब्दो की निरुक्ति नहीं बन सकी कह दी गर्या है। अब नित्यपन के एकान्त का अवधारण करने में दोष उठाते है।

नित्यत्वैकांतेऽपि न तत्संगच्छते निरितशयात्मनः कर्तृत्वानम्युपगमात् । केनचित्सहकारिणा-ततो भिन्नस्यातिशयस्य करणे तस्य पूर्वाकर्तृत्वावस्थातोऽप्रच्युतेः कर्तृत्वविरोधात् । प्रच्युतौ वा नित्यत्विघातात् तदभिन्नस्यातिशयस्य करणे तस्यैव कृतेरिनत्यतैव स्यात् । कथंचित्तस्य नित्य-तायां परमताश्रयणं दुर्निवार ।

सांख्यमतियों के यहाँ नित्यपन के एकान्त पक्ष में भी वह दुःख, शोक, आदि में कर्त्तापन करण-पन नहीं सगत हो पाता है। क्योंकि शक्तियाँ, स्वभाव, परिणतियाँ स्वरूप अतिशयों से रहित होरहे आत्मा का कर्तापन स्वीकार नहीं किया गया है। क्रिया में स्वतंत्र होकर व्यापार कर रहा पदार्थ कर्त्ता कहा जाता है। अतिशयों से रीता कूटस्थ पदार्थ कथमपि कर्त्ता नहीं हो सकता है। किसी एक सहकारी कारण से उस कर्त्ता में अतिशय किया माना जावेगा, तो प्रश्न उठता है। कि वह अतिशय कर्ता से भिन्न- किया गया है ? या कर्ता से अभिन्न किया गया है ? प्रथम पक्ष अनुसार सहकारी कारण करके यदि कर्ता से भिन्न अतिशय का किया जाना माना जायेगा तो उस कर्ता को पूर्ववर्तिनी अकर्तापन अवस्था से प्रच्युति नहीं होने के कारण कर्तापन का बिरोध है । जैसे तटस्थ असंख्य पदार्थ उस कर्ता से भिन्न पड़े हुये हैं उसी प्रकार वह नया उपजा अतिशय भी निराला पड़ा रहेगा । पिहले का कूटस्थ अकर्त्रपन हट नहीं सकता है । यदि गाँठ के अकर्त्रपन की प्रच्युति मानोगे तो उस कूटस्थ आत्मा के नित्यपन का विघात हुआ जाता है । हॉ द्वितीय पक्ष अनुसार सहकारी कारणों करके उस आत्मा से अभिन्न अतिशय का किया जाना माना जायेगा तब तो उस कर्त्ता आत्मा का ही किया जाना होने से आत्मा का अनित्यपना ही हो जावेगा इन उक्त दोनों दोधों के निवारणार्थ उस आत्मा का कर्थचित् नित्यपना इष्ट करोगे तब तो दूसरे स्याद्वादियों के मत का आश्रय पकड़ना कथमपि दुःख से भी निवारणीय नहीं हुआ "अंध सर्पविल प्रवेश" न्याय से स्याद्वाद की शरण लेना आवश्यक हो जाता है तभी तो कहा गया है "दुःखादीनां कर्त्रादिसाधनभावः पर्यायिपर्याययोभेंदाभेदोपपत्तेः" ।

एतेन प्रधानपरिणामस्य महदादेः करणत्वं प्रत्युक्तं, स्याद्वादानाश्रयणे कस्यचित्परिणा-मानुपपत्तेः प्रसाधनात् । तत एव नाधिकरणत्वं कर्मता वा तस्येति विचितितं ।

इस उक्त कथन करके सांख्यों के यहाँ माने गये प्रधान के परिणाम हो रहे महत्, अहंकार, तन्मात्राय, आदि का करणपना खण्डित कर दिया गया है कारण कि स्याद्वाद सिद्धान्त का आश्रय नहीं छेने पर किमी भी पदार्थ का परिणाम होना नहीं बनता है। इस को हम कई स्थलों पर भले प्रकार साध- चुके हैं। पूर्व आकार का त्याग और उत्तर आकार का प्रहण तथा ध्रुवत्व स्वरूप परिणामों की उत्पत्ति होना नित्यानित्यात्मक पदार्थ में बनता है। तिस ही कारण से अर्थात्—अनेकान्त का तिरस्कार कर एकान्त पक्ष पकड़ छेने से सांख्यों के यहाँ उन महत्तत्त्व आदि का अधिकरणपना अथवा कर्मपना नहीं सध सकता है इस बात का भी विशेष रूप से चिंतन कर दिया जा चुका है।

एतेन स्वतो भिन्नानेकगुणस्यात्मनः कर्तृत्वं व्यवच्छिनं, नित्यस्यानाधेयाप्रहेयातिश्वय-त्वात् । तत एव न मनसः करणत्वं दुखाद्युत्पत्तौ सर्वथाप्यनित्यत्वप्रसंगात् । दुःखाधिकरणत्वम-प्यात्मनोऽनुपपन्नं पूर्वे तदनधिकरणस्वभावस्यात्यागे तद्विरोधात्, त्यागे नित्यत्वक्षतेः सर्वथापतेः । ततोऽनेकात्मन्येवात्मनि दुःखादीनि संसृतौ संभाव्यते नेतरत्र ।

इस उपर्युक्त निर्णय करके अपने से सर्वथा भिन्न हो रहे अनेक गुणों वाले आत्मा का भी कर्तापन निरस्त कर दिया गया है क्योंकि कूटस्थ नित्य पदार्थ के (में) नवीन अतिशयों का आधान नहीं होसकता है और पूर्व अतिशयों का परित्याग भी नहीं हो सकता है। अर्थात्—वैशेषिकों के यहाँ सर्वथा नित्य आत्मा के बुद्धि आदि चौदह गुण सर्वथा भिन्न माने गये है जब तक आत्मा पूर्व अतिशयों का त्याग कर उत्तर स्वभावों को प्रहण नहीं करेगा तब तक उसके कर्तापन, करणपन, नहीं बन सकते हैं। परिणामी जल में तो अग्नि का सिन्नधान हो जाने पर शीत अतिशय की निवृक्ति और उष्ण अतिशय का प्रादुर्भाव होजाता है। नैयायिक या वेशेषिक के यहां आत्मा को परिणामी नहीं माना गया है। तिस ही कारण से दुःख, शोक, आदि की उत्पत्ति में मन भी करण नहीं हो सकता है क्योंकि करण मानने पर

मन को सभी प्रकारों से अनित्यपन का प्रसंग आता है। अनित्य पदार्थ ही पहिली अकरण अवस्था का त्याग कर किया के साधकतमपन अवस्था को ले सकता है तथा कर्तापन या करणपन के समान आत्मा को दुःखों का अधिकरणपना भी नहीं बन पाता है क्योंकि जब तक पहिले के उस दुःख के अधिकरणपन स्वभाव का त्याग नहीं किया जायगा तब तक उस दुःख के अधिकरणपन स्वभाव हो जाने का विरोध है। हां पहिले के अकर्तापन, अकरणपन, अनिधकरणपन, स्वभावों का त्याग माना जायेगा तब तो वैशेषिकों के यहां सर्वथा नित्यपन के नष्ट हो जाने की आपत्ति आजावेगी तिस कारण सिद्ध होजाता है कि नित्यत्व, अनित्यत्व आदि अनेक धर्म आत्मक आत्मा में दृःख आदिक परणतियां संसार अवस्था में सम्भव रही हैं प्रकृति, बुद्धि, या अपरिणामी आत्मा, नित्यात्मा अथवा अन्य जड़ पदार्थों में दुःख, शोक, आदिक परिणाम नहीं सम्भवते हैं।

#### तान्यात्मपरोभयस्थानि क्रोधाद्यावेशवशाद्भवंति स्वघातनवत् स्वदास्यादिताडनवत् स्वाधमर्णनिरोधकोत्तमर्णवच्च ।

कोध, अभिमान आदि के आवेश के वश से स्वयं अपने में, पर में और दोनों में वे दुःख आदिक परिणाम स्थित हो जाते हैं जैसे कि आत्महत्या करने वाले जीव के स्वयं को तीव्र कोध हो जाने से अपना घात करना हो जाता है यह स्व में स्थित हो रहे कोध का उदाहरण है। कोध के आवेश से अपने दासी, भृत्य, आदि का ताड़न कर जैसे दूसरों में दुःख आदि उपजाये जाते है वैसे ही अन्य भी परस्थ दुःख आदि हैं यह परस्थ दुःख आदि का उदाहरण है। तीसरे उभयस्थ दुःख आदि को यों समिश्चिय कि जैसे अपने अधमर्ण (कर्जदार) को रोक रखने वाला उत्तमर्ण होता है यानी कर्ज देने वाला सेठ कर्ज नहीं चुकाने वाले को देर तक चारक बन्धन (बंदीखान) में रोक देता है ऐसी किया करने मे दोनों को दुःख उपजता है। पाठ को नहीं अभ्यस्त करने वाले उहण्ड छात्र को पीटने पर शान्त प्रकृतिक गुरु और शिष्टय दोनों को दुःख उपजता है यों "आत्मपरोभयस्थानि" का विवरण कर लेना चाहिये।

असद्वेद्यस्येत्यत्र विद्यादीनामवगमनाद्यर्थत्वादनर्थको निर्देश इति चेन्न, विदेश्चेतनार्थस्य ग्रहणात् विदेश्चेतनार्थे चुरादित्वात्तस्येदं वेद्यते इति वेद्यं न पुनरवगमनलामविचारणसद्भावार्थानां वेत्ति-विद्वि-विनत्ति-विद्यतीनामन्यतमग्रहणं येनानर्थको निर्देशः स्यात् ।

यहाँ कोई आक्षेप करता है कि असच तद्वशं इति असद्वेद्यं यो यहाँ असद्वेद्य शब्द में विदि, विद्लु आदिक धातुओं के अर्थ अवगमन, लाम, आदिक हैं इन में से किसी भी अर्थ का संग्रह करनेपर अभीष्ट अर्थ की संगति नहीं मिल सकती है। इस कारण सूत्रकार द्वारा वेद्य शब्द का निर्देश करना निर्श्य है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि चेतन अर्थ में वर्त रही विद् धातु का यहां प्रहण है (इकस्तिपी धातुनिर्देश) चेतन अर्थ में वर्त रही विद धातु चुरादि गण की है। उस धातु से एयन्त करते हुये कम में निरुक्ति कर पुनः कुदन्त में वेद्य शब्द बना लिया जाता है। सातवेदनीय या असा-तवेदनीय कमों का जीवों को संचेतन होता रहता है इस कारण यह वेद्य कम है। किन्तु यहाँ फिर विद् अवगमने, विद्लु लाभे, विद् विचारणे, विद् सत्तायां, इन झान, लाभ, विचारना, सद्भाव अर्थों वाली वेत्ति (अदादिगण) और विन्दति तुदादिगण) विदन्ति या विन्ते रुधादिगण) विद्यते (दिवादिगण) की धातुओं में से किसी एक का भी प्रहण नहीं है जिससे कि सूत्रकार का निर्देश कर देना व्यर्थ होजाता।

#### तदसद्वेद्यमप्रश्वस्तत्वादनिष्टफलप्रादुर्भावकारणत्वाच विशेष्यते । असच तद्वेद्यं च तदिति ।

जगत् में अनेक प्रकार के दुःखों को देने वाले अप्रशंसनीय पदार्थ से अनिष्ठ फलों को उपजाने वाले बहुत प्रकार के कारण है। तदनुसार अप्रशस्त होने से और अनिष्ठ फलों की उत्पत्ति के कारण होने से वह असात वेदनीय कर्म विशेष-विशेष प्रकार का होजाता है जो असत् यानी अप्रशस्त होरहा सन्ता चेतना करने योग्य है इस कारण वह तो असद्व दा है। यों कर्मधारय समास वृत्ति कर लेनो चाहिये।

भत्र स्त्रे दुःसाभिधानामादौ प्रधानत्वात् । तस्य प्राधान्य तद्दिकन्पत्वादितरेषां शोका-दीनां । शोकादिग्रहणस्यान्यविकन्पोपलक्षणार्थत्वादन्यसंग्रहः । के पुनस्तेऽन्ये ? अशुमप्रयोगपैशु-न्यपरपित्वादाः कृपाविद्दीनत्वं अंगोपांगछेदनतर्जनसंत्रासनानि । तथा भत्सेनतक्षणविश्वसनवंधन-संरोधनितरोधाद्यमर्दनमेदनवाहनसंघर्षणानि तथा विग्रहे रौच्यविधानं परात्मनिदाप्रशसने चैव संक्लेशजननमायुर्वहुमानत्व च सुखलोभात् वह्वारम्भपिग्रहविश्रंभविधातनैकशीलत्वं पापिक्रयो-पजीवनिनःशेषानर्थदण्डकरणानि तद्दानं च परेषां पापचारैजनैश्च सह मैत्री तत्सेवासभाषण-सन्यवहाराच संलक्ष्याः ।

इस सूत्र में सब के प्रथम दुःख पद का निर्देश करना तो प्रधान होने के कारण हुआ है क्योंकि उस दुःख से न्यारे कहे गये शोक आदिक तो उसी दुःख के भेद प्रभेद हैं। अतः दुःख ही आदि में प्रधान बोला जाता है। हाँ शोक आदि का प्रहण करना तो दुःख के अन्य संप्रहीत विकल्पों का उपलक्षण या प्रहण करने के लिए है। इस कारण अनुपातों का मी संप्रह होजाता है। दुःख के वे अन्य भेद प्रभेद फिर कौन से हैं? इस प्रश्न का उत्तार यों समझिये कि अशुभ कियाओं का प्रयोग करना, पैशुन्य (जुगली) करना, दूसरों की निन्दा तिरस्कार करना, कृपा से रिहतपना, अंग या उपांगों का छेदना, ताइना, अधिक त्रास देना तथा डरावना, कृत्सित प्रभाव डालना, छीलना, काटना, बांधना, खूब रोक देना, जाने आने मे बिन्न डालना, आदि करके मर्दन करना, मेदना, लादना, मार घसीटना. आदि हैं यथा शरीर मे कलापन लाना या लड़ाई करते हुये प्रकृति में रूखापन ले आना परायी निन्दा और अपनी प्रशंसा ही किये जाना एव सक्लेश उपजावना, आयु को बहुत मानना तथेव सुख के लोभ से बहुत आरम्भपरिग्रह रखना विश्वास को विघात करने की एक टेव रखना, पाप क्रियाओं से आजीविका चलाना, सम्पूर्ण अनर्थदण्डों को किये जाना तथा उन पापोपदेश आदि को दूसरों के लिये अपण करना, उन पापाचारियों की सेवा करना, पापियों के साथ सम्भाषण करना, और अधिक ब्यवहार से भले प्रकार पिहचानने योग्य क्रियाओं का सेवन करना इत्यादि बहुत सी कुत्सित क्रियाओं का शोक आदि पदो द्वारा उपलक्षण हो जाता है।

ते एते दुःखादयः परिणामाः स्वपरोभयस्थाः असद्देशस्य कर्मण आस्रवाः प्रत्येतच्याः । प्रपंचतोऽन्यत्र तदभिधानात् ।

वे सब ये दुः आ शोक आदिक परिणाम यदि स्व में दूसरे में अथवा दोनों में स्थित हो जाते

हैं तो असातवेदनीय कर्म के आस्नव होते हैं ऐसा विश्वास कर लेना चाहिये। इस प्रकरण का विस्तार से निरूपण अन्य प्रन्थों में वहाँ वहाँ कह दिया है।

अथ दुःखादीनामसद्वेद्यास्रवत्वं किमागममात्रसिद्धमाहोस्विदनुमानसिद्धमपीत्याश्वंकायाम-स्यानुमानसिद्धत्वमादर्शयति ।

इस के अनन्तर अब यहाँ किसी की आशंका उठती है कि दुःख शोक आदिक ये असद्वेदनीय कर्मके आस्रव है, क्या यह मन्तन्य केवल जैनों के आगम प्रमाण से ही सिद्ध है ? अथवा क्या अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध है ? बताओ। इस प्रकार आशंका होने पर प्रन्थकार इस सूत्र के प्रमेय की अनुमान से सिद्धि होजाने को दिखलाते हैं।

दुःखादीनि यथोक्तानि स्वपरोभयगानि तु। आस्रावयति सर्वस्याप्यसातफलपुद्गलान् ॥१॥ तज्जातीयात्मसंक्लेश्विशेषत्वाद्यथानले । प्रवेशादिविधायीनि स्वसंवेद्यानि कानिचित् ॥२॥

सर्वज्ञ आम्नाय अनुसार यथा उक्त चले आये सूत्र में कहे गये एवं स्वयं पर और उभय में प्राप्त होरहे दुःख शोक आदिक तो (पक्ष) असाता फल वालं पुद्गलों का आस्रव कराते हैं (साध्य) उस-उस दुःख आदि जाति वाले आत्मसंक्लेश विशेष के होने से (हेतु) हम आदि के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष द्वारा जाने गये कोई-कोई दुःख आदिक जिस प्रकार अग्नि में प्रवेश करना, मुरस जाना, जल मरना आदि क्रियाओं को करा देते हैं (अन्वयदृष्टान्त) यह बात सभी दार्शनिको या लौकिक जनों के यहाँ प्रसिद्ध है यो अनुमान प्रमाण से साध दिया गया है।

दुःखमात्मस्थमसातफलपुद्गलास्नावि दुःखजातीयात्मसंक्नेशविशेषत्वात् पावकप्रवेशकारि-प्रसिद्धदुःखवत् । तथा परत्र दुःखमसातफलपुद्गलास्नावि तत एव तद्वत्, तथोभयस्थं दुःखं विवादा-पत्रमसातफलपुद्गलास्नावि तत एव तद्वत् । एवं शोकतापाक्रंदनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्य-सातफलपुद्गलास्नावीण्युत्पादियतुर्जीवस्य दुःखजातीयात्मसंक्नेशविशेषत्वाद्विषमक्षणादिविधायिशोक-तापाक्रंदनवधपरिदेवनवत् इत्यष्टादशानुमानानि प्रतिपत्तव्यानि ।

उक्त कारिकाओं की टीका इस प्रकार है कि अपने में स्थित होरहा दुःख (पक्ष) असात फल बाले पुद्गलों का आस्नव कर्ता है (साध्यदल) दुःख की जाति वाला विशेष आत्म संक्लेश होने से (हेतु) अग्नि में प्रवेश कराने वाले प्रसिद्ध होरहे स्वकीय दुःख के समान (अन्वयदृष्टान्त)। भावार्थ—स्व तीन्न दुःख हो जाने पर जैसे कोई आत्मधाती पुरुष अग्नि में प्रवेश कर चारों ओर से अग्नि का आस्नव कर लेता है उसी प्रकार स्वयं को दुःख उपजा कर आत्मा संक्लेश विशेष होने के कारण अमातवेदनीय कर्म का आस्नव कर्ता है यह आत्मस्य दुःख करके असातवेदनीय के आस्नव को साधने बाला पहिला अनुमान

हुआ है। तिस ही प्रकार दूसरों में किया गया दुःख (पक्ष) प्रतिकूळवेदना स्वरूप फळ को धारने वाछे पुद्गलों का आस्त्रव कराता है (साध्य) तिस ही कारण से यानी पर को दुःख उपजाने की जाति वाले विशेष आत्मसंक्लेश के होने से (हेतु) उसी के समान अर्थात्—दूसरों को आग में प्रवेश कराने वाले लोक प्रसिद्ध हो रहे दुःख के समान (अन्वय दृष्टान्त) यह दूसरा अनुमान हुआ। तथा उभय यानी स्व और पर दोनों में तिष्ठ रहा दुःख (पक्ष) विवाद में प्राप्त होरहे असात फल वाले पुद्गलों का आस्नावक है (साध्य) तत एव अर्थात्—स्व पर दु:ख को उपजाने की जाति वाले विशेष आत्मीय संक्लेश होने से (हेत) उसी के समान भावार्थ-स्व, पर, दोनों के अग्नि मे प्रवेश कराने वाले प्रसिद्ध दृःख के समान (अन्वयदृष्टान्त)। यह तीसरा अनुमान हुआ। यो उक्त तीन अनुमानों से स्वस्थ, परस्थ, और उभयस्थ दःखों में प्रकृत साध्य को साध दिया है। इसी प्रकार स्वस्थ, परस्थ, और उभयस्थ होरहे शोक, ताप, आक्र-न्दन, वध, परिदेवन (पक्ष) शोक आदि को उपजाने वाले जीव के असातफल वाले पुद्गलों का आसव कराते हैं (साध्य) दृःख की शोक आदि जातिवाले विशेष आत्म संक्लेश होने से (हेतु) विष खा लेना, शख मार लेना, आग लगा देना आदि क्रियाओं को कराने बाले शोक, ताप, आक्रन्दन, बंध, परिदेवन के समान (अन्वयदृष्टान्त) इस प्रकार अठारह अनुमान समझ लेने चाहिये। अर्थात्—तीन अनुमान तो पूर्व में प्रकट कर दिये गये हैं---१स्वस्थ शोक २ परस्थ शोक ३ उभयस्यशोक ४ स्वस्थ ताप ५ परस्थताप ६ उभयस्थ ताप ७ स्वस्थ आक्रन्दन ८ परस्थ आक्रन्दन ९ उभयस्थ आक्रन्दन १० स्वस्थवध ११ परस्थवध १२ उभयस्थ वध १३ स्वस्थ परिदेवन १४ परस्थ परिदेवन १५ डमयस्थपरिदेवन इन पनद्रहों को पक्ष कर उक्त साध्य, हेतु, दृष्टान्त, देते हुये पन्द्रह अनुमान बना कर आगम सिद्ध प्रमेय की प्रतिवादियों के सन्मुख अनुमानों से सिद्धि कर दी गयी है। अब भले ही वे व्यभिचार, आदि दोष उठावे उनको अवसर दिया जाता है कि-न्तु निर्दोष अनुमानों में कोई क्या दांष लगायेगा ? नहीं। प्रत्युत प्रसन्न होगा।

न तावदत्र दुःखजातीयात्मसंक्लेशविशेषत्व साधनमसिद्धं । क्रांधादुपनीतदुःखादीनां विशुद्धिरिति विरोधिनां दुःखजातीयात्मसंक्लेशविशेषत्वप्रसिद्धेः । नाप्यनैकांतिकं तीर्थकराद्युत्पा- दितकायक्लेशादिदुःखेन स्वपरोभयस्थेनाप्यसातफलपुद्गलानास्रवणादिति न मतच्य, तस्या तज्ञा- तीयत्वादात्मसंक्लेशविशेषत्वासिद्धेः । तत एव न तीर्थकरोपदेशविरोधात् दुःखादीनामसद्वेद्यास्रवत्वा- युक्तिः, सर्वेषां स्वर्गापवर्गसाधनानां दुःखजातीनां पापास्रवत्वप्रमंगात् । तपश्चरणाद्यनुष्ठायिनो देषाद्यभावाच ।

इस अनुमान में कहा गया दःख जाति वाला आत्म संक्लेश विशेष हो जाना हेतु असिद्धहेत्वा-भास तो नहीं है क्यों कि कोध से चलां कर प्राप्त कराये गये दुःख आदिकों को दुःखजातीय आत्म संक्लेश विशेषपना प्रसिद्ध है जो कि विशुद्धि इस आत्मीय स्वभाव के विरोधी हा रहे दुःख, शोक, आदि हैं। भावार्थ—कषाय प्रयुक्त हुये दुःख, आदिक सब आत्मा की विशुद्धि के विराधी हैं अतः वे संक्लेश विशेष हैं यों पक्ष में हेतु ठहर गया। तथा उक्त हेतु व्यभिचारी भी नहीं है कारण कि विषक्ष में हेतु के ठहर जाने का निश्चय नहीं है संदेह भी नहीं है। यदि यहाँ कोई यों मान बैठे कि तीर्थंकर भगवान स्वयं तपश्चरण करते हुये अपने में दुःख उपजाते हैं अन्य दीक्षा लेने वालों को नग्नता, केश उपादना, उपवास आदि के उपदेश देकर दुःख उपजाते हैं, आचार्य महाराज या पण्डित जी आदि स्वयं यम, नियम, कायक्लेश करते हुये दूसरों को भी उन क्रियाओं में प्रवर्ताते हैं अतः स्व पर और उभय में स्थित होरहे भी इन तीर्थंकर, आचार्य, आदि द्वारा उपजाये गये कायक्छेश, केशलुंच, आदि दु:खों करके असातफळ वाले पुद्गलों का आस्रव नहीं होपाता है यों हेतु के रहते हुये भी साध्य का नहीं ठहरना होने से व्यभिचार प्राप्त हुआ। प्रनथकार कहते हैं कि यह तो नहीं मान बेठना चाहिये क्योंकि कायक्छेश, दीक्षा आदि के उस द:ख की वह जाति ही नहीं है जो कषाय प्रयुक्त दु:खों को है अत: वे द:ख आत्मा के संक्लेश विशेष ही सिद्ध नहीं हैं। बस्तुतः विचार किया जाय तो कायक्रोश, इन्द्रियदमन, आदि ये दुःख ही नहीं हैं तिस ही कारण से उन क्रियाओं द्वारा पाप कर्म का आसव नहीं होपाता है अन्यथा तीर्शंकर महाराज के उपदेश देने के विरोध होजाने का प्रसंग आजावेगा। सभी दार्शनिकों के यहाँ दीक्षा, ब्रह्म-चर्य. दान, उपवास, आदि का विधान है धर्म्यध्यान में लगे हुये जीव के उपवास, केशलूचन, कायक्रेश, आदि में कोई द्वेष नहीं है अतः ऐसे दःख आदिकों के द्वारा असातवेदनीय के आस्त्रव होने का अयोग है। रोगी को वैद्य अन नहीं खाने देता है, डाक्टर फोड़ा को चीरता है, शिष्य को गुरु ताइता है इन अनुष्ठानों में संक्रोश विशेष नहीं है। समाधिमरण कराने वालों को पाप नहीं लगता है। अन्यथा सभी बादी प्रतिवादियों के यहां माने गये स्वर्ग या मोक्ष के साधनों को पाप के आस्रव होजाने का प्रसंग आजावेगा, देवपूजा, अकामनिर्जरा, संयमासयम, दीक्षा, गुप्तिपालन आदि साधन एक प्रकार से दुःख की जाति वाले भास रहे हैं किन्तु हैं नहीं। दूसरी बात यह है कि तपश्चरण, कायक्रोश, उपवास आदि का अनुष्ठान करने वाले जीव के द्वेष, क्रोध, आदि संक्रोशों का अभाव है। वस्तुतः तप आदि तो अनु-कूल वेदनीय है। चिरकाल से पुत्र की अभिलाषा रखने वाली स्त्री को गर्भ वेदना बुरी नहीं लगती है इसी प्रकार भन्य को मक्ति की लिप्सा लग रही है।

आहितप्रसादत्वाच्च दुष्टा प्रसन्धमनसामेव स्वपरोभयदुःखाद्युत्पादने पापास्नवत्वसिद्धेः । "प्रामे पुरे वा विजने जने वा प्रासादश्चेगे द्रुमकोटरे वा । प्रियांगनांकेऽथ शिलातले वा मनोरतिं सौख्यम्रदाहरति।।" इति । न च मनोरत्यभावे बुद्धिपूर्वः स्वतत्रः क्वचित्तपःक्लेशमारभते, विरोधात् । ततो न प्रकृतहेतोः तपश्चरणादिभिव्यभिचारः सर्वसंप्रतिपत्तेः । परेषामसद्वेद्यादीनामनिराकरणाच्च निरवद्यं दुःखादीनामसद्वेद्यास्रवत्वसाधनं ।

एक बात यह भी है कि तपश्चरण आदि में मुनि को संक्षेश नहीं होकर प्रत्युत आत्मा के स्वाभा-विक प्रसाद की प्राप्ति होती है अतः पापों का आस्नव नहीं होता है हां दृष्ट और अप्रसन्नमन वाले जीवों के ही स्व पर और उभय को दःख, शोक आदि के उपजाने में पापो का आस्नव होना सिद्ध है। लोक में भी यह बात प्रसिद्ध है कि चाहे गांव में रहे चाहे नगर में, अथवा निर्जन एकान्त मे रहे, या जना-कीर्ण स्थान में रहे एवं महलों की शिखरो पर बनी हुयी अट्टालिकाओं में रहे चाहे वृक्ष के पोले कोटर में रह तथा भले ही कोई प्रियस्त्रियों की गोद में ठहरे अथवा शिलातल पर आमन जमावे जहां कहीं मानसिक रित है वहां ही सुख बखाना जाता है। इस पद्य में शृंगार और वैराग्य के बहिभूर्त साधनों की उपेक्षा कर मानसिक लगन को ही सुख माना गया है। वस्तुतः विचारा जाय तो राग या प्रेम अव-स्था मे सुख की कल्पना कर वैराग्य सम्बन्धी सुख के साथ उसकी तुलना करना युक्त नहीं है। प्रकरण में केवल इतना ही कहना है कि जिस प्रकार द:स्वों से पीड़ित होरहे संसारी जीवों की जहां मानसिक रित है वहां ही सुख है उसी प्रकार उपवास, केशलोंच आदि क्रियाओं को कर रहे सुनि के मानसिक आनन्द का सिन्नधान है अतः दृःखादि नहीं है। तभी तो कभी-कभी उक्त शुभ क्रियाओं मे यदि क्रोध आदि प्रमाद हो जाये तो प्रायश्चित्त का विधान करना पढ़ता है अतः तपश्चरण आदि करने में साधुओं के विशुद्ध मानसिक अनुराग है। मानसिक रित के बिना कोई भी स्वतत्र जीव बुद्धि पूर्वक कियाओं को कर रहा सन्ता कहीं भी कायकलेश का आरम्भ नहीं करता है क्योंकि विरोध है। जहां मानसिक प्रम नहीं है वहां स्वतंत्र पुरुष को बुद्धि पूर्वक कोई क्रिया हो नहीं है और जहां बुद्धि पूर्वक किया है वहां मानसिक अनुराग अवश्य है अतः मनोरत्यभाव का तपःक्रेश आदि क्रियाओं के साथ विरोध है। तिस कारण प्रकरण प्राप्त आत्म संक्लेश विशेषत्व हेतु का तपश्चरण कायक्लेश आदिकों करके व्यभिचार नहीं आता है। सभी लौकिक या दार्शनिक विद्वानों के यहां उक्त सिद्धान्त की समीचीन प्रतिपत्ति होरही है। दूसरों के यहां भी दुःख, शोक, आदि क्रियाओं से असद्वेश आदि कुफल वाले पुद्गलों के आसव होने का निराकरण नहीं किया गया है अतः इस अन्वयदृष्टान्त द्वारा भी दृःख, शोक, आदिकों के द्वारा असद्वेश के आसव होने को साधना निर्दोध है।

असातवेदनीय कर्म का आस्रव कराने वाले हेतुओं को कहा अब सद्घेद्य के आस्रावक कौन है ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज अग्रिम सूत्र को कहते है।

# भूतव्रत्यनुकंपादानसरागसंयमादियोगः क्षांतिः शौचिमिति सद्धे-द्यस्य ॥१२॥

भूत यानी प्राणीमात्र और विशेष रूप से व्रती जीवों में अनुकम्पा करना तथा अनुकम्पा पूर्वक दान करना एवं राग सिहत संयम पालना आदि यानी संयमासंयम धारण करना, अकाम निर्जरा करना, बाल तप करना इन तीन का आदि पद से प्रहण करना और योग धारना, क्षमा पालना, निर्लोभ होकर शीच धर्म सेवना, इस प्रकार की शुभ क्रियाय तो सातवेदनीय कर्म का आस्रव कराती है।

आयुर्नामकर्मोदयवशाद्भवनाद्भृतानि सर्वप्राणिन इत्यर्थः । व्रताभिसंबिधनो व्रतिनः सागा-रानगारमेदाद्वक्ष्यमाणाः । अनुकंपनमनुकषा । भूतानि च व्रतिनश्च भूतव्रतिनः तेषामनुकम्पा भृतव्रत्यनुकंषा । 'साधनं कृता बहुल'मिति दुत्तिः गले चोषकवत् मयुरव्यंसकादित्वाद्वा ।

आयुःकर्म और नाम कर्म के उदय की अधीनता से जो उन-उन गितयों में उपजित रहते हैं वे भूत हैं इसका अध सम्पूर्ण संसारी प्राणी है। अणुत्रतों का और महात्रतों का सब ओर से सम्बन्ध रखने वाले प्राणी त्रती हैं जो कि सागार-अनगार के भेद से "अगार्यनगारक्य" इस सूत्र द्वारा दो प्रकार के कहे जाने वाले हैं। परायी पीड़ा को मानू अपने में ही कर रहे दयालु पुरुष की अनुकम्पा को यहाँ अनुकम्पा समझा जाय। भूतों और व्रतियों यों इतरेतर इन्द्र समास कर "भूतव्रतिनः" पद बना लेना चाहिये, उन भूतव्रतियों के ऊपर जो अनुकम्पा भाव है वह भूतव्रत्यनुकम्पा है यहाँ "साधनं कृता बहुलं" इस सूत्र द्वारा तत्पुरुष समास किया गया है। जिस प्रकार कि गले में चोपक (रोग विश्लेष) ऐसा विभह कर तत्पुरुष समास कर लिया जाता है। राजवार्तिक या सर्वार्थसिद्धि में यहाँ सप्तमा तत्पुरुष किया गया है।

किन्तु इस ग्रन्थ में षष्ठी तत्पुरुष है फिर भी "साधनं कृता बहुलं" इस सूत्र द्वारा वृत्ति करने में गल-चोपक दृष्टान्त प्रतिकृत नहीं पड़ता है। अथवा "मयूरन्यंसकादयश्च" इस सूत्र द्वारा समास कर लिया जाय मयूरव्यंसक आदि में आकृति गण होने से "भूतव्रत्यनुकपा" भी पढ दिया गया है।

स्वस्य परानुग्रहबुद्ध्यातिसर्जनं दानं वश्यमाणं, सांपरायनिवारणप्रवणो अक्षीणान्नयः सरागः, प्राणींद्रियेष्वशुभप्रवृत्तेविरितः संयमः सरागो वा संयमः स आदियेषां ते सरागसंयमादयः । संयमा-संयमाकामनिर्जराबालतपसां वश्यमाणानामादिग्रहणाद्वरोधतः । निरवद्यक्रियाविशेषानुष्ठानं योगः समाधिरित्यर्थः । तस्य ग्रहणं कायादिदंडभावनिवृत्त्यर्थं । भूतत्रत्यनुकंपा च दान च सरागसंयमा-दयश्चेति द्वंद्वः तेषां योगः । धर्मप्रणिधानात्कोधादिनिवृत्तिः क्षांतिः क्षम् सहने इत्यस्य दिवादिकस्य रूपं । लोभप्रकाराणाम्रपरमः शौचं, स्वद्रव्यात्यागपरद्रव्यापहरणसांन्यासिकनिद्धवादयो लोभप्र-काराः तेषाम्रपरमः शौचमिति प्रतीताः । इतिकरणः प्रकारार्थः ।

दूसरों के ऊपर अनुप्रह बुद्धि करके अपनी निज वस्तु का त्याग करना दान है जो कि आगे विस्तार से कह दिया जायगा। दसमे गुणस्थान तक यद्यपि कषाय नष्ट नहीं हुये है अतः वह श्रीण-कषाय नहीं है फिर भी साम्पराय कषायों का निवारण करने में उद्युक्त होरहा है वह पुरुष सराग है। प्राण संयम और इन्द्रिय संयम को पाछते हुये जीव की प्राणी और इन्द्रियों में जो अशुभ प्रवृत्ति का विराम है वह संयम है। सराग जीव का संयम अथवा सराग स्वरूप जो संयम है वह सराग सयम है। वह सराग संयम जिनके आदि में है वे अनुष्ठान सरागसंयम आदिक है यहाँ। आदि पद के प्रहण से भविष्य में कहे जाने वाले संयमासंयम अकामनिर्जरा बालतपस्या का अवरोध है यानी धर लिये जाते है। जिस सम्यग्दृष्टि के त्रस वध का त्याग है और स्थावर वध का त्याग नहीं है वह उसका संयमासंयम है। अपने अभिशायों से विषयों का त्याग नहीं करने वाले जीव के परवश होकर भोगो का निरोध होना या साम्य भावों से क्लेशो को सहना अकामनिर्जरा है। अज्ञानी यानी मिथ्यादृष्टी जीवों का अग्नितप, ऊंचा हाथ उठाये रखना आदिक बालतप है, निर्दोष क्रिया विशेषों का अनुष्ठान करना योग है। इसका अर्थ समाधि है जो कि भले प्रकार चित्त की एकाम्रतास्वरूप है। काय, वचन आदि के उद्दुण्ड भावों की निवृत्ति के लिये उस योग का प्रहण है। भूतत्रतियों पर अनुकम्पा और दान तथा सराग-संयम आदिक यां इतरेतरद्वन्द्व कर उनका योग यों पष्टी तत्पुरुष वृत्ति कर छी जाय। धर्म अनुष्ठानों में चित्त की एकामता हो जाने से क्रोध आदि की निवृत्ति हो जाना क्षांति है यह भ्वादिगण मे पढी हुई क्षमूष सहने धातु से नहीं बना है किन्तु दिवादिगण में पदी गयी क्षमू सहने इस धातु का बना हुआ क्षांति यह रूप है, नहीं तो ष इत् हो जाने के कारण अरू प्रत्यय हो जाने से क्षमा पद बन जाता। लोभ के भेद प्रभेदों का परित्याग करना शीच है। मोह के बश होकर अपने द्रव्य को नहीं त्यागना और पराये द्रव्य को हहपना तथा दूसरों के संन्यास है जाने पर उनकी धरोहर को पा हेना, न्यासापहार करना आदिक लोभ के प्रकार हैं। उन लोभ के प्रकारों की विरक्ति हो जाना शीच है। इस प्रकार ये सब को प्रतीत हो रहे हैं। प्रकार, हेतु, सम्पूर्णता आदि कितने ही अथौं में इतिशब्द का प्रयोग आता है। किन्तु यहाँ इति शब्द का प्रयोग करना प्रकार अर्थ में अभिशेत है। इस प्रकार के अन्य भी शुभ अनुष्ठान सद्वेदनीय कर्म का आस्रव कराते हैं।

वृत्तिप्रयोगप्रसंगो लघुत्वादिति चेन्न, अन्योपसंग्रहार्थत्वात् तदकरणस्य । इति करणान-र्थक्यमिति चेन्न, उभयग्रहणस्य व्यक्त्यर्थत्वात् ।

यहाँ कोई शंका उठाता है कि संयमादि योग और क्षांति तथा शौच यों द्वन्द कृति करते हुये "भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियांगक्षातिशौचानि" ऐसे प्रयोग का प्रसंग होना चाहिये। इलमें ठाघव गुण है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि उस समासकृत्ति का नहीं करना तो अन्य प्रकारों का संग्रह करने के लिये हैं। जैसे कि किसीने अपने भृत्य को आज्ञा दी कि जल ले आना, फल ले आना, भोजन लाना यों प्रथक्-प्रथक् कहने से सुपारी, इलायची आदि लाने का संग्रह हो जाता है। यदि जल, फल, भोजन, ले आवो यों मिलाकर कह दिया जाता तो इलायची, ताम्बूल आदि का संग्रह नहीं हो पाता। ऐसी दशा में पुनः शंका उठती है कि तब तो इति पद का प्रयोग करना व्यर्थ पड़ा क्योंकि समास नहीं करने से ही अन्य प्रकारों का संग्रह हो गया जो कि प्रयोजन इति पद द्वारा साधा गया था, आचार्य कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि अभिप्रत अर्थ को और भी अभिव्यक्त करने के लिये दोनो का प्रहण किया गया है "द्विवद्धं सुबद्धं भवति"। स्वतंत्र आचार्य महाराज किसी विषय की अधिक पृष्टि करते हुये उसको दो बार कहते हैं। आचार्य महाराज के चरण कमलों में भक्ति रखने वाले मुझ भाषादीकाकार ने भी कितने ही स्थलो पर दो दो, तीन तीन बार उसी प्रमेय को कहा है। भले ही विद्वानो को उसमें वैयर्थ्य जचते हुये अरुचि होय फिर भी स्थूल बुद्धि वाले श्रोताओं के हितलाभ का विचार रखते हुये उसी प्रमेय को दो बार, तीन बार लिखना पढ़ा है।

के पुनस्ते गृह्यमाणा इत्युपदर्शयामः । ''अईत्यूजापरता वैयाष्ट्रच्योद्यमो विनीतत्वं । आर्ज-वमार्द्वधार्मिकजनसेवामित्रभावाद्याः'' । भूतग्रहणादेव सर्वप्राणिसंप्रतिपत्तेर्ष्ट्रतिग्रहणमनर्थकमिति चेन्न,प्रधानख्यापनार्थत्वाद्वतिग्रहणस्य नित्यानित्यात्मकत्वेऽनुकम्पादिसिद्धिर्नान्यथा। सोऽयमग्रेष-भृतवत्यनुकपादिः सद्वेद्यस्यास्रवः । कुतो निश्चीयत इति युक्तिमाह—

असमास और इति पद करके प्रहण किये गये वे अन्य प्रकार फिर कीन से हैं ? इस प्रइन के उत्तर में हम यो उन प्रकारों को पद्म द्वारा दिखलाते हैं-"श्री अरहंत देव भगवान की पूजा करने में।तत्पर रहना, वाल, युद्ध. तपिस्वयों की वैयावृत्य करने में उद्यत रहना, विनय सम्पत्ति रखना, मायाचार का त्याग करते हुये परिणामों में सरलता रखना, अभिमान नहीं करना, धार्मिक जनों की सेवा करना, सब जीवों से मित्रभाव रखना, परोपकार करना, आदि का परिग्रहण हो जाता है। यहाँ कोई शंका पुनः उठाता है कि भूतका अर्थ जगत् के यावत् प्राणी हैं अतः भूत शब्द का प्रहण करने से ही सम्पूर्ण प्राणियों की अच्छी प्रतिपत्ति हो जातो है। फिर सूत्र में त्रती शब्द का प्रहण करना व्यर्थ पहता है। सामान्य तो सभी विशेषों में व्यापता है। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना कारण कि भूतों में जी अनुकम्पा है उसमें प्रतिद्व कराने के लिये सूत्र में पृथक रूप से त्रती का कथन किया है। भूतों में जो अनुकम्पा है उसमें प्रतियों के ऊपर अनुकम्पा करना प्रधान है। सामान्य रूप से सिद्ध होते हुये भी प्रधानता प्रकट करने के लिये विशेष का पुनः प्रयोग कर दिया जाता है। जैन सिद्धान्त अनुसार पदार्थों के कथि कि लित्य और कथंचित् अनित्य आत्मक होने पर अनुकम्पा, दान, आदि अनुष्ठानों की सिद्धि हो सकती है अन्यथा नहीं। अर्थात् —दया करने वाला या दयापात्र एवं दाता या दानपात्र ये दोनों युगळ अथवा सरागसंयम नहीं। अर्थात् —दया करने वाला या दयापात्र एवं दाता या दानपात्र ये दोनों युगळ अथवा सरागसंयम

आहि करने वाले जीव ये स्यान् नित्य अनित्य आत्मक होते हुये परिणामी हैं अदाता अवस्थाको छोड़कर दाता परिणाम को ले रहा अन्वित आत्मा हो दाता हो सकता है। यही प्रक्रम पात्र और संयमी आदि में लगा लेना। कूटस्थ नित्य अथवा अणिकैकान्त पक्ष में अनुक्रम्पा आदिक नहीं सम्भवते हैं। आत्मा को सर्वथा नित्य माना जाय तो विक्रिया नहीं होने के कारण परिणित नहीं हो सकती है, कोई दाता भी नहीं बन सकता है। इसी प्रकार आत्मा को अणिक मानने पर अन्वितपना नहीं होने के कारण अनुक्रम्पा, दान, स्वर्ग प्रापण, आदि नहीं घटित होते हैं किन्तु द्रव्यक्ष्प से नित्यत्व को प्रहण कर रहे और पर्यायक्ष्प से अनित्यता को प्राप्त हो रहे जीव के अनुक्रम्पा आदि परिणितियां घटित हो जाती है यों ये प्रसिद्ध हो रहे मृत्वत्यनुक्रम्पा आदिक सभी सद्धेष्ठ कर्म के आस्नव हैं। यहाँ कोई पूंछता है कि इस सूत्रोक्त सिद्धान्त का किस प्रमाण से निक्षय कर लिया जाता है १ बताओ। यों ही कथन मात्र से तो चाहे जिस किसी भी प्रमेय को सिद्धि नहीं हो सकती है इस प्रकार तार्किकों की जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार अग्रिम वार्तिकों द्वारा समीचीन युक्ति को स्पष्ट कह रहे हैं।

भूतव्रत्यनुकम्पादि सातकारणपुद्गलान्। जीवस्य ढोकयत्येवं विशुद्धयंगत्वतो यथा॥१॥ पथ्योषधावबोधादिः प्रसिद्धः कस्यचिद्द्रयोः। सदसद्वे चकर्माणि तादृशान् पुद्गलान्यं॥२॥

भूत या त्रितयों में जीव के द्वारा किये गये अनुकम्पा, दान, आदिक (पक्ष, सात सुख के कारण हो रहे पुद्गलों का जीव के निकट गमन करा देते हैं (साध्यदल) इम प्रकार पुण्यास्रव का कारण हो रही विशुद्धि का अझ हो जाने से (हेतु) जिस प्रकार कि प्रसिद्ध हो रहे पथ्य भोजन, औषधि, परिज्ञान, आदिक पदार्थ किसी-किसी जीव के कल्याण कारक पुद्गलों का आस्रव करा देते है। यह सिद्धान्त लोकिक परीक्षक, या वादी प्रतिवादी दोनों के यहाँ प्रसिद्ध है। यह जीव भी तिस प्रकार के सुख, दृःख फलवाले सातवेदनीय और असातावेदनीय कर्म स्वरूप पुद्गलों का आस्रव करता रहता है।

यथा दुःखादीनि स्वपरोभयस्थानि संक्लेशविशेषत्वाद् दुःखफलानास्नावयन्ति जीवस्य तथा भृतवत्यनुकम्पादयः सुखफलान् विशुद्धयं गत्वादुमयवादिप्रसिद्धपथ्यौषधावनोधादिवत् । ये ते तादृशा दुःख-सुखफलास्ते असद्वेद्यकर्मप्रकृतिविशेषाः सद्वेद्यकर्मप्रकृतिविशेषाथास्माकं सिद्धाः कार्य-विशेषस्य कारणविशेषाविनामावित्वात् ।।

स्व, पर, और उभय, में स्थित हो रहें दुःख आदिक जिस प्रकार संक्लेश विशेष होने से जीव के दुःख फल देने वाले पुद्गलों का आस्नव कराते हैं ठीक उसी प्रकार भूतव्रतियों के ऊपर की गयीं दया, दान, आदिक शुभ कियायें विशुद्धि का अंग होने के कारण सुख फल बाले पुद्गलों का जीव के निकट आस्नव करा देते हैं जैसे कि दोनों वादी, प्रतिवादियों के यहाँ प्रसिद्ध होरहे पथ्य आहार, औष-धिसेवन, यथार्थक्कान, प्रसन्नता, निश्चिन्तता, परिमत हास्य,स्वच्छ बायु में टहलना आदिक शुभ कियाये सुख उत्वादक पुद्गलों का आगमन कराती हैं जो वे तिस प्रकार के दःख सुख फल वाले पुद्गल हैं वे ही हम जैनों के यहाँ पाप स्वरूप असद्वेदनीय कर्म की विशेष प्रकृतियाँ और पुण्प रूप सद्वेद्य कर्म की विशेष प्रकृतियाँ सिद्ध हैं क्यों कि विशेष विशेष कार्यों की उत्पत्ति तो विशेष कार्यों के किना नहीं हो सकती है। जिस जिस जाति के अनेक दुःख सुख जाने जा रहे हैं उतनी असंख्य जातियों के असद्वेद्य और सद्वेद्य कर्म हैं। दोनों प्रकार के वेदनीय कर्म के आसावक कारणों को कहकर अब अनन्त संसार के कारण हो रहे दर्शन मोहनीय कर्म के आसाव हेतु का प्रदर्शन कराने के लिये सूत्रकार इस अगले सूत्र को कहते हैं।

# केवलिश्रुतसंघधर्मदेववर्णवादो दर्शनमोहस्य ॥१३॥

केवली भगवान्, शास्त्र, चतुर्विधसंघ, जिनोक्तधर्म, चतुर्णिकायदेव, इनमें अवर्णवाद यानीं असद्भूत दोषों को लगाना तो दर्शन मोहनीय कर्म का आसव है।

करणक्रमव्यवधानातिवर्तिज्ञानोपेताः केविलनः प्रतिपादिताः तदुपिदष्टं बुद्धचितिशयगणधराव-धारितं श्रुतं व्याख्यातं, रत्नत्रयोपेतः श्रमणगणः संघः । एकस्यासंघत्विमिति चेन्न, अनेकव्रतगुणसंहॅने-नादेकस्यापि सघत्वसिद्धेः । "सघो गुण संघादो कम्माणविमोक्खदो हवदि संघो । दंसणणाण-चरित्ते सघादितो हवदि सघो ॥" इति वचनात् । अहिंसालक्षणो धर्मः । देवश्रब्दो व्याख्यातार्थः ।

उपयोग लगाने अनुसार चक्षु आदि इन्द्रियों की प्रवृत्ति के क्रम से होने वाले और व्यवधान का उल्लंघन करने वाले केवलज्ञान से सहित हो रहें केवली भगवान की पूर्वप्रन्थ में प्रतिपत्ति करा दी गयी है। उन केवली भगवान करके उपदेश किये जा चुके और बुद्धि का अतिशय धारने वाले गणधर महाराज करके निर्णीत कर गूथे गये श्रुत का भी व्याख्यान हो चुका है। सम्यग्दर्शन, सम्यक्षान, सम्यक्ष्चारित्र इन तीनों रतनों से सहित हो रहा साधुओं का समुदाय तो संघ है। यदि यहां कोई यो कटाक्ष करे कि जब समुदाय को संघ कहा गया है तो एक मुनि को संघपना प्राप्त नहीं हुआ। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि एक मुनि की आत्मा में भी अनेक गुण या व्रतो का समुदाय है अतः अनेक व्रत या गुणों का सघात होने से एक व्यक्ति का भी संघपना सिद्ध है। शास्त्रों में ऐसा बचन मिलता है कि गुणों का संघात संघ है, कर्मों का विमोक्ष हो जाने से संघ होता है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इनके समुदाय से भी संघ होता है। धर्म का लक्षण अहिंसा सुप्रसिद्ध ही है "देवाश्चतुर्णिकायाः" इस सूत्र में देव शब्द के अर्थ का व्याख्यान किया जा चुका है।

अन्तःकलुषदोषादसद्भृतमलोद्भावनमवर्णवादः । पिंडाभ्यवहारजीवनादिवचनं केर्वालषु, मांसमक्षणानवद्यामिधानं श्रुतं, शृद्धत्वाशुचित्वाद्याविर्मावमावनं सघे, निर्गुणत्वाद्यभिधानं धर्मे, सुरामांसोपसेवाद्याघोषणं देवेष्ववर्णवादो बोद्धन्यः । दर्शनमोहकर्मण आस्रवः । दर्शनं मोहयति मोहनमात्रं वा दर्शनमोहः कर्म तस्यागमनहेतुरित्यर्थः ॥ कथमित्याह—

अन्तरंग की कलुषता के दोष से असद्भूत मल या दोषों को प्रकट करना ( झूंठी बुराई करना ) अवर्णवाद है। मुनियों के समान केवलझानी भगवान भी कौर पिंड बनाकर डटकर आहार कर ही

जीवित रहते है, द्रव्य खी के भी केवलज्ञान हो जाता है, केवली भगवान तूंबी रखते हैं, केवली के दर्शन, ज्ञान और चिरत्र का भिन्न-भिन्न समय है, इत्यादि कथन करना केवलियों में अवर्णवाद है। शाख में लिखा दिखाकर मांस के भक्षण को निर्दोष कहना, देवी पर चढा हुआ मद्य पिनत्र हो जाता है. तीत्र काम-पीड़ित जीवों का मेंथुन कर लेना दोषाधायक नहीं है, रात्रि में भोजन करना वेंथ है, आपित्रकाल में चोरी की जा सकती है, वध किया जा मकता है, इत्यादिक पापमय चेष्टाओं को निर्दोष पुष्ट करना श्रुत में अवर्णवाद है। शूद्रपन, अपवित्रपन आदि कथन करना संघ में असद्भत दोष प्रकट करना है। गुणरहित-पना, पराधोन कारकत्व, निर्वलता सम्पादकत्व, आदि कहते हुए धर्म के सेवन करने वालों को असुर हो जाना कहना यह धर्म का अवर्णवाद है। देवता मांस खाते हैं, चन्द्र देव अहिल्या पर आसक्त हुये थे, देवी मनुष्यों या खी देवों का परस्पर मेथुन वर्णन करना, असुरों के सींग, लम्बे दान्त, आदि विकृत संस्थान बखानना इत्यादिक निरूपण देवों मे अवर्णवाद हुआ समझना चाहिये। या उक्त माननीय वस्तुओं में अवर्णवाद करना दर्शन मोहनीय कर्म का आस्नव है। सम्यग्दर्शन का मोहित करा रहा अथवा केवल मोह कर देना यह दर्शन मोहनीय कर्म है। उस कर्म के आगमन का हेतु केवली आदिक का अवर्णवाद है। यह इस सूत्र अनुसार आस्नव का अर्थ है। यहाँ कोई पूंछता है कि उक्त सूत्र का अर्थ किस प्रकार युक्तियों से सिद्ध हुआ ? बताओ। ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर ग्रन्थकार उत्तर वात्तिकों को कहत है।

केवल्यादिषु यो वर्णवादः स्यादाश्रयं (स्रवो) तृणां । स स्यादर्शनमोहस्य तत्त्वाश्रद्धानकारिणः ॥१॥ आस्रवो यो हि यत्र स्याचदाधारे यदास्थितौ । यत्प्रणेतिर चावर्णवादः श्रद्धानघात्यसौ ॥२॥ श्रोत्रियस्य यथा मद्ये तदाधारादिकेषु च । प्रतीतोऽसौ तथा तत्त्वे ततो दर्शनमोहकृत् ॥३॥

केवल ज्ञानी, शास्त्र आदि में अवलंब लेकर जो अवर्णवाद है (पक्ष ) वह जीवों के तत्त्वों में अश्रद्धान कराने वाले दर्शन मोहनीय कर्म का आस्रवहेतु है (साध्य ) जिस कारण कि जो-जो जिसमें और जिस का आधार या आश्रय लेकर उपजे हुये पदार्थ में तथा जिस शास्त्र अनुसार श्रद्धा कर प्रतिज्ञा करने वाले जीवों में एवं जिसके बनाये हुये पदार्थ में अवर्णवाद लगाया जाता है वह उस विषय के श्रद्धान का घात कर देता है। (अन्वयन्याप्ति) जिस प्रकार कर्मकाण्डी श्रोत्रिय ब्राह्मण के मद्य में और उसके आधार भाजन में, उस मद्य के बनाने वाले आदि में वह श्रद्धान का घातक प्रतीत हो रहा है। (अन्वयदृष्टान्त )। तिसी प्रकार जीव आदि तत्त्व या तत्त्वों के प्रणेता आदि में अवर्णवाद किया गया (उपनय ) तिस कारण दर्शन मोहनीय कर्म का आस्रव करने वाले केवली आदिका अवर्णवाद है। (निगमन )। यो पाँच अवयव वाले अनुमान प्रमाण करके उक्त सूत्र का अर्थ युक्ति सहित पृष्ट कर दिया गया है।

यो यत्र यदाश्रये यत्प्रतिज्ञाने यत्प्रणेतिर चावर्णवादः स तत्र तदाश्रये तत्प्रतिज्ञाने तत्प्र-

णेतिर च श्रद्धानघातहेत्न् ५द्गलानास्नावयित, यथा श्रोत्रियस्य मधे तद्भाण्डे तत्प्रतिज्ञाने तत्प्रणे-तिर श्रद्धानघातहेत्श्रासिकादिपिधायककरादीन्, तथा च कस्यचिज्जीवादितन्वप्रणेतिर केविलिन तदाश्रये च श्रुते तत्प्रतिज्ञापिनि च संघे तत्प्रतिपादिते च धर्मे देवेषु चावर्णवादस्तस्मात्त्रथेति प्रत्येतव्यम् ।

जो जिसमें और जिसके आश्रय में तथा जिसके अनुसार प्रतिक्का करने वालों में एवं जिस प्रणेता के समझाये गये पदार्थ में अवर्णवाद है वह अवर्णवाद उस प्रणेता में और उसके आश्रय में अथवा उसका आश्रय धारने वाले में तथा उसके अनुसार प्रतिक्का करने वाले में एवं उसके प्रणयन प्राप्त में श्रद्धान होने के घातक हेतु होरहे पुर्गलों का आस्रव कराता है। जैसे कि श्रोत्रिय ब्राह्मण के हुये मद्य (शराव) में, उसके वर्तन में, उसको अंगीकार करने वाले में और उसके प्रणेता में श्रद्धान घात के हेतु होरहे नासिका आदि को ढंकने वाले हाथ, आँख आदि का आस्रव कराते हैं (ज्याप्तिपूर्वकदृष्टान्त) यों तिसी प्रकार किसी-किसी जीव आदि तत्त्वों के प्रणेता केवली भगवान में और उनके आश्रय होरहे श्रुत में तथा उनके अंगीकृत संघ में एवं च उन केवली के द्वारा समझाये गये धर्म और देवों में अवर्णवाद है (उपनय)। तिस कारण से उक्त प्रतिक्वावाक्य ठीक तिसी प्रकार है अर्थात् केवली आदि में किया गया अवर्णवाद अवश्य ही उस दोषी जीव के दर्शन मोह का आस्रव करा देता है। यो प्रतीति कर लेनी चाहिये।

दर्शन मोहनीय और चारित्रमोहनीय ये मोहनीय कर्म के दो भेद हैं। तिनमें दर्शन मोहनीय कर्म के आस्रव का कारण कहा जा चुका है। अब चारित्र मोहनीय कर्म के आस्रवहेतु का प्रतिपादन करने के लिये श्री उमास्वामि महाराज अग्रिम सूत्र को कहते है।

## कषायोदयात्तीवृपरिरणामश्चारित्रमोहस्य ॥१४॥

कषाय के उदय से आत्मा की तीव्र परिणति हो जाना तो चारित्र मोहनीय कर्म का आस्नव हेतु है।

द्रव्यादिनिमित्तवशात्कर्मपरिपाक उदयः, तीव्रकषायशब्दावुक्तार्थी, चरित्रं मोहयति मोहनमात्रं वा मोहः । कषायस्योदयात्तीवः परिणामश्चारित्रमोहस्य कर्मण आस्रव इति सत्रार्थः । कथमित्याह—

द्रव्य, क्षेत्र आदि निमित्तां के वश से कर्म का परिपाक होना उदय कहा जाता है। तीव्र शब्द और कषाय शब्द के अर्थ को हम पहिले कह चुके हैं। कषायाकषाययोः साम्परायिकेयीपथयोः" इस सूत्र के विवरण में कषाय शब्द का और "तीव्रमंद्शाताझातमावाधिकरणवीर्यविशेषेभ्यस्तद्विशेषः" इस सूत्र के भाष्य में तीव्र शब्द का अर्थ कहा जा चुका है। "मुह वैचित्ये" इस धातु से मोह शब्द बनाया गया है। चारित्र गुण को मोहित कर रहा अथवा चारित्र का मोह कर देना मात्र चारित्र मोह है। कषाय आत्मक पूर्व संचित कर्मों के उदय से क्रोधादि रूप तीव्र परिणित हो जाना चारित्र मोहनीय कर्म का आस्रव है यो इस सूत्र का अर्थ समझा जाय। कोई यहाँ पूछता है कि उक्त सिद्धान्त केवल

आगम के आश्रित है ? अथवा क्या उक्त सिद्धान्त को पुष्ट करने के लिये कोई युक्ति भी है ? यदि है। तो वह किस प्रकार है ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार अग्रिम वार्त्तिकों को प्रस्तुत करते हैं।

तथा चारित्रमोहस्य कषायोद्यतो नृणां। स्यात्तीत्रपरिणामो यः ससमागमकारणं॥१॥ यः कषायोद्यात्तीत्रः परिणामः स ढीकयेत्। चारित्रघातिनं भावं कामोद्रेको यथा यतेः॥२॥ कस्यचित्तादृशस्यायं विवाद्गपन्नविपहः। तस्मात्तथेति निर्बाधमनुमानं प्रवर्तते॥३॥

जिस प्रकार जीव के केविल आदि का अवर्णवाद कर देने से दर्शन मोह का आस्रव होता है तिसी प्रकार कषायों के उदय से हुआ जो तीव्रता को लिये हुये अभिमान, मायाचार आदि परिणाम हैं वह जीवों के चारित्र मोहनीय कर्म के समागम का कारण हैं। (प्रतिज्ञावाक्य) जो-जो कषायों के उदय से तीव्र परिणाम होगा वह चारित्र गुण का घात करने वाले पदार्थ का आगमन करावेगा जिस प्रकार कि पहिले संयमी पुनः हो गये श्रष्ट किसी-किसी असंयमी पुरुष के कामवेदना का तीव्र उदय हो जाना चारित्रघातक की, बाल आदि के साथ रमण करने के भाव का आस्रावक है (अन्वयन्याप्त पूर्वक दृष्टान्त)। तिस प्रकार के कषायोदय हेतुक तीव्र परिणाम का घारी यह संसारी जीव विवाद में प्राप्त हो चुक शरीर को धार रहा है (उपनय)। तिस कारण वह कषायवान आत्मा तिस प्रकार चारित्रघातक कर्म का आस्रव हेतु हो जाता है (निगमन)। इस प्रकार बाधा रहित यह अनुमान प्रवर्त रहा है जो कि सूत्रोक्त आगम वाक्य का समर्थक है।

कषायोदयात्तीत्रपरिणामो विवादापस्रश्वारित्रमोहहेतुपुद्गलसमागमकारण जीवस्य कषा-योदयहेतुकतीत्रपरिणामत्वात् कस्यचिद्यतेः कामोद्रेकवत् । न साध्यसाधनविकलो दृष्टान्तः, कामो-द्रेके चारित्रमोहहेतुयोषिदादिपुद्गलसमागमकारणत्वेन व्याप्तस्य कषायोदयहेतुकतीत्रपरिणामत्वस्य सुप्रसिद्धत्वात् ॥

उक्त अनुमान को यों स्पष्ट कर लीजिये कि बादी प्रतिवादियों के विवाद में प्राप्त हो चुका जो कषाय के उदय से तीन्न परिणाम होना है। (पक्ष) वह जीव के चारित्र गुण के मोहने में हेतु होरहे पुद्गालों के समागम का कारण है। (साध्यदल ) पूर्व में संचित किये गये कषाय आत्मक द्रव्य कमों के के उदय को हेतु मान कर हुये भावकर्म स्वरूप तीन्नपरिणाम होने से (हेतु) चारित्र भ्रष्ट होगये किसी यित के काम बासना के प्रवल उद्धेग समान (अन्वय दृष्टान्त)। यह रित किया के तीन्न उद्देश का रिष्टान्त जो इस अनुमान में अन्वयदृष्टान्त दिया गया है। वह साध्य और साधन से रीता नहीं है क्योंकि काम का तीन्न उद्देग होने पर चारित्र गुण के मोहने में हेतु हो रहे स्त्री, मद्यपान, आदि पुद्गलों के समागम के कृरणपने करके ज्याप्त हो रहे कषायोदय हेतुक, तीन्नपरिणामोंपने की लोक में अच्छी प्रसिद्धि होरही है। समीचीन ज्याप्ति से हुआ अनुमान ठीक उतरेगा।

मोहनीय कर्म के आसावक हेतुओं का निरूपण हो चुका। अब उसके पीछे कहे गये आयुष्य कर्प के आसव का हेतु कथन करने योग्य है। उनमें आदि में पड़े हुये नरकआयु 'दुर्जनं प्रथमं सत्कुर्यात्, के आसव कारणों का प्रदर्शन करने के लिये यह अगिला सूत्र कहा जाता है।

## बह्वारंभपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः ।।१४।।

बहुत सा प्राणियों के पीड़ा हेतु होरहा व्यापार स्वरूप आरंभ करना और बहुत,सा परिप्रह इकट्टा करा। ये नरक आयु के आसव हैं। अर्थात् किसी-किसी जीव का बहुत आरभ से सहितपना और बहुत परिप्रह से सहितपना नरक सम्बन्धी आयु का आसव हेतु है। यद्यपि आयुः कर्म का आसव सदा नहीं होगा रहता है। त्रिभाग में होरहे आठ अपकर्ष कालों में या अंतिम असंक्षेपाद्धा में आयु कर्म का आसव होरा है तथापि जब कभी बन्ध होगा तभी उसके आस्त्रावक हेतुओं के अनुसार ही होगा यह सिद्धान्त कथर करना उपयोगी पड़ता है।

संख्यावैपुन्यवाचिनो बहुश्रब्दस्य ग्रहणमविशेषात् । आरंभो हैंस्न कर्म, ममेदमिति सं-कन्पः परिग्रहः, बह्वारंभः परिग्रहो यस्य स तथा तस्य भावस्तन्त्वं, तश्नारकस्यायुषः आस्रवः प्रत्येयः, एतदेव सोपपत्तिकनादः—

संख्या और विपुलता इन दोनों भी अथों के वाचक होरहे बहुशब्द का यहाँ सूत्र में प्रहण है। क्योंकि कोई विशेषता नहीं हैं। बहुत संख्या वाला आरंभ या परिग्रह अथवा प्रचुर आरंभ या परिग्रह दोनों एक सारिखे संक्लेश परिणाम स्वरूप हैं। जहां कहीं एक शब्द के दो विरोधी अर्थ आपड़ते हैं वहां प्रकरण अनुसार एक ही अर्थ को पकड़ा जाता है किन्तु यहां दोनों अर्थों का ग्रहण संभव जाता है। हिंसा करने वाले की टेव रखने वाले जीवों का कर्म आरंभ कहा जाता है। ये क्षेत्र, धन, धान्य आदिक मेरे हैं। इस प्रकार संकल्प करना परिग्रह हैं। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह जिस जीव के हैं वह जीव तिस प्रकार बह्वारंभपरिग्रह है। उसका भाव बह्वारंभ परिग्रहत्व है। यों द्वन्द्वगिभत बहुनीहि समास कर पुनः तद्धित का त्व प्रत्यय करते हुये उदेश्य पद को साध दिया है। वह बहुत आरंभ परिग्रहों से सहितपना नरक सम्बन्धी आयुः का आस्रव होरहा विश्वास कर लेने योग्य है। इस हो बात को उपन्पत्तियों से सहित साधते हुये ग्रन्थकार अग्रिम वातिक को कह रहे हैं।

नरकस्यायुषोऽभीष्टं बह्वारंभत्वमास्त्रः । भूयःपरिमहत्वं च रौद्रध्यानातिशायि यत् ॥१॥ निद्यं धाम नृणां तावत्पापाधाननिबन्धनं । सिद्धं चाग्रडालकादीनां धेनुघातविधायिनां ॥२॥

बहुत आरम्भ से सहितपना और पुष्कल परिमह से मूर्छितपना नरक आयु के आस्नव इष्ट किये गये हैं (प्रतिक्रा) जो-जो अतिशय सहित रुद्रध्यान के धारने वाले निंदनीय स्थान हैं वे-वे जीकों के पाप का आधान कराने के कारण होरहे तो प्रसिद्ध ही हैं। जैसे कि ब्याई हुई गायों के घात को करने वाले चाण्डाल, यवन, कतिपय यूरोप बासी मनुष्य, सिंह, ब्याघ्र, आदि जीवों के सिद्ध हैं (ब्याप्तिपूर्वक भृष्टान्त )।

तत्प्रकषात्पुनः सिद्धयेद्धीनधामप्रकृष्टता ।
तस्य प्रकर्षपर्यन्तात्तत्प्रकर्षव्यवस्थितिः ॥३॥
पापानुष्टा कचिद्याति पर्यन्ततारताम्यतः ।
परिमाणादिवत्ततो रौद्रध्यानमपश्चिमं ॥४॥
तस्यापकर्षतो हीनगतेरप्यपकृष्टता ।
सिद्धति बहुधाभिन्नं नारकायुरुपेयते ॥५॥

उस आरम्भ परिष्रह की प्रकर्षता से फिर तिर्यंच गित से हीन होरहे नरक स्थान की प्रकर्षता सिद्ध हो ही जावेगी क्योंकि उस आरम्भ परिष्रह की प्रकर्षपर्यन्तपन की प्राप्ति से उस हीन स्थान के प्रकर्ष की व्यवस्था हो रही है।

आरंभ, परिम्रह् आदि पापों का अनुष्ठान (पक्ष) कही न कहीं अंतिम पर्यंत अवस्था को प्राप्त हो जाता है साध्य) तर तम भावरूप से प्रकर्ष हो जाने से (हेतु) परिमाण, दोषहीनता, ज्ञान-वृद्धि आदि के समान अन्वय दृष्टांत), तिस कारण एक प्रधान रौद्र ध्यान नरक आयु का आस्रव सिद्ध हो जाता है। उस रौद्र ध्यान के अपकर्ष से हीन गति का भी अपकर्ष सिद्ध हो जाता है जिससे कि पहिले, दूसरे आदि नरकों की एक, तीन, आदि सागर स्थिति वाले नरक आयुः कर्म का आस्रव होता है यों कारणों के अनेक प्रकार होजाने से बहुत प्रकारों से भिन्न होरही नरक आयु का प्रहण कर लिया जाता है। परमाणु से लेकर आकाश पर्यन्त परिमाण का प्रकष बढ़ रहा है। गुणस्थानों में दोष कमती-कमती होरहे है। ज्ञान उत्तरोत्तर बढ रहा है।

नरकआयु का आस्रव कह दिया गया अब क्रमप्राप्त तिर्येक् आयु के आस्नावक कारणों का प्रदर्शन कराने के लिये अग्रिम सूत्र कहा जाता है।

## माया तैर्यग्योनस्य ॥१६॥

मायाचार, क्रुटिलता, या कपट करना ये तिर्यंच योनि के जीवों में संभवने वाली तिर्यंच आयु का आस्त्रव है।

चारित्रमोहोदयात् कुटिलभावो माया । सा कीदृश्ची ? तैर्यग्योनस्यायुष आस्रव इत्याह—

चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से आत्मा के उपजा कुटिल परिणाम माया कहा जाता है। यहाँ किसी का प्रश्न है कि किस प्रकार की वह माया भला तिर्यंचयोनि जीवों के उपयोगी तिर्यक् आयु का आस्रव है ? ऐसी आशंका प्रवर्तने पर प्रन्थकार उत्तर वार्तिकों को कहते हैं।

### माया तैर्यग्योनस्येत्यायुषः कारणं मता। झार्तध्यानाद्विना नात्र स्वाभ्युपायविरोधतः॥१॥

जो माया तिर्यक्योनिसम्बन्धी जीवो की आयुः का आस्नावक कारण मानी गयी है। वह यहाँ प्रकरण में आर्वध्यान के विना नहीं संभवती है। क्योंकि ऐसा नहीं मानने पर अपने स्वीकृत सिद्धान्त से विरोध आजावेगा। अर्थात् आर्वध्यान से विशिष्ट होरहा मायाचार तिर्यंच आयु का आस्नव करावेगा इससे लोक चातुर्य, सभादस्रता, धर्मप्रभावना के लिये किये गये मायाचार का विवेक हो जाता है। न्याय शास्त्र में खण्डन मण्डन करने के लिये कई प्रकार के उपाय रचे जाते हैं। अभद्र, करूर, अभिमानी, मायाचारी, दम्भी जीवों को धर्ममार्ग या न्यायमार्ग समझाने के लिये कितनी ही दक्षतायें करनी पड़ती हैं। चौथे, पाँचवें, छठे गुणस्थान वाले जीवों के कतिपय चातुर्य पाये जाते हैं। हाँ सातवें से लेकर अपरले गुणस्थानों में ध्यान निमग्न अवस्था में कोई बुद्धि पूर्वक दक्षता का उपयोग नहीं है। अतः आर्वध्यान पूर्वक हुआ मायाचार तिर्यक् आयु का आस्नव है। जो कि तीत्र मायाचार पहिले, दूसरे इन दो गुणस्थानों में पाया जा सकता है।

अपक्रुष्टं हि यत्पापध्यानमार्तं तदीरितं। निंद्यं धाम तथैवाप्रक्रुष्टं तैर्यग्गतिस्ततः॥२॥ प्रसिद्धमायुषो नैकप्रधानत्वं प्रमाणतः। तैर्यग्योनस्य सिद्धान्ते दृष्टेष्टाभ्यामबाधितं॥३॥

जो पापस्वरूप आर्तध्यान जिस कारण से अपकृष्ट कहा गया है उसी कारण से वह जीवों का निद्यस्थान तिसही प्रकार समझा जाता है। उस आर्तध्यान से जीवों की तिर्यग्गति हो जाती है। सिद्धान्त में तिर्यग्योनिसम्बन्धी आयुः का प्रधान कारण माया कही है। यह बात प्रमाणों से प्रसिद्ध है। प्रत्यक्ष और अनुमान से यह मिद्धान्त अवाधित है।

अब क्रमप्राप्त मनुष्य सम्बन्धी आयुः के आस्त्रव हेतु का निरूपण करने के लिये अगिला सूत्र कहा जाता है।

## ग्रल्पारंभपरिग्रहत्वं मानुषस्य ।।१७।।

अल्प आरंभ से सहितपना और अल्प परिष्रह से सहितपना तो मनुष्यों की आयुः का आस्रवण हेतु है।

### नारकायुरास्त्रवविपरीतो मानुषस्तस्येत्यर्थः । कि तदित्याह-

मानुषस्यायुषो ज्ञे यमल्पारंभत्वमासूवः ।

मिश्रध्यानान्वितमल्पपरियहतया सह ॥१॥
धर्ममात्रेण संमिश्रं मानुषीं कुरुते गतिं ।
सातासातात्मतन्मिश्रफलसंवर्तिका हि सा ॥२॥
धर्माधिक्यात्मुखाधिक्यं पापाधिक्यात्पुननृणां।
दुःखाधिक्यमिति प्रोक्ता बहुधा मानुषी गतिः ॥३॥

अल्पपरिग्रह से युक्तपने करके सिहत होरहा और केवल पर्म आचरण से भले प्रकार से मिले हुये अञ्भ और शुभ इन मिश्र ध्यानों से अन्वित होरहा जो अल्पआरंभ सहितपना है वह मनुष्यों सम्बन्धी आयुः कर्म का आस्नावक है। दया, दान, परोपकार आदि धर्म मात्र करके मिल रहा वह अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह जीव की मनुष्य सम्बन्धी गति को कर देता है। जिस कारण कि वह मनुष्य-गति साता स्वरूप और असातास्वरूप उस मिले हुये फल की संपादिका है। धर्म और अधर्म के मिश्रणों में यदि धर्म की अधिकता हो जाती है तो उससे राजा, सेठ, मल्ल, विद्वान, न्यायाधीश, जमीदार आदि मनुष्यों के सुख की अधिकता हो जाती है और दुःख न्यून हो जाता है। हां उस मिश्रण में पाप की अधिकता हो जाने से ता फिर मजूर, दास, विधवा, रोगिणी, अधमर्ण आदि मनुष्यों के दुःख की अधिकता हो जाती है। सुख मंद हो जाता है। यों मनुष्य सम्बन्धी गति बहुत प्रकार की उत्तम, मध्यम, जघन्य श्रेणी के सुख दुःख वाली भले प्रकार कह दी गयी है। उल्लूखल धनपति यदि तपस्या न करे तो उनकी अनर्गल पोडक वृत्ति से जन्य पाप का विनाश नहीं हो सकता है। देवो में सांसारिक सुख की प्रधानता है। इष्टवियोग, ईर्षा, अधीनता, आदि से जो देवों में स्वल्प दुःख उपजता है वह नगण्य है। मनुष्यों में सुख दुःख का मिश्रण है। राजा, रईसों को उपरिष्ठात् विशेष सुख दीखता है। किन्तु उनको रोग, अपमान, अपयश, सन्तानरहितपन आदिका कुछ न कुछ दुःख सताता रहता है। पापसेवन भी दुःखरूप ही है। अधिकृतो को ताप पहुंचाना भी परिशेष में दुःखरूप है। निर्धन प्रामीण गुरूषों को त्यौहार के दिन या विवाह , सगाई, मेला आदिके अवसर पर छोटे-छोटे कारणों से ही महान् सुख उत्पन्न हो जाता है। पिसनहारी को पीतल के छला से जो आनंद आता है वह महाराणी के रत्न जड़ित अंगूठी के सुख से कहा अधिक है। हॉ कोई -कोई विशेष पुण्यशाली पुरुष अथवा कतिपय अत्यन्त द्रिद्र दुःखी पुरुष इसके अपवाद हो सकते है जो कि नगण्य हैं। तिर्यंच गति में बहुभाग दुःख और अल्प-भाग सुख है। राजा, महाराजों के कोई हाथी, घोड़े, बैल भले ही कुछ अधिक सुखी होंय या कोई-कोई भाड़ैतू घोड़ा या गधे, बैल आदि महान दुःखी होंय किन्तु प्रायः सभी के लिये उपयोगी हो रही उत्सर्ग विधि कतिपय विशेष व्यक्तियों की अपेक्षा नहीं रखती है। नारकी जीवों में तो महान दःख ही है। वहाँ सुख का छेश मात्र नहीं है। यहां प्रकरण में धर्म से मिले हुये मन्द अशुभध्यानों से युक्त होरहा आस्प आरंभ और अल्प परिप्रह मनुष्य आयुः का आस्नव बखान दिया गया है।

कोई जिज्ञास पूँछता है कि क्या इतना ही मनुष्य आयु का आस्नव है ? अथवा कुछ और भी कहना है ? इसके उत्तर में ही मानू सूत्रकार अग्रिम सूत्र को कहते हैं।

स्वभावमार्दवं च ॥१८॥

स्वभाव से ही यानी प्रकृति से ही गुरु के उपदेश विना ही जो मृदुता है अर्थात् सान नहीं करना है वह भी मनुष्य सम्बन्धी आयु का आस्रव है।

उपदेशानपेक्षं मार्दव स्वमावमार्दवं । एकयोगीकरणिमति चेत्, ततोऽनंतरापेक्षत्वात् पृथक-रणस्य । तेन देवस्यायुषोऽयमास्रवः प्रतिपादियष्यते । कीदृश तन्मानुषस्यायुष आस्रव इत्याह—

उपदेश के बिना ही जैसे व्याघ्र, मेडिया आदि में स्वभाव से क्रूरता है उसी प्रकार उपदेश की नहीं अपेक्षा रखता हुआ कोमल परिणाम भी किन्हीं किन्हीं जीवों में पाया जाता है। उपदेश की नहीं अपेक्षा रखता हुआ मृदुपना स्वभावमाईव है। यहाँ कोई आक्षेप करता है कि दो सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता है? "अल्पारभपरिमहत्वं स्वभावमाईवं मानुषस्य" दो योग का इस प्रकार एक योग करना ही उपयोगी जचता है। यों आक्षेप करने पर तो प्रन्थकार कहते हैं कि उस मनुष्य आयु के आस्रव से अन्यवित उत्तर काल में कहे जाने वाले देव आयु की अपेक्षा से इस सूत्र को पृथक किया गया है। तिस कारण यह स्वभाव का मृदुपना देव संबंधी आयु का आस्रव हुआ समझा दिया जावेगा। पुनः कोई प्रश्न उठाता है कि वह स्वभाव का मृदुपना किस प्रकार का मनुष्य सम्बन्धी आयु का आस्रव हो सकेगा १ ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार उत्तर वार्त्तिक को कहते हैं।

## स्वभावमार्द्वं चेति हेत्वंतरसमुच्चयः। मानुषस्यायुषस्तद्धिः मिश्रध्यानोपपादिकम्॥१॥

"स्वभावमार्दव च" इस सूत्र में पड़े हुये च शब्द का अर्थ समुच्चय है। इस कारण मनुष्य सम्बन्धी आयु के आस्नावक होरहे दूसरे हेतु का भी समुख्य हो जाता है। अथवा स्वभावमृदुता से मनुष्य आयु और देव आयु का आस्नव होना समझा दिया जाता है। साथ ही विनीतस्वभाव, पकृतिभद्रता, संतोष, अनसूया, अल्पसक्छेश, गुरु देवता पूजा आदि कारणो का भी संग्रह हो जाता है। जब कि वह स्वभाव मृदुपना शुभ, अशुभ ध्यानों से मिश्रित होरहे ध्यान से अन्वित होकर उपज रहा हो तब मनुष्य आयु का आस्नावक हो जायगा अन्यथा नहीं।

क्या अल्प आरंभपरिग्रहसहितपना और स्वभाव मार्दव ये दो ही मनुष्य आयु के आस्रव हैं ? अथवा क्या अन्य भी मनुष्य आयु का आस्रव हैं ? जो कि उपलक्षण मार्ग से नहीं संग्रह किया जा सके ऐसी आशंका प्रवर्तने पर श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्र को कहते हैं—

# निःशीलवृतत्वं च सर्वेषाम् ॥१९॥

दिग्नत, देशव्रत, अनर्थदण्डव्रत, सामायिक, प्रोषधोपबास, भोगोपभोगपरिमाण, अतिथिसंबि-भाग इन मात शीलों से और अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिप्रहत्याग इन पाँच व्रतों से रहितपना तो नरक आयु, तिर्यक् आयु, मनुष्य आयु और देव आयु इन सभी आयुओं का आस्नावक हेतु है।

चश्चव्दोऽधिकृतमग्रुञ्चयार्थः । सर्वेषां ग्रहणं सकलास्रवप्रतिपन्यर्थे । देवायुषोऽपि प्रसंग

इति चेन्न, अतिक्रांतापेश्वत्वात् । पृथक्तरणात् सिद्धे आनर्थक्यमिति चेन, भोगभूमिजार्थत्वात् । तेन भोगभूमिजानां निःशीलव्रतत्वं देवायुषः आस्रवः सिद्धो भवति । इत एतदित्याह—

इस सूत्र में पढ़ा गया च शब्द तो अधिकार प्राप्त हो रहे अल्पारंभपरिप्रहत्व का समुच्चय करने के लिये उपात्त किया गया है। अल्पारंभ परिम्रह सहितपना मनुष्य आयु का आसव है। अथवा शील व्रतों से रहितपना भी मनुष्य आयु का आस्त्रावक है। तथा इस सूत्र में 'सर्वेषां' इस पद का श्रहण करना तो सम्पूर्ण चारों आयुओ के आस्त्रव की प्रतिपत्ति कराने के लिये हैं। यहाँ कोई विनीत शिष्य पूँछता है कि सभी कह देने से तो निःशीलव्रतपने से देवायु के भी आस्रव हो जाने का प्रसंग आजायेगा। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि सूत्रकार ने अभीतक देव आयु का आस्रव कहा ही नहीं है। नरक आयु, तिर्यक् आयु और मनुष्य आयु इन तीन आयुओं का सूत्रों द्वारा निरूपण हो चुका है। अतः अभी तक अतिक्रान्त हो चुकी तीन आयुओं की अपेक्षा सर्वेषां पद कहा गया है। ऐसी दशा में देवायु का प्रहण नहीं हो सकता है। पुनः कोई कटाक्ष करता है कि इस सूत्र का पृथक् निरूपण करदेने से ही अतिक्रांत हो चुकीं तीन आयु-ओं की अपेक्षा यह सूत्र सिद्ध हो जायगा। पुनः सर्वेषां पद का प्रहण व्यर्थ है। आचार्य कहते हैं यह तो नहीं कहना क्योंकि सर्वेषां पढ से चारो आयुओं का ब्रहण है। भोगभू मियों में उपजे मनुख्य और तिर्येचों के लिये देव आयु का आस्रव होना यह सूत्र समझा रहा है। तिस कारण यह सिद्ध हो जाता है कि भोगभूमि में उपजे हुये जीवो का शील ब्रत रहितपना देवसम्बन्धी आयु का आस्रव हेतु है। भोगभूमियाँ जीव मरकर भवनित्रक या सौधर्म, ईशान स्वर्गों में जन्म छेते है। कोई तर्की यहाँ आक्षेप करता है कि राजाज्ञा के समान सूत्रकार के कथनमात्र से उक्त सूत्र का रहस्य जान लिया जाय? या किसी युक्ति से सिद्धान्त को पुष्ट किया जाता है ? बताओ ? यदि कोई युक्ति है तो किम युक्ति से यह सूत्रोक्त मंतव्य सिद्ध किया जाता है ? प्रमाण संप्छववादियों के यहाँ सवादीज्ञान प्रमाण माना जाता है। अतः आगमा-श्रित विषय में युक्ति दे देने पर शोभनीय प्रामाण्य आजाता है। यो कटाक्ष प्रवर्तने पर प्रन्थकार अग्रिम वार्त्तिक को कहते है।

## निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषामायुषामिह । तत्र सर्वस्य संभूतेर्ध्यानस्यासुभृतां श्रितौ ॥१॥

इस सूत्र में कहा गया शीलव्रतों से रहितपना तो (पक्ष) सभी चारो आयुओं का आस्नव हेतु है (साध्यदल) क्यों कि जीवों के उस शील व्रतरहितपने में आस्नव करने पर सभी आर्त, रौद्र, धर्म्य तीनों ध्यानों की भले प्रकार उत्पत्ति हो जाती है। (हेतु) अर्थात् जैसे रोग र्गहतपन से मनुष्य कैसी भी भली बुरी देवों में पढ़ जाता है उसी प्रकार शीलव्रतरहितपना भी बहु आरंभ परिग्रह और सायाचार तथा अल्पारंभपरिग्रह एवं जलराजितुल्य रोष, सानुकंपहृदयता आदि से समन्वित हो रहा सन्ता चारों आयुओं का आस्नावक है। इस दशा में यथा योग्य तीनो ध्यानो में से कोई भी एक या दो अथवा शुभ, अशुभ से मिला हुआ ध्यान संभव जाता है। जो कि विशुद्धि या संक्लेश का अंग हो रहा तीन पुण्य आयुओं और एक पापस्वरूप नरक आयुः का आस्नव है।

ततो यथासंभवं सर्वस्यायुषो भवत्यास्रवः ॥

तिस कारण यथायोग्य संभव रहा निःशीलव्रतपना सभी आयुओं का आस्नव हेतु हो जाता है। कोई कुतर्क के लिये स्थान नहीं रहता है।

अब तक नरकआयु, तिर्थग् आयु, मनुष्यआयु इन तीन आयुष्य कमों के आस्नव की विधि कही जा चुकी है। अब चौथी देव आयुका आस्नव हेतु क्या है ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर मगवान सूत्र-कार अप्रिम सूत्रको कहते है।

### सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जराबालतपांसि दैवस्य ॥२०॥

संसार के कारणों की निवृत्ति प्रति उद्यत होरहा है किन्तु अभीतक कषाय जिसके झीण नहीं हुये हैं वह पुरुष सराग कहा जाता है। प्राणी और इन्द्रियों में अग्नुभ प्रकृति का त्याग संयम है। सराग पुरुष का संयम सरागसंयम कहा जाता है। छठे गुणस्थान से प्रारंभ कर दशमे तक सराग संयमस्वरूप महान्नत हैं किन्तु देव आयु का आस्रव तो निरितशय अप्रमत्त सातवे गुणस्थान तक ही माना गया है। पांचवे गुणस्थान में संभव रहा संयमासंयम का अर्थ श्रावकों का न्नत है। अकामनिर्जरा का तात्त्वयें हैं कि कारागृह या किसी बंधन विशेष में पड़ा हुआ जीव पराधीन होरहा यद्यपि दुःख सहना नहीं चाहता है तथापि भूंक रोके रहना, त्यास का दुःख, घोटक ब्रह्मचर्य धारण, भूमिशयन, मछधारण, संताप प्राप्ति, भोगनिरोध इनको सह रहा जो थोड़ी सी कमीं की निर्जरा कर रहा है वह अकाम निर्जरा है। यथार्थ प्रतिपत्ति नहीं होने के कारण अज्ञानी मिण्यादृष्टी जीव बाल कहे जाते हैं। इन बालों का अग्निप्तें के, पंचानितप, एक हाथ उठाये रखना, तिरस्कार सहना, एकदंड या तीन दंड लिये फिरना, कान फटवाना आदि प्रचुर काय क्लेश वाला न्नत धारना बालतप कहा जाता है। सरागसयम, संयमासंयम, अकामनिर्जरा, बालतप ये चारों कियाये चतुनिकाय सम्बन्धी देवों की आयु के आस्रव हेतु है।

व्याख्याताः सरागसयमादयः। कीदृशानि सरागसंयमादीनि दैवमायुः प्रतिपादयंती-त्याह—

सराग संयम आदि का ज्याख्यान किया जा चुका है। यहाँ कोई तर्क उठाता है कि किस मकार हो रहे सते ये सराग संयम आदिक उस देव संबंधी आयु के आस्त्रव को इस सूत्र द्वारा प्रति-पादन कर रहे हैं ? बताओं ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार उत्तर वार्तिक को कहते हैं ॥

### तस्यैकस्यापि दैवस्यायुषः संप्रतिपत्तये। धर्म्यध्यानान्वितत्वेन नान्यथातिप्रसंगतः॥१॥

उस एक भी देव सम्बन्धी आयु के आज्ञव की समीचीन प्रतिपत्ति कराने के लिए सूत्रकार द्वारा यह सूत्र रचा गया है। धर्म्य ध्यान से अन्वितपने करके सराग संयम आदिक उस देव आयु के आज्ञव हैं अन्यथा नहीं क्योंकि अतिप्रसंग हो जायगा। अर्थात् चौथे से सातवें गुणस्थान तक पाये जा रहे मुख्य धर्म्यध्यान और मिध्यादृष्टियों के भी पाये जारहे परोषकार, इयामाव, अनझन, सद्धर्मश्रवण, असंक्लेश, धर्मबुद्धि पूर्वक कायक्लेश, रसत्याग, उदासीनता आदि व्यावद्दारिक धर्म्यध्यान युक्त सरागसंय-मादिक तो देव आयु का आञ्चव करायेंगे, हो रोद्र या आर्तध्यान से युक्त हो रहे बालतप आदि से देवायु

का आस्नव नहीं होगा। यही अविप्रसंग है कि अन्यथा नरक आयु, तिर्यग् आयु का कारण भी देवायु का आस्नव हेतु वन वेंठेगा जो कि इष्ट नहीं है। कोई पूंछता है कि क्या इतना ही देव संबंधी आयु का आस्नव हेतु है ? अथवा क्या अन्य भी कोई देवायु का आस्नावक है ? ऐसी जिज्ञामा प्रवर्तने पर सूत्र-कार अप्रिम सूत्र को कहते हैं।

### सम्यक्तवं च ॥२१॥

तत्त्वार्थश्रद्धानस्वरूप सम्यग्दर्शन भी देव संबंधी आयु का आस्रव है।

अविशेषाभिधानेऽपि सौधर्मादिविशेषगतिः पृथक्ररणात्सिद्धेः। किमर्थश्रशब्द इति चेदुच्यते—
इस सूत्र में सम्यक् देव आयु का आस्रव है यों विशेषता सहित सामान्यरूप से यद्यपि कथन किया गया है तो भी सौधर्म आदि वैमानिक संबंधी आयु के आस्रव की विशेषरूप से झित हो जाती है। सूत्र का पृथक् निरूपण करने से उक्त मंतव्य की सिद्धि हो जाती है क्योंकि यदि सम्यक्त्व को सामान्य रूप से ही देव आयु का आस्रव बखानना इष्ट होता तो सूत्र का पृथक् कहना व्यर्थ पड़ता पहिले के "सरागसंयम आदि" सूत्रों में ही सम्यक्त्व को कह दिया जाता। अतः सिद्ध है कि पूर्व सूत्र करके सामान्यरूप से देव आयु के आस्रव का निरूपण किया गया है और इस सूत्र करके वैमानिक देवों की आयु का आस्रव कहा गया है। सराग संयम और संयमासंयम तो सम्यक्त्व के बिना होते ही नहीं हैं अतः सम्यक्त्व, सरागसंयम और संयमासंयम ये तीन तो वेमानिक देवों की आयु के आस्रव है तथा अकामनिर्जरा और बालतप ये दो तो भवनत्रिक या वैमानिक इन सभी चतुर्णिकाय देवो की आयु के आस्रव है। यहाँ कोई प्रश्न उठाता है कि सूत्र में च शब्द कहने का क्या प्रयोजन है श्यों प्रश्न करने पर तो प्रन्थकार द्वारा यह वक्ष्यमाण उत्तर कहा जाता है।

### सम्यक्त्वं चेति तद्धेतु समुच्चयवचोबलात् । तस्येकस्यापि देवायुःकारणत्वविनिश्चयः ॥१॥

"सम्यक्त्वं च" इस सूत्र में उस देव आयु के हेतुओं का समुख्य करने वाले वचन के बल से उस एक सम्यक्त्व को भी देव आयु के कारणपन का विशेषतया निश्चय हो जाता है। अर्थात्—च शब्द करके सरागसंयम आदि का समुख्य है। किंतु अकेला भी सम्यक्त्व देव सम्बन्धी आयुः का आस्नावक है। बात यह है कि कर्म भूमि के मनुष्य या तिर्यक्च जीवों के सम्यक्त्व होगा वह वैमानिक देवों में ही उपजावेगा हा परभव सम्बन्धी मनुष्य आयु या तिर्यक्च आयु को बांध चुके कर्म भूमिस्थ मनुष्य तिर्यक्चों का सम्यक्त्व मोगभूमि में धर देवेगा इनके अणुव्रत या महाव्रत नहीं हो सकते हैं। हा देवों या नारिक वियों का सम्यक्त्व तो कर्मभूमि के मनुष्यों में उत्पादक समझा जाय।

सर्वापवादकं सूत्रं केचिद्वचाचक्षते सति। सम्यक्त्वे न्यायुषां हेतोर्विफलस्य प्रसिद्धितः॥२॥ तम्नाप्रच्युतसम्यक्त्वा जायंते देवनारकाः। मनुष्येष्विति नैवेदं तद्बाधकमितीतरे॥३॥

### तिन्नःशीलवतत्वस्य न बाधकिमद् विदुः। स्यादशेषायुषां हेतुभाविसद्धेः कुतश्चन॥४॥

कोई-कोई पण्डित इस सूत्र का यों व्याख्यान कर रहे हैं कि यह सूत्र पिहले कहे गये सभी आयुओं के आस्रव प्रतिपादक सूत्रों का अपवाद करने वाला है। क्योंकि सम्यक्त्व के होते सन्ते अन्य नरक आयु, तिर्यक आयु, मनुष्य आयु के कारणों के विफल हो जाने की प्रसिद्धि है। इसके उत्तर में इतर विद्वान कहते हैं कि वह केचिन का कहना ठीक नहीं है क्यों कि जिनका सम्यक्त्व भला च्युत नहीं होता है ऐसे देव नारकी जीव मरकर मनुष्यों में ही उत्पन्न होते हैं। इस कारण यह सूत्र उस मनुष्यायु के आस्रव का बाधक नहीं है। देवों के मनुष्य आयुके बंध की व्युच्छित्ति चौथे गुणस्थान में होती है। जब कि मनुष्यित्यंचों के मनुष्य आयु की बंध व्युच्छित्ति दूसरे गुणस्थान में हो जाती है। तिस कारण "निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषां" सूत्र का यह बाधक नहीं है। यो इतर पंडित कह रहे हैं क्यों कि शीलव्रत रहितपन को किसी न किसी प्रकार से सम्पूर्ण आयुओं के हेतु हो जाने की सिद्धि हो चुकी है।

### पृथक्तुत्रस्य निदेंशाद्धे तुर्वेमानिकायुषः । सम्यक्त्वमिति विज्ञेयं संयमासंयमादिवत् ॥५॥

इस सूत्र का पृथक् निरूपण करने से सम्यक्त्व वैमानिक देवों की आयु का हेतु है। यह समझ छेना चाहिये जैसे कि संयमासंयम आदिक वेमानिक देवों की आयु का आस्नव कराते है।यहाँ आदि पदः से सराग संयम का प्रहण है।

> सम्यग्दष्टेरनंतानुबंधिकोषाद्यभावतः । जीवेष्वजीवता श्रद्धापायान्मिथ्यात्वहानितः ॥६॥ हिंसायास्तत्स्वभावाया निष्टत्तेः श्रुद्धिष्टत्तितः । प्रकृष्टस्यायुषो देवस्यास्रवो न विरुष्यते ॥७॥

सम्यग्दृष्टि जीव के अनन्तानुबंधी क्रोध, मान आदि के कषायों का उदय रूप से अभाव है तथा मिथ्यात्व कर्म के उदय की हानि हो जाने से जीवों में अजीवपन या तत्त्वों में अतत्त्वपन की श्रद्धा का विनाश हो गया है। अतः उस मिथ्याश्रद्धा की टेव अनुसार होने वाली हिंसा की निवृत्ति हो जाने से आत्मा की वृत्ति विशुद्ध हो गयी है। विशुद्ध वृत्ति अनुसार सभी आयुओं में प्रकृष्ट हो रही देव संबंधी आयु का आस्रव हो जाना विरुद्ध नहीं पड़ता है। यों युक्तिपूर्वक सूत्रार्थ समझा दिया है।

आयुः कर्म के अनंतर नामकर्म का निर्देश है। शुभ और अशुभ यों नामकर्म दो प्रकार का है। उनमें प्रथम अशुभ नामकर्म के आस्नव की प्रतिपत्ति कराने के लिये श्री उमास्वामी महाराज अग्निम सूत्र को कहते हैं।

# योगवऋता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः ॥२२॥

मनोयोग, वचन योग और काय योग की कुटिलता तथा अन्यथा प्रतिपादन करना स्वरूप विसंवादन ऐसे-ऐसे कारण अशुभ नाम कर्म के आस्रव हैं।

कायवाङ्मनसां कौटिन्येन वृत्तियोगवक्रता, विसंवादनमन्यथा प्रवर्तनं । योगवक्रतैवैति चेत्, सत्यः किंत्वात्मांतरेऽपि तद्भावप्रयोजकत्वात्पृथग् वचन विसवादनस्य । चञ्चन्दोऽजुक्तसम्र-च्चयार्थः तेन तजातीयाशेषपरिणामपरिग्रहः । कुतोऽशुभस्य नाम्नोऽयमास्रव इत्याह—

काय, वचन, मनों की कुटिलपने करके वृत्ति होना योगवकता है यथार्थ मार्ग से दूसरे ही प्रकारों करके दूसरों को प्रवर्तावना विसंवादन है। यदि यहाँ कीई यों आक्षेप करे कि यह विसंवादन तो योगवकता ही है क्योंकि दूसरों को धोखा देने में स्व के योगों की कुटिलता हो ही जाती है। प्रनथ-कार कहते है कि यो तुम्हारा कहना सत्य है। जब तक मैं उत्तर नहीं देता हूँ तब तक सत्य सारिखा जचता है। उत्तर करने पर आक्षेप की धिज्जयां उड़ जायंगी, बात यह है कि विसंवादन में अवश्य योगवकता होती है किन्तु दूसरे जीवों में भी उस कौटिल्यभाव का, प्रयोजक होने से विसंवादन का पृथक निरूपण किया गया है। कोई दूसरा जीव स्वर्ग मोक्ष की साधक क्रियाओं में प्रवर्त रहा है। उसको अपनी विपरीत काथिक, वाचिक, मानसिक चेष्टाओं से धोखा देता है कि तुम इस प्रकार मत करों यों मेरे कथनानुसार करो। ऐसी कुटिलतया अवृत्ति कराना विसंवादन है। अपनी आत्मा में ही क्रिटिलता योगवक्रता कही जाती है और दूसरों में करायी गयी कुन्लिता विसंवादन है। यह इन दोनों का भेद है। इस सूत्र मे पड़ा हुआ। च शब्द तो नहीं कहे जा चुके कारणों का समुच्चय करने के लिये है तिस च शब्द करके उन योगवकता या विसंवादन को जाति वाले अशेषपरिणामों का परिश्रह हो जाता है अर्थात् च शब्द करके पिश्नता, डमाडोल स्वभाव, झुंठे बांट, नाप बनाना, कृत्रिम सोना, मणि, रत्न बनाना, झूंठी गवाही देना, यत्र, पीजरा आदि का निर्माण करना, ईंट पकाना, कोयला बनाने का न्यापार करना, आदि का समुख्यय हो जाता है। यहाँ कोई तर्क करता है कि किस युक्ति से यह अश्भ नाम कर्म का आस्रव होरहा समझ लिमा जाय इस प्रकार तर्क उपस्थित होने पर प्रन्थकार श्री विद्यानन्द स्वामी उत्तर वार्तिक को कहते है।

# नाम्नोऽशुभस्य हेतुः स्याद्योगानां वक्रता तथा । विसंवादनमन्यस्य संक्लेशादारमभेदतः ॥१॥

अन्य जीव को संक्लेश उपजाने से और अपने में संक्लेश होने से भेद को प्राप्त हो रहे ये योगों की वकता तथा विसवादन तो अशुभ नाम कर्म के हेतु हो सकते हैं। संक्लेश हो जाने से पाप कर्म का बंध हो जाना साधा जा चुका है।

अशुभ नाम कर्म का आस्रव कहा जा चुका है। अब शुभ नाम कर्म का आस्रव क्या है ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार भगवान् अग्रिम सूत्र को कहते हैं।

# तद्विपरीतं शुभस्य ॥२३॥

उन्य योगवकता से विपरीत अर्थात् काय, वचन, मनों का ऋजुकर्म तथा विसंवादन से विपरीत अबिसंवादन ये अभ नाम कर्म के आख्नव हैं। पूर्व सूत्र के च शब्द की अनुवृत्ति अनुसार उन समुद्रितों के विपरीत हो रहे साधर्मियों का दर्शन, संसारभीकता, प्रमादवर्जन आदि का भी समुद्यय कर छिया जाता है।

#### ऋज्योगताऽविसवादनं च तद्विपरीतं । कुतस्तदिखल शुभस्य नाम्नः कारणमित्याह—

म , वचन, काय के योगों का ऋजुपना और अबिसंबादन ये दोनो उस पूर्व सूत्रोक्त से बिपरीत हैं जो कि शुभ नाम कर्म के आस्रव हैं। यहाँ कोई आक्षेप करता है कि किस क्ष्कारण से वे योगऋजुता आदि सम्पूर्ण इस शुभ नाम कर्म के आस्रव हैं ? बताओ। यों तर्क उपस्थित होने पर प्रन्थकार वार्तिक द्वारा उत्तर कहते हैं।

# ततस्तद्विपरीतं यिः चित्तत्कारणं विदुः। नाम्नः शुभस्य शुद्धात्मविशेषत्वावसायतः॥१॥

तिस कारण उन योग्यवक्रता आहि से जो कुछ भी विपरीत क्रियाये हैं वे सब शुभ नामकर्म के कारण है। ऐसा पण्डित समझ रहे हैं। प्रतिज्ञावाक्य ) क्योंकि आत्मा की विशेष शुद्धि का निर्णय हो रहा है। अर्थीत् विशुद्धि के अंग होने से योगों की सरखता आदि से पुष्य स्वरूप शुभ नाम कर्म का आस्रव हो जाना न्याय प्राप्त है।

अब कोई पूँछता है कि शुभनाम कर्म के आस्रव की विधि इतनी ही है ? अथवा कोई और विशेषता है ? ऐसी दशा में कहा जाता है कि जो अनंत अनुपम प्रभाव वाला, अचित्य विशेष विभृतियों का कारण, तीनों लोक में विजय करने वाला, यह तीर्थ कर नाम कर्म है उसके आस्रव की विधि में विशेषता है। तिस पर जिज्ञासु पूंछता है कि यदि इस प्रकार है तो उस तीर्थ कर नाम कर्म के आस्रवों को श्रीध कहिये। इस कारण सूत्रकार तीर्थ कर नाम कर्म के आस्रवों का प्रक्रपण करने के लिये इस अगिले सूत्रको कहते हैं।

# दर्शनिवशुद्धिवनयसम्पन्नता शीलव्रतेष्वतीचारोऽभीक्ष्ण-ज्ञानोपयोगसंवेगौ शिवततस्त्यागतपसी साधुसमाधिवैयावृत्य-करगमहंदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनभिवतरावश्यकापरिहागिर्मार्ग-प्रभावना प्रवचनवत्सलत्विमिति तीर्थकरत्वस्य ॥२४॥

भगवान अईत परमेष्ठी द्वारा उपितृष्ट किये गये मोक्षमार्ग मे हिच होना दर्शन विशुद्धि है। क्वान आदि अथवा क्वानवान् आदि मे आदर करना विनयसम्पन्नता है। अहिसा आदि व्रतों में और क्षमा आदि शिलों में निर्दोप प्रमृत्ति करना शोलव्रतेष्वनतीचार है। क्वान भावना मे सदा उपयुक्त बने रहना अभिक्षणकानोपयोग है। संसार के दु:खों से नित्य भयभीत रहना संवेग है। दूसरों को शीख करने वाले स्व का यथाशक्ति त्याग करना दान है। शक्ति को नहीं छिपाकर मोक्षमार्ग के अविरोधी

कायक्लेश का करना तप हैं। गुणवान जीवों के ऊपर दुःख पड़ने पर निर्दोष विधि करके उस दुःख का परिहार करना वैयानृत्य है। अहंत, आचार्य, उपाध्याय और शाका में भावविशुद्धि युक्त अनुराग करना मिक्त है। छह आवश्यक कियाओं में काल का अतिक्रमण नहीं कर प्रवर्तना आवश्यकापरिहाणि है। विलक्षण ज्ञान, उत्कृष्टतपश्चर्या, जिन पूजा आदि विधियों करके जैन धर्म का प्रकाश करना मार्गप्रभावना है। जैसे नयी ब्याई हुया गाय का अपने वछड़े पर अनुपम स्नेह होता है उसी प्रकार अपने साधर्मी भाइयों को देख कर या प्रकृष्ट वचन बाले विद्वानों का प्रसंग मिलने पर स्नेहाई चिक्त हो जाना प्रवचन-वत्सलता है। ये सोलह कारण सम्पूर्ण होयं अथवा दर्शन विशुद्धि के साथ अकेले दुकेले भी होयं, समी-चीन भावना किये गये संते तीर्थकर नाम कर्म के आस्त्रव हेतु समझ लेने चाहिये।

## के पुनर्दर्शनविशुद्धचादय इत्युच्यते;—

कोई जिष्य पूँछता है कि दर्शन बिशुद्धि आदिक फिर कौन हैं १ ऐसा प्रश्न प्रवर्तने पर प्रन्थकार द्वारा उत्तर वार्तिकों करके समाधान कहा जाता है।

> जिनोपदिच्टे नैंम थ्यमोक्षवर्त्मन्यशंकनं। अनाकांक्षणमप्यत्रामुत्र चैतत्फलाप्तये॥१॥ विचिकित्सान्यदृष्टीनां प्रशंसा संस्तवच्युतिः। मौट्यादिरहितत्वं च विशुद्धः सा दृशो मता॥२॥

श्री अर्हत परमेश्री भगवान करके उपदेशे गये निर्प्रन्थपना स्वरूप मोक्षमार्ग मे जो शंकादि रहित किच करना है वह सम्यर्द्शन की विशुद्धि मानी गयी है। जिस दर्शनविशुद्धि में सातभय, अथवा यह जिनोपदिष्ट तत्त्व है या नहीं यों शंका का निराकरण कर दिया जाता है। इह लोक और परलोक में अमुक फल की प्राप्ति के लिय भोगोपभोगों की आकांक्षा भी हट जाती है। गुणों में प्रीति करते हुये ग्लानि की च्युति हो जाती है। अन्यमिश्यादृष्टियों की प्रशंसा और भली स्तुति की प्रच्युति हो जातो है। मृद्धता आदि से रहितपना है। यों निःशंकितत्व, निःकांक्षता, विचिकित्साविरह, अमृदृदृष्टिता, उपबृंहण, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना ये आठ अंग पाये जाते है। वह दर्शन की विशुद्धि आम्नायधारा से मान्य चली आ रही है। ये असंख्य जीव जिनशासन के अवलम्ब बिना नरक, निगोद, गर्त में दूबते जारहे हैं। इनका उद्धार कैसे किया जाय हि इस प्रकार संसार समुद्र से उतारने की तीव्र भावना इसके बनी रहती है।

संज्ञानादिषु तद्वत्सु चादरोऽर्थानपेक्षया। कषायविनिवृत्तिर्वा विनयेर्मुनिसंमतेः॥३॥ सम्पन्नता समाख्याता मुमुक्षूणामशेषतः। सददृष्ट्यादिगुणस्थानवतिनां स्वानुरूपतः॥४॥

समीचीन ज्ञान, चारित्र, आदि गुणों में और उन गुणवाले पुरुषों में किसी प्रयोजन की नहीं अपेक्षा करके जो आदर करना है वह विनय है। मुनियों के द्वारा श्रेष्ठ मानी गयी विनयों करके जो सम्पत्तियुक्तता है वह विनयसम्पन्नता अच्छी बखानी गयी है। अथवा अभिमान आदि कषायों की विशेषरूप से निवृत्ति होजाना बिनय है। सम्यग्दृष्टि, बिरताबिरत, आदि गुणस्थानों में वर्त रहे सम्पूर्ण मोक्षा-भिलापी जीवों की अपने-अपने अनुरूप योग्यता करके बिनय करना आवश्यक माना गया है। अर्थात् जैसे धनसम्पत्ति से युक्त होरहा अभिमानी धनाद्ध्य अपने को सम्पन्न समझता रहता है उसी प्रकार विनीत पुरुष भी अपनी विनय-सम्पत्ति से सदैव आत्मगौरव युक्त समझै। कदाचित् भी गुरु आदि में अविनय का प्रसंग नहीं आने देवे। उसकी दृष्टि, अरीर, किया, मनोवृत्ति में सर्वदा बिनय झलकता रहै।

> सच्चारित्रविकल्पेषु व्रतशिलेष्वशेषतः। निरवद्यानुवृत्तिर्यानितचारः स तेषु वै॥५॥ संज्ञानभावनायां तु या नित्यमुपयुक्तता। ज्ञानोपयोग एवासौ तदाभीच्णं प्रसिद्धितः॥६॥

समाचीन चारित्र के भेद-प्रभेद होरहे अहंसादि व्रतों में और उनके परिपालक कोधत्याग, भीकत्वत्याग आदि शीलों में परिपूर्णरूप से जो निदींष शासानुकूल प्रवृत्ति करना है वह निश्चय कर उन शीलव्रतों में अनतीचार कहा जाता है। श्रावकों को दिग्वरित आदि सात शीलों में अतीचार नहीं लगने देना चाहिये। सम्यक्तान की भावना में जो नित्य ही उपयुक्त बने रहना है वही तो उस समय अभीक्षण ज्ञानोपयोग प्रसिद्ध होरहा है।

## संसाराद्भीरुताभीक्ष्णं संवेगः सद्धियां मतः। न तु मिथ्यादृशां तेषां संसारस्याप्रसिद्धितः॥७॥

श्रष्ठ विचारवान् पुरुषों की जो संसार से सदा भयभीतत। है वह सम्यग्झानियों के यहाँ संवेग माना गया है। मिश्यादृष्टियों के यहां तो संवेग गुण बनता ही नहीं है क्योंकि उन एकान्तवादियों के यहां समारतत्त्व की प्रसिद्धि नहीं है। पाप से तो वह डरेगा जो पाप को पाप समझेगा। मल का कीड़ा मल में ही आसक्त बना रहता है।

शक्तितस्त्याग उद्गीतः प्रीत्या स्वस्यातिसर्जनं । नात्मपीडाकरं नापि सम्पत्त्यनतिसर्जनं ॥८॥

शक्ति से त्याग वह कह दिया जाता है जो कि प्रीति से अपने धन का परित्याग करना है। शक्ति से अधिक दान करने पर अपने को पीडा उपजती है और अत्यल्प देने से कृपणता आती है अतः वह दान अपने को पीडा करने वाला नहीं होना चाहिये। साथ ही सम्पत्ति का अत्याग करना भी नहीं होना चाहिये। यथायोग्य दान करना शक्तितस्त्याग है।

अनिगूहितवीर्यस्य सम्यग्मार्गाविरोधतः । कायक्लेशः समाख्यातं विशुद्धं शक्तितस्तपः ॥९॥

अपने बल, वीर्य को नहीं छिपारहे पुरुष का समीचीन मोक्समार्ग के अविरोध से जो काय-क्लेश का अनुष्ठान करना है वह पूर्व आचार्यों द्वारा विशुद्ध होरहा शक्तितस्तप अच्छा बखाना जा चुका है।

## भाण्डागाराग्निसंशांति समं मुनिगणस्य यत्। तपःसंरक्षणं साधुसमाधिः स उदीरितः॥१०॥

जिस प्रकार सम्पत्ति के भण्डार घर में आग लग जाने पर शीघ्र हो उसका उपशम किया जाता है क्योंकि अन्य स्थानों की अपेक्षा वह भण्डारा बहुत उपकारक है। इसी के समान मुनि समुदाय के निर्द्धन्द्व तपश्चरण के ऊपर यदि किसी प्रकार से विघ्न उपस्थित हुआ होय तब उस तप का जो ममी-चीनतया रक्षण करना है वह साधुसमाधि कही गयी है।

# ग्रणिदुःखनिपाते तु निरवचविधानतः। तस्यापहरणं प्रोक्तः वैयावृत्त्यमनिंदितं॥१९॥

गुणवाले साधु पुरुषों के ऊपर दुःख पड जाने पर निर्दोष विधि से जो उस दुःख का परिहार करना है वह तो निंदा रहित हो रहा वैयावृत्य अच्छा कहा गया है।

अर्हत्स्वाचार्यवयेषु बहुश्रुतयतिष्वि । जैने प्रवचने चापि भक्तिः प्रत्युपवर्णिता ॥५२॥ भावशुद्धचायुता शश्वद्नुरागपरेरलं । विपर्यासितचित्तस्याप्यन्यथाभावहानितः ॥१३॥

श्री अर्हत परमेष्टियों में और श्रेष्ठ आचार्य महाराजों में तथा बहुत शास्त्रों के जानने वाले उपाध्याय यितयों में एवं जिनोक्त प्रवचन यानी शास्त्रों में भी जो सदा अनुराग में तत्पर होरहे भन्य जीवों करके भावशुद्धि से युक्त होरही अत्यर्थ भक्ति की जाती है वह अर्हत आदि की भिक्त बखानी गयी चली आरही है। भक्ति की विशेषता यह है कि जिन पुरुपों के चिक्त मिध्याज्ञान करके विपर्यास को प्राप्त होरहे है उनके अन्य प्रकारों से होरहे मिध्याभावों की हानि उस भक्ति करके हो जाती है।

# आवश्यकिकयाणां तु यथाकालं प्रवर्तना । आवश्यकापरिहाणिः षण्णामपि यथागमं ॥१४॥

सम्पूर्ण सावद्य क्रियाओं का त्याग कर त्तित्त का एक आत्मानुभव मे लगाये रखना सामायिक है। चौबीस तीर्थंकरों के गुणों का श्रद्धापूर्वक विचार करना स्तव है। दो आसन वाली और बारह आवर्त वाली, तथा चार शिरोनित द्वारा नमस्कार वाली, शारीरिकिकिया करते हुये मन,वचन, कायकी गुद्धता पूर्वक देव, शास्त्र, गुरु की वंदना करना वन्दना है। पिहले लगे हुये दोषों की निवृत्ति करना प्रतिक्रमण है। भविष्य में आनेवाले संभाल्यमान दोषों का प्रथम से ही त्याग कर देना प्रत्याख्यान है। काल की मर्यादा कर शरीर में ममत्व भाव की निवृत्ति कर देना कायोत्सर्ग है। इस प्रकार इन छैओं भी आवश्यक क्रियाओं का (में) यथायोग्य काल में आगम विधि अनुसार प्रवृत्ति करते रहना तो आवश्यकापरिहाणि है।

# मार्गप्रभावना ज्ञानतपोऽईत्यूजनादिभिः। धर्मप्रकाशनं शुद्धबौद्धानां परमार्थतः॥१५॥

उत्कट ज्ञान का अभ्यास करना, उन्न तपश्चरण करना, प्रतिष्ठान पूर्वक जिनपूजन करना, विशास चैत्यालय निर्माण, उद्भट शास्त्रार्थ, प्रकृष्ट बक्तृता, आदि विधानों करके शुद्ध हृदय वाले बुद्धि-शाली पुरुषों का जो जैन धर्म का प्रकाश करना है वह परमार्थ रूप से ठोस मार्ग प्रभावना नाम की भावना है।

# वरसलस्वं पुनर्वस्से धेनुवत्संप्रकीतितं। जैने प्रवचने सम्यक्छूद्धानं ज्ञानवत्स्विप ॥१६॥

जिस प्रकार सक्कृत्प्रसूता गाय अपने बच्चे में अकृत्रिम स्तेह करती है उसीप्रकार जिनमवातु-यायी अच्छे वचन वाले विद्वानों मे और समीचीन श्रद्धान ज्ञान वाले साधर्मी पुरुषों मे भी जो पुनः-पुनः प्रमोदबहुलवत्सलता करना है वह प्रवचनवत्सल्य भावना अच्छी कही गयी है।

अथ किमेते दर्भनविशुद्धयादयः षोडशापि सम्रुदितास्तीर्थकरत्वसंवर्तकस्य नामकर्मणः पुण्यास्रवः प्रत्येकं वेत्यारेकायामाइ—

अब यहां कोई शंका उठाता है कि क्या ये दर्शन विशुद्धि, विनय सम्पन्नता, आदि सोछहों भी भावनाये समुदित होकर तीर्थकरत्व का सम्पादन करने वाले पुण्यस्वरूप नाम कर्म के आस्नव हैं ? अथवा क्या षोडश भावनाओं मे प्रत्येक भी तीर्थकरत्व पुण्यनाम कर्म का आस्नव है ? बताओ। इस प्रकार आशंका उपस्थित होने पर प्रन्थकार उत्तर को कहते हैं।

हग्विश्द्धचाद्यो नाम्नस्तीर्थक्कत्त्रस्य हेतवः। समस्ता व्यस्तरूपा वा हिम्बशुद्धचा समन्विताः॥१७॥ सर्वातिशायि तत्पुण्यं त्रेलोक्याधिपतित्वकृत्। प्रवृत्त्यातिश्यादीनां निर्वर्तकमपीशितुः॥१८॥

समस्त यानी पूरी सोछहो अथवा व्यस्त यानी प्रत्येक भी दर्शन विशुद्धि आदिक भावनाये तीर्थकरत्व नामकर्म की हेतु हैं किन्तु वे दर्शन विशुद्धि से भछे प्रकार अन्वित होनी चाहिये। "सम्मेष तित्थबन्धो" वह तीर्थकरत्व नाम कर्म का पुण्य, सम्पूर्ण दिव्यविभूतियों में सर्वोत्कृष्ट महान अतिशय को धारने वाला है और तीनों लोकों को जीत कर तीर्थंकर भगवान में शैलोक्य के अधिपतित्व को स्थापित करने वाला है। साथ ही अनन्त सामर्थ्य युक्त होरहे परमेश्वर जिनेन्द्र देव के प्रवृत्ति करके अतिशय आदिकों का सम्पादक भी वह तीर्थकरत्व पुण्य है। अर्थात् तेरहमे, चौवहमे गुणस्थानों में तीर्थकरत्व प्रकृति का उदय है। तीर्थकरत्व के साथ अविनाभाव रखने वालो अन्य प्रशस्तप्रकृतियों का

उदय तो गर्भ, जन्म अवस्था से ही है जिनोंने पूर्व जन्म में ही तीर्थकरत्व को बांध लिया है उनको कुछ पहिले जन्म से ही विशेषतायें होने लग जाती हैं तेरहवें गुणस्थान में तो शतयोजन सुभिन्न, आकाशगमन, चतुर्मुखदर्शन आदि कितने ही अतिशय उपज जाते हैं। तीर्थकरत्व का सबसे बढ़िया कार्य तो असंख्य जीवों को तस्वोपदेश देकर मोक्षमार्ग में लगा देना है। तीर्थंकर महाराज से ही धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति होती है।

अत एव शुभनाम्नः सामान्येनास्रवप्रतिपादनादेव तीर्थकरत्वस्य शुभनामकर्मविशेषास्रव-प्रतिपत्ताविष तत्प्रतिपत्तये स्त्रमिदमुक्तमाचार्यैः। सामान्येऽन्तर्भृतस्यापि विशेषार्थिना विशेषस्यानु-प्रयोगः कर्तव्य इति न्यायसद्भावात्।।

इस ही कारण से अर्थात् इन संसारी जीवों के लिये महान् उपकारक होने से सर्वोत्कृष्ट तीर्थ-करत्व का आस्नावक सबसे बहा सूत्र कहा है। यद्यपि "तद्विपरीतं ग्रुभस्य" इस सूत्र द्वारा सामान्य करके ग्रुभ नाम कर्म के आस्नव का प्रतिपादन कर देने से ही ग्रुभ नाम कर्म के विशंप होरहं तीर्थकरत्व कर्म आस्नव की प्रतिपत्ति हो सकती थी तथापि उस सर्वातिशायि पुण्य की प्रतिपत्ति कराने के लिये इस सूत्र को आचार्यों ने पृथक् कह दिया है। सामान्य में अन्तर्भूत हो चुके विशंप का भी विशंष के अभिलापी पुरुष करके स्वतंत्रतया उस विशेष का पुनः प्रयोग कर देना चाहिये इस प्रकार के न्याय का सद्भाव हैं। "ब्राह्मणवशिष्ट न्याय" अथवा "जिनेन्द्रदेवमहावीर" न्याय प्रसिद्ध हैं। इन लौकिकन्यायो अनुसार जगदु-पकारी और जड़ कर्मों को भी प्रशंसा करा देने वाली तीर्थकरत्व प्रकृति का प्रथक सूत्र द्वारा निरूपण करना सहृदय सूत्रकार का समुचित प्रयास है।

नामकर्म के आस्नव का कथन कर चुकने पर गोत्र कर्म का आस्नव वक्तब्य हुआ तहां "दुर्जनं प्रथमं सत्कुर्यात्" इस न्याय अनुसार पहिले नीच गोत्र के आस्नव का निरूपण करने के लिये श्री उमास्वामी महाराज अप्रिम सूत्र को कहते हैं।

# परात्मिनंदाप्रशंसे सदसद्गुराच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य ॥२५॥

पर की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना तथा विद्यमान होरहे गुणों को ढक देना और नहीं विद्यमान होरहे दोषों को प्रकट करना ये सब नीचैगींत्र कर्म के आस्नायक कारण है।

दोषोद्भावनेच्छा निंदा, गुणोद्भावनाभिष्रायः प्रशंसा, अनुद्भृतवृत्ति छादनं, प्रतिबंधका-भावे प्रकाश्चितवृत्तिनोद्भावन, गूयते तदिति गोत्रं, नीचैरित्यधिकरणप्रधानशब्दः । तदेवं परात्म-नोनिंदाप्रशंसे सदसद्गुणयोश्र्छादनोद्भावने नीचैगेत्रिस्यास्त्रव इति वाक्यार्थः प्रत्येयः । कुत एत-दित्याद्य---

सत्य अथवा असत्य दोषों के प्रकट करने की इच्छा निंदा कहीं जाती है। सद्भूत या असद्भूत गुणों के प्रकट करने का अभिप्राय रखना प्रशंसा है। प्रसिद्ध नहीं होने देना यानी छिपाये रखने का

व्यवहार रखना आच्छादन है। प्रतिबंधक कारण का अभाव होने पर प्रकाशित हो जाने की प्रवृत्ति करना उद्भावन है। जो व्यवहारी पुरुषों करके बोला जारहा है इस कारण वह गोत्र है। नीचैः यह शब्द अधिकरण की प्रधानता रखने बाला है। तिस कारण इस सूत्र वाक्य का अर्थ इस प्रकार समझ लिया जाय कि पर की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना, दूसरों के सद्गुणों का तिरोभाव करना और अस-द्गुणों का आविर्भाव करना ये आत्मा को नीचे स्थान में करने वाले नीचैगींत्र कर्म के आस्रव हैं। यहाँ कोई तर्क उठाता है कि किस युक्ति से ये सूत्रोक्त उद्देश्यविषयत्ल संगत होरहे हैं शबताओ। ऐसा चोद्य उपस्थित होने पर प्रन्थकार इस अग्रिम वार्तिक को कहते हैं कि—

## परनिंदाद्यो नीचैगींत्रस्यास्रवणं मतं । तेषां तद्नुरूवत्वाद्न्यथानुपपत्तितः ॥१॥

पर्रानदा आदिक तो (पक्ष ) नीचैगोंत्र कर्म का आस्रव कराने वाले माने गये हैं (साध्य) क्योंकि उन पर्रानदा आदि को उस नीचगोत्र के आस्रव करने की अनुकूलता प्राप्त है। (हेतु) अन्यथा यानी नीचगोत्र के आस्रावक होने के बिना उस तद्नुकूलता की असिद्धि हैं (अविनाभाव प्रदर्शन) यों अनुमान मुद्रा करके सूत्रोक्त सिद्धांत पुष्ट कर दिया है।

नीचगोत्र का आसव कहा जा चुका है। अब उच्च गोत्र के आसव की विधि क्या है? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार अग्रिम सूत्र को कहते हैं।

# तद्विपर्ययो नीचैवृ त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥२६॥

उन नीचगोत्र के आस्नावक कारणों से विपरीत होरहे अर्थात् आत्मनिंदा, परप्रशंसा, सद्गुण उद्भावन, असद्गुणछादन, तथा गुणी पुरुषों से विनय करते हुये अवनत रहना और विज्ञान आदि का मद नहीं करना ये उत्तरवर्त्ती यानी उच्चगोत्र के आस्नावक हेतु है।

नीचैगींत्रस्यास्रवप्रतिनिर्देशार्थस्तच्छन्दः, विपर्ययोऽन्यथावृत्तिः, गुरुष्ववनतिनीचेर्वृत्तिः, अनहकारतानुत्सेकः । त एते उच्चैगींत्रस्यास्रवा इति सम्रदायार्थः ॥ कथमित्याह—

तत् शब्द पूर्वपरामर्शक होता है। इस सूत्र में पूर्व सूत्रोक्त नीचैगींत्र के आस्रव कारणों का प्रतिनिर्देश करने के लिये तत् शब्द कहा गया है। अन्य प्रकार करके वृत्ति करना विपर्यय है। गुणों से उत्कृष्ट होरहे गुरुजनों में विनय करके अवनित यानी नम्न बने रहना नीचैर्वृत्ति है। विज्ञान, तपश्चर्या, चारित्र आदि गुणों करके उत्कृष्ट होरहे भी सत्पुरुष का जो विज्ञान आदि प्रयुक्त मद नहीं करना है वह अनुत्सेक कहा जाता है। ये सब लोक प्रसिद्ध होरहे कारण उच्चेगींत्र के आस्रव हैं। यह इस सूत्र के वाक्यों का समुदाय कर अर्थ कर दिया गया है। यहाँ कोई बोध उठता है कि आप जैनों की बात केवल आज्ञा सिद्ध मान ली जाय? अथवा उक्त सूत्र के अभिमत सिद्धान्त में कोई युक्ति भी है ? यदि है तो वह किस प्रकार है ? ऐसी तर्कणा उपस्थित होने पर प्रन्थकार इस वक्ष्यमाण वार्त्तिक को कहते हैं।

# उत्तरस्यान्नवः सिद्धः सामर्थ्यात्तद्विपर्ययः। नीचैर्वतरनुत्सेकस्तर्थवामलिबग्रहः॥१॥

जिस ही प्रकार परनिंदा आदिक नीचगोत्र के अनुरूप होरहे नीचगोत्र के आस्नव हैं उस ही प्रकार उनते विपरीत होरहे परप्रशमा आदिक तो उत्तर मोत्र के आस्नव हैं। यह बात बिशेष युक्ति का प्रतिपादन किये बिना सामर्थ्य से सिद्ध हो जाती है। तिस ही प्रकार नीचैर्वृत्ति और अनुत्सेक भी उद्यागेत्र के आस्नव हैं। उक्त सिद्धान्त का शरीर निर्मेख है कोई दोष नहीं है अथवा निर्दोष साधनों करके मनःशुद्धि और आत्मशुद्धि का कारण शरीर की शुद्धि बनाये रखना यह भी उद्यागेत्र का आस्नव है।

यथैव हि नीचैगीत्रानुरूपो नीचैगीत्रस्यास्रवः परनिदादिस्तथोच्चैगीत्रानुरूपः परप्रशंसा-दिरुच्चैगीत्रस्येति न कश्चिद्विरोधः।

कारण कि जिस ही प्रकार नीचगोत्र के अनुकूल होरहे परिनंदा आदिक नीचगोत्र के आस्रव कह दिये हैं। तिस ही प्रकार बाह्मण, क्षत्रिय, बेश्यों में पाये जारहे ऊँचे गोतो के अनुकूप हुये परप्रशंसा, आत्मिनंदा आदिक तो उच्चगोत्र के आस्रव हैं। यों लौकिक और शास्त्रीय न्याय से इस सूत्रोक्त सिद्धांत का कोई विरोध नहीं आता है। उक्त वार्तिक में इस सूत्रोक्त का अनुमान बनाया जा सकता है। तर्करिसक विद्वानों को प्रत्यक्षित या आगमगम्य विषयों में भी अनुमान प्रयोग अभिकृप जचता है। गोत्रकर्म के अनन्तर निर्दिष्ट किये गये आठवें अन्तराय कर्म का आस्रव क्या है १ ऐसी बुभुत्सा प्रवर्तने पर परोपकारी सूत्रकार इस अभिम सूत्र को कहते हैं।

# विघ्नकररामन्तरायस्य ॥२७॥

दान आदि शुभ कार्यों में विष्न कर देना अन्तराय कर्म का आसव है।

दानादिविद्दननं विघ्नः तस्य करणं दानाद्यंतरायस्यास्रवः प्रत्येयः । कुत इत्याह---

दान आदि अर्थात् दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य का विशेषतया हनन करना विघ्न है उस विघ्न का करना दानान्तराय, लाभान्तराय आदि अन्तराय कर्मी का आस्नव कारण होरहा समझ लेना चाहिये, किस कारण से या किस युक्ति से इस सूत्र का कहा हुआ विषय पर्यालोचित समझा जाय १ ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार उत्तरवर्त्ती दो वार्त्तिकों को कहते हैं।

सर्वस्याप्यंतरायस्यासूनः स्यात्प्राणिनामिह । विष्नस्य कारणात्तस्य तथायोग्यत्वनिश्चयात् ॥१॥ प्रवर्तमानदानादि प्रतिषेधस्य भावना । आसूावकोऽन्तरायस्य दृष्टतद्भावना यथा ॥२॥ इन दान, लाभ, आदि में विघन कर देने से प्राणियों के सभी अन्तराय कमों का आस्रव हो जायगा (प्रतिज्ञा) तिस प्रकार कार्यकारणभाव की योग्यता का निश्चय होने से (हेतु) जिस प्रकार कि दान आदि में प्रवृत्ति कर रहे पुरुष की क्रियाओं में उन दानादि के प्रतिषेध की भावना करना अन्तराय कर्म का आस्रावक है देखे जा रहे पदार्थ में उसकी भावना करना भी पौद्गलिकपदार्थ का आस्रावक है (दृष्टान्त) यों निर्दोष अनुमान से उक्त सूत्र का प्रमेय पुष्ट हो जाता है। विज्ञान की दृष्टि से पौद्गालिक शिक्तयों का विचार करो दीन, नादिंदा पुरुष मीठे व्यञ्जन की ओर लालसा से देखता है, कामुक जन सुन्दरी कामिनी की ओर टकटकी लगा कर देखता है, सुन्दर बच्चे को दृष्टि लग जाती है इत्यादि रहस्यों का चिन्तन करो।

इति करणातुवृत्तेः सर्वत्रातुक्तसंग्रहः । तेन विघ्नकरणजातीयाः क्रियाविशेषाः । प्रभूतस्वं प्रयच्छति प्रभौ स्वल्पदानोपदेशादयोऽपि दानाद्यंतरायास्रवाः प्रसिद्धा भवन्ति ।

"भूतवृत्यनुकम्पा" आदि सूत्र में इति शब्द उपात्त किया गया है। इति का अर्थ प्रकार है यानी इस प्रकार के अन्य भी कारण इन-इन कर्मों के आस्रव हो सकते हैं। "देहलीदीपक" न्याय से इति शब्द का 'तत्प्रदोष'' "दु:खशोक" "कषायोदयात्" "बह्वारंभ" "मायातैर्यग्योनस्य" आदिक सभी कर्मा-स्रव के प्रतिपादक सूत्रों में अन्वय हो जाता है। उन-उन सूत्रों में कहे गये कारण तो उपलक्षण हैं। प्रकार अर्थ वाले इति शब्द करके प्रदांष आदि के साथ आचार्य या उपाध्याय के प्रतिकल हो जाना, अकाल मे अध्ययन करना, श्रद्धा नहीं रखना, मिश्या उपदेश देना, आदि का महण हो जाता है। दुःख, शोक, आदि के साथ अश्म प्रयोग, अंगोपांगछेदन, तर्जन, विश्वासघात, विषमिश्रण, यंत्र, पींजरा बनाना, आदि का संग्रह हो जाता है। भूतानुकम्पा आदि के साथ अहँत पूजा, विनग्प्रधानता आदि गुण भी पकड़ लिये जाते हैं। केवलि अवर्णवाद के माथ जैनधर्म मे अश्रद्धा, जिनोक्त सिद्धान्त में संशय रखना, समीचीन उपदेश से सर्वथा विपरीत ही प्रषृत्ति करना, एकान्त पक्ष का आप्रह किये जाना आदि का प्रहण किया जा सकता है। चारित्रमोह के आस्नावक हेतुओं मे तपस्वी जनो की निंदा करना, हास्य-शीलता, शोकप्रधानता, आदि भी गिन लिये जाते हैं। नरक आयु के कहे गये आस्रव कारण भी उपलक्षण है। इति शब्द द्वारा शैल भेद सदृश कोध करना, प्राणिघात, पर धन हरण, आदि भी ले लिये जाते हैं। तिर्यंच आयु का आसव माया के कह देने मात्र से, अधर्म का उपदेश, जातिकुलशीलद्वण आदि का संग्रह हो जाता है। अल्प आरंभ और अल्पपरिग्रह के साथ ही प्रकृतिभद्रता, मादंब, आर्जब, बालुका राजि के सदश क्रोध करना, अधिक बोलने की देव नहीं रखना, उदासीनता आदि भी प्रहण करने योग्य हैं। सराग संयम आदि के साथ सद्धर्म श्रमण, प्रोषधोपबास भी संप्रहणीय हैं। योग वक्रता आदि संत्र में च शब्द या इति शब्द करके अस्थिरचित्तस्वभाव, झंठे नाप-तोल रखना, झंठ बोलने की देव, अधिक बकवाद, उद्यान विनाश, आदि का समुद्रय समझ लिया जाय। "तद्विपरीतं शुभस्य" इस सूत्र में भी धार्मिक दर्शन, संसारभीरुता, प्रमादवर्जन आदि अनुक्त भी परणितयों का संप्रद् कर लिया जाता है। दर्शन विश्द्धि आदि सोछह भावनाये तो नियत ही हैं। सदा जैनत्व के बढ़ते रहने की भावना रखना, परोपकार करना, प्रशस्त कार्यों में आत्मबल बढ़ाना, सम्पूर्ण संसारी जीवो के हित की भावना रखना ये परणतियां सोछह कारणों में हो गर्भित हो जाती हैं। परनिंदा आदि के साथ जाति अभिमान, कुछाभिमान, गुरु का तिरस्कार करना, आदि भी पकड़ छिये जाते हैं। उद्यगोत्र के आस्त्रावक हेतुओं में धर्मात्माओं की सेवा. उद्धतता नहीं करना आदि प्रकार भी ले लिये जाते हैं। इस "विघ्नकरणमंतरायस्य" सूत्र में भी इति शब्द की अनुवृत्ति है अतः पंचेन्द्रियों के विषय में किसी को विष्न हाल देना, धर्म का व्ययच्छेद करना, पात्र को आश्रय न देना, गुद्ध अंग को छेदना, आदि अनुक्त पदार्थों का संप्रह हो जाता है। जब कि इति शब्द के करने की अनुवृत्ति हो जाने से सभी सूत्रों में अनुक्तों का संप्रह हो रहा है तिस कारण विष्न करने की जातिबाले जितने भर कियाबिशेष हैं उन सब का यहां संप्रह कर लिया जाता है। कोई राजा, महाराजा या सेठ किसी विद्वान को या परोपकारी धार्मिक पुरुष को यदि बहुत सा धन दे रहा है ऐसी दशा में उस दाता को स्थल्प दान करने का उपदेश करना, भाजी मार देना, पात्र या धार्मिक स्थान के दोष दिखा देना, आदिक भी दानान्तराय, लाभान्तराय आदि कर्मों के आस्रव प्रसिद्ध हो जाते हैं। यह निर्णीत विषय है।

## सोऽयं विचित्रः स्वोपात्तकर्मवशादात्मनो विकारः शौंडातुरवत् प्रत्येयः।

सो यह विचित्र प्रकार का अपने-अपने उपार्जित कमों के वश से आत्मा का विकार हो रहा है जो कि मदोन्मत्त पुरुष या रोगी पुरुष के समान समझ लिया जाता है। भावार्थ "कामादि प्रभविद्यत्रः कर्मवंधानुरूपतः। तश्च कर्म स्वहेतुभ्यो जीवास्ते शुद्धधशुद्धयतः" श्री समन्तमद्राचार्य ने धनी, निर्धन, मूखं, पण्डित, यशस्वी, अपयशवाला, उश्च-नीच, दुःखी-सुखी, कषायी-मन्दकषाय, क्रोधी, मिध्यादृष्टी, मनुष्य, तिर्यंच आदि चित्र-विचित्र प्रकार का जीव का परिणाम हो रहा सभी पूर्वोपार्जित कर्मों अनुसार व्यवस्थित किया है। यह जीव अपने योग कषायों करके अनेक प्रकार के कर्मों का समय प्रबद्ध प्रतिक्षण बांधता रहता है। जब तक वास्तविक रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती है तब तक मोह या कषाय के वश यह जीव अनेक विभाव अवस्थाओं को धारता रहता है जिस प्रकार मत्त पुरुप अपनी मिध्या रुचि से मद, मोह विभ्रमों को करने वाली मदिरा को पीकर उस मद्य के परिपाक की अधीनता से आत्मा, मन, वचन, काय संबंधी अनेक विकारों को धारता रहता है अथवा जैसे लोलुप रोगी, अपध्य पदार्थों को खा-पीकर उनके खोटे परिपाक अनुसार वात, पित्त, कफ के विकारों को प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार यह संसारी जीव अपने प्रदोष आदि कारणों से अनुभाग रस को लेकर आये हुये कर्मों अनुसार नट के समान अनेक विभाग परणितयों को करता रहता है। यह कर्मसिद्धान्त प्रतित कर लेने योग्य है।

अनुपदिष्टहेतुकत्वादास्रवानियम इति चेस, स्वभावाभिव्यंजकत्वाच्छास्त्रस्य । तिसिद्धिर-तिशयज्ञानदृष्टत्वात् सर्वाविसंवादाच्चोपालंभिनवृत्तिः । सर्वेषां प्रवादिनामविसंवाद एव शुभा-भुभास्त्रवहेतुषु यथोपवर्णितेषु । कृत इत्याह—

यहाँ कोई आक्षेप उठाता है कि तत्प्रदोष, निह्नव, आदि करके ज्ञानावरण आदि कमों के आसव हो जाने का जो सूत्रकार ने उपदेश दिया है यह बन नहीं सकता है क्योंकि इस कार्यकारणभाव में कोई हेतु का निर्देश नहीं है अतः सूत्रों अनुसार किया गया नियम नहीं बन सकेगा, प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि शास्त्र तो पदार्थ के स्वभावों का मात्र प्रकट कर देने वाला है। अग्नि उठण है, वायु वह रही है, सूर्य प्रकाश रहा है बिना हेतु दिये भी इन वाक्यों से वस्तु के स्वभावों की अभिन्यिक्त हो जाती है। सच बात तो यह है कि "स्वभावो तर्कगोचरः" "अचिन्त्यः कार्यकारणभावः" "वस्तु निर्वि-कल्पकं" यों कार्यकारणभाव में कोई तर्क का अवसर नहीं है। सिद्धान्तशास्त्र केवल स्वभावों का निरूपण कर देते हैं जिस प्रकार प्रदीप ज्ञापक घट, वस्त्र आदि के स्वभाव को प्रकट कर देता है छसी प्रकार शास्त्र भी विद्यमान हो रहे ही अथौँ का प्रकाशक है पश्चात् बैठा ठाला कोई छोटी बुद्धिवाला पुरुष भी उनके हेतुओं की विचारणा कर सकता है। अग्नि क्यों जलाती है? कि उसमें दाहकत्व शक्ति है अन्य में वह राक्ति नहीं है। शास्त्र के उस सत् पदार्थों के अभिन्यं जकपने की सिद्धि तो यों हो जाती है कि युगपत सम्पूर्ण अर्थों के प्रकाशने में समर्थ हो रहे और सातिशय ज्ञान को धार रहे श्री अर्हत परमेन्नी ने उस विषय को देख कर शास्त्र के अर्थ का उपदेश दिया है अतः वक्ता के प्रामाण्य से शास्त्र का प्रमाणपना सिद्ध है। एक बात यह भी है कि इस स्वभावों के निरूपण में सभी प्रवादियों का विसंवाद नहीं है। देखिये वैशेषिक या नैयायिक पण्डित पृथ्वी, जल, तेज, वायु, द्रव्यों के स्वभाव कठिनपना, बहुना, उष्णता, चलन मानते हैं। रूप का स्वभाव चक्षु से देखा जाना इष्ट किया है। संयोग और विभाग में किसी की नहीं अपेक्षा कर कारण हो जाना कर्म का स्वभाष इष्ट किया है। सांख्य पण्डितों ने सच्वगुण, रजोगुण, तमोगुणों के स्थिति, उत्पाद, विनाश या प्रसाद, प्रवृत्ति, मोह, ये स्वभाव माने हैं "अविद्या प्रत्ययाः संस्काराः" आदि बौद्धो को भी स्वभाव मानने पहते हैं।अतः सभी पण्डितों का अविसंवाद हो जाने से भी उपालंभो ( उलाहनों ) की निवृत्ति हो जाती है। आम्नायानुसार सूत्रों में जैसा-जैसा श्रभ अश्रभ कर्मों के आस्त्रावक हेतुआ का ठीक-ठीक वर्णन किया जा चुका है उनमें सभी मीमांसक, नैयायिक ऑदि प्रवादियों के यहाँ भी कोई विसवाद ही नहीं है। यहां कोई तर्क उठाता है कि उक्त कमों के आसावक हेतुओं का "कार्यकारणभाव" किस प्रमाण से नियत कर लिया जाय ? ऐसा आप्रह प्रवर्तने पर प्रन्थ-कार इस वार्तिक को भी यक्तिसंतोषी जनों के प्रति कहे देते हैं।

# इति प्रत्येकमाख्यातः कर्मणामास्रवः शुभः। पुण्यानामशुभः पापरूपाणां शुद्धचशुद्धितः॥३॥

इस प्रकार इन अठारह सूत्रों द्वारा आठ कमों में से प्रत्येक-प्रत्येक के आसवों को कह रहे सूत्रकार महाराज ने जीवों की शुद्धि से पुण्यकमों का शुभ आसव और आत्मा की अशुद्धि से पापस्वरूप कमों का अशुभ आसव होरहा बहुत अच्छा कह दिया है "शुद्धयशुद्धी पुनः शक्ती ते पाक्यापाक्यशक्ति-वत्। साधनादी तयोर्व्यक्ती स्वभावोऽतर्कगोचरः" इस देवागम की कारिका पर प्रन्थकार श्री विद्यानंद स्वामी ने अष्टसहस्री में इस विषय का अच्छा स्पष्टीकरण कर दिया है।

ज्ञानावरणादीनां कर्मणां तत्त्रदोषादयोऽशुभास्रवाः प्राणिनां संक्रेशांगत्वात् भूतव्रत्य-नुकम्पादयः सद्वेद्यादीनां शुभास्रवा विशुद्धयंगत्वान्यथानुपपत्तेरिति प्रमाणसिद्धत्वात् ।

प्राणियों के तत्प्रदोष, निह्नव, आदिक तो (पक्ष) पाप प्रकृति होरहे ज्ञानावरण, दर्जनावरण आदिक कमों के अग्नुम आस्रव हैं (साध्य) संकठेश का अंग होने से (हेतु) अर्थात् संक्रेश के कारण और संक्रेश के कार्य अथवा संक्रेश स्वरूप को यहां संक्रेशांग पकड़ा गया है। संक्रेशांग होरहे लेकिक सुख या दुःख अथवा दोनों ही यदि स्व, पर और उभय में स्थित हो रहे हैं तो वे अवश्य पापों का आस्रव कराते हैं तथा भूत या अतियों में किये गये अनुकंपा, दान आदिक (पक्ष) सद्धेदनीय आदिक सुभ कमों के आस्रव हैं (साध्य) अन्यथा उनको विशुद्धि का अंगपना बन नहीं सकता है (हेतु) विशुद्धि के कारण और विशुद्धि के कार्य तथा विशुद्धि के स्वभाव ये सब विशुद्धि के अंग हैं जो परिणाम आस्मा का विशुद्धि का अंग होगा वह अविनाभावरूप से पुण्य कमों का आस्नावक है। इस प्रकार छठे

अध्याय के सूत्रोक्तसिद्धान्त की अनुमान प्रमाण से सिद्धि कर दी जाती है। श्री अकलंकदेव महाराज ने अष्टशती में "आतरीहृध्यानपरिणामः संक्लेशस्तद्भावो विशुद्धिरात्मनः स्वात्मन्यवस्थानम्" यों कहा है कि आर्तध्यान, या रीद्रध्यान, स्वरूप परिणाम संक्लेश है और धर्म्यध्यान, शुक्लध्यान, स्वभाव बाली विशुद्धि है। यद्यपि एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यंत जीवों के मन नहीं होने के कारण ध्यान नहीं है फिर भी तीत्र अनुभाव को लिये हुये कषायोद्य स्थान है अतः वे भी संक्लेशांग समझे जांय। इसी प्रकार चौथे से सातवे गुणस्थान तक संभव रहा धर्म्यध्यान और उत्पर के गुणस्थानों में पाया जा रहा शुक्लध्यान उन मन्द कषाय वाले मिथ्यावृष्टियों के नहीं है जिनके कि आत्मविशुद्धि होने से अनेक पुण्य प्रकृतियों का आस्त्रव हो जाता है अतः संक्लेश या विशुद्धि का अर्थ ऐसा समझ लिया जाय जो कि अन्यभिचरित रूप से सभी पापपुण्य वाले जीवों में पाया जाय।

#### तत्स्वभावाभिव्यजकशास्त्रस्य सर्वसंवादः सिद्ध एव ।

शास्त्र तो उन पदार्थों के स्वभाव का प्रकाशक है अतः राग-द्वेष रहित होकर स्वभावों का ह्याख्यान कर देने से समीचीन शास्त्रोक्त सिद्धान्त में सभी प्रवादियों का संवाद सिद्ध ही है। सफल प्रवृत्ति का जनकपना या निर्वाधपना अथवा अन्य प्रमाणों की अवृत्ति, ये सभी संवाद इस कर्मसिद्धान्त में पाये जाते हैं।

ननु तत्त्रदोषादीनां सर्वास्नवत्वाश्नियमाभाव इति चेस्न, अनुभागविशेषिनयमोपपत्तेः । प्रकृतिप्रदेशसंवधिनवंधनो हि सर्वकर्मणां तत्त्रदोषादिभिः सकलोऽष्यास्रवो न प्रतिविभिद्यते । यस्त्वनुभागास्रवः स विशिष्टः प्रोक्तः । अतएव सकलास्रवाध्यायस्त्रितमत्र विशेषात्मग्रदायतोऽनुभावापेक्षयैवोपसंहृत्य दर्शयति ।

यहाँ बड़ा अच्छा प्रश्न उठता है कि तत्प्रदोष, निहुब, दुःख, शोक, आदिक तो सभी कमों के आस्त्रव हेतु हो रहे हैं अतः उक्त अठारह सूत्रों द्वारा किये गये नियम का अभाव हुआ। भावार्थ-तत्प्रदोष करके जब ज्ञानावरण का आस्त्रव होना कहा जाता है उसी समय दर्शन मोहनीय, चारित्रमोहनीय, सातवेदनीय कमों का भी आस्त्रव हो रहा है। आगम में आयु को छोड़ कर सातों कमें प्रतिक्षण आते रहते कहे गये है। दशव गुणस्थान तक ज्ञानावरण का आस्त्रव है। ज्ञानावरण का आस्त्रव होते सन्ते दूसरों का आस्त्रव नहीं होना चाहिये जो कि इष्ट नहीं है। इसी प्रकार भूतदया आदि कारणों द्वारा सहेच का आस्त्रव होने के समय, अन्य कोध, मान, माया, छोभ आदि पाप प्रकृतियों का भी आस्त्रव होता है अतः आस्त्रव का कोई नियम नहीं रहा। आस्त्रव के विशेष हेतुओं का निर्देश करना व्यर्थ पड़ता है जब कि सूत्रों के उद्देश्य विषय दछों में एककार छगा दिया जायगा जो कि बिना कहे ही प्रत्येक बाक्य में अनायास से छग बैठता है तब तो अनेक व्यभिचार दोष सपरिकर आ जावेगे। ऐसी दशा में सूत्रोक्त सिद्धान्तो की अनुमानों से सिद्धि करना कठिन पड़ जावेगा। प्रन्यकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि कर्म प्रकृतियों में फळ देने की शक्ति स्वस्त्र अनुभाग विशेष की अपेक्षा नियम करना कन जाता है। यद्यपि तत्रदोष आदि करके ज्ञानावरण आदि सभी कर्म प्रकृतियों के प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, और स्थितिवंधपन का कोई नियम नहीं है तो भी अनुमागवंध के नियम का हेतु होने से तत्अदोष

आदिक विभक्त कर दिये जाते हैं भलें ही एककार लगा दिया जाय अथवा हेतु साध्य बनाते हुये अनुमान प्रमाण स्वरूप सूत्र मान लिये जायं किंतु अनुभागबंध की अपेक्षा नियम कर देने से कोई अतिप्रसंग नहीं आता है जिस समय ज्ञान विषय में प्रदोष किया जा रहा है उस समय ज्ञानवरण कर्म में अनुभाग शिक्त अधिक पड़ेगी शेष आरहे कर्मों मे अनुभाग मंद पड़ेगा। दया, क्षमा करते समय सातवेदनीय कर्म में अनुभाग रस बहुत अधिक बंबेगा, ज्ञानावरण में मन्द रस पड़ेगा, इस प्रकार तत्प्रदोष आदिकों करके सम्पूर्ण कर्मों का कर्मों की प्रकृति पढ़ जाना स्वरूप प्रकृतिबंध और कर्मपरमाणुओं का गणना मे न्यून अधिक होना स्वरूप प्रदेशबंध के कारण अनुसार हुये सकल भी आस्रव का कोई प्रत्येक-प्रत्येक रूप से बिभेद नहीं किया जा रहा है किन्तु जो कर्मों के अनुभाग का आस्रव है वह सूत्रकार महाराज ने बिश्चिष्ट विशिष्ट होरहा उक्त सूत्रां द्वारा अच्छा कह दिया है "व्याख्यानतो बिशेषप्रतिपत्तिर्निह संदेहादलक्षणं" जब कि सूत्रकार महाराज का ऐमा भाव है। आस्रवतत्त्व के प्रतिपादक इस छठे अध्याय के सम्पूर्ण सूत्रोक्त विषय का यहाँ विशेष रूप से अनुभागबंध की अपेक्षा करके निरूपण है समुदाय रूप से सभी सूत्रों में अनुभागबंध लगानू कर लिया जाय। इसी कारण से मन्यकार उक्त अभिप्राय का उपसंहार अग्रिम वार्तिक द्वारा अनुभागबंध के नियम को स्वागताछन्दः करके दिखलाते हैं।

## यादृशाः स्वपरिणामविशेषा यस्य हेतुवशतोऽसुभृतः स्युः । तादृशान्युपपतंति तमम् स्वानुभागकरकर्मरजांसि ॥४॥

जिस प्राणी के हेतुओं के वश से जैसे-जैसे अपने परिणाम विशेष होंगे तिस-तिस प्रकार की अपने जाति के अनुभाग को करने वाली कर्मस्वरूप धूलियां उस जीव के आगे आ पहेगीं। अर्थात् आत्र-प्रदेश परिस्पन्दरूप योग से प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध होते हैं किन्तु कषायों से स्थिति और अनुभाग पहते हैं। दशवे गुणस्थान तक कर्मों का आस्त्रव है आगे तो केवल सातावेदनीय का नाममात्र आस्त्रव है। दशवे गुणस्थान तक कषाय पायी जाती है। तत्रदोष आदि भी कषायों की विशेष जातियों अनुसार हुये परिणाम विशेष हैं। कषायों मे पाये जारहे अनुभागवंधाध्यवसाय स्थान इन प्रदोष आदि मे अत्यधिक हैं। अतः अन्यभिचारी सूत्रोक्त कार्य कारण भाव बन जाता है।

#### इति पष्टाच्यायस्य द्वितीयमाहिकम् ।

इस प्रकार छठे अध्याय का श्री विद्यानंद स्वामी करके विरचित प्रकरणो का समुदाय रूप दूसरा आह्विक समाप्त हो चुका है।

इति श्रीविद्यानन्दि-आचार्यविरचिते तत्त्वार्थश्लोकवार्त्तिकालंकारे पष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥६॥

यहां तक श्री विद्यानन्दी आचार्य महाराज करके विशेषतया रचे गये तस्वार्थश्लोक-बार्त्तिकालंकार नाम के प्रन्थ में छठवां अध्याय परिपूर्ण हो गया है।

इस अध्याय के प्रकरणों की सूची संक्षेप से यों है कि प्रथम ही योग का परिष्कृत छक्षण कर उसी को आस्त्रव कहा गया है। योग आत्मा का प्रयत्नविशेष है आत्मा के बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक अनेक प्रकार के पुरुषार्थ होते रहते हैं। कौर बनाना, छीळ छेना, ये सब पशु, पश्ची, मनुष्यों के बुद्धि पूर्वक

पुरुषार्थ हैं, पेट में जाकर उस खाद्य या पेय पदार्थ का रस, दूध, रुधिर, मांस, मेद, मजा, शुक, मल, मुत्र, पसीना बनना भी विशेष पुरुषार्थ द्वारा ही होता है भले ही उन पुरुषार्थी का जीव पूरा संवेदन नहीं कर सके। अथवा कितने ही पुरुषार्थ सर्वथा अबुद्धि पूर्वक भी होयं। बात यह है कि पढ़ना, चळना, सोना, विचारना, भोजन बनाना, पूजा करना, संयम पालना, हत्या करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ज्यभिचार, मांसभक्षण आदि भले-बुरे कार्य किये जाते हैं ये भी सब पुरुषार्थ पूर्वक हैं। पुरुषार्थ के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये जो चार नाम गिना दिये हैं वे शुभ कार्यों में प्रवृत्ति कराने के लिये उपयोगी है। आर्त, रौद्र, धर्म्य, अक्ल ये चारों ध्यान पुरुषार्थ हैं। कपड़े पहिनना, गाड़ी पर चढ़ना, खोदना, पानी खैंचना, नाचना, गाना, थप्पड़ मारना, जीना, नसेनी पर चढना, उतरना, यहाँ तक कि हंगना, मतना, थुकना, छीकना, जंग्हाई छेना ये सब क्रियाये आत्मा के यत्नविशेष से हुयी पुरुषार्थ ही हैं। जीव का चला कर बुद्धि पूर्वक या अबुद्धि पूर्वक न्यापार करना, चाहे क्रियात्मक होय या अक्रियात्मक होय सर्व पुरुषार्थ ही समझा जायगा, जो गृहस्थ त्रिवर्ग का साधन नहीं कर कुकृत्यों में फंसा हुआ है उसको "त्रिवर्गसंसाधनमन्तरेण पशोरिवायुर्विफलं नरस्य" यो उपदेश देकर धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थौ की ओर झुका दिया जाता है। जो मुनि आवश्यको या अपने चरित्र मे प्रमाद करता है उसको मोक्ष पुरुषार्थ की साधना के लिये उद्यक्त कर दिया जाता है। कोई-कोई विद्वान् धर्म, अर्थ और काम को धर्म, यश और सुख कहते हुए गृहस्थ के यों तीन पुरुषार्थ स्वीकार करते हैं। उपदेश-प्रणाली भिन्न-भिन्न प्रकार की है। जो गृहस्थ आरंभ का त्यागी है या उदासीन है वह मोक्ष पुरुषार्थ के कारण होरहे संवर और निर्जरा के साधनों का अनुष्ठान करता हुआ एक प्रकार से मोक्ष पुरुपार्थ को पालता है। दान, पूजा, द्या, स्वाध्याय, शुभ प्रवृत्तियां आदिक धर्म पुरुषार्थ है। तपः, संयम, उत्तमक्षमा, गुप्तियां, आकिचन्य, शुक्छध्यान, ऊंची श्रेणी का धर्म्यध्यान, यथाख्यात चारित्र, सामायिक इत्यादि मोक्ष पुरुषार्थ हैं। मोक्ष को जाने वाला जीव असपकश्रेणी मे जैसा बुद्धिपूर्वक उत्कृष्ट पुरुपार्थ शुक्लध्यान कर रहा है वैसा ही सातवे नरक जाने वाला तीव्र पापी जीव भी बुद्धिपूर्वक निकृष्ट रौद्रध्यानरूप पुरुषार्थ कर रहा है। शुभ किया होने से शक्लध्यान को मोक्ष पुरुषार्थ कह दिया जाता है और तीव्र रौद्रध्यान को त्याज्य होने के कारण पुरुषार्थ नहीं गिनाया जाता है। यहां तात्पर्य यह है कि काय,वचन, मन को बनाने वाली पौद्ग-छिक आहार वर्गणा, तेजो वर्गण, कार्मण वर्गणा, भाषावर्गणा और मनोवर्गणाओं का आकर्षण करने वाला जीव के प्रदेशों का परिस्पन्द स्वरूप योग भी एक पुरुषार्थ विशेष है। आत्मा के सभी पुरुषार्थी का झान इस अल्प जीव को हो ही जाय ऐसा कोई नियम नहीं हैं। नसे बनाना, चमडा बनाना, बात, पित्त, कफ, लार, बाल आदि के उपयोगी पदार्थों को बनाना, शरीर में यहां-वहां भेजना, ये सब कार्य ईश्वर को नहीं मानने वाले जैनों ने आत्मा या पौदुगलिक कर्मों के ऊपर ही निर्भर हो रहे माने हैं। कारण बिना कोई कार्य हो नहीं सकता है। लाखों, करोड़ों पुरुषार्थी में से एक आध का हो हमको संवेदन हो पाता है रोने, हसने, श्री आदि शब्द बोलने में आत्मा को भीतर क्या-क्या करना पड़ा था इस बात को समझाने के लिये बढ़े-बड़े यन्त्रालय, कपड़ा बनाने वाले मिल सन्मुख लाने पड़ेगे। अनेक जीव थीं कार्य करते है अतः यह कोई असाधारण या अभिनन्दनपत्र प्राप्त करने योग्य कार्य नहीं समझा जाता है हां भोजन, सामायिक, अध्ययन आदि के कतिपय स्थूल पुरुषार्थों का संवेदन यह अल्पज्ञ जीव कर लेता है। यह बात लक्ष्य में रखनी चाहिये कि उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी में कर्म नोकर्म के आक-र्षक पुरुषार्थ या रस, रुधिरादि बनाने के पुरुषार्थ भले ही अबुद्धि पूर्वक होने किन्तु चारित्रमोहनीय की इक्कीस प्रकृतियों का उपशम या क्षय करने के लिये हुये अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म-सांपराय, मोह उपशान्ति, क्षीण कषायता स्वरूप परणतियां तो सभी प्रकेषार्थ पूर्वक हैं। बारहवें गुण-

स्थान में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय कमीं का समूखचूल क्षय करने के लिये बड़ा भारी एकत्व वितर्क अवीचार नाम का पुरुषार्थ हो रहा है। कोई-कोई भोले मनुष्य कह देते है कि श्रेणियों में अनुद्धि पूर्वक परिणाम है। यह उनकी अक्षम्य त्रुटि है। वस्तुतः देखा जाय तो अध्ययन, सामायिक, सूक्ष्मसापराय, क्षीण कषाय अवस्थाओं में उत्तरोत्तर बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ वढ रहा माना जाता है। श्रेणियाँ कोई मुर्छित अवस्था या गाढशयन दशा सारिखी नहीं हैं अथवा कोई वैष्णव मतानुसार हठयोगनामक समाधि नहीं है जिसमें कि वायू चढ़ाकर महीने दो महीने तक अचेत (बेहोश ) रहे आते हैं और नियत समय पर होश में आ जाते हैं। किन्तु श्रेणियों में आत्मा बुद्धिपूर्वक परिणाम करता सन्ता ही कर्मी का उपशम या क्षय कर देता है। उपशम सम्यक्त्य के प्रथम तीन करण होते है भले ही साति-शय मिथ्यादृष्टि जीव उन करणों के यथाक्रम से प्रवर्तने का या उनकी शक्तियों का वेदन नहीं करें तथापि पांच या सात प्रकृतियों के उपशम कराने के उपयोगी पुरुषार्थीं को वह बुद्धिपूर्वक हो करता है। आत्मा के सभी कृत्यों को कर्मोद्य पर टाल देना भी ईश्वर कर्तृत्ववाद का छोटा भाई है। प्रकरण में यही कहना है कि अनादि काल से प्रारम्भ होकर तेरहवें गुणस्थान तक धारा प्रवाहरूप से आत्मा का योग नाम पुरुषार्थ प्रवर्त रहा है जो कि छद्मस्थ जीवों के सर्वदा बुद्धिगम्य नहीं है। योग नामक आस्नव प्रणालिका से यह संसारी जीव कर्मी का आकर्षण करता रहता है। कषायों की सहायता से उन कर्मों में स्थिति और अणुभाग को खालता हुआ ज्ञानावरणादि का अन्योन्य प्रवेशानुष्रवेश कर लेता है। इसी प्रकार योग द्वारा नाकर्मी का आकर्षण करता हुआ पर्याप्ति नामक पुरुषार्थ करके शरीर, वचन आदि को बना लेता है। पर्याप्ति नामक कर्म तो पर्याप्ति पुरुषार्थ की सहायता मात्र कर देता है जैसे कि इवास लेना, निकालना इस पुरुषार्थ की सहायता **उच्छ्**वास नाम कर्म कर**ता रहता** है ''पुग्गल कम्मादीणां कत्ता ववहार दोदु णिच्छय दो चेदण कम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाणं'' इस श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्त्ती की गाथा का ऐदम्पर्य विचार लेना चाहिये। चेतन की शक्ति (परुषार्थ) अनन्त है। चना, उरद का अंकुर चोकले को तोड़ कर बाहर निकलता है, आम्रवृक्ष का अंकुर कड़ी गुठली को फाड़ कर निकल आता है, अंकुर या वृक्ष अपनी जड़ों को कठोर मिट्टी में घुसेड़ देता है। मट्टी या पीतल के वर्तन मे भरे हुये चनों के अकुर तो वर्तन को भी फोड़ डालते हैं, बांस का अंकुर भेंडा के चमड़े में घुस जाता है, बालक गर्भ से निकलता है, बृक्ष पानी को खींचता है यों तो जड़ भाप से लोहे का बौलर भी फट जाता है, पेट से मल, मूत्र भी निकलते है किन्तु जड़ की शक्ति को प्रयत्न या पुरुषार्थ नहीं कहा जाता है चेतन के न्यापार पुरुषार्थ है। मल, मूत्र के निकलने में तो चेतन का पुरुषार्थ भी कारण है। गेंडुआ या गुवरीला कीड़ा मिट्टी में अपना गहरा घर बना लेता है, मकड़ी जाला पूरती है। भीत या किवाड़ों के निरुपद्रव भीतरी कोनों को ढूंढ़ कर वहां अपने अण्डे-बच्चों का संमुर्छन शरीर सुरक्षित रखनी है, रेशमी कपड़ा, लट्टा सारिखा बढिया चिकना पाल उस पर तान देती है इसमें पुरुषार्थ ही तो कारण माना जायेगा कोई पौद्गलिक कर्म तो प्रेरक निर्माता नहीं हैं। जाला बनाने बाला या जड़ें घुसेड़ देने वाला कोई कर्म एकसी अड़तालीस प्रकृतियों में गिनाया नहीं गया है, हाँ बच्चों का जीवनोपयोगी आयुष्य या मकड़ी का स्तेह तो निमित्त मात्र पड़ सकता है। यदि उसको प्रेरक कारण भी मान लिया जाय तो उसी प्रकार समझा जायगा जैसे कि मुख्य जमादार कुलियों या मजूरों से काम लेता है काम बरने में पुरुषार्थ तो मजूरों का ही है। एकसी अड़तालीस प्रकृतियों या इन के उत्तरोत्तर भेदों के कार्य जातिरूप से परिगणित ही हैं चाहे जिस कार्य में आत्मा के पुरुषार्थ का अपलाप कर देना उचित नहीं है। संसारी जीव के सभी कार्यों में दैवकृत या परुषार्थकृत ये दो ही तो गतियां हो सकती

हैं "गत्यन्तराभावात्", किन्तु क्षपकश्रेणी के प्रयत्न, छेटोपस्थापना संयम, आजीविका के यत्न या कीट, पतंग, पशु, पक्षी, वृक्ष, अकुरों के असंस्य कार्यों मे कोई कर्म व्यापार दीखता नहीं है हां सिद्ध नहीं हो सकना, पुरुष यो स्त्री हो जाना, पशु-पक्षी बन जाना आदि कार्य कर्मकृत कहे जा सकते हैं वस्तुतः इन में भी पुरुषार्श कुछ तो है ही। गत्यन्तर को जाना, अधिक क्रोध करना, तीत्र काम चेष्टाये, यथोचित अरीर बनाना, इन कार्यों को आत्मा और कर्म दोनों कर रहे हैं यो तो शरीर में औषधि, अन, जल मी अतेक कार्यों को कर देते हैं। उक्त निरूपण से मेरा लक्ष्य कोई नोकर्म या कर्मों की शक्ति का खण्डन कर देना नहीं है हां जीव के अनेक पुरुषायों पर पहुंच जाना चाहिये। स्वामी श्री समन्तभद्राचार्य ने जो "अबुद्धिपूर्वापेक्षायामिष्टानिष्टं स्वद्वेवतः । बुद्धिपूर्वन्यपेक्षायामिष्टानिष्टं स्वपौरुषात्" कहा है इसका तात्पर्य भी यही निकलता है। दृष्टांत लीजिये कि देवदत्त ने मन लगाकर आंखे खोलकर श्री जिनेन्द्रप्रतिबिम्ब चाक्षुष का प्रत्यक्ष किया, या स्तोत्रों को सुना, यह जानने का पुरुषार्थ ही तो किया यदि यहाँ आत्मा को दैव की सहायता मिली कुछ मानी जा सकती है तो वह ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम ही होगा किन्तु कर्मनिष्ठ ध्वंसरूप क्षयोपशम आत्मा को एक विश्वद्धिमात्र है जा कि प्रतिबधकों का अभाव हो जाने से बढिया पुरुषार्थ करने में निदान है। जैनों के यहाँ तुच्छ अभाव माना नहीं गया है। हाँ औदयिक भावों में कुछ कर्मविपाक माना जा सकता है किंतु यहाँ भी कर्ता कारक और उपादान कारण, पुरुषार्थी आत्मा ही कहा जायगा। इन बातों को पहिले भी लिखा जा चुका है। फिर भी कर्मसिद्धान्त वाले पुलिग आत्मा को नपंसक (क्रियाहीन) और नपंसक कर्मी को पुलिग पुरुषार्थी नहीं समझ बैठे इस लिये द्विरुक्त, त्रिरुक्त प्रयत्न करना पड़ता है। जो अल्पबुद्धि श्रोता हैं वे पुरुषार्थ कर इस प्रकरण से लाभ उठायंगे ही विस्तृतबुद्धिशाली पंडित तो प्रथम से ही पूर्ण अभ्यास कर इस पुरुषार्थ के प्रमेय को समझे ही हुये हैं। जिन कर्मों को वे भोले जीव कर्ता या प्रेरक कारण मान बैठे हैं उन संचित कर्मों का उपार्जन भी यह जीव म्बयं अपने पुरुषार्थ से करता है, कर्म चेतना या कर्मफल-चेतना की अवस्था में भी पुरुषार्थ होते रहते है, मद्य पीकर भी आत्मा करके अट-संट पागलों के काम तो किये जा सकते हैं। पागल पुरुष या स्त्रियों के लड़का लड़की होते हैं, पागल रोटी खाते हैं, चलते हैं, बोलते हैं ये सब उनके पुरुपार्थ है। कोई-कोई वकील या हाकिम तो मद्य पीकर बहुत ऊँचे दर्जे की वहस करते और फैसला लिखते सुने जाते हैं। हां मद्यपायी यथायोग्य धर्म्य कार्यों को नहीं कर पाते है। कर्म चेतना या कर्मफल चेतना, भल हो स्वानुभूति, संयम, अधःकरण आदि को रोक लेवे किन्तु लौकिक पुरुषार्थी को हो जाने देती है। पुरुषार्थी में पुरुष का अर्थ यदि मनुष्य ही किया जायगा तो देव, नारकी, पशु, पिक्षयों के पुरुषार्थ नहीं समय हो सकेगा "यज्ज्ञातं सत्स्ववृत्तितयेष्यते स पुरुषार्थाः" "इतरेच्छानधीनेच्छा विषयत्वं फलितोऽर्थः" यह पुरुषार्थ का लक्षण निर्दोष नहीं हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों में हो घटित हो जाने बाला पुरुषार्थ का लक्षण भी किसी अपेक्षा विशेष से हैं अथवा काम और अर्थ का लक्षण बहा व्यापक करना पढ़ेगा तभी आत्मा के सम्पूर्ण प्रयत्नों में सुघटित हो सकेगा। पुरुष यानी जीव का बुद्धि पूर्वक या अबुद्धि पूर्वक चला कर जो कुछ भी कियात्मक या अक्रियात्मक अर्थ यानी ज्यापार होगा वह सब पुरुषार्थ हो तो हैं। तीर्थंकर भगवान् भव्य जीवों को मोक्षमार्ग का उपदेश देते हैं क्या वह सब तीर्थंकर प्रकृति का ही माहात्म्य है ? पौदुगलिक तीर्थंकर प्रकृति तो केवल बिहरंग परिकर को प्रभावशाली बना देती है । प्रश्नानुरूप उपदेश देना, विहार करना, ठहर जाना, अनंत सुख में विराजना, आदि सब केवछ-**ज्ञा**नी महाराज के अनिच्छबुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ हैं। तीर्थंकर या सामान्य केवडी के अंतरंग अनंत चतुष्ट्य में कोई अंतर नहीं है। सबके केवलज्ञान या अनन्त सुख के अविभागप्रतिच्छेद समान हैं। कहा जा सकता है कि सिद्ध परमेश्री बड़े भारी सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थी हैं जो कि स्वकीय अनन्त बीर्य, चारित्र,

सम्यक्त, अनुपम सुक्क, केवल्ज्ञान आदि गुणों में तन्मय होकर सर्वदा विराजते है। ''नमोऽस्तु तेभ्यः परमपुरुषार्थक्षालिभ्यः" जो कोई राजा या संठ या भूमिपति अपनी सम्पत्ति का प्रतिष्ठा पूर्वक रखाये रहे, घटने नहीं देवे, ऋण नहीं बढ़ने देवे, यह भी उसका पूरा पुरुषार्थ है । सद्गृहस्थ अपनी प्रतिष्ठा, कुछ गौरव, सम्पत्तिशालिता को बढ़ा छेबे यह तो महान पुरुषार्थ है ही किन्तु उतनी की उतनी ही सम्पत्ति, मान-मर्यादा के साथ प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन को तभी रक्षित रख सकता है जब तक कि तत्पर होकर उसके खिये सर्वदा प्रयत्न करता रहेगा क्षणमात्र भी आलस आ जाने पर दुष्ट, चोर, व्यभिचारी, अकारण शत्र, उसकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देंगे। एनः कर्मबंध नहीं होने से मुक्त जीव आवद्ध नहीं होते हैं इसमें प्रधान कारण सिद्धपरमेष्ठी भगवान का स्वरूप में सर्वदा निमम्न बने रहने का पुरुषार्थ ही है। अकम्प अहिग्ग मुनि दृढ आसन लगा कर जब इधर-उधर विचलित नहीं होते है इसका कारण उनका स्वांगों में ही दृढ़ बने रहने का या एकाप्र में मन को लगाये रहने का पुरुषार्थ है। मोटर दुर्घटना के अवसर पर ऊर्ध्वश्वास छेनेका पुरुषार्थ कर रहे मनुष्य को अल्प चोट लगती है। शरीर को ढीला छोड़ देने वाले को अधिक आघात पहुंचता है। बलवान् मल्ल दूसरे प्रतिमल्ल से नहीं गिराया जाता है। इसका निदान भी उसका स्व शरीर दुदता को सर्वदा बनाये रखने का पुरुषार्थ किये जाना ही है। एक निमेष मात्र भी शरीर को ढीला कर देने पर प्रतिमल्ल झट उसको गिरा देता है। प्रतिमल्ल को कुछ दया भी आजाय किन्तु पौद्गलिक कर्मी को द्या या लज्जा नहीं आती है। पुरुषार्थी जीव ही कर्म के आघातों से बचे रह सकते हैं। मोक्ष पुरुषार्थ में मोक्ष के साधन, दीक्षा, संयम, तपध्यान, पकड़े जाते हैं, वस्तुतः विचारा जाय तो उत्तम क्षमा, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अनंत वीर्य, चारित्र, मार्दव, आर्किचन्य इन परमब्रह्म स्वरूपों के साथ तदात्मक हो रहा मोक्ष तो सर्वोत्तम पुरुषार्थ है जिसकी उपमा ही नहीं मिलती है। यदापि पुदुगल में अनंत बल है और आत्मा भी अनत बलशाली है। कर्मी का तीव उदय होने पर संसारी आत्मा का पुरुषार्ध ब्यर्थ (फेल) हो जाता है अतः कर्म को भी प्रेरक कारण माना जा सकता है। दीपक जैसे मनुष्य को अंघेरे में प्रकाश करता हुआ है जाता है और दीपक को मनुष्य हाथ में है जाता है। अथवा श्री धनंजय महाराज के शब्दों में 'कर्मस्थितिं जन्तुरनेकभूमिं नयत्यमुं सा च परस्परस्य। त्वं नेतृभावं हि तयोर्भवाव्धौ जिनन्द्र नौनाविकयोरिवाख्यः" नाविक को नाव और नौका को नाविक ले जाते हैं यों दीपक या नाव के समान कर्म भले ही कह दिये जॉय किन्तु पुरुषार्थ जीव का ही कहा जायगा। इस प्रकरण की इतने ही कथन से पर्याप्ति होय इस अवसर पर यह कहना है कि खाने, पीने, छीछने, वायु खैंचने आदिमें यह जीव जैसा पुरुषार्श करता है उसी प्रकार कमों को खींचने के छिये यांग नाम का पुरुषार्थ जीव का करना पहता है, जो कि प्रन्थों में योग या आस्रव शब्द से कहा गया है। आत्मा के साव कर्मी के बंध होजाने का कारण आत्मा का ही परिणाम हो सकता है। तभी तो कर्मी से आकाश नहीं बंधता है काय, वचन, मन के उपयोगी वर्गणाओं का अवलंब लेकर हुआ आत्म प्रदेश परिस्पन्द योग कह दिया है। सिद्धों के योग नहीं है। इसके आगे योग द्वारा हुये पण्य के आसव और पाप के अनुमान प्रमाण करके साधा है, योग के अपेक्षाकृत संख्यात, असंख्यात और अनन्त भेद समझाये गये है। कषाय शब्द की निरुक्ति करते हुये साम्परायिक आस्रव की सिद्धि में अनुमान प्रमाण दिया गया है। पद्म के मध्य मे प्राप्त हुआ भौरा का यह दृष्टान्त बड़ा अच्छा जच गया है। साम्परायिक आस्त्रव के भेद करते हुए तीत्र भाव आदि की युक्तियों से सिद्धि की है। संरंभ आदिका अच्छा विचार है, पर शब्द की सार्थकता दिखलाते हुये सामान्य रूप से साम्परायिक आसव का निरूपण कर प्रथमाहिक समाप्त किया गया है।

अनन्तर द्वितीय आहिक में अकलंक देव महाराज के अनुसार प्रदोष आदि का विचार करते हुये वहे

सुन्दर अनुमानों करके सूत्रोक्त सिद्धान्त को पुष्ट किया गया है। द्रव्य और पर्याय के अनेकांत की पुष्टि करते हुये अनेकान्त में ही दुःख, शोक आदि की व्यवस्था बन जाती साधी गयी है। यहाँ बौद्धों के साथ अच्छा परामर्श किया गया है। अठारह अनुमान प्रमाणों करके असद्वेश के आस्रव की पुष्टि की गयी है। इसी प्रकार सद्देश और दर्शन मोह तथा चारित्र मोह के आस्त्रावक कारणों को युक्तियों से साधा गया है। चारों आयुओं के आस्रव बोधक सूत्रों को भो अनुमानमूलक साधा गया है। च शब्द करके सर्वत्र सूत्रों-कों को उपलक्षण मानकर अन्य उनके सजातीय परिणामो का संग्रह कर दिया गया समझाया है। देव, नारिक्यों का सम्यक्त्व तो मनुष्य आयु का आस्नावक है, हाँ मनुष्य, तिर्यंचों के सम्यक्त्व को वैमानिक देवों की आयु का आस्नावक हेतु समझा जाय। भुज्यमान आयु के आठ त्रिभागों में संभवने वाले आठ अपकर्ष कालों में या असंक्षेपाद्धा यानी मुज्यमान आयु का आवली का असंख्यातवां भाग काल शेष है। उसके पहिले अन्तर्मुहर्त काल मे आयु का आस्रव हागा। देव, नारकी और भोगभूमियों के अन्तिम छह महीने और नौ महीने काल मे त्रिभाग पढ़ेंगे। अशुभ नाम और शुभ नाम का आस्नव बखानते हुये तीर्थं-कर प्रकृति के आस्रव हेतुओं का सलक्षण निरूपण किया है। नीच गोत्र और उच्च गोत्र तथा अन्तराय के आस्नावक सूत्रोक्त परिणामों का व्याख्यान कर इति शब्द की अनुवृत्ति से सर्वत्र अनुक्त कारणों का संप्रह किया गया समझाया है। आत्मा के परिणामों द्वारा हुआ चित्र-बिचित्र आस्त्रव पुनः आत्मा के अनेक विकारों का हेतु हो जाता है। बीजांकुरवत् यह द्रव्यास्त्रय और भावास्त्रव का परस्पर "हेतुहेतुमद्भाव" अनादि काल से चला आ रहा है। पुरुषार्थ और कर्मपरिणतियों अनुसार हुये विशुद्धि और संक्लेशो से पण्य कमों का शुभ और पाप कमों का अशुभ आस्त्रव बखाना गया है। जगत् में जीव और पूद्रालों का बंडा विचित्र नृत्य हो रहा है। अंतरंग और बहिरंग अनेक कारणो के अनुसार हुये विचित्र परिणामों का प्रदर्शक शास्त्र है। शस्त्र ज्ञायक है, कारक नहीं। यदि शास्त्र या सर्वज्ञ विचारे नैयायिकों के ईश्व समान कारक होते तो अनादि काल पूर्व ही ईश्वर से प्रार्थना कर इन पराधीन करने वाले कर्मी को जह मूल से उखाड फिंकवा देते । किन्तु जैनसिद्धान्त में पदार्थी के प्रभावों का मात्र आंभव्यंजक शास्त्र ठहराया गया है। तत्प्रदोष आदिक करके उन-उन कर्मों के अनुभाग बंध विशेष का नियम है। अल्प अनुभाग के लिये प्रकृतिबंध और प्रदेश बंध तो अन्य-अन्य कर्मों का भी हो जाता है। वस्तुतः चारों बंधों में अनुभागबंध ही बड़ा है। अतः इस छठे अध्याय में सामान्य रूप से और विशेष रूप से आस्रव का प्रतिपादन किया गया है। अध्याय का विवरण कर अन्त में दूसरा आह्निक भी समाप्त कर दिया है।

> योगाकिषतपंचसंख्यकवपुर्भाषामनोवर्गणा— स्तत्तत्कर्मविपाकवधनियमं चाख्यान् प्रदोषादिभिः। दक्शुद्धचन्वितभावनार्जित-शुभश्रीतीर्थक्कक्षाभतो भव्यानां हितपद्धतिं प्रकथयन् भूयाज्जिनः श्रेयसे॥१॥

इति अनेकांतसिद्धान्तचक्रवर्त्ति श्रीविद्यानिन्दिस्वामीविरचित तत्त्वार्थश्लोकवार्त्तिकालंकार नामक महान् प्रन्थ की आगरा मण्डलान्तर्गत चावली प्राम निवासी माणिकचन्द्र कौन्देय कृत तत्त्वार्शचिन्ता-मणि नामक देशभाषामय टीका में लठा अध्याय सम्पूर्ण हुआ।

# अथ सप्तमोऽध्याय: ॥

स्याद्वाददीधितिसहसूनिरस्तमिथ्या-वादित्रषष्टिसहितत्रिश्तीतिमसः ॥ निद्षिषृत्तमहितो जिनपस्य जीयाद् विश्वज्ञबोधतरणिर्जगदेकमित्रम् ॥ १॥

श्री उमास्वामी महाराज ने तत्त्वार्थ सूत्र प्रन्थ के छठे और सातवे अध्याय में आस्रब तत्त्व का प्ररूपण किया है। छठे अध्याय में आस्रव पदार्थ का व्याख्यान किया जा चुका है। स्थू छहप से साम्परायिक आस्रव के पुण्यास्रव और पापास्रव भेद किये जा सकते हैं। "शुभः पुण्यस्य" इस सूत्र करके सामान्य रूप से ही शुभास्रव कहा गया है। संसारी जीवों के पुण्यास्रव प्रधान है। मोक्ष भी पुण्यास्रव पूर्वक होता है। अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध परिणितयां होने का क्रम है। अतः विशेष रूप से शुभास्रव को कहने के छिये अप्रिम सूत्र कहा जाता है। अथवा सदेश का आस्रव बतलाते हुये भूत और व्रतियों के उपर अनुकम्पा करना कहा गया था वहां नहीं प्रतीत हो पाता है वे कौन से व्रत है शिनके कि सम्बन्ध से यह जीव व्रती कहलाता है। इस कारण उन व्रती का निर्धारण करने के छिये श्री उमान्स्वामी महाराज करके यह अप्रिम सूत्र कहा जाता है।

# हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्व्वतम् ॥१॥

हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म और परिष्रहों से जो विराम छे छेना है वह ब्रत है। अर्थात् हिंसा, हिंस्य, हिंसक, हिसाफल की आलोचना करते हुये द्रव्यहिंसा और भावहिंसा से स्वकीय परिणामों को हटा छेना हिंसाविर्रात नामक पहिला ब्रत है। सत्य वचन और असत्य वचनों का विचार करते हुये अप्रशस्त कथन से विराम छे छेना दूसरा अनृतिवरित ब्रत है। दान, आदान व्यवहार के योग्य व्यापारों की आलोचना कर चोरी करने का परित्याग कर देना तीसरा स्तेयविरित ब्रत है। मानुषी, देवी, तिर्यविनी, या चित्र सम्बन्धों स्त्रियों या इसी प्रकार के पुरुषों की आलोचना कर कुशील का त्याग करते हुये ब्रह्मचर्य में स्थिर हो जाना चौथा अब्रह्मविरित ब्रत है। चेतन, अचेतन, अंतरंग, बहिरंग, परिष्रहों की विवेचना कर उनमें मूर्छों का परित्याग करना पांचवां परिष्रहिवरित ब्रत है। स्वामीजी ने "अभिसंधिकृताविरित्योंग्याद्विपयाद्वतं भविते" ऐसा कहा है। प्राप्ति योग्य स्वकीय विषयों से अभिप्रायकृत विरति करना व्रत माना गया है। क्वचित्त सेव्य विषय में संकल्प पूर्वक नियम करना और अञ्चभकर्म से निवृत्ति करना तथा शुभ कर्म में प्रवृत्ति करना व्रत कहा गया है। "संकल्पपूर्वकः सेव्ये नियमोऽशुभकर्मणः। निवृत्तिर्वा व्रतं स्थाद्वा प्रवृत्तिः शुभकर्मणे" इति श्री आशाधरः।

हिंसादयो निर्देश्यमाणलक्षणाः, विरमणं विरितः व्रतमभिसंधिकृतो नियमः । हिंसानृत-स्तेयात्रक्षपिग्रहेम्य इत्यपादाननिर्देशः । भ्रुवत्वाभावात्तदनुपपत्तिरिति चेन्न, बुद्धचपायाद्ध्रुवत्व-विवक्षोपपत्तेः ।

हिंसा, अनुत, आदि के लक्षण आगे सूत्रों द्वारा निर्दिष्ट करा दिये जावेगे। अर्थास् "प्रमत्त-योगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा" "असद्भिधानमनृतं" इत्यादि सूत्रों द्वारा हिसा आदि पाँच पापो का स्थलण कह दिया जावेगा। विरमण यानी परित्याग करना या विराम छे छेना ही विरित है। बुद्धिपूर्वक अभि-प्राय को अभिसन्धि कहते हैं। अभिसन्धि करके किया गया नियम व्रत माना जाता है। अतः किसी दरिद्र का हाथी पर चढ़ने का त्याग या रोगी के लंघन में हुआ उपवास ब्रत नहीं कहा जा सकता है। "हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिष्रहेभ्यः" यह बहुवचनांत पंचमी विभक्ति के रूप का कथन है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। विरति की अपेक्षा यहाँ पंचमी विभक्ति से व्यक्त हुआ अपादान का निर्देश है "ध्रुव-मपायेऽपादानं" निश्चल पदार्थ से किसी का पृथगुभाव हो जाने पर वह स्थिरीभूत पदार्थ अपादान कहा जाता है। यहाँ कोई आक्षेप करता है कि माम से देवदत्त आता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। यहां माम या वृक्ष का ध्रपपना प्रसिद्ध है किंतु प्रकरण में हिंसा आदि परिणाम तो ध्रव नहीं हैं अतः अपादान नहीं हो सकेंगे। यदि हिंसा आदि परिणाम बाले आत्मा को हिंसा आदि पद से कहा जायगा एतावता आत्मा का ध्रवपना तो बन जायगा किंतु उस नित्य आत्मा से विरति होना असंभव है। प्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि बुद्धिकृत अपाय से ध्रवपने की विवक्षा बन रही है। अर्थान् अस्थिर पदार्थ को भी बुद्धि मे स्थिर मान कर उससे निवत्ति होना बना लिया जाता है। धर्माद्विरमति, धावतोऽश्वात्पर्तात, आदि स्थलों में यही उपाय करना पड़ता है। ज्याकरण के लक्षणों का पुनः परिष्कार कर नैयायिकों द्वारा पुनः अज्याप्ति, अति-न्याप्ति दोषों को टालते हुये निर्काध लक्षण बनाये जाते है। यो अत का लक्षण निर्दोप कर दिया गया है।

अहिंसाप्रधानत्वादादौ तद्वचनं, इतरेषां तत्परिपालनार्थत्वात्। विषयभेदाद्विगतिभेदे तद्बहुत्वप्रसंग इति चेन्न वा, तद्विषयविरमणसामान्योपादात्। तदेव हिंसानृतस्तेयाब्रक्षपिग्रिहेभ्यो विरतिर्वतमिति युक्तोऽयं स्त्रनिर्देशः।

सम्पूर्ण व्रतों मे अहिंसा की प्रधानता है अतः सबके आदि मे उस अहिसा का कथन किया गया है। क्योंकि खेत की रक्षा करने वाले घेरे के समान अन्य सत्य, अचीर्य आदि व्रतों का उस अहिंसा का परिपालन करते रहना ही प्रयोजन है। विरित शब्द को हिंसा से, झूठ से, चोरी से, अब्रह्म से, परिष्रह से यों प्रत्येक के साथ जोड़ दिया जाता है। यहाँ किसी की शंका है कि पंचम्यन्त विषयों का भेद हो जाने से उनके त्याग स्वरूप विरित का भी भेद हो जानेपर उस विरित के बहुवचन 'विरतयः' हो जाने का प्रसंग प्राप्त होता है। यो कहने पर तो अन्थकार कहते हैं कि यह दोष नहीं लगता है क्योंकि उन हिंसा आदि विषयों से विराम हो जाना इस सामान्य अपेक्षा से एकवचन विरित शब्द का ग्रहण किया गया है। जैसे कि गुड़, तिल, चावलों का पाक हो जाना। यों सामान्य की वियक्षा कर लेने पर पाक शब्द एकवचन कह दिया जाता है। तिस कारण इस प्रकार हिंसा, झूंठ, चोरी, मेंधुन, परिष्रह इन्हों से विरित हो जाना ब्रत है। इस प्रकार सूत्रकार महाराज का यह सूत्र निर्देश करना समुचित हो है।

नन्विह हिंसादिनिवृत्तिवचन निरर्थकं संवरान्तर्भावात्, धर्माम्यन्तरत्वात् तत्प्रपंचार्थं उपन्यास इति चेम्न, तत्रैव करणात् । संवरप्रपंचो हि स संवराध्याये कर्तव्यो न पुनरिहास्रवाध्या-

येऽतिप्रसंगादिति कश्चित्। तं प्रत्युच्यते—न संवरो व्रतानि, परिस्पन्ददर्शनात् गुप्त्यादिसंवरपरि-कर्मत्वाच्च।

यहां कोई आजंका उठाता है कि इस आस्नव के प्रकरण में हिंसा आदिक से निवृत्ति हो जाने को त्रत कहना व्यर्थ है क्योंकि नियत्तियों का संवर में अन्तर्भाव हो जावेगा। जब कि द्श प्रकार के धर्मों के भीतर संयम माना गया है उसमें अहिंसादिकों का मुलभतया अन्तर्भाव हो सकता है। यदि कोई यों समाधान करे कि उस संयम के प्रपंच का विस्तार करने के लिये यहां हिंसा निवृत्ति आदि का उपन्यास किया गया है। शंकाकार कहता है कि यह तो न कहना क्योंकि यदि उस संयम का ही प्रपंच दिखलाना था तो वहां ही नवमे अध्याय में संयम के प्रकरण पर यह उपन्यास करना चाहिये था। यहां व्यर्थका प्रकरण बढ़ाने से कोई प्रयोजन नहीं सधता है। संवर का यह प्रपंच तो संवर के प्रतिपादक नवमे अध्याय में करना चाहिये किन्तु फिर यहां आस्नव तत्त्व के प्ररूपक सातवें अध्याय में नहीं। यदि यहां वहां की अप्रकृत बातों को इस अध्याय में लिखा जायगा तो अतिप्रसंग हो जायगा यानी मोक्षतत्त्व के प्रपंच या मुक्त जीवों के चरित्र भी यहां लिख देने चाहिये जो कि इष्ट नहीं है। अतः इन अतों का निरूपण करना यहां व्यर्थ ही है। यहां तक कोई पण्डित अपनी शंका को पूरा कह चुका है। उस पण्डित के प्रति आचार्य महाराज करके यह उत्तर कहा जाता है कि अहिंसादिक ब्रत तो संवर नहीं है संवर स्वरूप अपरिस्पन्दात्मक कियाओं से आस्रव होना रुक जाता है किन्तु यहां अहिंसादिकों में परिस्पन्ट किया होना देखा जाता है। सत्य बोछना, दिये हुये को छेना, ऐसी क्रिया करना स्वरूप व्रतों की प्रतीति हो रही है। एक बात यह है कि गुप्ति, समिति आदि स्वरूप संबर कह दिया जावेगा। "आस्नव-निरोधः संवरः" "स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरिषद्दजयचारित्रैः" उस संवर के ये व्रत परिवार या सहायक है। त्रतों मे साधु जो परिष्कृत हो जाता है तब संवर को सुखपूर्वक कर लेता है। संवर के अंगों का सम्कार ये त्रत कर देते हैं तिस कारण संवर के प्रकरण से इस शुभास्त्रव स्वरूप त्रत को पृथक् कहा गया है।

नतु पंचसु व्रतेष्वनन्तर्भावादिह रात्रिभोजनविरत्युपसंख्यानमिति चेन्न, भावनांतर्भावात् । तत्रानिर्देशादयुक्तोऽन्तर्भाव इति चेन्न, आलोकितपानभोजनस्य वचनात्। प्रदीपादिसंभवे सति रात्रा-वपि तन्त्रसंग इति चेन्न, अनेकारंभदोषात् । परकृतप्रदीपादिसंभवे तदभाव इति चेन्न, चंक्रमणा-द्यसंभवात् । दिवानीतस्य रात्रौ भोजनप्रसंग इति चेन्न, उक्तोत्तरत्वात् ।

यहाँ कोई पुनः प्रश्न उठाता है कि अहिंसादिक पांच व्रतों में अन्तर्भाव नहीं हो जाने के कारण यहां रात्रिभोजन त्याग नाम के छठे व्रत का उपसंख्यान करना चाहिये। सूत्र में कोई ब्रुटि रह जाय तो वाक्तिक बनाई जा सकती है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि पांच व्रतों की पश्चीस भावनाये आगे कही जावेगी उन में रात्रिभोजनत्याग का अन्तर्भाव हो जाता है। यदि कोई यों आश्चेप करे कि उन वाग्गुप्ति, कोधप्रत्याख्यान आदि भावनाओं में कण्ठोक्त रात्रिभोजन त्याग का निर्द्श नहीं किएग गया है अतः बिना कहे ही चाहे जिसका चाहे जहां अन्तर्भाव कर देना युक्त नहीं है। प्रन्थकार कहते हैं कि यों तो न कहना। क्योंकि अहिंसाव्रत की भावनाओं में आछोकितपानभोजन का कंठोक्ति निरूपण है। सूर्य का आछोक होता है अतः सूर्य के प्रकाश में ही खाने पीने का जब विधान किया गया है तो रात्रि के खान पान का त्याग अनायास प्राप्त हो जाता है। फिर भी कोई यों चोद्य उठावे कि

आलोक होने के कारण यदि दिन में भोजन का विधान किया गया है तब तो प्रदीप, अग्निशिखा, मणि, चमकनेवाली गिडार, जुगनू, बिजली, चन्द्रमा, सर्च आदि प्रकाशकों के संभवते संते रात्रि में भी उस भोजन, पान करने का प्रसंग आ जावेगा। प्रन्थकार कहते है कि यह तो न कहना क्योंकि अग्नि, तेल. आदि के अनेक महान् आरंभ करने का दोष लग जावेगा, यदि आक्षेपकर्ता यो कहे कि स्वयं आरम्भ नहीं कर दसरों के द्वारा किये गये प्रदीप आदि के संभव जाने पर तो आरम्भ का दोष नहीं लगता है। सद्दक पर म्युनिसपल्टी के प्रदीप जलते रहते हैं, चन्द्रमा, बिजली, आकाश में प्रकाशती रहती हैं, मंसूरी पर्वत पर रात के समय छेदों मे से निकल कर कितनी ही गिड़ारे कीटभक्षणार्थ चमकती रहती है। इस में कोई आरम्भ नहीं करना पहता है। प्रनथकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि रात्रि मे चंक्रमण करना, शुद्ध भोजन प्राप्त करना आदि का असंभव है। अर्थान् अन्तरंग में स्वकीय शास्त्रज्ञान तथा चहिरंग में आदित्य प्रकाश और इन्द्रियो द्वारा हुये परिज्ञान से परीक्षित किये मार्ग से चार हाथ भूमि को पहिले देख कर चल रहे यति महाराज शुद्ध भिक्षा को प्रहण करते है यह प्रक्रिया रात मे नहीं हो सकती है अतः गमन करने, ब्यर्थ यहां वहां धूमने-फिरने आदि का असंभव है। पुनरिप कोई विश्लेप उठावे कि आचार शास्त्र के उपदेश अनुसार दिन के समय प्राम से जाकर किमी पात्र में भोजन या षेय को लाकर रात्रि मे अपने स्थान पर उसको खा लेने का प्रसंग आजावेगा प्रन्थकार कहते है कि यह तो न कहना क्योंकि इसका उत्तर कहा जा चुका है अर्थात् प्रदीप आदिका आरम्भ करना तदवस्थ है। संयम साधने की यह पद्धति नहीं है कि बाहर से लाकर घर पर खाना। यतियों के पास वर्तन भी नहीं हैं वे तो परिम्रहरहित है। अन्तराय और दोषों को टाल कर हाथ मे ही दिये हुये आहार को महण करते हैं। एक स्थान से, दसरे स्थानमे ले जाने पर और कुछ देर तक धरा रहने पर वह भोजन जीवो का योनिस्थान बन जाता है। संयमी मुनि ऐसे भोजन को प्रहण नहीं करते है अतः दिन मे लाये हुये का रात में खा छेने का प्रसंग नहीं लगता है।

स्फुटार्थाभिव्यक्तेश्व दिवाभोजनमेव युक्तं, तेनालोकितपानभोजनाख्या भावना रात्रि-भोजनविरतिरेवेति नासावुपसंख्येया।

एक बात यह भी हैं कि सूर्य का प्रकाश ही स्फुटरूप से अथों को अभिव्यक्ति करता है। भूमि, देश, दाता, गमन करना, अन्न पान में कोई पदार्थ पड़ गया या नहीं इत्यादि बाते दिन में स्पष्ट दीख जाती है। दीपक, बिजली, चन्द्रमा आदि के प्रकाश में स्पष्ट पदार्थ नहीं दीखता है। रात्रि के समय धुद्र कीट अधिक उत्पन्न होते हैं, भोजन, पान, पदार्थों में वे छोटे जीव गिर जाते हैं, त्रसिहसा अधिक हाती है। रात के खाने वालों में लोलुपता बढ जाती हैं। उदर की प्राहक शक्ति मंद पड जाती है। क्योंकि पाचनशक्ति रात्रि के अवसर पर पूर्वभुक्त के पचाने में अधिक उपयुक्त हो जाती है। मुनिजन एक बार हो भाजन करते हैं अतः दिन में भोजन करना उनको अनुकूल पड़ सकता है। सभी अथों का स्फुट प्रकाश होता है। सूर्यालोक में योनिस्थान अल्प उपजते हैं अतः दिन में ही भोजन करना समुचित है। तिस कारण आलो-कितपानभोजन नाम की अहिंसान्नत की पाँचवीं भावना तो रात्रिभोजन त्याग ही है। अतः उस रात्रिभोजनविरति नाम के त्रत का उपसंख्यान नहीं करना चाहिये।

#### कि पुनरनेन व्रतलक्षणेन व्युदस्तिमत्याह ।

मभी लक्षण इतरन्यावर्तक होते हैं। लक्ष्य की अलक्ष्य से न्याष्ट्रित करते-रहते हैं। ऐसी दशा में यहाँ कोई परन करता है कि व्रत के इस लक्ष्मण करके किसका न्युदास (निराकरण) किया गया है ?

बताओ । इस प्रकर पूँछने पर प्रन्थकार बार्तिक द्वारा यों उत्तर कहते हैं।

## अथ पुरायासूवः प्रोक्तः प्राग्वतं विरतिश्च तत्। हिंसादिभ्य इति ध्वस्तं गुणेभ्यो विरतिर्वतं ॥१॥

छठे अध्याय के प्रारंभ में "ग्रुभः पुण्यस्याग्रुभः पापस्य" इस सूत्र द्वारा जो पहिले यों ठांक-ठींक कहा गया है कि ग्रुभ योग पुण्य का आस्रव है वह ग्रुभ योग हो तो हिंसा, झूंठ आदि पापों से विराम कर छेना स्वरूप त्रत है। इस प्रकार त्रत का छक्षण कर देने पर क्षमा, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सम्यक्त्व, चारित्र आदि गुणों से विरति हो जाना त्रत है इस मतन्य का ध्वंस कर दिया गया है। अर्थात् खारपटिक मतानुयायी हिसा को धर्म मानते हैं "सधनं हन्यात" वेश्याय न्यभिचार को धर्म मानती है। झूंठ बोछने, चोरी करने को भी कोई त्रत मानत होंगे अतः उनके मंतन्य की न्यावृत्ति के छिय गुणों से विरति को त्रत हो जाने का प्रत्याख्यान करते हुये सूत्रकार महाराज हिसादिक से विरति होने को ही त्रत कह रहे हैं।

विरतिर्वतिमत्युच्यमाने सम्यक्त्वादिगुणेभ्योऽपि विरितर्वतमनुषक्तं तदत्र हिंमादिभ्य इति वचनात् प्रध्वस्त बोद्धव्यं । ततो यः पृण्यास्रवः प्रागिसिहतः शुभः पुण्यस्येति वचनात् मक्षेपत इति सर्वस्तमेव प्रदर्शनार्थोऽयमध्यायस्तत्त्रपंचस्यैवात्र स्वतितत्वादिति प्रतिपत्तव्य ।।

जो विरित है वह व्रत है। यदि इतना ही व्रत का लक्षण कह दिया जाय तो सम्यक्त्य, चारित्र आदि गुणों से भी विराम लेने को व्रत हो जाने का प्रसंग प्राप्त हुआ, तिस कारण यहाँ हिंसा, झूंठ आदि से विरित होना इस प्रकार कथन करने से गुणों से विराम ले लेने को व्रत कह देने का भले प्रकार ध्वंस हो चुका समझ लेना चाहिये, तिस कारण "शुभः पुण्यस्य" इस सूत्र वचन से जो पुण्यास्त्रव पिहले छठे अध्याय में संक्षेप से कहा था उस पुण्यास्त्रव का ही विरतार से प्रदर्शन कराने के लिये यह सर्व सातवा अध्याय है। इस अध्याय में उनतालीस सूत्रों द्वारा उस शुभास्त्रव के प्रपंच का ही निरूपण किया गया है। यह विश्वासपूर्वक समझ लेना चाहिये।

व्यतिष्वनुकम्पा सद्वेद्यास्रव इति प्रागुक्तं, तत्र के व्यतिनो येषां व्यतेनाभिसंबन्धः ? किं तद्वतमिति प्रश्नेन प्रतिपादनार्थोऽयमारंभः प्रतीयताम् ।

उक्त पहिले सूत्र का अवतरण हुआ यों समझ लिया जाय कि व्रतियों में अनुकंपा करना साता-वेदनीय कर्म का आसव है यों पूर्व में यानी छठे अध्याय में कहा जा चुका है। वहाँ ये प्रश्न हो सकते ये किन्तु प्रकरणान्तर हो जाने या प्रकरण बढ़ जाने के भय से प्रश्न नहीं उठाये गये थे अब छठा अध्याय सम्पूर्ण हो जाने पर प्रश्न किये जाते कि वे व्रती प्राणी कीन से है ? जिनके कि व्रत के साथ सब ओर से संबन्ध हो रहा है। वह व्रत भी क्या है ? जिनका कि संबन्ध हो जाने पर वे व्रती हो जाते हैं। इस प्रकार मूलभूत व्रत के प्रश्न करके उत्साहित किये जाने पर सूत्रकार द्वारा प्रश्न के उत्तर को प्रतिपादन करने के लिये इस सात्वे अध्याय का प्रारंभ किया जाना प्रतीत कर छोजियेगा।

पाँच प्रकार के व्रतों के भेदों का परिज्ञान कराने के लिये यह अगिला सूत्र कहा जाता है।

देशसर्वतोऽगुमहती ॥२॥

हिंमादिकों से एकदेश से विरित हो जाना अणुबत है और सम्पूर्ण रूप से हिंसादि पापों से विराम छे छेना महावत है। अर्थात् गृहस्थों का व्रत अणुवत है और मुनियों का व्रत महावत है।

कुतिश्विहित्यत इति देशः, सरत्यशेषानवयवानिति सर्वे, ततो देशसर्वतो हिंसादिभ्यो विरती अणुमहती व्रते भवत इति स्त्रार्थः कथ व्रते इति ? पूर्वस्त्रस्यानुकृत्तेरर्थवशाद्विभक्ति विपरिणामेना-भिसबंधोपपत्तेः । तत इद्युच्यते—

किसी न किसी अवयव से जो प्रदेशित कर दिया जाता है इस कारण वह अवयवी का एक दुकड़ा देश कहा जाता है। यह देश शब्द की निरुक्ति है। सम्पूर्ण अवयवा को व्याप्त कर जो गमन करता है वह पूरा अवयवी इस कारण सर्व कहा जाता है। यों "दिश" धातु से देश और "स्" गती धातु से सर्व शब्द की व्युत्पत्ति कर दी गयी है। उन देश और सर्वरूप से जो हिसादि पापो से विरितयाँ हैं वे अणुव्रत और महाव्रत हो जाते है इस प्रकार उक्त सूत्र का अर्थ है। अणु च महच्च, इति अणुमहती यों विप्रह कर दिवचन के साथ अनुवृत्ति किये गये व्रत शब्द के दिवचन "व्रते" लगा दिया जाता ह। यहाँ कोई पूँछता है कि पहिले सूत्र मे तो "व्रतं" एकवचन है उसी की अनुवृत्ति आ सकती हे यहाँ दिवचन "व्रते" यह किस प्रकार अनुवृत्त कर लिया जाता है वताओ। आचार्य उत्तर कहते है कि पूर्व सूत्र के व्रत शब्द की अनुवृत्ति हुयी है अर्थ के वश से विभक्ति का विपरिणाम हो जाता ह इस कारण "अणुमहतीं" इस दिवचन के अनुसार व्रते इस दिवचन का विधेयदल की ओर सम्बन्ध हो जाना बन जाता है। नपुंसक लिंग माने गये व्रत शब्द के अनुसार अणु महत् शब्दों को नपुंसमक लिंग कहना पड़ा साथ ही अणुमहती इस दिवचन अनुसार व्रते यह दिवचन करना पड़ा तिस कारण लिंग और वचन के स्वाग को धार रहे सूत्र से यह अर्थ कहा कहा जाता है कि

# देशतोऽणुव्रतं चेह सर्वतस्तु महद्वतं। देशसर्वविश्चद्धारमभेदात् संज्ञानिनो मतं॥१॥

सम्यग्ज्ञानी पुरुष के आत्मा की एकदेश विशुद्धि और आत्मा की सर्व देश विशुद्धि के भेद से हुये यहाँ एकदेश से विरित होना अणुब्रत माना गया है और हिंसादिक पापों की सर्व देश से विरक्ति हो जाना तो महान् ब्रत अभीष्ट किया गया है यह सूत्र का तात्पर्य है।

न हि मिथ्यादृशो हिंसादिस्यो विरतिर्वत, तस्य बालतपोव्यपदेशात् सम्यग्नानवत एव तुस्तेस्यो विरतिर्देशतोऽणुवत सर्वतस्तेस्यो बिरतिर्महावतमिति प्रत्येयं । देशसर्वविशुद्धित्वभाव-मेदात्तदेकमपि व्रतं द्वेधा भिद्यते इत्यर्थः ॥

मिध्यादृष्टि जीव की हिंसा, झूंठ आदि पापों से विरिक्त हो जाना व्रत नहीं है क्योंकि मिध्यादृष्टियों की उस त्याग आखड़ी को बालतप शब्द करके कहा जाता है। अज्ञानो या मिध्यादृष्टियों की तपस्या बालतप है। हां सम्यग्ज्ञान वाले ही जीव के उन हिंसादिकों से एकदेश से विरित होना अणुव्रत है और सम्पूर्णरूप से उन हिंसादिकों से विराम पा जाना महाव्रत है यों प्रतीति कर लेनी चाहिये। सम्यग्दृष्टि जीव के ही पांचवा और छठे आदि गुणस्थान होते हैं। आत्मा का एक स्वमाव तो एकदेश से विशुद्धि होना है और दूसरा स्वभाव सर्व ओर से विशुद्धि होना है। यह व्रत मृलस्प से या सामान्यरूप से एक होता हुआ भी आत्मा की एकदेशविशुद्धि और सर्वदेशविशुद्धि इन दो मिन्न-मिन्न स्वभावों से दो

प्रकार भेद को प्राप्त हो रहा है यह इस सूत्र का अर्थ है। श्रावकों की आत्मा में एकदेशविशुद्धि है और सुनियों की आत्मा तो सर्वागविशुद्ध है अतः अन्तरंगकारण अनुसार व्रत के दो भेद किये गये है। अब जिस प्रकार उत्तम औषध में भावनायों दी जाकर वह रोग दुःख का विनाश कर देती है उसी प्रकार भावनाओं से भावित हुये व्रत भी कर्म रोगों के विनाशक हैं जो भावनाओं के भावने मे असमर्थ है वह व्रतों का समीचीन पाछन नहीं कर सकता है तिस छारण एक एक व्रत की संस्कारक भावनाओं का प्रयोजन और उनकी संख्या का प्रतिपादन करने के छिये सूत्रकार महाराज अगिछा सुन्न कहते हैं।

# तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पंच पंच ॥३॥

उन पांचों व्रतों की स्थिरता करने के लिये एक एक व्रत की पांच-पांच भावनाये हैं। पांचों व्रतों को पच्चीम भावनाये हैं। देशान्तर को जाने वाले पुरुष को यदि कोई यों कह दे कि हमारे लिये वहाँ से सुपारी लेते आना तां वह प्रवासी पुरुष अपनी आत्मा में बैसा संस्कार जमा लेता है जिस भावना के वश हो कर वह वरस, छह महीने पीछे भी सुपारी लान की स्मृति रखता है। दाल में जीरे की भावना दे दी जाती है। प्राणेश्वर रस में ताम्बूल के रस की भावना दी जाती है और सिन्नपातसूर्यरस में भांग के पत्तां के रस की भावना दी जाती है।

भावनाशब्दः कर्ममाधनः, पच पंचेत्यत्र वीप्सायां श्रसः प्रसंग इति चेन्न, कारकाधि-कारात् । क्रियाध्यारोपात्कारकत्वमासामिति चेन्न, विकल्पाधिकारात् । तेनैकैकस्य व्रतस्य भावनाः पच पच कर्तव्यास्तिन्ध्यरभावार्थीमत्युक्तं भवति ॥ तदेवाह—

"भाव्यन्ते यास्ताः भावनाः" जो भाई जाव वे भावनाये हैं यों भावना शब्द की कर्म में प्रत्यय कर सिद्धि कर ली जाय। यहां कोई शंका उठाता है कि इस सूत्र में पंच पंच ऐसी विवक्षा करने पर वीप्सा में शस् प्रत्यय हो जाने का प्रसंग आता हैं। शस् प्रत्यय कर देने से पंचशः प्रयोग हो जाने में लाघव भी है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि शस् के विधायक सूत्र में कारक का अधिकार चला आ रहा है यहाँ कारकपना नहीं है अतः शस् प्रत्यय नहीं हुआ। यदि पुनः कोई आक्षेप करें कि "पंच पंच भावयेन" यों भावयेन् किया का अध्यारोप हो जाने से इन भावनाओं को कारकपना प्राप्त हो जायगा, "क्रियान्वितत्वं कारकत्वं"। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो ठीक नहीं क्योंकि वहाँ विकल्प का अधिकार चला आ रहा है। वा शब्द की अनुवृत्ति है। अतः शस् नहीं होता है। तिस कारण एक-एक कत की पाँच-पाँच भावनाय उन व्रतों के स्थिर हो जाने के लिये करनी चाहिये। यह अभिप्राय इस सूत्र का कहा जा चुका हो जाता है। उस ही बात को प्रन्थकार वार्तिक द्वारा कहते है।

# तस्थैर्यार्थं विधातव्या भावनाः पंच पंच तु । तदस्थैर्ये यतीनां हि संभाव्यो नोत्तरो गुणः ॥१॥

उन ब्रतों की स्थिरता करने के लिये पॉच-पॉच भावनाये तो अवश्य करनी (भावनी) चाहिये। कारण कि उन ब्रतों में स्थिरता नहीं होने पर मुनि महाराजों के उत्तर गुणों की प्राप्ति की संभावना नहीं हो सकती है। यह निश्चय समझियेगा।

अथाद्यस्य व्रतस्य पंच भावनाः कथ्यन्ते; —

अब सबसे प्रथम आदि में होने वाले अहिंसाव्रत की पाँच भावनायें सूत्रकार द्वारा कहीं जा रही है।

# वाङ्मनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपरगसमित्यालोकितपानभोजनानि पंच ॥४॥

वचनगुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्यासमिति, आदान निश्लेषण समिति और आलोकितपान भोजन ये पाँच अहिंसाव्रत की भावनाये हैं। अर्थात् वचन का गोपन करना, मन का गोपन करना, चार हाथ भूमि निरख कर संयम पालते हुये गमन करना, देख कर उठाना धरना, सूर्य प्रकाश में खान-पान करना, ये पाँच भावनाये यानी सद्विचार सर्वदा रहेंगे, तो अहिंसाव्रत स्थिर रहा आवेगा।

#### कथमित्याह---

कोई तर्क उठाता है कि ये पॉच किस प्रकार अहिंसाब्रत को स्थिर कर देते हैं। बताओ। इस प्रकार जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार उत्तर कहते हैं।

# स्यातां मे वाङ्मनोग्रती प्रथमव्रतशुद्धये । तथेर्यादाननिक्षेपसमिती वीक्ष्य भोजनः ॥१॥

पहिले या प्रधान अहिंसा बत की शुद्धि के लिये मेरे वचनगुप्ति और मनोगुप्ति हो जावे तथा ईर्यासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति और दिन मे निरखकर भोजन, पान करना ये कियाये होवे ऐसी भावनाये भावने से मेरे या किसी भी भावुक आत्मा के अहिंसाव्रत पुष्ट होता रहेगा।

#### इति मुहर्मुहश्रेतिस सचितनात् ।

इस प्रकार चित्त में बार-बार अच्छा चिंत न करते रहने से भावित आत्मा व्रतों में दृढ़ हो जाता है।

#### काः पुनर्द्वितीयस्य व्रतस्य भावना इत्याह—

फिर दूसरे सत्यव्रत को भावनाये कौनसी हैं ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार इस अप्रिम सूत्र को कहते है।

# क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचीभाषगां च पंच ॥४॥

क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भयभीत हो जाने का त्याग, हास्य करने का त्याग और निर्दोष या आर्षशाम्त्रानुसार भाषण करना ये पाँच भावनाये सत्य व्रत की जान लेनी चाहिये अर्थात् क्रोध के बश होकर जीव झूंठ बोल जाता है। लोभी मनुष्य भी धन आशा के वश असत्य बोल जाता है, डर में आकर झूंठ बोलना प्रसिद्ध ही है। हंसी ( मज़ाक, नकल, दिल्लगी) करने में तो प्रायः असत्य ही बोला जाता है। अतः इनका परित्याग करना आवश्यक है। विचार कर अनुकूल बोलने की देव रखने से सत्य व्रत को पृष्टि मिलती है। प्रत्येक बात को बहुत बिचार कर बोलना चाहिये। अत्यल्प, गंभीर, सारभूत, हित-बचन कहने चाहिये।

#### कथमित्याह---

डक्त सूत्र के अभिमत को किस प्रकार निर्णीत कर लिया जाय? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार भावनाओं के अनुभव को कहते हैं।

# कोधलोभभयं हास्यं प्रत्याख्यामनृतोद्भवं। तत्त्वानुकृलमाभाषे द्वितीयत्रतशुद्धये॥१॥

सत्यवती बार बार विचार करता है कि अनृत से उत्पन्न हुये या अनृत ( हांठ ) को उत्पन्न करने वाले कोध, लोभ. भय और हास्य को मैं छोड़ देवूं तथा दूसरे सत्यवत की शुद्धि के लिये तस्व व्यवस्था अनुकूल चारों ओर भाषण करूं। यों भावना रखता हुआ सत्यवादी अपने वत को शुभभावनाओं अनुसार पृष्ट कर लेता है।

#### इत्येवं पौनःपुन्येन चितनात्।

यो इस प्रकार पुनः पुनः रूप से चिन्तन करने से उपात्त किया गया सत्यवत परिपूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है।

#### तृतीयस्य व्रतस्य का भावना इत्याह;---

अब तीसरे अचौर्य व्रत की भावनाये पांच कौन-सी हैं इस प्रकार जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार भगवान उत्तरसूत्र को कहते हैं।

# शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरगाभैक्ष्यशुद्धिसध-र्माविसंवादाः पंच ॥६॥

सूने घरों में निवास करने का अभिप्राय रखना, दूसरों के द्वारा विशेषतया छोड़ दिये गये स्थानों में निवास करने की इच्छा रखना, दूसरों के प्रति हठ आदि द्वारा उपरोध नहीं करना, भिक्षा-समुदाय की शुद्धि रखना, साधर्मी भाइयों के साथ विसंवाद नहीं करना, ये पांच अस्तेय व्रत की भावनाये हैं। अर्थात पशु, पक्षी, खी, किसान आदि जीवों ते अथवा भूपण, वस्त्र, भोजन, पान, रुपया पैसा आदि जड़ पदार्थों से गंते हो रहे ऐसे पर्वत की गुफा, वृक्षों के कोटर, सूनी वसतिका आदि स्थानों में निवास करना, दूसरों के छोड़े हुये स्थान में ठहरना, शिला, पुस्तक, काष्टासन आदि को प्रहण कर दूसरों का उपरोध नहीं करना, आचार शास्त्र अनुसार भिक्षाओं को शुद्ध लेना, यह तेरा शास्त्र है, यह मेरा स्थान है आदि टंटों को साधर्मियों के साथ नहीं करना ये पांच भावनायें अचीर्य व्रत को पुष्ट करती हैं। इनके विपरीत आचरण करने से साक्षाल या परम्परया अचीर्यवृत्त का भंग हो जाता है।

#### कथमित्याह—

अचौर्य वृत की उक्त पांच भावनाओं को किस प्रकार भाया जाय ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर मन्थकार दो वार्तिकों द्वारा उक्तर कहते हैं।

शून्यं मोचितमावासमधितिष्ठामि शुद्धिद् । परोपरोधं भुंचामि भेक्ष्यशुद्धि करोम्यहं ॥१॥ सधर्माभिः समं शश्वद्विसंवाद्माद्रिये । अस्तेयातिक्रमध्वंसहेतुतद्वतवृद्धये ॥२॥

मैं आत्मा की विशुद्धि को देने वाले शून्य स्थान और छोड़े हुये स्थानों में अधिष्ठित होता हूँ, दूसरों के साथ उपरोध करने को छोड़ता हूँ, मैं भिक्षाओं के समृह की शुद्धि को कर रहा हूँ, समान धर्म वाले जीवों के साथ सदा ही अविसंवाद रखने का आदर करूँ, इस प्रकार अचौर्य वृत का अतिक्रमण करने वाली पापिकियाओं के ध्वंस का हेतु हो रहे उस अचौर्य वृत की घृद्धि के लिये मैं उक्त पांच भावनाओं को यों भावता हूँ।।

#### इत्येवं बहुनाः समीहनात् ॥

यों इस प्रकार बहुत बार समीचीन विचार रखन से व्रती पुरुष का अचौर्य व्रत दृढ हो जाता है। चतुर्थस्य व्रतस्य कास्ता भावना इत्याह—

चौथे ब्रह्मचर्य व्रत की वे पांच भावनाये कौन सी हैं १ इस प्रकार बुभुत्सा प्रवर्तने पर सूत्रकार अप्रिम सूत्र को कहते हैं।

# स्त्रीरागकथाश्रवगतन्मनोहरांगनिरीक्षगपूर्वरतानुस्मर-गवृष्येष्टरसस्वशरीरसंस्कारत्यागाः पंच ॥७॥

स्त्रियों में राग को उपजाने वाली कथाओं को सुनने का त्याग करना, उन स्त्रियों के या पुरुषों के मनोहर अंगों के निरीक्षण का परित्याग करना, पूर्वकाल में भोगे जा चुके भोगों के अनुस्मरण का परित्याग कर देना, वृषीकरण, बाजीकरण आदि विधियों का त्याग कर उन्मादक वृष्यरस या इन्द्रियों द्वारा अनुराग बढ़ाने वाले इष्ट रस का त्याग कर देना, तथा अपने शरीर संस्कार का त्याग कर देना ये पांच-भावनायें ब्रह्मचर्य व्रत को स्थिर करने के लिये हैं।

#### कथमित्युपदर्शयति;---

उक्त भावनायें किस प्रकार भावित हुयीं भला ब्रह्मचर्य व्रत को दृढ कर देती है ? इस का निर्णय करने के लिये प्रनथकार उपपत्ति को दिखलाते हैं।

> स्त्रीणां रागकथां जह्यां मनोहार्यंगवीक्षणं। पूर्वरतस्मृतिं वृष्यमिष्टं रसमसंशयम्॥१॥ तथा शरीरसंस्कारं रतिचेतोऽभिवृद्धिकं। चतुर्थवृतरक्षार्थं सततं यतमानसः॥२॥

चौथे बहाचर्य की रक्षा के लिये सर्वता प्रयत्न करने वाली मानसिक प्रवृत्तियों को धार रहा मैं स्त्रियों की रागवर्द्धिनी विकथाओं को छोड़ दूँ, न कहूं, न सुनूं, रित करने में चित्त को चारों ओर से बढ़ाने वाले उन स्त्रियों के मनोहारी अंगों के देखने को छोड़ दूं। पिहले रमण किये गये भोगों के स्मरण को छोड़ दूँ, तथा कामबर्द्धक और बल वीर्यवर्द्धक, वृष्य और इष्ट रसों का संशय रहित होकर त्याग कर दूँ, तथा रित किया में चित्तवृत्ति को बढ़ाने बाले अंजन, मंजन, मर्दन, स्नान, उबटन, पोंछना, शाइना आदि शरीर संस्कारों का त्याग कर दूँ। यों ब्रह्मचारी को इन पांचों भावनाओं से युक्त सिद्धचार रखने चाहिये।

#### इत्येवं भृरिशः समीक्षणात् ॥

यों इस प्रकार प्रति समय भूरि भूरि समीचीन विचार करते रहने से चौथा व्रत परिपुष्ट हो जाता है। बार बार विचारना ही तो भावना है।

#### पंचमस्य व्रतस्य का भावना इत्याहः---

पांचमे अपरिष्रह या आर्किचन्य व्रत की भावनायें कौन सी हैं १ ऐसी मद्भावना प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज इस अग्रिम सूत्र को कहते हैं।

## मनोज्ञामनोर्जेद्रियविषयरागद्वेषवर्जनानि पंच ॥६॥

स्पर्शन इन्द्रिय के मनोज्ञ विषय में राग छोड़ देना और स्पर्शन इन्द्रिय के अमनोज्ञ विषय में वेष छोड़ देना १ रसना इन्द्रिय के मनोनुकूल हो रहे रस विषय में राग करने का त्याग और रसना इन्द्रिय के मनः प्रतिकूल विषय में द्रेष का त्याग २ प्राण इन्द्रिय के अनुकूल गंध विषय में राग का त्याग और प्राण इन्द्रिय के प्रतिकृल विषय में द्रेष का परित्याग ३ च्छुःइन्द्रिय के मनोज्ञविषय में अनुराग धारने का परित्याग और चुछुः इन्द्रिय के अमनोज्ञ विषयों में द्रेष करने का परित्याग ४ तथा कर्ण इन्द्रिय के मनोज्ञ शब्द विषयों में प्रीति करने का त्याग और श्रोत्र इन्द्रिय के अमनोज्ञ दुःस्वरों में द्रेष करने का त्याग ५ यों ये पांच भावनाये अपरिग्रह त्रत की है।

#### कथमिति निवेदयति ।

अपरिमहत्रती किस प्रकार भावनाओं को भावे ? इसके उत्तर में मन्थकार श्री विद्यानंदस्वामी निवेदन करे देते है।

# सर्वाक्षविषयेष्विष्टानिष्टोपस्थितेष्विह । रागद्वेषौ त्यजाम्येवं पंचमव्रतशुद्धये ॥१॥

इष्ट और अनिष्ट होकर उपस्थित हो रहे इन सम्पूर्ण इन्द्रियों के विषयों में मैं पाँचमे आर्किचन्य वत की शुद्धि के लिये इस प्रकार सूत्रकार के कथनानुसार राग और देषको छोड़ रहा हूँ। साथ ही छठी मन इन्द्रिय के पोषक या आविर्भावक मनोज्ञ, अमनोज्ञ, विषयों में राग देषों को छोड़ रहा हूँ।

#### इत्यनेकधावधानात्।

यों अनेक प्रकार अवधान यानी एकाम होकर सद्धिचार करते रहने से आर्किचन्यव्रत रह हो जाता है।

# प्रत्येकमिति पंचानां वृतानां भावना मताः। पंच पंच सदा सन्तु निःश्रेयसफलप्रदाः॥२॥

यों उक्त प्रकार पांचों वर्तों में से प्रत्येक प्रत्येक की पांच पांच भावनायें आम्नाय अनुसार मानी जा चुकी हैं जो कि भव्य जीवों के लिये सर्वदा मोक्षफल को अच्छा देने वाली हो जाओ। यों वर्तों की सद्भावनाओं से प्रसन्न होकर महावर्ती प्रन्थकार एक प्रकार का आशीर्वाद वचन कहते हैं। यद्यपि प्रन्थकार सर्वदा परानुष्रह करने में ही दत्तचित्त हैं तथापि प्रमोद भावना और कृपादृष्टि से प्रेरित होकर कदाचित् विशेषतया अनुष्रह करने में दत्तावधान हो जाते है।

#### किं पुनरत्र भाव्यं ? को वा भावकः ? कश्च भावनोपाय इत्याह—

यहाँ कोई तत्त्वान्वेषी प्रकरणानुसार प्रश्न उठाता है कि फिर यह बताओ कि यहां भावना करने योग्य भाव्य पदार्थ क्या है ? अथवा भावना करने वाला भावक कौन है ? तथा भावनाये भावना स्वरूप उपाय क्या है ? बताओ। इस प्रकार प्रश्नों के उतरने पर आचार्य महाराज अग्रिम वार्तिक द्वारा उत्तर कहते हैं।

# भाव्यं निःश्रे यसं भव्यो भावको भावना पुनः। तदुपाय इति व्यंशपूर्णाः स्याद्वादिनां गिरः॥३॥

आत्मा की कर्मरहित अवस्था मोक्ष तो यहा भावना करने के योग्य भाव्य अर्थ है और भव्य जीव उन भावनाओं का भावक है तथा भावना तो फिर उस मोक्ष का उपाय है। इस प्रकार स्याद्वाद सिद्धान्त को जानने वाले विद्वानों की भाव्य, भावक, भावना, इन तीन अंशों से परिपूर्ण हो रही वाणिये प्रवर्त रही हैं।

निह सर्वथैकान्तवादिनां भावना भवति । नित्यस्यात्मनो भावकत्वे विरोधः, ततः प्राग-भावकस्य शरवदभावकत्वानुषक्तेः, भावकस्य सर्वदा भावकत्वापत्तेः । तत एव प्रधानस्यापि न भावकत्वमनित्यत्वप्रसंगात् । नापि क्षणिकैकांते भावकोऽस्ति, निरन्वयविनाशिनः क्षणाद्र्ष्वभवस्था-नाभावात् पौनःपुन्येन चित्तसंतानानामसभवात् सन्तानस्याप्यवस्तुत्वात् ।

सर्वथा नित्यत्व अनित्यत्व एकत्व आदि एकान्तों का पक्ष छे रहे एकान्तवादी पंडितों के यहाँ भावनाये या उनका चिन्तन करना ही नहीं संभवता है देखिये नित्य आत्मा को भावक मानने में विरोध है। जो पहिछे भावक नहीं था वह भावना करते समय भावक बने तब तो भावनाये सिद्ध हो सकती है। कूटस्थ नित्य तो सर्वदा एकसा दी रहता है तिस कारण पूर्व अवस्था में नहीं भावना कर रहे नित्य आत्मा के सर्वदा हो अभावक होते रहने का प्रसंग आवेगा। हा वर्तमान अवस्था में भावना कर रहे भावक आत्मा को सर्वदा पहिछे पीछे भावक बने रहने की आपत्ति आवेगी। कारण दशा में ही पढ़े रहो, फलप्राप्ति की अवस्था नहीं आने की है। हॉ पूर्वाकार का त्याग, उत्तर आकार का प्रहण ओर ध्रुवरूप यों त्रितय आत्मक परिणाम वाछे नित्यानित्यस्वरूप आत्मा में भावना परिणति बन सकती है तिस ही कारण से यानी सदा अभावकत्व या भावकत्व का प्रसंग आजाने से ही सांख्यों के यहां प्रकृति का भी भावकपना नहीं सध पाता है। प्रधान को पहिछे भावक नहीं मानकर पुनः भावना भावते समय भावक

माना जायगा तो अनित्य हो जाने का प्रसंग आजावेगा। बौद्धों के यहां क्षणिकपने के एकान्त का प्रस् छेने पर भी कोई भावक नहीं होता है क्योंकि वश रहित होकर समूलचूल विनाश को प्राप्त हो रहे पदार्थ की एक समय से ऊपर अवस्थिति हो नहीं है अतः पुनः पुनः पने करके चैतन्य संतानों का असंभव है। सन्तान भी तो उनके यहां वस्तुभूत नहीं मानी गयी है अर्थात् कितनी ही देर तक बार-बार विचार करने को भावना कहते हैं। क्षणिक विज्ञान विचारा अनेक क्षण तक ठहरता हो नहीं है। हां, अनेक म्बलक्षणों की सन्तान तो भावना कर सकती थी किन्तु क्षणिकवादी के यहां सन्तान या समुदाय वस्तुभूत नहीं माने है यों एकान्त नित्य और एकान्त क्षणिक पक्षों में भावना नहीं संभवती है।

ततोऽनेकान्तवादिनामेव भावना युक्ता भावकस्य भव्यस्यात्मनः सिद्धेः सर्वकर्मनिर्मोक्ष-लक्षणस्य च निःश्रेयसस्य भाव्यस्योपपत्तेः । तदुपायभूतायाः सम्यग्दर्शनादिस्वभावविशेषात्मि-कायाः सत्यभावनायाः प्रसिद्धेः । स्याद्वादिनामेव त्र्यंशपूर्णा गिरो वेदितव्याः ॥

तिस कारण अनेकान्तवादी जैन विद्वानों के यहां ही भावना बनना समुचित है क्यों कि भावना करने वाले परिणामी भन्य आत्मा की सिद्धि हो रही हैं। और सम्पूर्ण कर्मों का आत्यन्तिक छूट जाना स्वरूप मोक्ष का भान्यपना बन रहा है तथा उस मोक्ष के उपायभूत हो रही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान आदि विशेषस्वभावस्वरूप सत्यभावना यानी पारमार्थिक भावना की प्रसिद्धि हो रही है इस कारण स्याद्वादियों के यहां ही भावक, भान्य, भावना इन तीन अंशों से परिपूर्ण हो रही वचन पद्धितयां समझ लेनी चाहिये। जिस प्रकार नित्यानित्यात्मक परिणामी आत्मा में दुःख, शोक, दान आदि परणितयां बनती है। उसी प्रकार कथंचित् नित्य भन्य आत्मा ही भावनीय मोक्ष की उपाय हो रही सम्यग्दर्शन आदि स्वरूप भावनाओं को भावता है।

### सकलवतस्थैर्यार्थमित्थं च भावना कर्तव्येत्याह-

व्रतों की विरोधी हो रही पापिक्रयाओं में भी प्रतिकूल भावनायें भावते हुये सामान्य रूप से सम्पूर्ण व्रतों की स्थिरता के लिये और भी इस प्रकार भावनाये करनी चाहिये इस अभिष्राय से प्ररित हुये सूत्रकार अग्रिम सूत्र को कहते हैं।

# हिसादिष्विहामुत्रापायावद्यदर्शनं ॥९॥

हिंसा आदि पापो में इस जन्म में अपाय दीखना यों भावना करनी चाहिये और भविष्य जन्मान्तरों में अवद्य देखा जाना भावने योग्य है। अर्थात् हिंसा करने वाला प्राणी इस लोक में जन समुदाय करके नित्य ही ताड़ने योग्य होता है यहां उससे वैर बांध लिया जाता है। अनेक प्रकार के वध, बन्ध क्रेशों को प्राप्त करता है, और मरकर नरकादि गतियों को पाता है, निन्दित होता है इस कारण हिंसा से विरित्त करना श्रेष्ठ है। तिस ही प्रकार झूंठ बोलने वाले ज्यक्ति की कोई श्रद्धा या विश्वास नहीं राखता है वह जिह्नालेदन, कारागृहवास, को प्राप्त करता है, झूंठ बोलने करके दुःखी हो गये प्राणियों से वैर बांधकर अनेक विपत्तियों को प्राप्त करता है, मरकर दुर्गति में वास करता है अतः झूंठ बोलने से विरक्ति रखना श्रेष्ठ है यह भावना रखनी चाहिये। तथा दूसरों के द्रव्य को चुराने वाला जीव सबके त्रास देने योग्य हो जाता है, यहां इस जन्म में वेतों की मार, जेलखाना, हाथ-पांव छेदन, सर्वस्व हरण, आदि दुःखों को प्राप्त करता है, भयभीत रहता है और मरकर अञ्चम गित्र को प्राप्त होता है, सर्वत्र उसकी

निन्दा होती है अतः चोरी करने से विराम छे छेना चाहिये। तथैव कुशील पुरुष यहां वध, बन्धन, मार-पीट, कुवचन सहना आदि दुःखों को प्राप्त करता है, सबसे बेर बांधकर लिंग छेदन, जनहरण आदि अपायों को प्राप्त करता है। और मरकर नरकादि कुगितयों में जाता है पुण्य कमों को नहीं कर सकता है, निदित होता है अतः अब्रह्म पाप से विरित करना आत्मा का हित है। तथा परिप्रह प्रेमी जीव चोर, हाकू आदि कुशब्दों करके त्रास प्राप्त करने योग्य होता है। धन के अर्जन, रक्षण में अनेक दुःखों को उठाना है, सन्तोष नहीं करता है, लोभपीडित होकर मरता है, दुर्गित को प्राप्त होता है लोभी, कंजूस, मक्खी-चूस, आदि निन्दाओं का पात्र बनता है। अतः परिष्रह से विरित हो करना श्रष्ठ है। ऐसी भावनाये भावने से सामान क्ष्र से सभी व्रतों में जीव की स्थिरता होती है। शुभ भावनाय ही सच्चारित्र की प्राण है।

अम्युदयिनःश्रेयसार्थानां क्रियाणां विनाशकोषायः भयं वा अवद्यं च गर्धे तयोर्दर्शनमव-स्रोकन प्रत्येकं हिंसादिषु भावियतव्य । कथिमत्याह—

जिन कियाओं से अनेक सांसारिक अभ्युदय और संसारातीत मोक्ष इन प्रयोजनों की सिद्धि हो सकती है उन श्रेष्ठ कियाओं का विनाश करने वाला जो प्रयोग है वह अपाय कहा जाता है अथवा इह लोक संबन्धी आदि सात भय भी अपाय हो सकते हैं और अवद्य का अर्थ निद्यनीय है उन अवद्य और अपायों का दर्शन यानी अवलोकन या परामर्श करना प्रत्येक हिंसादि पापों में भावना करने योग्य है। कोई पूंछता है कि किस प्रकार उक्त सामान्य भावनाओं को भावना चाहिये वताओ। ऐसा प्रश्न प्रवर्तने पर प्रन्थकार उत्तर कहते हैं।

# हिंसनादिष्विहापायदर्शनं भावना यथा। मयामुत्र तथावद्यदर्शनं प्रविधीयते॥१॥

जिस प्रकार हिंसा, झूंठ आदि पापों में इस जन्म में अनेक अपाय होना दीख रहा है उसी प्रकार परलोक में अनेक अवद्य होना देखे जा रहे हैं। यों मुझ करके भावना भले प्रकार की जा रही है।

## हिंसादिसकलमत्रतं दुःखमेवेति च भावनां त्रतस्थैर्यार्थमाह-

हिंसा, झूंठ आदिक सम्पूर्ण अन्नत दुःख स्वरूप हो हैं इस निराली भावना की न्नतों की स्थिरता कराने के लिये सूत्रकार कंठोक्त कहते है।

# दुखमेव वा॥१०॥

हिंसा, आदिक पांचों पाप दुःस स्वरूप ही हैं यह भावना भी भावनी चाहिये तभी दुःखों से विरक्ति उपनेगी। भावार्थ — समा या ब्रह्मचर्य से सुख उपनता है इस प्रयोग की अपेक्षा क्षमा या ब्रह्मचर्य निश्चयनयानुसार सुखस्वरूप हैं यह वचन मीठा और सत्यार्थ जच रहा है। वस्तुतः विचारा जाय तो क्षमा से सुख होता है यों कार्यकारण भाव बनाना एक प्रकार से परमब्रह्मस्वरूप क्षमा की अब्रह्मा करना है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि दान, पूजा, संयम, तपश्चरण से सुख होता है इसकी अपेक्षा दान, पूजा आदि ही सुखस्वरूप हैं यह अभिप्राय सुन्दर है। तभी ''समरसरसरंगोद्गम" होने पाता है। इसी प्रकार हिंसा करना, ह्यूंठ वोलना आदि पापचेष्टायें भी दुःखस्वरूप हैं। उस समय आत्मा को महान दुःख उपज रहा

है अतः हिंसाविकों से जो दुःख होगा यह तो उपजेगा ही साथ ही तादात्विक दुःख का संवेदन भी आस्मा को हो रहा है अतः सूत्रकार का हिंसादिकों को दुःखस्वरूप बताना बड़ा सुन्दर जच गया है। विद्वान इसका परिशीलन करेगे। धर्म से सुख होता है। इसकी अपेक्षा यों अच्छा जचता है कि ज्ञानदान, परोपकार, निश्चल व्यवहार, कषायमान्द्य, आदि धर्म सुखस्वरूप ही हैं। धर्मपालन तत्काल आनन्दस्वरूप है। आत्मा के गुणों में अभेद है।

दुखमेवेति कारणे कार्योपचारो अन्नप्राणवत् कारणकारणे वा धनप्राणवत् । दुःखस्य कारणं द्यत्रतं हिंसादिकमपायहेतुत्वादिहैव दुःखमित्युपचर्यते, कारणे कारणं वा तदवद्यहेतुत्वात् तस्य च दुःखफलत्वात् । तत्परत्र भावनमात्मसाक्षिकं ।

जब कि असातावेदनीयकर्म के उदय से किया गया खेटपरिणाम तो दुःख है और हिसा करना, झूंठ बोलना आदिक आत्मा के पुरुषार्थजन्य किया विशेष हैं ऐसी दशा में वे हिंसादिक भला दुःखस्वरूप ही कैसे हो सकते है <sup>१</sup> बताओ । ऐसा आक्षेप प्रवर्तने पर प्रन्थकार समाधान करते हैं कि "दुखमेव" यों कथन तो कारण में कार्य का उपचार कर किया गया है। जैसे कि "अन्नं वै प्राणाः" अन्न ही निर्चय से प्राण है यहाँ प्राण के सहकारी कारण **हो रहे अन्न में** प्रा**ण**त्व का उपचार कर सामानाधिकरण्य हो रहा है। इसी प्रकार दुःख के कारण हो रहे हिंसा आदिक कियाओं में दुःख ही हैं यह उपचार किया गया समझ लेना चाहिये। जिस प्रकार कि "धनं प्राणाः" धन हो प्राण हैं यहाँ प्राण का कारण अन और अन प्राप्ति का उपाय धन है। अथवा अन्य भी अर्थ कियाओं के साधक अर्थों की प्राप्ति धन से ही होती है यो प्राण के कारण के कारण धन को प्राण कह दिया जाता है। तिसी प्रकार हिंसा आदिक पापिक्रयाये तो असदृ के कारण आमावक कारण हैं और असद्वाकर्म पुनः दुःख का कारण है यों दुःख के कारण हो रहे असद्वे कर्म के कारण हिंसादिकों को दु:खस्वरूप ही उपचार से कह दिया है। दु:ख के कारण हिंसा आदिक अन्नत हैं क्योंकि वे इस लोक में ही (परलोकमें तो अवश्य ही होबेंगे) अपाय के हेतु होने से दुःखस्वरूप यों उपचार को प्राप्त हो जाते है। कारण में जो कारण हो रहा है वह अवद्य के हेतु का हेतु होने से तद्रपेण उपचार को प्राप्त हो जाता है और उसका फल दुःख होने से वहाँ तत्पना आरोपित कर दिया जाता है। भावार्थ-पूर्व सूत्र अनुसार इस जन्म मे अपाय का कारण होने से हिंसादिकों को दुःख कहना कारण में कार्यपन का उपचार है। ये हिंसादिक दुःख स्वक्ष्प ही है उस भावना को दूसरों में अपना साक्षी देते हुये भावना चाहिये अर्थात् मारना, पीड़ा देना जैसे मुझ को अप्रिय हैं तिसी प्रकार सर्व जीवों का अप्रिय है। मिथ्या-भाषण, बहुभाषण आदिक वचन सुनने से जैसे मेरे को अतितीव दुःख उपजवा है इसी प्रकार सब जीवों को दुःख उपजेगा अतः हम किसी के प्रति मिध्याभाषण न करें। मेरे इष्ट द्रव्य के वियोग में जैसे मुझको आपत्ति आजाती है उसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणियों को अभीष्ट द्रव्य की चोरी करने से विपत्ति आती है। दसरे के दुवारा मेरे स्त्रीजनों का विरस्कार हो जाने पर जैसे मुझे तीत्र मानसिक पीडा उत्पन्न होती है उसी प्रकार दूसरे की स्त्रियों के साथ काम चेष्टा करने पर दूसरों को अतीव संक्रेश उपजता है। तथा मझे परिम्रह की अप्राप्ति या प्राप्त के विनाश हो जाने पर जैसे आकाक्षा, रक्षा करना, शोक आदि से उपजे हये दुःख होते हैं तिसी प्रकार सर्व प्राणियों को होते हैं। यो हिंसा आदिकों में दुःखस्वरूप की सामान्य भावना को भावते, भावते, जीव की उन पापों से पूर्ण बिरक्ति हो जाती है।

नतु चात्रक्षकर्माष्ठत्र दुःखमात्मसाक्षिकं तद्धि स्पर्श्वसुखमेवेति चैक, तत्र स्पर्शसुखवेदना-प्रतीकारत्वात् दुःखातुषकत्वाच दुःखत्वोपपत्तेः । एतदेवाह— यहाँ कोई आमन्त्रण करता हुआ आक्षेप करता है कि परस्त्री सेवन, बेश्यागमन, परपुरुषरमण, अनंग कीड़ा आदि अब्रह्म पापस्वरूप कियाय परजन्मों में दुःखस्वरूप हैं। वे आत्मा को साक्षी लेकर दुःख स्वरूप भावनी चाहिये किंतु अब्रह्म तो इस जन्म में स्पर्शजन्य सुखस्वरूप ही प्रतिमासता है। सुन्दर अंगना के कोमल गात्र का संस्पर्श हो जाने से रितिसुख उपजता है। मन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि वहाँ स्पर्श सुख होना केवल वेदना प्रतीकार है जैसे कि खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष नख, कंकड़ी, रूण आदि से खूब खुजाकर रुधिर से गीला हो गया भी उस महान दुःख को भी सुख मान रहा है, तिसी प्रकार मैथुनसेवी पुरुष मोह से असुख को भी सुख मान बैठा है। ब्रह्मचारी या सदाचारी को ब्रह्मचर्य के अनुपम सुख का अनुभव है। एक बात यह भी है कि "तत्सुखं यत्र नासुखं" दुःख का जहाँ लेश मात्र भी नही है वही सुख है। कुशीलसेदी जीव के महान दुखों का प्रसंग हो रहा है, अनेक भय सता रहे है अतः अब्रह्म को दुःखपना ही युक्तिसिद्ध है। इस ही सूत्रोक्त बात को प्रन्थकार वार्त्तिक द्वारा कहते हैं।

# भावना देहिनां तत्र कर्तव्या दुखमेव वा। दुःखारमकभवोद्भृतिहेतुत्वादव्रतं हि तत्॥१॥

उन हिंसा आदि अन्नतों में "ये जीकों के दुःखस्वरूप ही हैं" ऐसी भावना भी प्राणियों को करनी चाहिये (प्रतिज्ञा) दुःख आत्मक संसार की उत्पत्ति के हेतु होने से (हेतु) इस कारण वह अन्नद्धा नाम का अन्नत दुःख स्वरूप ही हैं अन्य अन्नत भी दुःखस्वरूप ही हैं। जिस प्रकार उक्त भावनाय भावते भावते नतों की पूर्णता होती हैं उसी प्रकार इस लोक सम्बन्धी प्रयोजन की नहीं अपेक्षा कर ये मैत्री आदिक भावनाये भी यदि भावीं जावे तो न्नत सम्पत्ति स्थिर होती हैं अतः सूत्रकार सामान्य भावनाओं का निरूपण करते हुये मैत्री आदि भावनाओं का प्रतिपादन करने के लिये अग्रिम सूत्र को कहते हैं।

# मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सत्त्वगुर्गाधिकक्लिश्य-मानाविनयेषु ॥११॥

जरात् के सम्पूर्ण प्राणियों में सद्भावपूर्ण मैत्रीभाव करना और गुणों से अधिक हो रहे सम्य-ग्वृष्टि, सम्यग्ज्ञानी आदि भन्यात्माओं में प्रमोद किया जाय। दुःखी हो रहे क्लंश प्राप्त जीवो में करुणाभाव रखा जाय। तथा जिन धर्म से बाह्य हो रहे मिध्यादृष्टि आदि निर्गुण-अविनीत प्राणियो में मध्यस्थता यानी उदासीनता रखी जाय। इस प्रकार भावना भाव रहे भन्य के अहिसादिकत्रत परिपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि पूर्व पठित प्रन्थों की संस्कार स्वरूप भावना को दृढ़ कर रहे छात्र की न्युत्पत्ति दृढ हो जाती है।

हिंसादिविरतिस्थैर्यार्थं भावियतच्यानीति भावनाश्चतस्रोऽपि वैदितच्याः । परेषां दुःखानु-त्यन्यभिलाषो मैत्री, वदनप्रसादादिभिरभिच्यज्यमानांतर्भिक्तरनुरागः प्रमोदः, दीनानुप्रहभावः कारुण्यं, रागद्वेषपूर्वकपश्चपाताभावो माध्यस्थ्यं, अनादिकर्मवंधवश्चात्सीदंतीति सन्त्वाः, सम्यग्ज्ञाना-दिभिः प्रकृष्टा गुणाधिकाः, असद्वेद्योदयापादितक्लेशाः क्लिश्यमानाः, तन्त्वार्थश्रवणग्रहणाभ्यामसं-पादितगुणा अविनेयाः । सन्त्वादिषु मैत्र्यादयो यथासंख्यमभिसंबन्धनीयाः । ता एता भावनाः सत्यनेकांताश्रयणे संमवंति नान्यथेत्याह—

हिंसा से विरति, झंठ से विरति, आदि त्रतों की स्थिरता करने के लिये मेत्री, प्रमोद, करुणा-भाव और मध्यस्थपना ये भावनायें कर होने योग्य हैं। यों व्रतों की चारों भावनाये भी जान होनी चाहिये। कृत, कारित, अनुमोदना, और मन,वचन, काय कर के दूसरों के दुःख की अनुत्पत्ति मे अभि-लाषा रखना मेत्री है। मुख को प्रसन्नता, नेत्रों का आह्वाद, रोमांच उठना, बार-बार स्तुति करना, नाम लेना, उपाधियों का वर्णन करना, आदि करके न्यक्त हो रहा अन्तरंगभक्ति स्वरूप अनुराग करना तो प्रमोद है। शारीरिक मानसिक व्याधियों से पीडित हो रहे दीन प्राणियों के ऊपर अनुबह स्वरूप परि-णाम ही करुणाभाव है। किसी के विषय में राग द्वेष पूर्वक पक्षपात नहीं करना माध्यस्थ्यभाव है। यों विषेय दल का व्याख्यान कर अब उद्देश्य दल का निरूपण करते हैं। सन्तानरूपेण अनादि काल से लग रहे आठ प्रकार के कमों के बंध की अधीनता से चारों गतियों से जो आकुलित हो रहे हैं वे सत्त्व है। सम्याज्ञान, तपस्या, बिद्धत्ता, बक्तता आदि गुणों करके प्रकर्ष प्राप्त हुये हैं वे जीव गुणाधिक है। तीव अमातवेदनीय कर्म के उदय से कोश को प्राप्त हो रहे जीव क्लिश्यमान हैं तथा जिन्हों ने तत्त्वार्थ के उप-देश का श्रवण और तदनुसार प्रहण के अभ्यास से काई भी गुण प्राप्त नहीं कर पाया है ऐसे अविनीत या अपात्र तो अविनय कहे जाते हैं। सत्त्व आदि में मैत्री आदिक भावने योग्य है। यो चार उद्देश्यदलों का चार विधेय दलों के साथ संख्या का अतिक्रमण नहीं कर ठीक ठीक सम्बन्ध कर लिया जाय। ये सब प्रसिद्ध हो रही भावनाये अनेकान्तसिद्धान्त का आश्रय करने पर ही उत्पाद, व्यय, धौव्य आत्मक परिणाम बाले सत पदार्थ मे सभवती हैं अन्यथा नहीं। अर्थात क्षणिकत्व पक्ष, नित्यत्व पक्ष, एकत्व-पक्ष आदि एकान्ता का आग्रह करने पर भावनायें नहीं हो सकती है। विशेष विशेष अंशो को छोड कर उन्हीं विषयों को भावते रहना यह कालान्तरस्थायी परिणामी आत्मा के ही सभवता है जब कि स्वाना, पीना, हगना, मृतना, विवाह होना, पुत्र होना, ये छौकिक कियाये अथवा हिंसा,सूट, चोरी आदि पाप क्रियाय एवं पूजा, दान, अध्यापन, जाप्य देना, धर्म्यध्यान ये पुण्यकर्म सब अनेकान्तवाद अनुमार ही रहे बनते है। तो ये विशंष भावनायें और सामान्य भावनाये भी स्याद्वाद सिद्धान्त अनुसार पदार्थ व्यवस्था मानने पर ही भायी जा सकतीं हैं। इस तत्त्व को और सूत्रोक्त को प्रन्थकार वार्त्तिकों द्वारा कहे देते हैं।

मैत्र्याद्यो विशुद्धयं गाः सत्त्वादिषु यथागमं ।
भावनाः संभवंत्यंतनेंकान्ताश्रयणे तु ताः ॥ ५ ॥
मैत्री सत्त्वेषु कर्तव्या यथा तद्वद्गुणाधिके ।
क्लिश्यमानेऽविनेये च सत्त्वरूपाविशेषतः ॥ २ ॥
कारुण्यं च समस्तेषु संसारक्लेशभागिषु ।
माध्यस्थ्यं वीतरागाणं न क्वचिद्विनिधीयते ॥ ३ ॥
भव्यत्वं गुणमालोक्य प्रमोदोऽखिलदेहिषु ।
कर्तव्य इति तत्रायं विभागो मुख्यरूपतः ॥ ४ ॥

यावत् प्राणी और गुणाधिक जीव आदि में ये बिशुद्धि के अंग हो रही मैत्री, प्रमोद आदिक भावनाओं को शास्त्रोक्त पद्धित अनुसार भावना चाहिये। वे भावनाये अनेकान्त सिद्धान्त का आश्रय

करने पर तो संभवती है किन्तु एकान्त पक्ष का कदाप्रह करने पर नहीं सध पाती हैं। जिस प्रकार जग-द्वर्त्ती सम्पूर्ण प्राणियों में मेत्रीभाव करना चाहिये उसी के समान जीवरूप से विशेषतायें नहीं होने के कारण गुणाधिक और क्लिश्यमान तथा अविनीत जीवों में भी मेत्री करनी चाहिये। साथ ही 'क्राझणव-शिष्ट" न्याय अनुसार विशेषता की विवक्षा करने पर संसार संबन्धी क्लेशों के भागी हो रहे समस्त जीवों में करुणाभाव करना चाहिये। क्वचित् अविनीत पुरुषों में वीतराग पुरुषों को माध्यस्थपना रखना नहीं भूल जाना चाहिये। अथवा ''क्वचित्स्याद्विनीतके'' यो पाठ कर लेने पर किन्हीं अविनीत प्राणियों में वीतराग वृतियों को मध्यस्थपना भावनीय हैं। यह अर्थ कर लिया जाय। भन्यत्वगुण का विचार कर सम्पूर्ण प्राणियों में प्रमोदमाब करने चाहिये इस प्रकार वहाँ वहां मुख्यरूप से यह विभाग कर लिया जाय। प्रन्थकार का अभिप्राय यह जचता है कि सम्पूर्ण प्राणियो में जिस प्रकार मैंत्री भाव की भावना की जाती है उसी प्रकार अत्यल्प, जघन्ययुक्तानन्त, प्रमाण अभन्यो को छोड़ कर सम्पूर्ण अक्षय अनन्ता-नन्त जीवों मे वर्सा रहे भव्यत्व गुण का विचार कर उन सभी गुणाधिक अनन्तानन्त जीवो मे प्रमोद भावना भी भायी जा सकती है, बीतरागमुनि तो अपने मारने वाले का भी उपकार ही चिंतन करते हैं कि प्राणो का ही वियोग करता है। धर्म से तो नहीं डिगाता है। ऋज परिणामी और नीचै:यृत्ति, अनुत्सेकी को धार रहा प्राणी ता दूसरे जीवो को बड़ी सुलभता से गुणाधिक समझ छेता है। वती विचारता है कि इन सामान्य जीवो को अपेक्षा संभवतः मेरे ही पाप कर्म अधिक होवे इसका कोई ठिकाना नहीं है। भग-वान आदीश्वर महाराज ने हजार वर्ष तपस्या की थी और महावीर म्वामी ने १२ वर्षों में ही चार घातिया कर्मों का नाश कर दिया था। बाहुबली स्वामी ने मात्र एक वर्ष मे और भरत चक्रवर्त्ती ने तो केवल कुछ अन्तर्महर्तों मे ही कैवल्य प्राप्त कर लिया था। कर्मी के जटिलबन्ध और आत्मविशृद्धि या तपस्या की शक्ति अचिन्त्य है। नरक से निकल कर तीर्थकर हो जाना तो है नारायण बलभद्र नहीं हो सकता है अतः संचित कर्मोंका कोई ठिकाना नहीं। अभन्य मनि तपस्याये करते रहते हैं और निकट भन्य भोगों में लवलीन देखे जाते हैं इस अपेक्षा से अपकारी या क्लिश्यमान जीव भी गुणाधिक होय थी सभी जीवों का गुणाधिक मानकर प्रमोदभावना भावने से कोई टोटा नहीं पड जाता है। संसार के सभी प्राणी नाना योनियों में आकुलताओं को भुगता रहे ससार क्लेश से पीड़ित हो रहे हैं अतः सम्पूर्ण क्लिश्यमान ससारी जीवो में करुणाभाव भायां जा सकता है। वीतरागमुनियों के मध्यस्थता तो अविनीतों में ही क्या सम्पूर्ण जीवों में वर्रा रही है। रागद्वेष पूर्वक पक्षपात नहीं करना ही तो मध्यस्थता ह। यह सभी जीवा के प्रति मध्यस्थता तो त्रतियों में सुलभता से घटित हो जाती ह जब तक उत्तममार्जव स्वरूप परम-ब्रह्म सिद्ध अवस्था नहीं प्राप्त होती तब तक संसारी जीवों की अविनीतता तो कथंचित बन ही जाती है। इस प्रकार सामान्यरूप या विशेष रूप से विचार करते हुये चारों भावनाओं से ब्रती को अपना आत्मा सर्वदा संस्कारित रखना चाहिये।

नवीन पाप कर्मों के प्रहण की निवृत्ति में तत्पर हो रहे महाव्रत धारी जीव करके क्या इतना ही क्रियाकलाप करना लक्ष्य में रखना चाहिये ? अथवा कुछ अन्य भी सिद्धचार चित्त में विचारते रहना चाहिये ? ऐसी जिज्ञासा धवर्तने पर सूत्रकार महाराज पुनरिप अन्य भावनाओं का प्रतिपादन करने के लिये इस अग्रिम सूत्र को कह रहे हैं।

# जगत्कायस्वभावौ वा संवेगवैराग्यार्थम् ॥१२॥

जगत् का स्वभाव और काय का स्वभाव संवेग और वैराग्य के लिये है। अर्थात् पर्यायस्वरूप

आदिमान् जगत् है और द्रव्य स्वरूप अनादि अनन्त जगत् है। इस अनादि अनन्त संसार में अनन्तान्त जीव नाना योनियों में दुःख मुगत रहे भटक रहे हैं। यहाँ कोई पदार्थ परिणामस्वरूप स्थिर नहीं है। जल के बबूला समान जीवित है, बिजली या मेघ के समान भोग सम्पत्तियाँ हैं। इह वियोग, अनिष्ठ संयोग की भरमार है, यह जगत् जन्म-जरामृत्युओं से आक्रान्त है। इस जगत् में जीव का इन्द्र, धरणेन्द्र कोई भी रक्षक नहीं है। इत्यादि प्रकार से जगत् के स्वभावों का चिन्तन करने से इस जीव को संवेग होता है। संसार से भय उपजता है, धर्म में प्रीति होती है। तथा काय अशुद्ध है, यावत् दुःखों का कारण है, रोगों से भरपूर है, आत्मा से भिन्न है, अनित्य है, कृपण या कृतदन सेवक के समान समय पर काम नहीं आता है, धोखा देता है, दुर्गन्ध है, मल मूत्रों का स्थान है, पाप के उपार्जन में दक्ष है, अत्यल्पकारण से रोगी होने या मरने को तैयार हो जाता है, यथायोग्य भाडा देते रहने पर भी दीन भिक्षुक्ष के सदृश सदा भोगोपभोगों की याचना करता रहता है। इत्यादि शगर के स्वरूपों का चिन्तन करते-करते विषय भोगों की निवृत्ति होजाने से वैराग्य उपजता है। तिम कारण जगत् और काय के स्वभावों की भावनायें भावनीं चाहिये।

भावितव्यो व्रतस्थैर्यार्थमिति शेषः । संवेगवैराग्ये हि व्रतस्थैर्यस्य हेत्, जगत्कायस्य-भावभावनं संवेगवैराग्यार्थमिति परंपरया तस्य तदर्थसिद्धिः । जगत्कायश्चदापुक्तार्थौ स्वेनात्मना भवन स्वभावः, जगत्काययोः स्वभावाविति संवेगवैराग्यार्थं ग्राह्मं । संसाराद्वरुता संवेगः । रागी-कारणाभावाद्विषयेभ्यो विरजनं विरागः तस्य भावो वैराग्यं संवेगवैराग्याभ्यां संवेगवैराग्यार्थमिति इयोः प्रत्येकम्भयार्थत्वं प्रत्येतव्यं ॥

''सोपम्काराणि वाक्यानि भवन्ति" इस नियम अनुसार ब्रतों की स्थिरता के लिये भी इन दोनों की भावना करनी चाहिये इतना अश शेष रह जाता है। पक्षान्तर का सूचक वा शब्द इस प्रयोजन को भी ध्वनित करता है। सत्र के उपात्त शब्दों और शेष शब्दों को मिलाकर यों अर्थ कर देना चाहिये कि वतों की स्थिरता के लिये तथा सबेग और बैराग्य के लिये जगत और काय के म्बसाबो की भावनाये करते रहना चाहिये। संसार संबन्धी दुःखों से नित्य ही भयभीत रहना संवेग हैं और इन्द्रियों के विषयों स विरक्त हो जाना वैराग्य है। जब कि संवेग और वैराग्य दोनों ही ब्रतों की स्थिरता के हेतु है अतः जगत् और काय के स्वभावों की भावना करना संवेग और वैराग्य के छिये हे यों परंपरा से उस भावते रहने को उन संवेग और वैराग्य स्वरूप प्रयोजनों की सिद्धि का साधकत्व है। अर्थात् जगत् और काय के स्वभाव का चिन्तन करने से त्रती जीव की अहिंसादि व्रतों में स्थिरता होती है पुनः वर्तों में स्थिरता हो जाने से सवेग और वैराग्य ये प्रयोजन सधते हैं। जगत् शब्द और काय शब्द के अर्थी को कहा जा चुका है। गच्छित इति जगत्, चीयते इति कायः जो अपने परिणामों द्वारा अनादि से अनन्तकाल तक चलता जा रहा है वह जगत् है। शरीर नाम कर्म का उदय होने पर जीवों के निकट एकत्रित हो गया पुदुगल तो काय है। जगत् का अर्थ यदि लोक मान लिया जाय तो लोक का अर्थ या संसार का अर्थ पहिले सूत्रों में कहा जा चुका है। काय का अर्थ भी पहिले प्रकरणों में आ चुका है। अन्तरंग बहिरंग कारणों अनुसार स्वकीय आत्मस्वरूप से होते रहना स्वभाव है। जगत् और काय के जो दो स्वभाव हैं इस प्रकार द्बन्द्व गर्भित षष्ठीतत्पुष समास कर "जगतकायस्वभावी" यों शब्द साधु बना लिया जाता है। इस कारण जगत् और काय के स्वभाव यों संवेग और वैराग्य के छिये प्रहण करने योग्य हैं। जन्म, जरा, मृत्यु क्क्या, रोग आदि अनेक दुःखमय संसार से भयभीत होना संवेग है। राग के कारणों का अभाव हो



जाने से यानी चारित्रमोहनीय कर्म का उपशम, क्षय या क्षयोपशम हो जाने पर स्पर्श, रस, गंध,रूप, शब्द, सुख, संकल्प, विकल्प, इन ऐन्द्रियक विषयों से विरक्ति हो जाना विराग है। उस विराग का जो भाव हैं सो वैराग्य है। संवेग और वैराग्य के लिये जो होय वह संवेगवैराग्यार्थ है। चतुर्थी का अर्थ तादर्थ्य है। इस प्रकार दोनों में से प्रत्येक का दोनों के लिये होना समझ लेना चाहिये, अर्थात् जगत् के स्वभाव का चिन्तन करना संवेग के लिये और वैराग्य के लिये भी है तथैव काय के स्वभाव का चितन करना भी संवेग और वेराग्य दोनों के छिये है। वस्तुतः यही बात सर्वांग सत्य है। थोडी भी विचार बुद्धि को धारने वाला पुरुष जब कभी जगत् के स्वभाव को विचारेगा तो उसे सवेग हुये विना नहीं रहेगा। जो आज धनी है वह कल निर्धन हो जाता है। बाबा बैठे रहते है नाती की मृत्यू हो जाती है। कहीं शोक, कहीं रोग, क्वचित् खेद की भरमार सुनाई दे रही है। जगत् में कहीं भी सुख नहीं है, केवलज्ञानी महा-राज ही अठारह दोषों से रहित हैं। देव और भोगभूमियाँ जीव भी व्यक्त या अव्यक्त रूप से श्रुधा आदि अठारह दोषों करके आक्रान्त हैं। उनमें विचारशील सम्यग्दृष्टि यही भावना भावते रहते है कि कब कर्म भूमि की मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर संयम धारते हुये चार आराधनाओं को प्राप्त करें। इसी प्रकार शरीर की अवस्थाओं का विचार करने पर वैराग्य ही उपजता है। जगत पर से तीन भी तैतालीस घनराजू प्रमाण तीनों लोक और उसमें अनित्य, अशरण होकर वर्ता रहे सभी परिणामी पदार्थ पकड लिये जाते हैं। फिर भी संसारी जीव का काय से घनिष्ठ सबन्ध है। अतः भूत, व्रती, न्याय अनुसार या सामान्य विशेष नीति से काय का पृथक उपादान करना पड़ा है। जगत की अनेक परिणतियों से जितना कहीं संवेग उपजता है उससे कितना ही गुना अधिक काय के स्वभाव का चिन्तन करने से वैराग्य उप-जता है। सूत्रकार ने यह बहुत बढिया मोक्समार्गोपयोगी अमूल्य सूत्र कहा है। इसमें अपरिमित प्रमेय भरा हुआ है "सम्यादर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः" इस सूत्रे के परचात् यदि एक ही सूत्र बनाने का विचार किया जाय तो वह सौभाग्य इस "जगत्कायस्वभावो वा संवेगवैराग्यार्थ" सूत्र की ही प्राप्त होगा। इस सूत्र में शिक्षा, उपदेश, सिद्धान्त और साधु तत्त्वों का सार एकचित्र कर दिया गया है। मोक्ष के कारण संबर तत्त्व और निर्जरा तत्त्व को यहाँ ठुंस कर भर दिया गया है।

#### केषां पुनः संवेगवैराग्यार्थं जगत्कायस्वभावभावने कृतो वा भवत इत्याह—

यहाँ कोई प्रश्न उठाता है फिर यह बताओं कि जगत के स्वभाव की भावना और काय के स्वभाव की भावना ये दोनों किन-किन जीवों के संवेग और वैराग्य के छिये उपयुक्त होती है ? और यह भी बताओं कि किस कारण से ये भावनाये जीवों के होती है ? इस प्रकार जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार उत्तर वार्त्तिक को कहते हैं।

## जगत्कायस्वभावो वा भावने भावितात्मनां । संवेगाय विरक्त्यर्थं तत्त्वतस्तत्प्रबोधतः ॥१॥

जिन जीवों ने आत्मा के स्वरूप का भले प्रकार चिन्तन किया है। जगत के स्वभाव और काय के स्वभाव अथवा उनकी भावनायें करना ये उन भावित आत्मक जीवों के संवेग गुण के लिये और वैराग्य के लिये उपयोगो हो रहे हैं यह पहिले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न जो यह था कि किस कारण से वे उक्त प्रयोजनों को पृष्ट कर देते हैं? इसका उत्तर यह है कि वास्तविक रूप से उन जगत् और काय का बढिया बोध हो जाने से यानी उनके वास्तविक स्वरूपों का चिन्तन करने से संवेग और वैराग्य हो ही जाते हैं। कल इकारिणी स्त्री से या अन्यायी राजा अथवा मलम्त्रों से अक्षवि होने का

हेतु उन घृणित पदार्थों का झान ही हैं। जगत् और काय में कोई भी स्वभाव आसक्त हो जाने का नहीं है। अतः जगत् तस्व और काय तस्व का समीचीन बोध हो जाने से संवेग और वैराग्य का होना अनि-बार्य है। हाँ जो आत्म झान से शून्य हैं वे भले ही उक्त गुणों को प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि उन्हें तस्व-झान ही नहीं है। बालक ही सांप या अग्नि से खेलना चाहता है विचारशील नहीं। अतः आत्मझानी जीव के इस सूत्रोक्त अनुसार तस्व प्रबोध पूर्वक हुई भावनाओं से संवेग और वैराग्य हो जाने का अविना-भाव है।

तस्वतो जगत्कायस्वभावाभावबोधवादिनां तु तद्भावनातो नाभिष्रेतार्थसिद्धिरित्याह—

वास्तविक रूप से जगत् और काय के स्वभावों का अभाव मान कर विज्ञान का अद्वेत मानने बाले बौद्धों के यहां तो उन जगत और काय के स्वभावों की भावना से अभिप्रत अर्थ की सिद्धि नहीं हो सकती है इसी बात को प्रन्थकार वार्त्तिकों द्वारा कह रहे हैं।

भावना कल्पनामात्रं येषामर्थानपेक्षया। तेषां नार्थस्ततोऽनिष्टकल्पनात इवेप्सितम् ॥२॥ अनन्तानन्ततत्त्वस्य कश्चिद्रर्थेषु भाव्यते। सन्नेवेति यथार्थेव भावना नो व्यवस्थिता ॥३॥

जिन बौद्ध पण्डितो के यहां अनित्य, अशरण आदि भावनाये या पांच व्रतों की पच्चीस विशेष भावनाये अथवा अपाय, अवदादर्शन और दुःखस्वरूप तथा मैत्री आदि एवं जगत् काय स्वभाव चिन्तन ये सामान्य भावनाये केवल कल्पनाम्बरूप ही मानी गयीं हैं। बौद्ध समझाते है कि इनमें बस्तुभूत अथौं की कोई अपेक्षा नहीं है। जैसे कहानी, किंवदन्तिया, उपन्यास, किस्सा यों ही गढ़ लिये जाते है इसी प्रकार जगत् के स्वभावों की भावना या काय स्वभाव का चिन्तन ये सब वस्तुस्पर्शी न होकर कोरी कल्प-नायें हैं। दीन छोकरा अपने मन में राजापने की कल्पना कर छेवे या मूर्ख जालक अपने की पण्डित मान बैठे. इन्द्र नाम का बालक अपने को प्रथम स्वर्ग का अधिपति चिन्तता रहे, मिट्टी के बने हुये झोंपड़े में स्वर्णनिर्मित प्रासाद की भावना करता रहे, ऐसे निकम्मे मिध्याज्ञानी को कोई अर्थ की सिद्धि नहीं होती है। अब आचार्य कहते है कि भावना को अवस्तु विषयिणी मानने वाले उन बौद्धों के यहां उस भावना से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। जैसे कि अनिष्ट की कल्पना से ईप्सित पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है अर्थात मट्टी की बनी गाय से अभीष्ट दुग्ध प्राप्त नहीं होता है। यहाँ कहना यह है कि सर्वथा असत कल्पनाओं से भले ही इष्ट प्रयोजन की प्राप्ति नहीं होय किंतु वास्तविक कल्पनाओं से इष्ट प्रयोजन सधता है जब कि उपचरित असद्भूत व्यवहार नय अनुसार मेरे पुत्र, दारा आदिक हैं, वस्त्र, अलंकार, सोना. चांदी मेरे हैं, देश, राज्य दुर्ग मेरे, हैं इत्यादिक कल्पनाय भी कथंचित वस्तुपरिणतियों को छकर ह्यी हैं। बहुरूपिया, चित्र, नाटकप्रदर्शन, बनावटी सिंह, सर्प,भूत, प्रेत आदिक की झूंठी कल्पना, अपने में रोग या नशा आ जाने की भावना ये बहुभाग असत्य भावनाये भी अनेक परिणतियों को उपजा देती है। पांच के "हाथीपांव" रोग पर सिंह की प्रतिकृति लाभ देती है, भील मट्टी के कृत्रिम द्रोणाचार्य से धनुष विद्या पढ़ा था, "यथा कूर्मः स्वतनयान ध्यानमात्रेण तोषयेत्" कछवी अपने वच्चों को शूभभावना मात्र से पुष्ट करती रहती है यह बात सर्वांग असत्य नहीं है। माता पिता गुरुजन अपने पुत्र या छात्रों को गुमभावनाओं से अलंकृत करते रहते हैं। तो वस्तुभूत परिणतियों की भित्ति पर हुई भावना तो कोरी कल्पना नहीं कही जा सकती है। प्रत्येक पदार्थ में अनन्तानन्त स्वभाव भरे हुये हैं न जाने किस नैमि-

त्तिक या स्वाभाविक स्वकीय परिणति की भावना भा कर यह जीव संसार कारण या मोक्ष कारण की आराधना किया करता है। कुकर्म या सत्कर्म का छोटा सा बीज ही फल काल में महान बक्ष हो जाता है। अनेक अर्थों में से कोई न कोई अनन्तानन्त स्वभाव वाले पदार्थ का सत्स्वरूप अर्थ भावना किया जाता है। इस कारण हम स्याद्वादियों के यहाँ वस्तुस्पर्शिनी भावना यथार्थ ही व्यवस्थित हो रही है। क्रशिक्षा का स्वल्प कारण मिल जाने पर पापी जीव उस व्यसन की भावना भाते भाते एक दिन महाद-वर्यसनी हो जाता है इसी प्रकार सन् शिक्षा का स्वल्प बीज पाकर भव्य जीव शभ भावनाओं को भाकर एक दिन चारित्रवानों मे अमणी बन जाता है। भावनाये भावने से विद्यार्थी पाठ को अभ्यस्त कर छेता है। भावना अनुमार बक्ता अच्छी वक्तृता देता है। रागवर्धक भावनाओं के वश माता अपने पुत्र पर स्नेह करती है। जगन की और शरीर की परिणतियां वहत सी प्रत्यक्षगोचर हैं। उनका अवलंब लेकर सत्या-र्थभावना भावने से संवेग और वैराग्य परिणाम उपजेगे ही। हां जो भावना को परमार्थ नहीं मानते हैं उनके यहां प्रतातियो से विरोध आवेगा । भावना के विना स्मृति नहीं हो सकती है, बालक अपनी माता को नहीं पहिचान सकेगा, पक्षी लौट कर अपने घोंसले मे नहीं आ मकेगा, परीक्षायें देना असभव हो जायगा, मुख मे कौर नहीं दे सकोगे, ज्याप्तिस्मरण या संकेत स्मरण अनुसार होने वालं अनुमान और आगमप्रमाण उठ जायगे, किसी का अभ अअभ चिन्तन कुछ कार्यकारी नहीं होगा अतः उक्त सामान्य भावनाओं और विशेष भावनाओं को वस्तुभूत यथार्थ मानना चाहिये वास्तविक अथ कियाओं को कर रही भावनाओं पर कुचोद्यों का अवकाश नहीं है।

ततो यथार्था अवितथसकरुभावनाः प्रतिपन्नव्रतस्थैर्यहेतवस्तत्प्रतिपक्षस्वीकारिनराकरण-हेतुत्वात्सम्यक् स्त्रिताः प्रतिपत्तव्याः ।

तिस कारण सत्य अथौं का अवलंव लेकर हुया उक्त सम्पूर्ण भावनाये यथार्थ है। प्रतिज्ञात किये गये अहिंसा आदि व्रतों के स्थिरपन की कारण है उन व्रतों के प्रतिपक्ष हो रहे हिंसा, झूठ आदि के स्वीकारों की निराक्तत का हेतु होने से सूत्रकार महाराज करके भले प्रकार उक्त सूत्रों में वे भावनाय सूचित कर दी गयी है। यो भव्यों का विशेष भावनाओं और सामान्यभावनाओं की प्रतिपत्ति कर लेनी चाहिये अलं विस्तरेण।

## अथ के हिंसादयो येभ्यो विरतिर्वतिमिति शकायां हिंसां तावदाहः-

अब यहाँ कोई प्रश्न उठाता है कि वे हिंसा आदिक कौन से है ? जिनसे कि विरित होना व्रत है यों सातवे अध्याय के प्रथम सूत्र द्वारा कहा गया है। इस प्रकार शंका प्रवर्तने पर सबसे प्रथम आदि में कहा गयी हिंसा को उक्षण सूत्र द्वारा श्री उमास्वामी महाराज कहते है।

## प्रमत्तयोगात् प्राराव्यपरोपरां हिंसा ॥१३॥

प्रमाद युक्त परिणित का योग हो जाने से स्व या पर के प्राणों का वियोग कर देना हिंसा है। अर्थात् प्रमादी जीव करके कायवाङ्मनःकर्म रूप योग से स्वकीय, परकीय, भावप्राण द्रव्यप्राणों का वियोग किया जाना हिंसा कही जाती है।

अनवगृहीतप्रचारविशेषः प्रमत्तः अभ्यंतरीभूतेवार्थो वा पंचदशप्रमादपरिणतो वा, योग-शब्दः सबन्धपर्यायवचनः, कायवाङ्मनःकर्म वाः, तेन प्रमत्तसंबंधात् प्रमत्तकायादिकर्मणो वा प्राणव्यपरोपणं हिंसेति स्त्रितं भवति । पाँच इन्द्रिय और छठे मन के निर्गल हुये प्रचार विषयों का नहीं अवधारण कर (को नहीं गिन कर) अयताचार पूर्वक प्रवर्त रहा जीव प्रमत्त है। अथवा प्रमत्त का अर्थ यों कर लिया जाय कि प्रमत्त इव प्रमत्तः यों प्रमत्त शब्द में इव शब्द का अर्थ सदृशपना भीतर गिभत हो रहा है। अर्थात् जैसे मद्य पीने वाला कार्य, अकार्य, वाच्य, अवाच्य, इष्ट, अनिष्ट आदि को नहीं जानता है उसी प्रकार जीवस्थान, योनिस्थान, स्वीय, परकीय, सुल, दुःल आदि को नहीं जान रहा कपायोदय वशीकृत जीव मदोन्मत्त के ममान प्रमत्त का तीसरा अर्थ पन्द्रह प्रमादों से युक्त हो कर परिणति कर रहा जो जीव है सो प्रमत्त है। स्त्रीकथा, भक्तकथा, राष्ट्र कथा, राजकथा, कोध, मान, माया, लोभ, स्पर्शन, रसना, ब्राण, चश्चः, श्रोत्र, निद्रा और स्तेह इन पन्द्रह प्रमादों के साथ रम रहा जीव प्रमादी कहा जाता है। सूत्र में पड़ा हुआ योग शब्द तो सबन्ध का पर्यायवाची है। युज्जि योगे धातु से बने हुये योग शब्द का अर्थ संबंद हो जाता है। अथवा काय, वचन, मन का अवलंद लेकर हुआ आत्मप्रदेशपरिस्पंद भी योग हो सकता है। तिस कारण इम सूत्र से यह सूचित हो जाता है कि प्रमत्त का संबन्ध हो जाने से अथवा प्रमत्त जीव के काय आदि परिस्पन्दों से हुआ स्वी संबन्धी या पर सम्बन्धी प्राणियों का वियोग करना हिंसा है।

कि पुनर्व्यपरोपण ? वियोगकरण प्राणानां व्यपरोपणं प्राणव्यरोपपण । प्राणग्रहणं तत्पूर्वकत्वात् प्राणिव्यपरोपणस्य । सामर्थ्यतः मिद्धेः । प्राणस्य प्राणिभ्योऽन्यत्वादधर्माभाव इति चेन्न, तद्दुःखोत्पादकत्वात् प्राणव्यपरोपणस्य । प्राणानां व्यपरोपणे ततः श्ररीरिणोऽन्यत्वाद्दुःखा-भाव इति चेन्न, इष्टपुत्रकलत्रादिवियोगे तापदर्शनात्, तेनान्यत्वस्य व्यभिचारात् प्राणप्राणिनोर्वधं प्रत्येकत्वाच सर्वथान्यत्वमसिद्धमिति न दुःखाभावसभवः शरीरिणः साधयतो यतो हिंसा न स्यात् ।

यहाँ कोई पूँछता है कि प्रमत्त योग का अर्थ समझ लिया फिर यह बताओ कि यह व्यपरोपण क्या पदार्थ हैं ? उसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि व्यपरापण का अर्थ वियोग करना है। पॉच इन्द्रिय प्राण, तीन बल प्राण, आयुः और इवासोइवास, इन प्राणो का वियोग कर देना प्राणव्यपरोपण है। यों पश्ची तत्पु-रूप समाम है। प्राणो का ग्रहण इस लिये किया गया है कि प्राणी का न्यपरोपण उस प्राणन्यपरोपण होने को पूर्ववर्त्ती मान कर होता है। पहिलं प्राणों का वियोग होता है पश्चात प्राणी का वियोग हो जाता हैं यह बात विना कहे मामर्थ्य से सिद्ध हो जाती है। जीव के प्राणी का वियोग हो जाने से इष्ट बन्धुओं के साथ उस जीव का वियोग हो जाता है अथवा आम्नव पूर्वक बंध होता है। फिर भी आस्नव और बंध का जैसे एक समय है उसी प्रकार प्राण वियोग और प्राणी वियोग का समय भेद नहीं है। यहाँ कोई आक्षेप उठाता है कि प्राणियों से प्राणो का जब भेद है तो प्राणो का वियोग कर देने से आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं होता है। अतः हिंसक को अधर्म नहीं लग सकेगा। प्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि प्राणा का व्यपरोपण करना उस जीव के दुःखों का उत्पादक है प्राणों का वियोग कर देने पर प्राणी जीव को महान् दुःख उपजता है इस कारण दुःखोत्पादक हिसक जीव के अधर्म हो जाने की सिद्धि हुई। पुनः कोई सर्वथा भेदवादी आक्षेप उठाता है कि शरीरधारी आत्मा जब प्राणो से सर्वथा भिन्न हं तो प्राणों का व्यपरोपण होते हुये भी भिन्न हो जाने के कारण उससे आत्मा को दुःख नही होना चाहिये जैसे कि शरीर से मल मूत्र का वियोग हो जाने से किसी को दुःख नहीं होता है। अब आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्यों कि इष्ट हो रहे भिन-भिन्न पुत्र, स्त्री, धन, पशु, गृह, अधिकार, आजी-बिका आदि का वियोग हो जाने पर जीव के संताप हो रहा देखा जाता है अतः भिन्नत्व हेतु का तिस पुत्र आदि के वियोग करके व्यक्तिचार हुआ। अर्थात् प्राणव्यपरोपणं (पक्ष ) जीवस्य न दुखहेतुः (साध्य ) तदन्यत्वात् ( हेनु ) शत्रु वियोगवत् ( दृष्टान्त ), इस आक्षेप कर्ता के अनुमान में पहे हुये तदन्यत्व हेनु का इष्ट पुत्रादि वियोग करके व्यभिचार आता है। एक बात यह भी हे कि प्राण और प्राणो आत्मा का बंध के प्रति एकपना है। दोनों बंध कर एकम एक रस हो रहे हैं अतः सर्वथा भेद असिद्ध है यों अन्यत्व हेनु स्वरूपासिद्ध भी हुआ ( बंधं पि एयनं लक्खणदो हवड़ तस्स णाणत्तं ),, इस कारण एकपना हो जाने से प्राणों का वियोग हो जाने पर आत्मा के दुःख के अभाव का असंभव है। शरीर वाले आत्मा को साध रहे सर्वथा भेदवादी वैशेषिक के यहाँ आत्मा के दुःखाभाव नहीं संभवता है। जिससे कि प्राणों का वियोग कर देने पर आत्मा की हिंसा न होती। अर्थात् प्राणों का व्यपरोपण हो जाने से प्राणी की हिंसा और प्राणी को दुःख उपजना तथा हिंसा से अधर्म होना सिद्ध हो जाते हैं।

एकान्तवादिनां तदनुपपत्तिः सबंधाभावात् । प्राणप्राणिनोः संयोगिवशेषसंबन्ध इति चेत्, कुतस्तस्यांतरसंयोगाद्विशेषः ? तददृष्टविशेषादिति चेत्, तस्याप्यात्मनोऽन्यत्वे कुतः प्रतिनियन्तात्मना न्यपदेशः तत्र समवायादिति चेत्, सर्वात्मसु कस्माश्च तत्समवायः ? प्रतिनियतात्मिन धर्मा- धर्मयोः फलानुभवनात्तत्रेव समवायो न सर्वात्मिस्वित चेत्, तदेव सर्वात्मसु किं न स्यात् ? सर्वात्मश्चरिष्वभावादिति चेन्न, शरीरस्यापि प्रतिनियतात्मस्वाभाविकत्वायोगात् सर्वात्मसाधारण- त्वात् । यददृष्टविशेषेण कृतं यच्छरीरं तत्तस्यैवेति चेत्, तर्द्वदृष्टस्यापि ततोऽन्यतैवेत्येकांते कृतः प्रतिनियतात्मना न्यपदेश इति स एव पर्यनुयोगश्चक्रकं च ।।

सर्वथा नित्यपन, सदा शुद्धता, सर्वगतपन, क्रियारहितपन आदि एकांतों का पक्ष है रहे नैया-यिक, सांख्य आदि पण्डितों के यहाँ उन दुःख, मरण, जीवन, आदि की सिद्धि नहीं हो सकती है। क्योंकि आत्मा का शरीर या प्राण अथवा दुःख आदि के साथ कोई संबन्ध नहीं बनता है। यदि नैयायिक यों कहें कि वायू द्रव्य प्राण और प्राण वाले आत्मा द्रव्य का सम्बन्ध संयोग विशेष है। जैनो के यहां भी कर्म, शरीर, स्वकीयपुत्र कलत्र आदि के साथ विशंष जाति का संयोग माना ही गया है। यों कहने पर तो आचार्य पूछते हैं कि उस सयोग की अन्य अन्तर वाले भिन्न पदार्थों के हुये संयोग की अपेक्षा किस कारण से विशेषता हो रही है ? बताओ। अर्थात् आत्मा का घट से, पुस्तक से, लेखनी से, भी संयोग हो गहा है। ऐसी दशा में प्राण के साथ हुये संयोग में भला किस कारण से विशेषता आ गयी जिस से कि प्राण का न्यपरोपण हो जाने पर प्राणी आत्मा का न्यपरोपण हो सकेगा। इसके उत्तर में यदि नैयायिक यों कहें कि उस प्राण वाले आत्मा के पुण्य, पाप, नामक अदृष्ट विशेष से संयोग की अन्य बहिरंग संयोगों की अपेक्षा विशेषता हो गयी है। यों कहने पर तो जैन उलाहना देगे कि उस अदृष्ट को भी आत्मा से भिन्न मानने पर किस कारण से प्रतिनियत आत्मा के सम्बन्धीपने करके व्यपदेश होगा अर्थात् नैयायिकों के यहां आत्मा से जैसे प्राण भिन्न पड़े हुये हैं उसी प्रकार अदृष्ट विशेष भी भिन्न पड़ा हुआ है। अनन्तानन्त न्यापक मानी गयी आत्माओं में से किमी एक आत्मा का वह अदृष्ट नियत नहीं कहा जा सकता है। यदि वेशेषिक या नैयायिक इसके उत्तर में यों कहें कि उस नियत आत्मा ही में अदृष्ट का समवाय सम्बन्ध हो गया है इस कारण नियत आत्मा का यह नियत अहष्ट है यों स्वस्वामिसम्बन्ध का व्यपदेश हो जायगा। इस पकार कहने पर तो हम जैन कटाक्ष करेगे कि जब समवाय व्यापक और एक माना गया है तो सम्पूर्ण ही आत्माओं में किस कारण से उस अदृष्ट का समवाय नहीं हो जाता है ? बताओ। इसके उत्तर में वैशेषिक यदि यों कहे कि प्रतिनियत हो रही एक आत्मा में हो धर्म और अधर्म के सुख, दु:ख आदि फर्लो का अनुभव होता है इस कारण उस एक ही आत्मा में अदृष्ट का समवाय संबन्ध हो सकेगा। सम्पूर्ण आत्माओं में अवृष्ट नहीं समवेत होगा। यो बैशेषिकों के कहने पर तो पुनः हम जैन उपालंभ देगे कि वह धर्म अधर्मी के फल का अनुभवन ही भला क्यों नहीं सम्पूर्ण आत्मा में हो जाता है ? फूल की फैली हुई सुगन्ध को सभी निकटवर्त्ती पुरुष सूंघ छेते हैं जब कि अनेक आत्माये एक स्थान पर डट रही हैं। सभी आत्माओं से अदृष्ट और उसका फलातुभवन सर्वथा भिन्न पड़ा हुआ है तो एक ही आत्मा उस अदृष्ट सुख दुःख फल का अधिपति नहीं हो सकता है। इस पर वैशेषिक यदि यों समाधान करे कि सम्पूर्ण आत्माओं के शरीरों में अदृष्ट के फल का अनुभव नहीं हुआ है। एक ही आत्मा के शरीर में सुख दःख अनुभवा गया है अतः एक ही नियत आत्मा में धर्माधर्म फलानुभव, एवं अनुभव नियामक समवाय, और समवाय के वश हो रहा नियत अदृष्ट तथा अदृष्ट हेतुक नियत प्राणों का संयोग बन जायगा। आचार्य कहते है कि यह तो नहीं कह त्यकते हो क्योंकि "आधारभूत नींव हो रहे अन्तिम हेतु के बिगड़ जाने से आपका बना बनाया सम्पूर्ण धासाद गिर जाता है। शरीर भी सभी आत्माओं से भिन्न पड़ा हुआ है अतः प्रतिनियत एक ही आत्मा के स्वभावों से सम्पादित होनापन प्रकृत शरीर के भी नहीं बन पाता है। क्योंकि वह शरीर भी सम्पूर्ण आत्माओं का साधारण है। साधारण वस्तु पर सम्पूर्ण आत्माओं का समानरूप से अधिकार है अतः शरीर का नियतपना (प्रकृत आत्माधिकृतत्व) नहीं होने से सुख दुःखानुभवन नियत नहीं हो सका। फलानुभव के नियत हुये बिना उसी एक आत्मा में अदृष्ट का समवाय नियत नहीं हो सका और नियत समवाय नहीं होने से अदृष्ट विशेष नियमित नहीं हो सका जो कि प्राण और प्राणी के संयोग विशेष का नियासक होता। अन्तिस नीव को सुधारने के छिये वैशेषिक यदि यों कहें कि जिस आत्म। के अदृष्ट विशेष करके जो शरीर बनाया गया है वह शरीर उसी आत्मा का होगा अन्य पड़ौसी आत्मा का नहीं। यों कहने पर तो आचार्य उलाहना देते हैं कि तब तो भेदवादियों के ऊपर उपालंभमाला आपड़ती है। शरीर के नियामक अदृष्ट को भी उस आत्मा से भिन्न होने का ही एकात मानने पर भला किस कारण से उस अदृष्ट का प्रतिनियत आत्मा के सम्बन्धीपने करके षष्ठी विभक्तिवाला व्यवहार होगा ? बताओ। यो बहका बही पर्यनुयोग यानी समाधान आक्षेपों का प्रवर्त्तन चालू रहेगा। वैशेषिक ने अन्तिम नियामक अदृष्ट माना है। प्रारम्भ में भी अदृष्ट विशेष से संयोग विशेष की व्यवस्था करी थी किंतु अदृष्ट भी आत्मा से भिन्न ही माना गया है अतः वह अदृष्ट इस आत्मा का है ऐसा नियम कौन करें ? तत्र समवाय से नियम करोगे तो उस भिन्न पड़े हुये समवाय का नियम कीन करें ? कि इसी आत्मा में उस अदृष्ट का यह समवाय है। यदि फलानुभवन से समवाय को नियत किया जायगा तो सम्पूर्ण आत्माओं को टालकर एक ही प्रकृत आत्मा में उस भिन्न पड़े हुये फलानुभवन के स्वामिसंबन्ध की प्रतिनियति कौन करें ? प्रतिनियत शरीर में फलानुभवन के होने से अनुभव का नियम किया जायगा तो आत्माओं से सर्वथा भिन्न पड़े शरीर का ही नियतपना कौन करें ? भेदवादियों के यहाँ बढ़ी कठिनता आ पड़ती है। यदि जिस आत्मा के अदृष्ट से शरीर बनाया गया है वह शरीर उस आत्मा का यों प्रतिनियत व्यवस्था करोगे तो फिर अदृष्ट विशेष के ऊपर प्रश्न उठता है कि भिन्न पड़े हुये उस अदृष्ट को ही सभी आत्मायें क्यों नहीं हुदूप होंगीं। इसके छिये फिर वही समाधान और आक्षेप चलते रहेंगे कोई स'तोषजनक उत्तर वैशेषिकों की ओर से नहीं हो सकता है। एक बात यह भी है कि यों करते करते बैशेषिकों के ऊपर चक्रक दोष आता है। प्राणों और प्राणी का संयोग विशेष हो जाने में सब से पहिले अदृष्ट विशेष को हेतु कहा, उसका नियामक समवाय कहा, समवाय का नियामक फलातु-भवन कहा, फलानुभवन का नियासक प्रतिनियत शरीर में होना कहा, शरीर का नियासक पुनः अवृष्ट विशेष कहा, और अदृष्ट विशेष का नियम्मक समवाय कहा इत्यादि रूप से ज्यकर वंध जाता है। कारक

पक्ष या ज्ञापक पक्ष का चक्रक गर्भित अनवस्था दोष किसी भी कार्य को नहीं होने देता है। पदार्थ सम-झने भी नहीं देता है। तद्पेक्षापेक्ष्यपेक्षितत्वनिबंधनोऽनिष्टप्रसंगश्चककम्।

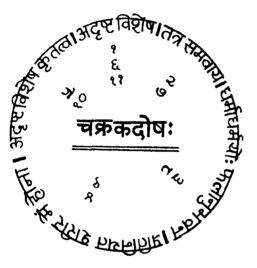

ततः सुद्रमिष गत्वा यत्रात्मिन भावादृष्टं कथंचित्तादात्म्येन स्थितं तस्य तत्कृतं द्रव्यादृष्टं पीद्गिलिकं कर्म व्यपदिश्यते । तत्कृतं च शरीरं प्राणा-त्मकं तद्वयपदेशमईति पुत्रकलत्रादिवदेवेति स्या-द्वादिनामेव प्राणव्यपरोपणे प्राणिनो व्यपरोपणं दुःखो-त्पत्तेर्युक्तं न पुनरेकान्तवादिनां योगानां सांख्या-दिवत् ।

तिस कारण अनेकांतवाद में ही प्राणो या उनके संयोगिवशेष, अदृष्ट विशेष एवं शरीर आदि की सिद्धि समुचित बनती है। नैयायिकों को बहुत दूर भी जाकर कथंचित् तादात्स्य की ही शरण होनी पड़ेगी। अन्यथा

चक्रक प्रह या अनवस्था पिशाची से नैयायिक अपना पिंड नहीं छुड़ा सकत है। जिस आत्मा में मिध्यादर्शन, अविरति, क्रोध, प्रदोष आदिक आत्मपरिणति स्वरूप भाव, पुण्य, पाप कथंचित्-तदात्मकपने करके स्थित हो रहे हैं उस आत्मा के उस भाव अदृष्ट से किये गये द्रव्य अदृष्ट स्वरूप, पुद्ग-लोपादेय अष्टविध कर्म का स्वस्वामी व्यवहार कर दिया जाता है। तथा उपादान कारण पुद्गल से बनाये गये उस अष्टविध कर्म स्वरूप द्रव्यादृष्ट करके प्राणस्वरूप शरीर किया जाता है। जो कि उसी नियत आत्मा का शरीर है इस प्रकार पष्टी विभक्ति अनुसार व्यवहार करने के योग्य है जैसे कि अपने पुण्य पाप अनुसार प्राप्त हुये पुत्र, स्त्री, भ्राता आदिक उस उस आत्मा के कह दिये जाते है। भावार्थ-भेदवादी नैयायिकों के यहाँ चक्रक दोष आता है किंतु मिध्यात्व, अविरति, कषाय आदि भाव अदृष्टा के साथ आत्मा का कथंचित् तादात्म्य संबंध मानने पर कोई दोष नहीं आता है जिस आत्मा का भाव अदृष्ट है उस अदृष्ट को निमित्त पाकर संचित हुआ ज्ञानावरण आदि पौद्गिलिक द्रव्यादृष्ट भी उसी आत्मा का कहा जावेगा और उस द्रव्यादृष्ट के उदय अनुसार बन गण शरीर प्राण, भी उसी आत्मा का समझा जायगा, पुत्र, स्त्री, आदिक भी नियत आत्मा के तभी व्यवहृत होते है जब कि उन पुत्रादिकों के संपादक द्रव्यादृष्ट के भी संपादक हो रहे भावादृष्ट का उस नियत आत्मा के साथ कथंचिन तादात्म्य सबंध बन रहा है आत्मा के साथ संबंध रहे पौद्गालिक द्रव्यादृष्ट का भी कथंचित् तादात्म्य हो सकता है इस तत्त्व का निर्णय "प्रमेयकमलमार्तण्ड" में समझ लिया जाता है। इस प्रकार स्याद्वादियों के यहाँ ही प्राणों का वियोग कर देने पर प्राणी आत्मा का व्यपरोपण हो जाना आत्मा को दुःख की उत्पत्ति होने से समुचित बन जाता है किंतु फिर एकांतवादी हो रहे यौग यानी नैयायिकों के यहाँ झरीरधारी आत्मा का व्यपरोपण नहीं हो सकता है जैसे कि सांख्य, बौद्ध आदि पण्डितों के यहां शरीरी का व्यपरोपण नहीं हो सकता है। यद्यपि योग दर्शन पतंजिल का बनाया हुआ न्यारा है फिर भी क्वचित् नैयायिकों को यौग कह देते हैं। नैयायिक या वैशेषिकों के यहां शरीर, प्राणवायु, या दुःख को आत्मा से सर्वथा भिन्न मान रक्खा है। सांख्यों ने प्राकृतिक प्राणों को शुद्ध उदासीन आत्मा से भिन्न अभीष्ट किया है। बौद्धों के यहां तो आत्म- तत्त्व ही नहीं बनता है।। पांच इन्द्रियें, मनोबल, वचनबल, कायबल, आयु और श्वासोच्छ्वास इन दश द्रव्यशाणों का आत्मा से विशेष नियत सम्बन्ध हो रहा है। चैतन्य, सुख, सत्ता इन भाव शाणों का तो आत्मा के साथ तादात्म्य संबन्ध ही है अतः शाणों का व्यपरोपण होने पर नियत शाणी के दुःख उपजने से शाणी का व्यपरोपण हुआ सिद्ध हो जाता है।

ननु प्रमत्तयोग एव हिंसा तदभावे संयतात्मनो यतेः प्राणव्यपरोपणेऽपि हिंसानिष्टेरिति कश्चित् । प्राणव्यपरोपणमेय हिंसा प्रमत्तयोगाभावे तद्विधाने प्रायश्चित्तोपदेशात्, ततस्तदुभयोपादानं स्रत्रे किमर्थमित्यपरः । अत्रोच्यते ।

यहाँ कोई प्रश्न उठाता है कि "प्रमत्तयोगो हिंसा" प्रमत्त जीव का योग ही हिंसा है इतना ही हिंसा का रुक्षण किया जाय संयमी आत्मा हो रहे मुनिराज के दूसरे श्रुद्र जीवों के प्राणों का व्यपरोपण होते हुये भी यदि उस प्रमत्त योग का अभाव है तो हिंसा होना इष्ट नहीं किया गया है "मरद व जियद व जीवो अयदाचारम्स णिच्छिदा हिंसा। पयदम्स णित्थ बंधो हिंसा। मित्तेण समिद्रस्य यत्नाचारी, समिति-धारी मुनि के मात्र हिंसा हो जाने से ही पापबन्ध नहीं हो जाता है "उच्चालिदंसि पादे इरियासिन-दस्स णिग्गमठ्राणे । आवादेज कु.हेंगो मरेज तज्जोगमासेज" "णहि तस्स तिणमित्तो बंधो सहमोपि देसिदो समये, मुच्छा परिग्गहोत्ति य अज्झप्पपमाणदो भणिदो" इस प्रकार कोई आश्वेपकर्ता कह रहा है। साथ ही एक दूसरा पण्डित भी यों अवधारण कर रहा है कि "प्राणव्यपरोपणं हिसा" इतना ही लघुसूत्र बनाया जाय प्राणो का व्यवरोवण कर देना ही हिंसा है। प्रमत्तयोग का पुँछल्छा नहीं छगाया जाय क्योंकि प्रमत्तयोग का अभाव होते हुये भी उस प्राणव्यपरोपण के करने पर प्रायश्चित्त करने का उपदेश दिया गया है मुनि या श्रावक से बिना जाने या बिना प्रमाद योग के यदि जीवों का बध हो जाता है तो उन को प्रायश्चित्त करना पडता है। श्रावक ने किसी गृह का ताला लगा दिया और भूल से उसमें बिल्ली रह गयी तो बिल्ली को दुःख पहुचाने की क्रिया का प्रायश्चित्त श्रावक को छेना चाहिये। बिना जाने बर्तन में पानी रक्खा रहा उसमें जीव जन्तु उत्पन्न हो गये, मर गये या अन्य जीव ऊपर से पड़ गये इसका प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। शास्त्र का अध्ययन करने बेठे उसी समय शारीरिक बाधा या अन्य आवश्यक कारण उपस्थित हो जाने पर एक मिनट के लिये उठ गये पश्चात् वाय का झकोरा आजाने पर लिखित जिनागम के पत्र इधर उधर उड गये तो भी इस अविनय का रसत्याग, कायोत्सर्ग आदि यथायोग्य प्रायश्चित्त लेना पहता है अथवा नहीं भी उठे तो भी अन्यमनस्क अवस्था में पत्रों के अस्त व्यस्त हो जाने पर अवि-नय हेत्क प्रायश्चित्त करना पड्ता है तभी तो प्रतिक्रमण में ज्ञात, अज्ञात, प्रमाद, अप्रमाद अवस्था के लगे हुये सभी दोषों का प्रत्याख्यान या मिथ्यात्वापादन किया जाता है। "पिडिक्कमामि भंते इरिया बहि-याये बिराहणाये अणागुत्ते अइग्गमणे णिग्गमणे ठाणे गमणे चक्कमणे णाणुग्गमणे बीज्जुग्गमणे हरिद्रगा-मणे उच्चारपस्तवणखेलसिंघाणयवियहिययिद्वावणाये जे जीवा एइंदिया वा वेइन्दिया वा तेइन्दिया वा चउरिन्दिया वा पंचेन्दिया वा णोल्छिदा वा पिल्छिदा वा संघहिदा वा संघादिदा वा ओहाविदा वा परिदाविदा वा करिच्छिदा वा छेस्सिदा वा छिंदिदा वा भिंदिदा वा ठाणदो वा ठाणचंकम्मणदो बा तस्स-उत्तरगुणं तस्स पायच्छित्तकरणं तस्स विसोहिकरणं जाव अरहंताणं भय मंताणं णमोकारं करेमि ताव-कार्य पावकम्मे दुच्चरियं वोस्सरामि ॐ णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं णमो उवज्झायाणं णमो लोए सन्ब साहणं इच्लामि भंत्ते ईरियावहमालोचेडं पुन्वुत्तरदिक्खण पच्छिम चउदिसु विदिसासु विद्दमाणेण जुगुत्तरदिष्ट्रिणा दइन्वा इवडवचरियाये पमाददोसेण पाणभूदजीवसत्ताणं एदेसिं उपघातो कदो वा कारिदो वा किरंतो वा समणुमणदो वा तस्स मिच्छाये दुक्कडं" यहाँ ज्ञात, अज्ञात, प्रमाद, अप्रमादः सभी दोषों का प्रायश्चित्त किया है। अतः अकेला प्राणन्यपरोपण ही हिंसा कह दिया जाओ। तिस कारण हम चोद्य करते हैं कि सूत्रकार ने उन प्रमत्तयोग और प्राणन्यपरोपण दोनों का प्रहण सूत्र में किसलिये किया है शबताओं "सूत्र हि तन्नाम यतो न लघीयः" यहां तक कोई दूसरा कह रहा है। ऐसा शास्त्रार्थ निर्णय का अवसर उपस्थित होने पर प्रन्थकार द्वारा यहाँ समाधान कहा जाता है कि—

उभयिक्षेषोपादानमन्यतराभावे हिसा भावज्ञापनार्थं । हिंसा हि द्वेधा भावतो द्रव्यतश्च । तत्र भावतो हिंसा प्रमत्तयोगः सन् केवलस्तत्र भावप्राणव्यपरोपणस्यावश्यंभावित्वात् । ततः प्रमत्त्रस्यात्मनः स्वात्मघातित्वात् रागाद्युत्पत्तरेव हिंसात्वेन समये प्रतिवर्णनात् । द्रव्यहिसा तु परद्रव्य-प्रमणव्यपरोपणं स्वात्मनो वा तद्विधायिनः प्रायाश्चित्तोपदेक्षो भावप्राणव्यपरोपणाभावात् प्रमत्तयोगः स्यात् तहिं तत्पूर्वकस्य यतेरप्यवश्यंभावात् । ततः प्रमत्तयोगः प्राणव्यपरोपणं च हिंसेति ज्ञापनार्थं तदुभयोपादान कृतं सत्रे युक्तमेव ।

प्रमत्त्रयोगात और प्राणव्यपरोपण इन दोनों चिशेषों का प्रहण करना तो दोनो से एक का भी अमाव हो जाने पर हिंसा के अभाव का ज्ञापन करने के लिये है अर्थात न केवल प्रमादयोग ही हिंसा है और इकल्ला प्राणव्यपरोपण भी हिंसा नहीं है किंतु जहाँ प्रमाद के योग से प्राणव्यपरोपण हुआ है वह हिंसा है इस तत्त्व को समझाने के लिये दोनों पद कहे गये है। देखिये हिसा दो प्रकार की है एक तो स्व या पर के क्षमा, बीतरागता आदि भावों की हत्या हो जाने से हिंसा होती है। दूसरी स्व या पर के द्रव्य-प्राणों का वियोग कर देने पर जो होती है वह दृज्य से हिंसा मानी गयी है। भावहिंसा और द्रज्य हिंसा यें भेट जैन सिद्धान्त में ही सुघटित हो रहे हैं। उनमें पहिलो भाव से हिंसा तो केवल प्रमत्त जीव के योग का सद्भाव है क्यों कि उस प्रमाद योग में अपने भाव प्राणों का व्यवरोपण होना अवश्यंभावी है तिस कारण कि प्रमादी जीव अपनी आत्मा का घातक है। पन्द्रह प्रमादों में से किसी भी प्रमाद के उप-जते ही आत्मा के चैतन्य, तस्वज्ञान, अहिंसा आदि भावों का घात हो जाता है कारण कि प्राचीन शास्त्र में राग, द्वेष आदि की उत्पत्ति को हिंसारूप से आम्माय अनुसार वर्णन किया गया है। अर्थात "स्वय-मेवात्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान्, पूर्वं प्राण्यंतराणां तु पश्चात्स्याद्वा न वा वधः" "अप्रादर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति ! तेषामेवोत्पत्तिहिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः।" हाँ द्रव्य हिंसा तो पराये द्रव्य-प्राणों का वियोग करना अथवा अपनी आत्मा के द्रव्य प्राणों का वियोग करना है। उस भाव प्राण के व्यपरोपण को करने बाले जीव को प्रायश्चित्त बहुण करने का उपदेश दिया गया है। अपने अज्ञान से भी कभी-कभी किवाड़ों को लगाते खोलते, समय अथवा भूल से जल, मिष्टाम, आदि में जीवों का वध हो जाता है वहाँ भी प्रमाद योग है। कभी जात भाषों की अपेक्षा अज्ञात भावों से पापवंध अधिक हो जाता है अज्ञान भी विशेष अपराध है। एक प्रकार के अज्ञान को मिथ्यात्वों में गिनाया गया है। सम्यग्दृष्टि जीव वैषयिक सुखों को हेय जानता हुआ भी सेवता है। ज्ञातभाव होने पर भी इसके पापवंध अल्प होता है और मिध्याङ्गानी तथा अज्ञानी जीव के विषय सेवन से तीत्र पापवंध होता है। किसी पक्ष का एकान्त पकड़े रहना ठीक नहीं कि झातभाषों से ही पापों में तीत्र अनुमागवन्ध पहला है। प्रकरण में यों कहना है कि भावपाणों का वियोगकरण नहीं होने से उस हिंसा का या प्रायश्चित्त छेने का असंभव है। यदि मुनि के प्रमत्त्रवोग होगा तब तो प्रमत्तपूर्वक यति के भी हिंसा अवस्य हो जावगी। तिस कारण

प्रमत्तकोग और प्राणन्यपरोपण ये दोनों होंयगे तभी हिंसा है इस बात को समझाने के लिये उक्त सूत्र में उन प्रमत्तयोग और प्राणव्यपरोपण दोनों पदों का प्रहण किया गया समुचित ही है। कहीं-कही सम्यादृष्टि के भी बंध नहीं होना लिखा है वह भी तीत्र अनुभाव बंध की अपेक्षा से है। अविरति, प्रमाद, क्यायों अतुसार सम्यग्दृष्टि के भी पाप प्रकृतियों का मन्द अनुभाग को लिये हुये बंध हो ही जाता है और पुण्य-प्रकृतियों के तो बन्ध होते ही हैं "सन्मेव तित्थबंधो प्रमादरहिदेसु" तीर्थं कर और आहारदिक बंध तो सन्ध-ग्वृष्टि के ही होता है। मुख छार, मसूड़े, दॉतों आदि में त्रसजीवो की संभावना है। किसी-किसी दाँतों में रक निकलता रहता है, बुरी दुर्गंघ आती है, पाइरिया रोग हो जाता है, सूक्ष्मवीक्षकयंत्र द्वारा वे त्रस जीव देखा छिये भी जाते हैं फिर भी अअक्यानुष्ठान होने से खाने पीने का त्याग नहीं करा दिया जाता है। छन्ने से छान छेने पर भी जल में यदि त्रस जीव रह जाते है तो यहाँ भी आचारशास्त्र की आज्ञा या अशक्यानुष्ठान का सहारा छिया जता है। करणानुयोग, द्रव्यानुयोग के शास्त्रों अनुसार विचारने पर अशक्यानुष्ठान कोई कर्मबंध से छूट जाने का बहाना नहीं प्रवीत होता है। उन सावद्य क्रियाओं से पाप का बंध अबस्य होता है। तथा जिनागमानुकुछ प्रवृत्ति करने वालों के कषायों की अतिमन्दता हो जाने से उसमें रस मंद् पड़ेगा। दशमे गुणस्थान तक पापों का बध होता रहता है। हाँ चरणानुयोग अनुसार अशक्यानुष्ठान विचारा मात्र इतना सहारा दे सकता है जिससे कि अशुद्ध अन्न, जल, के खान पीने का परित्याग कर व्यर्थ की आत्मिहिंसा करने से जीव बचे रहें, बारहवे गुणस्थान तक इस मानुष हारीर में बादर निगोद और अनेक त्रस जीव उपजते, मरते, रहते हैं, मल, मूत्र, मांस, रक्त आदि में प्रति अन्तर्मु-हुर्चा जीवों के जन्म मरण की धारा लग रही है। चाहे मुनि होंय अथवा सामान्य मनुष्य हो उसके बैठते उठते, बात चीत करते, खाते, पीते, श्वास छोड़ते, शरीर की उष्णाता निकाछते आदि कियाओं में जीवों का वध हो जाना अनिवार्य है, थोड़ा भी शास्त्र को जानने वाले ज्ञानी से यह बात छिपी नहीं है अतः जैन सिद्धान्त अनुसार वास्तविक जो कोई भी हिंसा हो सकती है उसकी ओर छक्ष्य रखते हुये प्रनथकार ने इस सत्र का तात्पर्य कह दिया है।

येषां तु न कश्चिदात्मा विद्यते क्षणिकचित्तमात्रप्रतिज्ञानात् पृथिव्यादिभूतचतुष्टयप्रतिज्ञानाद्वा तेषां प्राण्यमावे प्राणामावः कर्तुरभावात्, निह चित्तलक्षणः प्राणानां कर्त्ता तस्य निरन्वयस्यार्थिकयाहेतुत्विनराकरणात् । नापि कायाकारपरिणतो भूतसंघातो मृतश्चरीरस्यापि तत्कर्तृत्वप्रसंगात् । ततो जीवच्छरीरस्यात्माधिष्ठितत्वमन्तरेण विश्वेषाव्यस्थान्साधनात् जीवति प्राणिनि
प्राणसंभवात् तद्वधपरोपणं प्रमत्तयोगात् स्याद्वादिनामेव हिंसेत्यावेदयति—

जिन बौद्ध पण्डित या चार्याक पण्डितों के यहाँ कोई आत्मतत्त्व विद्यमान ही नहीं क्योंकि बौद्ध तो क्षणमात्रस्थायी केवल विक्कानात्मक चित्त को ही प्रतिक्कापूर्वक मान रहे है और चार्याकों ने पृथिवी, जल, आदि चारों भूतों के समुदाय की प्रतिक्का कर रखी है इन दोनों के मत में स्वतंत्र आत्मतत्त्व कोई नहीं माना गया है। इन बौद्ध या चार्याकों के यहाँ तो प्राणी आत्मा का अभाव हो जाने पर प्राणों का अभाव है क्योंकि कोई कर्ता ही नहीं है न प्राणों का न्यपरोपण है और प्राणी का भी न्यपरोपण नहीं बनता है। देखिये बौद्धों के यहाँ माना गया चित्तस्वरूप विक्कान तो प्राणों का कर्ता नहीं हो सकता है क्योंकि उस निरन्वय नष्ट हो रहे क्षणिक चित्त को अर्थ क्रिया के कारणपन का निराकरण कर दिया गया है जो पदार्थ कुछ देर तक उहरें वे तो अर्थ क्रिया को कर सकते हैं। द्वितीय क्षण में ही मर गया क्षणिक पदार्थ किसी अर्थिकिस को नहीं कर सकता है। प्रदीपकिष्ठका, चव्हा, विजली, ये पदार्थ भी सैकड़ों क्षण

तक ठहर रहे संते स्थूल प्रकाशादि कार्यों को करते हैं। अतः बौद्धों के यहाँ माना गया चित्त प्राणों का अधिष्ठायक कर्ता प्राणी नहीं हो सकता है। तथा आकृति से परिणत हुआ भृत यानी पृथिवी, जल, तेज, वायुओं का संघात भी प्राणो का कर्ता नहीं है। क्यों कि थो तो मरे हुये शरीर को भी उन प्राणों के कर्ता-पन का प्रसंग आजावेगा जो कि चार्वाकों को इष्ट नहीं है तिस कारण स्याद्वादी विद्वानों के यहां हो हिंसा होना ठीक बनता है। जीवित शरीर की आत्मा करके अधिष्ठित हो रहेपन के सिवाय अन्य कोई विशेष व्यवस्था नहीं है इस बात को साधा जा चुका है। अर्थात् अधिष्ठायक कर्ता आत्मा कर के जीवित शरीर अधिष्ठित हो रहा है। जीवित हो रहे प्राणों में द्रव्यप्राण या भावप्राण संभवते हैं अतः उन प्राणों का प्रमादयोग से वियोग करना हिंसा है। यो परिणामी आत्मतत्त्व और उसके अधिष्ठित हो रहे शरीर आदि द्रव्य प्राणो तथा तत्त्वज्ञान आदि भाव प्राणों को मानने वाले स्याद्वादियों के यहाँ ही हिंसा होने की विवेचना ठीक हो सकती है। हिंस्य,हिंसक, हिंसा और हिंसाफल की आलोचना किये विना हिंसा का परित्याग नहीं हो सकता है कारण कि अन्य दर्शनो में हिंसा तत्त्व ही सुघटित नहीं हो सका है, स्याद्वादियों का अभिप्रेत यह सूत्रोक्त हिंसा का लक्षण सुव्यवस्थित है इसी बात का प्रन्थकार वार्त्तिक द्वारा निवेदन करे देते है।

## हिंसात्र प्राणिनां प्राणव्यपरोपणमुदीरिता। प्रमत्तयोगतो नातो मुनेः संयतनात्मनः॥१॥

प्रमाद के योग से प्राणी आत्माओं के प्राणों का वियोग कर देना इस सूत्र में हिंसा कही गयी है इस कारण संयम पालन करना जिनका आत्मस्वरूप हो रहा है ऐसे मुनि के वह हिंसा नहीं लग सकती है। मुनि महाराज के रागादिक भी नहीं हैं और प्राणों का न्यपरोपण भी नहीं है अतः हिंसा नहीं लग कर अहिंसा महात्रत पलता रहता है।

रागादीनामनुत्पादाम हिंसा स्वस्मिन् परत्र वास्तु न हिंसक इति सिद्धान्ते देशना, तस्य क्वचिदपि भावद्रव्यत्राणव्यपरोपणाभावात् तद्भाव एव हिंसकत्वव्यवस्थितेः रागादीनाम्रुत्पत्तिर्हैं-सेति वचनात्।।

सिद्धान्त शास्त्रों में सर्वज्ञ आम्नाय अनुसार ऐसी देशना मिलती है कि स्वमें अथवा पर में रागादिकों का उत्पाद नहीं होने से हिंसा नहीं हो पाती है ऐसी व्यवस्था रही अतः वह हिंसक नहीं हो पाता है अथवा इस वाक्य का अर्थ यों कर लिया जाय कि समाधिमरण कर रहा जीव शरीर को त्यक्त करता है यहां अन्न जल निरोध, औषधि त्याग प्रक्रिया से भले ही स्वशरीर की हिंसा हो रही है। रत्नत्रय को रक्षा का लक्ष्य रखने वाले को अशुद्ध, अधर्म्य, उपायों से शरीर रक्षा करना अभिप्रेत नहीं है। रत्नों का पिटारा भले ही नष्ट हो जाय रत्न नहीं नष्ट होने चाहिये यों समाधिमरणार्थी जीव अपने में रागादिकों की उत्पत्ति नहीं करने से हिंसक नहीं माना जाता है, "न चात्मघातोऽस्ति वृषद्धतौ वपुरुपेक्षितुः। कषायावेशतः प्राणान् विषाद्यहिंसतः स हि" तथा ईर्यासमिति पूर्वक गमन कर रहे मुनि के पाँचों के नीचे खद्र जीव आ पड़े और मर जाय तो हिंसा नहीं है। कभी कभी वैद्य या डाक्टर के हाथों से औषधि प्रयोग या चीर, फाड़, करते हुये रोगी मर जाता है किंतु रागादिकों की उत्पत्ति न होने से बह हिंसक नहीं समझा जाता है। रागादिका उत्पाद नहीं होने से उस संयमी मुनि के द्वारा कहीं भी भावप्राण या द्रत्यप्राणों का व्यपरोपण नहीं हो सकता है। उस द्रव्य प्राण और भाव प्राण के व्यपरोपण का सद्भाव होने पर ही

हिंसकपना व्यवस्थित हो रहा है क्योंकि रागद्वेष आदिकों की उत्पत्ति ही हिंसा है ऐसा शास्त्रकारों का बचन है। "रागादीणमणुष्पा अहिंसगत्ति भासिया समये, तेसि चेदुष्पत्ती हिंसेदि जिणेहि णिहिट्ठा।" यहाँ तक हिंसा के उक्षणघटकावयव पदों का साफल्य दिखाते हुये स्याद्वाद सिद्धान्त में ही प्राणप्राणियों का वियोग किया जाना साध दिया गया है।

#### किं पुनरनृतमित्याह-

हिंसा का लक्षण निर्णीत किया उसके अनन्तर कहे गये अनृत यानी झूँठ का लक्षण फिर क्या है ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज अप्रिम सूत्र को कहते है।

# ग्रसदभिधानमनृतम् ॥१४॥

सूत्र का अर्थ यह है कि असत् यानी अप्रशस्त बाच्याथों का निरूपण करना तो अनृत अर्थात् झूँठ हैं। भावार्थ-अशोभन या स्वपर पीड़ा को करने बाले अथवा काणे को चिढ़ाते हुये काणा कहना, दिवालिये को दुःखित करने के लिये दिवालिया घोषित करना ये सब झूँठ हैं। प्रमादयोग का सर्वत्र संबन्ध लगा हुआ है अतः हितशिक्षक, गुरु, माता, पिता, या राजा के अशोभन वचनो में यदि प्रमाद-योग नहीं है तो वे असत्यभाषी नहीं कहे जा सकते हैं।

असदिति निर्ज्ञातसत्त्रतिषेधेनार्थसंत्रत्ययप्रसंग इति कश्चित् । न वा सच्छब्दस्य प्रशंसार्थ-वाचित्वात् तत्प्रतिषेधे अप्रशस्तार्थगितिरित्यन्वयः । तदिह हिंसादिकमसदिभिष्ठेतं । अभिधानशब्दः करणाधिकरणसाधनः, ऋत च तत्सत्यार्थे तत्प्रतिषेधादनृतं । तेनेदशुक्तं भवति प्रमत्तयोगाद-सदिभिधानं यत्तदनृत्तमिति ।

यहाँ कोई आपेक्ष करता है कि इस सूत्र के उद्देश्यदल में असत्शब्द पड़ा हुआ है। प्रसज्य नन्न अनुसार नहीं जो सत् वह असत् है यां सम्पूर्ण ज्ञात हो रहे सत् पदाशों का प्रतिषेध करने पर असत् शब्द करके खर विषाण आदि सर्वथा असत् हो रहे अनथों की प्रतीति हो जाने का अच्छा प्रसंग बन बैठेगा। ऐसी दशा में शून्यवाद का निरूपण यानी जगत् मे कुछ नहीं है "सर्वशून्यं शून्यं" आदिक वचन ही झूंठ हो सकेगे। यहां तक कोई कह रहा है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह अनर्थ प्रत्यय हो जाने के प्रसंग का दोष हमारे यहां नहीं आता है। क्योंकि इस सूत्र में प्रशंसा अर्थ के वाचक सत् शब्द को कहा गया है। उस प्रशस्त सत् का पर्युदास नन्य अनुसार प्रतिषेधक करने पर अप्रशस्त अर्थ की हाप्ति हो जाती है इस कारण अप्रशस्त अर्थ का कथन करना अनृत है यों अन्वय कर दिया जाता है। तिस कारण यहां हिंसा, चोर, आदिक पदार्थ असत् हुये अभिप्रेत किये गये हैं। सूत्र में पड़े हुये अभिधान शब्द की करण और अधिकरण में सिद्धि कर ली जाय जिस करके कथन किया जाय अथवा जिस में निरूपण किया जाय वह अभिधान है। भाव में भी युट् किया जा सकता है। तथा ऋत जो पद है वह सत्य अर्थ में देखा गया है उस सत्यार्थ का प्रतिषेध करने से अनृत शब्द बना लिया जाय, तिस कारण उक्त सूत्र से यह तात्पर्य कह दिया जाता है कि प्रमत्तजीब के योग से जो अप्रशस्त कथन किया गया है वह अनृत है। यहाँ तक सूत्र का अर्थ कह दिया गया है।

मिध्यानृतमित्यस्तु लघुत्वादिति चैस्न, विपरीतार्थमात्रसंत्रत्ययप्रसंगात् । न च विपरी-तार्थमात्रमनृतमिष्यते सर्वथैकांतविपरीतस्यानेकात्मनोऽर्थस्यानृतत्वप्रसंगात् । एतेन मिध्याभिधानम-नृतमित्यपि निराकृतमितव्यापित्वात् । यदि पुनरसदेव मिध्येति व्याख्यानमाश्रीयते तदा यथा-वस्थितमस्तु प्रतिपत्तिगौरवानवतरणात् ॥ तदेवं—

यहां कोई कटाक्ष कर रहा है कि "मिध्या अनृतं" मिध्याभाषण करना झूंठ नाम का पाप है इतना हो सूत्र बनाया जाओ क्योंकि इसमें अर्थकृत और परिमाणकृत छावव गुण है। जहां तक होय सूत्र छोटा ही होना चाहिये, प्रनथकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि यों तो केवल विपरीत अर्थ की ही समीचीन प्रतीति हो जाने का प्रसंग आजायेगा किन्तु केवल विपरीत अर्थ को ही झंठ बोलना नहीं इष्ट किया गया है कारण कि अतिव्याप्ति दोष आजावेगा। देखिये सर्वथा एकांतों से विपरीत हो रहे अनेकांत आत्मक अर्थ को भी अनृतपने का प्रसंग आता है जो कि इष्ट नहीं है। अर्थात् क्वचित् परोपकार, हितोपदेश, अहिंसा, को पुष्ट कर रहा मिध्यावाद भी सत्य समझा जाता है। कदाचित् नित्यैकांतवादी कदामही वादी अनेकांत पर झकाने के लिये अनित्यैकांत पक्ष को पुष्ट करना पहता है। सर्वदा पढ़ने मे ही जारीरिक और मानसिक योगों का ज्यय कर रहे विद्यार्थी के लिये खेलना, विश्राम लेना, विनोद करना आदि का विपरीत उपदेश भी दिया जाता है। अतः मिध्या या विपरीत कथन सर्वथा झंठ नहीं कहा जा सकता है। इस उक्त कथन करके मिथ्या भाषणं करना अनृत है इस मन्तन्य का भी निराकरण कर दिया गया है क्योंकि इसमे अतिव्याप्ति दोष आता है। क्वचित् सत्य में भी मिध्या कथन पाया जाता है, जनपदसत्य, सम्मातिसत्य आदि दस प्रकार के सत्यों में क्वचित् मिथ्याभिधान देखा जाता है अतः अलक्ष्य में लक्षण के चले जाने से ''मिथ्याभिधानं" यह अनृत का लक्षण करना अतिव्याप्ति दोषप्रस्त है। यदि फिर मिथ्याशब्द का प्रसिद्ध अर्थ छोड़ते हुये पारिभाषिक अर्थ कर यों व्याख्यान करने का आश्रय छिया जायगा कि अप्रशस्त ही मिथ्या कहा जाता है। तब तो जिस प्रकार आम्नाय अनुसार सूत्रकार महाराज ने कहा है वही तदवस्थ रहा आओ ऐसा करनें से प्रतिपत्ति में गौरव हो जाने का अवतार नहीं है अर्थात् मिथ्या कह कर उसका सिकेतिक अर्थ असत् यानी अप्रशस्त किया जाय इसकी अपेक्षा तो असत शब्द का ही प्रथमतः उच्चारण करना बढिया है। तिस कारण इस प्रकार होने पर जो व्यवस्था **६ई** उसको वार्त्तिको द्वारा सुनिये।

> अप्रशस्तमसद्बोध्यमभिधानं यतस्य तत् । प्रमत्तस्यानृतं नान्यस्येत्याडः सत्यवादिनः ॥१॥ तेन स्वपरसंतापकारणं येद्वचोंगिनां । यथादृष्टार्थमप्यत्र तद्सत्यं विभाव्यते ॥२॥ मिथ्यार्थमपि हिंसानिषेधे वचनं मतं । सत्यं तत्सत्सु साधुत्वादहिंसाव्रतश्चुद्धिदं ॥३॥

असत् शब्द का अर्थ अप्रशस्त समझना चाहिये, प्रमाद युक्त जीव के जो इस अप्रशस्त अर्थ का कथन करना है वह अनृत है अन्य जो प्रमाद रहित है उस अप्रमन्त जीव का अप्रशस्त कथन करना शूंठ नहीं है। इस प्रकार सत्यवादी ऋषि महाराज कह रहे हैं तिस कारण यहाँ यों विचार कर लिया जाता है कि प्राणियों का अपने और दूसरों के संताप का कारण हो रहा जो वचन है भले ही वह यथार्थ देखें हुये पदार्थ का निरूपण भी कर रहा है तो भी वह यहाँ असत् विचार लिया जाता है (समझा जायगा )। कोई शिकार खेलने बाला हिंसक यदि यथार्थद्रष्टा पुरुष की पूंछे कि हिरण या शशा किम ओर गया है भले ही उस द्रष्टा पुरुष ने अपनी ऑखों से हिरण आदि का पश्चिम दिशा को जाना देख लिया होय तो भी वह सत्यवादी पुरुष यों कह देगा कि इधर पिरचम दिशा को हिरण नहीं गया है। यहाँ प्रमाद यांग नहीं होने से झठ बोलना ही सत्य है और सत्य बोलना प्रमाद योग हो जाने ते असत्य समझा जायगा। भले ही कोई वचन मिथ्या अर्थ को भी विषय कर रहा होय कित हिंसा, चोरी, व्यभि-चार आदि के निषेध करन में वह मिध्या वचन प्रवर्त्त रहा है तो वह सत्य ही माना गया है। कारण कि 'सत्सु साधु सत्यं' यहाँ "तत्र साधुः" इस सुत्र से यन प्रत्यय कर लिया जाकर सज्जन जीवों में जो साधु यानी हितस्वरूप कथन पड़े वह सत्य है ऐसा सत्य शब्द व्युत्पन्न किया गया है वहीं अहिंसा वत की शृद्धि को देने वाला है। वस्तृतः व्रत एक अहिंसा ही है उसके परिरक्षक सत्य, अचीर्य आदि है। जिस निस्सार सत्य से अहिंसा की हिंसा हो जाय वह असत्य ही है। प्रमाद्योग की अनुवृत्ति से इस सूत्र का यह सब अर्थ निकल आता है। विशेष यह कहना है कि साधु अनुप्रह, दुर्जन दण्ड, स्वरूप न्याय की रक्षा के लिये दूसरी प्रतिमा तक यह वृती निम्नह भी करता है, प्रमाद योग नहीं होने के कारण वे निम्नह कारक वचन सत्यव्रत में दुषण नहीं छगने देगे. किंतु तीसरी प्रतिमा से ऊपर तो स्वपर संताप का कारण कोई भी वचन होगा वह असत्य ही समझा जायगा ऐसी प्रन्थकार की आज्ञा है, हजारों लाखों में दो चार ही न्यायाधीश होते है, राजा की ओर से यह विभाग भी अहिंसा की ही रक्षा के लिये हैं किंतु जो समार से उटासीन हैं अथवा महाब्रती सुनि है उनके छिये तो यह निरपवाद देशना है कि यथादृष्ट अर्थ को कह रहा भी वचन यदि स्व और पर के संताप का कारण है वह असत्य ही है और जो मिध्या अर्थ को कह रहा भी यदि हिंसा आदि के निषेध में प्रवर्ता रहा है वह वचन सर्वांग सत्य है, कारिका मे कहे हुये स्वपद से स्वकीय कषायपृष्टि या इन्द्रिय संबन्धी भोगोपभोंगों की अनुक्छता नहीं पकड़ना अन्यथा अत्याचारो की वृद्धि हो जायगी। जीवों को अत्याचारो स नहीं रोका जा सकेंगा, सर्वत्र प्रमाद योग का रहम्य मनन करने योग्य है, अलं विचारशीलेभ्यः।

#### स्तेयं किमित्याह-

अव अनृत के अनंतर कहे गये स्तेय का लक्षण क्या है ? ऐसी तत्त्व जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज इस अग्रिम सूत्र को कहते है।

## ग्रदत्तादानं स्तेयं ॥१५॥

स्व के लिये नहीं दिये जा चुके पदार्थ का प्रहण कर लेना स्तेय यानी चोरी है, यहां भी प्रमाद, योग की अनुवृत्ति हो रही है अतः देने लेने व्यवहार के योग्य पदार्थ को बिना दिये हुये ही प्रमाद योग से प्रहण करना चोरी समझा जायगा।

सर्वमदत्तमादानस्य स्तेयत्वकन्पनायां कर्मादेयमात्मसात्क्वर्वतः स्तेयित्वप्रसंग इति चेन्न, दानादानयोर्यत्रैय प्रवृत्तिनिवृत्ती तत्रैयोपपत्तेः, इच्छामात्रमिति चेन्न, अदत्तादानग्रहणात् । अदत्त-स्यादानं स्तेयमित्युक्ते हि दानादानयोर्यत्र प्रवर्तनमस्ति तत्रैय स्तेयच्यवहार इत्यभिहित भवति ।

यहाँ कोई आक्षेप उठाता है कि नहीं दिये गये सभी पदार्थों के प्रहण को यदि चोरी रूप से कल्पित किया जायगा तो दूसरो करके नहीं दिये गये आठ प्रकार के कमीं या आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, तैजसवर्गणास्वरूप नोकर्मी को प्रहण कर अपने अधीन कर रहे अन्नती, अणन्ती, महान्नती, सभी जीवों के चोरी कर छेने सहितपन का प्रसंग आ जावेगा, प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्यों कि जिन ही रूपया, पैसा, वस्त्र, मणि, अन्न आदि में दान और प्रहण की प्रवृत्ति के व्यवहार सभव रहे है उन रुपया आदि में ही अदत्त का ब्रहण कर छेने पर चोरी करने की उपपत्ति मानी गयी है। कर्म या नोकर्मों में देने छेने का व्यवहार ही नहीं है अतः अपना कटाक्ष उठा छो, अटल और आटान शब्द की शक्तियों पर लक्ष्य रक्खो, रूखे आक्षेपों का फेकना उचित नहीं है। पुनः कोई विना समझे कुचोद्य उठाता है कि सूत्रकार ने तो यों कहा नहीं है कि जिसमें देना लेना संभव होय वहाँ चोरी है। यह आप टीकाकार केवल अपनी इच्छा से स्वतत्र व्याख्यान कर रहे है कि किसी का नही दिया हुआ देने योग्य तृणमात्र भी नहीं लेना चाहिये। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि सूत्रकार ने अद्तादान शब्द का प्रहण किया है, अदत्त पदार्थ का प्रहण कर लेना चोरी है, इस प्रकार कह चुकने पर जहाँ ही दान, आदान, की प्रवृत्ति होगो वहाँ ही चोरो का व्यवहार है यों उक्त सूत्र द्वारा तात्पर्य कह दिया गया हो जाता है। दाँत क्रोदने के लिये या पीठ के करप्राप्त्यशक्य स्थान की खुजाने के लिये किसी गृहस्थ की यदि तृण की आवश्यकता है तो वह उसी तुण को बिना दिये हुये है सकता है जिसको कि सब साधारण अपने उप-योग में ला सकते है। अन्यथा प्रमाद योग हो जाने से तृण की चोरी समझी जायगी। मट्टी, जल, या बायु जहाँ नियत हो रही हैं या मॉगकर अथवा मुल्य देकर देने छेने के व्यवहार मे आ रही है वहाँ अदत्त का आदान करने वाला अथवा नियत पुरुष के लिये चल रहे बिजली के पंखे की वाय को हडपने वाला अपने अचौर्य व्रत की रक्षा नहीं कर सका है। प्रमादयोग ही पापो में डबोता है।

तत्कर्मापि किमर्थं कस्मैचित्र दीयते इति चेत्र, तस्य हस्तादिग्रहणविसर्गामभवात् । स एव कृत इति चेत्, सक्ष्मत्वात् । कथं धर्मो मयास्मै दत्त इति व्यवहार इति चेत्, धर्मकारणस्यायतनादे-र्दानात् कारणे कार्योपचाराद्धर्मस्य दानसिद्धेः । धर्मानुष्ठानात् मनःकरणात् वा तथा व्यवहारोपपत्ते-रनुपालंभः ।

तव तो आक्षेप कर्ता पुनः कहता है कि कर्म किसी के लिये भी नहीं दिये जाते हैं यह बात भी क्यो प्रहण कर ली जावेगी ? लोक में प्रसिद्धि है कि यक्षों के फल दूसरों के लिये जलमिंचन करके दिये जाते हैं। यह खिडकी हमको वायु दे रही है। प्रन्थकार कहते हैं कि यो तो न कहना क्यों कि हाथ, संकल्प, रिजम्टरी करके दे देना आदि ज्यापारों से कर्मों का प्रहण करना या दान करना असम्भव है। जैसे कि रुपया, वस्त्र, गाय, गृह, प्राम आदि को हाथ आदि करणों करके दृसरों के लिये दे विया जाता है तिस प्रकार हाथ आदि करके दूसरों के लिये कर्म नहीं दिये जाते हैं। यदि यहाँ कोई यो पृंछे कि हाथ आदि करके कर्म भी दिये लिये जाय। उन कर्मों के प्रहण या विमर्ग का वह असंभव ही किस कारण से हैं वालों। यो कहने पर तो जैनों की ओर से यह उत्तर है कि वे कर्म सूक्ष्म है हाथ आदि करके लेने देने योग्य नहीं हैं। "पुढवी जलं च छाया चडरिंदिय विसयकम्म परमाण्" इनको "बादर बादरबादर बादरसहमं च सुहमथूलं च। सुहमं च सुहमसुहमं धरादियं होदि छक्भेयं" माना गया है। कर्म सूक्ष्म होने से हाथों द्वारा पकड़े ही नहीं जाते हैं। यदि यहां कोई यों आपित उठावे कि हाथ आदि करके जिसका प्रहण या विसर्ग हो सकता है वही दान, आदान का ज्यवहार माना जायगा तब तो मैंने इस

जीव के लिये धर्म दिया है यह व्यवहार किस प्रकार घटित किया जा सकेगा १ धर्म का तो वस्त्र आदि के समान देना, लेना, नहीं संभवता है। यों आपित करने पर तो आचार्य उत्तर कहते हैं कि धर्म के कारण हो रहे मन्दिर, शास्त्र, पुस्तक, मंत्र उच्चारण, दिश्चा, आदि के देने से कारण में कार्य का उपचार हो जाने से धर्म का दान किया जाना सिद्ध हो जाता है। वस्तुतः धर्म तो उपकारी या उपकृत की आत्माओं में प्रविष्ट हो रहा है गुरु स्वय अपने श्रुतज्ञान को या सर्घज्ञ अपने केवलज्ञान को दूसरों के लिये लवनमात्र भी नहीं दे सकते है। हाँ क्षयोपशम को बढाने बाले प्रधान कारणों की योजना कर देते है। यहां धर्म के कारणों को धर्म कह दिया गया है यह कारण में कार्य का उपचार है। धर्म के उपयोगी अनुष्ठान करा देने से अथवा धर्म में मन के कर देने से भी तिस प्रकार धर्म के देने का व्यवहार वन जाता है। अतः हम जैनो के ऊपर कोई उलाहना नहीं आता है। जगत् में अनेक लाक्षणिक प्रयोग हो रहे देखे जाते है।

कथमेवं कर्मणा जीवस्य बंधस्तद्योग्यपुद्गलादानलक्षणः स्रत्रित इति चेत्, शरीराहार-विषयपरिणामतस्तद्धधः शरीरिणो न पुनः स्वहस्ताद्यादानतः तेपामात्मिन शुभाशुभपरिणामढीकनस्यै-वादानशब्देन व्यपदेशात्।

पुनरिष कोई चोद्य उठाता है कि यदि इस प्रकार कमों का दान, आदान ही नहीं माना जायगा तो कमों के साथ जीव का बंध किस प्रकार होगा ? जो कि "सकषायत्वाज्ञीवः कमेणो योग्यान पुद्गलानादनों स बधः" इस सूत्र द्वारा सूत्रकार ने सूचित किया है कि कम के योग्य पुद्गलों का प्रहण करना स्वरूप वह बध है। यों कहने पर तो प्रन्थकार कहते है कि यहां भी आदान का मुख्य अर्थ नहीं पकड़ा जाय, अरीरों में, आहारों में और शब्द आदि विषयों में राग देषरूप परिणाम हो जाने से शरीरधारी आत्मा के माथ उन कमों का बंध हो जाता है किंतु फिर अपने हाथ, लिखित, आदि द्वारा आदान करने से उन कमों का आत्मा में प्रहण नहीं हुआ है। आत्मा में प्ररित होकर शुभ, अशुभ, परिणतियों के प्राप्त हो जाने को ही उन कमों का आदान इस शब्द करके व्यवहार कर दिया जाता है। अतः कमों का मुख्य आदान नहीं होता है ऐसी दशा में कमों का प्राप्त कर लेना चोरी नहीं कहा जा सकता है। बात यह है कि जहां ही इम लाक सम्बन्धी उपकार विशेष हो जाने से दान का अभिप्राय है वहां ही अदत्तादान की व्यवस्था अनुसार चोरी समझी जायगी अन्यत्र नहीं।

ति शब्दादिविषयाणां रथ्याद्वारादीनां वादत्तानामादानात् स्तेयप्रसग् इति चेन्न, तदा-दायिनो यतेरप्रमत्तत्वात् तेषां सामान्येन जनैदेत्तत्वाच्च ॥

पुनः कोई आपत्ति उठाता है कि तब तो किसी करके नहीं दिये जा चुके शब्द, रूप, गध, आदि विषयों अथवा गली के द्वार, जिन मन्दिर प्रवेश, वसितक प्राप्ति आदि का आदान कर लेने से मुनि महाराज के चोरी करने का प्रसंग आ जावेगा। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्यों कि उन शब्द आदि को प्रहण कर रहे मुनि के प्रमादयोग नहीं है। उन शब्द आदिकों को सामान्य रूप से जीव साधारण के लिये मनुष्यों करके दिया जा चुका है। जो वस्तु सब के लिये दी जा चुकी है उसके ले लेने में चोरी नहीं हैं हाँ जो रहस्य के वा टेलीफोन के शब्द नियत व्यक्ति के लिये प्रयुक्त किये गये हैं उनको चला कर सुन लेने में चोरी अवश्य है यही बात परदा वाली की के रूप देखने या गंधीगर विक्रेता करके नियत व्यक्ति को इन्न को गंध सुंघाने अथवा सेठ या राजा के नियत कोमल पलग के छू लेने आदि में समझ लेनी चाहिये। यदि बिना प्रमादयोग के शब्द या रूप यों ही सुनने, देखने, में आजांय तो हम

क्या करें एतावता चोरी नहीं कही जा सकती है। सिनेमा, नाटक के दृश्य, गोप्यअंग इनके रूपों के देख लेने मे भी प्रमादयोग हो जाने पर चोरी लग बैठेगी अन्यथा नहीं।

देववंदनादिनिमित्तधर्मादानात् स्तेयप्रसंग इति चेन्न, उक्तत्वात् तत्र दानादानव्यवहारा-संभवाद्धर्मकारणानुष्ठानादिग्रहणाद्धर्मग्रहणोपचाराद्वा तथा व्यवहारसिद्धेरिति । प्रमत्ताधिकारत्वा-दन्यत्राप्रसंगः स्तेयस्य । देववंदनादौ प्रमादाभावात्तिभित्तकस्य धर्मस्य परेणादत्तस्याप्यादाने कृतः स्तेयप्रसंगः १ एतदेवाह—

यदि पुनः कोई कटाक्ष करें कि देव वंदना, तीर्थ यात्रा, जिन पूजन, स्तीत्र श्रवण आदि निमित्तों करके धर्म का प्रहण करने से तो चोरी कर छेने का प्रसंग आता है। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि इसका उत्तर हम कह चुके हैं। वहाँ पुण्यप्राप्ति या धर्म छाम में दान और आदान के व्यवहार का असम्भव है। धर्म के कारण हो रहे आयतन या धर्म के अनुष्ठान आदि का प्रहण कर छेना होने से अथवा कारण में कार्य का उपचार कर धर्म प्रहण के उपचार से तिस प्रकार धर्म के छेने के व्यवहार की यों सिद्धि हो जाती है। एक बात यह भी है कि "प्रमत्त्रयोगात् प्राणव्यपरोपण हिंसा" इस सूत्र से यहाँ प्रमत्त्र योग का अधिकार चला आ रहा है अतः अन्यत्र यानी जहाँ प्रमादयोग नहीं ह वहाँ उसके प्रहण कर छेने पर भी चोरी कर छेने का प्रसंग नहीं आता है। देव बदना आदि में आत्मा का प्रमाद नहीं है अतः उन देववंदना आदि को निमित्त पाकर हुये धर्म को यद्यपि दूसरो ने दिया नहीं है तो भी उसके प्रहण कर छेने में भला कैसे स्तेय का प्रसंग आ सकता है ? अर्थात् नहीं। इस ही सिद्धान्त को प्रन्थकार स्वयं वार्त्तिकों द्वारा स्फुट कह रहे हैं।

प्रमत्तयोगतो यत्स्याद्द्ताद्गनमात्मनः।
स्तेयं तत्सूत्रितं दानादानयोग्यार्थगोचरं॥१॥
तेन सामान्यतो दत्तमाद्दानस्य सन्मनः।
सरिन्निझरणायंभः शुष्कगोमयखंडकं॥२॥
भस्मादिवा स्वयं मुक्तं पिच्छालाबूफलादिकं।
प्रासुकं न भवेत्स्तेयं प्रमत्तत्वस्य हानितः॥३॥

देने और छेने योग्य अर्थों के विषय में हो रहा जो आत्मा के प्रमत्तयांग से अदत्त का आदान करना है वह सूत्रकार ने इस सूत्र में चौर्य कहा है। तिस कारण सामान्य रूप से मय के छिये दिये जा चुके नदी जल आदि को प्रहण कर रहे श्रेष्ठ मुनि के चौरी का दोष नहीं छगेगा क्यों कि इनको छेने मे प्रमाद की हानि है. यदि प्रमादयोग से नदी जल आदि को लिया जाता तो चौरी लग बठती। नियत व्यक्तियां के स्वामित्व को पा रहे नदी जल, कुल्याजल, को ले छेने से चौरी हो हो जाती ह। किसी अनुपाय विशेष अवस्था में मुनि के लिये नदी, झरना, बावड़ी आदि के जल को ले छेने का विधान होगा। इसी प्रकार विदिरंग शुद्धि के लिये नदी, झरना, बावड़ी आदि के जल को ले छेने का विधान क्वचित्र होगा। मस्म, मट्टी आदि भी लिये जा सकते हैं अथवा मयूर या किसानों द्वारा स्वयमेव छोड़ दिये गये पिच्छ, तुम्बी फल, शिलापट आदिक पदार्थ भी ले लिये जाँय तो चौरी नहीं है किन्तु ये सब प्रामुक यानी जीव रहित होने चाहिये। सचित्त हो रहे जल, गोबर, पिच्छ, तुम्बी, मट्टी, तृण आदि को मुनि नहीं ले सकते हैं।

विशेष यह कहना है कि कदाचित् कमण्डलु में प्राप्तक जल न रहे या दूसरे मुनि की समाधिमरण क्रिया के लिये अथवा अपनी शारीरिक शुद्धि के लिये इन पदार्थों की आवश्यकता पड़े तो शून्य स्थान में पड़े हुये इन प्राप्तक हो चुके पदार्थों को मुनि ल सकते है यह आचार शास्त्र का उपदेश कादाचित्क और क्वाचित्क है सार्वदिक नहीं। कंकड़, पत्थरों से आस्फालित हुआ या वायु, घाम, आदि से अनेक बार छया गया बहुत जल केवल अंग शुद्धि के लिये क्वचित् प्राप्तक मान लिया गया है, पाने के लिये नहीं। इसी प्रकार सुखा गोबर भी मात्र भू शृद्धि या उपाङ्गशृद्धि के लिये उपयोगी ले लिया गया है अन्य धार्मिक कियाओं में गोबर को शुद्ध नहीं मान लेना चाहिये। अनेक गुनुष्य तो कंडो की सिकी बाटियो, राटियो, को नहीं खाते हैं। गोबर पंचेन्द्रिय का मल ही तो है, अनेक सन्मूर्छन त्रस जीवो का यानिस्थान है। जैन शास्त्रों मे प्रमादवश बहुत सा भ्रष्टसाहित्य घुस पड़ा है अतः कितन ही भोलं पण्डित उन-उन प्रन्थो का प्रमाण देकर गोमय को शुद्ध मानने का घोर प्रयत्न करते हैं। बैष्णवो का सहवास रहने से ईश्वरवाद की गध या गोबर गोमूत्र की पवित्रता भी जैनों में बिना बुलाये घुस पड़ी है। बुंदेलखण्ड, राजपूताना, आगरा प्रान्त आदि के अनेक वैष्णव ब्राह्मण और वैश्य मांस का भक्षण नहीं करते है। पूर्वदेशीय शाक्त पंडित यदि वेदो का प्रमाण दे देकर उनको मांसभक्षण की ओर प्रेरित करे तो भी वे उनके उपदेश को अम्राह्य समझते है। इसी प्रकार दक्षिण देश के कतिपय पण्डित कई शास्त्रों का प्रमाण देकर उत्तर शांत वाले या मध्य प्रान्त वाले अनेक तेरह पर्था जेनो को गोमय की पवित्रता मनवाने के लिये झुकाते हैं किंतु पद्मावतीपुरवाल, परवार बहुभाग खण्डलवाल, अप्रवाल आदि जातियों में संकड़ां, इजारों, वर्षों से गोमय को धार्मिक क्रियाओं में नहीं लिया गया है। आम्नाय भी काई शक्तिशाली पढार्थ है। आचार्यों न भी मर्वज्ञ भाषित अर्थ को चर्ला आई आम्नाय अनुसार ही शाम्त्रों में लिखा है। अतः शाम्त्र भी आम्नाय की भित्तिपर डटे हुये है। कुलो जातियो या मनुष्य समुदायों में जो क्रिया आम्नाय अनुसार चली आ रही है उन अच्छी कियाओं से जनता को च्युत कर श्रष्ट चारित्र पर झुका देना जैन विद्वानों का कर्तव्य नहीं होना चाहिये। नय विवक्षाओं से जैन प्रन्थों की कथनी को समझ कर उसके अन्तस्तल पर पहुच रहा पंडित ही विचार-शाली कहा जायगा। राजाओ या लौकिक परिस्थितियों के वश कितने ही जैन मंदिरों में अजैन देवों की मूर्त्तियाँ प्रतिष्ठित हो गयी हैं। कही-कही तो वीतराग जिन मूर्तियों के सन्मुख जीव हिसा तक निय कर्म होते है। क्वचित् जिन मन्दिरों को छीन कर शैवमन्दिर या बेध्णव मन्दिर, मस्जिद भी बना डाला गया है। इस जैनो की निर्बछता का भी क्या कोई ठिकाना है। इतिहास प्रमाण और अनुमान प्रमाण वतछाते हैं कि जैनों के ऊपर बड़े-बड़े घोर संकट के अवसर आ चुके है। प्रन्थों में निकृष्ट साहित्य का घुस जाना इन्हीं धार्मिक क्रांतियों का परिणाम है। "आदी देवं परीक्षेत" इसी के समान प्रन्थों की भी परीक्षा कर आगम प्रामाण्य मानना समुचित है। चाहे किसी भी आचार्य का नाम दे कर गढ लिये गये चाहे जिस प्रन्थ को आँख मीच कर प्रमाण मान छेना परीक्षाप्रधानी का कर्तव्य नहीं है। इस प्रनथ के आदि भाग में तार्किक शिरोमणि श्री विद्यानंद स्वामी ने परीक्षाप्रधानिता को पुष्ट किया है। प्रकरण में यह कहना है कि प्रमाद योग नहीं होने से प्राप्तक नदी जल आदि का प्रहण करना चोरी नहीं है।

#### अथ किमब्रह्मेत्याह-

हिंसा, झूंठ, चोरी इन तीन पापों का छक्षण कहा जा चुका है। अब चौथे अब्रह्म नामक पाप का छक्षण क्या है ? बताओ। ऐसी जिज्ञासा उपजने पर सूत्रकार इस अगछे सूत्र का निरूपण करते है।

# मैथुनमब्रह्म ॥१६॥

चारित्रमोहनीय कर्म का उदय होने पर राग परिणित में आसक्त हुये की और पुरुष की परस्पर स्पर्श करने के लिए इच्छा करना मिथुन हैं और मिथुन का कर्म मैथुन तो अब्रह्म कहा जाता है। की और पुरुष की इच्छा उपलक्षण ह नपुंसक जीवों के भी माया, लोभ, रित, हाम्य, वेद, इन चारित्र मोहनीय कर्मों का उदय या उदीरणा हो जाने पर मैथुनाभिलाषाये उपजती है जो कि इष्ट पाक की अग्नि के समान तीच्र वेदना को लिये हुये हैं। कोई कोई पण्डित नपुंसकों को की नपुसक या पुरुष नपुंसक यों गिना कर पुरुषो या स्त्रियों में ही गर्भित कर लेते हैं। अतः प्रमादयांग से स्त्री, पुरुष, नपुंसक जीवों के रमण करने की अभिलाषा प्रयुक्त हुआ न्यापार मैथुन समझा जायगा। एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि जीवों के भी अपने अपने इन्द्रियजनित मोगों की अभिलाषा की अपेक्षा मैथुन मान लेना चाहिये अन्यथा पांचर्य गुणस्थान तक सभी संसारी जीवों मे पायी जाने वाली मैथुन संज्ञा के अभाव हो जाने का उन में प्रसंग आवेगा। एकेन्द्रिय, विकलित्रिय, असंज्ञी जीव या सन्मूर्छनपंचेन्द्रिय जीव भी मैथुन पाप मे आसक्त हो रहे हैं।

मिथुनस्य भावो मैथुनमिति चेन्न, द्रव्यद्वयभवनमात्रप्रसगात् । मिथुनस्य कर्मेति चेन्न पुरुषद्वयनिर्वत्यिक्रयाविशेषप्रसगात् । स्त्रीपुंसयोः कर्मेति चेन्न, पच्यादिक्रियाप्रसगात् । स्त्रीपुंसयोः परस्परगात्रश्लेषे रागपरिणामो मैथुनमिति चेन्न, एकस्मिन्नप्रसंगात् । उपचारादिति चेन्न, ग्रुख्यफला-मावप्रसगात् । ततो न मैथुनशब्दादिष्टार्थसंप्रत्यय इति कथित् ॥

यहाँ कोई (किश्चत् ) आचार्य महाराज से मैथुन शब्द का अथ कराने के लिये चाद्य उठा रहा है कि प्रथम ही यदि यहाँ कोई मैथून का यो अर्थ करैं कि-मिथुन यानी स्त्री पुरुष दोनों या अन्य कोई दोनो पटार्थों का जो भाव है वह मेथुन है। किचन या आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि यो तो चाहे किन्हीं भी दोनों द्रव्यों के परिणाम होने मात्र का प्रसग आ जावेगा। उदासीन अवस्था में बैठे हुये राग रहित दोनों स्त्री, पुरुषों की कन्याविवाह चिन्ता, भोजन, वस्त्रचिंता, मुनिदान विचार आदि को भी मेथुन हो जाने का प्रसंग आ जावेगा। जो कि इष्ट नहीं है। पुनः काई चौद्य उठाता है कि मिथुन का कर्म मेथुन कह दिया जाय। कश्चित् या प्रन्थकार कहते है कि यह मंतव्य भी तो ठीक नहीं पड़ेगा क्योकि दो पुरुषो कर के बनाने यांग्य किसी भी किया विशेष को मैथुन हो जाने का प्रसंग आवेगा। क्वचित् दो विद्यार्थी मिल कर पाठ लगा रहे हैं, दो कहार डोली को ढो रहे हैं, दो मल्ल लड़ रहे हैं, स्त्री, पुरुष, दोनों धर्म चर्चा कर रहे हैं, ये क्रियाय तो मैथून नहीं है। पुनः कोई सम्हल कर आक्षेप करता है कि स्त्री और पुरुष का जो कर्म है वह मैथून है। किश्चत या आचार्य समझाते है कि यह तो ठीक नहीं हैं क्योंकि स्त्री और पुरुष यदि मिलकर कदाचित् या यात्रा में रसोई बनाते हैं, दोनों देव वंदना करते है, तीर्थ यात्रा करते है, यों पाक करना आदि कियाये भी मैथुन हो जावेगी जो कि मैथुन नहीं मानी गयी है। पुनरिप कोई अपनी पिण्डताई दिखलाता हुआ व्याकरण की निरुक्ति अनुसार मैथुन का लक्षण करता है कि स्त्री और पुरुषों का परस्पर में शरीर का गाढ आखिंगन होते संते जो राग परि-णित हुई है वह मैथून है। कश्चित् पडित या प्रन्थकार कहते है कि यह तो ठीक नहीं, कारण कि अध्याप्ति दोष है अकेले स्त्री या पुरुष में मेथून परिणाम नहीं हो सकने का प्रसंग आजावेगा अर्थात जब कि हाथ. पांव या अन्य पुदुगलों के संघट आदि करके कुशील सेव रहे या खीटे भाव कर रहे अकेले पुरुष अथवा स्त्री में भी मैथुन परिणाम इष्ट किया गया है वह मैथुन सिद्ध नहीं हो सकेगा। यदि इस पर कोई यो समाधान करें कि जिस प्रकार चारित्र मोहनीय कर्म का उदय हो जाने पर कामवेदना से पांडित हो रहे

स्त्री पुरुष दोनों का कर्म मैथुन है तिस प्रकार अन्तरंग मे चारित्र मोहनीय की उदीरणा होने पर और बहिरंग में हस्त आदि द्वारा संघर्षण करने पर अकेल पुरुष या स्त्री के भी उपचार से मंथुन होना बन जावेगा। किश्चत् या प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्यों कि अकेल अकेल में उपचार से मेथुन मान लेने पर मुख्यफल के अभाव का प्रसंग हो जावेगा। अर्थात् जैसे बालक में सिंह का उपचार करने पर मुख्य सिंह में पायी जा रही कर्ता, शूरता, बलात्यता, चंचलता आदि की प्रवृत्ति नहीं है उसी प्रकार मुख्य रूप से दोनों में ही पाई जा रही रागपरिणित को यदि एक में भी उपचार से धरा जायगा तो अत्रक्ष हेतुक आ रहे तीन्न कर्मों का बंध नहीं हो सकेगा। उपचार की राग परिणित कर्मबंध नहीं कराती हैं। तिस कारण अब तक किसी भी ढंग करके मैथुन शब्द से अभीष्ट अर्थ की समीचीन प्रतीति नहीं हो सकी है। यहाँ तक कोई आश्रेप पूर्वक चोद्य कर रहा है।

तत्प्रतिक्षेपार्थमुच्यते-न च स्पर्शवद्द्रव्यसयोगस्याविशेषाभिधानादेकस्य द्वितीयत्वोपपत्तौ मिथुनत्वसिद्धेः, प्रसिद्धिवशाद्वार्थप्रतीतेः पूर्वोक्तानां चानवद्यत्वात् सिद्धो मैथुनशब्दार्थः ।

उस किएचन के आक्षेप का निराकरण करने के लिये मन्थकार महाराज करके कहा जाता है कि उक्त आक्षेप उठाना ठीक नहीं है क्योंकि स्त्री और पुरुष का परस्पर शरीरार्छिंगन होने पर राग परिणित होना मैथन है यह लक्षण अच्छा है। म्पर्शवान द्रव्यों के सयोग को विशेषतारहित कहा गया है इस कारण अकेले को भी द्वितीयपन की सिद्धि हो जाने पर मिथुनपना सिद्ध है। वैशेषिक तो दो आदि में रहने वाले संयोग, विभाग, द्वित्व, त्रित्व, आदि पर्याप्त गुणों को एक हो मान लेते हैं। जैन सिद्धान्त अनुसार धर्म, अधर्म, काल, आकाश, आत्मा इन द्रव्यों के संयोग न्यारे न्यारे माने गये हैं जैसे दो पदार्थों मे समवाय सम्बन्ध से वर्त्त रही न्यारी न्यारी दो द्वित्व सख्याये है। आकाश और आत्मा इन विजातीयद्रव्यां का सयोग धर्म एक नहीं हो सकता है। परिशेष में जाकर वे दां ही संयोग सिद्ध होंगे किंतु उनमें कोई विशेषता नहीं है हाँ संसारी जीव और उसके साथ भिड गये पुद्गलो का अथवा अशुद्ध पुरुगल पुरुगलों का जब तक .सयोग है तब तक वे अनेक ही सयोग मानने पड़ेगे। बध हो जाने पर एकत्व परिणति हो जाती है जो कि संयोग परिणाम से निराली है। प्रकरण मे यह कहना है कि स्त्री पुरुष में से अकेले को भी स्पर्शजन्य आभिमानिक सुख तुल्य है। अतः अकेले में भी मैथून शब्द की मुख्य रूप से ही प्रवृत्ति है और राग, हेप, मोह, परिणितयों अनुसार प्रत्येक को कर्मी का बंध हो जाता हैं। लांक और शास्त्र में जो प्रसिद्धि हो रही है उसके वश से मैथुन शब्द के अर्थ की प्रतीति हो जाती है इस कारण पहिले कहे जा चुके सभी मैथुन शब्द के अर्थ निर्दोष हैं। इस प्रकार मैथुन शब्द का अर्थ सिद्ध हो चुका है। अर्थात् लोक में तो बाल गोपाल आदि सभी जन स्त्री पुरुषों की रित किया को मैथन कह रहे हैं। व्याकरणशास्त्र मे भी "अश्वस्यति बडवा, षुपस्यति गौः" इन प्रयोगो को" "अश्ववृषभयो-मैं थुनेच्छायां" इस सूत्र से सिद्ध किया है। अन्य शास्त्रों में भी मैथून का अर्थ स्त्री पुरुष विषयक रति ही पकडी जाती है। मिथुन का भाव मैथुन, मिथुन का कर्म मेथुन, स्त्री पुरुषों का कर्म मैथुन, स्त्री पुरुषों का परस्पर शरीर संसर्ग होने पर राग परिणाम मैथन, ये सब लक्षण दोष रहित है। देखिये सबसे पहिले जो यह कहा था कि मिथन का भाव मैथन तो ठीक नहीं क्योंकि दो द्रव्यों के भवनमात्र का प्रसंग आ जायगा यह कहना प्रशस्त नहीं है क्योंकि अतरंग परिणाम नहीं होने पर बाह्य हेतु निष्फल हो जाते हैं। जैसे कि कंकड़, चने, टोरा, उर्दटोरा मौठ, कुदित्ती आदि के अभ्यन्तर में पाकविक्लेदन शक्ति के न होने पर बहिरंग अग्नि, जल का संबन्ध व्यर्थ हो जाता है। तिसी प्रकार अभ्यन्तर चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले स्त्री के पुरुषरमण भाव और पुरुष के स्त्रीरमण में भाव यदि नहीं हैं तो बाह्य

दो द्रव्यों के होते हुये भी मैथुन नहीं कहा जा सकता है। अतः मिथुन का भाव मैथुन है यह लक्षण बुरा नहीं है दूसरा लक्षण जो मिथुन का कर्म मैथुन कहा था वह भी अच्छा है। दो पुरुषों की मार वहन, पानी खेचना आदि किया विशेष को मेथुन का प्रसंग नहीं आ सकता है क्योंकि वहां अन्तरंग कारण चारित्र मोह की उदीरणा नहीं है हां चारित्र मोह का प्रवल उदय होने पर दो पुरुष या दो लड़के अथवा दो पुरुष, पशु भी यदि कोई राग किया करेंगे तो वह मैथुन समझा जायगा। तीसरा भी जो स्त्री पुरुषों का कर्म मैथुन कहा गया था वह लक्षण भी चोखा है। रसाई पाक आदि तो फिर अन्य करके भी किये जा सकते है अतः म्त्री पुरुषों की रित विषयक किया मेथुन कही जा सकती है कोई बाधा नहीं है। सबसे बढ़िया बात यह है कि प्रमत्त योग की अनुवृत्ति चली आ रही है अतः चारित्र मोह के उदय से प्रमत्त हो रहे केवल स्त्री का या पुरुष का अथवा दोनों का यहां तक कि एकेन्द्रिय, दीन्द्रिय आदि जीवों का भी जो रित स्वरूप परिणाम है वह मेथुन है। यह सिद्ध हुआ।।

अहिंसादिगुणबृहणाद् ब्रह्म तद्विपरीतमब्रह्म तच्च मैथुनमिति प्रतिपत्तव्य रूढिवशात्। ततो न प्राणव्यपरोपणादीनां ब्रह्मविपरीतत्वेऽप्यब्रह्मत्वप्रसिद्धिः। तदिदमब्रह्म प्रमत्तस्यैव सभ-वतीत्याहः—

"बृहि वृद्धी" धातु से ब्रह्म शब्द बनाया है। अहिंसा, सत्य, आदिक गुणो की वृद्धि कर देने से ब्रह्म नाम का ब्रत कहा जाता है। उस ब्रह्म से जो विपरीत है यह अब्रह्म है और यों रूढि के वश से वह मैथुन परिणाम हुआ इस प्रकार प्रतिपत्ति कर छेनी चाहिये। तिस कारण प्राणो का वियोग करना, असत्य बोछना, जुआ खेळना आदि पाप क्रियाओं को यद्यपि ब्रह्म से विपरीतपना है तो भी रूढि का आश्रय छेने से अब्रह्मपने की प्रसिद्धि नहीं है। अर्थात् 'गच्छिति इति गौः' यो यौगिक अर्थ का अवलंब छेने पर मनुष्य, घोड़ा, रेलगाडी, वायु आदि भी गौ हो सकती है और नहीं चल रहीं गाय या पृथिवी तो गौ नहीं हो सकेगी किंतु "योगाद्रिवर्बलीयसी" इस नियम अनुसार बलवती रूढि का आश्रय करने पर गौः शब्द पशु में ही प्रवर्त्तता है या वाणी, पृथ्वी, दिशा आदि दश अर्थों में भी प्रवर्त्त जाता है उसी प्रकार यहाँ पर भी अब्रह्म शब्द कुशील में रूढ है अतः हिसा, झूंठ आदि की निवृत्ति हो जाती है। तिस कारण यों मिद्ध हो चुका यह अब्रह्म नाम का पाप तो प्रमादी जीव के ही संभवता है प्रमाद रहित जीव के नहीं इम सिद्धात को पृष्ट करते हुये प्रन्थकार अग्निम वार्त्तिक को कह रहे है। इसको ध्यान लगा कर समझ लीजियेगा।

## तथा मेथुनमब्रह्म प्रमत्तस्यैव तरपुनः । प्रमादरहितानां हि जातुचित्तद्संभवः ॥५॥

जिस प्रकार हिंसा, अनृत आदिक पाप क्रियाये प्रमत्त जीव के ही हो रही मानी गयी है तिसी प्रकार वह अब्रह्म यानी कुशील सेवन भी फिर प्रमादी जीव के ही संभवता है। कारण कि प्रमाद रहित जीवों के कदाचित भी उस अब्रह्म के होने का असंभव है।

न हि यथा प्रमादाभावेषि कस्यचित् सयतात्मनः प्राणव्यपरोपणादिकं संभवति तथा मैथुनमपि, तस्य प्रमादसद्भाव एव भावात् । वरांगनालिंगनमात्रप्रमत्तस्यापि भवतीति चेन्न, तस्य मैथुनत्वाप्रसिद्धेः पुत्रस्य मात्रालिंगनवत् ।

जिस प्रकार कषाय, इन्द्रियछोलुपता आदि प्रमादों का अभाव होते संते किसी भी संयमी जीव

के प्राणव्यपरोपणस्वरूप हिंसा, अनृत आदिक पाप नहीं संभवते हैं तिसी प्रकार मैंथुन भी प्रमाद नहीं होने पर किसी के नहीं संभवता है क्यों कि उस मैथुन को प्रमाद का सद्भाव होने पर ही उत्पत्ति मानी गयी है। तीन्न अनुभाग वाली पाप कियाओं का प्रमाद के साथ अन्वयव्यतिरेक है "प्रमादाभावेऽपि" यहाँ अपि शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं है। अथवा यों अर्थ कर लिया जाय कि भले ही संयमी मुनि करके किसी जीव का प्राणवियोग भी कर दिया जाय तथापि प्रमाद नहीं होने पर मुनि को हिंसा नहीं लगती है यों अपि का प्राणव्यपरोपणादिक के साथ ज्युत्कम से अन्वय किया जायगा। यहाँ कोई कुचोच उठाता है कि तीर्थ यात्रा, मेला, पंचकल्याणक आदि में भीड़ के अवसर पर सुन्दर स्त्रियों का केवल आर्लिंगन हो जाना तो प्रमाद रहित मुनियों के भी संभव जाता है। आचार्य कहते है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि चारित्रमोह का उदय हुये विना उस आर्लिंगन मात्र को मैथुनपने की जब लोक में भी प्रसिद्ध नहीं है तो शास्त्र में आत्म संक्लेश स्वरूप कुशील तो वह कसे भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता है। जैसे कि पुत्र का माता के साथ आर्लिंगन करना कुशील नहीं माना गया है "येनैवालिंग्यते कान्ता तेनैवालिंग्यते सुता, मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः" इस नीति का लक्ष्य रखना चाहिये अतः मात्र अंगना के अंग का आर्लिंगन हो जाने से अप्रमत्त मुनि के कुशील सेवन का प्रसंग नहीं आ सकता है।

स्पर्शनमैथुनदर्शनादि वा केषांचित् प्रसिद्धमिति चैन्न, तस्य रिरंसापूर्वकस्योपगमात् । न च संयतस्यांगनालिंगितस्यापि रिरंसास्ति, असयतत्वप्रसंगात् । तदंगनाया रिरंसास्तीति चेत् तस्या एव मैथुनमस्तु लेपमयपुरुषालिंगनवत् । प्रायश्चित्तोपदेशस्तत्र कथमिति चेत्, तस्यापि प्रसंगनिवृत्त्यर्थत्वात् । विस्नव्धालोकनादाविष तदुपदेशस्याविरोधात् ॥

यहाँ कोई आक्षेप उठाता है कि किन्हीं-किन्हीं संयमी जीवों के अंगना स्पर्शन करना या मैथन-दर्शन करना आदि प्रसिद्ध हो रहे हैं। स्त्री परीषह को जीत रहे किसी मुनि के उपसर्ग के अवसर ऐसी समस्या हो सकती है। अर्थात किन्हीं किन्हीं मताबलंबियों के यहाँ स्पर्शन करना, मैथून किया को देखना आदिक प्रसिद्ध है। आचार्य कहते है कि यह तो न कहना क्योंकि उन स्पर्श करना या मैथून देखना अथवा हाव, नर्म, आदिक परिणतियों का रमण करने की अभिलापापूर्वक ही होना स्वीकार किया गया है 'रंतु' इच्छा रिरंसा, पहिले स्त्री या पुरुष के रमण करने के लिये अभिलाषा होती है पुनः रागपूर्ण स्पर्शन, मैथुन दर्शन, आदिक हो सकते है। कितने ही मनुष्य कबतरों को पाछते हैं उनकी कामचेष्टाओं को देखते हैं। अन्य पश, पिहरों की लीलाओं को देख कर प्रसन्न होते हैं। ये सच कियाये रिरंसापूर्वक हैं किंतु अगनाओं करके गाँढ आलिंगन किये जा चुके भी उपसर्ग प्राप्त संयमी मुनि के रमण अभिलाषा नहीं है। रमण अभिलाषा हो जाने पर मुनिवत रक्षित नहीं हो सकता है। असंयमीपने का प्रसंग आ जावेगा। अतः संयमियों के रिरंसापूर्वक स्पर्शन आदिक कभी नहीं संभवते हैं। कदाचित् स्त्रीपरीषह जय कर रहे मुनिको यदि अंगनाये आिंगन भी कर छेवें तो भी मुनि महाराज के रमण अभिलाषा नहीं है। घोर उपसर्ग सहते हुये वे उस समय आत्मध्यान में एकाप्र रहे आते हैं। भले ही एक नहीं चार स्त्रियां उनको आर्लिंगन करती रहें संयमी के अणुमात्र रिरंसा नहीं उपजती है। यदि यहां कोई यों विक्षेप करे कि मुनि के साथ आलिंगन कर रही उस अंगना की तो रिरंसा है ही। अतः मैथुन समझ लिया जाय। यों कहने पर तो आचार्य कहते हैं कि तब तो उस रमणी के ही मैथून पाप होवेगा। जैसे कि काष्ट्र, पाषाण, गृदद्धा, रबढ आदि के बने हुये जड़ पुरुष, मुर्ति या छेपमय पुरुष के साथ आर्छिंगन करने पर उस अंगना के ही क़ुशील करने का धर्मग आता है। जह, मूर्ति या चित्र के नहीं। उसी प्रकार उपल समझ कर मृगों करके स्वशरीर

की बाज मिटाने के अवलंब हो रहें संयमी साधु के शरीरको रित पूर्वक गाढ आलिंगन कर रही रमणी के ही मैथून पाप होवेगा। सुदर्शन सेठ का मदोन्मत्त काममस्त रानी ने आछिंगन किया एतावता सेठ को रागी नहीं कहा जा सकता है वह रानी ही व्यभिचारिणी समझी गयी। अतः अंगना से आर्छिगित हो रहे मुनि को अणुमात्र पाप नहीं लगता है। यदि यहां कोई यो आक्षेप करे कि पुनः उस दशा में मुनि महाराज के लिये प्रायश्चित्त करने का उपदेश क्यों दिया गया है ? जब मुनि को पाप ही नहीं लगता तो अंगना के चुपट जाने पर उनको प्रायश्चिस नहीं छेना चाहिये था। यो कहने पर तो तो प्रन्थकार कहते हैं कि वह प्रायश्चित्त का उपदेश भी प्रसंग की निवृत्ति कराने के लिये है। प्रायश्चित्त को देने वाले आचार्य उन संयमी जितेन्द्रिय मुनि को उपदेश देते है कि तुम ऐसे प्रसग को टाल दो जहां कि स्त्रियां आकर बाधा दे सके। तुमको इसका प्रायश्चित्त देकर आगे के लिए सूचित किया जाता है कि स्त्री-पश्, पक्षी जहां उपद्रव मचाबे ऐसे प्रसंगों का निवारण कर दिया करो। प्रायः देखा जाता है कि सुन्दर स्वियो को देखकर जैसे कामी पुरुष अनेक कुचेष्टाये करते है उसी प्रकार अभिरूप पुरुषों को देखकर कमनीय कामिनियां उनको उपद्रत करती है। बलभद्र, कामदेव, चक्रवर्ती आदिक यदि मुनि भी हो जाते है तो भी वे अत्यधिक सुन्दर जचते है। वसुदेव की कथा का स्मरण कीजिये। ऐसी दशा में चलचित्त अंगनाये उनको अपनी मनःकामना पूर्ण करन के लिये डिगाती है किन्तु "किं मन्दराद्विशिखरं चलितं कदाचित्" अडिग्ग मुनि आत्मध्यान से अविभाग प्रतिच्छेदमात्र भी नहीं चलायमान होते है फिर भी ऐसे एसे प्रसंगी का निवारण करने के लिये मुनि को प्रायश्चित्त लेने का उपदेश हैं। विश्वास पूर्वक आलाकन हाव, विलास, श्रृंगार, प्रार्थना आदि में भी उस प्रायश्चित्त विधान के उपदेश करने का कोई विरोध नहीं है अर्थात् किसी संयमी को स्त्रियां. यदि विश्वस्त आलोकन करे या शृंगार प्रार्थना के लिये काम चेष्टा पूर्वक अव-लोकन करे तो ऐसी दशा में भी मुनि को ऐसे प्रसंगों की निवृत्ति के लिये प्रायश्चित्त लेने का उपदेश हैं। यहां यह भी विशेष कह देना है कि वीर्य संसर्ग या अङ्गरपर्श से स्त्रियों की आत्मा में नैमित्तिक कुत्सित परिणाम अवश्य उपज जाते हैं अतः बलात्कार दशा में स्त्रियों के रिरंसा नहीं होते हुये भी स्त्रिया के विषय में उक्त सिद्धान्त लाग नहीं किया जा सकता है।।

#### कः पुनः परिप्रह इत्याहः

हिंसा आदिक चार पापों के विशेष लक्षण समझ लिये हैं। अब पाँचवे परिप्रह का लक्षण फिर क्या है ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्त्त ने पर सूत्रकार महाराज इस अग्रिम सूत्र को कहते है।

# मूर्छा परिग्रहः ।।१७॥

चेतन, अचेतन बहिरंग परिष्रहों में और राग आदि अन्तरंग परिष्रहों में जो मूर्छी यानी गृद्धिविशेष है वह परिष्रह है।।

बाह्याभ्यन्तरोपिधसंरक्षणादिन्यापृतिर्मूर्छा । वातिपत्तश्चेष्मविकारस्येति चेन्न, विशेषितस्वात्, तस्याः सकलसंगरिहतेऽपि यतौ प्रसंगात् । बाह्यस्यापरिग्रहत्वप्रसंग इति चेन्न, आध्यात्मि-कप्रधानत्वात् मूर्छीकारणत्वाद्बाह्यस्य मूर्छीन्यपदेशात् ।

गाय, भैंस, घोड़ा आदि बहिरंग चेतन परिष्रह और वस्त्र, मोती, भूषण, गृह, आदि अचेतन बहिरंग परिष्रह तथा राग आदिक अन्तरंग परिष्रहों के समीचीन रह्मण, उपार्जन या राग आदि अनुसार तीव्र इच्छाओं के संस्कार आदि व्यापार करना मूच्छी है जो कि एकेन्द्रिय से लेकर संज्ञी पंचेन्द्रिय पयत जीवों के परिम्नह संज्ञा पायी जाती हैं। यहाँ कोई वैद्यक विषय की छटा दिखा रहा आक्षेप करता है कि जिस जीव के वात, पित्त, और कफ का विकार हो गया है उसके मूर्छा पायी जाती है। उन्माद, मृगी, सन्निपात आदि रोगों में मूर्छा हो जाती है "क्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्धाहारसेविनः। वेगाघातादिभघाता-द्धीनसत्त्वस्य वा पुनः ॥ करणायतनेषुप्राः बाह्येव्वाभ्यंतरेषु च । निविशन्ते यदा दोषास्तदा मूर्छन्ति मानवाः ॥ संज्ञावहास नाडीष् पिहितास्वनिलादिभिः। तमोऽभ्युपैति सहसा सुखदुःखन्यपोहकृत्।। सुखदुःखन्यपोहाह नरः पतित काष्ठवत् । मोहो मूर्छेति तामाहुः षड्विधा सा प्रकीर्तिता ॥ वातादिभिः शोणितेन मद्येन च विषेण च। षट्स्वप्येतासु पित्तन्तु प्रभुत्वेनावतिष्ठते" ॥ इत्यादि । आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि मुर्छी में विजय कर दिया गया है "मुर्छी मोहसमुद्धाययोः" इस धातु से बना मुर्छी शब्द सामान्य रूप से मोह में वर्त्त रहा है। किन्तु यहां प्रकरण अनुसार बाह्य अभ्यंतर परिष्रहों के रक्षण, वर्द्धन, आदि में हये "ममेदंभाव" को मूर्छा कहा गया है। सामान्य वाचक शब्द अवसर अनुसार विशेष अर्थों में प्रयुक्त कर लिये जाते हैं। यदि मुर्छा पद से बात, पित्त, कफों के विकार से उपजी मुर्छा पकड़ी जायगी ऐसी मुर्छा का तो सम्पूर्ण परित्रहों से रहित हो रहे सुनियों में भी प्रसग है। पूर्व संचित कर्मों के अनुसार तीवरोग हो जाने पर मुनियों के भी वह बात, पित्त, कफ जन्य मुर्छा हो सकती है। किन्तु मुनि के अन्तरंग, बहिरंग परिप्रहों की अभिकाक्षा स्वरूप मुर्छा कदाचित नहीं पायी जाती है। यदि यहां कोई यों आक्षेप करैं कि यो अभिकांक्षा स्वरूप आमीय गृद्धि को यदि परिष्रह कहा जाय तो राग आदि अन्तरंग परिणाम तो परिम्नह हो जायंगे किन्तु बहिरग क्षेत्र, प्रासाद, आदिक चेतन अचेतन पदार्थों को परिम्नह-पना नहीं हो मकने का प्रसंग आ जावेगा। आचार्य कहते है कि यह तो प्रसंग नहीं उठाना क्योंकि मूर्छा पट करके आध्यात्मिक राग आदि परिष्रह पकड़े जाते हैं। अन्तरंग परिष्रह ही प्रधान हैं। मुर्छी के कारण होने से बाहयक्षेत्र आदि को मर्छा का व्यपदेश कर दिया गया है जैसे कि प्राण के कारण हो रहे अन को प्राण कह दिया जाता है। यदि अन्तरंग में मूर्छी नहीं हैं तो बहिरंग क्षेत्र, धन, वस्त्र, आदि के होते हये भी परिवर्हा नहीं है। किसी अज्ञानी जीव करके वस्त्र या कम्बल द्वारा उपसर्ग को प्राप्त हो रहे मुनि परिग्रही नहीं है। ध्यानारूढ़ मुनि महाराज के निकट कोई चोर यदि भूषणों का ढेर छगा दे एतावता मुनि परिग्रही नहीं बन जाते हैं। उदासीन चक्रवर्ती उतना मूर्छीवान नहीं हैं जितना कि अर्जन, रक्षण आदि की अभिकांक्षार्ये कर रहा स्मश्रनवनीत परिमही है। अतः आध्यात्मिक यानी अन्तरंग परिग्रह के होने पर ही बहिरंग परिप्रहों को मुर्छापन का मात्र व्यवहार है।

ज्ञानदर्शनचारित्रेषु प्रसंगः परिग्रहस्येति चेक, प्रमत्तयोगाधिकारात् । ततः स्तः मूर्छा परिग्रहः प्रमत्तयोगादिति ।

यहाँ आजंका और उत्पन्न होती है कि आत्मा में पाये जा रहे राग आदि परिणामों को यदि परिग्रह कहा जायगा तब तो ज्ञान, दर्जन, और चारित्रगुणों में भी परिग्रह हो जाने का प्रसंग आवेगा। ज्ञानादिक तो बहुत अच्छे प्रकारों से आध्यात्मिक हैं। आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि "प्रमत्त-योगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा" इस सूत्र से प्रमत्त योग का अधिकार चला आ रहा है। ज्ञान, दर्जन, चारित्रों को धार रहे जीवों के प्रमाद योग नहीं हैं तिस कारण मूर्छो नहीं होने से ज्ञान आदि के परिग्रहपना घटित नहीं होता है। एक बात यह भी है कि आत्मा के तदात्मक स्वभाव होने के कारण ज्ञानादिक त्यागने योग्य नहीं हैं। हाँ रागादिक तो कर्मोदय के अधीन है अतः आत्मीयस्वभाव नहीं होने के कारण उन रागादिकों में "मेरे ये" ऐसा संकल्प स्वरूप परिग्रहपना बन जाता है यों सूत्रकारने बहुत अच्छा कहा था कि प्रमादके

योग से मूर्छा परिणाम परिग्रह है।

तन्मूलाः सर्वदोषानुषंगाः । यथा चामी परिग्रहमूलास्तथा । हिसादिमूला अपि हिंसादीनां पंचानामपि परस्परमविनाभावात् ॥ तदेवाहः—

उस परिष्रह को मूल कारण मान कर ही सम्पूर्ण हिंसा, झूंठ, चोरी, कुशील, जुआ आदि दोषों का प्रसंग आ जाता है। परिष्रही जीव हिंसा करता है, झूंठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवता है, खूत कीड़ा में प्रवर्ताता है। "लोभ पाप का बाप बखाना" ऐसी लोक प्रसिद्धि भी है। जिस प्रकार वे सम्पूर्ण दोष इस परिष्रह को मूल मान कर एकत्रित हो जाते हैं उसी प्रकार हिसा आदि मूल मान कर भी अन्य सभी दोष समुदित हो जाते हैं। क्यों कि हिंसा आदिक पाँचों भी पापा का प्रस्पर में अविनाभाव हो रहा है। अर्थात एक बढिया गुण के साथ जैसे दश गुण अन्य भी लगे रहते हैं। उत्तम क्षमा को धारने वाला उत्तम मार्दव, आर्जव, आदि को भी थोड़ा बहुत अवश्य पालता है। इसी प्रकार एक प्रधान दोष के साथ अन्य कतिपय दोष लग ही बैठते हैं। एक गुण्डे व्यसनी धनाढ्य के साथ चार गुण्डे अन्य भी लग जाते हैं। "गुणाः गुणक्केषु गुणीभवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, मुस्वादु तोयं प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः" "व्यालाश्रयापि विफलापि मकंटकापि वकापि पंकजभवापि दुरासदापि, एकेन बंधुरिस केतिक सर्वजन्तोः एको गुणः खलु निहन्ति समस्तदोषं ॥२॥" "एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमञ्जिनिन्तेः किरणेष्विवांकः" इत्यादि नीति उक्तियाँ विचारणीय है। एक बडी अपित्त में जैसे छोटी छोटी आपत्तियाँ लगी रहती है। एक महान् रोग के साथ श्चद्र रोग पड़ जाते हैं उसी दग से हिंसा आदिक पापों में से किसी भी एक पाप का उद्रेक हो जाने पर उसके अविनाभावी अन्य पाप भी सग लग बैठते है। उस ही सिद्धान्त को मंथकार स्पष्ट कर कह रहे हैं।

यस्य हिंसानृतादीनि तस्य संति परस्परं। अविनाभाववद्भावादेषामिति विदुर्बुधाः॥१॥ ततो हिंसाव्रतं यस्य तस्य सर्वव्रतक्षतिः। तदेव पंचधा भिन्नं कांश्चित् प्रति महाव्रतं॥२॥

जिस जीव के हिंसा पाप प्रवर्त रहा है उसके अनृत, चोरी आदिक अवश्य हैं (प्रतिज्ञा) क्यों कि इन हिंसा आदिकों का परस्पर में अविनाभाव है (हेतु) जिस प्रकार कि आहिंसा आदि गुणों का परस्पर में अविनाभाव है (हृष्टांत) हिंसा आदि पाप क्रियाओं का अविनाभाव को रखते हुये सद्भाव रहता है इस प्रकार विद्वान पुरुष समझ रहे हैं। तिस कारण जिस पुरुष के हिंसा नाम का अव्रत है उसके सम्पूर्ण सत्य, अचीर्य, आदिक वर्तों की क्षति हो जाती है अथवा जिसके अहिंसा वर्त है उसके सम्पूर्ण सत्य आदि वर्तों की अक्षति है। कारण कि वह अकेला अहिंसा वर्त ही तो किन्हीं विस्तर रुचि या जडमित शिष्यों के प्रति पांच प्रकार भेदों को प्राप्त हुआ महाव्रत कह दिया जाता है। अर्थात् मध्य पिंडभूत शरीर के दो हाथ, दो पेर, और मध्यपिंड यों पाँच भेद मान लिये जाते हैं। इसी प्रकर मूलभूत अहिंसा के ही अहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य, परिप्रहत्याग, ये पाँच भेद कर दिये जाते हैं। साथ ही हिंसा के भी हिंसा, झूंठ, चोरी, कुशील, परिप्रहराद्वि ये पांच भेद जड़ बुद्धि विनीतों की अपेक्षा कर दिये जाते हैं॥

यस्मादतिजङ्गान् वक्रजङ्गंश्र विनेयान् प्रति सर्वसावद्यनिष्ठतिलक्षणमहिंसावतमेकमेव

सुमेधोभिरिममन्यमानं पंचधा छिन्नं तस्माद्यस्य हिंसा तस्यानृतादीनि संन्येव तेषां परस्परमविनाभा-वादहिंसायाः सत्यादिवनाभाववत् ॥

जिस कारण कि अतीव जढ़ हो रहे और वकज़ हो रहे शिष्यों के प्रति श्रेष्ठधारणा बुद्धिशाली बिद्वानों करके ठीक ठीक मान लिये गये सम्पूर्ण सावद्यक्रियाओं की निवृत्ति कर देना स्वरूप एक ही अहिंसा वत को पांच प्रकार से छेद भेद बाला है तिस कारण जिसके हिंसा पायी जाती है उसके अनत आदिक अविरतियां है हो, क्योंकि उन हिंसा, झंठ, आदि का परस्पर में अविनाभाव है जैसे कि अहिंसा का सत्य से अविनाभाव हो रहा है। भावाथ "आत्मपरिणामहिंसनहेतुत्वात्सर्वमेव हिंसैतन, अनृतवचनादि केवलमुदाहृतं शिष्यबोधाय । (पुरुषार्थमिद्धयपाय ) "झूठ, चोरी आदि सभी पाप क्रियाओ मे प्रमाद योग घुसा हुआ है और प्रमादयोग हिंसा है अतः सभी पाप हिंसामय है। इसी प्रकार सभी धर्म अहिंसा मय है जब कि "अहिंसा भूताना जगित विदित ब्रह्म परमं" प्राणियों की अहिंसा ही जगत् मे परमब्रह्म जानी गयी है परमन्नहा शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। केवलन्नान, चारित्र, श्लायिक सम्यक्तव, अनन्तवीर्थ, ये सभी परिणाम अहिंसा मय हैं ? यदि केवलज्ञान, उत्तम क्षमा, आदि को अहिंसास्वरूप कह दिया जाता है तो सत्य, अचीर्य, आदिक बड़ी सुलमता से अहिंसा आत्मक हो जाते है। अतीव मंद्युद्धि, जहशिष्यों को समझाने के लिये अहिंसा के पांच भेद कर दिये गये है। हिंसा के भी झंठ, चोरी, आदि भेद भी तो मात्र समझाने के लिये है। आज कल के मिध्यादृष्टि दार्शनिक या कुचोच करनेवाले पापी पुरुषों को यहां वक जह समझना चाहिये। इन को विनेय यानी विनय करने वाला शिष्य यां कह दिया गया है कि समझा देने पर हिसा के साथ संभव रहे झूंठ, चोरी आदि पापों को ये शिरसा पाप रूपेण बुद्धिग्राह्य कर छेते है। एक पण्डित जी ने अमरूद बेचने वाले कुंजहा से कहा कि भाई चौमासे में अमरूदों में कीड़े पड़ जाते है अतः हम मोल नहीं हेते हैं। कूंजड़ा विनय पूर्वक कहता है कि महा-राज पण्डित जी फलो के कीड़े कोई नुकसान नहीं करते है। एक क्रान्तिवादी हठी लड़का डांका डाल कर उस धन को देशहित के कार्य में लगाना चाहता है। तीसरा जह पुरुष कामा सक्त स्त्रियों की इच्छा पूर्ण कर देने मे पाप नहीं समझता है। वेश्याय पुरुषों के चित्तविनोंद को पुण्यकर्म समझ बैठी है। इस प्रकार अपनी अपनी ढपछी और अपना अपना राग गा रहे विनीत अनेक अतिजड़ और वक्र जड़ जीवों के प्रति विचारशील विद्वानों ने हिंसा या अहिंसा के ही पांच भेद कर दिये हैं। अहिंस। या हिंसा के पांच भेद मानने मे किसी को कुछ खटका भी होय तो भी इन पांचों का अविना भाव तो बही प्रसन्नता के साथ सब को मान्य हो जावेगा ही।

नतु च सित परिग्रहे तत्सरक्षणानंदाद्वरयंभाविनी हिंसानृते स्यातां स्तेयात्रद्धणी तु कथमिति चेत् सर्वथा परिग्रहवतः परस्य स्वग्रहणात् स्त्रीग्रहणाच निवृत्तेरभावात् । तन्त्रिष्टत्तौ देशतो विरतिप्रसंगात् सर्वथाविरोधात् ।

यहाँ कोई प्रश्न उठाता है कि आपने परिष्रह मूलक सम्पूर्ण दोषों का प्रसंग हो जाना बतलाया, परिष्रह के होते सन्ते अन्य झूँठ आदि चारो पापों का अविनाभाव कहा, किन्तु यहाँ यह पूँछना है कि परिष्रह के होते संते उस परिष्रह के संरक्षण अनुसार हुये आनंद से हिंसा और झूंठ तो अवश्य हो जावेंगे क्योंकि परिष्रही, रौद्रध्यानी अवश्य जीवों की हिंसा करता है। झूंठ भी बोलता है किन्तु परिष्रह होते संते चोरी और कुशील दोष किस प्रकार संभवेंगे बताओ जिससे कि पांचों पापों का अविनाभाव कह दिया जाय। यों प्रश्न करने पर प्रन्थकार कहते है कि परिष्रहवाले जीव के दूसरे धन का परिष्रह कर लेने से

और स्त्री का प्रहण कर छेने से सर्वथा निवृत्ति हो जाने का अभाव है। अर्थात् परिमह को इकट्ठा करने वाला पुरुष चोरी का त्याग नहीं कर सकता है। वेश्याये या कितपय व्यभिचारिणी स्त्रियां पुरुषों से धन के प्रहण का उदेश्य कर कुशील सेवन करती है। कितपय पुरुष भी क्षेत्र, गृह, धन, खादा, पेय आदि परिमह की प्राप्ति का लक्ष्य कर मनचली धनात्य स्त्रियों के साथ गमन करते हैं। कितपय परिमही जीव सित्रयों, लड़िक्यों आदि का क्रय, विक्रय, कर धन उपार्जन करते हैं, कितने ही वृद्ध परिमही जीव चोरी या परिस्त्रयों की अनुमोदना करते हैं। यो कृत, कारित, अनुमति से अनेक दोष लगते रहते हैं अतः परिमही के चोरी करने या स्त्रीमहण करने का परित्याग नहीं हैं। यदि उन चोरी और स्त्रीमहण की निवृत्ति मानी जायगी तो एक देश से हिंसादिक पापों से भी विरित्त हो जाने का प्रसंग आवेगा और ऐसी दशा में एक देशिवरित और अविरत परिमहीपन का सर्वथा विरोध है जो एक देशिवरित को धारण करता है वह परिमह संमह में आसक्त नहीं हैं किन्तु परिमितपरिमही होता संता अनेक परिमहों से विरक्त है।

एतेन सर्वथा हिंसायामनृतस्तेयात्रक्षपित्रहाणामनश्यंभानः प्रतिपादितस्तत्रानृतादिभ्यो हिंसांगेभ्यो निरतेग्सभनात् संभवे ना सर्वथा हिंसाननिध्यतेः ॥

पाँचो पापो का अविनाभाव होकर प्रवर्तन को कथन कर रहे इस प्रकरण करके यह सिद्धान्त भी समझा दिया गया है कि हिंसा नामक पाप किया में अन्य झूंठ, चोरों, कुशीछ, परिप्रह इन चारों कियाओं का सभी प्रकारों से अवश्य हो जाना नियत हैं क्योंकि उस हिंसा आनर्दी जीव में हिंसा के अड्ग हो रहे अनृत आदिकों से विरति हो जाने का असम्भव है। यदि विकल्प रख कर हिंसारत पुरुष में अनृत आदिकों से विरति हो जाने का संभव माना जायगा तो उस जीव की सभी प्रकारों से हिंसा में अवस्थिति नहीं हो सकती है। अर्थात् जो अनृत आदि से विरति कर रहा है वह जीव सर्वथा हिंसा में आसक्त नहीं है। सत्याणुत्रत, अचौर्याणुत्रत आदि के साथ उसके अहिंसाणुत्रत भी सम्भव रहा है। यों हिंसा के साथ चारों पापों का अविनाभाव दशी दिया गया है।।

तथैवानृते सर्वथा हिसास्तेयात्रक्षपिग्रहाणामवश्यम्भावः प्रकाशितः हिंसांगत्वेनानृतस्य वचनात्तत्र तस्याः सामध्येतः सिद्धेः । स्तेयात्रक्षपिग्रहाणामपि सिद्धेस्तदंगत्वान्यथानुपपत्तेः ॥

जिस प्रकार परिष्रह में या हिसा में शेष चारो अव्रतों का अविनाभाव है तिस ही प्रकार अनृत नामक पाप में मां शेष हिंसा, झूंठ, चोरी, कुशील, परिष्रहों का सम्पूर्ण प्रकारों से अवश्यम्भाव प्रकाशित कर दिया गया है क्योंकि प्रन्थों में अनृत का हिंसा के अंगपने कर के कथन किया गया है। अर्थान् "सर्विस्मन्नप्रयस्मिन् प्रमत्तयोगैक हेतुकथनं यत्, अनृतवचनेऽपि तस्मान्नियतं हिंसा समवस्परित"॥ (पुरुषार्थ सिद्धयुपाय) स्वयं प्रन्थकार ने असत्य का निरूपण करते समय कहा था "तेन स्वपर्संतापकारणं यहचोशिनां। यथा दृष्टार्थ मप्यत्र तदसत्यं विभाव्यते"॥ अनृत भाषण करना हिंसा का अंग है, अतः अनृत में उस हिंसा की बिना ही सामध्य से सिद्धि हो जाती है। साथ ही अनृत में चोरी, कुशील परिष्रहों की भी सिद्धि है कारण कि झूंठ को चोरी आदि का अंगपना अन्यथा बन नहीं सकता है। अथवा चोरी, कुशील परिष्रहों को झूंठ का अंग हो जाना अन्यथा यानी अवश्यम्भाव के बिना बन नहीं सकता है। जो जिसका अंग है उस अंग का अंग भी वहाँ विद्यमान है, यों झूंठ बोलने वाले जीव के शेष चार अव्रतों की सत्ता भी पार्यी जाती है।।

तथास्तेये सर्वथा अवश्यंभाविनी हिसा द्रविणहरणस्यैव हिंसात्वात् द्रविणस्य बाह्यप्राणा-रमकत्वात् । तथाचोक्तं-'भावचदुद्रविणं नाम प्राणा एते बहिस्तरां । स तस्य हरते प्राणान्

#### यो यस्य इरते धनं ॥' इतिहिंसाप्रसिद्धी चानृतात्रश्चपरिग्रहाणां सिद्धिस्तदंगत्वात् ॥

तिस ही प्रकार चोरी में भी सभी प्रकारों से हिसा अवश्य हो जावेगी, क्यों कि धनका हरण करना ही हिंसा है। यद्यपि बाह्यप्राण तो इन्द्रिय आदिक दश हैं तथापि धन को बाह्यप्रणस्वरूप माना गया है, और तिसी प्रकार आर्षप्रयों में कहा जा चुका है कि जो कुछ वे प्रसिद्ध हो रहे रूपया, भूमि, भूषण, प्रासाद आदिक धन नाम धारी हैं ये सब बढिया बाहर छे प्राण है, जो चोर जिम जीव के धन को हर छेता है वह उसके प्राणों को ही हर छेता है—अर्थान् धन की चोरी हो जाने से हजारों जीवों की मृत्युयें हो जाती हैं। धन का वियोग हो जाने पर हाय करके अनेक जीव मर जाते हैं, असंख्य अधमरे हो जाते हैं, कितने ही चिन्ता, आधिव्याधियों से पीड़ित हो कर कुछ काल में मर जाते हैं। पुरुषार्थ सिद्ध युपाय में भी कहा है। ''अवितीर्णस्य प्रहण परिप्रहस्य प्रमत्त्योगाद्यत्। तत्प्रत्येयं स्तयं सैव च हिंसा वधस्य हेतुत्वात्।।१।। अर्था नाम य एते प्राणा एते बहिश्चराः पुंसां। हरति स तस्य प्राणान् यो यस्य जनो हरत्यर्थान्।।२।।" इस प्रकार चोरी करने में हिंसा की प्रसिद्ध हो जाने पर अनृत, कुशील, परिप्रह इन पाप कर्मों की भी सिद्धि हो जाती है, क्यों कि उन अनृत आदि अगियों का यह चोरी अंग है अथवा अगी चौर्य कर्म के ये अनृत आदिक सब अग हैं। अग और अंगी का अविनाभाव प्रसिद्ध है।।

एवमन्नद्वाणि सति हिसायाः सिद्धिस्तस्या रागाद्युत्पत्तिरुक्षणत्वात् स्वभोग्यस्त्रीसंरक्षणा-नंदाच्च हिंसायां च सिद्धायां स्तैयानृतर्पारप्रहसिद्धिस्तद्गत्वात् तेषां तद्विरत्यभावाद्विरतौ वा सबेथा तद्भावविरोधाद् देशविरतिप्रसंगात् ॥

परिश्रह, हिंसा, झूंठ और चोरी इन एक एक में शेष चारो अन्नता का अविनाभाव जैसे कह दिया है इस ही प्रकार अब्रह्म के साथ भी शेष चारों पाप वर्त रहे है देखिये अब्रह्म यानी कुशील के होते सन्ते हिंसा की सिद्धि है ही क्योंकि राग आदि की उत्पत्ति होना उस हिंसा का लक्षण माना गया है-''अप्रादर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति। तेपामेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥'' यो रागादिक की उत्पत्ति होने से मैथून में तीव्र भावहिंसा होती है। एक बात यह भी है कि स्वकीय भोगने योग्य स्त्रियों के संरक्षण में वैषयिक आनन्द मानने से भी भाव हिंसा बढ जाती है। द्रव्यहिंसा तो कुशील में जगरप्र-सिद्ध है। पुरुषार्थसिद्धय पाय में हिला है-"यहेदरागयोगान् मैथुनमभिधीयते तदब्रह्म, अवतरित तत्र हिंसा वधस्य सर्वत्र सद्भावात ॥१॥ हि स्यंते तिलनाल्यां तप्तायसि विनिहिते तिला यद्भत, बहवो जीवा योनौ हिरंयन्ते मैशुने तद्वत् ॥२॥ यद्पि कियते किंचिन्मद्नोद्रंकादनगरमणादि, तत्रापि भवति हिंसा रागाद्यत्पत्तितन्त्रत्वात् ॥३॥ मेथन में प्रवृत्ति कर रहा प्राणी थावर जंगम जीवों का विध्वंस कर रहा है। श्रुतसागरी मे लिखा है-"तथाचोक्तं मेथनाचरणे मढ म्रियन्ते जन्तुकोटयः। योनिरन्धसमुत्पन्ना स्थिंगसघटपीडिताः। घाते पात्रे असंख्येया कोटयो जन्तवो ब्रियन्ते इत्यर्थः तथा कक्षाद्वये, स्तनान्तरे, नाभौ, स्मरमन्दिरे च स्त्रीणां प्राणिन उत्पद्यन्ते तत्र कर।दिञ्यापारे ते च्रियन्ते, सैथुनार्थं मृषावादं वक्ति अदत्तमप्यादत्ते बाह्याभ्यन्तरपरिष्रहं च।।" यो मध्नेन क्रिया में तीव्रभावहिंसा और द्रव्यहिंसा प्रसिद्ध हो जाने पर चोरी, असत्य और परिष्रह की सिद्धि तो अनायास हो जाती है क्यों कि वे उसके अंग है। मैधून करने से भी जीव के उन चोरी, झूंठ आदि से बिरति हो जाने का अभाव है। अथवा कुझील वाले जीव के चोरी आदि से बिरति मानी जायगी तथ तो सर्वथा उस क्रशिल परिणाम के होने का विरोध हो जाने के कारण देशविरति ब्रह्मकर्य अजबत हो जाने का प्रसंग आ जावेगा। ऐसी दशा में इक्शील कथमपि नहीं हो सकता है। यों पाँचों में से प्रत्येक का इतर चारों अविरतियों के साथ अविनासाय बन रहा वस्तान दिया गया है।।

तदेवं वस्त्रपात्रदण्डाजिनादिपरिग्रहाणां न परिग्रहो मूर्छीरहितत्वात् तन्वज्ञानादिस्वीकर-णवदिति वदतं प्रत्याह।।

यहाँ कोई कटाक्ष करता है कि सूत्रकार ने परिषद का लक्षण मुर्छा कहा सो ठीक है, जैनमुनि परिमहो का सर्वधा त्याग कर रहे आकि ब्रान्य धर्म मे दृढ़ हैं। हा संयम का उपकरण होने से वे मुनि कमण्डलु, पिच्छिका, पुस्तकों को प्रहण कर छेते बताये गये हैं। जब कि कमण्डलु आदि का परिप्रह मुच्छी का कारण न होने से परिग्रह नहीं माना जाता है, तब तो इसी प्रकार वस्त्र (कपड़ा) पात्र (पाथड़ा) दण्ड ( त्रिदण्ड, एक दण्ड आदि ) आर्जन ( मृग, व्याघ्न, सिंह का चमडा ) आदि माला, चश्मा, घडी, जटा, कन्था, चीमटा, आदि परिप्रहों को भी परिप्रह पाप नहीं माना जाय (प्रतिज्ञा ) मुच्छीरहित होने से (हेतु) तत्त्वज्ञान, क्षमा, पिच्छिका आदि के अंगीकार करने समान (अन्वयदृष्टान्त ) यह अनुमान ठीक है। अर्थात् लज्जा दूर करने के लिये वस्त्रका प्रहण है जो कि कामुक स्त्री, पुरुषों, विकारों की निष्टत्ति के लिये आवश्यक है। स्वयं की लजा का भी निवारण हो जाता है। साधु को जनता निर्लब्ज नहीं कहने पाती है। शुद्धभोजन या भैक्ष्यशुद्धि अनुसार अनेक भिक्षाओं को प्राप्त करने के लिये अथवा गुरु या रूग्ण-व्रती को भिक्षा का भाग देने के लिये पात्रकी आवश्यकता हो जाती है रुपया, पैसा धरने के लिये पात्र नहीं बांधा जाता है जिससे कि मुर्च्छा हो सके। इसी प्रकार कुत्ता, बिल्छी या सहचरियों को मारने के लिये दण्ड नहीं है केवल त्रिदण्डी या एक दण्डी साधु को अपना चिह्न दण्ड हाथ में उठाये रखना पड़ता है। अशुद्ध स्थल पर चमड़े को विछाकर ध्यान लगा दिया जाता है। मयूरपिच्छिका के समान मृगचर्म, चमरीरुह, शंख आदि में सन्मुच्छन जीव नहीं उपजते है। जाप देने के लिये माला भी चाहिये। छोटे अक्षरों को देखने के लिये चक्षुरोगी साधु को उपनेत्र (चश्मा) धारना पड़ता है। सामायिक का समय देखने के लिये घड़ी की आवश्यकता है। जटायें तो अपने आप बढ़ जाती है। शरीर से उपजी उज्जाता करके अनेक जीव मर जाते हैं। कन्था या वस्त्र से उन जीवों की रक्षा हो सकती है। इस प्रकार वावद्-कता पूर्वक कह रहे कटा असकर्ता के प्रति आचार्य महाराज समाधान वचन को कहते है।

## मूर्च्छा परिमहः सोपि नाप्रमत्तस्य युज्यते । तथा विना न वस्त्रादिमहणं कस्यचित्तः ॥३॥

मूर्च्छा करना परिमह है, यों इस सूत्र द्वारा परिमह का निर्दोष छक्षण किया गया है। वह परिमह भी अप्रमत्त जीव के नहीं पाया जाता है यह युक्ति पूर्ण सिद्धान्त है क्योंकि प्रमादरहित जांब के
मूर्च्छा नहीं है तिस कारण उस मूर्च्छा के बिना किसी भी जीव के वस्त्र, पाथड़ा, आदि का महण करना
नहीं सम्भवता है यों सिद्धान्त हो चुकने पर वस्त्र, आदि को महण करने वाले साधुवेशी या अन्य जीव
सभी परिमहदोषवान् हैं। अर्थात् वस्त्र के रक्षण सीवन, घोवन, प्राप्ति, आदि में अनेक आरम्भ करने
पड़ते है। प्रमेयकमलमार्तण्ड में लिखा है कि "हीशितार्तिनिवृत्यर्थ वस्त्रादि यदि गृह्यते। कामिन्यादिस्तथा किन्न कामपीडादिशान्तये॥ येन येन बिना पीडा पुंसां समुपजायते। तत्तत्सर्वमुपादेयं लाबकादि
पल्कादिकम्॥" यों राग का कारण हो रहा वस्त्र तो परिमह ही है। भोजन या भिक्षा के लिये पात्र रखना
भी परिमह है। मुनि एक ही स्थान पर श्रावक के घर जा कर पाणिपात्र द्वारा निर्दोष आहार छेते हैं।
हाँ बहिरंग शुद्धि के लिये जलाधार कमण्डलु को रखना पड़ता है। साधु की ऊंची अवस्था में कमण्डलु
और पिच्छी का त्याग हो जाता है। तीर्थकर मुनि को कमण्डलु और परिहारविशुद्धिसंयमी को पिच्छिका
की आवश्यकता नहीं है, चिह्नलप से मले ही लिये रहें। इसी प्रकार दण्ड रखना तो परिमह ही है यह

कोई रत्नत्रय या आत्मशुद्धि का चिह्न नहीं हैं। चर्म तो साक्षात् त्रस जीवों का उत्पत्तिस्थान है। अपवित्र, अशुद्ध, अश्वश्च ऐसे चर्म को देखने या छूने से जब गृहस्थ भी भोजन करना छोड़ देता है तो साधु ऐसे त्रस जीवों के घात से उपजे निकृष्ट पदार्थ को अपने पास कैसे रख सकते हैं <sup>9</sup> अन्य चीमटा, घड़ी, आदिक भी संयम के उपकरण नहीं सम्भवते हैं। अतः मुनिजन मूर्छा के कारण हो रहे वस्त्र आदि उप-धियों को परिम्न मानकर उन से विरक्त रहते हैं।

लजापनयनार्थं कर्पटखण्डादिमात्रग्रहण मूर्छाविरहेषि संभवतीति चेन्न, कामवेदनापनपनार्थं स्त्रीमात्रग्रहणेषि मूर्छाविरहप्रसंगात् तत्र योषिदिभिष्यंग एव मूर्छेति चेत्, अन्यत्रापि वस्त्राभिलाषः सास्तु केवलमेकत्र तु कामवेदना योषिदिभिलाषहेतु परत्र लजा कर्पटाभिलाषकारणिमिति न तत्कारणिनयमोस्ति, मोहोदयस्यैवांन्तरंगकारणस्य नियतत्वात् ।।

कोई पर वादी कह रहा है कि लज्जा का निवारण करने के लिये केवल कपड़े का खण्ड, काठ की बनी हुई कौपीन, पीतल, मूंज का बना हुआ उपकरण आदि का ग्रहण करना मूर्च्छा से रहित होने पर भी सम्भव जाता है। प्रनथकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि यों तो कामजन्य वेदना का निराकरण करने के लिये मात्र स्त्री के प्रहण करने में भी मूर्छोरहितपन का प्रसंग आ जायगा। अर्थात् जो कोई यों कहता है कि मूर्छा के न होने पर भी लज्जा के निवारणार्थ कपड़े आदि का प्रहण है, वह यह भी कह सकता है कि मूर्छी के नहीं होने पर भी काम पीड़ा को दूर करने के लिये स्वल्पकाल पर्यन्त केवल की का ग्रहण है। वस्त्र से लज्जा दूर हो जाती है, की से कामपीड़ा निवृत्त हो कर आकुलता मिट जाती होगी, चुतक्रीड़ा की कण्ड्या जुआ खेलने से अलग हो जायगी। इसी प्रकार अपमान, ध्रुधा, निर्ब-लता, हास्य, कण्ड्या, कारागृह वास, रिरंसा, दीनता, दरिद्रता आदि के निवारणार्थ हिंसा, झूंठ, चोरी, क़शील, परित्रह इन पाप कियाओं में निमम्न हो सकता है। अपमान आदि का निवारण करने वाला जीव मुड़ा लगा देगा कि उक्त हिंसा आदि क्रियाओं में मेरे प्रमाद्योग नहीं है जैसे कि लजा को दूर करने के लियं वस्त्रखण्ड आदि के प्रहण में मूर्छा नहीं मानी जा रही है। इस पर यदि आक्षेपकार यो कहे कि वहां जीमात्र के प्रहण में तो स्त्री का प्रेमार्लिंगन करना ही मूर्छी है अतः कोई भी साधु कामवेदना के प्रती-कारार्थ स्त्रीमात्र को प्रहण करने में मुर्छा रहित नहीं कहा जा सकता है। यो कहने पर प्रन्थकार कहते है कि तब तो अन्य स्थल पर भी यानी लज्जानिषारणार्थ वस्त्रखण्ड आदि के प्रहण करने में भी वस्त्र की अभिलाषा करना ही वह मुर्छा समझी जाओ। केवल इतना ही अन्तर है कि एक स्थल पर तो स्त्री की अभिलाषा होने का कारण काम वेदना है और दूसरे स्थल पर कपड़े की अभिलापा का कारण लजा हो रहा है। कहीं प्रतिहिंसा की अभिलाघा का कारण अपमान हो सकता है। सुवर्ण की अभिलापा का कारण दरिद्रता हो सकती है। इस प्रकार उस मूर्छा के कारणो का कोई नियम नही है कि स्त्री प्रसंग करना, वस्त्राभिलापा करना, कौत्कुच्य करना आदिक ही मुर्छा के नियत कारण होवें। मुर्छा के बहिरंग कारण असंख्यात हो सकते है। हां अन्तरंग कारण एक मोहनीयकर्म का उदय होना तो नियत है। वस्त्र-खण्ड आदि के प्रहण करने मे अंतरंग कारण और विहरंग कारण विद्यमान हैं अतः मुर्छा अवश्यंभा-विनी है। तभी तो परिष्रह रहित साधु वस्त्र आदि का प्रहण नहीं करते है।।

एतेन लिंगदर्शनात् कामिनीजनदुरिमसिधः स्यादिति तिन्नवारणार्थं पटखण्डग्रहणमिति प्रत्युक्तं, तिन्नवारणस्यैव तदिभलाषकारणत्वात् । नयनादिमनोहरांगानां दर्शनेपि विनताजनदुर-भिप्रायसंभवात् तत्त्रच्छादनकर्पटस्यापि ग्रहणप्रसक्तिश्च तत एव तद्वत् ।

इस उक्तसयुक्तिक कथन से इस मन्तव्य का भी खण्डन हो चुका है कि लिंग के दर्शन से अलवेली कामिनी जनो के हृदय में कामवासना प्रयुक्त खोटे अभिप्राय उपजेंगे इस कारण उन कामिनियों के निकृष्ट अभिप्रायों की उत्पत्ति या छिंग देखने के निवारणार्थ साधु को वस्त्रखण्ड का प्रहण करना उचित है। वस्त्रद्वारा गुह्य अंग का गोपन हो जाने से मनचली, अलबेली, नवेली, कामिनियों के दुरिभप्राय नहीं उपज सकेंगे। प्रंथकार कहते है कि उसका निवारण करना ही वस्तुतः उनकी वनी, चौगुनी अभिलाषाओं की उत्पत्ति का कारण है। अंगों को वह कामुक जीव गुप्त रखता है जिस के हृदय मे कामवासना नागिन लहरे ले रही है। बालक अपने ग्रप्त अंगों को नहीं ढकता है, क्योंकि बालक के कपायभाव नहीं है। अनेक पुरुप, या स्त्रियां दूसरो के सुन्दर अंगों के निरीक्षणार्थ आनखिशख प्रयत्न करते हैं भले ही वे उस में सफल मनोरथ न हो सके किन्तु मूर्जी या क़शील को हेतु मानकर पापास्रव तो हो ही जाता है। एक बात यह भी है कि कहा तक अंगो को ढका जायगा, नेत्र, दन्तावली, वक्षःस्थल, नाभि, हाथ, आदि मनोहर अंगो के देखने पर भी पुंरचली बनिताजनों के क़रिसत अभिप्रायो का हो जाना सम्भवता है। ऐसा हो जाने उन नेत्र आदि को भले प्रकार ढक देने वाले कपड़े के भी प्रहण करने का प्रसग आ जावेगा कारण कि उस ही हेतु से यानी कामिनी जनो की निकृष्ट अभिलाषाओं का निवारण कर देने वाला होने से ही उस लिंग आच्छादक वस्त्र के समान नयन आदि का आच्छादक वस्त्र भी रखना पड़ेगा। ऐसी दशा में सुन्दर नेत्रवाले साधु की भला ईर्यासमिति कैसे पल सकेगी ? सुन्दर हाथ पांव वाले सुनि के एषणासमिति नहीं पल सकेगी। सुन्दरता की परिभाषा भी बड़ी विलक्षण है। किसी को कुरूपा का अंग ही देवांगना का सा स्वरूप जचता है, अन्य को अत्यन्त सुन्दर रूप भी विपवत प्रतीत होता है। किस किस की अपेक्षा साधु अपने अंग को छिपाते फिरेगे। उल्लक को सूर्य नहीं रुचता है, कमल को रात्रि नही रुचती है। कनेटा दूसरे की अच्छी आंख पर ईर्ष्या करता है। दरिद्रपुरुप मेला को बुरा समझता है। पण्डितो को मुर्खजन शत्रु समझते हैं। निर्धन पुरुषों की भावनाओ अनुसार बजाजखाना, सराफा, हल-वाईहट्टा, नाजमण्डी, मेवाबाजार आदि सुन्दर वस्तुओ के क्रय विक्रय स्थान भले ही जन्म जन्मान्तरों के लिये भी मिट जाय उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। वस्तुतः विचारा जाय तो अपनी पवित्र आत्मा में दुर्भावनाओं को नहीं उपजने देना ही स्वाधीन कर्तव्य है। जगत की प्रक्रिया टाले नहीं टल सकती है। बालक के समान मुनि की निर्विकार चेष्टा होती है। दूसरों के अभिप्रायों को रोकने के लिये मुनि महाराज ने ठेका नहीं ले रखा है। दरिद्रों के खोटे अभिप्राय उत्पन्न होवेगे एतावता बाजार या वस्त्र, आभूषणों का पहनना बन्द नहीं हो सकता है। तभी तो चारित्र मोह के उदय होने पर हुई मर्छा को परिग्रह माना है। वस्त्रग्रहण मे अवश्य मुर्छा है।

सोऽयं स्वहस्तेन बुद्धिपूर्वकपटखंडादिकमादाय परिद्धानोपि तन्मूर्छारहित इति कोश्वपान विधेयं, तन्वीमाश्लिष्यतोऽपि तन्मूर्छारहितत्वमेवं स्यात् । ततो न मूर्छामन्तरेण पटादिस्वीकरणं संभवति तस्य तद्धेतुकत्वात् । सा तु तदमावेपि संभाव्यते कार्यापायेपि कारणस्य दर्शनात् । धूमा-भावेपि सुर्धुराद्यवस्थपावकवत् ।

सो यह प्रसिद्ध हो रहा रक्तवस्त्रधारी संन्यासी या शुक्रवस्त्रधारी श्वेताम्बर साधु अपने हाथ करके बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न पूर्वक वस्त्रखण्ड, लंगोटी आदि को प्रहण कर पुनः पहनता हुआ भी उसकी मूर्छों से रहित है यों कहते रहने में कोशपान कर लेना चाहिये। भावार्थ-सद्गृहस्थ यदि सामायिक करने बैठे उसका वस्त्र वायु आदिक से यहाँ वहाँ हट जाय पुनः वह यदि उस वस्त्र को वहाँ का वहीं अंग पर सरका लेता है तो वह अवस्य मूर्छावान है। आर्थिका भी यहाँ वहाँ खिसक गये वस्त्र को अपने हाथ करके लज्जावश बुद्धिपूर्वक पुनः पहन लेती है तो वह भी मूर्लायुक्त हो रही सामायिक भावों में स्थिर नहीं रह पाती है। किन्तु यहाँ बैष्णव सम्प्रदाय वाले या श्वेताम्बर जैन यों कहते है कि अपने हाथ द्वारा बुद्धि पूर्वक पटखण्ड आदि को प्रहण कर पहिन रहा भी साधु मूर्छी रहित है ऐसे असत्यभाषण की उन वैष्णव या श्वेताम्बरों ने सौगन्ध ले रखी है अहिफेन खाने वाले या उद्भान्त पुरुष उन्माद पूर्वक ऐसी रही बातों को कहते है। यदि बुद्धिपूर्वक वस्त्रधारण कर रहा भी मूर्छी रहित है तो इसी प्रकार तन्वी (पतली तरुणी) का प्रेमालिंगन कर रहे साधु के भी उस तन्त्री की मूर्छा से रहितपन का प्रसंग आ जावेगा। तिस कारण यह यिद्ध हो जाता है कि मूर्छों के बिना कपड़ा, दण्डे, पात्र आदिका म्बीकार करना कथमपि नहीं सम्भवता है क्योंकि उस मूर्छा को हेतु मान कर ही उस कपड़े आदिका स्वीकार करना कार्य उपजता है। हाँ वह मुर्छी तो उन पट आदि का प्रहण के अभाव हो जाने पर भी सम्भावित हो रही है। अनेक पशु पक्षी यां द्रव्यिलंगी साधुओं के प्रवल मूर्जी पायी जाती है। कार्य के न होने पर भी कारण देखा जाता है जैसे कि धूम के नहीं होने पर भी मुर्मुर आदि अवस्थाओं में अग्नि देखी जा रही है अर्थात् "न कारणानि अवश्यं कार्यवेन्ति भवन्ति" कारणो से अवश्य कार्य हो जाने ही चाहिये ऐसा कोई नियम नहीं है। (मत्वर्शी जनकत्व, हॉ "सामर्थ्याप्रतिबन्धकारणान्तरावैकल्ये" सामर्थ्य का प्रतिबन्ध नहीं होना और अन्यकारणों की परिपूर्णता हो जाने पर समर्थ कारण उत्तर क्षण में कार्य को अवश्य कर देता है। किन्तु "कार्याणि तु अवञ्यं कारणवन्ति भवन्ति" कार्य तो अवश्य ही कारण वाले होते है। (जन्यत्वं मत्वर्थीयार्थः ) कारणों के बिना कार्य का आत्मलाभ हो नहीं हो सकता है। अनन्तानन्त कारण अन्य सहकारी कारणों के नहीं मिलने पर कार्यों को किये बिना ही मर जाते हैं। सभी बीज अंकुरों को नहीं उपजा पाते हैं, लाखवा, करोड़वां भाग बीज अंकुर होकर उपजते है शेष बहुभाग खाने, कूड़े. खात, आदि मे व्यय हो जाते हैं। गर्भोत्पादक शक्तियाँ बहुभाग नष्ट हो जाती हैं। सभी अंतरग बहिरंग कारणों की यही दशा है। सभी कारण यदि कार्यों को कर बैठे तो स्थान ही नहीं मिले । यों "अर्थिकियाकारित्वं वस्तुतो लक्षणम्" प्रत्येक कारण कुछ न कुछ तो कार्य करता ही रहता है, स्थान घेरना, भार रख देना, अपने ठलुआपन का ज्ञान करना, आदि साधारण कार्य होते रहते है जो कि अगण्य है। अतः कारण को कार्यवान होने का नियम नहीं है। धानों के तुषों की अग्नि भीतर ही भीतर धधकती रहती है। बाहिर धुयें रूप कार्य को नहीं उपजाती है। अयोगोलक अंगार, भूभड़ की आग भी धुंये को नहीं उत्पन्न करती है। इसी प्रकार प्रकरण में यह कहना है कि वस्त्र, पात्र आदि परिग्रहों का ग्रहण किये बिना भी अंतरंग कारण वश मूर्छी सम्भव जाती है। किन्तु जहाँ इच्छा प्रयत्न पूर्वक वस्त्र, दण्ड, चर्म, आदि का प्रहण हो रहा है वहाँ तो मूछी अवश्य ही है।

नन्वेवं पिच्छादिग्रहणेपि मूर्छा स्यात् इति चेत्, तत एव परमनैर्ग्रन्थ्यसिद्धौ परिहारविशुद्धि-संयमभृतां तत्त्यागः सूक्ष्मसांपराययथाख्यातसंयमभृन्मुनिवत् । सामायिकछेदोपस्थापनसंयम-भृतां तु यतीनां संयमोपकरणत्वात् प्रतिलेखनस्य ग्रहण सूक्ष्ममूर्छासद्भावेपि युक्तमेव, मार्गा-विरोधित्वाच्च ।

अपने वस्त्र, आदिको प्रहण करने के पक्ष का अवधारण कर रहा कोई पण्डित आक्षेप कर रहा है कि इस प्रकार तो जैनों के यहाँ पिच्छी, कमण्डलु, आदि के प्रहण करने में भी साधु के मूर्छी हो जायगी। यों कहने पर तो ग्रन्थकार समाधान करते हैं कि तिस ही कारण से यानी पिच्छ आदि के प्रहण में स्वल्य मूर्छी का अंश होने से ही जब परम उत्कृष्ट निर्मन्थपन की सिद्धि हो जाती है तब परिविशुद्धि नाम के

संयम को धारने वाले मुनियों के उस पिच्छ आदिका त्याग हो जाता है। जैसे कि सुक्ष्मसांपराय और यथाख्यात संयम के धारी मुनियों के पिच्छ आदि का त्याग है। अर्थात-"तीसं वासी जम्मे वासपुधर्त खु तित्थयरमूळे। पच्चक्खाणं पढिदो, संझुया दुगाउपविहारो" जन्म से तीस वर्ष पर्यन्त पूर्ण आनन्द पूर्वक ठहरे पुनः दीक्षाप्रहरण कर तीर्थंकर के सन्निकट सात, आठ वर्ष तक प्रत्याख्यान नामक पूर्व का अध्ययन करे उन मुनि के परिहारविशृद्धि संयम होता है। इनके वर्षाकाल में एक स्थान पर ही ठहरने का नियम नहीं है। परिहारविशुद्धि संयमवाले मुनि करके किसी जीव को बाधा नहीं पहुँचती है। प्रत्युत ये किसी जीव के ऊपर यदि बैठ भी जावे तो उस जीव को विशेष आनन्द मिलंगा। रोग, शोक दूर हो जाबेगे। अतः इनको पिच्छीप्रहण की आवश्यकता नहीं हैं "तित्थयरा तप्पयरा हलधर चक्की य वासुदेवा य। पडिवासुदेव भोमा आहारं णित्थ णीहारो ॥" तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, आदि के आहार है नीहार नहीं, ये मुनि हो जाते है तब भी इन मुनियों के मलमूत्र आदिका संसर्ग नहीं है अतः अंग शुद्धि के लिये राखे गये कमण्डल की आवश्यकता नहीं। मात्र चिन्ह स्वरूप भले ही रख लिया जाय। विशेष झानी या अंग-वेचा मुनि महाराज शास्त्र भी नहीं रखते हैं। ज्ञान अल्प भी होय किन्तु कपायों का मन्द करना ही जिन का लक्ष्य होय वे भी शास्त्रों को रखने में उत्सुक नही रहते है। वीतरागभावों की तृद्धि हो जाने पर स्वयं श्रुतज्ञान बढ जाता है जो कि प्रकृष्टध्यान या श्रेणियों में उपयोगी है। लोक में भी देखा जाता है कि शास्त्र-ज्ञान थोड़े निमित्त से हो जाता है। छोटी आयु के पण्डित बड़े बुढ़े पचासो वर्ष स्वाध्याय करने वालो को पढ़ा देते हैं। मुनि अवस्था में घटाटोपों की आवश्यकता नहीं है। भेद विज्ञान हो गया बस बुद्धि पुरुषार्थ पूर्वक तेरह प्रकार चारित्र को पाछते हुये कदाचित् उपाध्याय से अत्यल्प अध्ययन कर तत्त्ववेत्ता वन जाने हैं। उपराम श्रेणी या क्षपक श्रेणी में भी पिच्छ, कमण्डल, नहीं है। हाँ छठवे गुणस्थान और निरतिशय अप्रमत्त सातमे गुणस्थान मे मुनियों के पिच्छ आदि का प्रहण है। यो सामायिक और छेदोपस्थापना नामक संयमो को धारने वाले मुनिमहाराजो के तो संयम साधने का उपकारी उपकरण होने से प्रमार्जन करने वाले प्रतिलखन यानी पिच्छिका का प्रहण करना समुचित ही है। भले ही पिच्छ या कमण्डल के प्रहण में सूक्ष्म मूर्छी का सद्भाव है तो भी प्राण संयम का विशेष उपकारी होने से पिच्छी का प्रहण है। एक बात यह भी है कि संयम के उपकरण का ग्रहण करना मुनिमार्ग का विरोधक नहीं है प्रत्युत साधु-मार्ग के अनुकुल है। हॉ वस्त्र, पात्र, आदि का प्रहण करना तो मोटी मूर्छा के अनुसार हुआ है और मुनिमार्ग निर्मन्थता का विरोधी भी है।।

नत्वेव सुवर्णादिग्रहणप्रसंगः तस्य नाग्न्यसंयमोपकरणत्वाभावात् तद्विरोधित्वात् । सक-लोपभोगसम्यग्निबन्धनत्वाच । न च त्रिचतुर्रापच्छमात्रमलाबुफलमात्र वा किंचिन्मून्य लभते यतस्तद्य्युपभोगसंपत्तिनिमित्तं स्यात् । न हि मुन्यदानक्रययोग्यस्य पिच्छादेरपि ग्रहणं न्याय्यं, सिद्धान्तविरोधात् ॥

जिस प्रकार संयम का उपकरण हो रही पिच्छिका का महण है इस प्रकार सोना, चांदी, मोहर, नोट, गिन्नी, आदि के महण कर लेने का तो प्रसंग नहीं आता है। क्योंकि उस सुवर्ण आदि के महण को नग्नता या संयम के उपकरणपन का अभाव है प्रत्युत सुवर्ण आदि का महण करना उस संयम या नग्नता का विरोधी है। एक बात यह भी है कि सुवर्ण, रुपया आदि का महण करना तो सम्पूर्ण भोग उपभोगों का बहुत अच्छा कारण है। सोना, रुपया, आदि से अनेक उपभोग मोल लिये जा सकते हैं। आजकल सुवर्ण ही राष्ट्रकी अदूट सम्पत्ति मानी गयी है जिसके पास अधिक सोना है वही देश दूसरे देशों को

दबाकर सब के ऊपर प्रभाव जमाता है। किन्तु केवल तीन, चार, पिच्छों की बनी एक पिच्छिका अथवा मात्र शुष्क तूंबीफल (कमण्डलु) को यदि बेचा जाय तो कुछ भी मूल्य हाथ में नहीं प्राप्त होता है जिस से कि वह पिच्छिका या तूंबीफल भी उपभोग सम्पत्ति का निमित्त हो जाता। अर्थान् मयूर की तीन, चार, छह इंडीरें या तूंबीपात्र का कुछ भी मूल्य नहीं मिलता है। ऐसे संयमापकरण रखने में मुनि के कोई मूर्छी नहीं है। हां मूल्य देकर क्रय विक्रय योग्य हो रहे अर्थान् जिन मृल्यवान कमण्डलु, पिच्छिका को बेचकर भोग्य पदार्थ खरीदे जा सकते हैं ऐसे पिच्छी कमण्डलु आदि का भी प्रहण करना न्यायोचित नहीं है। क्योंकि सिद्धान्त से विरोध हो जायगा। इस कथन से जो साधुवेशी मूल्यवान उपकरण रखते हैं उनके रागपूर्ण मन्तन्यों का प्रत्याख्यान हो जाता है। मूल्यवान उपकरणों मे अवश्य मूर्छा हो जाती है। उन के संयोग वियोग में महान् राग-देष उपजते हैं सुवर्ण आदि की तो बात ही क्या है।।

नतु मूर्च्छाविरहे श्रीणमोहानां शरीरपरिग्रहोपगमास्न तद्भेतः सर्वः परिग्रह इति चेस्न, तेषां पूर्वभवमोहोदयापादितकर्मबंधनिबन्धनशरीरपरिग्रहाभ्युपगमात्। मोहश्वयात्तत्त्यागार्थं परम-चारित्रस्य विधानादन्यथा तत्त्यागस्यात्यंतिकस्य करणायोगात्।

यहाँ कोई पण्डित अनुनयपूर्वक आपित्त उठाता है कि मुर्छा के नहीं होने पर भी बारहवे गुण-स्थान वाले क्षीणमोह मुनियों के औदारिक शरीर या कर्म शरीर हिपी परिम्रह स्वीकार किया गया है। इस कारण सभी परिग्रह उस मुर्छी को कारण मानकर होते हैं यह बात नहीं माननी चाहिये, सूक्ष्मराग का सद्भाव होने से दशमे गुणस्थान तक कथंचित् मुर्छा मानी जा सकती है। ग्यारहवे गुणस्थान मे मुर्छा के कारण हो रहे चारित्र मोहनीय कर्म की सत्तामात्र है किन्तु बारहवे, तेरहवे, चौदहवे, गुणस्थानों में सर्वागमुळी नहीं होते हुये भी शरीर का परिष्रह हो रहा देखा जाता है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि मोह को क्षीण कर चुके उन जीवों के पूर्वभवों में मोह के उदय से अनचाहे आ गये कर्मबन्ध को कारण मानकर शरीर का परिग्रह हुआ स्वीकार किया जाता है। आठ कर्म शरीरों में से मोहनीय कर्म या चार घातिया कर्मों का क्षय हो जाने से शेष रहे उन चार अघाति कर्मी और नो कर्मी का परित्याग करने के लिये क्षीणमोह मुनि पुनः उत्कृष्ट चारित्र का पुरुषार्थ पूर्वक विधान करते है। अन्यथा यानी उस परम चारित्र के किये बिना उन कर्म नोकर्मी का अनन्तानन्त काल तक के लिये होने वाले त्याग का किया जाना नहीं हो सकेगा। अर्थात बारहवे गुणस्थान के आदि में चारित्र मोह-नीय का क्षय हो जाने पर यद्यपि चारित्र गुण प्रगट हो गया है तथापि आनुषंगिक दोषों के लग जाने पर वह परम चारित्र नहीं हो सका है। तेरहवे, चौदहवे में कुछ कर्मों का भोग करके और कतिपय कर्म बन्धों को तपश्चरण नामक पुरुषार्थ या केवलिसमुद्धात द्वारा समस्थिति अनुसार क्षय कर चौदहवें गुण-स्थान के अन्त मे परमचारित्र प्राप्त कर छिया जाता है उस से सम्पूर्ण परिग्रहों का त्याग कर दिया जाता है। सिद्ध अवस्था में अनन्त काल तक वह परमचारित्र नामक पुरुषार्थ सुदृढ बना रहता है अतः पुनः कर्मनोकर्म शरीरों का ग्रहण नहीं हो पाता है। प्रथम अध्याय में ग्रन्थकार ने इस परम चारित्र का अच्छा विवेचन कर दिया है।।

तर्हि तनुस्थित्यर्थमाहारग्रहणं यतेस्तनुमूर्छाकारणक्षमं युक्तमेवेति चेन, रत्नत्रयागधन-निवन्धनस्यैवोपगमात् । तद्विराधनहेतोस्तस्याप्यानष्टः । न हि नवकोटिविशुद्धमाहारं भैच्य-शुद्धचनुसारितया गृह्णन् मुनिर्जातुचिद्रतत्रयविगधनविधायी, ततो न किंचित्पदार्थग्रहणं कस्य-चिन्मूर्छाविरहे संभवतीति सर्वः परिग्रहः प्रमत्तस्यैवात्रह्मवत् ॥

जब कि पिच्छिका का ग्रहण सूक्ष्ममूर्छी को कारण मानकर हुआ बताया गया है और क्षोणमोह या जीवनमुक्तो के भी पूर्व भवसम्बन्धी मोह के उदय अनुसार हुये कर्मबन्ध करके शरीरो का परिग्रह स्वीकार किया गया है तब औदारिक शरीर की स्थिति के लिये पष्ट गुणस्थानवर्ती मुनि का कवलाहार ग्रहण करना भला शरीर मे हो रही मूर्जा को कारण मान कर हुआ यों यति के मोह सिद्ध करने में वह आहार ग्रहण समर्थ है यह बात समुचित ही मानी जायगी। अर्थात मुनि जो आहार छेते हैं वह भी मुर्छा को कारण मान कर हुआ परिग्रह ही समझा जायगा। "मुर्छाकरणक्षम" पाठ होने पर मुनि का आहार ग्रहण करना मर्छा का कारण और कार्य हो जाने से अच्छा परिग्रह समझा जायगा। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र इन तीनो रत्नों की समी-चीन आराधना के कारण हो रहे ही आहार ग्रहण को जिनागम में स्कीकार किया गया है हां उस रतन-त्रय की विराधना के हेतु हो रहे उस अनिष्ट, अनुपसेन्य, अभक्ष्य, आदि आहार का ग्रहण करना तो अभीष्ट नहीं किया गया है। मन, वचन, काय, सम्बन्धी प्रत्येक के कृत, कारित, अनुमोदना अनुसार हुई नी कोटियों से विशुद्ध हो रहे आहार को भैक्ष्य शुद्धिज्ञापक आगम की अनुकूछता से ग्रहण कर रहा मुनि कदाचित् भी रत्नत्रय की विराधना को करने वाला नहीं है। स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग, के लिये शरीर उपयोगी है और शरीर में बल की प्राप्ति आहार पूर्वक है अतः दोषों और अन्तरायो का टालकर मुनि महाराज दिन मे एक बार लघुभोजन करते है। अतः तत्त्वज्ञान के समान आहार का ग्रहण करना कोई मुळी का कार्य या मुळी का कारण नहीं है। अत्यल्प मुळी गणनीय नहीं है परमिन्ग्रन्थपन की उपासना करेने वाले तो आहार को भी छोड़ देते है। सन्यास मरण कर रहा श्रावक ही आहार और शरीर को परिग्रह मानकर छोड़ देता है। वस्त्र, पात्र आदि का ग्रहण करना पक्का परिग्रह है तिम कारण सिद्ध हुआ कि किसी भी मोही जीव या श्रावक या मुनि के किसी भी पदार्थ का ग्रहण करना मुर्छी के बिना नहीं सम्भवता है। इस प्रकार सम्पूर्ण परिग्रह प्रमादी जीव के ही सम्भवते है। जैसे कि अब्रह्म यानी कुशील किया प्रमादी जीव के ही सम्भवती है। यों प्रमाद योग पूर्वक हुई मुर्छा परिग्रह है यह सूत्रकार का तात्पर्य निरवद्य है।

अथैतेभ्यो हिंसादिभ्यो विरितर्वतिर्मिति निश्चितं तदिभसंबधातु यो वृती स कीदृश इत्याह;—

हिंसा आदि के छक्षण अनन्तर इन हिंसा आदिकों से विरित हो जाना व्रत है। यों सातवे अध्याय के आदि सूत्र में कहे गये व्रत के छक्षण का निश्चय किया जा चुका है। अब आत्मा में उन व्रतों का चारों ओर सम्बन्ध हो जाने से जो व्रती हो जाता है वह व्रती जीव तो केसा है १ ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज अभिम सुत्र को न्यक्त कर रहे है।

## निःशल्यो व्रती ॥१८॥

मायाशल्य, मिध्यादर्शन शल्य और निदान शल्य इन तीनों से रहित हो रहा जो व्रतों से युक्त है वह व्रतों है। अर्थान् शल्यरहितपन और व्रतों के सम्बन्ध से व्रतों होता है मात्र शल्यरहितपन व्रतों नहीं है चौथे गुणस्थान वाला जीव कदाचित् निष्कपट, निर्निदान अवस्था प्राप्त हो जाने पर भी व्रती नहीं हो जाता है इसी प्रकार मिध्यादृष्टि भी केवल बाह्य व्रतों के धार लेने से व्रती नहीं समझ लिया जायगा॥

अनेकथा प्राणिगणशरणाच्छन्यं बाधाकरत्वादुपचारसिद्धिः। त्रिविधं माया, निदान,

### मिच्यादर्शनमेदात्।

अनेक प्रकारकी शारीरिक मानसिक वेदना स्वरूप पैनी सलाइयों करके प्राणीसमुदाय की हिंसा करने से शत्य समझी जाती है। बाण का अग्रफलक जैसे शरीर में घुम कर अनेक बाधाओं को करता है तिसी प्रकार माया आदिक शत्य भी शारीरिक, मानसिक, बाधाओं की कारण होने से शत्य के समान हो रहीं शत्यरूप से उपचरित हो जाती हैं यों माया आदिक में शत्यपने के उपचार की सिद्धि हो जाती हैं। "शत्यमिव शत्यं"। यह शत्य मायाशत्य, निदानशत्य, मिध्यादर्शनशत्य, के भेद से तीन प्रकार है। छलकरना, ठगना, धोखा देना इत्यान्कि माया शत्य है, विषय भोगों की आकांक्षा करना निदान शत्य है। तत्त्वों का श्रद्धान नहीं कर अतत्त्वों का श्रद्धान कियं बैठना मिध्यादर्शन शत्य है। शरीर में या मसूड़ों में छोटी सी फांम लग जाती है वही खटकती रहती है सलाई शूल या बाण घुस जाय तब तो महान दुःखपूर्ण खटका लगा रहता है। इसी प्रकार ये तीन शत्ये सदा अन्नती जीवों के चुभती रहती है। तीन शत्यों से रहित हो कर ही न्नतों को धारने वाला न्नती कहा जा सकता है।

कित्वदाह—विरोधाि द्विषणानुपपत्तिः; मिथ्यदर्शनादिनिष्टतेर्द्रतित्वाभावात् सद्रश्नी-दित्विभिद्धेर्त्रताभिमंबंधादेव व्रतित्वघटनात् । विरुद्धं व्रतित्वस्य निःश्रन्यत्वं विशेषण दण्डित्वस्य चिक्रत्वविशेषणवत् । तद्विरुद्धेषि विशेषणस्यानर्थस्यं वान्यतरेण गतार्थत्वात् । निःशन्य इत्यनेनैव व्रतित्विमिद्धिर्वतिग्रहणस्यानर्थस्यं व्रतीति वचनादेव निःशन्यत्वसिद्धेस्तद्वचनानर्थस्यवत् । विकन्प-दिति चेन्न, फलविशेषाभावात् निःशन्य इति वा व्रतीति वा स्यादिति । विकन्पे हि न किं चित्फलप्रपलभामहे । न च व्यपदेशद्वयमात्रमेव फलं । संशयनिष्ट्विः फलमित्यपि न सम्यक्, तद-विनाभावादेव संशयनिष्ट्वत्तेर्पययानध्यवसायं निष्ट्वत्तिवदिति ।

यहाँ कोई तर्कबुद्धि पण्डित लम्बा चौड़ा पूर्वपक्ष उठाकर कह रहा है कि शल्यरहितपना और व्रतसहितपना यो य दोनों ही विरुद्ध है। शल्य रहित होने से कोई व्रती नहीं हो सकता है। जैसे कि पुस्तक रहित हा जाने से कोई विद्यावान नहीं हो सकता है या दण्ड रहित हो जाने से कोई छत्र सहित नहीं हो सकता है। इसी प्रकार मिथ्यादर्शन आदि तीनो शल्यों की निष्ठत्ति हो जाने से ब्रती हो जाने का अभाव है। सम्यग्दर्शन अथवा समीचीनरीत्या प्रथम प्रतिमाधारी दार्शनिक आदिपन की सिद्धि हो जाने के कारण व्रतों का आत्मिनष्ट सम्बन्ध हो जाने से ही व्रतीपना घटित हो जाता है। एक बात यह भी है कि वर्ता होने का निःशल्यपना विशेषण विरुद्ध है जैसे कि दण्डधारीपन का चक्रसहितपना विशेषण विरुद्ध है। यदि उन शल्यरहितपन और व्रतसहितपन विशेषणों को अविरुद्ध भी मान लिया जाय तथापि एक विशेषण का व्यर्थपना है क्यांकि निश्शल्यपन और व्रतीपन दोनों मे से एक करके ही अभीष्ट अर्थ प्राप्त हो जावेगा। जैसे कि "उपयोगवान् आत्मा" यहां आत्मत्व या उपयोग दोनों में से एक ही करके इष्टसिद्धि हो जाती है दोनों एक ही तो है। जब कि निःशल्य यों इस कथन कर के ही व्रतीपन की सिद्धि हो जाती है ऐसी दशा होने पर सूत्र में वर्ती का प्रहण करना व्यर्थ है जैसे कि ब्रठी यों कथन करने से ही जब निश्जल्य-पना सिद्ध हो जाता है अतः उस निःशल्यपन का बचन व्यर्थ पहता है। यदि यहां कोई यों कहे कि यहां विकल्प है शल्यरहित भी उत्तरवर्ती सूत्र करके अगारी या अनगार हो सकता है अथवा व्रती भी अगारी वा अनगार हो सकता है यों विशेषणविशेष्यसम्बन्ध भी बन जाता है। उत्तर में किन्चत कहता है कि यह तो नहीं कहना क्योंकि यां विकल्प करने में विशेषफल का अभाव है। एक पक्ष में निश्शक्य यों कह दिया जाय, अथवा द्वितीय पक्ष में व्रती यों हो जावे इस प्रकार विकल्प करने में जब कि हम किसी भी फल को नहीं देख रहे हैं। मात्र दो व्यवहारों के लिये शब्द बोल देना ही कोई फल नहीं हो जाता है। देवदत्त को दाल से या दहीं से अथवा घी से भोजन करा देना यहां विकल्पों का न्यारा फलविशेष है। किन्तु निश्शल्य अथवा व्रती यों नाममात्र दो के कथन करने का कुछ भी फल नहीं है। यदि कोई कहे कि संशय की नियृत्ति हो जाना फल है। कोई निश्शल्य को व्रती से भिन्न हो जाने का यदि संशय कर ले तो इस संशय की नियृत्ति "निश्शल्यों व्रती" कहने से हो जाती है। कश्चित् पण्डित कहते हैं कि यह समाधान करना भी समीचीन नहीं है। क्योंकि उन निश्शल्यपन और व्रतीपन का अविनाभावसम्बन्ध होने से हो संशय की नियृत्ति हो जाती है जैसे कि दोनों के अविनाभाव का निर्णय हो जाने से विपर्यय और अनध्यवसाय नाम के समारोपों की नियृत्ति हो जाती है। यहां तक कश्चित् पण्डित पूर्व पक्ष कर रहा है।

अत्राभिधीयते—न वांगांगिभावस्य विविधत्तत्वात्। निःश्रन्यवितत्वयोद्धेत्रांगांगिभावो विविधितः। प्रधानानुविधानादप्रधानस्य प्रधानं हि व्रतित्वमगि। तिष्ठःश्रन्यत्वमप्रधानमंगभ्तम-नुविधत्ते, यत्र व्रतित्व तत्रावदयं निःश्रन्यत्वं भवतीति न तस्य तेन विरोधो नापि विशेषण तदनर्थ-कं। न विकल्पोपगमो। न च फलविशेषाभावोपि प्रधानगुणदर्शनेन मतांतरव्यवच्छेदस्य फलस्य सिद्धः। तेन कृतनिदानस्यापि मायाविनो मिध्यादृष्टेश्च हिंसादिभ्यो विग्तावपि व्रतित्वाभावः सिद्धः। मायानिदानमिध्यादर्शनरहितस्यापि चासंयतसम्यग्दृष्टेत्रीतित्वाभावः प्रतिपादितः स्यात् ततः।।

अब यहाँ आचार्य महाराज करके समाधान बचन कहा जाता है, कि उक्त दोष देना ठीक नहीं, कारण कि यहाँ अंगभाव और अंगीभाव की विवक्षा की जा चुकी है। निश्शल्यपन और व्रतीपन का यहाँ निञ्चय से अंग-अगीभाव मानना विवक्षा प्राप्त हो रहा है। व्रतीपना अगी है उसका अंग निर्शल्यपना है। शल्य हटेगी और व्रत आवेगे तब व्रती कहा जायगा। जैसे कि बहुत दूध, घी वाले गोपाल को गोमान् कहा जाता है। अनेक ठल्ल गोओं के होने पर भी गायवाला कहना शोभा नही देता है। जो निरशल्य हो कर बती है वही सच्चा बती है। अप्रधान पदार्थ अपने अंगी प्रधान का अनुविधान यानी अनुकुछ आच-रण किया करता है। जब कि वतीपना यहाँ प्रधान है अंगी है वह निश्शल्यपन, अप्रधान, अंग भूत उस व्रतीपन का अनुविधान करता रहता है निश्शल्यत्व और व्रतित्व में अंग अंगीभाव सम्बन्ध है कोई भी किसी का उपकार कर सकता है यहाँ विशेषतया व्रतीपन में निश्शल्यपना उपकार करता है ॥ कश्चित का निश्शल्यत्व और व्रतित्व में बिरोध दोष उठाना ठीक नहीं। क्योंकि जहाँ व्रतीपना है वहाँ निश्शल्य-पना अवश्य होता है। इस कारण उस ब्रतित्व का उस निरशल्यत्व के साथ विरोध नहीं है। कश्चित ने जो उस व्रतीपन का विशेषण हो रहे उस निश्शल्यपन को ज्यर्थ कहा था वह भी ठीक नहीं है क्योंकि व्रती का शल्यरिहतपना विशेषण सार्थक है। शल्यरिहत होते हुये ही व्रती हो सकता है अन्यथा नहीं। निश्शल्य अथवा त्रती यो विकल्प का स्वीकार करना भी बुरा नहीं है। जैसा करिचत् ने विकल्प का निषेध करते हुये विशेषफल का अभाव कहा था, जब कि यहां फलविशेष दीख रहा है तो फलविशेष का अभाव कहना भी समुचित नहीं है। ब्रतीत्व और निश्रुल्यत्व की प्रधानता और गौणता दिखलाने करके अन्यमतों का व्यवच्छेद हो जाना रूप फल की सिद्धि हो जाती है। तिस कारण निदान कर चुके भी मायाचार और मिध्यादृष्टि जीव के हिंसा आदिकों से विरित होने पर भी ब्रतीपन का अभाव सिद्ध हो चुका।

क्यों कि शल्यों के होते हुये वर्तों के सद्भाव से वर्ता नहीं हो सकता है। बात यह है कि शल्यों के होते सन्ते वस्तुतः वे वर्त हो नहीं हैं व्रताभास हैं तभी तो निश्शल्यत्व और व्रतीत्व का सामानाधिकरण्य बन रहा है। दूसरी बात यह है कि माया, निदान, मिण्यादर्शन इन तीनों शल्यों से रिहत हो रहे भी किसी असंयत सम्यग्दृष्टि चौथे गुणस्थानवाले जीव के व्रतों के नहीं होने पर व्रतीपन का अभाव है। अप्रत्यास्थानावरण और प्रत्याख्यानावरण तथा संब्वलन कषायों के बदय अनुसार मायाचार यद्यपि चौथे गुणस्थान में पाया जाता है, निदान भी पांचवे गुणस्थान तक सम्भवता है किन्तु यहां शल्यों मे तीव्रमायाचार और प्रव्यक्त निदान अभिप्रेत है यों "निश्शल्यो व्रती" इस प्रकार विशेषण विशेष्यभाव सम्बन्ध अनुसार कहने पर विशेषफल समझा दिया गया हो जाता है तिस प्रकार विवरण करने से जो निष्कर्ष निकला उस को वार्तिक द्वारा यों समझिये कि:—

## निःश्ल्योऽत्र त्रती ज्ञेयः श्ल्यानि त्रीणि तत्त्वतः । मिथ्यात्वादीनि सद्भावे, व्रताश्यविपर्ययः ॥१॥

प्रकरण अनुसार यहाँ सूत्र में कहा गया जो निश्शलय जीव है वह ब्रतधारी व्रती समझ लिया जाय। तात्त्विकरूप से मिथ्यात्व आदिक शलय तीन मानी गयी है। जीवों के उन शल्यों का व्यम्त या ममम्तरूप से सद्भाव होने पर व्रतधारण के अभिप्रायों का विपर्यय हो जाता है। अर्थान् व्रती होने के लिये निश्शल्यपन रंगभूमि है। निश्शल्यता होना ही कठिन है पुनः व्रतों का धारण सुलभ साध्य है। व्रतीशब्द का योगनिभाग कर "निश्शल्यों व्रती व्रती" यों वाक्य बनाते हुये शल्यरहित होकर व्रतधारी को व्रती कहना अक्षुण्ण बन जाता है।

### म पुनर्वती मागार एवानगार एवेत्येकांताया कृतये सूत्रकारः प्राह;—

वह बती फिर गृहस्थ ही है अथवा गृहरिहत साधु ही बती है इस प्रकार के एकान्तों का निराकरण करने के लिये सुबकार महाराज बहुत बढिया निर्णय कह रहे हैं।

## ग्रगार्यनगारश्च ॥१९॥

वह त्रती आगारी, अनगार, यो दो भेदों में विभक्त है। भावरूप से पकडा गया घर जिसके विद्यमान है वह गृहस्थ अगारी नाम का त्रती है और जिस त्यागी मुनि के भावरूपेण घर नहीं है वह अनगार त्रती है। यहाँ भी मात्र गृहसहितपन और गृहरहितपन से अगारी और अनगार की लक्षण व्यवस्था नहीं है किन्तु भविष्य सूत्र अनुसार अणुवतों के धारण से अगारीपना निर्णीत समझा जाय और बिना कहे ही सामर्थ्य से महात्रतों के धारण अनुसार अनगारपना व्यवस्थित हो रहा मान लिया जाय।

प्रतिश्रयार्थिनयांगनादगार । अनियमप्रसग इति चेन्न, भावागारस्य विविधितत्वात् तद-स्यास्तीत्यगारी । व्रतीत्यभिसंबन्धः व्रतिकारणसाकन्याद्गृहस्थस्याव्रतित्विमिति चेन्न । नैग-मसंप्रहन्यवहारन्यापारान्नगरवासवद्वाजवद्वा । नैगमन्यापाराद्धि देशतो विरतः सर्वतो विरतिं प्रत्यभिष्ठखसकन्यो व्रती न्यपदिश्यते नगरवासत्वराजत्वाभिष्ठखस्य नगरवासराजन्यपदेशवत् ।

प्रतिश्रय यानी ठहरने के छिये स्थान की छिप्सा को कर रहे जीव की अभिछाषा करके जो प्राप्त किया जाता है वह अगार है यों अगार शब्द की निरुक्ति कर घर अर्थ निकाला गया है। ऐसा घर

जिस के विद्यमान है वह अगारी है। जिसके घर नहीं वह अनगार मुनि है। श्रावकाचारों में गृहस्थ की पहली छह प्रतिमाओं में गृह का अर्थ स्त्री किया गया है शेष पांच प्रतिमाओं में गृह का अर्थ घर या घरसरीखा उपवन है। गृह का अर्थ गृहिणी करते हुये भी घर को छोडा नहीं गया है। अतः यहाँ सामान्य-रूप से अगार का अर्था घर लिया जाय। यहाँ शंका उठती है कि घर सहितपन या घर रहितपन से कोई गृहस्थ, त्रतीया मुनित्रती का नियम नहीं है अतः उक्त सूत्र अनुसार कोई निवर्ती या मुनित्रती का नियम नहीं है अतः उक्त सूत्र अनुसार कोई नियम नहीं हो सकने का प्रसंग आया। देखिये सूने घर या देवस्थान आदि मे कुछ देर तक निवास कर रहे मुनि को गृह सहितपना प्राप्त हुआ। गृहस्थो के घर मे भी आहार करते समय मुनि ठहरते है। पश्चात् भी कुछ धर्मोपदेश देते हुये ठहर जाते है। तथा जिसकी विषयतृष्णाये दूर नहीं हुई हैं ऐसा गृहस्थ भी किसी कारण से घर को छोड़कर वन मे निवास करता है। आजीविका के वश हजारों मनुष्य घर छोड़ कर बाहर बनो में, खेतों में, पहाड़ों में पड़े हुये है एतावता वे अगार रहित हो रहे हैं। ग्रन्थकार कहते है कि यह शंका तो नहीं करना क्योंकि यहाँ हृदय मे विचार लिये गये भाव-स्वरूप घर की विवक्षा की गयी है। अन्तरंग में चारित्र मोहनीय कर्म का उदय होते सन्ते घर के सम्बन्ध से जो तृष्णा का नहीं हटना है वह भावागार है इस श्रायक के वह भावागार है इस कारण अगारी कहा जाता है। भले ही वह वन में, पहाड़ में, समुद्र मे, आकाश, पाताल, में निवास करे तो भी वह अगारी है और मुनि महाराज चाहे धन धान्य जन पूर्ण घर मे ही कुछ समय तक उहरे रहे वे भावागार नही होने से अनगार ही है। यहां सूत्र मे पूर्व सूत्र से ब्रती का दोनो आंर से सम्बन्ध कर छना चाहिये। अगारी त्रती और अनगारी त्रती यो दो त्रती हैं। यहां कोई आशंका उठाता है कि त्रती होने के कारणी की असंपूर्णता होने से गृहस्थ को व्रती नहीं कहना चाहिये। अर्थात जब 'हिंमानृतस्तेयाब्रह्मपरिब्रहे स्यो विरतिर्वत" यो त्रता का उक्षण माना है तो सकल वर्तों की पूर्णता नहीं होने से श्रावक को वर्ता नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि एक या दो हरी बनस्पति का त्याग कर देने से या दिन में चोरी का त्याग कर देने से कोई ब्रती नहीं हो जाता है। पूरा लाख, पचास हजार रुपये होने से धनी कहा जा सकता है एक पैसा या एक रुपया के धन से कोई धनी नहीं हो जाता है। पूर्ण विद्याये होने से यिद्वान् कहना ठीक है किसी एक विद्या में मात्र चक्कप्रवेश हो जाने से विद्यावान नहीं। आचार्य कहते है कि यह नहीं कहना क्योंकि नैगम, संग्रह, और व्यवहार, इन नयो के व्यापार से असकलबती गृहस्थ को भी ब्रती कह दिया गया है। जैसे कि पूरे नगर में नहीं ठहर कर एक डेरे या घर के कोने मे ठहरता हुआ कोई मनुष्य केवल नगर के एक देश में निवास करता है फिर भी वह कलकत्ता निवासी, आगरा वासी, सहारनपुर वासी, कहा जाता है। इसी प्रकार बतों के एक देश में अधिष्ठित हो रहा गृहस्थ प्रती कहा जा सकता है। अथवा राजा होने योग्य राजपुत्र को जैसे राजा कह दिया जाता है इसी प्रकार मुनिधर्म मे अनुराग करने वाला श्रावक होता है। कालान्तर में पूर्ण ब्रतों को घारेगा अतः नैगम नयकी अपेक्षा वर्तमान मे भी ब्रती कहा जा सकता है। और भी नैगम नय के व्यापार से विशेषतया यों समझिये कि एक देश से हिसा आदि का परित्याग करता हुआ गृहस्थ अवश्य ही सम्पूर्ण रूप से हिंसा आदि की विरित के प्रति अभिमुख हो कर सकल्प कर रहा सन्ता ही वती इस शब्द करके व्यवहृत होता है जैसे कि नगर के बहुभागों में निवास करने के अभिमुख हो रहा पुरुष नगरावास शब्द कर के कहा जाता है। और राजपने के अभिमुख हो रहे राजपुत्र को राजापन का ज्यपदेश कर दिया जाता है। अथवा बत्तीस हजार देशों के अधिपति को सार्वभीम राजा कहते हैं। फिर भी एक देश का अधिपति भी राजा कहा जा सकता है। तिसी प्रकार अठारह हजार शोल और चौरासी लाख उत्तर गुणों का धारी अनगार ही पूर्णवती है किन्तु अणुवतों का धारी श्रावक भी वती कहा जा सकता है। अन्यथा धनी, विद्यावान, कलावान, तपस्वी, कुलवान,

आरोग्यतावान, रूपवान, बलवान आदि की कोई व्यवस्था नहीं बन सकेगी। जगत् में एक से एक बढ़ कर धनी आदि हो चुके है। पूर्ण धनी आदिक तो बिरल है। अल्पज्ञान, अल्पधन आदि से भी ज्ञानवान् धनवान् की व्यवस्था करनो ही पड़ेगी॥

मंग्रहनयाद्वाणुत्रतमहात्रतव्यक्तिवर्तित्रतत्वसामन्यादेशादणुत्रतोऽपि व्रतीष्यते नगरैकदेश-वासिनो नगरवासव्यपदेशवत् देशविषयराजस्यापि राजव्यपदेशवश्व ।

नैगम नय अनुसार श्रावक का त्रती हो जाना समझा दिया गया है क्योंकि नैगम नय संकल्प मात्र को महण करता है श्रावक के सकछत्रती होने का संकल्प हो रहा है। तथा सामान्य रूपसे कच्चे, पक्के, छोटे, अधूरे, हेटे, आदि सभी विशेषों का संग्रह करने वाली संग्रह नय से तो अणुत्रत और महाव्रत इन सम्पूर्ण व्रतन्यक्तियों में वर्त रहे व्रतत्व सामान्य का कथन कर देने की विवश्ना से तो छोटे क्रतों का धार्रा गृहस्थ भी व्रती कहा गया इष्ट किया जाता है जैसे कि नगर के एक देश में निवास कर रहे पुरुष का "नगरवासी" यों ज्यवहार कर दिया जाता है। तथा जैसे मालवा, पजाब, मेवाड़, हूँ ढाड़, गुजरात, बंगाल, विहार, सिन्ध, काठियावाड़, आदि प्रान्त या सर्विया, बलगेरिया, पैटोगोनिया, बजील, पैरू, स्कोट-लेण्ड, मिश्र आदि द्वीप एवं ग्राम नगर समुदायस्वरूप एक प्रान्त या एक देश के राजा को भी राजापने का ज्यवहार कर दिया जाता है। जबिक बत्तीस हजार देश या पचासों विषयों के सार्वभीम राजा को राजा कहना चाहिये। भारतवर्ष मे कवचित्र एक प्रान्त मे कितपय राजा विद्यमान हैं। अकेले बुन्देल-खण्ड में पचाम, चालीम राजा होंगे। मारवाड़ में ही दश, बास राजा हैं। थोड़ी सी रियासत के अधिपति या जमीवार अथवा किसी किसी सेठ को भी राजा पदवी दे दो जाती है। या सम्पूर्ण रूप से राजा नहीं होते हुय भी पचास, मौ गाँवो के अधिपति को जैसे राजापन। ज्यवहत हो जाता है उसी प्रकार संग्रहनय से अणुव्रती का भी वितयों में संग्रह हो जाता है।

#### व्यवहारनयाहेशतो ब्रत्यय्पगारी ब्रतीति प्रतिपाद्यते तद्वदेवेत्यविरोधः ।

तीसरे व्यवहार नय से संव्यवहार करने पर एक देशसे वती हो रहा भी गृहस्थ वती है यों व्यवहारियों में कह दिया जाता है। उस के ही समान अर्थात् जैसे एक देश या आधे विषय अथवा दश बीस मामों के अधिपति को भी राजा कह दिया जाता है। यों नैगम संम्रह व्यवहारनयों अनुसार गृहस्थ को भी वर्ती कह देने में कोई विरोध नहीं आता है। यहाँ तक अगारी शब्द की टीका हो चुकी है।

न विद्यते अगारमस्येत्यनगारः स च व्रती सकलवतकारणसद्भावात् । ततो अगृहस्थ एव व्रतीत्येकांतोऽप्यपास्तः ॥

अब अनगार का अर्थ कहा जाता है। जिस किसी इस जीव के अगार यानी घर नहीं विद्य-मान हैं, इस कारण अनगार कहा जाता है। वह अनगार हो रहा सन्ता बतो का धारी है क्यों कि मुनियों के सम्पूर्ण बतों के कारणां का सद्भाव है। तिस कारण यानी गृहस्थ और अगृहस्थ दोनों को वितत्व के कारणों का सद्भाव हो जाने से इस एकान्त आग्रह का भी निराकरण किया जा चुका है कि गृहस्थ भिन्न हो रहा मुनि ही बती होता है गृहस्थ बती नहीं होता है। अथवा दोनों के बतीपन का विधान हो जाने से गृहस्थ ही बती होता है, मुनिजन बती नहीं इस कदाग्रह का प्रत्याख्यान कर दिया जाता है।। इस अपरंपार छोछा के धारी जगत् में ऐसे भी सम्प्रदाय हैं जो कि साधुओं को नहीं मानकर गृहस्थ अवस्था से ही निःश्रेयस प्राप्ति हो जाने को अभीष्ट करते हैं। और गृहस्थ को अल्प भी बती नहीं मानकर केवल साधुओं को ही वर्ती मानने वाली आम्नायों की भी कमी नहीं है। जैन सिद्धान्त अनुसार अगारी और अनगार दोनों भी वर्ती समझे जाते हैं।

### नन्वेवंमनगारस्य पथिकादेः व्रतित्वं स्यादित्याशंकामपास्यन्नाह-

अनगार पनि का इस प्रकार गृहरहितपना लक्षण करने पर यहाँ आशंका उपजती है कि तब तो अगार रहित हो रहे पथिक (बटोही या गस्तागीर) कृषक, नाविक, प्रवासी, अनाथ, निर्वासित, (निकाल दिया गया) आदि जीवों के भी वती हो जाने का प्रसंग आ जावेगा। इस प्रकार हुई आशंका का निराकरण कर रहे प्रनथकार उत्तर बार्तिक को कह रहे हैं॥

## सोऽप्यगार्यनगारश्च भावागारस्य भावतः । अभावाच्चेति पांथादेनीनगारत्वसंभवः ॥१॥

वह शल्य रहित हो रहा वतो का धारी वती भी गृहस्थ और अनगार इन दो भेदो से दो प्रकार है यह सूत्रकार द्वारा कह दिया है। अगार पद से यहां भाव घर यानी परिणामों में घर का अनुराग रखना लिया गया है। उस भावघर के सद्भाव से अगारी और भावघर के अभाव से अनगार वर्ता हुआ समझना चाहिये। इस कारण पथिक आदि को अनगारपने की सम्भावना नहीं है। क्यों कि पथिक आदि के तत्कालीन गृहवास नहीं होते हुये भी अभ्यन्तर परिणामों में गृहवास का तीव्र अभिष्वग हो रहा है। तथा घर में बैठकर आहार कर रहे या किंचित् काल उपदेश दे रहे मुनि महाराज के घर का सम्बन्ध होते हुये भी घर की भाव गृद्धि नहीं होने से उसी प्रकार गृहस्थपना नहीं है जैसे कि वस्त्रधारीयन का उपसर्ग सह रहे चेलोपसृष्ट मुनि के तन्त्रमात्र भी परिमह नहीं माना जाता है।

#### कः पुनरगारीत्याहः

यहाँ कोई प्रश्न उठाता है कि क्रम अनुसार वर्तों की दृढता के उपासक होने से आदि में कहे गये अगारी का लक्षण फिर क्या है ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सृत्रकार महाराज इस अग्रिम सृत्रकों कह रहे हैं।

# श्रगुव्रतोःगारी ॥२०॥

जिस के पाँचों वर अल्प हैं वह जीव अगारी यानी श्रावक कहा जाता है। अर्थात् हिंसा आदिक पाँचों पापों में से किसी एक या दो पापों की निवृत्ति हो जाने से ही अणुवरी नहीं समझा जाय, किन्तु पाँचों ही वर्तों की विकलता हो जाने से अणुवरी बनने की विवक्षा है। अणु शब्द का अन्वय विरति के साथ है।

अणुशब्दः सूक्ष्मवचनः सर्वसावद्यनिष्ट्रत्यसंभवात् । स हि द्वीन्द्रियादिव्यपरोपणे निष्ट्रतः, स्नेहद्वेषमोहावेशादसत्याभिधानवर्जनप्रवणः, अन्यपीडाकरात् पार्थित्रभयाद्युन्पादितिनिमित्ताद्य्यद्-त्तात् प्रतिनिष्ट्तः, उपात्तानुपात्तान्यांगनासंगाद्विरतिः; परिच्छिश्रधनधान्यक्षेत्राद्यविधगृ ही प्रत्ये-तच्यः ॥ सामर्थ्यात् महाव्रतोऽनगार इत्याह—

सूत्र में पड़ा हुआ अणुशब्द सूक्ष्म अर्थ को कह रहा है। जिस जीव के पाँचों वत अणु यानी सूक्ष्म हैं वह अणुव्रत यानी अणुव्रती है। अणूनि व्रतानि यस्य स अणुव्रतः (बहुव्रीहि समास) सम्पूर्ण पाप सहित कियाओं से निवृत्ति होने का असम्भव हो जाने इस गृहस्थ के व्रत छोटे कहे जाते हैं। वह अणुन्नती श्राचक नियम से द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय आदि प्राणियो की संकल्प पूर्वक हिंस। करने मे निवृत्त हो रहा है। इतना ही इसके अहिंसाणवत है। अपने कार्य के लिये वह पृथिवी, जल, तेज, वायकायिक जीवा की और अनन्तकायवर्जित वनस्पति जीबों की विराधना कर देता है तथा वह स्नेह, द्वेष और मोह का आवेश हो जाने से असत्य बोलने के परित्याग में प्रवीण रहता है। ह. अनेक स्थलों पर सक्साझँठ बोल देता है. यह गहस्थ का सत्याणुवत है। अन्य को पीड़ा करने वाले अदत्तादान से और राजभय, पंचभय से उप-जाये गये निमित्त स्वरूप अदत्त से भी जो प्रतिनिष्ट्त हो रहा है वह तीसरा अचीर्याण्यत है। अर्थात् जो धन अपना भी है किन्तु वह महान संक्षेत्र से प्राप्त हो सकता है ऐसे परायी पीड़ा को करने वाले धन को जो प्रहण नहीं करता है। तथा जो धन राजा के डर या पक्कों के भय अनुसार निञ्चय करके छोड़ दिया गया है उस धन को भी प्रहण करने में जिसका आदर नहीं है वह श्रावक अचौर्याणवती है। अन्य सूक्ष्म चोरियो का इसके परित्याग नहीं है। घर में डाल कर स्वीकार कर ली गयी अथवा नहीं भी स्वीकार की गई ऐसी गृहीत और अगृहीत परस्त्रियों के प्रसंग से विरति करना चौथा ब्रह्मचर्याण्यत है। यह मात्र स्वकीय स्त्री में रित को करता है। यो यावन स्त्रियों का परित्याग नहीं होने से ब्रह्मचये ब्रत इसका अणु समझा गया। गाय, भैंस, अन्न, खेत, मकान, चाँदी, सोना आदि का अपनी इन्छ। से परिमाण कर उस अवधि का नहीं अतिक्रमण कर रहा ग्रहस्थ परिग्रहपरिमाण व्रती समझ लेना चाहिये। परिमित खेत आदि का प्रहण कर रहा गृहस्थ यावन परिप्रहों का त्यागी नहीं है। अतः इसके पाँचवां अपरिप्रहवत अण यानी छोटा समझा जाता है। यहाँ पाँचो स्थानों पर पुँलिंखग पद उपलक्षण है। कर्म भूमि की तीनों लिङ्कवाले कतिपय मनुष्य मित्रयां या नपुंसक अथवा तिर्येख्व भी अणुवतों को धारण कर सकते है। यो अणु यानी सूक्ष्म वतो का धारी अगारी कहलाता है। सूत्र में कहे बिना ही केवल "अणुव्रतोऽगारी" इस सूत्र की सामर्थ्य से परिशेष न्याय अनुसार यह बात सिद्ध हो जाती है कि जिस पुर्क्षिग पुरुष के वे पाँचों वत महान हैं यानी परिपूर्ण रूप से है वह अनगार नाम का दूसरा त्रती है इस बात को प्रन्थकार स्वयं अग्रिम वार्तिक द्वारा म्पष्ट रूप से कहे देते हैं।

# तत्र चाणुत्रतोऽगारी सामर्थ्यात्स्यान्महात्रतः । अनगार इति ज्ञेयमत्र सुत्रांतराद्विना ॥१॥

वहाँ अगारी और अनगार दो व्रतियों का निरूपण करने के अवसर पर सूत्र द्वारा एक सूक्ष्म व्रतवाले को अगारी कह देने की सामर्थ्य से यहाँ अन्य सूत्र के बिना ही "महान व्रतों का धारी पुरुष अनगार है" यो दूसरा व्रती समझ लेना चाहिये। अतिसंक्षेप से अमेय प्रमेय का कथन कर रहे सूत्रकार महाराज सामर्थ्यसिद्ध तत्त्व की प्रतिपत्ति कराने के लिये पुनः अन्य सूत्रों को नहीं रचते फिरते है। गम्भीर वक्ताओं को न्याख्याकारों के लिये भी बहुत सा सामर्थ्यसिद्ध प्रमेय स्पष्टोक्ति नहीं किये छोड़ना पहता है। उदात्त गृहस्थ परोसने योग्य सभी भोजनों को नहीं हड़प जाता है।

#### दिग्विरत्यादिसंपन्नः स्यादगारीत्याहः,—

यहाँ प्रश्न उठता है कि अणुत्रती और महावती में क्या इतना ही अन्तर है कि एक के घर होते हुये छोटे पाँच वत है और दूसरे के गृहपरित्याग के साथ पाँचों महान् वत हैं। अथवा क्या अन्य-भी कोई विशेष है इस प्रकार प्रश्न उतरने पर दिग्विरति, देशविरति आदि सात शीलो से भी सम्पत्तियुक्त अगारी होगा। इस बात को सूत्रकार महाराज स्पष्टरीत्या कर रहे हैं।

# दिग्देशानर्थदंडविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोग-परिमारगातिथिसंविभागवतसंपन्नश्च ॥२१॥

१ दिग्विरति नाम के व्रत से सम्पन्न, २ देशविरति नामक व्रत से युक्त, ३ अनर्थदण्ड विरति नामक ब्रत से सहित ४, सामायिक व्रत से आलीढ, ५ शोषधोपबाम से परिपूर्ण, ६ उपभोगपरिभोग परि-माणवत से उपचित, ७ और अतिथिसंविभागवत से आढ्य भी अगारी होना चाहिये। सूत्रोक्त समुच्चा-यक च शब्द करके आगे कही जाने वार्छा सल्लेखना से भी युक्तगृही होना चाहिये। अर्थात् चार दिशाये चार विदिशाएँ, ऊर्ध्व, अधः यो दश दिशाओं में प्रसिद्ध हो रहे हिमालय, विन्ध्यपर्वत महानदी आदि की मर्यादा कर उससे बाहर मरण पर्यन्त जाने, मगाने अदि का नियम प्रहण करना दिग्विरति व्रत कहा जाता है। नियत क्षेत्र से बाहर स्थित हो रहे त्रस और स्थावर सभी जीवीं की विराधना का अभाव हो जाने से गृहस्थ भी महावती के समान आचरण करता है। उस दिग्विरित के ही भीतर गाँव, नदी, खेत, घर आदि प्रदेशा की सीमा तक ही गमन, प्रेषण, ज्यापार, आदि का परिमित काल तक नियम करना देशवि-रित बत है। इन बतो से परिणामों में सन्तोष होता है और छोभ का निराकरण होता है। उपकार न होते हये पाँच प्रकारके अनर्थदण्डो का परित्याग करना अनर्थ दण्डविरति वत है। सम्पूर्ण जीवों में साम्य-भाव रखते हुये शुभभावनाओ को बढ़ाकर आर्त्त, रौद्र, ध्यान का परित्याग करना अथवा बहिर्भावो का परित्याग कर रागद्वेष नहीं करते दुवे पुरुषार्थ पूर्वक आत्मीय भावों मे ध्यान युक्त बने रहना सामायिक वत हैं। सामायिक करते समय अणु और स्थूल हिंसा आदिक कदाचारों की निवृत्ति हो जाने से गृहस्थ भी उपचार से महावती हो जाता है। प्रत्याख्यानावरण का उदय है अतः दिगम्बर दीक्षा प्रहण, केशलीच, सातमें गुणस्थान का ध्यान नहीं होने से मुख्य महावत नहीं कहे जा सकते है। प्रत्येक महीने की वो अष्टमी, दा चौद्श, को साम्यभावों की दृढता के लिये अन्न पान खाद्य लेहा म्बरूप चार प्रकार के आहार का पित्याग करना प्रोपधोपवास है। सम्पूर्ण पापिकयाये आरम्भ, शरीर संस्कार पूजन प्रकरणातिरिक्तस्नान, गन्धमाल्य, भूषण, आदि का त्याग करता हुआ पवित्र प्रदेश, या मुनिवास, चैत्यालय के निकट स्थल, स्वकीय प्रोषधोपवास गृह, प्रभृति में ठहर रहा धर्मकथा को सुनकर आत्म चिन्तन कर रहा एकाप्र मन हो कर उपवास करने वाला श्रावक प्रोषधोपवास व्रती है। भोजन, पान, माला, आदिक उपभाग, और वस्त्र. गृह. वाहन, डेरा आदिक परिभागों मे परिमाण करना भोग परिभाग परिमाण है। जैन सिद्धान्त में त्रस घात, वहवध, प्रमाद विषय, अनिष्ट, अनुपसेव्य इन विषयों के भेद से पाँच प्रकार भोग परिसंख्यान माना गया है। जिस का कि भोग्य अभोग्य मे विचार करना पहता है। त्रस घात और बहस्थावरघात तो जीव हिंसा की अपेक्षा अभोग्य है। शेष तीन शुद्ध होते हुये भी प्रमाद का कारण, प्रकृति को अनिष्ट और लोक में अनुपसेव्य होने से परित्यजनीय है। अतिथि के लिये मिक्षा, उपकरण, औषध, आश्रय, के भेद से निर्दोष द्रज्यों का प्रदान करना अतिथि संविभाग है। अपने लिये बनाये गये शद भोजन का देना अथवा धर्म के उपकरण पिच्छिका पुस्तक कमण्डलु, आर्थिका के छिये वस्त्र आदि रत्न-त्रय वर्द्धक पदार्थों का देना परम धर्म की श्रद्धा कर के औषध और आवास का प्रदान करना अतिथि संविभाग वत है। इन सात शीलों से सम्पन्न भी गृही होना चाहिये। यहाँ सम्पन्न शब्द साभिप्राय हैं जैसे कोई बड़ा श्रीमान (धनाव्य / निज सम्पत्ति से अपने को भाग्यशाली मानता रहता है, मेरे कभी लक्ष्म का वियोग नहीं होवे ऐसी सम्पन्न बने रहने की अनुक्षण भावना भावता रहता है। उसी प्रकार गृहस्थ इन वतोंसे अपने को महान सम्पत्तिशाली बने रहने का अनुभव करता रहे।

आकाशप्रदेशश्रेणी दिक्, न पुनर्द्रव्यान्तरं तस्य निरस्तत्वात् । आदित्यादिगतिविभक्त-स्तद्भेदः पूर्वादिर्दश्या । ग्रामादीनामवधृतपरिमाणप्रदेशो देशः । उपकारात्यये पापादानिर्नामत्त-मनर्थदण्डः विरतिश्रव्दः प्रत्येकमभिसंबष्यते । विरत्यग्रहणमधिकारादिति चेन्न । उपसर्जनानभि-संबंधत्वात् ।

अखण्ड आकाश में परमाण के नाप से न्यारे न्यारे विभक्त गढ लिये गये प्रदेशों की पंक्ति की दिशा कहते हैं। किन्तु फिर वैशेषिकों के मत समान कोई दिशा निराला द्रव्य नहीं है। उस दिशा के द्रव्यान्तरपने का निराकरण किया जा चुका है। अर्थात् वैशेषिकों ने संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग इन पांच गुणों वाले दिशा द्रव्य को स्वतन्त्रतया नौ द्रव्यों में गिनाया है। किन्तु सुदर्शन मेरु की जड़ से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व, अधः की ओर कल्पित कर ली गयी सूधी आकाश प्रदेश श्रेणी के अतिरिक्त कोई दिशा द्रव्य नहीं ठहरता है। सहारनपुर से श्री सम्मेद शिखरजी तक की पूर्व दिशा ही कलकत्ता वालों के लिये पश्चिम दिशा बन जाती है। जम्बू द्वीप के सभी स्थानों से सुदर्शन मेर पर्वत उत्तर मे पडता है। इस ढंग से दिशाओं में आपेक्षिक परिवर्तन होता देखा जा रहा है। ऐसी आकाश द्रव्य में कल्पित कर ली गयी दिशाये या बिदिशायें कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं हैं। सूर्य का उद्य होना, सूर्य का अस्त हो जाना इस से नाप छी गयी सूर्य चन्द्र आदि की गति करके उस दिशा के भेद विभाग की प्राप्तहों रहे है। पूर्वा आदि यानी पूर्वदिशा, दक्षिणेदिशा, पश्चिमदिशा, उत्तरिदशा, ऊर्ध्वदिशा, अधोदिशा, ईशानिदशा, आग्नेयदिशा, नैऋत्यदिशा, वायव्यदिशा यो दश प्रकार की वह दिशा है। ध्रुव तारे से भी उक्त दिशा का परिज्ञान कर पुनः चारों दिशाओं की परिच्छित्ति कर ली जाती है।। नियत परिमाण बाले ब्राम, नगर, घर, नदी, आदिको का प्रदेश तो देश कहा जाता है। कुछ भी उपकार नहीं करते हुये मात्र पापों को प्रहण करने का निमित्त हो रहा पदार्थ अनर्थदण्ड है। दिशक्च, देशाक्च, अनर्थदण्डाक्च यों द्वन्द्वसमास कर पुनः दिग्देशानर्थदण्डेभ्यो विरतिः। यह पद्ध भी तत्पुरुष समास कर छिया जाय, तीनो पदों में हुये द्वंद्व के अन्त में पड़े हुये विरति शब्द का प्रत्येक पद के साथ पिछली ओर सम्बन्ध कर लिया जाता है। यो पहिलं के तीन बतों के नाम दिग्विरति, देशविरति और अनर्थदण्डविरति हो जाते हैं। यहाँ कोई शंका करता है कि उक्त सूत्र में विरति पद का प्रहण नहीं करना चाहिये क्योंकि ''हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिप्र-हैभ्यो विश्तिर्वतम्" इस सूत्र का अधिकार चला आ रहा होने से विरति शब्द की अनुवृत्ति हो जाती है यो विरित का ग्रहण करना व्यर्थ पड़ता है। प्रन्थकार कहते है कि यों तो न कहना क्योंकि उपसर्जन हो रहे दिग्देश, और अनर्थपदों के साथ उस विरति शब्द का सम्बन्ध नहीं हो सकता है अर्थात् "दिग्देशा" आदि सूत्र में सम्पन्नः पर्यन्त एक समसित पद है। पूरे पद के साथ तो विरति शब्द की अनुवृत्ति की जा सकती थी किन्तु गौण हो रहे केवल एक देश के साथ अधिकृत पद को बीच ही में नहीं जोड़ा जा सकता है। तिस कारण सूत्रकार को पुनः बिरति शब्द का कण्ठोक्त बहुण करना पहता है।

एकत्वेन गमनं समयः, एकोऽहमात्मेति प्रतिपत्तिर्द्रच्यार्थादेशात् कायवाङ्मनःकर्म पर्या-यार्थानर्पणात्, सर्वसावद्ययोगनिवृत्त्येकनिश्चयनं वा व्रतमेदार्पणात्, समय एव सामयिक समयः प्रयोजनमस्येति वा। उपेत्य स्वस्मिन् वसंतींद्रियाणीत्युपवासः। स्वविषयं प्रत्यव्यापृतत्वात् प्रोषधे पर्वण्युपवासः प्रोषधोपवासः।

तीन गुणत्रतों का विवरण कर दिया है अब आचार्य महार।ज शिक्कात्रतों में से पहिले सामा-

यिक का निरूपण करते है एकपने करके गमन होना समय है। सम् उपसर्ग पूर्वक "अय् गतौ" धातु से समय शब्द बनाया गया है। यहाँ सम् उपसर्ग एकी भाव अर्थ मे प्रवर्तता है। जैसे कि चून में घी मिल गया दूध में बूरा एकम एक होकर संगत हो गया है। इन स्थलों पर पर सम् का अर्थ एकम एक मिल जाना है "अयु" धतुका अर्थ गमन यानी प्राप्ति हो जाना है। "समता सर्वभूतेषु, संयमे शुभभावना,—आर्त रौद्र परित्यागस्तद्धि सामायिकं व्रतम्" स्वातिरिक्त परद्रव्य को भिन्न समझते हुये औपाधिक विभाव परिण-तियों से हटा कर आत्मा की स्वय मे एकपने से प्राप्ति करलेना समय है। द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा से और शरीर वचन मनोंकी क्रियाये स्वरूप पर्यायों को जतानेवाली पर्यायार्थिक नयकी अविवक्षा से मैं अकेटा हां आत्मा हूँ इस प्रकार एकपने से जानते रहना समय है। अथवा अहिंसा आदि वतों के भेद की अर्पणा करने से आत्मा का सम्पूर्ण साबद्य योगो से निवृत्ति स्वरूप एक निश्चय करना समय है। समय हो सामायिक है यह स्वार्थ में ठण प्रत्यय कर लिया है। अथवा प्रयो-जन अर्थ में भी ठण प्रत्यय कर लिया जाय पूर्वीक्त समय होना व्रत का प्रयोजन है वह सामाथिक है यों सामायिक शब्द साधु बन जाता है "अय्" से घन प्रत्यय कर समीचीन आय का समाय बना-लिया जाय पुनः ठण प्रत्यय कर भी सामायिक शब्द बन जाता है। शब्द, गंध, आदि के प्रहण मे निरु-त्सक होकर जहाँ पाँचों इन्द्रियाँ स्व में ही निवास करने लग जाती है इस कारण यह उपवास है। खादा लेहा, पेय इन चारों प्रकार के आहार का त्याग हो जाना इसका अर्थ है। क्यों कि इन्द्रियां अपने अपने स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, शब्द, विषयों के प्रति व्यापार नहीं कर रही है। प्रोषध यानी अष्टमी, चतुर्द्शी इन दो पर्वों में उपवास करना प्रावधोपवास है। जघन्य आठ प्रहर के उपवासों मे भी दो रात्रि और बीच का पूर्ण दिन यो बारह प्रहर तक चार प्रकार के आहार का त्याग करना पड़ता है, चतुर्दशी या अष्टमी के प्रातः काल से नवमी या पन्द्रस के प्रातः काल तक उपवास की प्रतिज्ञा लेता है अतः वह उपवास आठ प्रहर का समझा जाता है यह उपवासी सम्भवतः साते या तेरस की रात को कुछ गृहार म्भ कर लेवे इस कारण चौदस को प्रातः उपवास माहता है।

उपेत्य भुज्यत इत्युपभोगः अश्वनादिः, पित्यिज्य इति परिभोगः पुनः पुनर्भुज्यत इत्यर्थः स वस्त्रादिः । परिमाणशब्दः प्रत्येकग्रुमाभ्यां संबंधनीयः । संयममिवराधयन्नततीत्यितिथः । न विद्यतस्य तिथिरिति वा तस्मै सविभागः प्रतिश्रयादीनां यथायोगमितिथिसंविभागः ।

उपेत्य यानी अपने अधीन कर जो एक बार में ही भोग लिया जाता है इस कारण भोजन, पान पुष्पमाला, चन्द्रनलेप आदिक उपभोग पदार्थ हैं। और एक बार भोग के छोड़ कर पुनः उसी को भोगा जाता है इस कारण भूषण आदि परिभोग है। पुनः पुनः पदार्थ भोगा जा रहा है यह इस परिभोग का अर्थ है। वे परिभोग वम्त्र, भूषण, पलंग, घोड़ा, गाड़ी, मोटरकार, घर, तम्बू आदिक हैं। एक धनाट्य राजा एक बार जिस वस्त्र को पहन लेता था उसको दुवारा नहीं पहनता था ऐसी दशा में वस्त्र उसके उपभोग में गिना जायगा परिभोग में नहीं। परिमाण शब्द का दोनों के साथ प्रत्येक प्रत्येक में सम्बन्ध कर लेना चाहिये। उपभोग का परिमाण और परिभोग का परिमाण ये दोनों एक ब्रत हैं। "अत सातत्यगमने" धातु से अतिथिशब्द बनाया गया है। त्रतधारण, समितिपालन, कषायनिग्रह, दण्डत्याग, इन्द्रियजय, स्वरूप संयम की नहीं विराधना करता हुआ जो सर्वदा प्रवर्तता है इस कारण वह अतिथि है, अथवा तिथि शब्द के साथ नव्य समास कर अतिथि शब्द बनाया जाय। जिस के कोई अष्टमी, चौदस, द्वितीया, पद्मनी, एकादशी आदि तिथियों का विचार नहीं है अतः वह अतिथि है। उस अतिथि के लिये वसित-

का, शास्त्र, कमण्डलु आदिकों का जो यथायोग्य समीचीन विभाग यानी दान करना है वह अतिथि-संविभागवत है।

वत्रवन्दः प्रत्येकमभिसवन्यते, सम्बन्धश्चन्दश्च तेन दिग्विरतिव्रतसम्पन्न इत्यादि योज्यम् । वत्रप्रहणमनथंकमिति चेत्, उक्तमत्र चोपसर्जनानभिसंबन्धादिति । तत् इद्युच्यते—

इस सूत्र में द्वन्द्वसमास के अन्त में पड़े हुये बत शब्द का प्रत्येक के साथ सात पदों के पीछे सम्बन्ध कर लिया जाता है तथा सम्पन्न शब्द का भी प्रत्येक के साथ योग लग रहा है, तिस कारण दिग्विर तिव्रतसम्पन्न, देशविर तिव्रतसम्पन्न इत्यादि योजना कर लेना योग्य है। आदि पद कर लिये गये अनर्थदण्ड विर तिव्रतसम्पन्न, सामायिक व्रतसम्पन्न, प्रोपधोपवास व्रतसम्पन्न, उपभोगपरिभोगपरिमाण व्रतसम्पन्न, अतिथिमं विभागव्रतसम्पन्न ऐसा उक्त सात व्रतीं बाला भी गृहस्थ होना चाहिये। यहाँ कोई आक्षेप करता है कि इस सूत्र में व्रत शब्द का प्रहण करना व्यर्थ है। क्यों कि उपिम सूत्रों से व्रत की अनुवृत्ति हो ही जायगी यो आक्षेप प्रवर्तने पर तो व्रन्थकार बोलते है कि इस विषय में हम उत्तर कह चुके है कि उपसर्जन यानी गीण हो चुके पद का पुनः काट छोट कर सम्बन्ध नहीं हो सकता है। "हिसानृतस्त्येया व्रह्मपरिष्ठहेभ्यो विरित्वर्ततम्" इस सूत्र का व्रत शब्द बहुत दूर पढ़ चुका है। तथा व्रतस्पन्न: इस अर्थ को कहने के लिये वह लक्ष्यभूत स्वतन्त्र व्रत शब्द उपयोगी भी नहीं पढ़ता है। "निश्शल्यो वर्ता 'इस सूत्र मे यद्याप व्रत शब्द हे तथापि प्रधानभूत व्रती में वह गीण हो चुका है अतः व्रत शब्द यहां कण्ठीक किया गया है। अब तक सूत्रोक पदों का विवरण किया जा चुका है। तिस कारण इसको वार्तिकों द्वारा यो कहा जा रहा है कि—

दिग्देशानर्थदण्डेभ्यो विरतिर्या विश्व द्विकृत् । सामायिकं त्रिधा शुद्धः त्रिकालं यदुदाहृतं ॥१॥ यः प्रोषधोपवासश्च यथाविधि निवेदितः । परिमाणं च यत्स्वस्योपभोगपरिभोगयोः ॥२॥ आहारभेषजावासपुस्तवस्त्रादिगोचरः । संविभागो व्रतं यत्स्याद्योग्यायातिथये स्वयं ॥३॥ तत्सपन्नश्च निश्चेयोऽ गारीति द्वादशोदिताः । दीक्षाभेदा गृहस्थस्य ते सम्यक्त्वपुरःसराः ॥४॥

दिशाओं, देशों, और अनर्थदण्डों से जो विरित है वह आत्मा की विशुद्धि को करने वाली हैं। और आत्मविशुद्धि को करने वाला तीनों कालों में शुद्ध किया गया तीन प्रकार जो सामायिक कहा गया है वह चौथा वत है। एवं शास्त्रोक्त विधिका अतिक्रमण नहीं कर जो प्रोपध में उपवास होता है वह प्रोषध्योपवास समझा दिया गया है। तथा अपने उपभोग और परिभोग पदार्थों का जो परिमाण करना है वह उपभोगपरिभोगपरिमाण नाम का छठा शील है। सम्यग्दृष्टि, अणुत्रती. महीत्रती आदि योग्यतावाले अतिथि के लिये जो स्वयं अपने हाथों से आहार, औषधि, निवास स्थान, पुस्तक, वस्त्र, कमण्डलु आदि यथायोग्य विषयों में हो रहा समीचीन विभाग करना है वह अतिथिसंविभाग त्रत है। उन अहिंसादि पाँच त्रतों से और इन सात त्रतों (शिलों) से भी सम्यक्ष हो रहे अगारी का निश्चय कर लेना चाहिये। इस प्रकार

गृहस्थ की दीक्षा के भेद बारह कहे गये हैं। इन बारह व्रतों को गृहस्थ के उत्तर गुण भी कहते है। वे सब बारहों व्रत सम्यत्क्व को पूर्ववर्ती मान कर होने चाहिये। अर्थात् सम्यत्क्व पूर्वक होंगे तभी वे व्रत। या गृहस्थ दीक्षा के भेद कहे जा सकते हैं। मिध्यादृष्टि के कदाचित् पाये जा रहे भी अहिंसा आदिक परिणाम कथमपि व्रत नहीं कहे जाते हैं।

कृतः कारणाहिग्विरतिः परिमिताच्य समाश्रीयते यतो विशुद्धिकारिणी स्यादिति चेत्, दुष्परिहारक्षुद्रजन्तुप्रायत्वाद्विनिष्टित्तरपरिमाणं च योजनादिभिर्ज्ञातवद्भिः। ततो आगमनेऽपि प्राणिवधाद्यभ्यनुज्ञातमिति चेक्, निष्ट्रच्यर्थत्वात्तद्वचनस्य कर्थाचत्प्राणिवधस्य परिहारेण गमन-सम्भवात्। तृष्णाप्राकाम्यनिरोधनतन्त्रत्वाच्च तद्विरतेर्महालामेऽपि परिमितदिशो बहिरगमनात्। ततो बहिर्महात्रतसिद्धिरिति वचनात्।

यहाँ कोई प्रश्न करता है कि-किस कारण से परिमित स्थान से दिग्विरति व्रत का भले प्रकार आश्रय लिया जा रहा है ? जिस से कि वह दिग्विरति अणुवती के लिये आत्मविशृद्धि को करने वाली हो सके। यो प्रश्न करने पर तो प्रन्थकार उत्तर कहते है कि जिन का बढ़ी कठिनता से रक्षार्थ परिहार हो सकता है ऐसे छाटे-छोटे जन्तुओ करके ये दिशायें प्रायः भरपूर हो रही है इस कारण अहिंसा वृतकी पुष्टि के लिये उन दिशाओं। की विशेषतया निवृत्ति करनी चाहिये। अर्थात् छोटे छोटे जन्तु सर्वत्र भरे हुये हैं अतः अवधिभूत दिशाओं के बाहर गमनागमन नहीं करने से उन जन्तुओ की रक्षा हो जाती है। तथा लोक प्रसिद्धि अनुसार जाने जा चुके अथवा प्रसिद्ध हो रहे योजन, समुद्र, नदी, वन आदि चिन्हो करके उन दिशाओं का परिसाण कर छैना चाहिये। दिग्विरति करके सीमाके बाहर सम्पूर्ण पापा की निवृत्ति हो जाने से गृही मुनि के समान भासता है। यहाँ कोई आक्षंप करता है कि उस दिशा का परि-भाण करने से भले ही वर्ती सीमा के बाहर गमन नहीं करता है तौ भी उन परिमित दिशाओं के भीतर स्थित हो रहे प्राणियों के वध आदि को उस वती ने अवश्य स्वीकार कर लिया है अन्यथा दिशाओ का परिमाण करना व्यर्थ पड़ता है। मन्थकार कहते है कि यह तो न कहना क्यों कि वर्ता पुरुष के प्रति उस दिग्विरति का कथन करना निवृत्ति के लिये है। सीमा के भीतर भी यथा योग्य प्राणियो के वध का परिहार करते हुये उस वती का गमनागमन करना सम्भवता है। दिग्विगति की सीमा के बाहर जीव वध की निवृत्ति के लिये जो उद्यत हो रहा है और सीमा के भीतर भी पूर्णरूप से निवृत्ति करने के लिये अशक्य है वह बहुत प्रयोजन के होते हुये भी परिमित अवधि से बाहर कथमपि गमन नहीं करूँगा ऐसा प्रणिधान कर रहा है अतः कोई दोष नहीं आता है। जो महात्रत धारण करने के लिये भावना कर रहा गही आज दिग्विरतिव्रत को पाल रहा है तो कुछ दिनों पश्चात् वह सर्वेत्र अहिंसा महाव्रत पालने के लिये समर्थ हो जायगा। क्रम क्रम से चढ़ने वाले अभ्यासी के लिये उतावलापन करना उचित नहीं। एक बात यह भी है कि उस दिग्वत का पालन यथेच्छ बढ़ी हुई तृष्णा के रोके जाने की अधीनता से हुआ है। मणि, रत्न, आदिका महान् लाभ होने पर भी परिमित दिशा के बाहर उस व्रती का गमन नहीं होता है। तिस कारण अहिंसाणुत्रत के धारी इस व्रती के परिमित अवधि के बाहर नवभंगों करके हिंसा आदि सर्व पापों की निवृत्ति हो जाने से महावत की सिद्धि हो जाती है ऐसा आचार शास्त्रों में कथन किया गया है। अर्थात् दिग्विरत अणुत्रती भी महात्रती के समान समझा जाता है "अवधेर्वहि-रणुपापप्रतिविरतेर्दिग्वतानि धारयताम् पञ्चमहाव्रतपरिणतिमण्वतानि प्रपद्यन्ते, प्रत्याख्यानतन्त्वान्मन्द-तराश्चरणमोहपरिणामाः सत्त्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्पन्ते" (रत्नकरण्ड श्रावकाचार ) "दिग्ब- तोद्रिक्त वृत्तव्न कषायोदयमान्यतः महाव्रतायतेऽलक्ष्यमोहे गेहिन्यणुव्रतम्" (सागारधर्मामृत) अन्य प्रन्थों का भी यही अभिप्राय है।।

तथैव देशविरतिर्विशुद्धिकृत् । अनर्थदण्डः पश्चभा अपध्यानपापोपदेशप्रमादचरितिष्ट्साप्र-दानाशुभश्रुतिमेदात् । ततोऽपि विरतिर्विशुद्धिकारिणी । नरपतिजयपराजयादिसंचितनलक्षणादप-ध्यानात् क्रेशितिर्यग्वणिज्यादिवचनलक्षणात्पापोपदेशात् निःप्रयोजनद्दक्षादिछेदनभूमिकुद्धनादिल-क्षणात्प्रमादाचरितात् विषशस्त्रादिप्रदानलक्षणाच्च हिंसाप्रदानात् हिंसादिकथाश्रवणश्चिक्षणव्यापृति-लक्षणाच्चाशुभश्रतेविरतेविशुद्धपरिणामोत्पत्तेः॥

जिस प्रकार दिग्वरित विशुद्धिकारिणों है उस ही प्रकार देशविरित भी विशुद्धि को करनेवाली है। मृत्युपर्यन्त की गई दिग्वरित के भीतर ही घर, पर्वत, प्राम आदि देशों की अवधि कर प्रतिदिन, पक्ष, महीना, चार महीना, वर्ष आदि कुछ काल तक मर्यादा करता है वह देशवर्ती है। इस के भी मर्यादा के बाहर सर्वसावद्य की निवृत्ति हो जाने से महाव्रतीपना उपचरित है। अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादच्यी, हिंमाप्रदान, अशुभश्रुति, के भेद से अनर्थदण्ड पांच प्रकार का है। उन अनर्थदण्डों से भी विरित्त करना आत्मविशुद्धि को करने वाला है। तहाँ राजाओं का जय, पराजय, अंगच्छेदन, धनहरण आदि का बार वार चिन्तन करना स्वरूप आर्त, रीद्र अपध्यान से विरित्त हो जाने पर आत्मा के विशुद्धपरिणाम उपजते है। एवं क्रेशवणिज्या, तिर्यग्वणिज्या हिंसा, आरम्भ आदि का कथन करना स्वरूप पापापदेश से विरित्त हो जाने के कारण विशुद्ध परिणामों की उत्पत्ति होती है। प्रयोजन के बिना ही दृक्ष आदि का छेदन करना, भूमि खोदना, आग बुझाना, पानी सींचना, वायु का आरम्भ करना, व्यर्थ यहां वहां डोलना, आदि स्वरूप प्रमादाचरित से विरित्त हो जाने पर आत्मा में विशुद्ध परिणामों की उत्पत्ति होते हैं। तथा हिंसा के उपकरण हो रहे विष, शस्त्र, अग्नि, लह, चाबुक, लेज आदि का प्रदान करना स्वरूप हिंसा प्रदान से गृहस्थ की विरित हो जाने पर आत्मा में विशुद्ध परिणितियां उपजती हैं एवं चित्त में कलुषता को करने वाली हिंसा आदि की कथाओं को सुनना या उनको सीखने, सिखाने का व्यापार करना आदि स्वरूप अशुभ श्रुति नामक अनर्थटण्ड से विरित्त हो जाने से भी विशुद्ध परिणामों की उत्पत्ति होती है।।

मध्येऽनर्थदण्डग्रहणं पूर्वोत्तरातिरेकानर्थक्यज्ञापनार्थं तेनानर्थदण्डात्पूर्वयोदिंग्देशविरत्योक्त-त्तरयोश्चोपभोगपित्माणयोरनर्थक चंक्रमाणादिक विषयोपसेवनं च न कर्तव्यमिति प्रकाशितं भवति ततो विशुद्धिविशेषोत्पत्तेः । सामायिकं कथं त्रिधा विशुद्धिदमिति चेत्, प्रतिपाद्यते । सामायिकं नियतदेशकाले महावतत्वं पूर्ववत् ततो विशुद्धिरणुस्थूलकृताहिंसादिनिष्टत्तेः । संयमप्रसंगः सयतासंयतस्यापीति चेन्न, तस्य तद्धातिकमोदियात् । महावतत्वामाव इति चेन्न, उपचाराद्रा-जक्नले सर्वगतचैत्रवत् ।

पूर्ववर्ती दिग्नत और देशवत तथा उत्तरवर्ती उपभोगपरिमाण और परिभोग परिमाण के मध्य में अनर्थदण्ड का प्रहण करना तो पूर्ववर्ती और उत्तवर्तीवर्तों के अतिरेक का अनर्थकपना समझाने के लिये हैं तिस करके अनर्थदण्ड विरत्तिके पूर्व में कहे गये नियत परिमाण वाले दिग्विरति और देश विरति तथा अनर्थदण्ड वत से पीछे उत्तरवर्ती हो रहे नियत कर लिये गये उपभोगपरिमाण और परिभोगपरिमाण वतों में भी व्यर्थ का भ्रमण चंक्रमण आदि करना और निरर्थक विषयों का सेवन करना आदि कर्म नहीं करने चाहिये यह मध्य में अनर्थदण्ड नत के डालने से प्रकाशित हो जाता है। उस अनर्थदण्ड विरति से

आत्मा में विश्विद्ध विशेष की उत्पत्ति होती है। यहां सामायिक व्रत में कोई प्रश्न उठाता है कि उक्त वार्तिकों में सामायिक को किस प्रकार तीन प्रकार शुद्ध या तीन भेद से विश् द्धि को देने वाला कहा गया है ? बताओ । यों कहने पर आचार्य महाराज समझाये देते है कि इतने देश और इतने काल मे साम्यभाव करना इस प्रकार नियत कर लिये गये सामायिक में स्थित हो रहे वर्ता पुरुष के पूर्व के समान महाव्रत सहितपना समझ लेना चाहिये अर्थात् दिग्वत देशवत में जैसे सीमा के बाहर महाव्रतपना है उसी प्रकार नियतदेश नियतकाल तक सामायिक में उचक्त हो रहे बती के उतने समय तक महाव्रतीपना है, उस सामा-यिक नामक मोक्षोपयोगी पुरुषार्थ से आत्मा में विश्वद्भियां, निर्मछताये, उपजती हैं क्योंकि सामायिक-ब्रती के अणुरूप से किये गये और स्थूल रूप से किये गये हिंसा, झुठ आदि सम्पूर्ण पापो की निवृत्ति हो रही है। यहाँ कोई आक्षेप करता है कि तब तो त्रस वधत्याग की अपेक्षा सगत और स्थावर वध के नहीं त्याग की अपेक्षा असयत हो रहे सयतासयत गृहस्थ के भी महाव्रत हो जाने के कारण सयम धार होने का प्रसंग आ जावेगा। आगम मे छठे गुणस्थान से ऊपर संयम माना गया है. पांचवे गुणस्थान में संयम नहीं। प्रथकार कहते है कि यह तो न कहना क्योंकि सर्वमावद्य निवृत्ति स्वरूप सामायिक में स्थित हो रहे उस ब्रती के उस संयम का घात करने वाले प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय हो रहा है। इस कारण सयमभाव नहीं कहा जा सकता है। अन्तरंग मे प्रत्याख्यानावरण कर्म का अनुदय होने पर और बहिरंग में दिगम्बरदीक्षा, केंग्नलोंच आदि विधि के साथ जब आत्माम्बरूप चिन्तन किया जायगा तभी संयम बन सकता है अतः गृहस्थ के एक देश संयम माना गया है। इस पर कोई पुनः कटाक्ष करता है कि अन्तरंग में यदि प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय हो रहा है तब तो निवृत्ति रूप परिणाम नही हो सकते हैं अतः सामायिक में आगूर्ण हो रहे श्रावक के महाब्रतीपना नहीं बन सकता है, जो कि आपने अभी कहा था। आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि अणुत्रती के उपचार से महात्रतीयना कहा गया है जैसे कि राजा के कुछ यानी परिवार में चैत्र यानी विद्यार्थी का मर्भा स्थानो पर चले जाना कह दिया जाता है। अर्थात् महाराज के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रख रहा कोई विनीत विद्यार्थी अनेक स्थानों पर पहुंच जाता है या लघुवयस्क उपनय ब्रह्मचारी भिक्षा के लिये अन्तःपुर में भी चला जाता है जहां कि साधारण पुरुष नहीं जा पाते है किन्तु स्नानगृह, शयनगृह, अन्तरग भाण्डागार आदि गुप्तस्थानी पर नहीं जा पाता है। फिर भी बहिरंग लोक उस ब्रह्मचारी को "राजकुल में सर्वत्र इस की गति है" ऐसा व्यवहार कर देते हैं। उसी प्रकार यहां भी अणुल्लती श्रावक को उपचार से महालत धारकपना व्यबद्धत है।

कः पुनः त्रोषधोपवासो यथाविधीत्युच्यते—स्नानगन्धमान्यादिविरहितोऽवकाशे शुचा-धुपवसेत् इत्युपवासविधिर्विशुद्धिकृत्, स्वश्ररीरसंस्कारकरणत्यागाद्धर्मश्रवणादिसमाहितान्तःकरणत्वात् तिसम् वसति निरारम्भन्वाच्च ।

यहाँ कोई फिरपूँ छता है कि पाँचवां शील प्रोषधोपवास भला क्या है ? यों जिज्ञासा प्रवर्तने पर वार्तिक में कहे गये और निकक्ति अनुसार प्राप्त हो चुके प्रोषधोपवास को शास्त्रोक्त विधि अनुसार यों बखाना जाता है, प्रोषधोपवास की विधि इस प्रकार है कि जितेन्द्रिय पुरुष रागबर्द्धक स्नान करना, गन्ध-माला पहिरना, भूषण-वस्त्र धारण करना आदि करके विरहित हो कर पवित्र अवकाश स्थल में उप- वास मांडे, अथवा साधुओं के निवासस्बल वा चैत्वालय एवं अपने घर में न्यारे वने हुये प्रोषधोपवास धृह में धर्म कथा को सुनता सुनाता हुआ या ध्यान करता सन्ता आरम्भ परिष्रह रहित हो रहा श्रावक स्पनास करे। इस प्रकार उपवास की विधि है, जो कि परम विश्विद्ध को करने वाकी है क्यों कि अपने

शरीर सम्बन्धी संस्कारों के करने का त्याग हो रहा है और धर्म श्रवण, आत्मध्यान, स्वाध्याय, आदि मन एकाम हो कर लग रहा है। अतः "उपेत्य बसति तस्मिन्" इन्द्रियों की स्वतन्त्र वृत्ति का संकोच कर शुद्ध आत्मीय स्वरूप में यह जीव निवास करता है। एक बात यह भी है कि आरम्भ परिग्रहों से आकु-छता या संक्लेश बढ़ते हैं। उपवास में आरम्भरहित हो जाने से भी आत्म विश् द्धि बढती है।

मोगपरिभोगसंख्यान पञ्चिवध, त्रसघातप्रमादबहुवधानिष्टानुपसेव्यविषयमेदात्। तत्र
मधुमांमं त्रसघातजं तद्विषयं सर्वदा विरमण विशुद्धिदं, मद्य प्रमादिनिमित्त तद्विषयं च विरमण
संविधेयमन्यथा तदुपसेवनकृतः प्रमादात्मकलव्यविलोपप्रसगः। केतक्यर्जुनपुष्पादिमान्य जन्तुप्रायं शृंगवेरमूलकाद्रहिरिद्वानिम्बकुसुमादिकमुपदंशकमनन्तकायव्यपदेश च बहुवघ तांद्वषय विरमणं नित्यं श्रेयः। श्रावकत्यविशुद्धिहेतुत्वात्। यानवाहनादियद्यस्यानिष्टं तद्विषयं परिमोगविरमण यावज्जीवं विधेयं। चित्रवस्त्राद्यनुपसेव्यमस्पर्माश्रष्टसेव्यत्वात् तदिष्टमपि परित्याज्यं
शश्वदेव। ततोऽन्यत्र यथाशक्ति स्वविभवानुह्य नियतदेशकालतया भोक्तव्यं।

जैन सिद्धान्त में त्रसों के घात और प्रमाटवर्द्धक विषय तथा बहुम्थावरबध एवं अनिष्ट तथैव अनुपसेव्य विषय इन पांच विषयों के भेद से भोगोपभगों की परिसंख्या करना पाँच प्रकार है। बाईस अमक्य केवल इन्ही का विस्तार कहा जा सकता है। साधारण जीवों का बाईस में नाम भी नही है तथा अनिष्ट अनुपसेवय और मादक पदार्थों के त्याग का भी यथेष्ट वर्णन नहीं है अतः प्राचीन आम्नाय अनु-सार अभक्ष्य पाँच ही मानने चाहिये। पाँच उदुंबर, तीन मकार, ओला, विदल, रात्रिभोजन, बहबीजा, बेंगन, कंद मूल, अज्ञातफल, अचार, बिप. मांटी, बरफ, तुच्छफल, चलितरस, मक्खन, इन मे कुछ पुन-हक्त है और कितने ही अभक्ष्य इनमे गिनाये नहीं गये है। मांसत्यागव्रत, मधुत्यागव्रत और मद्यत्याग-व्रत के अतीचारों में से या यहाँ वहां के अप्रासिंगिक कुछ अभक्ष्यों का नाम है देने से वाईस की संख्या भर ली गयी है जो कि अञ्चाप्ति और अतिप्रसंग दोषों से खाली नहीं है। किन्ही का अनुकरण किया गया दीखता है, आस्तां। उन पाँच अभक्ष्यों मे प्रथम मधु और मांस तो त्रस जीवो के घात से उपजते हैं अतः उन मधु मांस में सर्वदा विरति करना आत्मविश्द्धि को देने वाला है। मद्य यानी शराय तो प्रमाद का निमित्त है अतः उस मद्य के विषय में हो रहा परित्याग भी भले प्रकार करना चाहिये अन्यथा यानी मद्यको त्यागे विना उस मद्य के उपसेवन से किये गये प्रमाद ते अहिंसा, सत्य आदि सम्पूर्ण ब्रतों के विलोप होने का प्रसंग आ जायगा। गुड़, जौ, धाय के फूल, अगूर, धतूरा, आदि को सड़ा गलाकर बनाया गया मद्य तो असंख्य त्रस जीवों के घात का हेत् भी है। किन्तु प्राप्तक निर्जीव बना लिया मद्य भी मादक होने से अभक्ष्य है। जैसे कि सूखी भांग, धतूरा, अहिफेन आदि अभक्ष्य हैं। केतकी (केवड़ा), अर्जुन के फूल आदि की मालाये प्रायः बहुत से त्रस जन्तुओं के अवलम्ब है। वहु स्थावर वध भी होता है। अतः केवड़ा आदि के उपभोग का विरमण करना श्रेष्ठ है। तथा सचित्त हो रहे शृंगवेर यानी सींठ, मूलक यानी मूली, गाजर आदि मूल पदार्थ, अदरक. हल्दी, निम्बपुष्प आदिक और उपदंशक कन्द ये सब सप्रतिष्ठित प्रत्येक बनस्पतियाँ अनन्तकाय नाम को धारती है। इनके खाने या वर्तने से बहुत से (अन-न्तानन्तः स्थावर जीवों का वध होता है। अतः गृहस्थ को उनमें आखडी कर सर्वदा विरक्ति करना श्रेष्ठ मार्ग है। क्योंकि श्रावकपने की विशुद्धि का हेतु वह बहुवध का त्याग है। गाड़ी, मोटर, रेलगाड़ी आदिक बान पदार्थ और घोड़ा, हाथी, ऊँट आदि बाहन पदार्थ एवं गृह, नटीजल, मिरच आदि जो जो पदार्थ जिसको अनिष्ट पड़ते हैं या प्रकृति को अनुकूछ नहीं है उन उन विषयों के परिभाग का जीवन पर्यन्त

परित्याग करना चाहिये भले ही इन अनिष्ठ पदार्थों में त्रस घात या बहुम्थावरघात नहीं है तथापि प्रकृति को अनुकूल नही पड़ने से आत्माके संक्लेशांगा की युद्धिका कारण होने से अनिष्ट पदार्थों का यावजीव त्याग कर देना चाहिये। भोजन में भी जो दही, दूध, मका, केला, आदिक यदि इारीर प्रकृति को अनिष्ट पड़ते है तो वे उस व्यक्ति के लिये अभक्ष्य हैं। जिन वस्त्रों पर नाना पशु पक्षियों के कढाव हो रहे हैं अथवा चमक, दमक, जिनकी खटकने यांग्य हैं, पंचरंगे पट्टी, सीताराम, आदि शब्दों से अङ्कित आदि विकृत हो रहे चित्रवस्त्र, विभिन्न प्रकार के निन्द्नीय भूषण, शृंगार, विकृत देश, छार, उगाछ, मूत्र, आदि त्यागने योग्य है। क्योंकि उक्त निन्दनीय परिभोग शिष्ट पुरुषों द्वारा सेवनीय नहीं है। गुण्डे, श्रृंगारी, नट, बहुमपिया आदि अशिष्ट पुरुष ही ऐसे खटकने योग्य परिभोगों को सेवते हैं अतः वे चित्र-वस्त्र आदि भले ही जीव यथ पूर्वक नहीं होते हुये इष्ट भी होंय तो भी आत्म विशृद्धि में स्रति पहुचाने वालं हाने से सर्वदा ही सब आर स त्यागने योग्य है। यदि यावजीव त्यागने की शक्ति नहीं है तो उसके सिवाय शक्ति का अतिक्रमण नहीं कर अपने विभव या परिस्थिति के अनुकल हो कर नियत देश की मर्यादा और नियत काल की मर्यादा करके भोगना चाहिये, त्यागने की ओर लक्ष्य रखना चाहिये। स्त्रियों के वस्त्र, आभूषण, तो पुरुषों के लिये अनुपसेव्य पड़ जाते है और पुरुषों के वस्त्र, गायन, परिधावन, प्रकाण्ड अर्थापार्जन आदि कार्य स्त्रियों के लिये अनुपसेन्य हो जाते हैं। इन कृतियों से आत्मा में उपहास, रागद्वेष परिणतिया, निर्वे छताय, स्वकर्तव्यक्षति, आदि सक्छेश हो जाते है। अतः इन का परित्याग करना आवश्यक बताया है। 'स्विवभवानुरूप'' पद से यह भी ध्वनित हो जाता है कि आपक या संक्रोश को बढाने वाले सहा, लाइट्री, वायदा आदि वाणिज्यो को त्याग करते हुये आत्मविश्द्विको करने वाला भोगोपभोग संख्यान करना चाहिये। भगवान श्री समन्तभद्राचार्य ने श्रावकाचार मे भोगोपभोग संख्यान को पाँच प्रकार गिनाया है। "त्रसहतिपरिहरणार्थं क्षौद्रं पिशितं प्रमादपरिहतये, मद्य च वर्जनीय जिन-चरणो शरणमुपयातैः ॥ १ ॥ अल्पफलबहुविघातानमूलकमाद्रीणि शृंगवैराणि । नवनीतनिम्बकुसुमं कैतक-मित्येवमवहेयम् ॥ २ ॥ यद्निष्ट तद्वतयेवच्चानुपसन्यमेतद्पि जह्यान्, अभिसन्धिकृताविरितयोग्याद्धि-षयाद्वत भवति ॥३॥ राजवार्त्तिक में भी ऐसा ही निरूपण है ॥

अतिथिमंविभागश्रतुर्विधो भिक्षोपकरणौषधप्रतिश्रयभेदात् । तत्र भिक्षा निरवद्याहारः रत्नत्रयोपबृहणग्रुपकरणं पुस्तकादि, तथौषध रोगनिवृत्त्यर्थमनवद्यद्रव्य, प्रतिश्रयो वसितः । स्त्री-पद्मादिकृतसम्बन्धरिहता योग्या विज्ञेया । एवंविभोदितव्रतसंपन्नोऽणुव्रतो गृहस्थशुद्धात्मा प्रति-पत्तव्यः । चश्चदः स्त्रेऽनुक्तसग्रुचयार्थः प्रागुक्तसग्रुचयार्थत् । तेन गृहस्थस्य पञ्चाणुव्रतानि सप्त शीलानि गुणव्रतिशक्षाव्रतभांजीति द्वादशदीक्षाभेदाः सम्यक्त्वपूर्वकाः सन्लेखनान्ताश्च महाव्रत-तच्छीलवत् ।

सातवा जील अतिथिसंविभाग व्रत तो भिक्षा, उपकरण, औषध और प्रतिश्रय इन भेदों से चार प्रकार का है। उन चार भेदों में पहिली भिक्षा तो संयम में तत्पर हो रहे अतिथि के लिये शुद्ध चित्त से निर्दोप आहार देना है। रत्नत्रय धर्म की वृद्धि के कारण हो रहे पुस्तक, कमण्डलु आदि उपकरण देने चाहिये। आर्थिका के लिये शादिका वस्त्र देना उचित है। तथा रोग की निवृत्ति के लिये निर्दोष द्रव्य वाला औषध देना चाहिये। प्रतिश्रय का अर्थ यहां वसतिका है। मुनि, आर्थिका या साधुजनां के योग्य निवास स्थान का धर्म की श्रद्धा से दान दिया जाय। स्त्री, पशु, पश्ची, चोर, आदि जीवों द्वारा किये गये सम्बन्ध से रहित हो रही योग्य वसतिका समझ लेनी चाहिये। इस प्रकार कहे गये सात व्रतों से सम्यन्न

हो रहा और पांच अहिंसा आदि अणुक्रतों से भूषित हो रहा गृहस्थ शुद्धात्मा है ऐसी प्रतिपत्ति कर लेनी चाहिये। इस सूत्र में च शब्द पढ़ा हुआ है जो कि अनुक्त का समुच्चय करने के लिये है। आठ मूल गुणों का धारण और सप्त व्यसनों के त्याग का भी प्रहण कर लिया जाता है। एवं पूव में कहे जा चुके पांच अणुक्रतों का समुच्चय करना इसका प्रयोजन है। भविष्य में कही जाने वाली सल्लेखना का भी आकर्षण कर लिया जाता है। तिस कारण सिद्ध हो जाता है कि गृहस्थ के अहिंसादि पाच अणुक्रत हैं और गुणव्रत, शिक्षाव्रत, इन नामों को धार रहे साए शिल है। इस प्रकार सम्यक्व पूर्वक और सल्लेखनान्त ये मध्यवर्ती बारह दीक्षा के भेद गृहस्थ के है। जैसे कि मुनियों के महाव्रत और उनके परिरक्षक शील पाये जाते है। भावार्थ-जेसे मुनियों के सम्यक्त्वपूर्वक अहाईस मूल गुण और चौरासी लाख उत्तर गुण तथा अन्त में सल्लेखना यों व्रतों की व्यवस्था है। उसी प्रकार सम्यक्त्वपूर्वक बारहव्रत और अन्त में सल्लेखनामरण ये पूरा श्रावक धर्म है। माननीय पण्डित आशाधरजी ने कहा है कि "सम्यक्त्वमालममलान्यणुगुणशिक्षाव्रतानि मरणान्ते, मल्लेखना च विधिना पूर्णः सागारधर्मीऽयम्।।"

#### कदा सल्लेखना कर्तव्येत्याइ---

च शब्द करके समुचय करने योग्य सल्लेखना भला कव करनी चाहिये ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज इस अग्रिम सूत्र को कहते है।

## मारगान्तिकों सल्लेखनां जोषिता ॥२२॥

तद्भवमरना स्वरूप अन्त है प्रयोजन जिसका ऐसी सल्लेखना की प्रीति को रखने वाला और समय आ जाने पर उसका सेवन करने वाला बती होता है। अर्थात मरण के उपान्त्य में हो रही समी-चीन रीत्या अन्न, ईहा, शरीरों की लेखना यानी पतला करना रूपी सल्लेखना में प्रीति करने वाला और सेवन करने वाला बती होना चाहिये॥

त्रतीत्यभिसंबन्धः सामान्यात् । स्वायुरिद्रियबलसंक्षयो मरणं, अन्तग्रहण तद्भवमरण-प्रतिपत्त्यर्थे ततः प्रतिसमय स्वायुरादिसक्षयोपलक्षणिनत्यमरणव्युदासः । भवांतरप्राप्त्यज्ञह-द्वृत्तपूर्वभवनिवृत्तिरूपस्यैव तद्भवमरणस्य प्रतिपत्तेः मरणमेवान्तो मरणान्तः, मरणान्तः प्रयो-जनमस्या इति मारणान्तिकी ।

सामान्यरूप से प्रकरण में चले आ रहे 'क्रतां' शब्द का यहां विधेय दल की ओर सम्बन्ध कर लेना चाहिये। अजर, अमर नित्य, हो रहे आत्मद्रव्य का तो मरण होता नहीं है किन्तु अपने आत्मीय परिणामों से ग्रहण किये गये आयुःप्राण, इन्द्रियप्राण, श्वासोल्ल्वाम, और बल प्राणों का कारण वश से संक्षय यानी वियोग हो जाना मरण है। इस सूत्र में अन्तशब्द का ग्रहण करना तो उस कालान्तरस्थायो पर्याय स्वरूप तद्भव के मरण की प्रतिपत्ति को कराने के लिये है। तिस कारण आद्य जीवन, मध्यजीवनों में भी प्रत्येकप्रत्येक समय तें हो रहे स्वकीय आयुः, इन्द्रिय आदि का संक्षय करके उपलक्षित हो रहे नित्यमरण का निराकरण हो जाता है। अन्य भव की प्राप्ति हो जाना और अनेक भवों तक व्याप रहे भीव्य स्वभावों को नहीं छोड़ कर वर्तना तथा ग्रहीत पूर्व भव सम्बन्धी स्वभावों की निवृत्ति हो जाना स्वरूप हो रहे ही तद्भवमरण की प्रतिपत्ति हो रही है। अर्थात् नित्यमरण और तद्भवमरण यो मरण दो प्रकार का है। सूक्ष्म ऋजुसूत्र नय अनुसार सम्पूर्ण पूर्व पर्यायों का उत्तर क्षण में विध्वंस होना जान लिया जाता है। यो बाल अवस्था से लेकर बद्ध अवस्था पर्यंत असंख्याते नित्य मरण हो रहे हैं किन्तु

यहाँ तद्भवमरण का ग्रहण है अन्यथा यानी नित्यमरण की विवक्षा करने पर अन्त शब्द का प्रहण करना व्यर्थ ही पड़ता क्यों कि नित्यमरण कोई अन्तस्वरूप नहीं है। आदि में, मध्य में सदा ही होते रहते हैं। यहाँ स्थूल ऋजुसूत्रनय अथवा व्यवहार नय अनुसार असंख्यात समयों की एक स्थूल पर्याय का पूरी मुज्यमान आयुः के अन्त में क्षय हो जाना स्वरूप तद्भवमरण लिया गया है। प्रत्येक सत् में उत्पाद, व्यय, घोव्य, तीनों धर्म घटित हो जाने चाहिये। पूर्वभव में असंख्यात समयों की स्थितिवाली बांधी गयी आयु का वर्तमान भव में उद्य आ जाने के समय से प्रारम्भ कर उदय या उदीरणाकरणों करके हुये मुज्यमान आयुः के सम्पूर्ण निषेकों की पूर्णता हो जाना तद्भवमरण है। यहां आयु का अन्त हो जाने पर भवान्तर की प्राप्ति स्वरूप उत्पाद है और पूर्व भव की निवृत्ति हो जाना व्यय है, और अनेक भवों तक व्याप रहे ज्ञान, संसरण, कर्वत्व, भोकृत्व आदि परिणतियों का स्थिर रहना घोव्य है। यों जैन सिद्धान्त में मरण की परिभाषा युक्ति आगम अनुसार कर दी गयी है। वह तद्भव मरण स्वरूप हो जो अन्त है वह मरणान्त है। जिस सल्लेखना का प्रयोजन मरणान्त है इस कारण सल्लेखना मारणान्तिकी कही जाती है। यो समासवृत्ति और तद्भित वृत्ति अनुसार सूत्रोक्त "मारणान्तिकी" शब्द को व्युत्पन्न कर दिया गया है।

सम्यक्कायकषायलेखनाबाह्य कायस्याभ्यंतराणां च कषायाणां यथाविधि मरण-विभक्त्याराधनोदितक्रमेण तन्करणमिति यावत् । तां मारणान्तिकीं सन्लेखनां जोषिता प्रीत्या सेवितेत्यर्थः ॥ किं कर्तुमित्याह—

समीचीन रीति से काय और कषायों की लेखना यानी पतला करना सल्लेखना है। बहिरग हो रही काय और अभ्यन्तर में वर्त रही क्रोधादि कषायों का यथाविधि मरणविभक्ति आराधना प्रकरणो में कहे गये कम करके तक्षण (पतला) करना यह सल्लेखना का फलितार्थ है। अर्थात जो जीव शाम्त्रोक्त विधि अनुसार समीचीन रीति से काय और कषायों की भी लेखना करता है वह भाव, आठ, भवो में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। समाधिमरण के प्रज्ञापक कतिपय प्रन्थ हैं। गुरुपरिपाटी से चला आया श्रेष्ठ प्रक्रम विशेष हितकर है। "घादेण अघादेण व, पडिदं चागेण चत्तमिदि" कदलीघात सहित अथवा कदली घात के बिना समाधिरूप परिणामों में शरीर का छोड़ देना त्यक्त कहा जाता है। भक्तप्रतिज्ञा, इंगिनी, और प्रायोग्य विधि से त्यक्त के तीनभेद हैं। सल्छेखना में शरीर आहार, और संकल्प विकल्पों के त्याग करते हुये ध्यानशुद्धि से आत्मा का शोधन किया जाता है। समाधिमरण के लिये दिगम्बर दीक्षा ले ली जाय तो बहुत ही अच्छा है। श्रावक भी समाधिमरण कर सकता है। समाधिमरण करते समय कद्छीघात मरण भी हो जाय तो भी आत्मघात दोष नहीं लगता है क्योंकि कषायों के आवेश से विष, वेदना, आदि करके अपने प्राणों की हिंसा करने वाल अत्मधाती है। किन्तु यहाँ अत्यन्तदुर्लभ धर्म की रक्षा के लिये अवश्यनाशी शरीर की रक्षा का लक्ष्य न भी रखा जाय इस में कोई प्रमाद दोष नहीं है। हां संयम या तप के साधने के लिये शरीर को बनाये रखना आवश्यक है किन्तु उपसर्ग, दुर्भिक्ष आदि की प्रतीकार रहित अवस्था मिल जाने पर काय को हेय समझकर धर्म ही संरक्षणीय हो जाता है। देह आदि की विकृति, उप-सर्ग, निमित्तरास्त्र, ज्योतिष, राकुन, स्वप्न आदि करके शीध्र क्षय हो जाने बाखी आयु का निरुचय कर आराधनाओं में अपने विचार को मग्न करना चाहिये। उस समय इन शुभविचारों की भावना करे कि जन्म. मृत्य, बुढापा, रोग, ये त्यब शरीर के हैं आत्मा नित्य, अजरामर, रत्नत्रयस्वरूप उत्तमक्कमादि दश-धर्म रूप है सल्डेखना करने वाला झरीर को इस प्रकार अलग छोड़ देता है जैसे कि कपड़े को उतार कर

अलग धर दिया जाता है, साँप काँचली को उतार कर पृथक हो जाता है। सुना जाता है कि जयपुर में अमरचन्द्र जी दीवान ने जयपुर के जैन मन्दिरों की रक्षा और जयपुर को तोपों से उड़ाये जाने की आज्ञानुसार होने वाली लाखों जीवों की हिंसा का निवारण करनेके लिये स्वयं अपना मरण विचार लिया था नद्नुसार प्राणद्ण्डप्राप्ति के प्रथम ही समाधिको भावते भावते अपने शरीर को त्यक्त कर दिया था। धन्य है ऐसे सज्जन जो कि जीवद्या या प्रभावना का लक्ष्य रख अपने ऊपर आये हुये तीव्र उपसर्ग की अवस्था में समाधिमरण कर जाते हैं। इसीलिये तो समाधिमरण होने की प्रतिदिन भावना भाई जाती है कि है भगवन् । हमारा समाधिमरण होय। "दुःखक्खडकम्मक्खडसमाहिमरणं च बोहिलाभो य। मम होउ जगद्गान्धव, तव जिणवर चरणशरणेणें आज कल के वैज्ञानिक युगमें रेलगाड़ी, मोटरकार, बिज-लियाँ, जहाज, खानों के धड़ाके, पुल बनाना आदि मे सैकड़ों मनुष्य प्रतिदिन मरते हैं। मकान गिर जाना, प्लग, अग्निदाह, विषूचिका आदि रोग, नदी प्रवाह, साँप, विच्छु, ब्याघ्र आदि के काटने से यों प्रतिदिन सैकड़ों मनुष्य मर जाते है। ऐसे मरणों में आर्त रौद्र ध्यान ही सम्भवते हैं। लाखों, करोड़ों में से संभवतः एक आध को ही धर्मध्यान होता होगा। अतः "दुःखक्खउ कम्मक्खउ समाहिमरण जिन गुण सम्पत्ति होड मज्झ" ऐसी प्रतिदिन भावना भाई जाती है। चिरकाल से धर्म की आराधना की होय और मरण अब-सर पर परिणाम बिगड़ जाँय तो यह बड़ा भारी टोटा है। योद्धा को युद्ध में स्विलित नहीं होना चाहिये। देखो जिसने पूर्व काल मे आराधनाओ का अभ्यास किया है वह मरणकाल मे अवश्य धर्मात्मा बना रहेगा। हां अत्यन्त तीव्र पाप कर्म का उदय आ जाने पर उसका भी समाधिमरण बिगड़ जाता है। किन्तु धर्मात्मा के प्रथम ही कर्म बन्धन ढीले पड़ जाते है। समाधिमरण के समय हुये विश्दुपरिणाम या संक्रेश परिणाम भविष्य मे अनेक वर्षों तक वैसी ही शुभ, अशुभ, बासनाओं को बनाते रहते है अतः मिध्यात्व का त्याग कर अन्न, पान के त्यागकम से संयम पूर्वक शरीर का त्याग करने के छिये उद्यक्त बने रहना चाहिये, न जाने कब मरण का प्रकरण प्राप्त हो जाय, आजकल बहुभाग होने बाली अकाल मृत्युओं का किसे पता हं ? अच्छा हो समाधिमरणार्थी किसी तीर्थस्थान या अतिशयक्षेत्र पर जाकर अपना समाधि-मरण करे जहा कि समाधिमरण कराने वाले निर्यापकों का सत्संग होय। प्रथम ही देना (कर्ज) लेना, कुटुम्बीजन, आश्रित संस्थाओं आदि की व्यवस्था कर चुकने पर निश्शल्य हो जाय, अनन्तर समाधि-मर्ण के साधक उपायों में लगे। समाधिमरण कराने वाले पुरुष भी अतीब सज्जन और देश, काल, व्यक्ति, परिणाम, शरीर, आदि की परीक्षा में निपुण होंच। समाधिमरणार्थी को आहार या पुदुगलों में अनुराग न हो जाय इस लिये मिष्ट उपदेशों से दृष्टान्तपूर्वक उसको समझा दिया जाय कि है भाई । ऐसा कोई भी पुदू-गल नहीं है जो कि तुमने भोगकर न छोड़ दिया होय यदि किसी गुद्राल में आसक्त हो कर मर जाओंगे तो निदानवश क्षुद्रकीट हो कर परजन्म में उसको खाओगे। हाँ यदि त्यागी बने रहोगे तो स्वर्ग के सुख भोग कर निर्वाण को प्राप्त करोगे। इत्यादिक रूप से समाधिमरण की प्रथम अवस्थाओं, मध्यम अव-स्थाओं और अन्त्य अवस्थाओं का जैनग्रन्थों में वर्णन पाया जाता है। श्रीरत्नकरण्डश्रावकाचार, सागार धर्मामृत आदि मे अच्छा स्पष्टीकरण है। समाधितंत्र में भी बहुत अच्छा सिंहचार है-अभिप्राय यह है कि शास्त्रोक्त रीति से काय और कषायों का समीचीनतया लेखन करना सल्लेखना है। उस मरणान्तस्वरूप प्रयोजन को रखने बाली सल्लेखना को "जोषिता" यानी प्रीति करके सेवन करने वाला ब्रती है। यह इस सूत्र का अर्थ है। अब कोई पूँछता है कि क्या करने के लिये सूत्रकार ने उक्त सूत्र कहा है ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तनेपर ग्रन्थकार श्री विद्यानन्द स्वामी अग्रिम वार्त्तिको द्वारा इसका समाधान कहते हैं॥

### सम्यक्कायकषायाणां त्वचा सल्लेखनात्र तां।

## जोषिता सेविता प्रीत्या स व्रती मारणांतिकीं ॥१॥ मृत्युकारणसंपातकालमास्थित्य सद्वतं । रक्षितुं शक्यभावेन नान्यथेत्यप्रमत्तगं ॥२॥

सल्लेखना शब्द में सत् शब्द का अर्थ समीचीन है और लेखना का अर्थ तक्षा यानी तन्करण (पतला करना) है। यहाँ प्रकरण में समीचीन रूप से काय और क्रोधादिक पायों को क्षीण करना ("त्वक्ष तन्करण" धातु से त्वक्षा शब्द बना लिया जाय) सल्लेखना माना गया है। वह पूर्वोक्त करतें का धारी अणुवर्ती या महावर्ती जीव उस मरण रूप अन्त नाम के प्रयोजन को धारने वाली सल्लेखना को जोषिता यानी प्रीति करके सेवन करने वाला होवे। स्वल्पकाल में ही मृत्युके कारणो का संपात होने वाला हे ऐसे अवसर का समीचीन निमित्तों द्वारा विश्वास पूर्वक निश्चय कर सविचार प्रतिज्ञा पूर्वक गृहीत किये जा चुके अहिसा, आदि श्रष्ठ करों की रक्षा करने के लिये पुरुषार्थ पूर्वक समाधिमरण कर सकने के अभिप्रायों से सल्लेखना की जाती है अन्यथा नहीं। अर्थान समाधिमरण में जिसको प्रीति नहीं है या व्रतों की रक्षा का लक्ष्य नहीं है उसका समाधिमरण नहीं हो सकता है इस प्रकार सल्लेखना को प्रतिपन्न हो रहे अप्रमत्त जीव के यह सल्लेखना नाम का विरमण प्राप्त हो रहा है, भावार्थ— सल्लेखना करने वाले के आत्मवध दोष नहीं आता है क्यों कि प्रमाद्योग से अपन प्राणों का वियोग करने वाला आत्मिहें सक है किन्तु जिस व्रती के रत्नत्रय की रक्षा का उद्देश है उसके रागादि का अभाव हो जाने से प्रमादयोग नहीं होने के कारण स्वात्मघातीपन नहीं है।

सेवितेति ग्रहणं स्पष्टार्थमिति चैन्न, अर्थविश्वेषोपपत्तेः । प्रतिसेवनार्थो हि विशिष्टो जोषि-तेति वचनात्प्रतिपद्यते ।

कोई यहाँ आक्षेप करता है कि सूत्रकार को सरलपदों का प्रयोग करना चाहिये। क्रिष्टशब्दों द्वारा प्रतिपत्ति करने में बड़ी कठिनता पढ़ती है। जोषिता के स्थान पर विशेषतया स्पष्ट कथन करने केलिए "सेविता" इस पद का प्रहण करना अच्छा है। व्रती पुरुष मरणान्त प्रयोजन वाली सल्लंखना का सेवन करे यह अर्थ सेविता कह देने से स्पष्ट झलक जाता है, प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्यों कि सेविता को छोड़ कर जोषिता कहने में सूत्रकार को विशेष अर्थ की सिद्धि हो रही है चूंकि जोषिता ऐमा कथन करने से प्रीति पूर्वक कथन करना यह विशिष्ट अर्थ समझ लिया जाता है "जुपी प्रीतिसेवनयोः" प्रीति और सेवा करना दोनो ही जुषी धातु के अर्थ है। समाधिमरण में प्रीति के नहीं होने पर बलात्कार से सल्लेखना नहीं कराई जाती है रुचि होने पर वृती स्वयमेव सल्लेखना को करता है अतः "जोषिता" पद ही यहाँ सुन्दर जचा।

विषोपयोगादिभिरात्मानं व्रत एव तद्भावात् तत्र स्वयमारोपितगुणक्षतेरभावात्त्रीत्युत्पत्ता-विष मरणस्यानिष्टत्वात्, स्वरत्नाविधाते भाण्डागारविनाश्चेऽपि तद्धिपतेः प्रीतिविनाशानिष्टवत् । उभयानभिसंधानाचाप्रमत्तस्य नात्मवधः । नद्यसौ तदा जीवनं मरण वाभिसंधत्ते ''नाभिनन्दामि मरणं नाभिकांक्षामि जीवितं । कालमेव प्रतीक्षेऽहं निदेशं भृतको यथा ॥" इति संन्यासिनो भाव-नाविशुद्धिः । ततो न सल्लेखनायामात्मवध इति वचनं युक्तं ॥

यदि यहाँ कोई कटाक्ष करे कि आहार, पान, औषधियों के निरोध से काय को श्लीण कर रहे

समाधिमरणार्थी जीव के स्वाभिप्रायपूर्वक आयुःकर्म के निषेकों की निवृत्ति हुई है अतः अपने को मार हालना रूप आत्मवध दोष प्राप्त होता है। इस पर आचार्य महाराज कहते है कि विष का उपयोग शस्त्रा-घात, श्वासनिरोध आदि करके अपनी हत्या कर रहे ही द्वेषो, प्रमादी जीव के उस आत्मवध दोष का सद्भाव है किन्तु उस सल्लेखना मे तो स्वयं उत्साह पूर्वक धार लिये गये गुणो की क्षति का अभाव है अतः सल्लेखना में प्रीति की उत्पत्ति होने पर भी यों ही मर जाना इष्ट नहीं है। अर्थात्-अप्रमादी, रागद्वपरहित जीव के अपने रत्नत्रय या वर्तों की रक्षा का लक्ष्य है। मर जाना उसकी अभीष्ट नहीं है। उपसर्ग, दुर्भिक्ष, असाध्यरोग, शस्त्राघात आदि अवस्थाओं में गुणों की विराधना नहीं करता हुआ शरीर की अपेक्षा नहीं रखता है, मरण की भी अभिलाषा नहीं रखता है। जैसे कि अपने अमूल्य रत्नों का विघात नहीं होते सन्ते भले ही भण्डारे का विनाश हो जाय तो भी उनके प्रभु हो रहे सेठ को प्रीति होते हुये भी भण्डारे का विनाश इष्ट नहीं है। भावार्थ-सोना, चाँदी, रत्न, मोती, आदि अमूल्य या बहुमूल्य पदार्थों से भरपूर हो रहे सेठ या महाराजा को यद्यपि रत्नों और रत्नों के स्थान कोठार का विनाश होना इष्ट नहीं है किन्त कारण वज उस कोठार के विनाश का कारण उपस्थित हो जाय तो वह धनपति उन विनाशक कारणों का यथाशक्ति परिहार करता है यदि भण्डारे की रक्षा करना असाध्य हो जाय तो अनर्घ्य बहुमूल्य वस्तुओं का नाश नहीं होय वैसा प्रयत्न करता है। इसी प्रकार गृहस्थ भी वत, शील, पुण्य संचय, ध्यान, कायोत्सर्ग में प्रवृत्ति कर रहा सन्ता वृत आदिके अवलम्ब हो रहे शरीर का पात हो जाना कथमपि नहीं चाहता है। हाँ उस शरीर के अनेक कारण वश नाश की प्रस्तुति हो जाने पर अपने गुणों की विराधना नहीं करता हुआ उन नाशक उपायों का परिद्वार करता है। यदि शरीर का पात अनिवार्य हो जाय तो अपने गुणो का नाश नहीं होने देता है। अतः सल्लेखना करने वाले जीवक आत्मवध दोष नहीं है। एक बात यह भी है कि प्रमाद रहित जीव के जीवित रहने और मर जाने इन दोनों में कोई प्रमादपूर्वक अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय रखते हुये जब सुख दुःखों में रागद्वेष हो जाता है तब प्रमादी जीव के कर्म बन्ध होता है किन्तु श्री जिनेन्द्र भगवान् करके उपदेशी गयी सल्लेखना को कर रहे जीव के जीवित या मरण का अभिप्राय नहीं है अतः आत्म वध दोष नहीं आता है। वह संन्यासमरण कर रहा जीव उस समय जीवन अथवा मरण का अभिप्राय नहीं रखता है वह तो यों विचार रहा है कि मै मरण का प्रशंसापूर्वक स्वागत नहीं कर रहा हूँ। और मैं जीवित रहने की भी विशेष अभिलाषा नहीं रखता हूँ मैं तो केवल रत्नत्रय पूर्वक समाधिकाल की ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस प्रकार कि आजीविका करने वाला सेवक मात्र प्रमुके निदेश (हुक्म ) की प्रतीक्षा किया करता है इस प्रकार संन्यास धारने वाले की भावनाओं में विशुद्धि हो रही है तिस कारण सल्लेखना करने में आत्मवध दोष नहीं है यह कथन करना युक्तिपूर्ण है।।

तथा वदतः स्वसमयविरोधात् । सोऽयं ना संचेतितं कर्म बच्यत इति स्वयं प्रतिज्ञाय वधक-चित्तमन्तरेणापि संन्यासे स्ववधदोषमुद्भावयन् स्वसमयं बाधते स्ववचनिवरोधाच सदा मीन-व्रतिकोऽहमित्यमिधानवत् । मरणसंचेतनामावे कथं सल्लेखनायां प्रपन्न इति चेक्न, जरारोगेन्द्रिय-हानिभिरावश्यकपरिक्षयसंप्राप्ते तस्य स्वगुणे रक्षणे प्रयत्नस्ततो न सल्लेखनात्मवधः प्रयत्नस्य विश्वद्धधन्नत्वात् तपश्चरणादिवत् ।

एक बात यह भी है कि उस समय सल्लेखना करते तिस प्रकार आत्मवध दोष को कह रहे बादी के यहाँ अपने स्वीकृत सिद्धान्त से विरोध पड़ता है। प्रसिद्ध हो रहा यह बौद्ध प्रतिज्ञा करता है

कि संचेतना किये गये विना कोई कर्म बंधता नहीं है ऐसी स्वयं प्रतिज्ञा कर वध करने वाले चित्त के विना भी संन्यास में आत्मवध दोष को उठा रहा सौगत अपने अभीष्ट सिद्धान्त की बाधा कर रहा है। भावार्थ-क्षणिक वादी यदि सभी भावों को नित्य कह बैठे तां उस के ऊपर स्व समय विरोध दोष लग बैठता है तथा बौद्ध मानते है कि जब सस्व तथा सस्वसंज्ञा और वधक एवं मारने का चित्त यों इन चार प्रकार की चेतना को पाकर हिंसक जीव के हिंसा लगती है अन्यथा नहीं, किन्तु सल्लेखना करने बाले बती के अपनी हिंसा करने का चित्त नहीं हैं ऐसी दशा में आत्मवध का दोष उठाना अपने सिद्धान्त से च्यत होना है। दसरी बात यह है कि कोई बड़े बल से चिल्लाकर यों प्रकारे कि मैं सर्वदा मौन रहने के व्रत को धारे हुये हूं जैसे इस कथन में अपने वचनों से निरोध आता है। मीन वती कभी पुकार नहीं सकता है उसी प्रकार नैरात्म्य वादी बौद्ध आत्मतत्त्व को ही नहीं मानते है तो संन्यासी के ऊपर आत्मा के हिसक-पन का दोष नहीं उठा सकते हैं अन्यथा स्ववचन विरोध हो जावेगा। यदि यहां बौद्ध यो कहें कि मरण में भले प्रकार चित्तविचार हुये बिना वह संन्यासी किस प्रकार सल्लेखना करने मे प्राप्त हो जायगा ? या सल्लेखना में प्रयत्न करने लग जायगा ? बताओ। ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना, कारण कि बुढापा, असाध्यरोग, नेन्न आदि इन्द्रियों की हानि, चर्या किया की हानि, आदि करके आवश्यक रूप में शरीर के परिक्षय का निःप्रतीकार प्रकरण प्राप्त हो जाने पर उस ब्रती का अपने गुणो की रक्षा करने में प्रयत्न है मरण में संचेतना नहीं है तिस कारण सल्छेखना में आत्मवध दोष नहीं छगता है। सल्छे-खना कोई आत्महिंसा नहीं है किन्तु पुरुषार्थ पूर्वक उपान्त किये गये वतशीलों की रक्षा करना है। प्रयत्न कर रहे सन्यासी के विशुद्धि का अंग होने के कारण सल्लेखना एक बलवत्तर पुरुषार्थ है जैसे कि तपश्च-रण, केशलंचन, कायक्लेश आदि हैं अतः प्राप्तक भोजन, पान, उपवास आदि विधि करके मरणपर्यन्त शमभावनाओं का विचार कर रहा संन्यासी शास्त्रोक्त विधि करके सल्लेखना का शीतिपूर्वक सेवन करता है।

एकयोगकरणं न्याय्यं इति चेन क्रचित्कदाचित्कस्यचित्तां प्रत्याभिमुख्यप्रतिपादनाथित्वात् वेश्मापित्यागिनस्तदुपदेशात् । दिग्विरत्यादिम्रञ्जेण सहास्य स्वत्रस्यैकयोगीकरणेऽपि यथा दिग्विरत्या-दयो वेश्मापित्यागिनः कार्यास्तथा सन्लेखनापि कार्या स्यात् । न चासौ तथा क्रियते क्रचिदेव समा-ध्यनुक्ले क्षेत्रे कदाचिदेव संन्यासयोग्ये काले कस्यचिदेवासाध्यव्याध्यादेः सन्न्यासकारणसिन्धा-तादप्रमत्तस्य समाध्यथिनः सन्लेखनां प्रत्याभिमुख्यज्ञापनाच सागारानागारयोरिवशेषविधिप्रति-पादनार्थत्वाच्च सन्लेखनायां पूर्वत्वादस्य तंत्रस्य पृथग्वचनं न्याय्यं ।। एतदेवाह—

यहाँ कोई आक्षेप करता है कि पूर्व सूत्र के साथ इस सूत्र का एक योग कर देना न्यायोचित है "दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपिरमाणातिथिसंविभागत्रतमारणान्तिकी सल्लेखना-संपन्नरच" यों मिलाकर एक सूत्र कर देने में लाघव है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह आक्षेप ठीक नहीं कारण कि किसी एक पवित्र क्षेत्र में किसी नियत समय में किसी नियत व्यक्ति के ही उस सल्लेखना के प्रति अभिमुखपना है। इस का प्रतिपादन करने के लिये प्रथक् योग किया गया है। एक बात यह भी है कि पूर्व सूत्र के साथ इस सूत्र को मिला देने से घर का नहीं परित्याग करने वाले श्रावक को ही उस सल्लेखना करने का उपदेश समझा जाता। मुनि के सल्लेखना का कर्तव्य नहीं समझा जाता, किन्तु मुनिमहाराज को भी सल्लेखना करना सिद्धान्त में अभीष्ट किया गया है अतः दो सूत्रों को एक में जोड़ देना ठीक नहीं है "दिग्देशानर्थदण्डविरति" इत्यादि सूत्र के साथ इस "मारणान्तिकी" आदि सूत्र का

अनेकों का एक योग कर देने पर भी जिस प्रकार दिग्विरति आदिक व्रत उस गृह के अपरित्यागी गृहस्थ को करने योग्य माने जाते हैं उसी प्रकार सल्लेखना भी गृहस्थ को ही करने योग्य होती। साथ ही जैसे सर्वत्र, सर्वदा सभी गृहस्थ दिग्विरति आदि व्रतो को पालते है उसी प्रकार सल्लेखना भी सभी स्थानो पर सभी कालों मे सभी गृहस्थों के पालने योग्य हो जाती, किन्तु अहिंसा, दिग्विरति, आदि के समान वह सल्लेखना तो तिस प्रकार सर्वत्र सर्वदा सब करके नहीं की जाती है किन्तु समाधि के अनुकूल हो रहे तीर्थस्थान, धर्मशाला, वसतिका आदि किसी एक पावन क्षेत्र में ही और संन्यास के योग्य हो रहे किसी विशेष काल में ही तथा असाध्य व्याधि तीक्ष्ण अस्त्राचात आदि परिस्थितियों से उपद्रत हो रहे किसी सप्तशीलधारी जीव के सल्लेखना होती है अतः संन्यासमरण के कारणों का सन्निर्णंत हो जाने से सल्लेखना के लिये सदा अप्रमादी हो रहे उस समाधि के अभिलायक प्राणी के सल्लेखना के प्रति अभि-मुखपन को ज्ञापन करना भी पृथक योग की सार्थकता है। एक बान यह भी है कि अणुवती सागार और महावर्ती अनगार दोनों को विशेषता रहित यह सल्छेखना करने की विधि है। इस को समझान के लिये सूत्रकार महाराज ने न्यारा सूत्र किया है। दिग्विरति आदि सूत्र में मात्र श्रावक की विधि हैं और इस सूत्र में सामान्य रूप से श्रावक और मुनि दोनों के लिये सल्लेखना का विधान किया गया है। यह अभिप्राय न्यारा सूत्र करने से ही झलक सकेगा। गृहस्थ भी तभी सल्लेखना करता है जब कि दिन्विरति आदि सातों शील उस सल्लेखना मे पहिले पल जाते है अतः कारण कार्यभाव अनुमार भी इस सुत्र नामक तंत्र का पृथक बचन करना न्याय मार्ग से अनपेत है। इस ही बात को आचार्य महाराज वार्तिक द्वारा कहते है।

## पृथक्स्त्रस्य सामर्थ्याच्च सागारानगारयोः । सल्लेखनस्य सेवेति प्रतिपत्तव्यमञ्जसा ॥१॥

सागार और अनगार दोनो वृतियों के सल्लेखना का सेवन है। इस सिद्धान्त को इन दो सूत्रों के पृथक् करने की सामर्थ्य से बिना कहे ही निर्दोष रूप से समझ लेना चाहिये।

तदेवमयं साकन्येनैकदेशेन च निवृत्तिपरिणामो हिंसादिम्योऽनेकप्रकारः क्रमाक्रमस्वभाव-विश्वेषात्मकस्यात्मनोऽनेकान्तवादिनां सिद्धो न पुनर्नित्याद्येकान्तवादिन इति ॥ तेषामेव बहुविधव्र-तम्रुपपत्रं नान्यस्येत्युपसंहृत्प दर्शयन्नाह—

तिस कारण यह सकल रूप करके हिंसादिक से निवृत्ति होने का अनेक प्रकार मुनियों का परिणाम और हिंसादिकों से एक देश करके निवृत्ति हो जाना स्वरूप श्रावकों का अनेक प्रकार का परिणाम
तो क्रमभावी और सहभावी स्वभाव विशेषों के साथ तदात्मक हो रहे आत्मा के हो हो सकता है अतः
अनेकान्तिसिद्धान्त का पक्ष ले रहे अनेकान्त वादी जैनों के यहाँ ही परिणामी आत्माका अनेक प्रकार परिणाम हो जाना सिद्ध है किन्तु फिर आत्मादि पदार्थों को सर्वथा नित्य मानने वाले या आत्मा को सर्वथा
अनित्य (क्षणिक) मानने वाले आदि एकान्तवादियों के यहाँ हिंसादिक से निवृत्ति हो जाना आदि
परिणितयाँ नहीं सिद्ध होने पाती हैं। और उन अनेकान्तवादियों के यहाँ ही बहुत प्रकार के अहिंसा,
सामायिक, दान, आदि वत भी बन सकते हैं। अन्य एकान्तवादी के यहाँ वत करना ही नहीं बन सकता
है। अर्थान् सहक्रमभाव से अनेक विवतों रूप करके परिणमन कर रहे आत्मा के पहिले हिंसापरिणित
थी पुनः उसी परिणामी आत्मा के अंतरंग बहिरंग कारण वश अहिंसाणुवत या अहिंसामहावत परिणाम

उपज जाते हैं। क्षणम्थायी और कालान्तरस्थायी स्वभावों के साथ तदात्मक हो रहा आत्मा उन हिंसा, अहिंसाणुव्रत, अहिंसामहाव्रत, परिणामों के फलस्वरूप नारकी, देव, मोक्ष, अवस्थाओं को भोगता है। यदि आत्मा को सर्वथा नित्य माना जायगा तो वह सदा एक सा ही रहेगा। हिंसक है तो सदा हिंसा ही करता रहेगा और अहिसक आत्मा सदा अहिंसक ही रहेगा। इसी प्रकार क्षणिक पक्ष में हिंसक आत्माको नरक नहीं मिला दूसरे ने ही नारकीय दुःखों को भोगा आदि अनेक दोष आते हैं। हाँ अनेकान्त सिद्धान्त में कोई दोष नहीं है इसी बात को उपसंहार कर दिखलाते हुये प्रन्थकार वसंतितलका छन्द में गूँथे हुये पद्य को कह रहे है।

नानानिवृत्तिपरिणामिवशेषसिद्धे -रेकस्य नुर्बेहुविधव्रतमर्थभेदात् । युक्तं क्रमाकमिववितिभिदारमकस्य नान्यस्य जातु नयवाधितविम्रहस्य ॥१॥

कथि ब्रिह्म होरहो क्रमभावी और अक्रमभावी विशेष पर्यायों के साथ तदात्मक हो रहे नित्यानित्यात्मक एक परिणामी आत्मा के तो अनेक प्रकार के निष्ट त्तिरूप परिणाम विशेषों की सिद्धि है अतः उसी आत्मा के सर्वरूप से या एक देश से हिंसादिकों की विरित्त करना रूप प्रयोजनों के भेद से बहुत प्रकार के वरतों का धारण युक्ति सिद्ध हो जाता है। किन्तु अन्यवादियों के यहाँ नयों से बाधित हो रहें सर्वथा क्षणिकत्व, नित्यत्व, आदि कल्पित शरीरों को धारने वाले आत्मा के कदाचित भी वरतों का पालन नहीं हो सकता है। भावार्थ-सन्त्वं अर्थिक्रयया व्याप्तं, अर्थिक्रया च क्रमयौगपद्याभ्यां व्याप्ता, क्षणिके नित्ये वा क्रमयौगपद्यों न स्तः। क्रम और युगपत्पने करके अर्थिक्रयाओं को कर रहा पदार्थ ही जगन में सन् है सर्वथा नित्य या क्षणिक पदार्थ तो आकाशपुष्पसमान असन् है। पहिलं प्रवृत्ति परिणाम करना ये सब अर्थिक्रयायों अनेकान्तसिद्धान्ती स्याद्वादियों के यहाँ ही सुधित होती है। इसका विस्तार अष्टसहस्री में विशेष आनन्द के साथ समझ लिया जाता है।

#### इति सप्तमाध्यायस्य प्रथममाह्निकम् ।

इस प्रकार सातमें अध्याय का प्रकरणों का समुदाय स्वरूप पहिला आह्निक समाप्त हुआ।

चिद्रुपसिद्धपरमात्ममयान्यहिंसा,— दीनि व्रतानि पुरुषार्थभरात्प्रपन्नः। मैत्री-प्रमोद-करुणादिसुभावनात्यः, स्वर्गापवर्गे सुखमेति गृही यतिरुच॥

अथ सद्दर्शनादीनां सन्लेखनान्तानां चतुर्दशानामप्यतीचारप्रकरणे सम्यक्त्वातिचार-प्रतिपादनार्थं तावदाद्य;—

अब इस के अनन्तर सम्यग्दर्शन को आदि लेकर सल्लेखना पर्यंत चौदहों भी गुणों के अतिचारों के निरूपण का प्रकरण प्राप्त होने पर सबसे प्रथम सम्यक्त्व गुण के अतीचारों की प्रतिपत्ति कराने के लिये सूत्रकार अग्रिम सूत्र को कहते हैं। अर्थात्-सम्यक्त्वममलममलान्यणुगुणशिक्षाव्रतानि मरणान्ते। सल्लेखना च विधिना पूर्णः सागारधर्मोऽयम्। सम्यग्दर्शन, अहिंसाव्रत, सत्यव्रत, अचौर्यव्रत, शीलव्रत, परि-

महत्याग, दिग्विरति, देशविरति, अनर्धदण्डविरति, सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोग परिभोग सख्यान, अतिथिसंविभाग, सल्लेखना, यों श्रावकों के पाये जा रहे सम्यक्त्व और पाँच अणुत्रत, तथा सात शील, एक सल्लेखना इन चौदहों गुणों के अतीचारों का वर्णन द्वितीय आह्निक में किया जायगा॥

# शंकाकांक्षाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्यग्दृष्टेर-तीचाराः ॥२३॥

शंका करना, आकांक्षा करना, ग्लानि करना, अन्यमिध्यादृष्टियों की मन से प्रशंसा करना और मिथ्यादृष्टियों के विद्यमान अविद्यमान गुणों का संस्तवन कहना ये पांच सम्यग्दर्शन के अतीचार हैं। अर्थात् निर्मन्थों की मोक्ष होती है ? या सग्रन्थों की भी मुक्ति हो जाती है ? अथवा क्या गृहम्थ मनुष्य, पशु, स्त्री भी कैवल्य को प्राप्त कर छेते हैं १ इस प्रकार शंकाय करना अथवा अनेक शुभ कार्यों में भय करने की टेव रखना शंका है। इस लोक सम्बन्धी और परलोक सम्बन्धी भोगों की आकांक्षा करना कांक्षा नाम का दोष है। रत्नत्रययुक्त शरीरधारियों की घृणा करना, उनके स्नान नहीं करना, दन्तधावन नहीं करना आदि को टोप रूप से प्रकट करना विचिकित्सा है। जैन धर्म से बाह्य हो रहे पुरुपों के ज्ञान. चारित्र, गुणां की मन से प्रशंसा करना अन्यदृष्टि प्रशंसा है। अन्यमतावलिम्बयों के सद्भृत असद्भृत गुणों को वचन से प्रकट करना संस्तव कहा जाता है। अतिक्रम, ब्यतिक्रम, अतीचार, और अनाचार, ये चार दोप माने गये हैं। "क्षतिं मनःगृद्धिविधेरतिक्रमं, ज्यतिक्रमं शीलवतेविलंघनं, प्रभोतिचारं विषयेषु वर्तन, वदन्त्यनाचारमिहातिमक्तताम्।।" मानसिक शुद्धि की हानि हो जाना अतिक्रम है। विषयों की अभि-लाषा होना व्यतिक्रम है। व्रतो की एक देश रक्षा का अभिप्राय रखते हुये एक अंश की क्षति कर देना अतीचार है। विचार पूर्वक प्रहण किये गये ब्रतो की रक्षा का लक्ष्य नहीं रख कर पापिकयाओं में उच्छं-खल प्रवृत्ति करना अनाचार है। दर्शन मोहनीय कर्म की देशघाती सम्यक्त्व प्रकृति का उदय हो जाने पर क्षयांपराम सम्यक्त्व मे ये अतीचार संभवते हैं। शंका आदि करने वाले जीव के सम्यग्दर्शन गुण की रक्षा रही आती है और एक देश रूप से सम्यक्त्व का भंग भी हो जाता है।।

जीवादितन्त्रार्थेषु रत्नत्रयमोक्षमार्गे तत्त्रितिपादके वागमे तत्त्रणेति च सर्वेज्ञे सदसन्त्वास्यामन्यथा वा संशीतिः शंका, सद्दर्शनफलस्य विषयोपभोगस्येद्दाम्रुत्र चाकांक्षणमाकांक्षा, आप्ताशमपदार्थेषु सयमाधारे च जुगुप्सा विचिकित्सा, सुगतादिदर्शनान्यन्यदृष्टयस्तदाश्रिता वा पुमांसस्तेषां प्रश्नसासस्तवौ अन्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवौ । त एते सम्यग्दृष्टेर्गुणस्य तद्वतो वातीचाराः पश्च
प्रतिपत्तन्याः ।

जीव, अजीव आदिक तत्त्वार्थों में या रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमार्ग में अथवा उन जीवादि और रत्नत्रय के प्रतिपादक आगम में एवं उन तत्त्वों के प्रणेता सर्वज्ञभगवान में विद्यमान अविद्यमान पने कर के अथवा अन्य प्रकारों से संशय करना शंका है। अर्थान्-साततत्त्व, रत्नत्रय, जिनागम, सर्वज्ञ देव, ये हैं या नहीं। अथवा इन के स्वरूप विपर्यास के विकल्पो अनुसार शंकाय करना शंका दोष है। सम्यग्दर्शन के फळ हो रहे विषय भोगों के इहलोक और परलोक में हो जाने की आकांक्षा करना कांक्षा है। आम, आगम, और पदार्थों में तथा समय के आधार हो रहे साधुओं में जुगुप्सा यानी घृणा करना विचिकित्सा है। अन्यास्च या दृष्टयः अन्यदृष्टयः अथवा अन्या दृष्टियंषां ते अन्यदृष्टयः यों समास कर बुद्ध, कपिल,

कणाद आदि के दर्शनशास्त्र अथवा उन दर्शनों के आश्रित हो रहे बौद्ध, सांख्य, वेशेषिक मतावलम्बी पुरुष अन्य दृष्टि है। उन दर्शनों या दार्शनिक पुरुषों की प्रशंसा और समीचीन स्तुति करना तो अन्यदृष्टिप्रशं-सासंस्तव है। ये प्रसिद्ध हो रहे शंकादिक दोष इस सम्यग्दर्शन गुण के अथवा सम्यग्दर्शनगुण बाले जीव के पाँच अतीचार समझने चाहिये, सूत्रोक्त अन्यदृष्टि में जैसे कर्मधारय और बहुन्नीहि समास किये गये है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टिपद का भी सम्यक् (समीचीना) चासौ दृष्टिरिति सम्यग्दृष्टिः। अथवा समीची दृष्टिर्यस्य स सम्यग्दृष्टिस्तस्य सम्यग्दृष्टेः यों निरुक्ति कर सम्यग्दर्शन गुण अथवा सम्यग्दर्शन गुणवाले सम्यग्दृष्टि जीव के शंकादि पाँच अतीचार जान लिये जाते है।

कः पुनः प्रश्नंसासंस्तवयोः प्रतिविश्लेषः ? इत्युच्यते-वाङ्मानसविषयमेदात् प्रश्नंसासंस्त-वयोर्भेदः । मनसा मिथ्यादृष्टिज्ञानादिषु गुणोद्भावनाभिष्रायः प्रश्नसा, वचसा तद्भावनं संस्तव इति प्रत्येयम् ।

यहाँ कोई प्रतिवादी कटाक्षपूर्वक प्रश्न उठाता है कि प्रशंसा और संस्तव मे भला फिर क्या सूक्ष्म अन्तर है ? बताओ, यों कटाक्ष प्रवर्तने पर प्रन्थकार करके समाधान कहा जाता है कि वचन और मन की विषयता अनुसार भेद से प्रशंसा और संस्तव में भेद हैं (विषयत्वं सप्तम्यर्थः) मन करके मिण्यादृष्टि जीवों के ज्ञान, चारित्र, श्रद्धान, तपः, आदि मे प्रकृष्ट गुणपना प्रकट करने का अभिप्राय तो प्रशंसा है और वचन से मिण्यादृष्टियों के उन विद्यमान अविद्यमान गुणों का भावना करते हुये उच्चारण करना संस्तव है इस प्रकार दोनों में अन्तर निर्णय कर लेना चाहिये।।

प्रकरणादगार्यवधारणमिति चेन्न, सम्यग्दृष्टिग्रहणस्योभयार्थत्वात् । सत्यप्यगारिप्रकरणे नागारिण एव सम्यग्दृष्टेरितीष्टमवधारणं । सामान्यतः सम्यग्दृष्ट्यधिकारेऽपि पुनरिह सम्यग्दृष्टिग्रह-णस्यागार्यनगारसंबंधनार्थत्वात् । एतेनानगारस्यैवेत्यवधारणमपास्तं, उत्तरत्रागारिग्रहणाजुवृत्तेः ।

यहाँ किसी आक्षेपक का मंतव्य है कि गृहस्थ के व्रत और शीलों का यह प्रकरण है अतः उस गृहस्थ मे पाये जा रहे सम्यग्दर्शन के ही ये पांच अतीचार है ऐसा अवधारण हो सकेगा, मुनियों के सम्यग्दर्शन मे ये पाच अतीचार नहीं लग सकेंगे। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि सूत्रमें सम्यग्दृष्टि पद का प्रद्वण है। अतः श्रावक और अनगार दोनो के सम्यग्दर्शनों के ये अतीचार माने जाते है। सम्यग्दृष्टि पद का प्रहण करना सामान्यरूप से दोनों के लिये लागू है, यदि श्रावक संबधी सम्यग्द-र्शन के ही ये अतीचार इष्ट होते तो सम्यग्दृष्टि पद देने की कोई आवश्यकता न थी, अगारी का प्रकरण होने से ही अगारी के सम्यग्दर्शन की बिना कहे ही प्रतिपत्ति हो जाती, यों सम्यग्दृष्टिपद व्यर्थ हो कर ज्ञापन करता है कि षष्ठ, सप्तम, गुणस्थानवर्ती मुनि और पद्धम गुणस्थानवर्ती श्रावक दोनों के संभव रहे क्षयोपशम सम्यक्तव के ये पांच अतीचार हैं। अतः अगारी यानी गृहस्थ का प्रकरण होते सन्ते भी ये अगारी ही सम्यग्दृष्टि के अतीचार हैं यह अवधारण इष्ट नहीं किया जा सकता है जब कि यहां सामा-न्यरूप से सम्यग्दृष्टि का अधिकार चला आ रहा है, क्योंकि अहिंसादि अणुवत और सात शील सम्य-ग्दृष्टि जीव के ही संभवते हैं। तो भी यहां फिर सम्यग्दृष्टिपद का प्रहण करना तो अगारो, अनगार, दोनों का संबंध करने के लिये हैं। प्रत्युत चतुर्थ गुणस्थानवर्ती क्षयोपशम सम्यग्दृष्टि जीव के भी ये अतीचार लग जाते हैं। इस कथन करके इस अवधारण का भी प्रत्याख्यान किया जो चुका है कि ये अतीचार अनगार (मुनि) ही के सम्यग्दर्शन के हैं। क्योंकि व्रतशीलेषु, बन्ध, वध, मिध्योपर्श्त, आदि अग्रिम सूत्रीं में भी "अणुत्रतोऽगारी" सूत्र के अगारी पद के प्रहण की अनुवृत्ति चछी आ रही है अतः अगारी पद का

अधिकार निवृत्त नहीं हुआ है अतः अगार्रा के ही या अनगार के ही ये दोनों अवधारण उचित नहीं है। दर्शन मोहोदयादितचरणमतीचारः तत्त्वार्थश्रद्धानातिक्रमणिमस्यर्थः।

दर्शन मोहनीय कर्म के मिण्यात्व, सम्यिह्मण्यात्व और सम्यक्त्व ये तीन भेद है "जंतेण कोइवं वा पढमुबसमसम्मभाव जंतेण, मिच्छं द्व्यं तु तिथा असंखगुणहीणद्व्वकमा" इन मे से पिहला सर्वधाती है, दूसरा जात्यन्तर सर्वधाती है, तीसरी सम्यक्त्व प्रकृति देशघाती है। सम्यक्त्व नामक दर्शनमोह कर्म का उदय हो जाने से जो अतिचरण यानी अतिक्रमण करना है वह अतीचार है। तत्त्वार्थश्रद्धान का अतिक्रमण हो जाना इस का अर्थ है चल, मल, अगाढता ये तीन दोष क्षयोपश्म सम्यक्त्व में कदाचित् पाये जाते हैं। उक्त सूत्र में मलो को दिखला दिया है।

नतु च न पंचातिचारवचनं युक्तमष्टांगत्वात् सम्यग्दर्शनस्यातिक्रमणानां तावच्वमिति-चेन्न, अत्रैवान्तर्भावात्, निःश्वकितत्वाद्यष्टांगविपरीतातिचाराणामष्टविधत्वप्रसंगे त्रयाणां वात्स-ज्यादिविपरीतानामवात्सरुयादीनामन्यदृष्टिप्रश्वंसादिना सजातीयानां तत्रैवान्तर्भावात्। व्रताद्यती-चाराणां पंचसंख्याच्याख्यानप्रकाशाणामिष पंचसंख्याभिधानात्।

यहाँ कोई शका उठाता है कि सम्यादर्शन के निशंकितत्व १, निःकांक्षितत्व२, निर्विचिकित्सा ३, अमृददृष्टिप्ठ, उपगृहृत्तप्, स्थितीकरण६, वात्सल्य७, प्रभावनाट, ये आठअंग हैं तो सम्यग्दर्शन के अतिक्रमण भी उतने परिमाण बाले आठ ही होने चाहिये, केवल पाँच ही अतीचारो का कथन करना तो सन्नकार को उचित नहीं है, युक्ति रहित है। प्रन्थकार कहते है कि यह तो न कहना क्यों कि इन पॉचों में ही उन आठों का अन्तर्भाव हो जाता है। निःशंकित आदि आठो अंगों के विपरीत हो रहे अतीचारो को भी आठ प्रकारपने का प्रसंग होना चाहिये तो भी वात्सल्य आदिक से विपरीत हो रहे अवात्सल्य आदिक तीन का उन पांच में ही अन्तर्भाव हो जाता है। क्योंकि अवात्सल्य आदिक तीन तो अन्यदृष्टिप्रशंसा आदि की जाति के समान जाति को धारने बाले सजातीय है। अर्थात् आद्य तीन गुणों के प्रतिपक्ष हो रहे तीन शंका, काक्षा, विचिकित्सा दोषों को तो कण्ठोक्त सूत्र में कह दिया ही है शेष रहे मृद्दृष्टि, अनुप-गृहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना इन पाँच दोषों को अन्यदृष्टिप्रशंसा, सस्तव, इन दो दोषों में गर्भित कर लेना चाहिये, देखिये जो पुरुष मिध्यादृष्टियों की मन से प्रशंसा करता है, और वचन से स्तुति करता है वह मूढदृष्टि दोष बाला है। बेसा मूढदृष्टि जीव उन रत्नत्रयमंडित पुरुषो के दोषों का उपगृहन नहीं करता है, दर्शन या चारित्र से डिगते हुओं का स्थितीकरण भी नहीं कर पाता है वात्सल्य-भाव तो उस के निकट आता ही नहीं है। जिनशासन की प्रभावना करना तो कथमपि उसको अभीष्ट नहीं हैं। तिसकारण पे पाँच दोष सूत्रोक्त चौथे, पाँचवं, दोषों के सजातीय होने से उन्हीं में गर्भित कर लिये जाते है। एक बात यह भी है कि व्रत आदि यानी पाँच व्रतों, सात शीलों और सल्लेखना के भी पांच संख्या वाले पाँच प्रकार अतीचारों का व्याख्यान किया जावेगा। अतः सभी के पाँच अतीचारों की विवक्षा रखने वाले सूत्रकार ने सम्यग्दर्शन के भी अतीचारों को पांच संख्या में कथन कर दिया है। विशेष यह है कि शंका आदि पांच सूत्रोक्त दोष बड़े बलवान है। जो सर्वज्ञ या आगम में ही शंका कर रहा है अथवा वीतराग धर्म का श्रद्धालु होकर भी भोगोपभोगो की आकांक्षा कर रहा है, मुनियों के पवित्र शरीर में भी घृणा उपजाता है, जैनमतबाह्य दार्शनिकों के गुणाभासों की प्रशंसा स्तुतियों के पुरु बांधता है वह दीन पुरुष, मृढदृष्टि या अनुपगृह्न तथा अस्थितीकरण तथा अवात्सल्य और अप्रभावना को तो बड़ी मुलभता से आचरेगा इतना लक्ष्य रखना कि क्षयोपशम सम्यग्दृष्टि जीव इतनी व्यक्त अंका आकांक्षाये आदि नहीं करता है कि सर्वज्ञ कोई है या नहीं, मुझे परभव में स्त्री, पुत्र, धन बहुत मिल, मुनिशरीर बहुत घिनामना है, वाममार्गी, हिंसक, व्यभिचारी आदि बड़े अच्छे होते हैं, नदी, सागारस्नान से मुक्ति हो जाती है धर्मीत्माओं की बाच्यता की जानी चाहिये, धर्मच्यत को और भी गिरा देना चाहिये, किसी से बत्सलता करने की आवश्यकता नहीं है, अझान अन्यकार की क्या हटाया जाय इत्यादि । सच बात तो यह है कि ये अंका दिक प्रकट दोष मिथ्यादृष्टियों के ही पाये जाते है। हां सम्यग्दृष्टि के तो अन्यक्त रूप से कचित् कदाचित् संभव जाते है। बड्डे पुरुप का यन्किंचित् भी दोष बहुत खटकता है, छोटा ही परिपाक में बहा हो जाता है अतः निर्टोप उपशमसम्यक्त्व या क्षायिक-सम्यक्त को धारने का लक्ष्य कराने के लिये अनुद्रभूत शंकादिक छोटे दोषों का संभवना सम्यक्त प्रकृति के उदय से क्षयोपशमसम्यक्त्व में कदाचित् हो जाता है। नाना प्रकार संकल्पविकल्पा मे फंसे हुये प्राणियों के आजकल सम्यक्त्व होना अतीव दुर्लभ है हां असंभव तो नहीं हैं जब कि असंख्यात योजन चौड़े अन्तिम स्वयंभूरमण द्वीप की परली ओर के अर्धभाग में असंख्याते तिर्येख्व देशवती पाये जाते हैं तो जिनालय, जिनागम, तीर्थस्थान, गुरुसंगति, संयमिसत्सग, आदि अनेक अनुकूलताओं के होते हुये यहां भरतक्षेत्रसबधी आर्यखण्डके मध्यप्रान्तो मे सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो जाना दुर्लभ नहीं है। सूक्ष्म-विचार के साथ पर्यवेक्षण किया जाय तो लाखों करांडो जीवं। में से एक दो जीव के ही शंकाये करना नहीं मिलेगा शेष सभी जीव प्रायः हृद्य मे व्यक्त, अव्यक्त, रूप से शंका पिशाचियों से श्रीमत हो रहे परलोक है या नहीं ? बड़े बड़े रनेही जीव भा मरकर पुनः अपने प्रमपात्रो का आकर नहीं सम्हारुते है। तीत्र-कोधी भी परलोक से आकर अपने शत्रुओं को त्रास देते नहीं सुने जाते हैं। कचित भवस्मरण कर पूर्व भव की कुछ कुछ बातों को कहने वाले छड़का, लड़की, देखे सुने जाते है। किन्तु उन से भरपूर सतीप नहीं होता है। कई पुरुष अभिमान के साथ उपकार या अपकार करने की प्रतिज्ञा कर भरते है वे भी भूतकाल में लीन हो जाते हैं। यों अनेक जीव परलोक के विषय में या सर्वज्ञ, ज्यातिरचक्र भुन्नमण में शंकित रहना, चीटी मक्खी भोरी मकड़ी आदि के मानिसक विचार पूर्वक किये गये चमत्कार कार्यों की आलोचना कर नैयायिको के अभिमत समान चीटी आदि में मन इन्द्रिय के हाने की शका बनाय रखत है इसी प्रकार जैन धर्मात्माओ या तीर्थस्थानो अथवा जिनविम्ब, जिनागम आदि के ऊपर कई प्रकार की विपत्तियाँ आ रही जानकर भी असंख्याते सम्यग्दृष्टि देव या जिन शासन रक्षक देवां के हाते हुये भी कोई एक भी देव यहाँ आर्य खण्ड मे आकर दिगम्बर जैन धर्म का प्रकाण्ड चमत्कार क्यो नही दिखाता हैं <sup>१</sup> स्वर्ग, माक्ष, अमख्यात द्वीप समुद्र भला कहाँ हैं <sup>१</sup> कुछ समझ में नही आता है जब पुण्य पाप की न्यवस्था है तो अनेक पापी जीव सुखपूर्वक जीवन बितात हुये और अनेक धर्मात्मापुरूप क्लेशमय जीवन को पूरा कर रहे क्यो देखे जाते हैं? वेश्याओं की अपेक्षा कुलीन विधवाय महान दःख भोग रही हैं. शिकार खेलने वाल या धीवर, वधक, बहेलिया, शाकुनिक, मासिक आदि को कोई भी जीव पुनः आकर नहीं सताता है। कतिपय बड़े बड़े धर्मात्मा मरते समय अनेक क्रेशां का मुगतते है जब कि अनेक पापी जीव सुख पूर्वक मर जाते है। धर्म का रहम्य अन्धकार मे पड़ा हुआ है। इसी प्रकार बड़े बड़े धर्मात्माओ को भी आकाक्षाये हो जाती है। नीरांग शरीर, दृढ़ सुन्दर शरीर पुत्र स्त्री धन कुछ प्राप्ति, प्रभुता, यश, लोकमान्यता का मिलना, प्रकृष्टज्ञान, बल राजप्रतिष्ठा की पूर्णता आदि में से जिस किसी भी महत्त्वाधायक पदार्थ को त्रृटि रह जाती है उसी की आकांक्षा आजकल के जीवों के कवित्कदाचित् हो ही जाती है, दिनरात कळह करने वाळी स्त्री से भळे मनुष्य का भी जी ऊब जाता है बिचारा कहां तक संतोष करे। कुरूप, रोगी, क्रोधी, आजीविकाहीन, दरिद्र, मूर्ख, पति में सुन्दर युवती का चित्त कहाँ तक रमण कर सकता है चसको स्वानुकुल पति की आकाक्षा कदाचित् हो ही जाती है, चक्रवर्ती विद्याधर, देव, इन्द्र, अहमिन्द्रों के

सुखों को सुन कर अनेक भद्र पुरुषों के मुख में पानी आ जाता है। आतुर विद्यार्थी कदाचित् अच्छे न्याख्याता के न्याख्यान को सुन कर न्याख्याता बनने के लिये और अच्छे लेखक के लेखों को बांचकर प्रसिद्ध लेखक बनने के लिये एवं चित्रकार, अभिनेता, व्यापारी, शासक, आदि बनने के लिये जैसे लाला-यित हो जाता है उसी प्रकार कतिपय दानी पूजक पुरुषों का भी चित्त अन्य विभित्तयों को देखकर अधी-नता से बाहर हो जाता है ।। तीसरे विचिकित्सादोष पर भी यह कहना है कि कितने बहिरंग धर्मात्माओं में घुणा के भाव पाये जाते हैं। कितने पुरुष दुखी जीवों पर करुणा करते हैं ? या बीमार धार्मिक पुरुषों के मलमूत्र धोकर उनकी परिचर्या में लग जाते हैं शबताओं। घृणाओं के भय के मारे कितन जीव अन्य मनुष्यों की चिकित्सा या समाधिमरण कराने के लिये उद्युक्त रहते हैं ? हजारों लाखों मे से कोई एक आध ही होगा। जैनेतर पुरुषों की प्रशंसा और स्तुति करना अनेकभद्र पुरुषों में भी पाया जाता है हा कोई उदासीन श्रावक या मुनि इस अतीचार से बच गया होय, बहुत से जावों में यह दोष अधिकतया पाया जाता है। जैन पण्डित, ब्रह्मचारी, मुनियो की सन्मुख प्रशंसा करने वाले जैन सदस्य ही पीछे उन्हीं की निन्दा करते हुये देखे जाते हैं और वे ही मिध्यादृष्टियों की उच्छवास लिये बिना प्रशंसा के गीत गाते रहते हैं। जैनों द्वारा व्यवहार में अनंक अजैन जन प्रतिष्ठा प्राप्त हो रहे हैं जैनों को उन अजैनों की टह्ल करनी पड़ती है। भले सम्यग्दृष्टि कहे जाने वालों के घर में भी एक मिध्यादृष्टि पुरुष उच्चकोटि की प्रश्नसा स्तुतियों को पा रहा है। अजैन राजवर्ग या प्रमुओ की प्रशंसा करते हुये छोक अघाते नहीं जब कि साधर्मी भाई से जयजिनेन्द्र या सहानुभूति सूचक दो एक शब्द कहने में ही उपर डिलयों आलम्य चढ बैठता है। यही दुईशा अमृढदृष्टि गुण की है लोकमृढता, देवमृढता, गुरुमृढताओं के फन्दे में अनेक जैन स्त्री पुरुष फम जाते हैं प्रकट अप्रकट रूप से वे उन कार्यों में आसक्ति कर बैठते हैं। रामलीला, रामकींडा, नाटक, सीनेमा, कहानियाँ, गंगास्नान, कुतपस्विदर्शन, देवताराधन, मंत्र तन्त्र कियाये, आदि उपायो द्वारा कितने ही श्रोता मृहदृष्टि कियाओं मे सम्मति दे देते हैं । स्थिती-करण करना भी वडा कठिन हो रहा है। अजैनो का या राजवर्ग को या यशः सबन्धी कार्यों मे धन लुटाने के लिये अनेक धनिक थैलियों के मुँह खोले हुये है किन्तु निर्धन धार्मिकों या दरिद्र विधवाओं अथवा दीन छात्रों के उदर पोपणार्थ स्वल्पव्यय करने की उनके आय व्यय के चिट्ठे (बजट ) में सौकर्य (गुञ्जाइश) नहीं है। विद्वान् जन भी अपने स्वार्थ या यश की सिद्धि के स्थान पर तो व्याख्यानों को झाइते फिरते है किन्नू आवश्यक म्थलो पर दर्शनच्युत या चारित्रपतित जीवो को जिनमार्ग पर लाने के लिये उन को अवसर नहीं मिलता है। व्रतीपुरुष भी जैनत्वकों बढाने और स्थितीकरण करने मे उतने उद्योगी नहीं है जितने कि होने चाहिये। उपगृहन अंग की भी यही विकट स्थिति ह साम्यवाद के युग में दोषों का छिपाना दोष समझा जाता है, खोटी टेवों को धार रहे अनेक ठलुआ पुरुष जब दूसरों के अस-द्भृत दोषों को प्रसिद्धि मे ला रहे है तो सद्भृत दोषों को प्रकट करने में उनका क्यों लज्जा आने लगी। आजकर व्यर्थ के संकल्प विकल्पो और झूठी निन्धा, प्रशंसा का व्यवहार बड़े वेग से बढ रहा है। साध-मियों के अल्पीयान दोषो का परोक्ष में या एकान्त में त्रियोग से छिपा छेना बड़ा भारी पुरुषार्थ पूर्वक किया गया गुरुतर कार्य हो गया है। निन्दा किये बिना चुपके बैठा नहीं जाता, परितोप देने पर भी जनता बुराई करने से नहीं चूकती है भले ही उलटा हम से ही कुछ ले लो किन्तु दूसरों के सद्भूत, असद्-भूत, दोषों की निन्दा किये बिना हमारी कण्डूया मिट नहीं सकती है। तथा वात्सल्य परिणाम भी होयमान हो रहा है। अपने साधमीं भाइयों के साथ निष्कपट प्रतिपत्ति करने का व्यवहार कचित् ही पाया जाता है। मले से भला मनुष्य भी यदि किसी व्यक्ति से बात चीत करता है तो उस व्यक्ति को प्रथम यही भान होता है कि यह कोई स्वार्थ सिद्धि के लिये कपट ज्यवहार कर मुझ को आर्थिक, मानसिक

क्षतियां पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है। विश्वास और वात्सल्यदृष्टियां न्यून होती जा रही हैं। ठोस प्रभा-बना अंग का पालना तो विरल पुरुषों में ही पाया जाता है। यश की प्राप्ति और कुछ धर्मलाभ का लक्ष्य रख कर यद्यपि कतिपय सभाये, प्रतिष्ठाएँ, तीर्थयात्राये, जिनपूजा, तपश्चरण, आदि कार्य होते है फिर भी परम पवित्र, जिनशासन के माहात्म्य का प्रकाश करना अभी बहुत दूर है। यदि दशवर्ष तक भी ठोस प्रभावनाये हो जायें तो सादेबारहलाख जैनों की सख्या बढ कर दोकरोड हो सकती है और ये सादे बारह लाख भी पक्के जैन बन जावे। तात्पर्य यह है कि अष्टांगसम्यग्दर्शन की प्राप्ति अतीब दुर्लभ है, उन्तीम अंक प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों में मात्र सात सी करोड असंयत सम्यग्दृष्टि, तेरह करोड देश संयमी और तीन कम नौ कोटि संयमी, यों सम्पूर्ण सात सौ इक्कीस करोड़, निन्यानबेलाख, निन्यानबे हजार, नौ सौ सतानबे मनुष्य ही सम्यग्दृष्टि है यानी बीस अंक प्रमाण सीसंख मनुष्यों में एक मनुष्य के सम्यग्दृष्टि होने का स्थूल परिगणन आता है। हां असंभव नहीं है क्षयोपशमसम्यक्त्व और उपशमसम्यक्त्व कभी कभी आधुनिक धर्मात्मा जैनों के हो जाते है। उस समय थोड़ी देर के छिये निःशंकितपन आदि गुण भी चमक जाते हैं। हाँ पुनः मिध्यात्व का उदय आ जाने पर शंका आदि दोष स्थान पा जाते है। क्षयोपशम सम्यक्तव मे उक्त पाँच अतीचार मन्द या अन्यक्त हो कर सभव जाते है। रत्नस्थान दुर्लभ होंय इसमे आइचर्य नहीं करना चाहिये किसी भी जीव के जब कभी निःशंकितत्व, वात्सल्य आदि पाये जॉय तभी अच्छा है जीवों को पापप्रधान पुण्यरहित बहुभाग परणितयों का परित्याग कर रत्नत्रय पाने मे उद्योगी होना चाहिये यह जिनशासन का उपदेशत्रिलोक, त्रिकाल, मे अबाधित है।

## कुतः पुनरमी दर्शनस्यातिचारा इत्याह-

सम्यग्दर्शन के वे शंका आदि पाच अतीचार फिर किस कारण से हो जाते हैं अथवा किस युक्ति से सिद्ध हो जाते हैं १ बताओ। ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रनथकार इस समाधान कारक अगले बार्तिक को कहते है। उसको सुनो।

## सम्यग्दष्टेरतीचाराः पश्च शंकाद्यः स्मृताः । तेषु सस्सु हि तत्वार्थश्रद्धानं न विशुद्धयति ॥१॥

क्षयोपशम सम्यग्दृष्टि जीव के शंका आदिक पांच अतीचार सर्वज्ञआम्नाय पूर्वक आचार्य परंपरा द्वारा स्मरण किये जा चुके माने गये हैं। कारण कि आत्मा में उन शंका आदि पांच अतीचारों के होते सनते तत्त्वार्थों का श्रद्धान करना रूप सम्यग्दर्शन गुण की विशुद्धि नहीं हो पाती हैं। अर्थात् देशघाती सम्यक्त्व प्रकृति का उदय हो जाने से आत्मा में चल, मल, अगाढ दोषों की उत्पत्ति हाने के कारण तत्त्वार्थ श्रद्धान उतना विशुद्ध नहीं हो पाता है।

शंकादयः सद्दर्शनस्यातीचारा एव मालिन्यहेतुत्वात् ये तु न तस्यातीचारा न ते तन्मा-लिन्यहेतवो यथा तिहशुद्धिहेतवस्तन्त्रार्थश्रवणाद्यर्थास्तिद्धनाशहेतवो वा दर्शनमोहोदयादयस्तन्मा-लिन्यहेतवश्रव ते तस्मात्तदतीचारा इति युक्तिवचनं प्रत्येयम्।।

यहाँ अनुमान का प्रयोग यों समझिये कि शंका, आदिक पांच (पक्ष । सम्यग्दर्शन के अतीचार हैं (माध्यदछ) मिलनता के कारण होने से (हेतु) जो परिणाम तो उस सम्यग्दर्शन के अतीचार नहीं हैं वे उस दर्शन की मिलनता के कारण भी नहीं है जैसे कि उस दर्शन की विशुद्धि के हेतु हो रहे तस्वार्थ

कवण, निस्तरण, आत्मध्यान, अमृद्दता, स्वानुभूति आदि अर्थ हैं। अथवा उस सम्यग्दर्शन के विनाश के कारण हो रहे दर्शनमोहनीय कर्म, अनन्तानुबन्धी कर्मों का उदय. उदीरणा, कुदेवभक्ति, जिनदेवा-वर्णवाद आदि हैं ये तो सर्वथा अनाचार है। ज्यतिरेक ज्याप्तिप्रदर्शन पूर्वक ज्यतिरेकदृष्टान्त )। वे शका-दिक उस सम्यग्दर्शन की मिलनता के कारण हो रहे हैं (उपनय तिस कारण उस दर्शन के अतीचार शंका आदिक पांच हैं (निगमन)। इस प्रकार पांच अवयवों वाले अनुमान प्रमाण स्वरूप युक्ति का वचन समझ लेना चाहिये। भावार्थ-इस सूत्र में कहे गये प्रमेय की अनुमान प्रमाण से सिद्धि कर दी गयी है, सम्यग्दर्शन का एक देश करके भंग हो जाना स्वरूप मिलनपन को साधने में सम्यग्दर्शन के विशोधक तत्त्वार्थअवण आदि और सम्यग्दर्शन के विशोधक तत्त्वार्थअवण आदि और सम्यग्दर्शन के विशायत दर्शन मोहोदय आदि दोनों प्रकार के मले बुरे परिणाम ज्यतिरेक दृष्टान्त वन सकते हैं। वस्त्र को शुद्ध करने वाले साधन, सोडा, रेह, रीठा आदि पदार्थ और वस्त्र का नाश करने वाले अग्न, कीड़े, तेजाब आदि पदार्थ ये दोनों ही उस कपड़े को मिलन नहीं करते हैं। मिलन अवस्था में पदार्थ की विश्वद्धि नहीं रहती हैं, और सर्वाडग नाश भी नहीं हो जाता है।

#### व्रतशीलेषु कियंतोऽतीचारा इत्याह;—

आदि में आत्मसात् किये गये सम्यग्दर्शन के अतीचारो को समझ लिया है अब व्रत और झीलों में कितने कितने अतीचार संभवते हैं ? ऐसी जिज्ञामा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज अग्रिम सूत्र को कह रहे हैं।

# व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् ॥२४॥

गृहस्थ के अहिंसा आदि पांच अणुव्रतों में और दिग्वरित आदि सात शीलों में भी अग्रिम सूत्रों में अनुक्रम से कहे जाने वाले पांच पांच अतीचार यथाक्रम करके समझ लेने योग्य है। गृहस्थसम्बन्धी बारह व्रतों के साठ अतीचार हो जाते हैं। सम्यग्दर्शन और सल्लेखना के पांच पाच अतीचार तो श्रावक और संयमी दोनों व्रतियों के संभव जाते हैं।

अतीचारा इत्यनुदृत्तिः । वतग्रहणमेवास्त्वित चेन्न, श्रीलविश्वेषद्योतनार्थत्वात् श्रीलग्रह-णस्य । दिग्विरत्यादीनां हि व्रतलक्षणस्याभिसंधिकृतनियमरूपस्य सद्भावाद् व्रतत्वेऽपि तथाभिधानेऽपि च शीलत्वं प्रकाश्यते, व्रतपरिरक्षण शीलमिति शीललक्षणोपपत्तेः ।

पूर्व सूत्र से अतीचार इस शब्द की अनुवृत्ति कर ली जाती है, यहाँ कोई शंका उठाता है कि सूत्र अत्यन्त लघु होना चाहिये अतः सूत्र में अत पद का ही ग्रहण किया जाय दिग्वरित आदिक सात शोल भी वत ही है। तभी तो "अतसंपन्नश्च" सूत्रकार ने कहा था। ग्रन्थकार कहते हैं यह तो न कहना क्योंकि दिग्वरित आदि में शीलपन यानी अत परिरक्षकपन की विशेषता का द्योतन करने के लिये शीलपद का ग्रहण किया गया है क्योंकि दिग्वरित आदि शीलों के यद्यपि वत के "अभिसंधि अर्थात् विचार पूर्वक चलाकर अभिप्रायों से किये गये प्रतिक्षात नियम स्वरूप" लक्षण का सद्भाव है अतः शीलों में अत-पना होते हुये भी सूत्रकार का तिस प्रकार शील रूप से कथन करने में भी कुछ रहस्य है जो कि दिग्वरित आदि में शिलपने का प्रकाश कर रहा है। अतों की चारों ओर से रक्षा करने वाला शील होता है। इस प्रकार सातों में शील का लक्षण सुघटित बन रहा है। बात यह है कि आरम्भी, परिग्रही होने से गृहस्थों के ततों की रक्षा के लिये शील पालना आवश्यक है मुनियों के नहीं। तभी तो तीर्थ यात्रा के लिये दिग्वरित या देश तत के नियमों की अपेक्षा नहीं की जाती है अथवा गृहस्थ के तीसरी, दूसरी प्रतिमाओं में

पाये जा रहे सामायिक वत और सामायिक शील में जैसे विशेषता है उसी प्रकार यहां गृहस्थ के सात शील भी पांच वर्तों के रक्षक मात्र समझे जाते हैं। वर्तों की रक्षा करते हुये शीलों का परिपालन गौण भी हो जाय तो कोई विशेष क्षति (परवाह) नहीं है। हां व्रतों को भी गौण कर शीलों के ही नियम बनाये रखने का लक्ष्य नहीं रखना चाहिये।

सामध्यिद्गृहिसंप्रत्ययः, बन्धनादयो ह्यतीचारा वश्यमाणा नानगारस्य सभवंतीति सामध्यिद्गृहिण एव व्रतेषु शीलेषु पच पचानीचाराः प्रतीयते । पच पंचेति वीप्सायां द्वित्व व्रत-श्रीलातीचाराणामनवयवेन पंचसक्यया व्याप्यत्यात् । पंचश्च इति लघुनिर्देशे संमवत्यपि पच पचेति वचनमभिव्यक्त्यर्थं, यथाक्रमवचन वश्यमाणातीचारक्रमसंबंधनार्थं ।

सूत्र में बिना कहें ही बक्ष्यमाण सूत्रों की सामर्थ्य से यहाँ गृहस्थ का समीचीन बोध हो रहा है, कारण कि बध आदिक अतीचार जो भविष्य में कहें जाने वाले हैं वे गृहस्थ के ही संभवते हैं गृहत्यागी सयमी के नहीं संभवते हैं इस कारण प्रकरण सामर्थ्य से गृहस्थ के ही वर्तों और शीलों में पाँच पाँच अतीचार क्वचित् पाये जा रहे निर्णीत कर लिये जाते हैं। इस सूत्र में "पंच पच" यो वीप्सा में दापना किया गया है क्यों कि व्रत और शीलों के अतीचारों को पूर्ण रूप से पाँच संख्या करके ज्याप लिया जाता है "अनवयवेन द्रज्याणां अभिधानमेव वीप्सार्थः" यद्यपि वीप्सा अर्थ में शस् प्रत्यय कर पंचशः इस प्रकार लघुरूप से निर्देश करना संभव था तो भी सूत्रकार का पंच पंच यो बड़े रूप से कथन करना तो अभियक्ति के लिये हैं अर्थात् लघुबुद्धि शिष्यों को पंच पंच कहने से सुलमतया स्पष्ट अर्थ की प्रकटता हो जाती है। सूत्र में यथाक्रम शब्द का कथन करना तो भविष्य में कहे जाने वाले अतीचारों का क्रम अनुसार संवन्ध कराने के लिये हैं अर्थात् पूर्व सूत्रों में व्रत और शीलों का जिस कम से निरूपण किया गया है उस कम का उल्लंघन नहीं कर वक्ष्यमाण सूत्रों में उनके अतीचार कहे जायंगे।

अत एवाह ;---

इस ही कारण से उक्त सूत्र का अभिप्राय प्रकट करते हुये प्रन्थकार इस अप्रिम वार्त्तिक को कह रहे हैं।

## पंच पंच व्रतेष्वेवं शीलेषु च यथाकमं। वच्यंतेऽतः परं शेष इति सुत्रेति दिश्यताम्॥१॥

इस प्रकार बतों में और शीलों में क्विचित् पाये जा रहे पाँच पाँच अतीचार भविष्य में सूत्रों द्वारा यथाक्रम से कहे जायंगे ऐसी सूत्रकार प्रतिक्वा करते हैं। इस सूत्र का वाक्यार्थ बनाने में "अतः परं वस्यन्ते" यानी इस सूत्र से परली ओर सूत्रों में कहे जावेंगे इतना पद शेष रह गया आया ततः अन्वित हो रहा समझ लेना चिहये। "सोपस्काराणि वाक्यानि भवंति" वाक्यों को यहां बहां से आवश्यक पदों को खींच लेनेका अधिकार प्राप्त है। आवश्यक हो रहे अनुपात्त पद का प्रयोजन वश अन्यत्र संवन्ध कर लेना अतिहेश है। "अतः परं व्रतशिलेषु पंच पंच यथाक्रमं वक्ष्यंते" यों सूत्र का वाक्य बना लिया जाय बहा सुन्दर जंचता है।

तत्राद्यस्याणुत्रतस्य केऽतीचारा इत्याह;—

चन बत और शीकों में सब के आदि में कहे गये या प्रधान हो रहे अहिंसाणुबत के अतीचार

कौन हैं १ ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज इस अमिम सूत्र को कह रहे है। बंधवधच्छेदातिभारारोपगान्नपाननिरोधाः ॥२५॥

अभीष्ट देश में जाने के लिये उत्सुक हो रहे जीव के प्रतिबन्ध हेतु हो रहे हथकड़ी, छेज आदि से उस जीव को बांध देना बंध है। डंडा, चाबुक, छड़ी आदि करके प्राणियों का ताड़न करना बध है। कान, नाक, अण्डकोष आदि अवयवो को छेद देना छेद है। न्यायोचितभार से अधिक बोझ छादना अतिभारारोपण है। उचित समय पर या भूख, प्यास लगने पर गाय आदि के खाद्य, पेय पदार्थों का रोक लेना अन्नपान निरोध है। ये अहिंसाणुद्रत के प्रमादयोग से किये गये बन्ध आदि पांच अतीचार हैं। यदि प्रमादयोग नहीं है और हितेषिता है तो कुँआ, गट्टा आदि में गिर जाने को रोकने के लिये पशु को लेज आदि से बांध देना, अथवा पागल स्त्री या पुरुष को म्वपरघात के निवारणार्थ सांकल आदि से बांध देना दोषाधायक नहीं हैं। कोई कोई पागल या भूतावेश की चिकित्सा तो थप्पड़ या बेत से ताड़ना और कान, नाक, को दबाना आदि उपायों से की जाती है। उपद्रवी या अनभ्यासी छात्र का गुरु भी ताइन करते है माता-पिता भी बच्चो को कडाचित् पीट देते हैं। शल्य चिकित्सा करने वाले डाक्टर या जर्राह फोडा को चीर देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अंगुस्ती, टांग, आदि उपाड्यों का छेद भी कर डास्त्रते हैं। वाय का रोग या अंगज्ञन्यता की चिकित्मा के लिये शीशा का भारी कड़ा हाथ-पांव में डाल दिया जाता है। हितेच्छु वैद्य रोगों के खाने पीने को रोक देता है। उपवास करने का उपदेश देने बाछे पण्डित भी दूसरों के अन्नपान का निरोध कर देते है। बात यह है कि विशुद्धि के अंग हो रहे बंध आदिक मछ नहीं है और संक्छेशजनक हो रहे बंध आदिक उस अहिंसाविरति के अतीचार हैं। जीव के संपूर्ण प्राणों का वियोग नहीं करूंगा इतने मात्र अहिंसा व्रत को एक देश पाल रहा है फिर भी क्रोधवश बांधता, ताड़ता, छेदता, अतिभार लादता और खाना पीना रोकता हुआ प्रमादी जीव निर्दय होने के कारण वत, को सर्वाड्ग नहीं पाछ रहा संता अतीचार दोष का भागी हो जाता है।

अभिमतदेशे गतिनिरोधहेतुर्बंधः प्राणिपीडाहेतुर्वधः, कशाद्यभिघातमात्रं न तु प्राणव्यप-रोपणं तस्य व्रतनाशरूपन्वात्, छेदोंऽगापनयनं, न्याय्यभारातिरिक्तभारवाहनमतिभारारोपणं, क्षुत्पिपासाबाधनमन्नपानिनरोधः । कुतोऽभी पचाहिसाणुव्रतस्यातीचारा इत्याह—

जाने आने के लिये अभीष्ट हो रहे देश में स्वच्छन्द गमन के निरोध का हेतु हो रहा बन्ध है। ताड़न आदि द्वारा प्राणियों की पीड़ा का कारण हो रही वध किया है जो कि चाबुक, लौदरी, बेंत आदि करके अभिघात कर देना मात्र है। किन्तु वध शब्द करके यहां सम्पूर्ण प्राणों का वियोग कर मार डालना अर्थ नहीं पकड़ना क्योंकि वह हत्या करना तो अहिंसावत का ही नाश कर देना रूप है "सापेश्वस्य व्रते हि स्यादितचारोंऽशभंजनम्"।। कान, नाक आदि अवयवों का छेद डालना छेद है। न्याय से अनपेत (समु-चित) हो रहे बोझ से अधिक बोझ लादना अतिभारारोपण है। भूख, प्यास की बाधा उपजाना अवपान निरोध है। यों ये पांच अतीचार हुये। यहां कोई पूछता है कि अहिंसाणुवत के वे बन्ध आदि पांच अतीचार स्था किस युक्ति से सिद्ध हो जाते है शब्दाओं। ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार अप्रिम वार्तिक द्वारा उत्तर कहते हैं।

तत्राहिंसावतस्यातीचारा बंधादयः श्रुताः। तेषां क्रोधादिजन्मत्वात्कोषादेस्तन्मस्यतः ॥१॥ उन त्रतों या अतीचारों में अहिंसाव्रत के बन्ध आदिक पाँच अतीचार आचार्य परंपरा द्वारा सुने जा रहे माने गये हैं (प्रतिज्ञा) क्योंकि वे बन्ध आदिक तो क्रोध, लोभ आदि कषाय भावों से उपजते हैं। और क्रोध आदि उस अहिंसाव्रत के मल हैं। अंतरंग मलों अनुसार हुई बहिरंग की बन्धन, वध आदि निन्चिकियाये अतीचार मानी जाती है यों अनुमान प्रयोग बना दिया है।

### पूर्ववदनुमानप्रयोगः प्रत्येतव्यः ॥

जिस प्रकार सम्यग्दृष्टि के अतीचारों का निरूपण करते हुये "मालिन्यहेतुत्वात्" हेतु देकर पूर्व में अनुमान का प्रयोग रचा था उसी प्रकार यहां अहिंसाव्रत के अतीचारों में भी अनुमान का प्रयोग इस वार्त्तिक अनुसार समझ लेना चाहिये।

### अथ द्वितीयस्याणुव्रतस्य केऽतीचाराः पंचेत्याहः,—

अब दूसरे सत्य अणुत्रत के पांच अतीचार कौन से है ? ऐसी निर्णिनीषा प्रकट होने पर महा-बिद्वान् सूत्रकार समाधान कारक अग्रिम सूत्र को कहते है ।

# मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यानकूटलेखिकयान्यासापहारसाकारमन्त्र-भेदाः ॥२६॥

इन्द्रपदवी या तीर्थं करों के गर्भ अवतार, जन्म अभिषेक, साम्राज्य प्राप्ति, चक्रवितःव, दीक्षा कल्याण अथवा मण्डलेश्वर आदि राज्य, सर्वार्थ सिद्धिपर्यन्त अहमिन्द्र पद, ये सब सांसारिक सुख अभ्युद्य कहे जाते हैं तथा तीर्थं करों के केवल ज्ञान कल्याण, मोक्षकल्याणक अनन्तच पुष्टय या अन्य सामान्य केवलियों की निर्वाण प्राप्ति ये सब निःश्रेयस माने जाते हैं। अभ्युद्य और निःश्रेयस को साधने वाले क्रियाविशेषों में अज्ञानादि के वश हो कर अन्य को अन्य प्रकारों से प्रवृत्त करा देना या ठग लेना मिण्योपदेश है। स्त्री पुरुषों या मित्रो आदि कर के एकान्त में की गयी या कही गयी विशेष किया को गुप्तरीति से प्रवृण कर दूसरों के प्रति प्रकट कर देना रहोभ्याख्यान है। अन्य के द्वारा नहीं कहे गये विषय को उसने यों कहा था या किया था इस प्रकार ठगने के लिये जो देषवश लिख दिया जाता है वह कूटलेख किया है। सोना, चाँदी, रुपया, मोहरे किसी के यहाँ धरोहर रख दी गयी उन कीपूरी संख्या को भूल कर पुनः प्रवृण करते समय अल्पसंख्यावाले द्रव्य को साँग कर प्रहण कर रहे पुरुष के प्रति सोने आदि का अधिक परिमाण जान कर भी जो थोड़े द्रव्य की स्वीकारता दे देना है वह न्यासापहार है। अर्थ, प्रकरण, अगिवकार आदि करके दूसरों की चेष्टा को देखकर ईष्या, लोभ. आदि के वश होकर जो अन्यपुरुषों के सन्मुख उस गुप्त मन्त्र का प्रकट कर देना है वह साकार मन्त्रभेद है। यों ये मिथ्योपदेश आदिक उस सत्यव्रत के पाँच अतीचार हैं। यहां भी सत्यव्रत का एक देश भंग और एक देश रक्षण होता रहने से अतीचारों की व्यवस्था है।।

गिथ्यान्यथाप्रवर्तनमितसधापनं वा मिथ्योपदेशः सर्वथैकान्तप्रवर्तनवत्, सच्छास्नान्यथा-कथनवत् परातिसंधायकशास्त्रोपदेशवच्च, संवृतस्य प्रकाशनं रहोम्याख्यानं, स्त्रीपुरुषानुष्ठित-गुप्तिक्रयाप्रकाशनवत्, परप्रयोगादन्यानुक्तपद्धतिकर्म क्टलेखिक्रया एवं तेनोक्तमनुष्ठितं चेति वंच-नाभिप्रायलेखनवत्, हिरण्यादिनिक्षेपे अन्यसंख्यानुज्ञावचनं न्यासापहारः शतन्यासे नवत्यनु- ष्ठानवत्, अर्थादिभिः परगुद्धप्रकाश्चनं साकारमन्त्रमेदः अर्थप्रकरणादिभिरन्याक्तस्रुपरूम्यास्या-दिना तत्प्रकाशनवत् ।। कथमेते अतीचारा इत्याह—

जिस प्रकार बौद्ध धर्म का पक्ष लेकर सर्वथा क्षणिक एकान्त में प्रवृत्ति करा दी जाती है एवं सर्व को नित्य मानने का पक्ष छे रहे एकान्तीपण्डित के अनुसार सर्वथा नित्यैकान्त में प्रवृत्ति करा दी जाती है। आदि, या समीचीन शास्त्र का अन्य प्रकारों से निरूपण करा दिया जाता है। तथा दसरों की धन आदि के लिये वंचना कराने वाले शास्त्रों का उपदेश दे दिया जाता है उसी प्रकार मिध्या यानी अन्यथा प्रवृत्ति करा देना, अथवा दूसरों के अभिप्राय को सुमार्ग से हटाकर कुमार्ग पर लगा देना मिथ्यो-पदेश है। ढके हुये यानी गुप्त हो रहे किया विशेष का जो दूसरों की हानि करने के लिये प्रकाशित कर देना है वह रहोभ्याख्यान है, जैसे कि स्त्री पुरुषों करके एकान्त में की गई कियाविशेषको प्रकट कर दिया जाता है। दूसरों करके नहीं कहे गये किन्तु पर प्रयोग से इडिगतों द्वारा समझ कर ठगने के लिये लेखन किया के मार्ग को पकड़ना कटलेखकिया है। जैसे कि उस मनुष्य ने मरते समय यों अमुक को भाग देने के लिये कहा था. इस प्रकार अगचेष्टा करी थी इस प्रकार ठगने के अभिप्राय अनुसार लिख दिया जाता है। सोना, चादी आदि की धरोहर किसी महाजन के यहां रख देने पर पुनः संख्या भूछ गये स्वामी का अल्पसंख्यक द्रव्य मांगने पर थोड़ी संख्याचाछे होन द्रव्य के धरोहर की स्वीकारता को कह देना न्यासापहार है। जैसे कि किसी बोहरे के यहां सी मोहरों की धरोहर जमा कर देने वाले भोले जीव का संख्या भूल कर अपनी कुल नब्बे मोहरों को ले रहे भोले जीव के प्रति तुम्हारी नब्बे ही मोहरें थी यों कह कर अधिक जान कर भी नब्बे मोहरों के देने का उस बोहरे करके अनुष्ठान कर दिया जाता है। अर्थ, प्रकरण, अंगविकार, भ्रविक्षेप आदि करके दूसरों के गुह्म इतिकृत्तों का प्रकाश कर देना साकार-मन्त्रभेद है। जैसे कि अर्थ, एकरण आदि करके दूसरों की चेष्टा को दक्षता पूर्वक जान कर ईच्ची, द्वेष आदि करके उस ग्रम किया को प्रकाश में ला दिया जाता है।। यहाँ कोई पूछता है कि सत्यवत के ये पांच अतीचार भला किस प्रकार हो जाते हैं इस में युक्ति भी क्या है ? बताओ ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रनथकार समाधान कारक अग्रिम वार्त्तिक को कहते हैं।

## तथा मिथ्योपदेशाचा द्वितीयस्य व्रतस्य ते। तेषामनृतमृलत्वात्तद्वत्तेन विरोधतः॥१॥

जिस प्रकार अहिंसावत के संक्रेश वश पांच अतीचार दोष लग जाते हैं उसी प्रकार दूसरे सत्याणुव्रत के वे मिथ्योपदेश आदिक पांच का अतीचार संम्भव जाते हैं (प्रतिज्ञा) क्यों कि प्रमाद युक्त हाँठ बोलने के मूल मानकर वे मिथ्योपदेश आदि लपजते हैं (हेतु) जैसे कि वंचक शास्त्रों का उपदेश या दम्पतियों की रहस्य किया का प्रकाश करना आदि अनुतमूलक होने से सत्य का दोष है (प्रभानत-व्याप्तिपूर्वक दृष्टान्त) उस सत्यव्रत या आत्मविशुद्धि के साथ मिथ्योपदेश आदि का उसी प्रकार विरोध है जैसे अहिंसा व्रत का बन्ध आदि के साथ विरोध ठन रहा है। अतः एकदेश मंग और एकदेश रक्षण हो जाने से उक्त अतीचार सम्भव जाते हैं। अर्थात् अतीचार वाला विचारता है कि जैसे जैन पण्डित अपनी आम्नाय अनुसार जैन शास्त्रों का उपदेश सुनाते हैं उसी प्रकार मैंने यजुर्वेद अनुसार हिंसा का या बौद्ध मत अनुसार क्षणिक एकान्त पक्ष का अथवा "वाराङ्गना राजसभा प्रवेशः" इस नीति शास्त्र के अनुसार वेश्या के यहां जाने का एवं डाकुओं के अभित्राय अनुसार सभी पापों के मूलभूत धनिकों के धन को सार पीट कर के भी हल्ल केने का एवं शाकुओं वे दिया है कोई मनमानी वार्ते नहीं कह दी हैं। इसी

प्रकार दम्पतियों के रहस्य की भी सच्ची ही बातें कही हैं, झूँठी बात एक भी नहीं कही है इत्यादि, यों इत की रक्षा कर रहा भी इत का पूर्णपालन नहीं कर सका है।

यथाद्यवतस्य मालिन्यहेतुत्वाद्धंधादयोऽतीचारास्तथा द्वितीयस्य मिथ्योपदेशादयस्तद-विश्लेषात् । तन्मालिन्यहेतुत्वं पुनस्तेषां तच्छुद्धिविरोधित्वात् ।

जिस प्रकार सब के आदि में कहे गये अहिंसा वर्त के मालिन्य का कारण हो जाने से बंध, वध आदिक पांच अतीचार हैं। उसी प्रकार दूसरे सत्याणुव्रत के मिध्योपदेश आदिक पांच अतीचार हैं। क्योंकि उस मिछनता के कारण हो जाने का दोनों में कोई अन्तर नहीं है। हां उन मिध्योपदेश आदिकों को व्रत की मिछनता का कारणपना तो उस सत्य करके हुई आत्मिवशुद्धि का विरोधी हो जाने से नियत है।

#### अथ तृतीयस्य व्रतस्य केऽतीचारा इत्याहः---

पहिले और दूसरे वतो के अतीचार ज्ञात हो चुके है अब तीसरे अचौर्य व्रत के अतीचार कौन हैं ? ऐसी निर्णेतुं इच्छा प्रवर्तने पर सूत्रकार महोदय अग्रिम सूत्र को कह रहे हैं।

# स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मा-नप्रतिरूपकव्यवहाराः ॥२७॥

कोई पुरुष स्वयं तो चोरी नहीं करता है किन्तु दसरे स्तेन यानी चोर को प्रेरणा कर देता है यह स्तेनप्रयोग हैं। उन चोरों करके चुराये गये बहुमूल्य द्रव्य को अल्पमूल्य द्वारा क्रय करने के अभिप्राय से प्रहण कर छेना तदाहृतादान है। उचित न्याय से अन्य प्रकारों करके देना छेना अतिक्रम कहा जाता है, विरुद्ध राज्य के होते सन्ते अतिक्रम करना, राजा या स्वामी की घाषणा का उल्छंघन कर अन्य प्रकारों से छेना देना जैसे कि कर देने योग्य अपने पदार्थ को महसूछ बिना दिये ही राज्य से बाहर कर देना, पूर्रा टिकट के स्थान पर आधी टिकट और आधी टिकट वाछे की टिकट नहीं खरीदना, रेछगाड़ी में सामान अधिक छे जाना, इत्यादि विरुद्धराज्यातिक्रम है। नापने, तोछने, के छिये काष्ठ, पीतछ आदि के बनाये हुये सेर, उच्या, पंसेरी आदि नाप या तखरी के पडआ, दुसेरी, आदि बाट एवं गज, पुटा, आदि को न्यून या अधिक रखना हीनाधिकमानोन्मान है। न्यून हां रहे मान, उन्मानों से खोटा बनियां दूसरों के छिये देता है और अधिक हो रहे मान, उन्मानों , करके वह बनियां अपने छिये नापता, ताछता है कृत्रिम बनाये गये नकछी सोने, चांदी, मोती, घृत, दध, चून आदि करके ठगने के विचार अनुसार ब्यवहार करना प्रतिरूपक ब्यवहार है ये पांच अचीर्याणुव्रत के अतीचार है।

मोषकस्य त्रिधा प्रयोजनं स्तेनप्रयोगः । चोरानीतग्रहणं तदाहृतादानं, उचितादन्यथा दानग्रहणमतिक्रमः, विरुद्धराज्ये सत्यतिक्रमः विरुद्धराज्यातिक्रमः, कूटप्रस्थतुलादिभिः क्रयविक्रय-प्रयोगो हीनाधिकमानोन्मानं, कृत्रिमहिरण्यादिकरणं प्रतिरूपकव्यवहारः । कुतोऽमी तृतीयस्य व्रतस्यातीचारा इत्याहः,—

चोरी करने बाले जीव को तीन प्रकार यानी मन, बचन, या काय करके अथवा दूसरे पुरुष द्वारा प्रयुक्त कराता है, कृत, कारित, अनुमोदना अनुसार प्रेरणा करता है वह कृत्यतः स्तेनप्रयोग है।

चोर करके लाये गये द्रव्य का प्रहण कर लेना तदाहतादान है। उचित रीति से अन्य प्रकार अन्याय द्वारा दान या प्रहण करना अतिक्रम बोला जाता है। विरुद्धराज्य के होते सन्ते जो अतिक्रम करना है वह विरुद्धराज्यातिक्रम है। हांठे नाप, तोल, आदि करके क्रय विक्रय का प्रयोग करना हीनाधिकमानोन्मान है, यहाँ आदि पद से घोड़े की, मोतियों की जल की गर्मी की बिजली की वर्षा की भाप की पाण्डित्य आदिकी भिन्न-भिन्न प्रकारों से होने वाली नाना नाप तोलों का ग्रहण है। कृत्रिम (नकली) सोना, चाँदी आदिका बनाना या इन का दूसरों को ठगने के लिये व्यापार करना प्रतिरूपकव्यवहार है।। यहाँ कोई पूंछता है कि तीसरे अचौर्य व्रत के स्तेन प्रयोग आदि पाँच अतीचार भला किस युक्ति से सिद्ध हुये मान लिये जाँय ? ऐसी जिज्ञासा प्रवंतने पर ग्रन्थकार अग्रिम वार्त्तिक को कह रहे हैं।

### प्रोक्ताः स्तेनप्रयोगाचाः पंचास्तेयव्रतस्य ते । स्तेयहेतुत्वतस्तेषां भावे तन्मिलनत्वतः॥१॥

अचौर्य व्रत के वे चोर प्रयोग आदिक पाच अतीचार सूत्रकार महाराज ने बहुत अच्छे ढंग से कह दिये हैं क्योंकि वे स्तेनप्रयोग आदिक तो चोरी के परम्परा हेतु हो रहे हैं। उन चोर प्रयोग आदि के होते सन्ते उस अचौर्यव्रत प्रयुक्त हुई आत्मविशुद्धि का मिलनता हा जाती है। एक अंश अचौर्यव्रत की रक्षा वर्ना रहती है कि मैंने गाव चोरी का नौ भंगो से प्रयोग करना बता दिया है चोरी तो नहीं की है इत्यादि विचार अनुसार इन स्तेन आदि प्रयोग को अतीचारपने की व्यवस्था है।

### अय चतुर्थस्याणुव्रतस्य केऽतीचारा इत्याह;---

अब चौथे स्वदारसंतोष या ब्रह्मचर्याणुवत के अतीचार कौन कौन हैं ? ऐसी जिज्ञासा उपजने पर सूत्रकार महाशय इस अग्रिम सूत्र को कहते हैं।

## परविवाहकरगोत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमनानंगक्रीडा-कामतीव्राभिनिवेशाः ॥२८॥

अपनी संतान के अतिरिक्त अन्यदीय पुत्र या कन्याओं का विवाह करना पहिला अतीचार है। परपुरुषों के साथ गमन यानी कीड़ा करने की जिन हित्रयों की टेव हैं वह खोटी स्त्री इत्वरिका कही जाती है वह सधवा हो या विधवा हो किसी पित के द्वारा गृहीत हो चुकी सन्ती इत्वरिका परिगृहीता मानी गई है। ऐसी परिगृहीत इत्वरिका के साथ जो गमन करना अर्थात् उसके जघन भाग, स्तन, मुख, उदर आदि का निरीक्षण करना, सराग भाषण करना, हाथ, अकुटी, चक्षः आदि करके संकेत करना इस प्रकार रागी होकर अनेक रमण कुचेष्टाये करना, द्वितीय अतीचार है। परपुरुषों के साथ गमन करने की टेव (आदत) को धार रही जो किसी पित कर के गृहीत नहीं हो चुकी है ऐसी गणिका या पुंश्चली स्त्री इत्वरिका अपिगृहीता है। परपुरुषगामिनी अपिगृहीत वेश्या या पुंश्चली (खानगी), स्त्रियों में स्तन निरीक्षण, हास्य, उपिष्टात्कीड़ाये आदि कुक्तियायें करना तीसरा अतीचार है। स्व पुरुप या स्व स्त्री में भी अंग यानी जननेन्द्रिय के अतिरित अगों में कीडा करना चौथा अतीचार है। स्व स्त्री में भी काम रित का प्रवृद्ध परिणाम होना यानी संतुष्ट नहीं होकर कामकीड़ा में अविराम प्रवृत्ति करना कामतीन्ना-मिनिवेश नाम का पाँचवां अतीचार है। यो परिववाह करण १ इत्वरिकापरिगृहीतागमन २ इत्वरिका अपिगृहीता गमन ३ अनंगकीडा ४ कामतीन्नामिनिवेश ५ ये स्वदारसंतोष या परदारिनवृत्तित्रत के पांच अतीचार हैं।

सद्वेद्यचारित्रमोहोदयाद्विवहनं विवाहः परस्य विवाहस्तस्य करणं परविवाहकरणं, अयन-श्रीलेत्वरी सैव कुत्सिता इत्वरिका तस्यां परिगृहीतायामपरिगृहातायां च गमनमित्वरिकापरिगृही-तापरिगृहीतागमनं, अनगेषु क्रीडा अनगकीडा, कामस्य प्रशृद्धः परिणामः कामतीत्राभिनिवेशः। दीक्षितातिबालातिर्यग्योन्यादीनामनुपसंग्रह इति चेन्न, कामतीत्राभिनिवेशग्रहणात् सिद्धेः। त एते चतुर्थाणुत्रतस्य कुतोऽतोचारा इत्याह—

सातावेदनीय कर्म और चारित्रमोह (माया, लोभ, रति, हास्य, वेद ) कर्म का उदय हो जाने से विवाह किया द्वारा बंध जाना विवाह है, पर का जो विवाह सो परविवाह है उस परविवाह का करना परिववाहकरण है यों परिववाह शब्द की निरुक्ति कर दी गई है। परपुरुष के निकट गमन करने की देव को धारने वाली खी इत्वरी है। इत्वरी शब्द से क़त्सिता इत्वरी यों खोटे अर्थ मे क प्रत्यय कर देने पर वहीं कुत्सिता इत्वरी इत्वरिका कही जाती है। उस परिगृहीत हो रही इत्वरिका में और किसी नियत भर्ता करके नहीं परिगृहीत हो रही इत्वरिका में गमन करना इत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमन है। काम सेवन के अंगो से भिन्न अंगों में की हा करना अनंगकी हा है। रित किया का अतिशय करके बढ रहा परिणाम कामतील्राभिनिवेश है। यहाँ कोई आक्षेप करता है कि दीक्षा ले जा चुकी स्त्री या छोटी अवस्था की अतिबाला लहकी अथवा छिरिया, हरिणी आदि तिर्येख्विनी एवं काष्ठ, चित्र, रबड़, रुई आदि की बनी हुई अनेक प्रकार की अचेतन स्त्रियां अथवा स्त्रियों की अपेक्षा से तिर्युख पुरुष, दीक्षित, कृत्रिम पुरुष चिह्न आदि का इस सूत्र में उपलक्षण रूप से भी संग्रह नहीं हो सका है ऐसी दशा मे दीक्षिता आदि आदि के साथ कीड़ा करने की किस दोष में गिना जायगा ? प्रन्थकार कहते हैं यह तो न कहना क्योंकि पांचवे अतीचार कामतीत्राभिनिवेश का ग्रहण कर देने से उनके सप्रह की सिद्धि हो जाती है। कामकी तीवता से ही अपनी दीक्षिता स्त्री अथवा अपने लिये कल्पित की गई अतिवाला कन्या एवं तिर्यक्रिनी आदि त्यागने योग्य स्त्रियों में प्रवृत्ति होती है। यो ये पाँच अतीचार कुछ व्रत की रक्षा का अभिप्राय रख-कर व्रत का भंग कर देने से गृहस्थ के संभव जाते है। यहां कोई तर्क कर रहा है कि प्रसिद्ध हो रहे ये पांच अतीचार भला चौथे अणुव्रत के किस युक्ति से सिद्ध कर लिये जाय ? ऐसी तर्कणा उपजने पर प्रनथकार अग्रिम वार्त्तिक को कहते हैं।

### चतुर्थस्य व्रतस्यान्यविवाहकरणाद्यः पंचैतेऽतिक्रमा ब्रह्मविघातकरणक्षमाः ॥१॥

अन्यविवाहकरण आदिक ये पॉच (पक्ष) चौथे व्रत के अतीचार हैं (साध्य) क्यों कि व्रद्ध-चर्याणुव्रत का बहुभाग विघात करने में समर्थ हो रहे है (हेतुदल )। यों अनुमान प्रयोग बना कर उक्त सूत्र के प्रमेय को प्रमाणसंप्लव द्वारा पृष्ट कर दिया है।

### स्वदारसंतोषव्रतविद्दननयोग्या हि तदतीचारा न पुनस्तद्विघातिन एव पूर्ववत् ॥

पूर्व मे जैसे अहिंसाणुवत, सम्यग्दर्शन आदि के अतीचार उन को माना गया है जो कि व्रतों की सर्वाक्त विशुद्धि होने के कारण नहीं हैं और व्रत का सर्वांग विनाश करने वाले भी नहीं हैं जो विशुद्धि के कारण हैं वे तो व्रतों के संरक्षक हैं जो व्रतों के विनाशक हैं वे अनाचार या अविरतिस्वरूप हैं हा व्रतों को मलिन कर देने वाले अतीचार कहे जाते हैं। उसी प्रकार स्वदारसंतोषव्रत में विष्न करने

योग्य परिणाम ही उस चौथे व्रत के अतीचार हैं किन्तु फिर उस ब्रह्मवत का ही सर्वांग विघात करने वाले तो अतीचार नहीं हो सकते हैं यों इस कारिका में कहे गये अनुमान के ज्यतिरेक्ट प्टान्त तो ब्रह्मवत के विशोधक स्त्रीराग कथा श्रवण त्याग, नवधा ब्रह्मचर्यव्रतपालन आदि और ब्रह्मविघातक परस्त्रीरमण, वेश्यामेथुन आदि हैं तथा परिववाहकरण आदिक अन्वयदृष्टान्त हो सकते हैं। अन्तर्व्याप्ति को मानने वाले पण्डित पक्ष के भीतर भी ज्याप्ति ग्रहण कर उसको अन्वयदृष्टान्त बना लेते हैं। अन्यथा सभी हेतु साध्य वालों को पक्ष कोटि में धर देने पर अन्वयदृष्टान्त का मिलना असंभव है।

#### अथ पंचमव्रतस्य केऽतीचारा इत्याह;—

वत और शोलों में पांच पांच अनीचार हैं इस प्रतिज्ञा अनुसार पहले चार वर्तों के अतिचार ज्ञात कर लिये इनके अनन्तर अब पांचबे परिप्रह्मिण अत के अतीचार कीन हैं ? ऐसी तत्त्व बुमुत्सा प्रवर्तने पर सूत्रकार अग्निम सूत्र को कह रहे हैं।

# क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्गाधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमारााति-

क्रमाः ॥२९॥

क्षेत्र-वास्त, आदिक पांच परिग्रहपरिमाणवत के अतीचार हैं अर्थात् क्षेत्र और वास्तु का अति-कमण कर लेना पहिला अतीचार है। धान्यों की उत्पत्ति के स्थान को क्षेत्र कहते हैं। कुटिया, डेरा, कोठी, हवेली, घर, प्रासाद, प्राम, नगर आहि ये बास्तु कहे जाते हैं। इनका लोभ के आवेश से अतिक्रम कर-लिया जाता है। सीमा करने वाली भात या बाढ़ आदि को हटाकर दूसरे घर या खेत को मिला लेने से यह अतीचार संभव जाता है। मैने घर आदि को बढा लिया है उनकी परिमित संख्या का अतिक्रम नहीं किया है यों इस ब्रती के ब्रत की एकदेश रक्षा का अभिप्राय है। रूपा, चांदी, मोहर, गिन्नी, पैसा, सिका आदि व्यवहार में क्रय विक्रय उपयोगी यानी वस्तु के अदल बदल का बिनिमय करने वाले पदार्थ हिरण्य है। और सोना तो प्रसिद्ध ही है। परिमित किये गये हिरण्य, सुवर्णी, का अतिक्रमण कर लेना दमरा अतीचार है। अपने व्रत के समाप्त हो जाने पर तुम से इतना सिका या सोना छे छूंगा इस अभिप्राय कर के अधिक लब्ध को अन्य के लिये अर्पण करदेने से लोभवश यह अतीचार संभव जाता है। गाय, भैस, हाथी, घोड़ा, ऊंट, छिरिया आदिक धन हैं। और गेहूं, चावल आदिक धान्य हैं। परिमित धन और धान्य का अतिक्रम करना तीसरा अतीचार है। यह अतीचारी विचारता है कि अपने घर में प्राप्त हो रहे धनधान्यों का विक्रय या व्यय कर देने पर पुनः तुम आसामियों से छे लूंगा इस भावना करके नियन्त्रण कर देने से यह दोष संभव जाता है। संख्या किये गये दासीदासो की अतिक्रम करना चौथा अतीचार है। गाय, घोड़ी, तोता, मैना, सिपाही, दासियां, चाकर, इनमें गर्भवाली की अपेक्षा अथवा कुछ काल परचात् अपने व्रत को यथावस्थित कर लूंगा । यो विचार कर नियत संख्या का अतिक्रम कर देने से यह अतीचार सभवता है। वस्त्र, भाण्ड, गाड़ी, पलंग, हल, आदिक सभी कुप्य में गर्भित हो जाते है। नियत काल के परचात् में तुम से ले लू गा या अन्य को दिला द्ंगा इस अभिप्राय से यह कुप्यों का अतिक्रमण संभव जाता है यो क्षेत्र वास्तुओ की सीमा को बढ़ाना १ हिरेण्य सुवर्णी का अतिक्रम २ धनधान्यों की मर्यादा का उल्लंघन ३ दासीदासों की संख्या का अविरेक ४ और कुप्यपदार्थों की मर्यादा का उल्लंघन ये पांच परिमित परिग्रहब्रत के अतीचार है।

क्षेत्रवास्त्वादीनां द्रयोद्रयोर्द्रन्द्रः प्राक् कुप्यात्, तीत्रलोभाभिनिवेशात् प्रमाणाविरे-

#### कास्तेषामतिक्रमाः । पंच कुतोऽतीचरा इत्याहः,---

क्षेत्र वास्तु आदिक पदों के दो दो पदों का द्वंद्व समास हो गया है। कुप्य से पहिले आठ पदों के चार युगलों का न्यारा न्यारा समाहारद्वंद्व कर लिया जाय। "क्षेत्रं च वास्तु च क्षेत्रवास्तु" खेत और घर का समाहार कर एकवचन पद क्षेत्रवास्तु बना लिया गया है "हिरण्यं च सुवर्ण च" यों रुपया आदि और सोने का समाहार कर 'हिरण्यसुवर्ण' पद एकवचन कर दिया है (समाहारे एकवत् स्यात्)। "धनं च धान्यं च" यों का द्वंद्व कर गाय आदिक धन और धान गेहूं आदिक धान्यों को कह रहा "धनधान्यं" पद बना लिया जाता है। "दासी च दासरच" यों (गवाश्वप्रभृतीनि च) सूत्र करके समास कर टहलुआ, टहल्ली स्त्री पुरुषों को कह रहा "दासीदासं" पद साधु बन जाता है। पुनः "क्षेत्रवास्तु च हिरण्यसुवर्ण च धनधान्यं च दासीदास च कुप्यं च" यों क्षेत्रवास्तु-हिरण्यसुवर्ण-धनधान्य-दासीदासकुप्यानि एतेषां प्रमाणानां अतिक्रमाः" यों निरुक्ति कर सूत्र वाक्य बन जाता है। तीव्रलोभ का चारों ओर आवेश हो जाने से इन के प्रतिक्वात प्रमाणों का अतिरेक होना संभव जाता है। उन क्षेत्र आदिकों के पाँच अतिक्रम अतीचार हैं। यहाँ कोई आगमोक्त विषय का तर्क द्वारा निर्णय करने के लिये आरेका उठाता है कि परिप्रह परिमाण वत के ये सूत्रोक्त पाँच अतीचार भला किस युक्ति से सिद्ध हो जाते हैं ? बताओ। ऐसी निश्चकीषा प्रवर्तने पर प्रनथकार अग्रम वार्तिक को स्पष्टीकरणार्थ कह रहे हैं।

## क्षेत्रवास्त्वादिषूपात्तप्रमाणातिक्रमाः स्वयं। पंच संतोषनिर्घातहोतवोंत्यवतस्य ते ॥१॥

क्षेत्र, वास्तु, आदिक मे (पक्ष ) स्वयं प्रतिज्ञा पूर्वक ग्रहण किये प्रमाण के ये पॉच अतिक्रम हो जाते हैं (साध्य ) क्यों कि ये पॉच अतिक्रम सतीष का एकदेश से घात करने में कारण हो रहे हैं (हेतु) अतः पॉच व्रतों के अन्त में पढ़े हुये परिम्रहपरिमाणव्रत के वे क्षेत्रवास्तु अतिक्रम आदिक पॉच अतीचार हैं।

### संतोषनिर्घातानुकूलकारणत्वाद्धि तदतीचाराः स्युर्ने पुनः समर्थकारणत्वात् पूर्ववत् ।

पूरे संतोष के घातने में अनुकूल कारण हो जाने से उस परिम्रह परिमाणव्रत के ये पांच अतीचार नियम से संभव जायेंगे किन्तु फिर समूल चूल संतोष का घात करने में समर्थ कारण होने से ये अतीचार नहीं हैं जैसे कि पहिले सम्यग्दर्शन या अहिंसा आदि व्रतों में समझा दिया गया है अर्थात एक देश वर्त की रक्षा और कुछ अंगों में व्रत का मंग हो जाने से पहिले अतीचार निर्णीत कर दिये गये हैं उसी प्रकार सतोष का भित्ति पर जो परिम्रहों का परिमाण किया था उस संतोष का जो परिपूर्णरूप से घात कर देते हैं ऐसी आयक के साथ हो रही मृद्धियां या उच्छृंखल होकर मार परिम्रहोंको इकट्टा करते रहना अतीचार नहीं है किन्तु अनाचार है। और संतोष का जो किंचित् भी घात नहीं करते है ऐसे दान, पूजन, आदि भी अतीचार नहीं प्रत्युत संतोषवर्धक और परिमाणव्रत के पोषक गुण हैं। ये क्षेत्र वास्तु अतिक्रम आदिक पांच तो संतोष को घातने में एकदेश अनुकुल हो रहे हैं अतः अतीचार मान लिये गये है।

### अथ दिग्विरतेः केऽतिक्रमाः पश्चेत्याहः,—

पांच अणुत्रतों के अतीचार कहे सो जाने अब इस के अनन्तर सात शीलों में से पहिली दिग्वि-रित के पांच अतीचार कीन हैं ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज इस अग्रिम सूत्र को कह रहे हैं।

# ऊध्वधिस्तिर्यग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यंतराधानानि ॥३०॥

व्यतिक्रम शब्द को पहिले तीन शब्दों में जोड़ दिया जाय यों ऊर्ध्व व्यतिक्रम १ अधोव्यतिक्रम २ तिर्यग्वयिक्रम ३ क्षेत्रहृद्धि ४ स्मृत्यन्तराधान ५ ये पांच अतीचार दिग्वरमणवत के हैं। पर्वत, वृक्ष, मीनार आदि पर ऊपर चढ़ जाना, नीचे कूँआ बाबड़ी आदि में उतरना, और तिरले बिल, गुहा, आदि में प्रवेश करना ये नियत प्रदेश से परली ओर किये जाय तो इनका उल्लंघन करना यों तीन अतीचार हो जाते हैं। प्रयोजन बिना या अज्ञानसे इनका अतिक्रम किया जायेगा तब तो अतीचार हैं अन्य प्रकारों से अतिक्रम करने पर तो अनाचार ही है। अज्ञानवश ये अतिक्रम हो जाय तो पुनः संभल कर वर्तों की रक्षा कर ली जाती है पीछे वहां अतिक्रान्त स्थल में जाने का सर्वथा त्याग कर दिया जाता है अन्य को भी नहीं भेजा जाता है वहां अतिक्रान्त स्थल में किसी वस्तु का लाभ किया जाय तो उसका त्याग कर दिया जाता है। क्षेत्र की वृद्धि कर लेना अथवा पूर्व देश की अवधि में से घटाकर उसको पश्चिम देश की अवधि में लाभवश जोड़ देना यह क्षेत्र वृद्धि है। नियत मीमा को भूल कर अन्य न्यूनाधिक स्मृतियों का अभिप्राय खना स्मृत्यन्तराधान है। अज्ञान, अचातुर्य, सन्देह, अतिव्याक्रलता, अन्यमनस्कता, अतिलोभ आदि करके स्मृति का अंश हो जाता है। किसी ने पूर्व दिशा में सौ योजन का परिमाण किया था, गमन करते समय स्पष्टस्प से स्मरण नहीं रहा कि मैंने सौ योजन का परिमाण किया था, या पचास योजन का नियम किया था, उस कत।पेक्षी का पचास योजन से आगे जाने पर तो अतीचार हैं और सौ योजन का अतिक्रम करने पर अनाचार हो जायेगा यों ये पांच दिग्वरित शिल के अतीचार हैं।

परिमितदिगवधिव्यतिलघनमतिक्रमः, स त्रेधा ऊर्घ्वाधिस्तर्यग्विषयमेदात् । तत्र पर्वता-धारोहणाद्ध्वतिक्रमः, कूपावतरणादेरधोऽतिवृत्तिः, बिलप्रवेशादेस्त्यगतीचारः, अभिगृहीताया दिशो लोभावेशादाधिक्याभिसधिः क्षेत्रवृद्धिः । इच्छापरिमाणेंऽतर्भावात्पीनरुक्त्यमिति चेक्ष, तस्या-न्याधिकरणत्वात् । तदतिक्रमः प्रमादमोहन्यासंगादिभिः । अननुस्मरणं स्मृत्यंतराधानं ।

परिमाण की जा चुकी दिशा की अवधि का उल्लंघन कर देना अतिक्रम कहा जाता है। विशेष- रूप से अतिक्रम करना ज्यतिक्रम है। वह ज्यतिक्रम ऊर्ध्विद्दशा, अधोदिशा, और तिर्यिद्दशा के विषयों की भिन्नता से तीन प्रकार का है उन तीनों में पर्वत स्तूप, टीला आदि के उपर चढ़ जाने से उर्ध्वातिक्रम संभव जाता है। कुँआ में उतर जाना, दर्श में नीचे आ जाना आदि क्रियाओं से अधोअतिक्रम हो जाता है। बिल में घुस जाना, सुरंग में प्रवेश कर जाना आदिक से तिर्यक् अतिक्रम स्वरूप अतीचार हो जाता है। चारों ओर प्रहण कर ली गई दिशा का लोभ के आवेश से अधिकपने का अभिप्राय रखना क्षेत्रवृद्धि है। यहाँ कोई शंका करता है कि "धनधान्यादिप्रन्थं परिमाय ततोऽधिकेषु। निस्पृहा, परिमितपरिष्रहः स्यादिच्छापरिमाणनामापि" इस प्रमाण अनुसार पांचवे अणुत्रत माने गये परिमित परिग्रह का दूसरा नाम इच्छापरिमाण मी है। फैली हुई इच्छाओं का संकोच कर नियत परिमाण कर लेना पांचमा अणुत्रत है। जब क्षेत्र के अतिक्रम को पांचवे व्रत के अतीचारों में गिन लिया है उस में क्षेत्रवृद्धि का अन्तर्भाव हो सकता है तिस कारण यहां उस को पुनः कथन करना तो पुनरक्त दोष है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि वह इच्छा परिमाण तो अन्य क्षेत्र, वास्तु, आदिक अधिकरणों में हो रहा है और यह दिग्वरति अन्य के लिये है। वहाँ परिग्रहबुद्धि से क्षेत्र के प्रमाण का अतिक्रम कर दिया जाता है किन्तु यहां दिग्वरमण में मात्र दिशा के परिमाण का लक्ष्य है अतः उस क्षेत्र को बढ़ाकर अतिक्रम रूप से गमन कर लिया है यों अर्थ में अन्तर है। प्रमाद, मोह, अन्यगतिचत्त्वान, उद्भान्ति, आदि करके ये गमन कर लिया है यों अर्थ में अन्तर है। प्रमाद, मोह, अन्यगतिचत्त्वान, उद्भान्ति, आदि करके ये

तीन अतिक्रम या क्षेत्रवृद्धि हो जाती हैं। गृहीत मर्यादा का पीछे स्मरण नहीं रहना या न्यून अधिक रूप स्मरणान्तर कर लेना स्मृत्यन्तराधान है।

#### कस्मात पुनरमी प्रथमस्य शीलस्य पंचातीचारा इत्याह; —

किम कारण से फिर पहिले दिग्विरतिशील के वे ऊद्भ्वीतिक्रम आदि पाँच अतीचार संभव जाते हैं ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर ग्रन्थकार इस समाधान बचन को कहते हैं।

### ऊर्ध्वातिक्रमणाचाः स्युः शीलस्याचस्य पंच ते । तिद्वरत्युपघातित्वात्तेषां तिद्धि मलत्वतः ॥१॥

आदि में हो रहे दिग्विरित जील के वे ऊर्ध्विशा अतिक्रमण आदिक पाँच अतीचार संभव जाते हैं (प्रतिज्ञा) क्यों कि वे उस दिग्विरित क्रत का ईषद्घात करने वाले हैं। तिसकारण नियम से वे उसके मल हैं। अतः व्रत का समूलचूल घात नहीं कर देने से और व्रत के पोपक भी नहीं होने से उन मिलनता के कारणों को व्रत का एकदेश मंग कर देने की अपेक्षा अतीचार कहा गया है।

#### अथ द्वितीयस्य केऽतीचारा इत्याहः,—

अब दूसरे कहे गये देजविरति के अतीचार कौन कौन हैं १ ऐसी संगति अनुसार बुभुत्सा प्रव-र्तने पर सूत्रकार इस अगले सूत्र को कह रहे हैं।

## म्रानयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलःक्षेपा ॥३१॥

अपने सकित्पत देश में स्थित हो रहा भी श्रावक प्रतिषिद्ध देश में रक्खे हुये पदार्थों को प्रयोजनक्त्र किसी से मंगा कर क्रय, विक्रय आदि करता है यह आनयन है। परिमित दश के बाहर स्वयं नहीं जाकर शृत्य आदि द्वारा इस प्रकार करो, यों प्रव्यप्रयोग करके ही अभिप्रत व्यापार की सिद्धि कर लेना प्रेक्यप्रयोग है। देशावकाशिक वत जब हिंसा से बचने के लिये लिया गया है तो स्वयं करना और दसरे से कराना एक ही बात पड़ती है, प्रत्युत स्वयं गमन करने में कुछ विवेकपूर्वक ईर्यापथ शुद्धि भी हो सकती थी किन्तु दसरे चाकरों से ईर्यासमिति नहीं पल सकेगी यों यह प्रेक्यप्रयोग अतीचार हो जाता है। सर्वत्र वत रक्षा की अपेक्षा रखते हुये पुरुष का वत में दोष लग जाने से अतीचारों की व्यवस्था मानी गई है। निपिद्ध देश मे बैठे हुये कर्मचारी पुरुषों का उद्द शकर खांसना, मठारना, टेलीफोन भेजना शब्दानुपात है। अपने रूप को दिखला कर शीघ व्यापार साथने के अभिशाय से रूपानुपात दोष हो जाता है। इसमें कपट का संसर्ग है। गृहीत देश से बाहर व्यापार करने वालों को प्रेरणा करने के लिये डेल, पत्थर आदि का फेक देना, टेलीमाफ करना पुद्गलक्षेप है। ये पाँच देशविरितशील के अतीचार है।

तमानयेत्याज्ञापनमानयन, एवं क्वविति विनियोगः प्रेष्यप्रयोगः, अभ्युत्कासिकादिकरणं शब्दानुपातः, स्वविग्रहप्ररूपणं रूपानुपातः, लोष्ठादिपातः पुद्गलक्षेपः । कृतः पंचैते द्वितीयस्य शीलस्य व्यतिक्रमा इत्याह—

अपने संकल्प किये गये देश में स्थित हो रहे देशवती का प्रयोजन के वश से उस किसी विवक्षित पदार्थ को छाओ इस प्रकार मर्यादा के बाहर देश से मंगा छेने की आज्ञा देना आनयन दोष है। तुम इस प्रकार करो यों परिमित देश से बाहर स्वयं नहीं जाकर किंकर को भेज देने से प्रेच्य प्रयोग द्वारा

अभिप्रेत पदार्थ को प्राप्त कर छेना पेष्य प्रयोग है। ज्यापार करने वाले पुरुषों का उद्देश लेकर खांसना, मठारना, इस्तसंकेत आदि करना, जिससे कि मर्यादा के बाहर देश में से इष्टसिद्धि हो सके वह शब्दा- नुपात है। मेरे तत्परताशाली रूप को देख कर शींघ्र ही बाहर देश से ज्यापार संपादन हो सकता है, यों विचार कर शरीर को दिखलाना, झण्डी, ध्वजा, आदि दिखलाना रूपानुपात है। कर्मचारी पुरुषों का उद्देश लेकर बाहिर देश में डेल, पत्थर, चिट्ठी, टेलीमाम आदि को फेकना पुद्गलक्षेप है। ये देशविरमणशिल के पाँच अतीचार हैं। यहाँ कोई तर्क उठाता है कि दसरे निग्वरित शील के पाँच ज्यतिक्रम मला किस युक्ति से सिद्ध हुये मान लिये जांय १ कोरे आगमवाक्य को मान लेने की तो इच्छा नहीं होता है इस प्रकार सविनय तर्क के उपस्थित होने पर ग्रन्थकार इस अग्रम वार्त्तिक को कहते हैं।

### द्वितीयस्य तु शीलस्य ते पञ्चानयनाद्य: । स्वदेशविरतेर्बाधा तैः संक्लेशविधानतः ॥१॥

ये आनयन आदिक पांच तो (पक्ष ) अपनी मर्यादा किये हुये देश के बाहर नहीं जाना स्वरूप दूसरे शील हो रहे देशिवरतिव्रत को एकदेश बाधा पहुँचाते हैं (साध्यदल) क्योंकि नव ९ भंगों से देश-विरतिजन्य विशुद्धि को धार रहे जीव के उन आनयन आदि क्रियाओं करके संक्षेश कर दिया जाता है (हेतु । इस अनुमान करके पूर्व सूत्रोक्त आगमगम्य प्रमेय की सिद्धि कर दी जाती है। इस अनुमान में कहे गये माध्य के माथ हेनु की ज्याप्ति तो स्वयं में या किसी सत्याणुव्रती में बहण कर ली जाती है। व्रतों करके शुद्ध हो रही आत्मा में म्वल्पसंक्षश करने वाले परिणाम उस व्रत के अतीचार समझे जाते हैं यहां भी पूर्ववत व्रतशोधक और व्रतसंघातक परिणामों से न्यारे थोड़ी मलिनता के कारण हो रहे दोष अतीचार समझ लिये जांय।

#### अथ तृतीयस्य शीलस्य केऽतीचारा इत्याह—

इसके अनन्तर अब तीसरे अनर्थवण्डविरति व्रत के अतीचार भला कौन है ? ऐसी निर्णयेच्छा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज इस वक्ष्यमाण अग्निम सूत्र को सुरुपष्ट कर रहे हैं।

# कंदर्पकौत्कुच्यमौखयसिमोक्षाधिकररगोपभोगपरिभोगानर्थ-क्यानि ।।३२॥

राग की तीव्रता होने पर हँसी दिल्लगी के साथ मिला हुआ गुण्डे पुरुषों का सा अश्लील बचन प्रयोग करना कंदर्प है। तीव्र रागपरिणित और अशिष्ट बचन के साथ मिली हुई मौ मटकाना, कमर हिलाना, ओठ नचाना, हाथ पांव फड़काना, अंगहार, आदि कायिकया करना कौत्कुच्य है। ढीठता से भरपूर होकर जो कुल भी यद्वा, तद्वा, अंट संट, न्यर्थ का बहुत बकवाद करना मौलर्य है। जिसकी सुनते हुये दूसरे मनुष्य उकता जावें, प्रयोजन साधकत्व का नहीं विचार कर चाहे जिन मन बचन काय गत विषयों की अधिकता करना असमीक्ष्याधिकरण है। जितने अर्थ से भोग, उपभोग सब सथ सकते हैं उनसे अतिरिक्त अनर्थक पदार्थों को अधिक मूल्य देकर भी प्रहण कर छेने की देव अनुसार संप्रह कर छेना उपभोग परिभोगानर्थक्य है। ये पांच अनर्थदण्डत्याग शील के अतीचार हैं।

रागोद्रेकात् प्रहासिमश्रोऽशिष्टवाक्प्रयोगः कंदर्पः, तदेवोमयं परत्र दुष्टकायकर्मयुक्तं कौत्कु-

च्यं, धार्ष्ट्यप्रायोऽसबद्धबहुप्रलापित्वं मौखर्यं, असमीच्य प्रयोजनाधिक्येन करणं असमीक्ष्याधि-करणं, तत्त्रेधा, कायवाङ्मनोविषयमेदात्। यावतार्थेनोपभोगपरिभोगस्यार्थस्ततोऽन्यस्याधिक्य-मानर्थक्यं, उपमोगपरिभोगव्रतेऽन्तर्भावात्पौनरुक्त्यप्रसंग इति चेन्न, तदर्थानवधारणात्।

उदीरणा प्राप्त राग की अधिकता से प्रष्टुद्ध हंसी से मिला हुआ शिष्टबहिर्भृत वाक्यों का प्रयोग करना कंदर्प है। वे तीवराग प्रयक्त हास्यवचन और अजिष्ट बचन यों दोनों ही दसरे उपहासपात्र में यदि दुष्ट काय किया से संयुक्त हो जांय तो हास्यवचन, अशिष्ट बचन और द्षित काय चेष्टाये इन तीनों का मिश्रण परिणाम कौत्कुच्य कहा जाता है जैसे कि भांड़, विद्यक, किया करते है। जिसमे ढीठता बहुत पाई जाती है ऐसा पूर्वापर सबन्ध बिना अधिक बकबक करना मौखर्य है। विचारे बिना प्रयोजन नहीं होने पर भी अधिकता करके पदार्थों का निर्माण करा लेना असमीक्ष्याधिकरण है। काय गोचर, और वचन गोचर तथा मनोविषय, पदार्थों के भेद से वह असमीक्ष्याधिकरण तीन प्रकार है। मिध्यादृष्टियों के काव्य, व्याकरण आदि का अनर्थक चिन्तन करना मनोगत है, और विना प्रयोजन परपीड़ा को करने वाला कुछ भी बकते रहना वाग्विषय असमीक्ष्याधिकरण है। तथा बिना प्रयोजन चलते बैठते हुये सचित्त अचित्त फल, फुलों को छेदना भेदना, भूमि खोदना, अग्नि देना, विष देना, आदि आरंभ सभी काय गोचर असमीक्ष्याधिकरण है। जितने पदार्थी से उपभोग, परिभोग, प्रयोजन सध जाता है उतने पदार्थ का संप्रह करना अर्थ समझा जाता है उससे अतिरिक्त अन्यपदार्थी का अनर्थक आधिक्य रखना उप-भोग परिभोगानर्थक्य है। यहाँ कोई शका उठाता है कि इस उपभोग परिभोग आनर्थक्य अतीचार के परिहार का लक्ष्य रख जब इसका उपभोग परिभोग परिमाण नाम के छठे शील में अतर्भाव हो जाता है तो यहां अतीचारों में निरूपण कर देने से पुनरुक्तपन दोष का प्रसंग आता है, प्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कहना क्यों कि उस छठे व्रत के अर्थ का आप निर्णय नहीं कर पाये है। बात यह है कि उम छठे शांल में अपनी इच्छा के वश से उपभोग परिभोग पदार्थों का परिमाण कर मर्यादा कर ली जाती है -किन्तु यहां फिर मर्यादा लिये हुये ही पदार्थों में पूर्णरीत्या अधिक रख देने का अभिप्राय है जैसे कि चार गाहियों के रखने की मर्यादा की थी किन्तु एक या दो गाही से प्रयोजन सध जाता है फिर भी चारों गाडियों को व्यर्थ रक्खे रहना आनर्थक्य समझा जायेगा। विशेष यह है कि इन पांच अतीचारों मे पहिले दो तो प्रमादचर्याबिरति के अतीचार हैं और पापोपदेश विरति का अतीचार मौखर्य है। असमी-क्ष्याधिकरण हिंसोपकारी पदार्थ दान विरति का दोष हो सकता है। प्रमादचर्यात्याग स भी यह दोष सभव जाता है। पांचवां भी प्रमादचर्या का ही अंग है। यों ये पांच अतीचार तीसरे अनर्थदण्ड विरति शील के है।

#### कस्मादिमे तृतीयशीस्त्रस्यातिचारा इत्याह;---

किस कारण से भला तीसरे अनर्थदण्डिवरित शील के ये पांच अतीचार हो जाते हैं १ बताओ। "युक्त्यापन्नघटामुपैति तदहं दृष्ट्वापि न श्रद्धे" जो युक्ति से घटित नहीं हो पाता है उसका प्रत्यक्ष देख कर भी में श्रद्धान नहीं करता हूं। संभवतः द्विचन्द्रदर्शन के समान वह प्रत्यक्ष आन्त हो गया हो "प्रत्यक्ष-परिकलितमप्यर्थमनुमानेन बुमुत्सन्ते तर्करिसिकाः, किरिण दृष्टेऽपि तं चीत्कारेणानुमिन्वतेऽनुमातारः" प्रत्यक्ष से भले प्रकार निर्णय किये जा चुके भी अर्थ को अनुमान प्रमाण करके जानने की अभिलाषा रखना तर्क रिसक प्रमाणसंप्लय वादियों की देव है। अच्छा तो अब ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार युक्ति पूर्ण अनुमानप्रमाण को प्रस्तुत करते हैं।

### कंदर्णचास्तृतीयस्य शीलस्येहोपस्त्रिताः। तेषामनर्थदण्डेभ्यो विरतेषीधकत्वतः॥१॥

उपसंहार कर इस सूत्र में सूचित कर दिये कंदर्प आदिक पांच (पक्ष ) तीसरे अनर्थदण्डत्याग शील के अतीचार है (साध्यदल) क्योंकि उन कंदर्प आदि को अनर्थदण्डों से विरति हो जाने का बाधक-पना है। (हेतु) यों अनुमान द्वारा व्रत को एकदेश रूप से दूषित करने वाले परिणामों को अतीचार-पना व्यवस्थित कर दिया है।

अथ चतुर्थस्य शीलस्य केऽतिक्रमा इत्याहः,—

अब चौथे सामायिक शील के पांच अतीचार कीन से हैं ? ऐसी विनीत शिष्य की जिज्ञासा प्रवर्तने पर श्री उमास्वामी भगवान इस अग्रिम सूत्र को कह रहे हैं।

# योगदुःप्रिशाचानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥३३॥

काय, वचन, और मन का अवलम्ब लेकर जो आत्म प्रदेश परिस्पन्द होता है वह योग है। योग की दुष्टप्रवृत्तियाँ करना अथवा सामायिक के अवसर पर योगों को दूसरे अनुपयोगी प्रकारों से एकाम करते रहना योगदुःप्रणिधान हैं। उन में झरीर के अवयव हाथ, पांव, सिर, आदि को निश्चल नहीं धारे रहना या शान्तिपरिणतियों के उपयोगी हो रहे नासायनयन और खड़ी अवस्था से पाँवों की दोनो एडियों को मिलाकर दोनों अंगूठों मे चार अंगुल का अन्तर रखना, तथा पाठ पढते हुये सिर हिलाना आदि ध्याना-नुकूल आकृतियों का स्थिर नहीं रख सकना कायद:प्रणिधान है। बीच-बीच में गाने लग जाना, संस्कार रहित होकर अर्थ को नहीं समझाने वाले वर्ण या पद का प्रयोग कर देना, अतिशीघ, अतिबिलम्ब, अशुद्ध, धृष्ट, स्खलित, अन्यक्त, पीडित, दीन, चपल, नासिकास्वरमिलित, शब्दों का प्रयोग करना वचनदुःप्रणि-धान हैं। पुरुषार्थपूर्वक किये जाने योग्य विशुद्ध मानसिक विचारो के करने मे उदासीनता धार कर कोधादि के अनुसार या अन्य सावद्य कार्यों में ज्यासंग हो जाने से मन की अन्यप्रकारों करके प्रवृत्ति करना मनोदःप्रणिधान है। सामायिक करने मे उत्साह नहीं रखना प्रातः मध्याह्न, सायंकाल, नियत समयो में सामायिक नहीं करना अथवा जैसे-तैसे उद्देगचित्त से सामायिक पूरा करना, अनाद्र है। करने के अनन्तर ही झट भोजन, व्यापार, क्रीडन, आदि में सोत्साह लग जाना, भी सामायिक का अनादर समझा जाता है। सामायिक करने में चित्त की एकावता नहीं रखना स्मृत्यनुपरथान है अथवा सामायिक मुझ को कर्तव्य है अथवा नहीं करूं, सामायिक मैंने किया अथवा नहीं किया, यो प्रवस्त प्रमाद्से स्मरण नहीं रखना भी पांचवां अतीचार है। मंत्र या पदों का भूछ जाना छोक का चिन्तन करते हुये उसकी ऊंचाई चौड़ाई आदि का भूछ जाना भी अस्मरण कहा जा सकता है। मनोदुःप्रणिधान और स्मृत्यनुपस्थान में यही अन्तर है कि क्रीध आदि का आवेश हो जाने से सामायिक में देर तक चित्त को स्थिर नही रखना स्मृत्यनुपरथान है और मानसिक चिन्ताओं का परिस्पन्द होने से एकाप्रता करके मन का अवधान नहीं करना मनोदुष्प्रणिधान है यों ये पांच सामायिक शील के अतीचार हैं।

योगशब्दो व्याख्यातार्थः, दुष्प्रणिधानमन्यथा वा दुःप्रणिधान, अनादरोऽनुत्साहः अनै-काऽयं स्मृत्यनुपस्थानं । मनोदुःप्रणिधानं तदिति चेन्न, तद्वतादन्याचितनात् । कुतश्रतुर्थस्य श्रीलस्यातिकमा इत्याह—

योग शब्द के अर्थ का ज्याख्यान पहिले छठे अध्याय की आदि में "कायवाक्सनःकर्म योगः"

ये पांचनें शील के अतीचार हैं। इस ग्रन्थ में यह बढ़ा सीष्ठब है कि श्री विद्यानन्द स्वामी ने ही वार्त्तिक बनाये हैं और उन्होंने ही विवरण लिखा है अतः स्वीपज्ञ अलंकार स्वरूप विवरण मे ही वे वार्त्तिक से कुछ शेष रह गये पद को जोड़ देने की ये प्रेरणा कर रहे हैं जो वे कहें वह हमको शिरसा मान्य है।

#### षष्ठस्य शीलस्य केऽतीचारा इत्याहः—

यहाँ कोई पश्न उठाता है कि सूलकार महाराज ने पांच व्रत और सात शीलों मे पांच-पांच अतीचार कहने की प्रतिज्ञा की थी तदनुसार पांच वर्त और पांच शीलों के अतीचार कहे जा चुके हैं अब संगति अनुसार छठे उपभोगपरिभोगपरिमाण शील के अतीचार कौन से हैं ? बताओ। ऐसा विनीत शिष्य का जिज्ञामा पूर्वक प्रश्न उतरने पर तत्त्विनर्णेता सूत्रकार महाराज उत्साहसहित इस अप्रिम सूत्र को स्पष्ट कह रहे हैं।

## सचित्तसंबंधसंमिश्राभिषवदुःपक्वाहाराः ॥३५॥

द्वंद्रसमास के अन्त में पड़े हुये आहार शब्द का पांचों में अन्वय कर देना चाहिये १ सचित्ता-हार २ सचित्तसंबन्धाहार ३ सचित्तसंमिश्राहार ४ अभिषवाहार ५ दुःपकाहार ये पांच भोगोपभागमख्यान वत के अतीचार है अर्थात "चिती संज्ञाने" धातु से चित्त शब्द बना कर उस चित्त के साथ जो वर्तता है वह सचित्त समझ लिया जाता है। व्रत की एकदेश रक्षा करते हुये किसी जीव का हरितकाय पदार्थ को खा छेना अतीचार है। यद्यपि सचित्त खाने का त्याग कर चुके व्रती का पुनः सचित्त का भक्षण कर लेने पर अनाचार हो जाना चाहिये तथापि अज्ञान या चित्त की अनैकाग्रता से सचित्तमक्षण हो जाने पर भी वतरक्षण की अपेक्षा है अतः सचित्ताहार को भी अतीचार में गिना दिया है। तथा सचेतन हो रहे बीज, फलखण्ड, पत्र, अंकुर, आदि करके संसर्ग मात्र किये जा रहे पदार्थ का भक्षण कर लेना सचित्त-संबन्धाहार है। स्वयं अचित्त हो रहा भी आहार दूसरे सचित्तद्रव्य का संघटनात्र हो जाने से दिषत हो गया है। एव सचेतन पदार्थों से संमिछित हो रहे द्रव्य का आहार कर छना सचित्तसम्मिश्राहार है जिस अचित्तका कि सचित्त द्रव्य के छोटे प्राणियों से पृथग्भाव नहीं किया जा सकता है। छोटे-छाटे वनस्पति कायिक जीवों की अवगाहना धनाइगुल के असंख्यातवे या सख्यातवे भाग मात्र है। छू जाने से ही खाद्य पदार्थ मे अनेक जीव आ जाते हैं। बात यह है कि सचित्त संबन्ध मे अचित्त के साथ सचित्त का केवल ससर्ग हो जाना विवक्षित है और यहां समिश्र मे अचित्त का सचित्त से अविभाग-स्वरूप मिल जाना अभिप्रेत हैं। किसी किसी त्यागी पुरुष के भी भूंख, प्यास, की आकुलता हो जाने पर मोह या प्रमाद से सचित्त आदि द्रव्यों में भक्षण, पान, लेपन आदि की प्रवृत्ति हो जाती है। कुछ देर तक गलाकर जो सौबीर आदिक बना लिये जाते हैं वे द्रव पदार्थ कहे जाते हैं तथा इन्द्रियों के बल को बढ़ाने वाले उर्द के मोदक, रसायन, वशीकरण पदार्थ, पौष्टिकरस, ये बृष्य हैं। इन में से कोई पदार्थ भले ही अचित्त या शुद्ध भी होंय किन्तु इन्द्रियमदृष्टद्धि के कारण होने से व्रतियों को इनका त्याग करना चाहिये। अधक बा या अतिपक पदार्थ का आहार करना दुःपकाहार है उर्द की दाल या भात आदि को भीतर अधपका रहने देने पर अथवा अधिक गलाकर, जलाकर, खाने से और मोटे चावल, गेहुं की मोटी, गरिष्ठ रोटी, बाटी, भापला, एवं प्रकृति से भारी हो रहे कतिपय फल आदि का सेवन करने से ज़रीर में अनेक रोग या आलस्य उपजते हैं साथ ही आत्मसंक्लेश हो जाने के कारण धार्मिक कियाओं में क्षति पहुंचती है। इस प्रकार उपभोगपरिभोग संख्यावत के ये पांच अतीचार है।

सह चित्तेन वर्तत इति सचित्तं, तदुपिलष्टः संबन्धः, तद्वयितकीर्णस्तन्मिश्रः। पूर्वेणावि-

शिष्ठ इति चेन्न, तत्र संसर्गमात्रत्वात् । प्रमादसंमोहाभ्यां सचित्तादिषु वृत्तिर्देशविरतस्योपभोग-परिभोगविषयेषु परिमितेष्वपीत्यर्थः । द्रवो वृष्यं चाभिषवः, असम्यक् पक्को दुःपक्कः । त एतेऽति-क्रमाः पंच कथमित्याह—

चित्त का अर्थ ज्ञान है। ज्ञान के साथ वर्तता है इस कारण जीवित हो रहा चेतना वाला पदार्थ सचित्त है १ उस सचित्त द्रव्य के साथ प्रथक कर्त थोग्य संसर्ग को प्राप्त हो रहा पदार्थ सचित्त संबद्ध है २ तथा उस सचित्त दृज्य करके एकरस हो कर मिश्रित हो रहा आहार्य पदार्थ सचित्तसंमिश्र है ३। यहाँ कोई शका करता है कि यह सचित्तसिश्र तो पूर्ववर्ती सचित्त संबन्ध से कोई बिशेषता नहीं रखता है संसर्ग हुये और मिल गये में कोई अन्तर नहीं हैं। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना क्योंकि उस सचित्त संबन्ध में केवल स्पर्श कर लेना मात्र संसर्ग है और संमिश्र मे दोनों का एकरस होकर मिल जाना है। सिद्ध भगवान का पुद्रगल वर्गणाओं के साथ मात्र ससर्ग है बंध या समिश्रण नहीं है। बोतल में मद्य या विष का केवल उपरुष्ठेष है हां पेट में खा पी लंने पर उनका शरीर वयवों के साथ संमिश्रण हो जाता है। प्रमाददोप और छोछपता पूर्ण बढे हुये मोह कर के देश विरित वाले श्रावक की उपभोग और परिभोग के विषयों का परिमाण कर चुकते पर भी सचित्त आदि पदार्थों में प्रवृत्ति हो जाती है यह इसका तात्पर्य अर्थ निकलता है। विशेष यह करना है कि अप्रतिष्ठित प्रत्येक माने गये आम्रष्टक्ष के फल या पत्ता को कोई कोई मन्दबुद्धि पुरुष अचित्त कहते है क्योंकि वृक्ष का एक जीव वहां वृक्ष में ही रहा आया, दूटा हुआ फल या पत्ता तो उसके आत्मप्रदेश निकल जाने पर अचित्त ही हो गया। इस पर यह समझना चाहिये कि शुक्क, पक्क, तप्त हो जाने पर या आम्छ, तीक्ष्णरसवाछे पदार्थ के साथ संमिश्रण हो जाने की दशा मे अथवा शिल, चाकी आदि यन्त्रों करके चकनाचूर कर देने पर अचित्त हो जाने की न्यवस्था आगमोक्त है। अप्रतिष्ठित प्रत्येक होने पर भी आम, अमरूद, केळा, आदि के फळ, पत्ते, शाखा, आदि अवयवों में अन्य भी छोटे छोटे वनस्पति कायिक जीव पाये जाते है जैसे कि प्रत्येक कर्म का उदय होने पर भी कर्मभूमि के तिर्युद्ध, मनुष्यों, के शरीर मे अनेक त्रसजीव आश्रित हो रहे हैं। श्री गोम्मटसार का परामर्श करने पर वनस्पति कायिक जीवों की छोटी छोटी अवगाहनाओं का निर्णय हो जाता है। एकेन्द्रिय जीवों मे पृथिवीकाय, जलकाय, तेजस्काय, वायुकाय के जीवों में ही बाद्र निगोद का आश्रितपना टाला गया है वनस्पतिकाय में बादर निगोद पाया जाता है। अतः संघट्ट करने पर भी जिल या चाकी के छेदों मे घुस गये वनस्पति के उर्द, मूंग, बराबर के दुकड़े भी जब सचित्त सम्भव सकते है तो गीले फल, पत्ते, आदिक अवश्य ही सचित्त होने चाहिये। अतः व्रती उन त्यागे हये सचित्त पदार्थों के आई फल पत्ते आदि का मक्षण नहीं कर सकता है। द्रव पदार्थ और वृषीकरण, बाजीकरण के उपयोगी बृष्यपदार्थ अभिषव हैं। समीचीन रूप यानी अन्यूनानतिरिक्त रूप से नहीं पका हुआ पदार्थ दु:पक है। यहां कोई पूंछता है कि वे प्रसिद्ध हो रहे सचित्त आहार आदि ये पांच अतीचार भला किस प्रकार सिद्ध हुये समझ लिये जांय १ ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रनथकार अग्रिम वार्तिक को कह रहे है।

> तथा सचित्रसंबंधाहाराचाः पंच सुत्रिताः । तेऽत्र षष्ठस्य शीलस्य तद्विराधनहेतवः ॥१॥

तथा सचित्तसंबंधाद्वार आदिक पांच जो यहां सूत्र द्वारा कहे जा चुके हैं वे (पक्ष ) छठे शीख

माने गये भोगपरिभोगसंख्यान के अतीचार हैं (माध्य ) क्योंकि उस छठे शीछ की विराधना करने के कारण हो रहे हैं (हेतु) तिसी प्रकार अर्थान् जैसे अहिंसादि व्रतों का एक देश रक्षण और एक देश भंग कर देने वाले दोष उन व्रतों के अतीचार हैं उसी प्रकार व्रत का एक अंशरूप से भंग कर देने वाले सचित्त संबन्धाहार आदिक पांच इस छठे शील के अतीचार हैं (दृष्टान्त)!

#### सप्तमस्य शीलस्य केऽतिक्रमा इत्याह--

अब सातमे अतिथि संविभाग शील के अतीचार कौन हैं १ ऐसी तीव्रनिर्णिनीया प्रवर्तने पर सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्र को कह रहे हैं।

## सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशमासर्त्यकालातिऋमाः ॥३६॥

सचित्तनिक्षेप १ सचित्तापिधान २ परव्यपदेश ३ मात्सर्य ४ और कालातिक्रम ५ ये पांच अतिथि-संविभाग शील के अतीचार है। अर्थात सचित्त यानी सजीव हो रहे कमलपत्र, पलाशपत्र, कदलीपत्र आदि में खाद्य, पेय पदार्थ को धर देना अथवा गीलो पृथिवी की बनी हुई चूलि पर भोज्य, पेय पदार्थी को रांधना, सचित्त जल से आई हो रहे बर्तनों में खाद्यपदार्थ रख देना आदि सचित्तनिक्षेप है। कोई तच्छबद्धि पुरुष विचारता है कि सचित्त पर धरे हुये पदार्थ को संयमीजन प्रहण नहीं करते है यों दान नहीं देना पड़े इस अभिप्राय से वह देय पदार्थ को सचित्त पर धर देता है जैसे कि आजकल भी कतिपय धनपतियों के बेज्ञानिक रसोइया परोसने में कृपणता करते हैं। सचित्त पदार्थ करके ढक देना तो सचित्ता-पिधान है। सयमी ग्रहण नहीं करेंगे तो भी मुझे लाभ है ऐसा मान रहा यह तुच्छ पुरुष भोज्य पदार्थ को सचित्त से दक देता है अथवा उस भोज्य पदार्थ को त्वरा वश मैंने सचित्त से दक दिया है संयमी तो इस बात को जानते नहीं हैं यो विचार कर उस सचित्तपिहित वस्त का संयमी के लिये दान कर देना भी सचित्तापिधान हो सकता है। दूसरे दाता के देय द्रव्य का अर्पण कर देना अर्थात् दूसरे के पदार्थ को लंकर स्वयं दे देना अथवा मुझे कुछ कार्य है तू दान कर देना यह परव्यपदेश है। अथवा यहाँ दूसरे टाता विद्यमान हैं मै यहां दाता नहीं हू यह कह देना भी परव्यपदेश हो सकता है। धनलाभ या किसी प्रयोजन सिद्धि की अपेक्षा से द्रव्यादिक के उपार्जन को नहीं त्यागता सन्ता योग्य हो रहा भी दसरे के हाथ से दान दिलाता है इस कारण यह परव्यपदेश महान् अतीचार है जो कार्य स्वयं किया जा सकता है किसी रोग, सूतक, पातक आदि का प्रतिबंध नहीं होते हुये भी उस को दूसरों से कराते फिरना अनु-चित है। दान को देता हुआ भी आदर नहीं करता है अथवा अन्य दाताओं के गुणों को नहीं सह सकता है वह उसका मात्सर्य दोष है। संयमियों के अयोग्यकाल में दान करने का अभिप्राय रखना कालातिकम है, ये पांच अतीचार अतिथि संविभाग शील के हैं।

सचित्ते निक्षेपः, प्रकरणात् सचित्तेनापिधानं, अन्यदातृदेयार्पणं परव्यपदेशः, प्रयच्छतो-प्यादराभावो मात्सर्य, अकाले भोजनं कालातिक्रमः ॥ इत एतेऽतिचारा इत्याह;——

मुनिदान योग्य अचित्तपदार्थों का सचित्तपदार्थ पर धर देना सचित्तनिक्षेप है "सचित्ते निक्षेपः" यों विम्रह कर िया जाय। प्रकरण के वश से सचित्त करके अपिधान यों विम्रह कर "सचित्तापिधान" शब्द बना लिया जाय "अर्थवशाद्धिभक्तिविपरिणामः" इस परिमाधा अनुसार सप्तमी विभक्ति वाले सचित्त शब्द का अपिधान पद के साथ अन्वय करने पर प्रकरणवश तृतीयान्त सचित्तोन पद के साथ विम्रह करना चाहिए, अन्यथा पहिले अधिकरणपने से कहें गये सचित्त का तृतीयान्त पद कृप से अनुवृत्ति

करना किठन पड़ जाता है। अन्य दाता हैं ही मैं क्यों दान देने की चिन्ता करूं अथवा यह देने योग्य पदार्थ किसी दूसरे का है ऐसा अभिप्राय कर अर्पण कर देना परन्यपदेश है। बड़े समारोह से दान कर रहे सन्ते भी अन्तरंग मे पात्र का आदर नहीं करना या देने में हर्ष नहीं मनाना मात्सर्थ है। अकाल में भोजन करना कालातिकम है। यों ये दान के अतीचार हुये। यहाँ कोई पूंछता है कि ये अतीचार भला किस प्रमाण से सिद्ध किये जा सकते हैं ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर ग्रन्थकार अग्रिम वार्त्तिक को कह रहे हैं।

### स्मृताः सचित्तनिक्षेपप्रमुखास्ते व्यतिक्रमाः । सप्तमस्येह शीक्षस्य तद्विघातविधायिनः ॥१॥

वे सचित्तनिश्लेप आदिक यहाँ कहे गये पाँच अतीचार (पक्ष ) सातवें अतिथिसंविभाग शीलके माने गये हैं सर्वक्रोक्त विषय का गुरुपरिपाटी अनुसार अवतक यों ही स्मरण होता चला आ रहा है (साध्य )क्यों कि ये दोष उस अतिथि संविभाग का एकदेश से विघात करने वाले है (हेतु)। इस अनुमान प्रमाण से सूत्रोक्त आगमगम्य विषय की पृष्टि हो जाती है।

#### अथ सन्लेखनायाः केऽतिचारा इत्याहः

अतीचारों का प्रकरण होने पर छगे हाथ अब सल्छेखना के अतीचार कौन से है ? ऐसी विनीत शिष्य की बुभुत्सा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज अग्निम सूत्र को कह रहे है।

# जीवितमररगाशंसामित्रानुरागसुखानुबंधनिदानानि ॥३७।

जीविताशंसा, मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध, और निदान, ये पाँच सल्लेखना के अती-चार है। अर्थात् यह प्रकृत शरीर में आत्मा का निवास करना स्वरूप जीवित नियम से अध्रव है। यह बबूले के समान अनित्य शरीर अवश्य हेय है एसा जानकर भी मेरा जीवन बना रहे ऐसी लोलुपतापूर्ण सादर आकांक्षा करना जीविताशंसा है। रोग, टोटा, उपद्रव, अपमान आदि से आकुलित होकर मरण में संक्षेश पूर्वक अभिप्राय रखना मरणाशंसा है। बाल्य अवस्था में साथ खेले अथवा संपत्ति और विपत्ति में युगपत् माथ रहे मित्रों के साथ हुई क्रीड़ा आदि का स्मरण करना मित्रानुराग है। मैने पहिले सुन्दर भोजन, पान, का बड़ा अच्छा भोग किया था, मनोहर, गुलगुदी, सजी हुई शय्याओं पर शयन किया था, अनेक इन्द्रियों के भोग भोगे थे, यों रागवर्धक सुखों का पुनः पुनः स्मरण करना सुखानुबंध कहा जाता है। भविष्य में भोगों की आकांक्षा के वश होकर वैषयिक सुखों की उत्कट प्राप्ति के लिये मनोवृत्ति करना निदान है यों पांच अतीचार सल्लेखना के हैं।

आकांक्षणमाशंसा, अवश्यहेयत्वे शरीरस्यावस्थानादरो जीविताशंसा, जीवितसंक्षेश-न्मरणं प्रति चित्तानुरोधो मरणाशंसा, पूर्वसुहृत्सहपांशुक्रीडनाद्यनुस्मरणं मित्रानुरागः, पूर्वानुभूत-प्रीतिविश्लेषस्यृतिसमन्वाहारः सुखानुबंधः, भोगाकांक्षया नियतं दीयते चित्तं तस्मिस्तेनेति वा निदानं । त एते संन्यासस्यातिक्रमाः कथमित्याह—

आकांक्षा यानी अमिछाषा करना आशंसा है, यह विजली के समान क्षणिक शरीर अवश्य ही स्यागने योग्य है ऐसा जानते हुये भी शरीर की अवस्थित बने रहने में आदर करना जीविताशंसा है।

रोगों के उपद्रव से आकुलित होने के कारण जीवित में महान् संक्लेश हो जाने से मरने के लिये एकाम हो कर मानसिक विचार करना मरणाशंसा है। पूर्व अवस्थाओं में किये गये मित्रों के साथ धूलि कीड़ा, उद्यान भोजन, नाटक प्रदर्शन, सहभोजन, सहविहार आदि का पुनः स्मरण करना मित्रानुराग है। पिहले अनुभवे गये प्रीतिविशेषों की स्मृतियों की बारबार अभ्यावृत्ति करना सुखानुबंध है। विद्याधर, चकवर्ती, देव, इन्द्र, अहमिन्द्र आदि के भोगों की आकांक्षा करके नियत हो रहा चित्त उस निदान में दिया जाता है अथवा उस भोगाभिप्राय करके चित्त की टकटकी लगी रहती है इस कारण वह निदान कहा जाता है। करण या अधिकरण में युद्यत्यय कर दिया गया है "करणाधिकरणयोश्च युद्"। ये पांच सिद्ध हो रहे संन्यास के अतीचार हैं। कोई समाधिमरण करने वाला यदि अभक्ष्य औषधियों का भक्षण, प्रत्याख्यात पदार्थों का निर्गल सेवन, आकुलित होकर पुकारना, तीव्ररोद्रध्यान, इत्यादि परिणतियां करे तो अनाचार है। केवल अज्ञान या प्रमादवश होकर मन्दरूप से यह जीवित की आशा आदि करता है अतः ये पांच कुछ संक्रेश सम्पादन के हेतु होने से अतीचार माने गये हैं। यहां कोई पूछता है कि किस प्रकार सिद्ध हुये ये पांच अतीचार मान लिये जाँय शवताओ। ऐसी तर्क प्रवर्तने पर प्रनथकार अग्रिम वार्त्तिक द्वारा समाधान वचन कहते हैं।

## विज्ञे या जीविताशंसाप्रमुखाः पंच तत्त्वतः । प्रोक्तसल्लेखनायास्ते विशुद्धिक्षतिहेतवः ॥१॥

लक्षण कर भले प्रकर कह दो गई सल्लेखना के जीविताकांक्षा प्रभृति पांच वास्तविक रूप से अतीचार समझने चाहिये (प्रतिक्षा) कारण कि वे समाधिमरण के उपयोगी हो रही उत्कृष्ट आत्म विशुद्धि की क्षिति के कारण हैं (हेतु) ये जीविताशंसा आदिक दोष न तो समाधिपूर्वक मरण का समूलचूल घात करते हैं और न उस समाधिमरण में कुछ विशुद्धि उत्पन्न करते हैं अतः समाधिमरण का एक देश घात और एक देश संरक्षण करने वाले होने से इन का अतीचार मान लिया है।

तदेवं श्रीलव्रतेष्वनितचारस्तीर्थकरत्वस्य परमञ्जभनाम्नः कर्मणो हेतुिरत्येतस्य पुण्या-स्रवस्य प्रपञ्चतो निश्चयार्थे व्रतशीलसम्यक्त्वभावनातदितचारप्रपंच व्याख्याय संप्रति शक्ति-तस्त्यागतपसी इत्यत्र प्रोक्तस्य व्याख्यानार्थम्यकम्यतेः—

तिस कारण इस प्रकार यहां तक "शिलव्रतेष्वनतीचार" यानी सात शील और पांच व्रतों के अतीचार नहीं लगने देना यह परमशुभ नाम कर्म हो रहे तीर्थं करत्व का तृतीय आस्त्रव हेतु है। यो इस पुण्यास्त्रव का विस्तार से निश्चय करने के लिये इस सातवे अध्याय में पांच व्रत, सात शील, सन्यवत्व, सल्लेखना, पच्चीस भावनायें, और उन चौदहों के अतीचारों के प्रपंच का व्याख्यान किया जा चुका है। अब वर्तमान में उन्हीं घोडश कारण भावनाओं में जो शक्ति से त्याग और तपश्चरण करना सृत्रित किया है "शक्तितस्यागतपसी" इस प्रकार यहाँ भले प्रकार कहे जा चुके त्याग यानी दान का व्याख्यान करने के लिये सृत्रकार महाराज उपक्रम यानी जानकर प्रारंभ करते हैं। भावार्ण—तीर्थंकर नामकर्म के आसवों को कहते हुये सृत्रकार ने शील व्या मावनाये व्रतों के प्रतियोगियों के लक्षण व्रतथारियों के भेद तथा सात शील और सल्लेखना एवं व्रत और शिलों की नींव हो रहे सम्यक्त्रव के अतीचार तथैव व्रत शीलों के अतीचार एवं व्रत प्रासाद के कल्कशस्वरूप सल्लेखना के अतीचारों का स्वयं सृत्रकार ने निरूपण कर दिया है। अब सोल्डह कारण भावनाओं में जो शक्ति अनुसार त्याग (दान) कहा गया था तथा

सात शीलों में भी अतिथिसंविभाग शब्द करके दान कहा गया है उस दान का न्याख्यान करने के छिये प्रक्रम का आरम्भ करते हैं।

## श्रनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम् ॥३८॥

स्व यानी अपना अनुप्रह और पर अर्थात् दूसरों का अनुप्रह करने के लिये धन का त्याग करना दान है। भावार्थ—दाता का अपना अनुप्रह तो आत्मीय आनन्द के साथ पुण्यसंचय करना है और पात्र के सम्यग्नान, चारित्र, आरोग्य, शरीर शक्ति, आदि की वृद्धि करना है। यों दोनों प्रयोजनों का लक्ष्य रख जो सर्वांश समत्व को छोड़ते हुये अपने धन का परित्याग कर देना है वह दान है।

स्वपरोपकारोऽनुग्रहः, स्वज्ञन्दो धनपर्यायवचनः । किमर्थोऽयं निर्देश इत्याह--

यहाँ सूत्र में कहे गये अनुमह शब्द का अर्थ अपना और पर का उपकार करना है। दान देने से अपने को स्वकर्तव्यपाछन, पुण्यसंचय और दानान्तराय के क्षयोपशम अनुसार हुए आध्यात्मिक आनन्द विशेष की प्राप्ति होतो है तथा पात्र को आहार, औषि, आदि देने से उनके ज्ञान, चारित्र, शरीर की पृष्टि होकर इन से ज्ञानाभ्यास करना, उपवास करना, तीर्थ यात्रा करना, भावपूर्ण धर्मोपदेश करना, कायक्रश कर सकना आदि सत्कर्म प्रवर्तते हैं, औषि, बसतिका, पुस्तक, कमण्डलु, पिच्छिका, दे देने पर अथवा गृहस्थ पात्र को अन्य पदार्थों का भी स्व हस्त से दान करने पर धार्मिक कृत्यों की वृद्धि होती है। स्व शब्द के आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन ये चार अर्थ हैं किन्तु सूत्र में कहे गये स्व शब्द का पर्याय वाची शब्द केवल स्वकीय धन ही लिया जाय, दान के प्रकरण में आत्मा या आत्मीय बन्धुजन अथवा अपने जातीय वर्ग के देने का तात्पर्य नहीं है। आहार, औषि, पुस्तक, वसतिका, रुपया, गृह आदि धनो का ही मुनिमहाराज और गृहस्थ के लिये यथा योग्य दान दिया जाता है। पात्रदत्ति और करुणा-दत्ति में पुण्यवृद्धि के अर्थ अनेक धर्मादनपेत पदार्थों का दान किया जाता है। हाँ समदत्ति और अन्वयद्ति में पुण्यवृद्धि के अर्थ अनेक धर्मादनपेत पदार्थों का दान किया जाता है। हाँ समदत्ति और अन्वयद्ति में पुण्यवृद्धि के अर्थ अनेक धर्मादनपेत पदार्थों का दान किया जाता है। हाँ समदत्ति और अन्वयद्ति में पुण्यवृद्धि के अर्थ अनेक धर्मादनपेत पदार्थों का दान किया जाता है। हाँ समदत्ति और अन्वयद्ति में पुण्यवृद्धि के अर्थ अनेक धर्मादनपेत पदार्थों का दान किया जाता है। दा कर कथा यह कथन यहां किस लिये किया गया है शब्दाओ। ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर प्रन्थकार वार्त्तिक द्वारा उत्तर को कहते हैं।

स्वं धनं स्यात्परित्यागोऽतिसर्गस्तस्य नुः स्फुटः। तद्दानमिति निर्देशोऽतिप्रसंगनिवृत्तये ॥१॥ अनुमहार्थमित्येतद्विशेषणमुदीरितं। तेन स्वमांसदानादि निषद्धं परमापकृत्॥२॥

स्व शब्द का अर्थ धन समझा जाय इस अपने धन का अतिसर्ग यानी स्फुट होकर जो परित्याग करना है वह दान हैं जो कि आत्मा का स्वकर्तव्य है। लक्षण के घटकावयव हो रहे पदों करके इतर
व्यावृत्ति कर दी जाती है अतः अपने और पर के अपकार के लिये जो दिया जायेगा वह दान नहीं समझा
जायेगा अथवा धन के अतिरिक्त जीवित रहने, शीर्ष आदि का त्याग करना कोई दान नहीं है। सूत्रकार महाराजने "अनुमहार्थ स्वस्य" यो यह विशेषण कहा है उस करके अपने मांस का देना, शिर चढ़ा
देना, पशुबलि करना, इत्यादिक दान करना, निषेषे जा चुके समझे जाय, क्योंकि ये अपने और दूसरे
के बढ़े भारी अपकारों को करने वाले हैं यह धन का दान भी नहीं है।

निह परकीयवित्तस्यातिसर्जनं दानं स्वस्यातिसर्ग इति वचनात् । स्वकीयं हि धनं स्व-मिति प्रसिद्धं धनपर्यायवाचिनः स्वश्रव्दस्य तथैय प्रसिद्धेः । न चैवं स्वदुः खकारणं परदुः खनि-मित्तं वा सर्वमाहारादिकं धनं मवतीति तस्याप्यतिसर्गो दार्नामिति प्रसज्यते, सामान्यतोऽनुप्रहाः र्षमिति वचनात् । स्वानुप्रहार्थस्य परानुप्रहार्थस्य च धनस्यातिसर्गो दानमिति व्यवस्थितेः । तेन च विश्वेषणेन स्वमांसादिदानं स्वापायकारणं परस्यावद्यनिबंधनं च प्रतिक्षिप्तमालक्ष्यते तस्य स्वपरयोः परमापकारहेतुत्वात् ॥

दूसरे के धन को दे देना तो दान नहीं है क्योंकि श्री उमास्वामी महाराज दान के छक्षण में अपने धन का परित्याग करना ऐसा कण्ठोक्त निरूपण किया है जब कि अपना उपात्त किया गया धन ही स्व है ऐसा लोक में प्रसिद्ध हो रहा है। चार अर्थों में से यहां धन के पर्यायवाची हो रहे स्व शब्द की तिस ही प्रकार यानी अपने धन स्वरूप से प्रसिद्धि हो रही है, स्व का भी धन ही होना चाहिये मांस, रक्त, प्राण, आदि नही। यों स्व शब्द की सफलता हुई। इस प्रकार कहने पर भी प्रसंग उठाया जा सकता है कि अपने दुःख के कारण हो रहे अथवा दूसरों के दुःख के निमित्त हो रहे सभी आहार, औपधि, आदि कभी धन हो जाते हैं इस कारण उन का भी परित्याग करना दान हो जाओ, प्रन्थकार कहते है कि यह प्रसंग नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि सूत्रकार ने दान के लक्षण में सामान्यरूप से अनुमहार्थ ऐसा कथन किया है अतः अपना अनुग्रह करना स्वरूप प्रयोजन को धारने वाले अथवा दूसरों का अनुमह होना स्वरूप प्रयोजन को धार रहे धन का संविभाग करना दान है ऐसी सूत्रानुसार व्यवस्था हो रही है। तिस अनुग्रहार्थ विशेषण करके अपने अपाय का कारण हो रहा और पर के पापबंध का कारण हो रहा स्वकीय मांस आदि का दान करना तो निरस्त कर दिया गया समझ लिया जाता है। क्योंकि वह स्वकीय मांस आदि का देना तो अपने और दूसरों के परम अपकार करने का हेतु हो रहा है।

#### कुतस्तस्य दानस्य विश्वेष इत्याह-

सूत्रकार महाराज के प्रति कोई जिज्ञासु प्रश्न उठाता है कि उस दान की या उस दान के फल की किन कारणों से विशेषता हो जाती है ? अथवा दान मे कोइ विशेषता ही नहीं है ? ऐसी पुच्छा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज इस अग्रिम सूत्र को कह रहे हैं।

# विधिद्रव्यदातुपात्रविशेषात्तद्विशेषः ॥३९॥

विधिविशेष, द्रव्यविशेष, दाताविशेष और पात्रविशेष इन विशेपताओं से उप टान की विशेषता हो जाती है। दान के फल में भी अन्तर पढ़ जाता है। अर्थात् श्रेष्ठ पात्र का प्रतिग्रह करना, ऊँचे आसन पर बैठाना, पाद प्रक्षात्म करना, पूजन करना, नमस्कार करना अपने मन की शुद्धि करना, वचन शुद्धि, कायशुद्धि और भोजन, पान शुद्धि इत्यादि पुण्योपार्जन किया विशेषता हो जाती है। देय द्रव्य की विशेषता अनुसार द्रव्यिक जाती है। उस विधि की अद्या महा, माँस, मधु, के संसर्ग से रिहत है, चर्म से छुआ हुआ नहीं है, पात्र के तपः, स्वाध्याय, निराक्चलता, शुद्ध परिणतियां आदि की बृद्धि का कारण है वह द्रव्य विशेष विशिष्ट पुण्य का संपादक है अन्य प्रकारों के द्रव्य से वैसा पुण्य प्राप्त नहीं होता है। दाता भी शुद्ध आचरण का होय, पात्र में ईच्यां नहीं करे, दान देने में उत्साह रखता हो, शुभपरिणामी होय, दृष्टफलों की अपेक्षा नहीं रखता हो, शुद्धा, तुष्टि, भक्ति, विकान, अलोलुपता, क्रमा और शक्ति इन सात गुणों को धार रहा हो ऐसा

दाता विशिष्ट पुण्य का भाजन है उक्त गुणों में जितनी कमी होगी वही दाता की त्रृट है पात्र की विशेष्ता प्रसिद्ध ही हैं, मुनिमहाराज उत्तम पात्र हैं श्रावक मध्यम है और सम्यव्दृष्टि जघन्य पात्र है। मुनियों में भी तीर्थं कर, गणधर, ऋद्धिधारी, आचार्य, उपाध्याय, आदि भेद हो सकते है। इसी प्रकार श्रावक और सम्यव्दृष्टियों में भी अवान्तर भेद हैं। सम्यव्दर्शन आदि की शुद्धि, अशुद्धि, अपेक्षा पात्रों में विशेषता हो जाती है। यों विधि आदि की विशेषताओं से दान और उसके फल में नारतम्य अनुसार विशेषताये हो जाती हैं।

प्रतिष्रहादिक्रमो विधिः विश्वेषो गुणकृतः तस्य प्रत्येकमिसंबंधः । तपःस्वाध्यायपिषृद्धिहेतुत्वादिर्द्रच्यविश्वेषः, अनस्याऽविषादादिर्दात्विश्वेषः, माक्षकारणगुणसयोगः पात्रविश्वेषः ।
एतदेवाह—

अतिथि का प्रतिग्रह करना, अतिथि को ऊँचे देश में स्थापन करना आदि किया विशेषों का नवधामित्त स्वरूप कम तो विधि हैं। गुणों की अपेक्षा की गई परम्पर मे विशिष्टता का हो जाना विशेष हैं। द्वंद्व समास के अन्त मे पड़े हुये विशेष का विधि, द्रव्य, दाता, और पात्र इन चारों में प्रत्येक के साथ पिछली ओर संबंध कर देना, जिससे कि विधिविशेष, द्रव्यविशेष, दातृविशेष, पात्रविशेष, यों सूत्रोक्त पद समझ लिये जाँय, पात्र के तपश्चरण करना, स्थाध्याय करना इन आवश्यक कियाओं की परिवृद्धि का हेतुपना, गमन, धर्मोपदेश में आलस्य नहीं करावना आदिक तो द्रव्य की विशेषताये हैं। पात्र में ईच्यों, असूया नहीं करना, दान देने मे विषाद नहीं करना, देते हुये प्रीति रखना, कुशल होने का अभिप्राय रखना, भोगों की आकांक्षा नहीं रखना, इत्यादिक तो दाता की विशेषताये हैं। मोक्ष के कारण हो रहे सम्यग्दर्शन आदि गुणों के साथ संयोग विशेष होना तो पात्रों की विशेषताये हैं इस ही मन्तव्य को प्रन्थकार अग्रिम वार्त्तिक द्वारा कह रहे हैं।

## तद्विशेषः प्रपंचेन स्याद्विध्यादिविशेषतः। दातुः शुद्धिविशेषाय सम्यग्बोधस्य विश्रुतः॥१॥

विधि, द्रन्य, आदि की विशेषताओं से उस दान का विस्तार करके विशेष हो जाता है जो कि दाता के सम्यग्नान की विशेष शुद्धि के लिये हो रहा प्रसिद्ध है अर्थात् विधि आदि की विशेषताओं से दाता को दान के फल में बड़ा अन्तर पड़ जाता है। भूमि, जल, वायु, वृष्टि, आदि विशेष कारणों करके जैसे बीज फल की विशेषतायें हो जाती हैं।

#### क्रतोऽयं विष्यादीनां यथोदितो विशेषः स्यादित्याहः,---

यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आम्नाय अनुसार चला आया यह विधि आदिकों का सूत्रोक विशेष भला किस कारण से हो जाता है ? बताओ। ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तन पर ग्रन्थकार उत्तर बात्तिक को कह रहे हैं।

## विष्यादीनां विशेषः स्यात् स्वकारणविशेषतः । तत्कारणं पुनर्वाद्यमांतरं चाप्यनेकथा ॥२॥

विधि, द्रव्य आदिकों की विशेषता तो अपने अपने कारणों की विशेषता से हो जायेगी उन विधि आदिकों के कारण तो फिर बहिरंग और अंतरंग अनेक प्रकार के हैं। अर्थात् घट, पट, आदिक

अनेक कार्यों की विशेषतायें अपने अपने अंतरंग, बहिरंग कारणों अनुसार हो रही देखी जाती हैं लोक में भी ऐसी प्रसिद्धि है कि "पाग, भाग, बाणी, प्रकृति, सूरत ( मूरत ) अर्थ विवेक । अक्षर मिछें न एक से दूढो नगर अनेक" भूत, भविष्य, वर्तमान काल के या देशान्तरों के अनेकानेक मनुष्यों की सूरतें, मुरते, एक सी नहीं मिलती है। एक मनुष्य की भी बाल्य, कुमार, युवा, अर्धवृद्ध और वृद्ध अवस्थाओं की आकृतियों में महान अन्तर है सुक्ष्मदृष्टि से विचारने पर प्रत्येक वर्ष, मास, दिन, घंटाओं की सूरतें न्यारी जचेगी। हर्ष, विषाद, क्रोध, क्षमा, भूख, तृप्ति, टोटा, लाभ, रोग, आरोग्य आदि अवस्थाओं में झट न्यारी न्यारी आकृतियां हो जाती हैं। ये ही दशाये पशु, पक्षी, मिक्खयां, चींटे,चीटियां, वृक्ष, आदि में समझ ली जांय। स्थूलदृष्टि से मिन्खियाँ एक सी दीखती हैं किन्तु उनमें अंतरंग बहिरंग, कारण वश अनेक अन्तर पड़े हुये हैं। अले ही एक साँचे में ढले हुये, रुपये, पेंसे, खिलीनों, में अन्तर नहीं है किन्तु सदृश परिणाम स्वरूप सामान्यवाले मनुष्य, घोड़ा, आदि उक्त दृष्टान्तों से चना, गेहूँ, चावलों प्रभृति में भी व्यक्तिशः अन्तर मानने की इच्छा हो जाती है। इसी प्रकार द्रव्य आदि में बहिरग, अन्तरंग कारणों अनुसार विशेषताये हो जाती हैं। पूर्ण आदर उत्साह के साथ प्रतिग्रह आदि के करने मे और मन्द उत्साह के साथ विधि करने मे अन्तर पढ़ जाता है। गरिष्ठ पदार्थ, अति उद्या, औषधि, रूक्ष भोजन, आदि द्रव्यों की अपेक्षा, लघुपाच्य, अनुष्णाशीत द्रव्यों का दान करने में अन्तर है, शुद्धहृदय, निष्कपट, दाता मे और ईर्ब्याल, अनुत्साही, दाता में महान अन्तर है। तीर्थांकर, मुनि, ऋद्विधारी मुनि, सामान्य-द्रव्यिलंगी, उत्तम श्रावक, पाक्षिक श्रावक, आदि पात्रों के अन्तर अनुसार दान फल की विशेषताये हो जातीं है।

विधिद्रव्यदातृपात्राणां हि विश्वेषः स्वकारणविश्वेषात् । तच्च कारणं बाह्यमनेकधा द्रव्य-क्षेत्रकारुभावभेदात् । आन्तरं चानेकधा श्रद्धाविश्वेषादिपरिणामः । कः पुनरसी विध्यादीनां विश्वेषः प्रख्यातो यतो दानस्य विश्वेषतः फलविश्वेषसंपादनः स्यादित्याह्--

अपने अपने कारणों की विशेषताओं से विधि, द्रव्य, दाता और पात्रों का विशेष हो रहा नियमित है और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनके भेद से वे बहिरक्त कारण अनेक प्रकार के हैं। उन के अनुसार
कार्यों में भेद पड़ जाता है। तथा श्रद्धाविशेष, उत्साहविशेष, क्षर्योपशम, विशुद्धि, आदिक परिणाम स्वरूप
अंतरंग कारण भी अनेक प्रकार हैं इन अंतरंग कारणों से भी कार्यों में अनेक अन्तर पड़ जाते हैं।
जैसे कि विद्यालय, अध्यापक, भोजन, श्रेणी, पुस्तकों, समय, परिश्रम आदि के समान होने पर भी छात्रों
की अन्तरंग कारण वश अनेक प्रकार ज्युत्पत्तियां देखी जाती हैं। कारणों की बड़ी अचिन्तनंय शक्ति है।
जिस से कि कार्यों में वस्तु भूत अनेक विशेषताये उपज बैठती हैं। यहाँ कोई प्रश्न उठाता है कि वह विधि
आदिकों की विशेषता फिर कीन सी प्रसिद्ध हो रही हैं। जिस से कि सूत्रोक्त अनुसार दान की विशेषता
से वह विधि आदिकों का विशेष भला फलविशेषों का सम्पादन करनेवाला हो सके ? ऐसी जिज्ञासा
प्रवर्तने पर प्रन्थकार अग्रिम वार्त्तिकों को कह रहे हैं।

पात्रप्रतिमहादिभ्यो विधिभ्यस्तावदास्रवः। दातुः पुण्यस्य संक्षेश्ररहितेभ्योऽतिशायिनः॥३॥ किंचित्संक्षेश्युक्तेभ्यो मध्यमस्योपवणितः। बहत्सक्षेश्युक्तेभ्यः स्वल्पस्येति विभिद्यते॥४॥

## निकृष्टमध्यमोत्कृष्टविशुद्धिभ्यो विपर्ययः। तेभ्यः स्यादिति संक्षेपादुक्तं सूरिभिरञ्जसा ॥५॥

पात्रों का प्रतिप्रह करना, ऊंचा स्थान देना, पादप्रश्लालन करना, पूजा रचना आदिक संक्लेश रहित हो रही नवधा विधियों से तो दाता को सातिशय पुण्य का आस्रव होता है तथा बहुभाग विश् द्धि और किंचित्संक्लेश करके युक्त हो रहे प्रतिप्रह आदि विधियों से दानकर्ता जीव को सध्यस श्रेणी के पुण्य का आस्रव होना कहा है एवं अत्यल्पविशुद्धि और बढ़े हुये संक्लेश करके युक्त हो रहे पात्र प्रतिप्रह, आदि विधियों से दाता की स्वल्प पुण्य का आस्त्रव होता है। इस प्रकार विधियों की विशेषता से यों उक्त प्रकार उत्तम, मध्यम, जघन्य जाति के पुण्यों का आसव होना कह दिया गया है। सूत्र में विधियों की विशेषता से जो उस दान का विशेष कहा था उसका अभिप्राय यही है कि थीं विशेष रूप से दानजन्य गुण्यास्रव के भेद कर दिये जाते हैं। निकृष्ट विशुद्धि, मध्यम विशुद्धि और उत्कृष्ट विशुद्धियों से किये गये उन प्रतिप्रह आदि विधियों से दाता को विपर्येय होगा यानी स्वल्प पुण्य का आस्रव, मध्यम पुण्य का आस्रव और उत्कृष्ट अनुभागवाले पुण्यका आस्रव होगा। इस प्रकार आचार्य महाराज सूत्रकार ने संक्षेप से उक्त सूत्र में तात्त्विकरूप करके यों निरूपण कर दिया है। अर्थात् श्री समन्तभद्राचार्य ने "विशुद्धि सक्लेगाड्गं चेत्स्वपरस्थं सुखासुखं, पुण्यपापास्नवो युक्तो न चेद्वयर्थस्तवाईतः" यो आप्तमीमांसा में विश् द्धि और संक्लेश के अड़गों को पुण्य और पाप का आसव इष्ट किया है। दशवे गुणस्थान में भी ईवर्त्संक्छेश पाया जाने से ज्ञानावरण आदि पाप प्रकृतियों का आस्रव होता रहता है और पहिले गुण-स्थान में भी स्वल्प विशुद्धि अनुसार कतिपय पुण्य प्रकृतियां आ जातीं हैं। प्रथम गुणस्थान से प्रारम्भ कर तेरहवे गुणस्थान तक के जीव दान कर संकते है, जो जीव सर्वथा संक्लेश रहित हैं उनके उत्कृष्ट विशुद्धि है हां जो किंचित् संक्लेश युक्त हैं उनके मध्यमविशुद्धि पाई जाती है। बढ़े हुये संक्लेश से परि-पूर्ण हो रहे जीवों के निकृष्ट विश्दि हो सकती है अथवा थोड़ी भी विश्दि पायों जा सकती है। इस प्रकार दान की विधि से हुये विशेष का ग्रन्थकार ने समर्थन कर दिया है।

## गुणवृद्धिकरं द्रव्यं पात्रे पुरायक्टद्र्पितं। दोषवृद्धिकरं पापकारि मिश्रं तु मिश्रकृत् ॥६॥

द्रव्य की विशेषता यों है कि पात्रों में गुणों की बृद्धि को करने वाला द्रव्य यदि अपित किया जायेगा तो वह दाता को पुण्य का आस्रव करने वाला है और शारीरिक दोषों या आत्मीय दोषों की वृद्धि को करने वाला द्रव्य यदि पात्रों के लिये समर्पित किया जावेगा तो दाता को वह द्रव्यपापास्नव का करानेवाला होगा, हाँ कुछ गुणों की और कुछ दोषों की यों मिश्रित हो रही वृद्धि को करने वाला द्रव्य तो दाता को पुण्यपाप में मिश्रण का आस्नावक है। यह द्रव्य की विशेषता से दानफल की विशेषता हुई।

दाता गुणान्वितः शुद्धः परं पुण्यमवाप्नुयात् । दोषान्वितस्त्वशुद्धात्मा परं पापमुपैति सः ॥७॥ गुणदोषान्वितः शुद्धाशुद्धभावौ समश्नुते । बहुभा मध्यमं पुण्यं पापं चेति विनिश्चयः ॥८॥ दानकर्ता जीव जो श्रद्धा आदि गुणों से अन्वित हो रहा शुद्ध परिणामों वाला है वह दान-किया से उत्कृष्ट पुण्य को प्राप्त कर सकेगा हाँ ईषी, द्वेष, आदि दोषों से अन्वित हो रहा अशुद्धातमा है वह दाता तो बड़े भारी पापास्त्रव को प्राप्त करता है हा जो गुण और दोष दोनों से अन्वित हो रहा है। वह दाता अशुद्ध परिणतियों के हो जाने पर बहुत प्रकार के मध्यम पुण्य और पापकर्मों के आसव को यथायोग्य प्राप्त कर लेता है यों दाता की विशेषता से दान फल की विशेषता का विशेषरूप से निर्णय कर दिया गया है।

> दत्तमन्नं सुपात्राय स्वल्पमप्युरुपुण्यकृत् । मध्यमाय तु पात्राय पुण्यं मध्यममानयेत् ॥र्द॥ कनिष्ठाय पुनः स्वल्पमपात्रायाफलं विदुः । पापापापं फलं चेति सुरयः संप्रचक्षते ॥१०॥

पात्रों की विशंषता इस प्रकार है कि श्रेष्ठ पात्र के लिये दिया गया अन या औषि, ज्ञान, आदिक थोड़े भी होंय परिपाक में विपुल पुण्य का आस्त्रव कराते हैं हां मध्यम पात्र के लिये दिये गये अन आदि तो मध्यम पुण्य को प्राप्त करायेंगे पुनः जघन्य पात्र के लिये दिये गये अन्न आदि तो दाता को स्वल्प पुण्य का आस्रव करायेंगे किन्तु व्रतहीन और दर्शनहीन अपात्र के लिये दिया गया द्रव्य निष्फल हीं हाता है ऐसा विद्वान जान रहे है अथवा अपात्रदान का फल पाप और अपाप भी हो जाता है अर्थात् हिंसक या व्यसनी जीवों के लिये उनके अनुकूछ हो रहे दूषित द्रव्यों के देने से महान् पाप का आस्नव होता है और उन व्यसनी या दूरिभमानी जीवों के लिये योग्य दृव्य देने वाले को पाप नहीं लगना बस यहीं फल पर्याप्त है। सम्यग्दर्शन रहित होकर उपरिष्ठात ब्रती बन रहे कुपात्र में दान करने से कुभोगभूमि के सुख मिलना फल कहा है। इस प्रकार आचार्य महाराज उक्त सूत्र में दान का निर्दोष रूप से बढिया व्याख्यान कर रहे है। भावार्थ-गृहस्थ की कतिपय कियाये ऐसी हैं जिनके करने पर पुण्य नहीं लगता है किन्तु नहीं करने पर पाप लग बैठता है जैसे कि बाल-बच्चों, को पालने या शिक्षित करने से माता-पिता को कोई पुण्य नहीं लगता है हाँ उक्त कर्तव्य के नहीं पालने से संक्लेश, अपकीर्ति, कर्तव्यच्यति अनुसार पापबंध अवश्य होगा, तथा गृहस्थ के कतिपय कर्म ऐसे भी हैं जिनके करने पर पाप नहीं लगता है किन्तु नहीं करने पर पुण्य लग बैठता है जैसे कि ज्यापार में एक रुपये पर चौअनी, दुअनी, का मोटा लाभ उठा रहे ज्यापारी को कोई पाप नहीं लगता है बेचने वाले और खरीदने बाले की चाहे जो कुछ राजी हाय किन्तु सन्तोषी व्यापारी यदि थोड़े लाभ से ही बेचे तो संतोष, परोपकार, मितव्यय, सत्कीर्ति, वात्सल्य, अनुसार हुई आत्मविशुद्धि से उसको पुण्य अवश्य हो जायेगा । यहाँ पुण्यपाप पद से तीव्र अनुभाग शक्ति वाले पुण्यपाप, लिये जॉय यों तो गृहस्थ की चाहे किसी भी किया से पुण्य पाप यथा योग्य लगते ही रहते हैं। पहिले गुणस्थान से लंकर दशवें तक अनेक पुण्यपाप कर्मी का बन्ध होता रहता है। सनातनी पण्डितों के यहाँ भी "नित्यनैमित्तिके कुर्यात् प्रत्यवायजिहासया" तथा "अकुर्वन्विहितं कर्म प्रत्यवायेन लिप्यते" यों नित्य नैमित्तिक कर्मों करके कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं मानी गई है। हाँ संध्यावन्दन आदि कर्मों को नहीं करने वालों को पापबंध अवश्य हो जायेगा, प्रत्यबायाभाव भछे ही फल समझ लिया जाय राजा करके नियत करीं गई धाराओं (कानूनों ) के पालने से प्रजाको कोई इनाम या सार्टीफिकिट नहीं मिलता है हाँ कानून नहीं पालने वालों को दण्ड अवश्य प्राप्त होता है। यवनों के यहाँ ज्याज नहीं खाने वालों को कोई खदा की ओर से पुण्य नहीं बटता है हाँ व्याज खाने वालों का नरक जाना उन्होंने माना

है। इत्यादि युक्तियों से अपात्र दान का फल पाप और अपाप समझ लिया जाय जैसे कि किसी कुपात्र दान से पुण्य और अपुण्य हो जाते हैं। वेश्याओं के सुख, रईसों के पशु पिक्षयों के सुखों की प्राप्ति, पाप-मिश्रित पुण्य से हो जाती है इसी प्रकार किच्छार्मिकों को दुःख या सज्जनों को क्लेश की प्राप्ति भी पूर्व-जन्मार्जित पुण्यमिश्रित पाप से हो जाती है। यह पुण्यास्त्रव या पापास्त्रव का अचिन्तनीय कार्य कारणभाव विशुद्धि संक्लेशाङ्गों पर अवलिन्त है जो कि परिशुद्ध प्रतिभावालों को स्वसंवेद्य भी है। शेष युक्ति, आगम, गम्य है। "पापापायं" ऐसा पाठ होने पर तो आचार्य महाराज दान का फल पाप के अपाय हो जाने को भी बखानते हैं। यों अर्थ कर सकते हैं।

### सामग्रीमेदाद्धि दानविशेषः स्यात् कृष्यादिविशेषाद्बीजविशेषवत् ।

दान की सामग्री के भेद से दानिकया में अवस्य विशेषता हो जायेगी जैसे कि कृषी यानी जोतना अथवा पृथिबी, जल, षाम आदि कारणों की विशेषता से बीज के नाना प्रकार फलविशेष हो जाते हैं। नागपुर का संतरा, मुसाबल का केला, बनारसी अम, काबुली अनार, सहारनपुर का गन्ना, छोटा खीरा आदि पदार्थ उन नियत स्थानों में ही सुस्वादु, कोमल फलित होते हैं अन्यस्थानों में बीज बा देने से वैसे फल की प्राप्ति नहीं होती है इसी प्रकार ऋतुओं, मेघ जल, सूर्यातप, द्वारा भी अनेक अन्तर पड़ जाते हैं। तद्वत् विधि आदि की सामग्री द्वारा हुई दान किया के विशेषों अनुसार दानफल का तारतम्य है।

### निरात्मकत्वे सर्वभावानां विध्यादिस्वरूपामायः क्षणिकत्वाच्च विज्ञानस्य तदिमसंबंधा-भावः।

न्यायपूर्वक युक्तिपूर्ण जैन सिद्धान्त का प्रतिपादन कर रहे श्री विद्यानन्द स्वामी इस सातवे अध्याय के प्रमेय की स्याद्वाद सिद्धान्त अनुसार ही सिद्धि हो सकने का प्रतिपादन करते है कि हिंसा करना या उसका त्याग करना एवं विशेष सामान्य भावनाये भावते रहना तथा अतीचारों के प्रत्याख्यान का प्रयत्न करना और दान अथवा उसके विधि आदिक अनुसार हुये फलविशेषों की संपत्ति ये सब अनेकान्त का आश्रय कर स्याद्वादसिद्धान्त में ही सुघटित होते है। परिणामी हो रहे नित्यानित्या-त्मक जीव के तो अनगार धर्म और उपासकाचार पछ जाते हैं किन्तु बौद्ध, नैयायिक, सांख्यों के यहाँ एकान्त पक्ष अनुसार व्रत विधान नहीं आचरा जा सकता है। देखिये नैरात्म्यवादी बौद्धों ने प्रथम तो आत्मद्रव्य को ही स्वीकार नहीं किया है तथा स्वलक्षण या विज्ञान को उन्हों ने स्वभाव, क्रिया, परिण-तियां, से रहित स्वीकार किया है। ऐसी दशा में सम्पूर्ण पदार्थों को निरात्मक, निस्त्वरूप, मानने पर बौद्धों के यहां विधि द्रव्य आदि के स्वरूपों का ही अभाव हो जाता है। सात्मक, स्वभाववान, पदार्थ तो प्रतिग्रह कर सकता है मुनि महाराज को ऊंचे आसन पर बैठा सकता है या प्रतिप्रहीत हो जाता है, ऊंचे आसन पर बैठ 'जाता है, स्वभावों से शून्य हो रहा क्या दान देवे ? और क्या लेवे ? दूसरी बात यह है कि बौद्धों ने विज्ञान को ही आत्मा स्वीकार किया है, एक क्षण ही ठहर कर दूसरे क्षण में नष्ट हो चुके विज्ञान के क्षणिक हो जाने के कारण उन दान प्रहण, स्वर्गप्राप्ति आदि परिणतियों का चहुं ओर से सम्बन्ध नहीं हो पाता है कारण कि पूर्वक्षण और उत्तर क्षण में पाये जा रहे विषयो के संस्कार अनु-सार अवग्रह करने में समर्थ हो रहे एक अन्वित ज्ञान का अभाव है। सत् का सर्वथा विनाश और असत् का ही उत्पाद मान रहे बौद्धों के यहां पूर्वोत्तर समीपवर्ती परिणामों का अन्वय नहीं माना गया है। अर्थात् क्षणिक विज्ञान का पक्ष छेने पर यह पात्र है, ऋषि है, तपःस्वाध्याय में तत्पर रहेंगे मेरे पहिले दान करने की भावना थी अब वहीं मैं नवधा भक्ति से दान कर रहा हूं दान का फल मुझ कर्ता को ही प्राप्त होगा, इसी प्रकार यह द्रव्य वहीं शुद्ध है जिसकों कि घन्टों पहिले से शोधन, पाचन, आदि कियाओं से संस्कृत किया गया है, इत्यादिक अन्वित संबन्ध नहीं हो सकते हैं। वान का संरंभ करने वाला न्यारा है, फलभोक्ता भिन्न है, शुद्ध खाद्य, पेय, तब न्यारे थे अब न जाने नये उत्पन्न हुये कैसे हैं ? यों तस्वों को क्षणिक मानने पर कोई नियम, आखड़ी, ब्रत, दान, नहीं पाले जा सकते हैं। अष्टसहस्री में इसका विशेष स्पष्टीकरण है।

नित्यत्वाज्ञत्विनःक्रियत्वाच्च तदभावः । क्रिया गुणसमवायादुपपत्तिरिति चेन्न, तत्परि-णामाभावात् । क्षेत्रस्य वा चेतनत्वात् । स्याद्वादिनस्तदुपपत्तिरनेकान्ताश्रयणात् । तथादि —

दसरे वैशेषिक या नैयायिकों के प्रति यह कहना कि उन्होंने है आत्मा को सर्वथा नित्य स्वीकार किया है "सदकारणविष्ठात्यं" सत् होकर जो स्वकीय उत्पादक कारणों से रहित है वह नित्य है। वैशेषिकों ने आत्मा को मूलक्ष्य से ज्ञानरहित भी इष्ट किया है। धन के योग से धनवान के समान सर्वथा भिन्न हो रहे ज्ञान के समवाय से आत्मा को ज्ञानवान माना गया है। मूल में आत्मा अज्ञ है तथा नैया-यिकों ने आत्मा को सर्वव्यापक होने के कारण किया शून्य अभीष्ट किया है। जो विचार सर्वत्र यहाँ वहाँ ठसाठस भरा हुआ है वह एक स्थान से दूसरे स्थान को कथमि नहीं जा सकता है "सर्वमूर्तिमदूद्रव्य-संयोगित्वं विभूत्वं" यह वैशेषिको के यहाँ विभुत्व का पारिभाषिक लक्षण है। यों जिस दर्शन मे आत्मा का नित्यपन, अज्ञपन, क्रियारहितपन, इष्ट किये गये हैं उस दर्शन में नित्य, अज्ञ और निष्क्रिय होने के कारण उन विधि आदि के स्वरूप का अभाव है जो नित्य है वह पहिले यदि अदाता था तो सर्वदा अदाता आत्मा ही बना रहेगा तथा जो दाता है तो सदा दाता ही रहेगा। पात्र का गांचरी, भ्रामरी, गर्तपूरण, अक्षम्रक्षण व्रतियों अनुसार दाता के घर पर आना, और दाता का प्रतिमह आदि करना ये सब बाते सर्वथा नित्य आत्मा में नहीं सुविटत होती है। जो ज्ञान गुण से सर्वथा भिन्न है वह अज्ञ आत्मा विचारा घट, पट आदि के समान क्या विधि, श्रद्धा, आदि को करेगा ? कथमपि नही। इसी प्रकार निष्क्रिय हो रहे ज्यापक आत्मा मे आहार, विहार, उच्चासन, अर्चन, भक्ति, आदि कुछ भी धार्मिक कृत्य नहीं बनते हैं। अतः क्षणिकवादी बौद्ध के समान आत्मा को नित्य मान रहे नैयायिकों के यहां भी विधि, श्रद्धा, अहिंसा, आदि कोई भी वत या शील नहीं सिद्ध हा सकते हैं। यदि यहां बैशेषिक यों कहे कि ''अयुत्तसिद्धानामाधार्याधारभूतानामिहेदंप्रत्ययहेतुः संबंधः समवायः'' यो सर्वथा भिन्न भी हो रहे किया और गुणों का एकपन के समान समवाय सबन्ध हो जाने से आत्मा के विधि, श्रद्धा, अहिंसानत, दिग्विरतिशील, आदि अनुष्ठान वन जायेगे। प्रनथकार कहते हैं कि यह ता नहीं कहना क्योंकि सर्वथा भिन्न हो रहे ज्ञान, श्रद्धा, तृष्टि, प्रतिप्रह, आदिक उस आत्मा के परिणाम नहीं कहे जा सकते है। सद्याचल का परिणाम विन्ध्य पर्वत नहीं हो सकता है। बात यह है कि देवदत्त को वस्त्र का योग हो जाने से वस्त्रवान कह सकते हो किन्तु आत्मा का स्वभावपरिणाम वस्त्र नहीं है तिसी प्रकार आत्मा को किया गुणों के समवाय से औपाधिक क्रियावान, गुणवान, कहा जा सकता है किन्तु आत्मा को किया या गुणों के साथ एकरसपरिणति नहीं होने के कारण इन प्रस्तावप्राप्त दान, प्रहण, अहिंसा, मैत्री, आदि स्वरूप परिणितयां नहीं हो सकती हैं। अथवा सांख्यों के प्रति हमें यों कहना है कि उनके यहां प्राकृतिक क्षेत्र को अचेतन स्वीकार किया गया है "प्रकृतेर्महास्ततोऽहंकारस्तस्माद्गणरूच घोडशकः। तस्माविष षोडशकात्पंचभ्यः पंचभूतानि" सम्बगुण, रजोगुण, तसोगुणसय प्रकृति से महत्तम्ब प्रकट होता है उस बुद्धि या महान से अहंकार होता है अहंकार से पांच कर्मे न्द्रिय और पांप काने न्द्रिय एक

मन तथा रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, शब्दतन्मात्रा यों ये सोछह विवर्त आविर्भूत होते हैं। युनः पाच तन्मात्राओं से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये पांच भूत अभिव्यक्त हो जाते हैं। यों एक प्रकृति और तेईस विकृतियां इस प्रकार चौबीस तत्त्वों को क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र की चेतना करने वाला पृष्ठप पच्चीसवां तत्त्व है यों पच्चीस तत्त्वों को इष्ट कर रहे सांख्यों के प्रति आचार्य कहते हैं कि आपने प्रकृति को ही कर्ता अभोष्ट किया है प्रकृति के ही अत, आखड़ी, उपवास, दान, श्रद्धा, अहिंसा, सामाध्यक, आदि विकार माने हैं किन्तु जब चौबीसों प्रकार का क्षेत्र अचेतन है ऐसी दशा में घट, पट आदि के समान इस अचेतन क्षेत्र के विधि आदिक विवर्त कथमपि नहीं बन सकते है। प्रतिग्रह, त्रत, आदिक तो चेतन आत्मा के परिणाम है जो कि अचेतन के असंभव हैं। यहि क्षेत्र के विधि आदिक परिणतियां मानी जायेगी तो वह अचेतन नहीं हो सकता है। नैयायिकों के समान सांख्यों ने भी आत्मा को नित्य, क्षानरहित, कियाशून्य, शुद्ध, स्वीकार किया है इस कारण आत्मा के भी विधि आदि के होने की उपपत्ति नहीं है। हाँ स्याद्वादियों के यहां तो उन विधि, दान, आदि का होना सिद्ध हो जाता है क्योंकि जैनों के यहां अनेकान्त पक्ष का आश्रय किया जा रहा है। आत्मा नित्य अनित्य आत्मक हो रहा परिणामी है कितिपय पूर्व परिणतियों को छोडता संता उत्तर विवर्तों को आत्मसात् कर भूव बना रहता है अतः उत्पाद, ज्यय, भ्रीक्य, स्वरूप आत्मा के सर्व पुण्य पाप क्रियायें या शुद्ध परिणतियें बन जाती हैं इसी स्याद्वाद सिद्धान्त को प्रन्थकार शिखरिणी छन्द में वार्तिक द्वारा स्पष्टक्र से कह कर दिखलाते है।

अपात्रेभ्यो दत्तं भवति सफलं किंचिदपरं। न पात्रेभ्यो वित्तं प्रचुरमुदितं जातुचिदिह। अदत्तं पात्रेभ्यो जनयति शुभं भूरि गहनं जनोऽयं स्याद्वादं कथमिव निरुक्तं प्रभवति॥१॥

यहाँ लौकिक या शास्त्रीय व्यवस्थाओं में कोई कोई पदार्थ यदि अपात्रों के छिये भी दे दिया गया होता है तो वह सफल यानी दाता या पात्र के लिये अष्ठ फल का देने वाला है तथा कोई दूसरा पदार्थ या धन यदि अत्यधिक भी पात्रों के लिये दिया जाय तो भी वह कदाचिदिप सफल नहीं हुआ कहा गया है तथा पात्रों के लिये नहीं दिया गया या दिया गया भी दान पश्चात् आपित्तकाल में शुभ और बहुत तथा दुरिधगम्य फल को उत्पन्न करता है ऐसी अनेकान्तपूर्ण दशा में स्याद्वाद शब्द की निरुक्ति से लब्ध हुये कथंचित् पक्ष परिग्रह अर्थ की यह विचारशील मनुष्य भला किसी भी प्रकार आचीत्पत्ति कर ही लेता है। अर्थात् अनेक स्थलों पर पात्र को देना व्यर्थ कहा गया है किन्तु स्याद्वाद मत अनुसार विशुद्ध परिणामों से अपात्र को भी दिया गया दान सफल है और संक्रेश परिणामों अनुसार पात्र के लिये भी अर्पित किया गया दान निष्फल है। इसी प्रकार कदाचित् रोग आदि अबस्थाओं मे पात्रों के लिये नहीं भी देना पुण्य को उपजाता है, जब कि पात्र के लिये अशुद्ध पदार्थ का दान या क्लेशवर्द्धक खाद्य, पेय, का दान पाप को उपजाता है। स्याद्वाद का सर्वत्र साम्राज्य छा रहा है स्याद्वाद के प्रमुत्व की छाप सर्वत्र खग रही है।

किंचिद्धि वस्तु विशुद्धान्तरमपात्रेम्योऽपि दत्तं सफलमेव, संक्लेशदुर्गतं तु पात्रेम्यो दत्तं न प्रचुरमपि सफलं कदाचिदुपपद्यतेऽतिप्रसंगात्, तथा दत्तमदत्तमपि पात्रेम्योऽपात्रेम्यश्च शुभमेव फुलं जनयति संक्लेशंगाप्रदानस्यैव श्रेयस्करत्वात् । ततः पात्रायापात्राय वा स्याद्दानं सफलं, स्याददानं, स्यादुभयं, स्यादवक्तव्यं च स्याद्दानं वाऽवक्तव्यं चेति, स्याद्वादिनयप्रमाणमयज्योतिः-प्रतानो अपसारितसकलकुनयतिमिरपटलः सम्यगनेकान्तवादिदिनकर एव विभागेन विभाव-यितुं प्रभवति न पुनरितरो जनः कूपमण्डूकवत्पारावारवारिविजृंभितमिति प्रायेणोक्तं पुरस्तात्प्रति-पत्तव्यं ॥

जिस वस्त से दाता और पात्र का अंतरंग विशुद्ध हो जाय ऐसी कोई भी खाद्य, ज्ञान, पुस्तक, पेय बस्त होय वह बस्त अपात्र के लिये भी दे दी जाय तो परिपाक में नियम से सफल ही होगी। हाँ जो संक्लेशों द्वारा दाता या पात्र की दुर्गति कर देने वाली बस्तु है वह पात्रों के लिये अत्यधिक भी दे दी जाय तो भी कदाचित् सफल नहीं बन सकती है। क्योंकि अतिप्रसंग दोष लग जायंगा, यानी कोधी राजा, या डाकू, वेश्या, अफीमची, मद्यपायी, आदि को दिया गया अथवा दुष्ट लोभी दाता कर के दिया गया पदार्थ भी सफल हो जाना चाहिये, जो कि किसी को इष्ट नहीं है। तथा पात्रों के लिये और अपात्रों के लिये कोई भी पदार्थ दिया गया होय अथवा नहीं भी दिया गया होय विशुद्ध भावनाओं अनुसार परिपाक से शुभ ही फल को उत्पन्न कराता है कारण कि संक्लेशांगों करके नहीं प्रदान करना ही जैन सिद्धान्त में श्रेयस्कर यानी पुण्यवर्द्धक या परंपरया मुक्ति संपादक अभीष्ट किया है। आत्मा की यावत् परिणतियों में विशृद्धि और संक्लेश अनुसार शुभ अशुभ न्यवस्थाये नियमित की गई हैं तिसकारण उक्त छदः मे कहा गया स्याद्वादसिद्धान्त यों पृष्ट हो जाता है कि पात्र के लिये अथवा अपात्र के लिये अर्पित किया गया कथंचित् सफल हो रहा दान है (प्रथम भंग)। और पात्र,अथवा अपात्र के लिये संक्लेश पूर्वक दिया गया विफल हो रहा कथांचित् अदान है ( द्वितीय भंग )। एवं क्वचित् दिया गया दान क्रम से अर्पणा करने पर दान, अदान, उभय स्वरूप है विशुद्धि और संक्लेश का मिश्रण हो जाने पर उभय धर्म सध जाता है ( तृतीय भंग ) तथा दानपन, अदानपन, इन दोनों धर्मों को युगपत् कहने की विवक्षा करने पर "स्यात अवक्तव्य" धर्म सधता है। विरोधी सारिखे प्रतिभास रहे दो धर्मों को स्वाभाविक शब्दशक्ति अनुसार कोई भी एक शब्द युगपत कह नहीं सकता है सकेत करने का साहस करना भी व्यर्थ पड़ता है ( चतुर्थ भंग ) विश्द्धि अंश का आश्रय करने पर और एक साथ दोनों विश्द्धि, संक्लेशो, की अर्पणा करने पर ''स्यात्दानं अवक्तव्यं च''यह पांचवां भंग घटित हो जाता है (पाँचवां भग) तथैव व्यस्तरूप से संक्लेश और समम्तरूप से विशुद्धि संक्लेशों का आश्रय करने पर 'अदानं च अवक्तव्यं च" भंग सध जाता है ( पष्ठ भग )। न्यारे न्यारे कम से अर्पित किये गये विशृद्धि सक्छेशों और समस्त-रूप से सह अर्पित किये गये विशृद्धि सक्छेशों का आश्रय कर सातवां भंग व्यवस्थित है (सप्तम भंग)। इस प्रकार यह समीचीन, अनेकान्तवादी, विद्वान सूर्य के समान हो रहा ही अनेक सप्तभंगियों की विभाग करके विचारणा करने के लिये समर्थ हो जाता है। जिस अनेकान्तवादी सूर्योपम पण्डित का स्याद्वाद से परिपूर्ण हो रहे नय और प्रमाणों की प्रचुरता को लिये हुये प्रकाश मण्डल चारों ओर फैल रहा हे और उस अनेकान्त वादी सूर्य ने संपूर्ण कुनयों स्वरूप अंधकार पटल को नष्ट कर दिया है। किन्तु फिर दूसरे कूपमण्डू क के समान बौद्ध, वैशेषिक, नैयायिक आदिक जन तो सिद्धान्त स्वरूप गम्भीर, विशाल, समुद्र के जल की विज् भणाओं पर प्रमुता प्राप्त करने के लिये योग्य नहीं हैं इस बात को हम पूर्व प्रकरणों में बहुत स्थलों पर कह चुके हैं वहाँ से ब्युत्पत्तिलाभ कर अनेकान्तसिद्धान्त की प्रतिपत्ति कर लेनी चाहिये। भावार्थ-यहाँ दान के प्रकरण में आचार्यों ने स्याद्वाद सिद्धान्त की योजना करते हुये दानपन, आदान-पन, इन दो मूल भंगों को अपेक्षा सप्तमंगी को लगाया है। अदान में पड़े हुये नवा का अर्थ कुत्सित भी हो जाता है। यों कुदान से भी कुभोग के छौकिकसुखों की प्राप्ति हो जाती है तब तो कुदान करना भी

सफल रहा और कदाचित् संक्लेशों अनुसार किया गया पात्रदान भी अदान समझा गया। ये सर्व अंतरंग परिणामों के वश हुई व्यवस्थायें अनेकान्तवादियों के यहां तो सुशृंखिळत वन जाती हैं। यहाँ ग्रन्थकार ने अनेकान्तवादी पण्डित को धार्मिक क्रिया और छौकिक कर्तन्यों के प्रकृष्ट उपकारक सूर्य का रूपक दिया है। सूर्य का प्रकाशमण्डल हजारों योजन इधर उधर फैलता है उसी प्रकार स्याद्वादसिद्धान्त के अनेक नय और प्रमाणों की प्रचुरता विश्व में विस्तृत हो रही है। सूर्य जैसे अन्धकार को नष्ट कर देता है उसी प्रकार अनेकान्तवादी विद्वान् भी क्षणिकत्व, कूटस्थ नित्यत्व आदि एकान्तों का प्रतिपादन कर रहीं कुनयों को निराकृत कर देता है। जिन पुद्गल स्कन्धों का अन्धकारमय परिणमन हो रहा था सूर्य का सिश्रधान मिलने पर उन्हीं पुद्गलस्कन्धों का प्रकाशमय ज्योतिःम्बरूप परिणाम होने लग जाता है। इस ही ढंग से क्षणिकत्ववादी बौद्ध या पच्चीस तत्त्वों को कह रहे कपिल मतानुयायी एवं घोडशपदार्थवादी नैयायिक तथा सात पदार्थों को मान रहे वैशेषिक आदि के कुनय गोचरा का कथंचित अनेकान्त सर्य करके सुनय गोचरपना प्राप्त हो जाता है तभी तो सिद्धचक्रविधान के मन्त्रों मे कपिल, वैशेषिक, षोडश-पदार्थवादी, आदि को सिद्धस्वरूप मान कर नमस्कार किया है। भगवान् के सहस्रनामों मे भी इस का आभास पाया जाता है। भूतप्रज्ञापननय अनुसार अथवा सुनययोजना से, पच्चीस, सोल्ह, सात, एक अद्वैतन्नका, शब्दाद्वेत, ज्ञानाद्वेत, आदि तत्त्वों की भी सुव्यवस्था हो जाती है। तभी ता देवागम स्तीत्र के अन्त में श्री समन्तमद्र आचार्य महाराज ने "जयति जगति क्लेशावेशप्रपंचिहमाश्मान् विहत विष-मैकान्तष्वान्तप्रमाणनयांश्मान् । यतिपतिरजो यस्या धृष्यान्मताम्बुनिषेर्छवान् , स्वमतमतयस्तीर्थ्या नाना परे समुपासते" इस पद्य द्वारा जिनेन्द्रमतरूप समुद्र के ही छोटे छोटे अंशों को अपना मत मान कर उपासना कर रहे अनेक दार्शनिकों को बताया है। श्री अकलंक देव ने भी आठवे अध्याय में "सुनिश्चितं नः परतन्त्रयुक्तिष्" इत्यादि पद्य का उद्धरण कर एकान्तवादियों के तत्त्वों को जिनागम का ही अंश स्बोकार किया है। जिस प्रकार भाग पीनेवाला भाग पीने की यों पृष्टि कर देता है कि गधा ही भाग को नहीं पीता है यानी गधे से न्यारे जीव भांग को पीते ही हैं, उसी प्रकार भांग को नहीं पीने वाला उसी दृष्टान्त से यों अपने ब्रत को पुष्ट करता है कि गधा भी भांग नहीं पीता है तो अन्य लोग भांग को कथं-चित् भी नहीं पियेगे। इत्यादि ढंगों से एवकार और अपिकार मात्र से एकान्त अनेकान्त का अन्तर है। वस्ततः समीचीन एकान्तों का समुदाय ही तो अनेकान्त है। इस प्रन्थ में अनेक बार अनेकान्त प्रक्रिया को कहा जा चुका है। अष्टसहस्री तो अनेकान्तसिद्धि का घर ही है। जगत्प्रसिद्ध निर्दोष स्याद्वादसिद्धान्त को समझाने के लिये थोड़ा संकेतमात्र कर देना पर्याप्त है। स्याद्वादसिद्धान्त से सम्पूर्ण तत्त्वों की यथा-योग्य विभाग करके विचारणा कर ली जाती है। हां, कुनयों के गाढ़ अन्धकार में उद्भान्त हो रहे एकान्त-बाढी मुग्ध जीव विचारा उसी प्रकार सिद्धान्त रहस्य का पता नहीं छगा सकता है जिस प्रकार कि दो तीन हाथ तक ही उछलने की शक्ति को धार रहा कुंये का दीन मेंढक अनेक योजनों लम्बे, चौड़े, गहरे समुद्र जल की सीमा को नहीं पा सकता है। अनेक भड़्गोंबाली प्रक्रिया को नय विशारद पुरुष शीव समझ लेता है। श्री अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धयुपाय में "एक्टेनाकर्षन्ती रलथयन्ती वस्तुतस्य-मितरेण, अन्तेन जयित जैनी, नीतिर्मन्थाननेत्रमिव गोपी" इस पद्य द्वारा अनेकान्त सिद्धान्त पर प्रकाश हाला है। परिज़द्ध प्रतिभाषाळों को सुलभता से अनेकान्त की प्रतीति कर लेनी चाहिये।

इति सप्तमाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम् ।

यहाँ तक तत्त्वार्थाधिगम मोक्षशास्त्र के सातवें अध्याय के प्रकरणों का दूसरा आहिक समाप्त हो चुका है।

### इति श्री विद्यानन्दि-आचार्यविरचिते तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकालंकारे सप्तमोध्यायः

समाप्तः ॥७॥

इस प्रकार अब तक अनेक गुणगरिष्ठ पूज्य श्री विद्यानन्द स्वामी आचार्य के द्वारा विरचित तत्त्वार्थश्छोकवार्त्तिकालंकार नामक महान् घन्थ में सातवां अध्याय पूर्ण हुआ।

सातवें अध्याय का साराश

इस सातवे अध्याय के प्रकरणों की सूची इस प्रकार है कि छठे और सातवे में आस्रवतत्त्व के निरूपण करने की संगति अनुसार पुण्यास्रव का निरूपण करने के लिये प्रथम ही ब्रत का सिद्धान्त लक्षण किया गया है। बुद्धिकृत अपाय से ध्रवत्व की विवक्षा कर सूत्र में अपादान प्रयुक्त पंचमी विभक्ति का समर्थन कर संवर से पृथक प्ररूपण का उद्देश्य बताते हुये रात्रि भोजनविरति का भावनाओं में अन्त-र्भाव बता दिया है। आत्मा की एक देश विशुद्धि और सर्वांग विशुद्धि नामक परिणितयों के अनुसार अणु-व्रतों महाव्रतों की व्यवस्था कर व्रतों का पच्चीस भावनाओं का युक्तिपूर्ण समर्थन किया है। भाव्य, भावक, भावनाओं, का दिग्दर्शन कराते 'हुये सामान्य भावनाओं में हिंसादि द्वारा अपाप और अवद्य देख-ने की पृष्टिकर हिंसादि में दुःखपन साध दिया है। मैत्री, प्रमोद आदि के न्यतिकीर्ण रूप से सामञ्जस्य को दिखलाते हुये संवेग वैराग्यार्थ भावना को सुन्दर हृदयग्राही शब्दों द्वारा निर्णीत किया है। भावना कोई कल्पना नहीं किन्तु वस्तुपरिणति अनुसार हुये आत्मीय परिणाम है पश्चात् वर्तों के प्रतियोगी हो रहे हिंसा आदि का लक्षण करते हुये प्राणव्यपरोपण को हिंसा बताकर प्राणी आत्मा के दुःख हो जाने प्रयुक्त पापबंध होना बखाना गया है। नैयायिक, सांख्य, आदि के यहाँ प्राणव्यपरोपण होने पर प्राणी का व्यपरोपण नहीं सधता है। सूत्र की मनीषा भाविहंसा और द्रव्यिहंसा दोनों का लक्षण करने में तत्पर है। बौद्ध या चार्वाकों के यहाँ हिंसा, या अहिंसा, नहीं बनती है "प्रमत्तयोग" पद से अनेक तात्पर्य पुष्ट होते हैं। भूंठ के लक्षण में भी प्रमादयोग लगान। अत्यावश्यक है। अप्रशस्त कहने को शूंठ माना गया है यह बहुत बढिया बात है। अपने या दूसरे के सन्ताप का कारण जो वचन है वह सब असत्य है और हिंसा आहि के निषेध करने में प्रवर्त रहा कैसा भी वचन हो सत्य ही है पाप का कार्य या कारण जो हिंसापूर्ण वचन है वह असत्य है। अतः अपराधी जीव अपने को बचाने के छिये या स्वार्थी मनुष्य अमस्यमञ्जूण, परस्त्रीसेवन आदि के लिये यदि मनोहर भी वचन बोलेगा तो वह असत्य ही माना जावेगा, निकृष्ट स्वार्थों से भरा हुआ वचन झूँठ है जब कि परोपकारार्थ झूँठ भी एक प्रकार का सत्य है। न्यायवान् राजा या राजवर्ग मात्र भविष्य में अहिंसा को रक्षा के लिये दण्डविधान करते हैं जो कि अपराधी के अभ्यन्तर परिणामों और अपराधों की अपेक्षा से ताड़न, वध, बंधन, काराबास, जुरमाना, आदि करना पड़ता है। किसी किसी फांसी के अपराधी को भी क्षमा कर दिया जाता है "अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं" जगत् में अहिंसा व्याप जाय इस का पूर्ण लक्ष्य है। इसी प्रकार चोरी, अब्रह्म और परिग्रह के लक्षणों में कति-पय सिद्धान्तरहस्य प्रकट किये गये हैं। वृती के अगारी और अनगार भेदों को बखान कर दिग्विरति आदि का आत्मीय विशुद्धि पर अवलंवित रहना पुष्ट किया है। व्रतशीलों के अन्त में सल्लेखना का न्याख्यान कर प्रथम आहिक को समाप्त कर दिया है। इसके अनन्तर सम्यग्दृष्टि के अतीचारों की व्याख्याकर आठ अंगके विपरीत दोषों को पांच अतीचारों में ही गतार्थ कर अनुमान प्रमाण द्वारा जंकादि अतीचारों को साध दिया है। आगे वर्तों और शीलों में पांच पांच अतीचारों के कहने की प्रतिक्वा कर पांच वर्त और सात शील तथा सल्लेखना के अतीचारों को कह रहे सूत्रों का व्याख्यान किया है। सभी अतीचारों मे ब्रतों का एक देश भंग और एक देश रक्षण का लक्ष्य रक्खा गया है। ब्रतों को सर्वथा नष्ट कर देने वाले या ब्रतों के पोषक परिणामों को अतीचारपना नहीं है। दान के लक्षण सूत्र में पड़े हुये पदों की सार्थकता करते हुये विधि आदि की विशेषता से दान की हो रही विशेषता को युक्ति पूर्वक साथ दिया है पश्चात अनेकान्त सिद्धान्त की लगे हाथ "जयदुंदुभि" बजाई गई है जिस प्रकार अनेकान्त की पुष्टि करने के लिये सूर्य का पश्चिम में भी उदय होना या जल की उष्णता एवं अग्निकी शीतता आदि को पृष्ट कर दिया जाता है उसी प्रकार दान में स्याद्वादिसिद्धान्त को जोडते हुये क्वचित् अपात्रों के लिये भी दिये गये किसी ज्ञान, पुस्तक, भक्ष्य, पेय औषधि आदि के दान को सफल बताया है जब कि कदाचित पात्रों के लिये भी दिया गया किसी अनुपर्यागी या संक्लेशकारक पदार्थ का दान निष्फल समझा गया है। यों दान, अदान के दो मूलभंगों अनुसार सप्तभंगी प्रक्रिया का अयोजन कर अनेकान्तवादी विद्वान को सूर्य का प्रतिरूपक बनाते हुये एकान्ती पण्डितों को कूपमण्डूक के समान जताकर अनेकान्त सिद्धान्तसागर की प्रतिपत्ति कर छेने के लिये तत्त्वान्वेषी जिज्ञासओं को उत्साहित किया गया है। एक दन्तकथा बृद्ध विद्वानों से सुनी जा रही है कि समद तट का निवासी एक हंस किसी समय एक कुएँ के पास उड़ कर जा बेठा कुएँ के मेटक ने प्रसग पा कर इस से पूछा कि आपका समुद्र कितना बड़ा है ? इंस ने इंसकर उत्तर दिया कि प्रिय भात ! समुद्र बहुत बड़ा है । मेढक हाथपांव पसार कर कहता है कि क्या सागर इतना बड़ा है ? राजहंस उत्तर देता है कि नहीं इस से कही बहुत बड़ा है। पुनः झूंझलाता हुआ मेंटक सविस्मय हो कर कुएँ के एक तट से दूसरे तट पर उछल कर समझाता है कि क्या इस से भी बढ़ा है ? हंसराज गम्भीर होकर वहीं कहता है कि भाई! समुद्र इस से भी अत्यधिक लम्बा, चौड़ा है, तब मेंढक उस हंसोक्ति को असत्य समझ कर हंस की प्रतारणा करता है कि कोई भी जलाशय कुएँ से बढ़ा नहीं हो सकता है। हंस उस मेंढक को हठी समझ कर स्वस्थान को चला जाता है और कदाचित मेंढक को ले जाकर समुद्र का दर्शन कराता है तब कही मेढक को अगाध पाराबार का परिज्ञान होता है और उस का मिध्या अभि-निवेश नष्ट हो जाता है। इसी दृष्टान्त अनुसार एकान्तवादियों को कूपमण्ड्रक की उपमा दी गई है। परसपुज्य श्री विद्यानन्दी आचार्य स्याद्वादसिद्धान्त के उद्घट प्रतिपादक हैं। श्री विद्यानन्द स्वामी के अष्ट-सहस्रो प्रनथ का यह अतिशय विख्यात है कि "अष्टसहस्री को हृद्यंगत करने वाला विद्वान अवश्य ही स्याद्वादिमिद्धान्त का अनुयायी हो जाता है। वस्तुओं के अंतरंग बहिरंग कारणवश अथवा स्वाभाविक हुये अनेक धर्मों की योजना अनुसार अनेकान्त की व्यवस्था है और शब्दों के वाच्यार्थ अनुसार कहे गये वस्तु के धर्मों मे सप्तभंग नय की विवक्षा द्वारा स्याद्वादसिद्धान्त की प्रतिष्ठा है। यों अनेकान्त की भित्ति पर सध रही स्याद्वाद सिद्धान्त की जयपताका को फहराते हुए प्रनथकार ने सातवें अध्याय के द्वितीय आबिक को समाप्त कर दिया है।।

स्यातुं तीर्थकरास्तवेषु पठितां श्रीलवतादृष्टतां, सामान्येतरमावना अहितकृद्धिसादिस्रक्ष्माणि च । सम्यक्त्वादिसुलेखनान्ततदतीचारान् जगौ यां श्रयन् सानेकान्तसरस्वती विजयते स्याच्चिह्निता स्त्रकृत् ॥१॥

इति आचार्यवर्ये श्री विद्यानन्द स्वामी विरचित तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकालंकारनामक महान् प्रन्थ की आगरामण्डलान्तर्गत चावलीग्रामनिवासी न्यायाचार्य माणिकचन्द्रकृत हिन्दीदेशभाषामय तत्त्वार्थ-चिन्तामणि टीकामें सातवां अध्याय परिपूर्ण हुआ।

॥ इति सप्तमोध्यायः ॥

# श्लोक वर्णानुक्रमणिका

## पंचमाध्याय

| अध्याय        | सूत्र                                                                                   | इलोक न०         | पृष्ठ म ०           | अध्याय      | स्त्र                                                  | इलोक न०                     | पृष्ठ मं०              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|               | अ                                                                                       |                 |                     |             | ৰ                                                      |                             |                        |
| <b>ų</b><br>ų | ३५ अजघन्य गुणाना<br>१ अजीवानादजीवा                                                      | <b>१</b><br>२   | ३ <i>६५</i><br>२    | બ<br>બ      | २६ उत्पद्यंतेणव<br>३० उत्पादव्यय ध्रीव                 |                             | <b>३२१</b><br>३५५      |
| ધ<br><b>ધ</b> | २५ अणव पुद्गला<br>२४ अत प्रकाशरूपस्तु                                                   | ۶.<br>۶         | ६ <b>१</b> ६<br>२२२ | ų<br>ų      | २२ उत्पादक्यय ध्रौक<br>१८ उपकारोवगाह                   | ष ४                         | १५९<br>१४६             |
| ۹<br>۹        | २३ अतिशयित (उत्थारि<br>२३ अय स्पर्शादिमत                                                | ?               | २०९<br>२१ <b>१</b>  | ષ           | <b>ए</b><br>८ एकजीववच                                  | Y                           | ७६                     |
| ų<br>ų        | <ul> <li>१ अथाजीव विभागा</li> <li>२२ अन्तर्नीतैक ममयः</li> <li>८ अनन्त देशता</li> </ul> | 8               | १<br>१५८            | ч<br>ч      | ६ एकद्रव्यमय<br>६ एक संख्याविशि                        |                             | ₹<br>₹<br>7.**         |
| <b>4</b><br>4 | ८ अनन्त देशता<br>९ अनन्तास्तु प्रदेशा<br>२२ अमृर्तास्तद्वदे                             | ३<br>१<br>४६    | ७४<br>९१<br>२०१     | ધ<br>ધ      | २२ एव प्रतिचणादि<br>२२ एव सर्वानुमेयार्थ               | ५३<br>: ५ <b>८</b>          | २० <b>४</b><br>२०६     |
| <b>u</b><br>u | ४ अरूपाणीति<br>५ अरूपित्वापवादो                                                         | 8 4<br>2<br>8   | २८<br>२८<br>३४      | 4           | क<br>७ कथचिन्निष्क्रियत                                |                             | <b>७</b> १             |
| 4             | ११ अष्टप्रदेश रूपाणु                                                                    | 7               | <i>७०</i> ९         | ų<br>ų<br>ų | ७ कथचिन्निष्क्रियत<br>७ कथचिद्भिन्नयो<br>७ कथचिद्वादीन | वस्य ७०<br>५ <i>०</i><br>५६ | ७ <i>२</i><br>६६<br>६९ |
|               | आ                                                                                       |                 |                     | 4           | ७ करोति वह्निसये                                       |                             | Ęį                     |
| ५             | ६ आआकाशादिति                                                                            | २               | ३५                  | 4           | २२ कललादिभि                                            | ₹ \$                        | १७६                    |
| ų<br>ų        | ९ आगमज्ञान सर्वेद्य<br>२२ आदित्यादि गति                                                 | <i>بر</i><br>۶۶ | ९५<br>१६०           | ų<br>ų      | ३ किल्पताहिचत्त<br>३९ क्रमवृत्ति पदार्थी               |                             | २२<br>४०६              |
|               | <b>5</b>                                                                                |                 |                     | ų<br>ų      | २२ क्रमाक्रम प्रसिद्धि<br>२३ क्व वास्युपगम             | २१                          | <b>१</b> ९६<br>१६३     |
| ų<br>ų        | ७ इत्यपास्त<br>३० इत्यसत्सर्वथा                                                         | ९               | ५५<br>३५५           | ષ<br>ષ      | ७ कायक्रियानिमित्त<br>३९ कालक्ष्यद्रव्य                | *                           | ६१<br>४०५              |
| eq<br>eq      | २२ इत्येवं वर्तमान<br>२२ इति स्वसंविदा                                                  | १९<br>२४        | १६ <b>२</b><br>१६३  | ų<br>ų      | २२ कालस्योपग्रहा<br>७ कालादिवृत्तर्थंव                 | २८<br>२१<br>-               | १६४<br>५८              |
| 4<br>4        | २६ इति सूत्रे बहुत्वस्य<br>७ इदानींतनता                                                 | ₹<br><b>६</b> ३ | <b>३</b> २२<br>७०   | ų<br>ų      | ७ कालोऽसर्वगतत्वेः<br>७ क्रियाकारित्वम्                | त ६<br>४३                   | <b>k</b> ३<br>६४       |

#### **रलोकवाति**क

|                      | 77 m                        | इस्रोक मं० | पृष्ठ सं०   | अध्याय | सूत्र      |                        | इस्रोक नं० | पृष्ठ मं ० |
|----------------------|-----------------------------|------------|-------------|--------|------------|------------------------|------------|------------|
| <b>अ</b> ध्याय<br>'- | स्त्र<br>२२ क्रियाक्षणक्षयै | ४२         | १९६         | 4      |            | तथा चैक प्रदेशा        | २          | ११७        |
| ५<br>६               | ७ क्रियाक्रियावतो           | ٧<br>۲     | ĘĘ          | ષ      | จจ         | तथा वनस्पतिर्जीव       | ३२         | १७६        |
| 4                    | ७ क्रियावत्व प्रसंगो        | <b>१</b> ३ | <i>પં</i> છ | ų      | 22         | तथा वनस्पतिर्जीवः स    | बायु ३७    | १७९        |
| 4                    | ७ क्रिया हेतगुणत्वाद        |            | ४९          | ų      |            | तथावस्थित काला         | ઁ ५ १      | २०४        |
| 4                    | ७ क्रियाहेतुयथा             |            | Ę¥          | 4      |            | तथास्थविष्ट            | 6          | ३३३        |
| ų                    | २२ क्रियैवकाल               | 4 ६        | २०६         | ų      |            | तथैव च स्वय            | २२         | १६३        |
| 4                    | ७ कुट प्राप्त कथ            | ₹ <b>९</b> | <b>६३</b>   | ų      |            | तथैवावातर              | હ          | 388        |
| 4                    | २२ कुतिस्चित् परिच्छि       |            | २०३         | ų      | १७         | तथैव स्यादधर्मस्य      | २          | १३८        |
| `                    | 11 Barrad Hara              |            |             | ų      | <b>२</b> २ | तथैव स्वात्मसद्भावा    | 9          | १६०        |
|                      | ग                           |            |             | ષ      | २२         | तथैव स्वाभावाना        | १३         | १६१        |
| 4                    | २२ गत न गम्यते              | १८         | १६२         | ų      |            | तथोत्पादव्यय           | 6          | ५५         |
| 4                    | ७ गतिस्थित्यावगाहा          | ना १२      | ५६          | ų      | २          | तद्गुणादि स्वभावत्व    | १          | १९         |
| 4                    | २४ गध रूप रस स्पर्          | _          | <b>२२</b> २ | ષ      |            | तद्भाव परिणामो         | १          | ४१८        |
| 4                    | ३८ गुणपर्ययवत्              | १          | <b>३९४</b>  | 4      |            | तद्भावेनाव्यय          | 8          | ३५९        |
| ų                    | ३८ गुणबद्द्रव्य             | २          | ३९६         | ų      | २२         | तप्तायस्पिडवत्तो       | ३८         | १७९        |
| ų                    | ७ गुणा कर्माणि              | २२         | ५९          | ų      | Ę          | तस्य नाना प्रदेशत्व    | ч          | ३७         |
|                      | ঘ                           |            |             | 4      | હ          | तस्या प्रेरकतासिद्धे   | 88         | ξ <b>X</b> |
| ų                    | २७ घनकार्यासपिण्डेन         | Ę          | ३३२         | ų      | १४         | तस्यैवैक प्रदेशे       | १          | ११७        |
| 1                    |                             | •          | ,,,,        | ષ      | ૭          | तृणादि कर्मणी वस्तु    |            | 40         |
|                      | <b>च</b>                    |            |             | ų      | ४२         | तेन नैव प्रसज्येत      | 3          | ४१९        |
| 4                    | २८ चाक्षुषोवयवी             | 8          | ३४०         |        |            | द                      |            |            |
|                      | ज                           |            |             | ų      | ९          | द्रव्यतु परिशेषात्     | ጸ          | ९२         |
| 4                    | ९ जगत सावधस्ता              | २          | ९२          | 4      | ٧          | द्रव्यार्थिकन्यात्तानि | 8          | २६         |
| 4                    | ८ जीवस्य सर्वनद             | Ę          | 96          | 4      | ३२         | द्रव्यार्थादर्पितं     | २          | ३६१        |
| q                    | २१ जीवानामुपकार             | १          | १५५         | ų      |            | द्रव्याश्रया इति       | 8          | ३३५        |
|                      | त                           |            |             | 4      | ₹          | द्वचिषकादि गुणाना      | 8          | ३८७        |
| ų                    | ः<br>७ तत्स्वरूप वदिन्ये    | के ५५      | ६८          |        |            | घ                      |            |            |
| ų                    | २२ तत्स्वसंवेदनस्या         |            | १६४         | 4      | २२         | धर्मादिवर्गवत्कार्य    | ५७         | २०६        |
| ď                    | ३३ तत्सविन्मात्र            | . (``      | ३७२         | ų      | १          | घर्मादि शब्दतो         | ą          | १९         |
| ų                    | ३० तत्रोत्पादव्यय           | 8          | <b>३५</b> १ | 4      | હ          | धर्मादीना परत्रा       | १६         | 40         |
| q                    | ७ तत एव तदा                 | પ શ        | ĘĠ          | ų      | ৩          | धर्मादीनां स्व         | 88         | ५७         |
| 4                    | ४ ततो द्रव्यातरस्य          |            | 28          | ų      | २२         | धर्मादीना हि           | ą          | १५९        |
| ų                    | २२ ततो न भाविता             |            | १६२         | ų      | 7          | धर्माधर्मी मती         | २          | २०         |
| ų                    | २२ ततस्त्रीवध्य             | 88         | ₹•३         | ų      |            | धर्माधर्मी मती         | ₹          | ११५        |
| 1                    | 11 442 113.3                | * *        | 1. )        | ,      | , ,        |                        | •          |            |

| अध्याय   | स्त्र                                               | इस्रोक नं०  | पृष्ठ मं॰   | अध्याय   | स्त्र                     | इलोक न०         | ## ZA       |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|---------------------------|-----------------|-------------|
|          | ्.<br><b>न</b>                                      | •           | •           |          | •                         | 40140 110       | पृष्ठ न०    |
| 4.       |                                                     | _           |             |          | प                         |                 |             |
| 4        | ९ नगुण कस्यचित                                      | 3           | ९२          | ષ        | ४२ पर्याय एव च            | २               | ४१९         |
| 4        | २२ न चैवमनवस्था                                     | १२          | १६०         | ч        | ७ पर्यायार्थतया           | ६१              | ७०          |
| 4        | ३४ न जघन्यगुणाना                                    | <b>१</b>    | १७९         | ų        | २२ परिस्पदात्मको          | ३९              | १९५         |
| <b>4</b> | १६ न जीवानामसस्यो                                   | 8           | <b>१</b> २१ | 4        | ७ परिस्पदक्रिया           | १०              | ५५          |
| 4        | ७ न तस्य प्रेरणा हेतु                               | ų           | ४९          | ų        | २२ परापरचिर               | ५५              | २०५         |
| 4        | २२ न दूश्यमानतै                                     | 68          | १६१         | ų        | २२ प्रत्यक्षतो असि        | Ę               | १५९         |
| 4        | ७ नन्बेव नि क्रियत्वेऽपि                            |             | ५५          | ų        | २२ प्रत्याक्षसभाव         | १५              | १६१         |
| 4        | ७ न युक्तातस्य '                                    | ४६          | ६५          | 4        | ८ प्रतिदेश जगद्           | 8               | ७४          |
| ч        | २४ न शब्द खगुणो                                     | २           | २२१         | 4        | ७ प्रतीतिवा <b>धना</b>    | २९              | ₹ ₹         |
| <b>લ</b> | २२ न संवित्सविदे                                    | <b>ર</b> ્ષ | 6 68        | 4        | ४२ प्रतीयतामेवम           | १               | ४२ <b>१</b> |
| ષ        | २४ न स्फोटात्मापि                                   | ३           | २२२         | 4        | ७ प्रतीयनेयदानत्य         | 40              | ६९          |
| ų        | ७ न सिद्धमन्यदेश                                    | ५७          | ६८          | ų        | १६ प्रदीपवदिति            | २               | १२१         |
| ų        | ७ न हि प्रत्यक्षत                                   | ६२          | 0 0/        | ч        | ३२ प्रमाणार्पणत           | 3               | ३६३         |
| ષ        | २ न होतोराश्रयासिद्धि                               | ş           | २०          | ų        | ७ प्रयत्नादिगुण           | ą               | ४८          |
| ų        | ६ नाना द्रव्यममी                                    | X           | ३७          | 4        | २२ प्रयोगविस्तरो          | <b>ሄ</b> ኖ      | १९५         |
| ષ        | ७ नानुमानाच्च                                       | ६४          | ७१          | ષ        | २२ प्रयोजन तुभाव          | 4               | १५९         |
| ų        | २२ नाभावोऽन्यतम                                     | २           | २१२         | ų        | २२ प्रसिद्ध द्रव्यपर्याय  | १०              | १६०         |
| 4        | २२ नालिकादिश्च                                      | 48          | २०५         | ų        | ७ पाकजान् जन              | <b>3</b> 3      | ६२          |
| ų        | ७ नित्यत्वात्सर्व                                   | <b> </b>    | ७१          | ų        | ७ पुंस स्वय               | १५              | 40          |
| ų        | ३२ नित्य रूप विरुध्यते                              | १           | <b>३६१</b>  | ų        | ७ पूर्वीकार परित्या       | <b>३</b> ६      | ६२          |
| ų        | ४१ निर्गुणा इति                                     | ર           | ४१६         | ų        | ३३ पूर्वापरविदा           | 8               | ३७२         |
| ų        | ७ नि प्रयत्नस्य                                     | २३          | 48          | 4        | २४ प्रोक्ता शब्दादि       | <b>t</b>        | 220         |
| 4        | ३३ निरशत्य न                                        | ų           | ३७२         | 4        | ७ प्रोक्तैतेन प्रपत्तव्या | 48              | Ę۷          |
| 4        | २२ निरस्त निशेष                                     | ५९          | २०८         | •        | ब                         |                 |             |
| ų        | ३९ नि शेषद्रव्य                                     | 2           | ४०६         |          | अप<br>३७ बन्धेधिकौ गुणौ   | 9               | ३८९         |
| ų        | १ नि शेषाणाम                                        | 8           | ₹ `         | <b>4</b> | २४ बन्धो विशिष्ट सयोगी    | <b>१</b><br>· Ę | _           |
| 4        | ७ निष्क्रियत्वाद्यथा                                | ४३          | દ્દપ        | ч        |                           | 4               | ३०४         |
| 4        | ७ निष्क्रियाणि च                                    | १           | 88          |          | भ                         |                 |             |
| 4        | ७ निष्क्रियेतरता '                                  | ,<br>७३     | ७३          | 4        | २२ भूतादि व्यवहारोत       | ५२              | २०४         |
| 4        | २२ निषद्धमनिषद्ध                                    | २०          | १६२         | ų        | २७ भेदादणुरिति            | 8               | ३२५         |
|          |                                                     |             |             |          | #                         |                 |             |
| فر<br>اه | ७ नु क्रियाहेतुता सिद्धी<br>३३ नैकदेशेन काल्स्न्येन | ₹८<br>3     | <b>€</b> ₹  | 1.       | _                         | 20              | 9165        |
| <b>4</b> |                                                     | ₹           | 0 <i>0</i>  | 4        | २२ मनुष्यनामकर्मा         | २९<br>४५        | १७६<br>२०१  |
| 4        | ११ नोणोरिति निषेष                                   | *           | १०४         | 4        | २२ मुख्योपचारभेदै         | ४५              | २०१         |

### रलोकवातिक

| अध्याय   | स्         | <b>n</b> :            | इस्रोक नं० | पृष्ठ नं ०   | भरयाय    | स्व                     | इक्षोक न॰  | २ हु मं •   |
|----------|------------|-----------------------|------------|--------------|----------|-------------------------|------------|-------------|
|          |            | य                     |            |              |          | হা                      |            |             |
| 4        | ११         | <b>यथाणुरणुभिना</b>   | 3          | १०९          | ų        | १६ शरीर वर्गणादीना      | . 6        | ५०          |
| ų        |            | र यथा तंदुलं          | 9          | १५९          | ષ        | ७ शरीरायोगिनो           | २४         | ५९          |
| 4        | २२         | थथा प्रतितरु          | 40         | २०४          | ų        | २७ दिलयावयवकर्पास       | v          | ३२२         |
| ų        | २२         | यथा मनुष्य नामायु     | ३४         | १७९          |          | स                       |            |             |
| <b>લ</b> | ३०         | यथोत्पादादय '' '      | २          | ३५५          | ų        | १० संख्येयास्यु         | 8          | ९७          |
| 4        | 9          | यद्विज्ञान परिच्छे    | Ę          | ९६           | <b>ધ</b> | २७ सयोग परमाणूना        |            | ३२६         |
| 4        | २२         | यस्मात् कर्मणि"       | २          | १५८          | <b>પ</b> | ३३ संविदद्वैततत्व       | Ę          | ३७२         |
| 4        | ૭          | यैस्तेपि च '''        | २०         | 40           | <b>બ</b> | २२ सवेदनाद्वयः          | २३         | १६३         |
|          |            | ₹                     |            |              | ષ        | १७ सकृत्सर्वपदा         | १          | १३८         |
| 4        | 4          | रूपादि परिणामस्य      | २          | ३४           | ષ        | ७ सक्रियत्व प्रसक्तं    | ४५         | ६५          |
| 4        | હ          | रूपादीन् पाकजान्      | २७         | ६०           | 4        | ७ सक्रिस्यैव            | १९         | 46          |
|          |            | स्र                   |            |              | 4        | २२ सजीवत्व मनुष्य       | ३०         | १७६         |
| 4        | २२         | लोकाकाश प्रभेदेषु 😬   | 8 ዩ        | २०१          | <b>પ</b> | ७ सत्वेनाभिन्नयोरेव     | ५३         | ६७          |
| ષ        | 6          | लोकाकाशवदेव           | २          | ७४           | ५        | २९ सद्द्रव्यलक्षण "     | १          | ३४६         |
| 4        |            | छोकाशस्य              | २          | १ <b>१</b> ४ | ų        | ८ सप्रदेशा इमे          | ч          | <b>99</b>   |
| 4        |            | लोकाकाशेवगाह * *      | 8          | <b>११३</b>   | ષ        | ७ समवायत्ततो            | ३३         | ६२          |
| 4        | &o         | लोकाइहिरभावे          | २          | ४१२          | ų        | ७ सर्वथा तन्मतघ्व       | ६९         | ७२          |
|          |            | व                     |            |              | ų        | ७ सर्वथा निष्क्रियस्या  | . 80       | ५७          |
| ષ        | ø          | वह्ने पाकज रूपादिपरि  | : ३५       | ६२           | <b>પ</b> | ११ सर्वात्मना च "       | K          | १०९         |
| 4        | ૭          | वन्हे पाकज रूपादिस्तय | ण ३७       | ६२           | ૭        | ७ सर्ह्याव व्यवदि       | ४९         | ६६          |
| 4        | २२         | वर्तनैव प्रसिद्धा     | २७         | <b>१</b> ६४  | <b>પ</b> | ७ साधनस्य च विज्ञेय     | T          | ६९          |
| 4        | ૭          | व्यवहार नयात्तेषा …   | ६७         | ७१           | ષ        | ७ सामर्थ्यात्सकियौ      | २          | ४५          |
| 4        | २ <b>२</b> | व्यवहारात्मक काल      | ४७         | २०२          | 4        | ३१ सामध्यत्सिव्य '      | 2          | ३५ <b>९</b> |
| ષ        | હ          | वातातपादिभिस्त        | ५६         | ६८           | 4        | २० सुखाद्युपग्रहा       | 8          | १५२         |
| 4        | २७         | विभाग परमाणूना        | २          | ३२६          | ષ        | २२ सूर्यातपादि सापेक्ष. | ३५         | १७९         |
| 4        | ११         | विद्यादजीवकायस "      | 4          | १११          | 4        | २२ सूक्ष्म तदुरूपाको    | ¢          | १५९         |
| ષ        | છ          | विरुद्धं वा भवेदिष्ट  | ५२         | ६७           | 4        | ४० सोनत समय प्रोक्त     | 1 ?        | ४१०         |
| 4        | ø          | विरुद्धादितया तस्य    | ६५         | ७१           | ષ        | २६ स्कंधस्यारभका        | 3          | ३२२         |
|          |            | विवर्घते निजाहार "    | ₹ €        | १७९          | 4        | ३३ स्कघो वधात्स "       | १          | ३६९         |
| 4        |            | विवाद गोचरा           | લ          | ३३२          | 4        | ३३ स्निग्धा स्निग्धै.   | २          | ३६९         |
| •        |            | विवादाष्यासित.        | 8          | ३३२          | 4        | ७ स्यादेवविषम           | ३०         | ६१          |
| ષ        | <b>२</b> २ | विस्रसोत्पत्तिका      | 88         | १९६          | ષ        | ७ स्थपर प्रत्ययी        | 9 9        | ५५          |
| 4        | U          | विरोधादि प्रसगः       | ७१         | ७२           | 4        | ७ स्वपर प्रत्ययाय       | <b>%</b> 0 | ६५          |

|        |                         |              |              | .5     |                                         |         | 110         |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|--------|-----------------------------------------|---------|-------------|
| अच्याय | स्त्र                   | इक्रोक नं०   | पृष्ट मं॰    | अध्याय | स्त्र                                   | इलोक न० | प्रष्ट नं ० |
| 4      | २२ स्वशरीरविवर्त्तेषु   | <b>३</b> ३   | <b>શ્</b> હપ | Ę      | ९ एवं भूमा कर्म                         | ٧       | ¥Z₹         |
| 4      | २२ स्वसविद्द्वय         | ં …          | १६२          |        |                                         |         |             |
| ¥      | ७ स्वाधारेतरि           | ···· २८      | Ęo           |        | <b>ক</b>                                |         |             |
| ¥      | ७ स्वाश्रयेविकिया       | ४१           | ६४           | Ę      | ४ कर्म मिथ्यादृग                        | K       | ४४७         |
| ¥      | ७ स्वेष्टतत्त्वमनि      | ७२           | ७२           | Ę      | १४ कस्यचित्तादृशस्य                     | ₹       | ४१४         |
|        | ₹                       |              |              | Ę      | ४ कषाणादात्मना                          | २       | ४४६         |
| ¥      | ७ हस्तादावित्य          | २५           | ६०           | Ę      | ८ कषायैभिद्यमाना                        | ₹       | ४७३         |
| ¥      | ७ हस्तादी कुरुत         | २६           | ६०           | Ę      | ४ कषायरहितस्तु                          | ₹       | ४४६         |
|        | भ                       |              |              | Ę      | ४ कषायविनि <b>वृत्ती</b>                | 9       | 886         |
| K      | ३ ध्मादिभूत चतुष        | का २         | २४           | Ę      | ४ कषायहेतुक पु <b>स</b>                 | 6       | <b>እ</b> ጸጸ |
|        | षष्ट्रमध्य              | 7177         |              | Ę      | ५ कायादिभि परेषा                        | K       | ४५५         |
|        | 18म ॰                   | 114          |              | Ę      | १ कायादिवर्गणा                          | २       | ४३३         |
|        | अ                       |              |              | Ę      | ५ कुचैत्यादि प्रतिष्ठा                  | ₹       | ४५५         |
| Ę      | १ अथास्रव विनिर्दे      | ष्टु १       | ४३२          | Ę      | ५ केवल्यादिषु यो                        | १       | ५१२         |
| Ę      | ५ अदृष्टेयो प्रभृष्टे   | १६           | ४५७          | Ę      | ५ क्रोघावेशात्प्रदोषो                   | ۷       | ४५६         |
| Ę      | २४ अनिगहित वीर्यर       | स्य <b>९</b> | ५२७          |        | ग                                       |         |             |
| Ę      | १६ अपकृष्ट हि           | २            | ५१७          | Ę      | २४ गुणिदु खनिपाते                       | ११      | ५२८         |
| Ę      | ५ अपूर्व प्राणिघात      | 8 <i>8</i> 7 | ४५७          |        | . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |         |             |
| Ę      | ३ असस्योऽप्य            | Ę            | <b>አ</b> ጸጰ  | Ę      | ५ छेदनादि क्रिया                        | २३      | ५५९         |
| Ę      | २४ अर्हत्स्वाचार्यवर्ये | षु १२        | ५१८          | `      | <b>জ</b>                                | •       | (4.)        |
|        | आ                       | !            |              | Ę      | २४ जिनोपदिष्टे                          | १       | ५२६         |
| Ę      | २४ आवश्यक क्रिया        | पा १४        | ५२८          | Ę      | ८ जीवाजीवाधिकरणं                        | •       |             |
| Ę      | ५ आवश्यकादिषु           | २०           | ६५८          | Ę      | ९ जीवाजीवान्समाश्रित                    | य २     | ४८१         |
| Ę      | १३ आस्रवोयो यो वि       | ₹ २          | ५१२          | `      |                                         | •       |             |
|        | <b>T</b>                |              |              |        | त<br>२० •                               | _       | _           |
| Ę      | २७ इति प्रत्येकमारू     | यातः ३       | ५३५          | ६      | ९ ततोऽधिकरणं                            | 8       | ४८१         |
|        | <b>£</b>                |              |              | Ę      | २३ ततस्तद्विपरीत                        | ₹       | ५२५         |
| _      | =                       |              | S el . f a   | Ę      | १४ तथा चारित्रमोहस्य                    | 8       | ५१४         |
| Ę      | ५ ईर्यापथक्रिया         | 9            | ४५५          | Ę      | १५ तस्यापकर्षतो                         | ٩       | ५१६         |
| Ę      | ४ ईर्या योगगति.         | Ę            | 880          | Ę      | २० तस्यैकस्यापि                         | 8       | ५२१         |
|        | £                       |              |              | Ę      | ११ तज्जातीयात्म                         | २       | ५०४         |
| Ę      | २६ उतरस्यास्रव          | 8            | ५३२          | Ę      | २१ तत्राप्रच्युतसम्य                    | 3       | ४२२         |
|        | Ų                       |              |              | Ę      | २१ तिम्न शीलवतत्व                       | Å       | ५२३         |
| ٩      | ५ एता पचक्रिय           | <b>र २</b> २ | ४५८          | Ę      | १५ तत्प्रकर्षात्पुन                     | ३       | ५१६         |
| Ę      | ५ एते चेन्द्रियतो       | <b>१</b> ३   | ४५६          | Ę      | ५ तत्रचैत्यश्रुता                       | ₹       | ४५५         |

#### क्लोकवातिक

| अध्याय | स्त्र                     | इलोक न०    | पृष्ठ न०    | अध्याय | स्त्र                   | इस्रोक नं० | पृष्ठ नं • |
|--------|---------------------------|------------|-------------|--------|-------------------------|------------|------------|
| Ę      | ७ तत्राधिकरणं             | १          | ४७१         |        | भ                       |            |            |
| Ę      | ६ तीव्रत्वादि विशेषे      | ę          | ४६७         | Ę      | २४ भाण्डागाराग्नि       | १०         | ५२८        |
|        | ब                         |            |             | Ę      | २१ भावशृद्धचायुता       | १३         | ५२८        |
| Ę      | ११ दु खादीन यथोक्त        | 8          | ५०४         | ६      | १२ भूतव्रत्यनुकम्पायि   | १          | ५१०        |
| Ę      | ५ दु खोत्पादनतत्रत्व      | १०         | ४५६         |        | <b>म</b>                |            |            |
| Ę      | १७ दृग्विशद्धयादयो        | १७         | ५२६         | Ę      | १७ मानुषस्यायुषो        | ٤          | ५१८        |
| Ę      | ३ द्वैविष्यात्तत्फल       | ₹          | <b>ጸ</b> ጸጸ | Ę      | २४ मार्गप्रभावना        | 84         | ५२९        |
|        | घ                         |            |             | Ę      | १६ मायातैर्यग्योनस्ये   | 8          | ५१७        |
| Ę      | १७ धर्ममात्रेण समिश्र     | २          | ५१८         | Ę      | ५ मिथ्यादिकारणा         | <b>२</b> ५ | ४५९        |
| Ę      | १७ धर्माघिनयात्सुखा       | 3          | 486         |        | य                       |            |            |
|        | न                         |            |             | Ę      | १४ य कषायोदय            | २          | ५१४        |
| Ę      | १५ नरकस्यायुषो            | 8          | 484         | Ę      | १० यत्प्रदोषादयो        | २          | ४८७        |
| Ę      | २२ नाम्नोऽशुभस्य हेतु     | 8          | ४२४         | Ę      | २७ यादृशा स्वपरि        | 8          | ५३७        |
| Ę      | २० नि शीलवतत्व च          | <b>१</b>   | ५२०         | ६      | ४ योगमात्रनिमित्त       | ૭          | 886        |
| Ę      | १५ निधंघाम नृणा           | २          | ५१५         | Ę      | ८ योगैस्तन्नवधा         | २          | ४७३        |
| Ę      | ५ नुकायवाड्मनो            | ષ          | ४५५         |        | ₹                       |            |            |
|        | ` ` `                     |            |             | É      | ५ रागाद्रस्य प्रमत्तस्य | १२         | ४५६        |
|        | <b>प</b>                  | _          |             |        | व                       |            |            |
| Ę      | १२ पथ्योषधावबोघादि        | <b>२</b>   | ५१०         | Ę      | २४ वत्सलत्व पुनर्वत्से  | <b>१</b> ६ | ५२९        |
| Ę      | २६ परनिदादयो              | <b>१</b>   | ५३१         | Ę      | २४ विचिकित्सान्य        | २          | ५२६        |
| Ę      | ५ परनिर्वर्त्यस्य         | १७         | ४५७         | Ę      | १० विशेषेण पुनर्ज्ञान   | 8          | ४८७        |
| Ę      | ५ पराचरितसावद्य           | <b>१९</b>  | ४५८         | Ę      | ५ वृत्तमोहोदयात्        | २६         | ४५९        |
| Ę      | ५ परिग्रहाविनाशार्था      | 78         | ४५९         |        | হা                      |            |            |
| Ę      | ५ पापप्रवृत्तवन्येषा      | १८         | ४५८         | Ę      | २४ शक्तितस्त्याग        | 6          | ५२७        |
| Ę      | १५ पापानुष्ठा क्वविद्यारि |            | ५१६         | Ę      | ५ शाठयासस्यवशाद         | २१         | ४५८        |
| Ę      | २१ पृथक्सूत्रस्थ          | 4          | ५२३<br>८७६  | Ę      | ३ शुभाशुभफलाना          | २          | ४४२        |
| Ę      | ५ प्रदुष्टस्योद्यमो       | ς.         | ४५६<br>५३२  | Ę      | ३ शुभ पुण्यस्य          | 8          | ४४२        |
| Ę      | २७ प्रवर्तमानदानादि       | <b>,</b>   | ५३२         | Ę      | १३ श्रोत्रियस्य यथा     | 3          | ५१२        |
| Ę      | १६ प्रसिद्धमायुषो         | <b>₹</b>   | ५१७         |        | स                       |            |            |
| Ę      | ३ प्रादुर्भावादनंत        | 4          | ४४५         | Ę      | २ स आस्रव इह            | 8          | ४३८        |
| Ę      | ५ प्राणातिपातिकी          | <b>१</b> १ | ४५६         | Ę      | १४ सच्चारित्रविकल्पेषु  | ų          | ५२७        |
|        | ब                         |            |             | Ę      | ४ समततः पराभूति         | 8          | 880        |
| Ę      | ९ बाधकाभावनिणी            | ą          | ४८२         | Ę      | २४ सम्पन्नता समास्यात   |            | ५२६        |
| Ę      | १० बीजांकुरवदनादी         | 8          | <b>४८</b> ४ | Ę      | २१ सम्यक्तवं चेति       | 8          | ५२२        |

| अध्याय   | स्त्र                     | इलोक नं०   | पृष्ठ मं॰  | अध्याय   | स्त्र                                                 | इस्टोक नं० | पृष्ठ मं•  |
|----------|---------------------------|------------|------------|----------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ę        | २१ सम्यग्दृष्टेरनन्तानुबं | भी ६       | ५२३        | ৬        | ३२ कंदर्पाद्यस्तृतीयस्य                               | ę          | <b>६४१</b> |
| Ę        | ६ स युक्त सूचित           | २          | ४६८        | 9        | ३९ किंचित्सक्लेश                                      | 8          | ६५२        |
| Ę        | ६ सर्वातिशायि             | १८         | ५२९        |          | ग                                                     |            |            |
| Ę        | २७ सर्वस्याप्यतराय        | 8          | ५३२        | હ        | २९ गुणदोषान्वित                                       | ۷          | ६५३        |
| Ę        | १० सर्वापवादक सूत्र       | २          | ५२२        | 9        | ३९ गुण वृद्धिकर                                       | Ę          | ६५३        |
| Ę        | ४ ससापरायिकस्य            | १          | ४४६        | •        | 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 | *          | ***        |
| Ę        | ५ संयतस्य सत              | Ę          | ४५५        |          | ् च                                                   |            |            |
| Ę        | २४ ससाराद् भीरुता         | <b>9</b>   | ५२७        | હ        | २८ चतुर्थस्य व्रतस्या                                 | 8          | ६३४        |
| Ę        | २४ सज्ञानादिषु तद्वत्सु   | Ę          | ५२६        |          | <b>স</b>                                              |            |            |
| Ę        | २४ सज्ञानभावनाया          | Ę          | ५२७        | હ        | १२ जगत्कायस्वाभावी                                    | 8          | ५३२        |
| Ę        | ५ सापरायिकम               | १          | ४५३        |          | त                                                     |            |            |
| Ę        | १८ स्वभावमार्दवं चेति     | r १        | ५१९        | ৩        | २० तत्र चाणुत्रतोऽगारी                                | ?          | ६०३        |
| Ę        | ५ स्त्र्यादि सपाति        | १५         | ४५७        | છ        | २५ तत्रहिंसाव्रतस्य                                   | 8          | ६२९        |
|          | -                         |            |            | b        | ३ तत्स्थैर्याधं                                       | 8          | ५४९        |
|          | ₹<br>                     |            |            | <b>y</b> | २१ तत्सपन्नश्च                                        | Y          | ६०६        |
| Ę        | २१ हिसायास्तत्स्वभाय      | । ७        | ५२३        | હ        | १७ ततो हिंसावत                                        | २          | ५८६        |
|          | झ                         |            |            | 9        | २६ तथा मिथ्योपदेशा                                    | १          | ६३१        |
| Ę        | ३ ज्ञानावरणवीयी           | ਜ ४        | ४४५        | ৬        | १६ तथा मैथुनमब्रह्म                                   | 8          | ५८२        |
|          |                           |            |            | ড        | ७ तथाशरीरसस्कार                                       | २          | ५५२        |
|          | सप्तमाध्य                 | <b>ग</b> य |            | ৩        | ३५ तथा सचित्तसबधा                                     | १          | ६४५        |
|          | अ                         |            |            | ৩        | ३९ तदिशेष प्रपचेन                                     | १          | ६५१        |
| •        | १ अथ पुण्यास्रव           | 8          | ४४७        | ৬        | १४ तेन स्वपरसताप                                      | २          | ५७४        |
| 9        | १२ अनन्तानन्ततत्त्व       | ₹          | ४६३        | ৬        | १५ तेन सामान्यतो                                      | २          | ५७८        |
| <b>6</b> | ३८ अनुग्रहार्चमित्ये      | १          | ६४९        |          | व                                                     |            |            |
| •        | ३९ अपात्रेम्यो दत्त       | ११         | ६५७        | v        | ३९ दत्तमन्नं सुपात्राय                                | 9          | ६५४        |
| હ        | ३४ अप्रत्यवेक्षितेत्य     | १          | ६४३        | ঙ        | ३९ दाता गुणान्वित                                     | 9          | ६५३        |
| 9        | १४ अप्रशस्तमसद्वोध        | १          | ५७४        | ৬        | २१ दिग्देशानर्थंदण्ड                                  | १          | ६९७        |
| ·        | आ                         | ·          | •          | હ        | २ देशतोऽणुत्रत                                        | 8          | 486        |
| 9        | २१ आहार भेषजावास          | इ. ३       | ६०७        | y        | ३१ द्वितीयस्य तु                                      | 8          | ६३९        |
| •        | 35                        | ·          | ,          | -        | न                                                     | ·          | ,,,        |
| 9        | ३० ऊर्घ्वातिक्रमणाद्या    | १          | ६३८        | <b>6</b> | २२ नानानिवृत्ति                                       | 8          | ६२०        |
| -        | <b>45</b>                 | •          | • • •      | y        | १८ नि शल्योऽत्र वृती                                  | १          | ५९९        |
| <b>y</b> | ३९ कनिद्याय पुन           | १०         | ६५४        | 9        | ३६ निकृष्टमध्य                                        | بر         | ६५३        |
| 9        | ११ कारुण्य च              | 3          | <b>449</b> | -        | <b>q</b>                                              | •          | • • • •    |
|          | ५ क्रोध लोभभयं            | <b>?</b>   | ५५१        | b        | २४ पंच पच व्रतेष्वेवं                                 | *          | ६२८        |
| 9        | न सम्बद्धान               | •          | * * *      | -        | 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-              | •          |            |

#### श्लोकबार्तिक

| अच्याय   | सूत्र | 1                            | इलोक नं | पृष्ठ नं • | अध्याव   | स्र        | •                     | इस्रोक मं• | पृष्ठ गं०   |
|----------|-------|------------------------------|---------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|-------------|
| હ        | 3 9   | , पात्र परिग्रहादि           | 3       | ६५२        |          |            | व                     |            |             |
| •        | 6     | प्रत्येकमिति                 | २       | 448        | હ        | ₹७         | विज्ञेयाजीविताशसा     | 8          | <b>5</b> 86 |
| 9        | २२    | पृथक्सूत्रस्थ                | 3       | <b>६१९</b> | <b>y</b> | ३९         | विष्यादीना विशेष.     | २          | <b>६५१</b>  |
| ૭        |       | प्रमत्तयोगतो<br>प्रमत्तयोगतो | १       | ५७८        |          |            | হা                    |            |             |
| 9        |       | प्रोक्ता स्तेनप्रयो          | 8       | ६३३        | 9        | Ę          | शून्यं मोचितमावास     | १          | ४४२         |
|          |       | भ                            | •       |            |          |            | स                     |            |             |
| 9        | ११    | भव्यत्वं गुण                 | ¥       | ५५९        | ৩        | Ę          | संधर्माभिसम           | २          | * * 7       |
| y        |       | भस्मादि वा स्वय              | ३       | ४७८        | 9        | <b>२</b> २ | सम्यक्कायकषायाण       | 8          | ६१५         |
| હ        |       | भावना कल्पना                 | २       | ५६३        | ঙ        | २३         | सम्यग्दृष्टेरतीचारा   | १          | ६२६         |
| ৩        | 6     | भाव्य नि श्रेयस              | 3       | ५५४        | ৩        | ४          | सर्वाक्षविषये         | ę          | ሂሂ३         |
|          |       | म                            |         | • •        | 9        | 3 8        | सोऽप्यगार्यनगारक्च    | ę          | ६०२         |
| <b>o</b> | १४    | मिष्यार्थ <b>म</b> पि        | 3       | ५७४        | ৬        | १७         | स्त्रीणा रागकथा       | १          | <b>44</b> 7 |
| <b>6</b> | १७    | मुच्छा परिग्रह               | 3       | ५९०        | •        | ३६         | स्मृता सचित्त         | 8          | ६४७         |
| ৬        |       | मृत्युकारण संपात             | २       | ६१६        | <b>u</b> | 8          | स्याता मे वाड्        | 8          | ሂሂዕ         |
| <b>y</b> |       | मैत्र्यादयो                  | 8       | ५५९        | ঙ        | 36         | स्वधन स्यात्परित्यागे | 8          | ६४९         |
| b        | ११    | मैत्री सत्त्वेषु             | २       | ५४९        |          |            | ह                     |            |             |
|          |       | य                            |         |            | હ        | ९          | सिहनादिष्विह          | ę          | ५५६         |
| <b>6</b> | १६    | यस्य हिंसानृतादीनि           | 8       | ५८६        | ও        | <b>१</b> ३ | हिंसात्र प्राणिना     | १          | ५७२         |
| •        | २१    | य प्रोषघोपवास                | २       | ६०७        |          |            | क्ष                   |            |             |
| <b>9</b> | २३    | योगद्र प्रणिधाना             | 8       | ६४२        | હ        | २९         | क्षेत्रवास्त्वादिषु   | 8          | ६३६         |

•